



शान्तनु सिंह विसेन

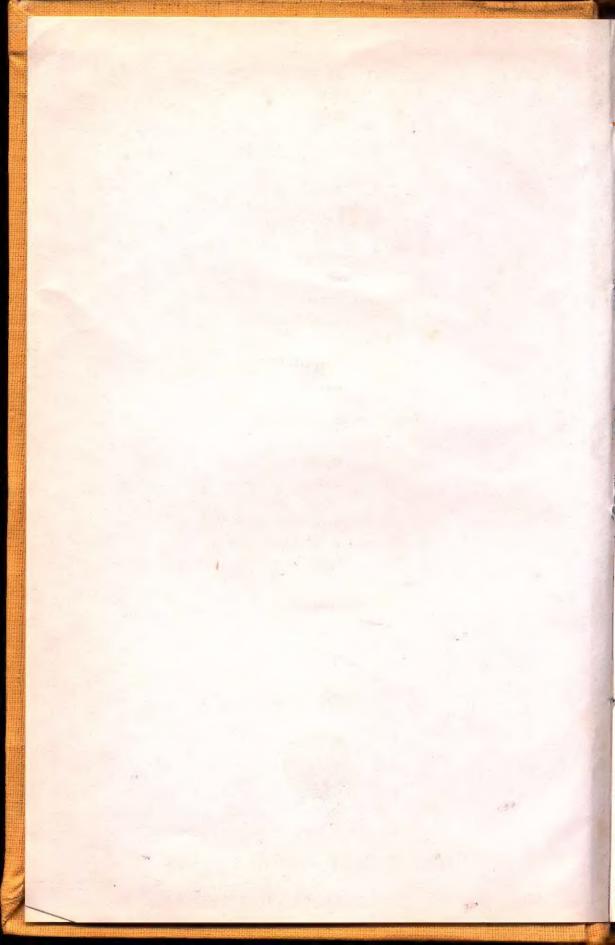

विद्याभवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला १२ ज्ह्यादर

महिषंबादरायण प्रणीतम्

ब्रह्मसूत्रम्

परमहंसपरिव्राजकाचार्यंश्रीमद्गोविन्दभगव-त्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कराचार्यभगव-त्यूज्यपादविरचितम्

**ज्ञारीरकमी**शांसाभाष्यम्

श्रीमद्वाचस्पतिमिश्रभावितभाष्यविभागो

भामती

परमहंसपरित्राजकाचार्योदासीनवर्यस्वामिश्री-ऋषिरामशिष्यस्वामियोगीन्द्रानन्द-निर्मिता

भामतीव्याख्या

१ प्रथमो भागः



#### प्रकाशक

# चौखम्बा विद्यामवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक )
घौक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे )
पो० बा० नं० १०६९, वाराणसी २२१००१
दूरभाष: 2420404

सर्वोधिकार सुरक्षित संस्करण २००५ ई मूल्य ३००--००

अन्य प्राप्तिस्थान
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन
के० ३७/१९७, गोपालमन्दिर लेन
पो० बा० नं० १९२९, बाराणसी २२१००१
दूरमाष: ३३३४३१

# चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू. ए., बंगलो रोड, जवाहरनगर पो० बा० नं० २११३ दिल्ली ११०००७ दूरभाष: २३६३९१

> मुद्रक फूल प्रिण्डसं बाराणसी

प्रस्तुत ग्रन्थ की अन्तःपरिधि का अध्ययन करने से पहले इसके बाह्य कलेवर की मीमांसा आवश्यक प्रतीत होती है, क्योंकि नाम और रूप का परिवेष ही अपने में अवगुण्ठित अस्ति-भाति-प्रियतत्त्व का उपलक्षक माना जाता है, परीक्षित लक्षण लक्ष्य का सटीक परिचायक होता है। फलतः ग्रन्थ का नाम तथा उसके रचियता का कुछ परिचय कराया जाता है—

१. ग्रन्थ और ग्रन्थकार

१. ग्रम्थ का नाम — 'ब्रह्मसूत्र' इस ग्रन्थ की प्रख्यात समाख्या है। सूत्र-ग्रन्थों का नामकरण दो प्रकार से होता आया है—(१) प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से, जंसे 'सांख्यसूत्र,' 'स्यायसूत्र' इत्यादि। (२) ग्रन्थकार के नाम पर भी ग्रन्थ का नाम रखा जाता है, जैसे 'पाणिनिसूत्र', 'कात्यायनसूत्र', 'जैमिनिसूत्र'। ब्रह्मविषयिणी मीमांसा को 'ब्रह्मसूत्र' कहना सर्वथा न्याय-संगत है।

बादरणीय वासुदेवशरण अग्रवाल ने कुछ पश्चात्य विचारकों के साक्ष्य पर इस ग्रन्थ का नाम 'भिक्षुसूत्र' बताया है'। दार्शनिक वाङ्मय के प्रमुख पारखी श्री गोपीनाथ कविराज ने अपनी प्रसिद्ध ब्रह्म-सूत्र-भूमिका (पृ०२) में लिखा है कि यदि यह कल्पना सत्य है, तब वह 'भिक्षुसूत्र' वेदान्तसूत्र' या 'ब्रह्मसूत्र' से भिन्न नहीं होगा''। कविराज जी की इस व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए उदयवीर शास्त्री कहते हैं कि 'पाणिनि ने पञ्चिशख की सांख्यविषयक रचना का 'भिक्षुसूत्र' पद से निर्देश किया है। फलतः पाणिनि के इस सूत्र के आधार पर कविराज डा० गोपीनाथ द्वारा को गई कल्पना पूर्णरूप से सन्दिग्ध है"।

गवेषकों का बहुमत इसी पक्ष में प्रतीत होता है कि पाणिनि-सूत्र में निर्देष्ट 'भिक्षुसूत्र' यह 'ब्रह्मसूत्र' नहीं, क्योंकि यह यदि कृष्णद्वैपायन क्यास-द्वारा रचित मान भी लिया जाय, तब भी क्यास को पाराश्य मुख्यतः नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'पराश्वर' शब्द से गोत्रार्थ में ''गर्गादिश्यो यत्र'' (पा॰ सू॰ ४।१।१०४) इस सूत्र के द्वारा यत्र' प्रत्यय करने पर पाराश्वर्य' शब्द सम्पन्न होता है। "अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्" (पा॰ सू॰ ४।१।१६२) इस सूत्र के द्वारा पौत्र-प्रपौत्रादि की ही गोत्र संज्ञा होती है. साक्षात् पुत्र की नहीं, व्यास तो पराश्वर के साक्षात् पुत्र थे, अतः व्यास को पाराश्वर्य कहना क्योंकर सम्भव होगा ? दूसरी बात यह भी है कि वहाँ कर्मन्द के द्वारा प्रणीत अन्य भी भिक्षुसूत्र निर्देष्ट है, अतः भिक्षुसूत्र अनेक मानने ही पड़ते हैं तब इस बादरायण-सूत्र को उस झमल में डालने को आवश्यकता नहीं। आगे चल कर यह कहा जायगा कि तर्कपाद में आलोचित विषय और उनकी सूत्र-निर्देष्ट परिभाषाएँ बुद्ध-काल से बहुत परवर्ती बौद्धाचार्यां-द्वारा उद्भावत हैं, अतः बुद्धकालीन पाणिनि-सूत्रों में आबद्ध मिक्षुसूत्र कोई अन्य ही होगा, जो इस समय उपलब्ध नहीं। हाँ, नागार्जुन (ई. द्वितीय शताब्दी) के द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद का निराकरण सूत्रों में न होने के कारण उससे पूर्व किसी समय की यह रचना मानी जाती है।

२. ब्रन्थकार—इस सूत्र-ग्रन्थ का रचियता कीन है ? इस प्रश्न के उत्तर में

१. ''पाणितिकालीन भारत'' के पृष्ठ ३२६ पर लिखा है—' वेबर का मत है कि पा. सू. ४।३।११०,१११ में पाणिति बुद्धकालीन दाह्मण-भिक्षुओं का उल्लेख कर रहे हैं। पाराशर्य कृत भिच्चसूत्र बर्तमान वेबान्तसूत्र ज्ञात होते हैं।''

२ 'वेबान्त दर्शन का इतिहास' पृ० ६० पर।

135 3

पञ्चपादिकाकारादि के द्वारा बादरायण का नाम प्रस्तुत किया जाता है। खण्डनखण्डखाद्य-कार भी उसी का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं । श्री वाचस्पति मिश्रादि आचार्यगण बेदव्यास की चर्चा करते हैं । इन विभिन्न वादों का सामञ्जस्य करनेवाले विद्वानों का कहना है कि दोनों नाम उन्हीं महर्षि कृष्णद्वैपायन के हैं, जिन्होंने महाभारतादि इतिहासों और अष्टादश पुराणों की रचना की। इतना ही नहीं पातञ्जल योगसूत्रों के भाष्यकार भी वे ही हैं । चिरजीवी महायोगियों का जीवन कई सहस्र वर्ष तक बना रहता है, समय-समय पर श्रद्धालु अधिकारियों को दर्शन देते रहते हैं। भगवान आद्य शङ्कराचार्य को भी काशी में महर्षि वेदव्यास ने दर्शन देकर भाष्य-प्रणयन की प्रेरणा दी थी।

यहाँ यह विचारणीय है कि 'वेदव्यास' या 'व्यास' नाम का एक ही महापुरुष हुआ है ? अथवा अनेक ? यदि एक ही है, तब वह निश्चित कृष्णद्वैयापन व्यास है, बादरायण-व्यास कैसे ? यदि व्यास अनेक हैं, तब उनमें बादरायण व्यास का उल्लेख है ? या नहीं ? इस विषय की चर्चा करते हुए स्वयं महिष् पराशर ने कहा है कि व्यास एक नहीं, अट्टाईस हुए हैं—

वेदन्यासा व्यतीता ये हाधाविशति सत्तम । चतुर्घा यैः कृतो वेदो द्वापरेषु पुनः पुनः ॥ (वि. पु. ३।३।१०)

अट्ठाईसों के क्रमशः नाम इस प्रकार हैं-

| १. स्वयम्भू (ब्रह्मा)                | १४. त्रयारुण      |
|--------------------------------------|-------------------|
| २. प्रजापति                          | १६. धनञ्जय        |
| ३. शुक्राचार्य                       | १७. क्रतुञ्जय     |
| ४. बृहस्पति                          | १८. जय            |
| प्र. सविता                           | १९. भरद्वाज       |
| ६. मृत्यु (यम)                       | २०. गौतम          |
| ७. इन्द्र                            | २१. हर्यात्मा     |
| द. वसिष्ठ                            | २२. वाजश्रवा मुनि |
| <b>६. सारस्वत</b>                    | २३. तृणविन्दु     |
| १०. त्रिधामा                         | २४. ऋक्ष          |
| ११. त्रिशिख                          | २४. शक्ति         |
| १२. भरद्वाज                          | २६. पराशर         |
| १३. अन्तरिक्ष                        | २७. जातुकर्ण      |
| १४. वर्णी कर्ना स्टब्स स्टब्स स्टब्स | २८. कुष्णहैपायन   |
|                                      |                   |

कथित अट्ठाईस व्यासों में जैसे कृष्णद्वैयायन का स्पष्ट उल्लेख है, वैसा बादरायण का नहीं, अतः बादरायण को कृष्णद्वैपायन व्यास से भिन्न मानना अनिवाय है।

"अपि च स्मर्यते" ( ब्र. सू. २।३।४५ ) इस सूत्र में निर्दिष्ट स्मृति के रूप में भाष्यकार

#### १. पञ्चपादिका के मञ्जल-पद्यों में कहा है -

नमः श्रुतिशिरःपद्मषण्डमातंण्डमूतंये । बादरायणसंज्ञाय मुनये शमवेश्मने ॥

- २. सण्डन. पू. ८ पर कहा है—"भगवत्पादेन वा बादरायणीयेषु सूत्रेषु भाष्यं नाभावि"।
- भामती-मङ्गल-इलोकों में कहा है—''वेदव्यासाय वीमते''।
- ४. इ. सर्वेशास्त्रनिष्णात स्वामी बालराम द्वारा व्याख्यात योग-भाष्य की भूमिका।

ने "ममैवांशो जीवलोके" (गी. १४।७) इस गीता-पद्य को प्रस्तुत किया है। यदि गीताशास्त्र के प्रणेता भगवान् व्यास ही ब्रह्मसूत्रकार हैं, तब वे अपनी ही कृति को स्मृति के रूप में उल्लिखित करते हैं—यह समुचित प्रतीत नहीं होता, अत एव भगवद्गीता में जो ब्रह्मसूत्र' पद आया है, उसका अर्थ आचार्य शङ्कर ने किया है—"ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राण । आत्मेत्येवोपासीत (वृह. उ. १।४।७) इत्यादिभिहि ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते" (गी. १३।४) । इससे यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि गीता में निर्दिष्ट 'ब्रह्मसूत्र' पद से बादरायणीय सूत्रों का ग्रहण सम्भव नहीं, क्योंकि उनकी रचना गीता के बहुत पश्चात् की गई है । स्वयं भगवान् शङ्कराचार्य "अनावृत्तिः शब्दात्" (ब्र. सू. ४।४।२२) इस सूत्र की पातिका में कहते हैं—"भगवान् बादरायणः आचार्यः पठति"।

श्री बालगङ्गाधर तिलक ने जो अपने 'गीता-रहस्य' में व्यवस्था दी है कि 'पहले कोई विस्तृत गीता बनी, उसके अनन्तर ब्रह्मसूत्र और उसके पश्चात् संक्षिप्त गीता को रचना की गई, अत एव ब्रह्मसूत्र में गीता और गीता में ब्रह्मसूत्र का उल्लेख संगत है'। तिलक जी का वह बौद्धिक व्यायाम ऋषियों की असीम शक्ति को सीमित कर देता है। जैसे हमलोग कुछ लिख कर उसे काटते-कूटते और बढ़ाते-घटाते हैं, बंसे ऋषिगण नहीं किया करते। उनकी सघी लेखनी से जो लकीर बन गई, वह पत्थर की लकीर हो जाती थी।

बादरायण-सूत्रों में जो सांख्य, योग और पाश्वरात्र आदि के मतवाद आलोचित हैं, उनका मूलरूप महाभारत में पाया जाता है, अतः महाभारत-काल के प्रधात ही इनकी रचना सिद्ध होती है।

## ३. आचार्य बादरायण का समय

ऊपर के विवेचनों से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि बौद्धों की माहायानिक घारा का उद्गम हो जाने के अनन्तर हो आचार्य बादरायण के अद्वयवाद का समुदय होता है— जैमिन और बादरायण का एक-ूपरे के सूत्रों में परस्पर उल्लेख होने के कारण दोनों समसामयिक हैं। जैमिन का समय ई. पूर्व दितीय शताब्दी माना जाता है, अतः अविदास गुप्ता के अनुसार ईसा-पूर्व दितीय शताब्दी ही बादरायण का समय मानना उचित प्रतीत होता है। श्री उदयवीर शास्त्री का जो महान् प्रयत्न समूचे हिमालय पर्वत को पीछे ढकेलने में हो रहा है, वह तभी सफल हो सकता है, जब कि महाभारत-काल को स्थिर और ध्रुव माना जा सके, किन्तु यह एक टेढी खीर है। आचार्य बादरायण चाहे पुरातन हों या नूतन, उनका व्यक्तित्व सदैव श्रद्धास्पद और सराहनीय ही रहेगा।

जैमिनि-सूत्रों में केवल बादरायण का ही उल्लेख नहीं, अपितु बादरायण-सूत्र चित आचार्यों का बहुत साम्य है, अतः दोनों के सूत्रों में निर्दिष्ट व्यक्तियों की नामाविल प्रस्तुत की जाती है—

४ जीमिनि सूत्र-निर्दिष्ट आचार्य-बादरायण (१।१।४), वादरि (३।१।३, ६।१।२७, ६।३।६, ९।२।३०), आश्मरध्य (६।४।१६, १६।२।१), आत्रेय (४।३।१८, ४।२।१८, ६।१।२६),

- १. "बह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते।" ( गी० १३।४ )
- २. सांख्यं योगः पांखरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नानामतानि वे ॥ ( म. भा. शान्ति ३४९।६४ )
- ३. इव्डियन फिलासकी का हिन्दी रूपान्तर भाग १ पृ. ४२६
- ४. शाण्डिस्य सूत्रों में बादरायण के लिए कहा है— ''आत्मैकपॅरा बादरायणः'' ( शां. सू. ३० )

कार्जाजिनि (४।३।२४, ६।७।२६), ऐतिशायन (३।२।४३, ३।४।२४, ६।१।६), कामुकायन (११।१।४६, ११।६१), कार्षायण (४।३।१७, ६।७।३४), लाबुलायन (६।७.३७), आलेखन (६।४।१७, १६।२।१)।

५. बादरायण-सूत्र-उद्धृत आचार्य-जैमिनि (१।२।२८, १।२।३१, १।३।३१, १।४।१८, ३।१।४०, ३।४।२-७, ३।४।१८, ३४.४०, ४।३।१२, ४।४५, ४।४।११), बादरि (१।२।३०, ३।१।११, ४।३।७, ४।४।१०), आस्मरव्य (१।२।२६, १।४।२०), आत्रेय (३।४।४४), काशकृतस्त (१।४।२२), कार्ष्णीजिन (३।१।१९), औडुलोमि (१।४।२१, ३।४४५, ४।४।६)।

२. भाष्यकार भगवान शहर

आज-कल ७८८ ई० से लेकर ८२० ई० तक का समय आचार्य शङ्कर का माना जाता है, क्योंकि आचार्य शङ्कर के समकालिक एवं प्रधान शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य ने बौद्धाचार्य श्री धर्मकीति का उल्लेख किया है। धर्मकीति का समय ६०० ई० से लेकर ६५० ई० तक माना जाता है। अन्य विद्वानों का यह मत है कि आचार्य शङ्कर धर्मकीति और दिङ्नाग के मध्य में हुए हैं, क्योंकि आचार्य ने अपने भाष्य में दिङ्नाग के प्रमाणसमुच्चय से एक वाक्य उद्वृत किया है'—' सहोपलम्भनियमादभेदः''। किंतु प्रत्यक्ष के लक्षण में धर्मकीति ने जो 'अश्रांत' पद जोड़ा है, वह शां. भाष्य में उद्धृत नहीं। यद्यपि मठाम्नायों की परम्परा से उक्त समय का मेल नहीं खाता, तथापि श्री गोपीनाथ कविराज-जेसे इतिहासवेत्ता आस्तिक पुरुषों ने कहा है—''गौडपादाचार्य तक गुरुपरम्परा को ऐतिहासिक काल के अन्तर्गत मानने में कोई मत-भेद नहीं है, परन्तु गौडपाद के गुरु शुकदेव तथा उनके गुरु व्यास—इसी क्रम से प्राचीन गुरु-परम्परा वर्तमान ऐतिहासिक विचार के बहिर्भूत है'' ( ब. सू. भूमिका पृ. १९)।

# ३. भामतीकार श्रीवाचस्पतिमिश्र

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्री वाचस्पतिमिश्र ने तो न्यायसूचीनिबन्ध में अपने समय का उच्लेख कर हो दिया है । उसके अनुसार ६९६ वि. संवत् या ८४१ ई. निश्चित होता है । भामती व्याख्या सम्भवतः इनकी अन्तिम रचना है, जैसा कि अपनी रचनाओं का क्रम-निर्देश स्वयं मिश्रजी ने भामती के अन्त में किया है—

> यन्न्यायकाणकातत्त्वसमीक्षातत्त्वविन्दुभिः । यन्न्यायसांख्ययोगानां वेदान्तानां निवन्धनैः ॥

सबसे पहले श्री मण्डनिमश्र के विधिविवेक की व्याख्या न्याय कणिका की रचना की गई, उसके पश्चात् ब्रह्म-सिद्धि की व्याख्या तत्त्वसमीक्षा, तत्त्विबन्दु (स्वतन्त्र भाट्टपक्षीय शाब्द-ग्रन्थ)। न्याय में उद्योतकर-वार्तिक की व्याख्या तात्पर्यटीका, सांख्य में ईश्वरकृष्ण कृत कारिकाओं की व्याख्या सांख्यतत्त्वकौ मुदी, योग में पातञ्जल सूत्री के व्यास-भाष्य की व्याख्या तत्त्ववैशारदी—इन ग्रन्थरत्नों का गिर्माण हुआ। सबसे अन्त में ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्य की व्याख्या भामती की रचना की गई।

- १. "त्रिष्वेव स्वविनाभावाविति यद् वर्मकीर्तिना । प्रत्यज्ञायि प्रतिलेयं हीयेतासौ न संद्याः॥" ( बृह० वा० ४।३।७५३ )
- २. त्र० स्० भा० २।२।२८ में उद्धृत वास्य से भिन्न यह पद्य है— सहोपलम्मनियमादभेवो नीलतिह्योः । भेदश्च भ्रान्तिविज्ञानेदृंश्येतेन्दाविवाह्ये ।। ( प्र० वा० २।३९ )
- ४. न्यायसूचीनिबन्घोऽयमकारि सुधिया सुदे । श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वसूत्रसुवत्सरे ॥

'भामती' नाम के विषय में बुछ लोगों का कहना है कि मिश्रजी की पत्नी का नाम भामती था, कुछ मिश्रजी की कत्या का नाम बताते हैं और कुछ विद्वानों का कहना है कि 'भामा' नाम की नगरी में रहने के कारण श्रीवाचस्पतिमिश्र ने अपनी व्याख्या का नाम भामती रखा है। कुछ हो, यह एक अमर की ति है उस की ति पुज की, जिसकी चका-चौन्ध समूचे दार्शनिक विश्व में व्याप्त है।

१-भामती और भास्कर-भाष्य

श्रो वाचरपति मिश्र ने भेदाभेदवादी आचार्य भारकर की विशेषरूप मे आलोचना की है, क्योंकि भारकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य के प्रणयन का मुख्य उद्देश्य शास्त्रर-भाष्य का निराकरण ही माना है—

सूत्राभिप्रायसंवृत्या स्वाभिप्रायप्रकाशनात् । व्यास्यातं गैरिदं शास्त्रं व्यास्येगं तन्निवृत्तये ॥ (भास्कर. पृ. १)

यहाँ यै: पद से आचार्य शाङ्कर का ही ग्रहण किया गया है। अचार्य शाङ्कर से पहले भी आचार्य बोधायन और आचार्य उपवर्षादि के बृहत्काय वृत्ति-ग्रन्थ थे, जिनमें ब्रह्मसूत्रों की विश्वद व्याख्या की गई थी, किन्तु उनमें विश्वद्ध अद्वेतवाद का सम्भवतः प्रतिपादन नहीं था। आचार्य शाङ्कर के द्वारा उनकी अवहेलना अनिवार्य थी। वही अवहेरना आचार्य भास्कर और परवर्ती अन्य आचार्यों के मस्तिष्क में ब्रह्मयवाद के प्रति भयञ्कर विस्कोट उत्पन्न करती आ रही है। आचार्य उपवर्ष और द्रविद्वाचार्यादि ने भी बोधायन की वृत्ति को कुछ संक्षेप और अर्थान्तर की ओर मोड़ दिया था, अत एव आचार्य रामानुज ने कहा है — "भगवद्धोधा-यनकृतां विस्तीणां ब्रह्मसूत्रवृत्ति पूर्वाचार्याः संचिक्षिपु., तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराण व्याख्यायन्ते' (श्रीभा. पृ. १)।

प्रकृत में आचार्य भारकर के द्वारा किए गए शाब्द्वर भाष्य के निराकरण-प्रकारों का दिग्दर्शन कराना आवश्यक है, जिससे वाचस्पति मिश्र की भारकरीय आलोचना प्रशस्त

हो सके-

१—"अझरमम्बरान्तघृतेः" (ब्र. सू. १।३।१०) इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य भास्कर िल्सते हैं—'केचिद् अक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वादक्षरमोंकार इति पूर्वपक्षयन्ति,"" तदेतदिधकरणेनासम्बद्धम्" (भास्कर. पृ. ५४)। यहाँ 'केचित्' पद से भास्कर ने आचार्य शङ्कर का ग्रहण कर उनके पूर्वपक्ष को असंगत ठहराया है। वाचस्पतिमिश्र ने वहीं पर भास्करीय वक्तव्य का अनुवाद करके लण्डन किया है—''ये तु प्रधानं पूर्वपक्षयित्वा'''' (भामती पृ. ४४३)।

२. बाचार्य भास्कर ने जीव और ईश्वर के भेदाभेद का उपपादन करते हुए कहा

है-''ननु भेदाभेदी कर्यं परस्पर विरुद्धी सम्भवेताम् ? नैष दोष:-

प्रमाणतक्ष्वेत् प्रतीयते को विरोधोऽयमुच्यते । विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम् ॥

(भास्कर. पृ. १०३)। बाचार्यं वाचस्पति कहते हैं—''अथ त्वगृद्धमाणविशेषतयां '''' (भामती पृ. ५१८)। मिश्र जी का भाव स्पष्ट करते हुए वहीं कल्पतरुकार ने कहा है—'भेदाभेदव्यवस्था चेत्''। श्री अप्पयदीक्षित ने इस ग्रन्थ का अवतरण दिया है— "भास्कर ग्रन्थेषु विरुद्धयोरिप समवस्रयोरिप भेदाभेदयोरसंकरोपपादनं कृतम्, तिन्नरस्यति''।

३-श्री भास्कराचार्य ने जीव को ईश्वर का अंश बताते हुए एक लम्बा-सा वक्तव्य दिया है-"तदंशो जीवोऽस्ति" (भास्कर. पृ. १४०)। आचार्य वाचस्पति ने उस वक्तव्य

का अनुवाद करके सण्डन किया है—'ये तु काशकृत्स्नीयमेव मतमास्थाय जीवं परमात्मनोंऽ-शमाचस्युः'' (भामती. पृ. ५२२)।

४. श्री भास्कराचार्यं ने परिणामवाद का समर्थन करते हुए कहा है—"सूत्रकारः श्रुखनुकारी परिणामपक्षं सूत्रयाम्बभूव । अयमेव छान्दोग्ये वाक्यकारवृत्तिकाराभ्यां समान्ध्रितः, तथा च वाक्यम्—परिणामस्तु दहपादिवदिति । तिगीतं विच्छित्नमूलं माहायानिक-बौद्धगायायितं मायावादं व्यावणयन्तो लोकान् व्यामोहयन्ति" (भास्करः पृ. ८५)। वाचस्पति मिश्र ने आचार्यं ब्रह्मनन्दी के उक्त वाक्य का आशय बताते हुए कहा है—"इयं बोपादानपरिणामादिभःषा न विकाराभिष्रायेण, अपितु यथा सर्पस्योपादानं रज्जुरेवं ब्रह्म जगदुपादानम्" (भामती । पृ० ५३०)।

#### २-भामती ब्याख्या

व्याख्या तो सम्पूर्ण भामती की प्रकाशित हो रही है, किन्तु ग्रन्थके कलेवर को अप्रत्याशित बृंहण से बचाने के लिए पूरे ग्रन्थ की दो भागों में प्रकाशित करना ही उचित समझा गया। प्रथम अध्याय के चार पाद एवं द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद को मिलाकर सवा छः सौ पृष्ठ के लगभग हो गए हैं, आगे सम्भवतः इतना ही शेष है। प्रकाशन कार्य की विलम्बता से बहुत से प्रतीक्षकों का चैर्य भी दूट रहा है, अतः पश्च पाद का यह प्रथम भाग प्रकाशित कर दिया गया है। द्वितीय भाग का प्रकाशन भी चालू है, उसके पूरा होने में कुछ समय तो लग ही जायगा।

पूरे ग्रन्थ का मुद्रण हो जाने के पश्चात् ही भूमिकादि पूर्वाङ्ग एवं परिशिष्टात्मक उत्तराङ्गों का सम्पादन सम्भव हो पाता है, अतः यहाँ मूल ग्रन्थ, भाष्य एवं भामती के रचिता का स्वल्प परिचय ही दिया गया है, ग्रन्थ के विषय में शेष वक्तव्य द्वितीय भाग के आरम्भ में दिया जायगा।

के॰ ३७/२ ठठेरीबाजार वाराणसी स्वामी योगीन्द्रानन्द



# हिन्दी व्याख्यासहितभामतीसंवित्तस्य ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यस्य विषयानुक्रमणी

# समन्बयाख्यप्रथमाच्यायस्य

| (१) प्रथमे पादे |                                | प्रश है।  |
|-----------------|--------------------------------|-----------|
|                 | ङ्गरुक्लोकाः                   | 8         |
|                 | <br>व्यासविचारः—               | *         |
| ₹.              | बध्यासानुपपत्तिशङ्का           | •         |
| ¥,              | तस्या निरासः                   | १०        |
| ц.              | अध्यासस्य लक्षणम्              | 29        |
| Ę.              | बात्मस्यातिः                   | २४        |
| 9.              | <b>अ</b> ख्यातिः               | २४        |
| G,              | अन्यवास्यातिः                  | 79        |
| 9.              | आत्मन्यविषये कथमध्यासः ?       | **        |
| 20.             | श्रात्मा नैकान्तेनाविषयः       | ३६        |
| 28.             | अध्यास एवाविद्या               | **        |
| १२.             | अविद्याविद्वषयाणि प्रमाणानि    | ₹\$       |
| १३.             | विविधानि पःतकानि               | 18        |
|                 | ह्यजिज्ञासाधिकरणम्—            | XX        |
| <b>2</b> X.     | अधशब्दार्थविचारः               | No.       |
| 98.             | जानन्तर्यार्थविचारः            | <b>EX</b> |
| 20.             | ज्ञाने कर्मोपयोगः              | 90        |
| <b>25.</b>      | अतःशब्दार्थंविचारः             | TX.       |
| 89.             | जिज्ञास।पद।र्थः                | 90        |
| ₹0.             | ब्रह्म प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा ? | 98        |
| 28.             | तत्त्वमर्थविच।रः               | 8x        |
|                 | न्माद्यधिकरणम्—                | 99        |
| २३.             |                                | 99        |
| 28.             | - 6                            | १०२       |
| २५. इ           | गालयोनित्वाधिकरणम्—            | 808       |
| 24.             | वेदकर्तृत्विवचारः              | 253       |
|                 | क्राय्यक्रवंद्वविचारः          | 515       |

## ब्रह्मस्त्रशाहुरभाष्यम्

| ६८. १           | तमन्त्रयाधिक रणम्                   | ११                  |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 29.             | वेदान्तसमन्वयः                      | 883                 |
| ₹0.             | कार्यार्थंत्वविचारः                 | 920                 |
| ₹₹.             | सिद्धार्यत्विचारः                   | १२                  |
| <b>ą</b> ?.     | प्रह्मणः प्रतिपत्तिविधिविषयत्वशङ्का | १२५                 |
| ₹₹.             | तस्या निराकरणम्                     | 93                  |
| ₹8.             | कूटस्थनित्यस्वादिविचारः             | 235                 |
| <b>३</b> %.     | सम्पद्रपज्ञानविचारः                 | १४३                 |
| ₹€.             | शास्त्रमाविद्यकभेदवारकम्            | 880                 |
| ₹७.             | माक्षस्योत्पाद्यत्वादिविचारः        | <b>१</b> ४8         |
| ₹८.             | ज्ञानं न मानसी क्रिया               | १५३                 |
| ₹९.             | वेदान्तेषु लिङाद्यर्थविचारः         | . १४४               |
| Yo.             | औपनिषदः पुरुष:                      | 820                 |
| ٧٩.             | ब्रह्मणोऽविनामित्वम्                | १६१                 |
| ४२.             | कर्मावबोधमात्रे न वेदस्य तात्पर्यम् | १६३                 |
| ~ ૪₹.           | वेदान्तेषु सिद्धार्थोपदेशः          | १६४                 |
| 84.             | निषेधवात्रयेषु कार्याभावः           | १६६                 |
| 84,             | देहादावात्माभिमानो गीणः             | 199                 |
| ४६.             | जीवतोऽशरीरत्वम्                     | १७९                 |
| 80.             | जपनिषदा <b>मे</b> दम्पर्यम्         | १८०                 |
| / ४८. ई         | झत्य <b>चिकरणम्</b> —               | १८४                 |
| 88.             | , प्रधानस्य जगदुपादानस्वशङ्का       | <b>१</b> = <u>४</u> |
| Xo.             | तस्या भङ्गः                         | 190                 |
| ¥8.             | प्रवानस्य न सच्छब्दार्थता           | 200                 |
| Xs.             | सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम्          | २०४                 |
| प्र₹. अ         | ानन्दमयाधिकरम्—                     | २०६                 |
| X8.             | प्रधानस्यानन्दमयस्वशस्त्रा          | २०६                 |
| XX.             | जीवस्यानन्दमयत्वश्रक्षुः            | २०७                 |
| ४६.             | ब्रह्मण एवानन्दमयत्वम्              | 722                 |
| ५७. अ           | न्तरधिकरणम् —                       | <b>२</b> २३         |
| X5.             | आदित्यपुरुषस्य जीवत्वामञ्जा         | २२३                 |
| ४९.             | आदिस्यपुरुवो ब्रह्मीव               | २२४                 |
| ६०. आ           | काशाधिकरणम् 🖖 💮                     | २१८                 |
| <b>Ę</b> ₹.     | नामाद्याधारमाकाशं ब्रह्मीव          | 398                 |
| ६२. प्रा        | णाधिकरम् —                          | २३४                 |
| <b>Ę</b> Ę,     | प्राणदेवताया वायुरूपत्वशङ्का        | २३४                 |
| <b>&amp;</b> 8. | ब्रह्मलङ्गत्वान् प्राणो ब्रह्म      | २३७                 |
| ६५. उव          | ोतिरधिकरणम्—                        | २४१                 |
| ६६.             | ज्योतिषः तैजसत्वम्                  | २४१                 |
|                 |                                     |                     |

| <b>इिन्दोसहितभामंतीसंवसितम्</b>      | 9.9         |
|--------------------------------------|-------------|
| ६७. ज्योतिरिह ब्रह्म                 | २४५         |
| ६८. प्रतर्दनाधिकरणम् —               | 244         |
| ६२. प्रजातमा प्राणो देवतादिरूपः      | २४७         |
| ७०. प्राणमञ्दं ब्रह्मीव              | े २४८       |
| (२) द्वितीये पादे                    |             |
| ७१. सर्वत्र प्रसिद्धचिधकरणम् —       | २६४         |
| ७२. मनोमयस्वादिभिरुपास्यं ब्रह्म     | २६९         |
| ७३. शत्त्रधिकरम्—                    | २७६         |
| ७४. अत्ता परमात्मैव                  | २७७         |
| ७५. गुहाचिकरणम्—                     | २७९         |
| ७६. ऋतं पिबन्ती जीवपरमातमानी         | २७९         |
| ७७. बग्तराधिकरणम्                    | २८७         |
| ७८. अक्षिपुरुषो ब्रह्म               | 7=0         |
| ७६. अन्तर्याम्यधिकरणम्               | 360         |
| दo. सर्वान्तर्यामी परमात्मैव         | 303         |
| द१. अहश्यत्वाधिकरम् <del>-</del>     | €०€         |
| देर. बहश्यस्वादिगुणकः परमेश्वरः      | \$04        |
| दर्र. भूतयोनिः परमात्मा              | ₹•७         |
| द४. वैश्वानराधिकरणम्—                | <b>३१</b> २ |
| द्धर. वैश्वानरः परमेश्वरः            | 383         |
| (३) तृतीये पादे —                    |             |
| द्धः <b>स</b> म्बाद्यधिकरणम्—        | ३२३         |
| ८७. द्युलोकादेरधिकरणं ब्रह्म         | ३२३         |
| दद. भूमाधिकरम् –                     | ३३२         |
| ६९ भूमा ब्रह्मीय                     | 333         |
| ९०. अक्षराधिकरणम्—                   | ने ४०       |
| ९१. अक्षरशब्द ब्रह्म                 | <b>३</b> 8२ |
| ९२. प्रशासनं ब्रह्मणः कमं            | 32%         |
| ९३. ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरणम्—       | ३४६         |
| ९४. अभिव्यातच्यं ब्रह्म              | ₹ 80        |
| ९५. दहराधिकरणम्                      | 388         |
| ९६. दहराकाशं ब्रह्मीव                | ३४२         |
| ९७. अनुकृत्यधिकरणम्—                 | ४७४         |
| ६८. ब्रह्मभानस्येव भाग्वादावनुकरणम्— | ३७६         |
| <b>११. प्रमिताधिकरणम्</b>            | 705         |
| १००. बङ्गाञ्चमात्रः पुरुषो बह्य      | ३८०         |
| १०१. देवताधिकरणम्—                   | 328         |
| १०२. देवादीनामपि ज्ञानेऽधिकारः       | キニメ         |
| १०३. देवानां विग्रहादिमस्यम्         | ३≈६         |

| fox.             | and the second second second second      |      | ३९०             |
|------------------|------------------------------------------|------|-----------------|
| १०५.             | स्फोटवादनिरासः                           | •    | 808             |
| ₹०६.             |                                          |      | 808             |
|                  | जैमिनिमतविरोधः                           |      | 866             |
| ₹05.             |                                          |      | 880             |
| 809.             | 2 1 1 1 1 1                              | =    | 888             |
| ११०.             | अपशूद्राचिकरणम्—                         |      | ४२८             |
| १११.             | वहाविद्यायां श्रुद्रानिधकारः             |      | ः ४३१           |
| <b>११</b> २.     | कम्पनाधिकरणम् —                          |      | ४४०             |
| 917.             |                                          |      | 889             |
| ११४.             | ज्योतिरधिकरणम्—                          | • ;  | 883             |
| ११५.             |                                          |      | 888             |
| ११६.             | अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरणम्—             |      | 889             |
| <b>११</b> ७.     | नामादिधारकमाकाशं बहाँव                   |      | 880-            |
| ११८.             | सुधुप्तचुरक्रान्स्यधिकरणम् —             |      | 888             |
| ११९.             | विज्ञानमयशब्दं ब्रह्म                    |      | 84.             |
| (४) चतुर         | र्ग पादे                                 |      |                 |
| 920. 8           | गानुमानिकाधिक रणम्                       |      | h.481.4         |
| १२१.             | अव्यक्तपदं शरीरम्                        |      | 888             |
| १२२.             | <b>अ</b> व्यक्तपदं न प्रधानपरम्          | 1- 3 | ४४६             |
| १२३. च           | गमसाधिकरणम्—                             |      | 338             |
| 158.             | अजापदं न प्रधानपरम्                      |      | ४७६             |
| १२५.             | अजापदं भूतप्रकृतिपरम्                    |      | <i>008</i>      |
| १२६. स           | ं <b>ख्योपसंग्रहाधिकरणम्</b>             |      | ४७७             |
|                  | पञ्चजनशब्दः प्राणादिवरः                  |      | 840             |
|                  | गरणत्वाधिकरणम्—                          |      | ४५१             |
|                  | सृष्टिक्रमविवादेऽपि स्रष्ट्यंविवादः      |      | 868             |
| १३०. व           | ालाक्यधिकरणम्—                           |      | X63             |
| <b>? ? ? ?</b> . | पुरुवाणां कत्ती ब्रह्मैव                 |      | 895             |
| <b>१३</b> २.     | जैमिनिमतम्                               | •    | *09             |
| १३३. व           | ानयान्वयाधिकरणम्-                        |      | XoX             |
| <b>१३४.</b>      | द्रष्टव्यत्व।दिरूपेण ब्रह्मण एव निर्देश. |      | X•6             |
|                  | क्रत्यचिकरणम्—                           |      | 200             |
| ₹3€.             | अभिन्ननिमित्तोपादानं ब्रह्म              |      | ४२४             |
|                  | वंध्यास्थानाधिकरणम्                      |      | ४२४             |
| 114.             | परमाण्वादिकारणवादिनरासः                  |      | २३०             |
| 44-10            | र ज्याच्याच्या रणवादान्य स्तिः           |      | \$ <b>\$</b> \$ |
|                  |                                          |      |                 |

# अविरोधारूयद्वितीयाध्यायस्य

| (१) प्रथां  | ने पादे—                             |             |
|-------------|--------------------------------------|-------------|
|             | मृत्यधिकरणम् —                       | ५ ३ व       |
| ₹.          |                                      | Xaa         |
|             | गिग्पत्युक्त्यिकरणम्—                | 488         |
| ٧.          | योगशास्त्रविरोधनिरासः                | ***         |
| પ્ર. વિ     | वलक्षत्वाधिकरणम्—                    | xxx         |
| €.          | सांख्यतकंविरोधोद्धारः                | <b>५</b> ४५ |
|             | बिष्टापरिग्रहाधिकरणम्—               | ४६२         |
| ₹,          | कण।दादितकंविरोधापसारणम् —            | प्रद्र      |
| 9. 8        | गेक्त्रापस्यधिकरणम्—                 | ४६६         |
| <b>20.</b>  | भोक्त्त्रादिविभागो लोकवत्            | भहह         |
| ११. अ       | गरम्भणाधिकरणम्—                      | <b>५६७</b>  |
| 92.         | कार्यस्य कारणव्यतिरेकेणाभावः         | ४६८         |
| 98.         | बह्मभेदाभेदिनरासः                    | XOE         |
| ₹४.         | असत्यात् सत्यस्योत्पत्तिः            | NOOK        |
| <b>₹</b> ¥. |                                      | ४८४         |
| ₹ €.        | सत्कार्यवादः                         | XeE         |
| ₹७.         | समवायनिरासः                          | xes         |
| 95.         | सत्कार्यवादः                         | 499         |
| ₹5- ₹       | तरब्यपदेशाधिकरणम्—                   | XES         |
| 20,         | स्रप्टुहिताकरणदोषनिरासः              | xee         |
| २१. उ       | पसंहारदर्शनाधिकरणम्—                 | Ę           |
| २२.         | असहायस्येव ब्रह्मणः स्रब्द्स्यम्     | 6.8         |
| २३. ह       | त्स्नप्रसब्स्यधिकरणम्—               | 4.3         |
| ₹₹.         | निरवयवस्यैवोपादानस्वम्               | Eox         |
| २४. स       | विंपेताधिकरणम् —                     | <b>4.4</b>  |
| २६.         | एकरसस्यापि ब्रह्मणो विचित्रा सृष्टिः | <b>£0</b> 5 |
| २७. न       | प्रयोजनवत्त्वाधिकरणम्—               | 4.0         |
| 26.         | नीलामात्रं सृष्टिः                   | 5.9         |
| २९. वं      | षम्यनैवृ ण्याधिकरणम्—                | 489         |
| Ŋ 0.        | जीवकर्मापेक्षा सृष्टिः               | 568         |
| 38.         | अनादिः संसार <mark>ः</mark>          | £84         |
| ३२. स       | र्वंबर्मोपपत्त्यधिकरणम्—             | ६१७         |
| ₹₹.         | निर्गुणस्येव ब्रह्मणः सन्दृत्वम्     | <b>£10</b>  |
|             |                                      |             |

जनमाद्यस्य यतोडंन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिद्धाः स्वराट् , तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्मन्ति यत्प्यस्याः । तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगों मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ (श्रीमद्भा० १।१।१।)



तत्सद्ब्रह्मणे नमः।

# ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्

# समन्वयाध्याये प्रथमे

**प्रथमः पादः** 

भामती

अनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिरुतेजोऽववनयः । यतद्रच्याभूद्विदवं चरनवरमुच्चावचिमदं नमामस्तवृत्रह्मायरिमितयुक्तप्रानममृतम् ।। १ ।।

भामती-व्याख्या

सहस्रधारके यस्मिन्न् वयो नो मनी विणः ।
पुनित स्वं वचस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥
यदावृत्याविद्या परिणति विवर्ता विजयते,
अनिर्वाच्या चित्रा सदसदिभिलापाप्रलपिता ।
यदेवानावृत्य प्रक्रिरति विमुक्ति मितमतां,
तदेव ब्रह्माहं कथमपि नमस्यामि मननात् ॥ २ ॥
अश्रौततन्त्रकान्तारे श्रौतदर्शनविस्तरे ।
श्रीवाचस्पतिमिश्राणां समं नृत्यति भारती ॥ ३ ॥
प्रसादो वदने यस्या हृदि गाम्भीर्यमञ्जुतम् ।
भाष्याभिरूपतामेति व्याख्या सैषैव भामती ॥ ४ ॥
भामतीपतिरेकाकी बभूवास्या रहस्यवित् ।
वयं तु केवलमस्या वीक्षितं वीक्षितुं क्षमाः ॥ ४ ॥

स्वभावतः अनिर्वाच्य (सत् और असत् से भिन्न) एवं मूलाविद्या और तूलाविद्या के भेद से दो प्रकार की अविद्या (भावरूप अज्ञान) के सहयोग से ब्रह्म के 'आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी'—ये पाँच भूत विवर्त (अतात्त्विक कार्य) हो जाते हैं। इतना ही नहीं जिस ब्रह्म से समस्त चराचर (चल और अचल) प्रपन्त समुद्भूत हो जाता है, उस असीम सुख-सिन्धु और शाश्वत ज्ञानरूप ब्रह्म को हम (वाचस्पति विश्व) नमस्कार करते हैं। इस शिखरिणी छन्द में ब्रह्म का द्वितीय-सूत्र-सूचित जगज्जन्मादिकर्तृत्वरूप तटस्य लक्षण तथा सिच्चदानन्दत्वरूप स्वरूप लक्षण प्रस्तुत किया गया है ]॥ १॥

इसी ब्रह्म के द्वारा श्वास-प्रश्वास के समान ऋगादि वेद, दृष्टिपातमात्र के समान आकाशादि पाँच महाभूत एवं एक सहज मुस्कान के समान समग्र स्थावर-जङ्गम जगत्

निःश्वसितमस्य वेदा बीक्षितमेतस्य पश्च भूतानि । हिमतमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः ॥ २ ॥ वड्मिरक्नैरपेताय विविवेरव्ययेरि । शाश्वताय नमस्कुमाँ वेदाय च भवाय च ॥ ३ ॥ मार्संग्डतिलकस्वामिमहागचपतीन् वयम् । विश्ववन्द्यान् नमस्यामः सर्वेसिद्धिविद्यायिनः ॥ ४ ॥

भागती-व्याख्या

अनायास ही रचा गया है। जैसे उसके सङ्कल्प मात्रसे विशाल विश्व की मृष्टि हो जाती है, वैसे ही उसका सुषुप्ति (गाढ़ निद्रा) में सो जानामात्र महाप्रलय कहलाता है। [इस पद्य के द्वारा तृतीय सूत्र-प्रोक्त शास्त्रयोनित्व का स्पष्टीकरण "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यहम्बेदो यजुर्वेदः सामवेदः" (बृह० उ० २।४।१०) इस श्रुति के प्रकाश में किया गया है। इससे ब्रह्म में सर्वज्ञता फल्प्ति होती है ]।। २।।

छः अङ्ग और विविध अव्ययों से परिपूर्ण भगवान् शङ्कर और वेद को हम (वाचस्पति मिश्र) नमस्कार करते हैं। [भगवान् शङ्कर के छः अङ्ग शिवपुराण (विद्येश्व-

रसं. १६।१२ ) में विणत हैं-

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः। अचिन्त्यशक्तिऋक्षिभोविधिज्ञा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य।।

इसी प्रकार भगवान वेद कें छः अङ्ग मुण्डकोपनिषत् (१११४) में कहे गये हैं—"शिक्षा कल्पो व्याकरणं छन्दो ज्यौतिषम्।" भगवान् शङ्कर के दश्च अन्ययों का वर्णन वायु पुराण में किया गया है—

ज्ञानं विरागतैश्वयं तपः सत्यं क्षमा घृतिः। स्रष्टृत्वमात्मसंबोधो ह्याधिष्ठातृत्वमेव च॥

वेद में 'च, ह, वा' आदि अव्ययपदों का प्रयोग अत्यन्त प्रसिद्ध है ] ।। ३ ।।

मार्तण्ड (भगवान् सूर्यं), तिलकस्वामी (भाल में तिलक लगाना जिन्हें अत्यन्त प्रिय है, ऐसे स्वामी कार्तिकेय) और महागणपित को हम (वाचस्पति मिश्र) नमस्कार करते हैं। ये सब देवगण विश्व-वन्दा हैं, इनकी पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है [ जैसा कि याज्ञ-वल्क्यस्मृति (१।२९४) में कहा गया है—

आदित्यस्य सदा पूजां तिलकां स्वामिनस्तथा।

महागणपतेश्चैव कुवंत् सिद्धिमाष्नुयात्।।]।। ४।।
वंष्णवी ज्ञान शक्ति के अवताररूप ब्रह्मसूत्रों के रचित्रता, सर्वज्ञ महर्षि वेदध्यास
को हमारा (वाचस्पति मिश्र का ) नमस्कार है। [महर्षि पराशर ने अपने समय तक हुए
अट्ठाईस वेदध्यासों को भगवान् विष्णु का अवतार बताते हुए अपने पितामह महर्षि
वसिष्ठ को आठवें द्वापर का ज्यास, अपने पिता महर्षि शक्ति को पच्चीसवां, अपने को
छच्चीसवां तथा अपने पुत्र कुष्णद्वैपायन को अट्ठाईसवां व्यास कहा है—

द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपी महामुने। वेदमेकं सुबहुचा कुरुते जगतो हितः॥ (विष्णुपु० ३।३।४) तस्मादस्मित्पता शक्तिव्यासस्तस्मादहं मुने॥ जातुकर्णोऽभवन्मत्तः कृष्णद्वैपायनस्ततः। अष्टाविशतिरित्येते वेदव्यासाः प्रततनाः॥ (विष्णुपु० ३।३।१६) भागती
बह्यसूत्रकृते तरः वेदव्यासाय वेधसे ।
बानसक्त्यवताराय नमो भगवतो हरेः ॥ ५ ॥
नरवा विश्वद्धविज्ञानं शकुरं करुणाकरम् ।
भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं तत्प्रजीतं विभव्यते ॥ ६ ॥
बाचार्यंकृतिनिवेशनमध्यवपृतं वचोऽस्मवादीनाम् ।
रस्योवकमिष गञ्जाश्रवाहरातः पविज्ञयति ॥ ७ ॥

अथ यदसन्विग्यमप्रयोजनं च न तत्त्रेकावत्त्रतिपित्तागोचरः, यथा समनत्केन्द्रियसिक्कृष्टः स्फीता-लोकमञ्चवर्त्तो घटः करटबन्ता वा, तथा धेवं बहोति व्यापकविरुद्धोपलविषः । तथाहि 'वृहत्वाव् वृह-

भामती-व्याख्या

कृष्णहेपायन के पश्चात् आगामी द्वापर में द्रोण के पुत्र अश्वत्यामा को उनतीसवाँ व्यास कहा गया है ] ।। १ ।।

विमलप्रज्ञ एवं करुणा-सागर भगवान् शङ्कराचार्यं को नमस्कार करके उनके द्वारा प्रणीत प्रसन्न [सुगम पदाविल एवं गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत करनेवाले] भाष्य (ब्रह्मसूत्र के शाङ्कर भाष्य) का व्याख्यान किया जा रहा है। [प्रसाद नाम का शब्दालङ्कार काव्यादर्श में विणित है—

श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता । अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमात्रयः ॥ (काव्या० १।४१ )

सुगम और सुप्रसिद्ध पदाविल का प्रयोग ही प्रसाद गुण माना जाता है। श्री पदापादाचार्य ने भी शाङ्कर भाष्य में प्रसाद गुण का उल्लेख किया है—

"भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं तद्वचाख्यां श्रद्धयारमे" (पन्तपा० पृ० १ ) ] ॥ ६॥

जैसे गङ्गा में मिल जाने मात्र से गली-कूचों का अपवित्र जल पवित्र हो जाता है, वैसे ही भाष्य के साथ हमारी (वाचस्पतिमिश्र की) भामती नाम की व्याख्या का सम्बन्ध हो जाने मात्र से हमारी अपवित्र वाणी भी पवित्र हो जाती है।। ७।।

[ "अथातो ब्रह्मजिश्वासा" ( ब्र. सू. १।१।१ ) इस सूत्र के द्वारा भगवान् सूत्रकार कृष्ण-द्वैपायन वेदव्यास ब्रह्म की सहज-सिद्ध जिज्ञास्यता दिखा कर ब्रह्म-विचार का प्रस्ताव रस रहे हैं। उसकी व्यास्या में भगवान भाष्यकार अध्यास का उपपादन (आक्षेपपूर्वक स्वरूप-निरूपण ) कर रहे हैं । आपाततः प्रतीयमान सूत्र और भाष्य की इस असमञ्जसता को दूर करते हुए भामतीकार बहा की जिज्ञास्यता के साथ बध्यास का अन्वय व्यतिरेक दिखाने के लिए एक सामान्य व्याप्ति प्रदर्शित कर रहे हैं — ] जो वस्तू औस ब्रिस्ट (सन्देह-रहित ) और निष्प्रयोजन होती है, वह प्रेक्षक (विचार में समर्थ) मनीषिया का जिज्ञासा का विषय नहीं होती, जैसे सजग पुरुष की आंखों के सामने प्रखर प्रकाश में रखा घट-जैसा असन्दिग्ध और काक दन्त के समान निरर्थक पदार्थ, प्रकृत में ब्रह्म तत्त्व भी वैसा ही असन्दिग्ध और निष्प्रयो-जन है-इस प्रकार यहाँ जिज्ञास्यता (विचारणीयता) की व्यापकीभृत सन्दिग्धता एवं सप्रयो-नता के विरोधी असन्दिग्धत्व एवं निष्प्रयोजनत्व की उपलब्ध (सिद्धि) है, अतः बहा की विचारणीयता कदापि न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती [ प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थकार श्री घर्मकीति ने अपने न्यायिबन्द्र में सद्धेतु के तीन भेद कहे हैं— "अनुपलब्धिः स्वभावः कार्य चेति" ( न्या॰ बि॰ १।११)। अनुपलब्धि हेतु के ग्यारह भेदों में एक व्यापकविरुद्धोपलब्धि भी वर्णित है—"व्यापकविरुद्धोपलब्बिर्यंथा नात्र तुषारस्पर्शी विह्नेरिति" (न्या॰ बि॰ २।३८)। श्री वाचस्पतिमिश्र ने यहाँ उसी का प्रयोग प्रदर्शित किया है ]।

#### मामती

निश्वाहासमैव ब्रह्मोति गीयते'। स व्यायमाकीटपतङ्कोभ्य आ च देविषभ्यः प्राणभुग्मात्रस्येवक्कारास्यदेभ्यो देहेन्त्रियमनोवृद्धिविवयभ्यो विवेकेनाहिमिति असन्विग्वाविपर्यंस्तापरोक्षानुभविस्त इति न जिल्लासास्यं, न हि बातु किश्वत सन्विग्वेऽहं वा नाहं वेति, न च विषय्यंस्यति नाहमेवेति। न चाहं क्वाः स्यूलो गण्डामीत्याविदेश्वमंसामानाधिकरण्यवरांनात् देहालम्बनोऽयमहक्कार इति साम्प्रतम् । तवालम्बनत्वे हि बोऽहं बास्ये पितरावग्वभवं स एव स्थाविरे प्रजप्तनमुभवामीति प्रतिसन्धानं न भवेत् । न हि बालस्य-विरयोः शरीरयोरहित मनागिव प्रत्यभिज्ञानयन्धो येनैकरवमध्यवसीयेत । तस्माखेषु ब्यावत्यंमानेषु वस्नुवर्सते तशेभ्यो भिम्मं, यथा कुमुवेभ्यः सूत्रम् । तथा च बालाविशरीरेषु ब्यावत्यंमानेष्विप परस्यरम्मुवर्सते तशेभ्यो भिम्मं, यथा कुमुवेभ्यः सूत्रम् । तथा च बालाविशरीरेषु ब्यावत्यंमानेष्विप परस्यरम्मुवर्सते तशेभ्यो भिम्मं, यथा कुमुवेभ्यः सूत्रम् । तथा च बालाविशरीरेषु ब्यावत्यंमानेष्विप परस्यरम्मुवर्सामानं तेभ्यो भिग्नते ।

अवि च स्वष्मान्ते विष्यं द्यारीरभेवमास्थाय तबुचितान् भोगान् भुआग एव प्रतिबुद्धो मनुष्यद्यारी-रमास्मानं पदयस्राहं देवो मनुष्य एदेति देवरारीरे बाध्यमानेऽध्यहमास्यदमबाध्यमानं द्यारीह्युक्नं प्रति-

#### भामती-व्याख्या

## ब्रह्म में असन्दिग्धता का उपपादन--

विष्णुपुराण (३।२२) में कहा गया है—''बृहत्वाद् बृंहणत्वाच्च तद्ब्रह्मोत्यभिधीयते ।" अर्थात् बृहत् ( व्यापक ) या बृहण ( अपने शरीरादि की वृद्धि का कारण ) होने से जीवात्मा ही ब्रह्म कहलाता है, वह तो कीड़े-मकोड़ों से लेकर देवों और ऋषियों तक सभी प्राणियों की देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शब्दादिरूप इदंकारास्पद वाह्य पदार्थों से भिन्न 'अहम्' - इस प्रकार अपरोक्ष अनुभन्न के द्वारा अवगत है, अतः वह 'आत्मा क्या है ?' इस प्रकार की जिज्ञासा का विषय नहीं हो सकता । इस (आत्मा) के विषय में न तो कोई प्राणी 'अहं वा नाहं वा ?' ऐसा सन्देह ही करता है और न 'नाहमेव' ऐसा विपरीत निश्चय। यदि कहा जाय कि 'बहं कुशः, स्थूलः, गच्छामि'—इत्यादि अनुभूतियों के द्वारा कुशत्व, स्थूलत्व और गम-नादि क्रियारूप शरीर के धर्मी और अहन्त्वरूप आत्मा के धर्मी का एक अधिकरण में रहना सिद्ध होता है, अतः साघारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीरादि से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं करता। तो वह कहना उचित नहीं, क्योंकि शरीर को 'अहम' — इस प्रकार की प्रतीति का विषय नहीं माना जा सकता, अन्यथा अहपदार्थ में पूर्व और पर काल की एकता का अवगाहन करनेवाली प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी—'योऽहं बाल्यावस्थायां पित-पितामहादिकमनुभूतवान्. स एवाहं नृद्धावस्थायां पुत्रपीत्रादिकमनुभवामि।" इसका कारण यह है कि बाल्य और वृद्धावस्था के शरीर एक नहीं रहते, स्पष्ट रूप से भिन्न हो जाया करते हैं, अतः शरीर से भिन्न ही अहंपदार्थ का होना निश्चित है। यदि बाल और वृद्ध शरीरों में कुछ भी एकरूपता होती, तब उसे अहंपदार्थ माना जा सकता था, किन्तु वैसा सम्भव नहीं। यह निश्चित व्याप्ति है कि जिन बाल्यकाल के शरीरादि पदार्थों के वृद्धावस्था में व्यावृत्त ( निवृत्त ) हो जाने पर भी जो अहंपदार्थ अनुवृत्त रहता है, वह शरीरादि व्यावृत्त हो जाने वाले पदार्थों से भिन्न होता है, जैसे एक धार्ग में पिरोए हुए फूल एक-दूसरे के स्थान से व्यावृत्त होते (हटते ) जाते हैं, किन्तु धागा सर्वत्र अपनी एकता बनाए रखता है, अतः फूलों से घागा भिन्न तत्त्व होता है। वैसे ही बाल्य और वृद्धावस्था के शरीर परस्पर व्यावृत्त हैं, किन्तु अहंकारास्पद आत्मतत्त्व सर्वत्र अनुगत होने के कारण शरीरादि से भिन्न स्थिर होता है।

केवल शरीरों की बाल्यादि अवस्थाओं के व्यावृत्त होने पर ही अहंकारास्पद पदार्थ की अनुवृत्ति नहीं देखी जाती, अपि तु एक व्यक्ति अपने स्वप्न में देव-शरीर पाकर देव-सुलभ

पद्यते । अपि च योगव्याद्राः द्वारीरमेवेऽपि आस्मानमभिज्ञमनुभवतीति नाहकूरालम्बनं बेहः । अत एव नेन्द्रियाच्यपि अस्यालम्बनम् , इन्द्रियमेवेऽपि योऽहमद्वाकं स एवतिह् स्पृतामीस्यहमालम्बनस्य प्रस्यभि-ज्ञानात् । विषयेभ्यस्त्यस्य विवेकः स्यवीयानेव । बुद्धिमनसोस्य करणयोरहमितिकः प्रतिभासप्रक्यानाल-म्बनस्वायोगः । कृशोऽहमन्योऽहमिन्यावयस्य प्रयोगः असत्यि अभेवे कथंजिन्मञ्चाः क्रोशम्सीत्याविववी-पचारिका इति युक्तमुत्यद्यामः । तस्माविवकूरास्यवेभ्यो वेहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयेभ्यो व्यावृत्तः स्कुटतरा-हमनुभवगम्य आस्मा संशयाभावाविज्ञास्य इति सिद्धम् । अप्रयोजनत्वाच्यः । तथाहि—संसारनिवृत्ति-रपवर्गं इह प्रयोजनं विवक्षितम् । संसारभास्ययायास्याननुभवनिमित्त आत्मयायास्यवानेन निवक्तंनीयः । स वेद्यमनाविरनाविनास्मयाथास्यक्षानेन सहानुवक्तंते कृतोऽस्य निवृत्तिरिवरोषात् । कृतभ्रास्याथास्यायासम्या

भामती-व्याख्या

भोगों का उपभोग करता है, जागने पर वह व्यक्ति अपने को मनुष्य-शरीर में पाकर यह अनुभाव करता है कि स्वप्न में प्राप्त देव-शरीर से यह मनुष्य-शरीर सर्वया भिन्न है किन्तु मैं वही है।

केवल स्वप्न में ही नहीं, जागरण-काल में भी कोई योगी अपने योग-बल के द्वारा अपने मानव-शरीर से भिन्न व्याघादि का शरीर घारण कर लेता है, किन्तु एक ही समय उस योगी को विभिन्न शरीरों में भी अपनी अनुवृत्ति और एकता का विस्पष्ट भान होता रहता है। इससे यह तथ्य निश्चित हो जाता है कि व्यावृत्त होनेवाले शरीरों से सर्वत्र अनुवृत्त अहंकारास्पद आत्म। भिन्न है।

इसी प्रकार इन्द्रियों को भी अहंप्रतीति का विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन्द्रियों के भिन्न होने पर भी अहमर्थ की एकता अनुभूत होती है—'योड्मिदमद्राक्षम्, स एवाहमिदानीमिद स्पृत्तामि'। शब्दादि बाह्य विषयों से तो इस (आत्मा) का भेद अत्यन्त स्यूल और अतिस्पष्ट है। बुद्धि और मन को अहकारास्पद नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'बुद्धघाऽध्यवस्यामि', 'मनसा सङ्कल्पयामि'—इत्यादि व्यवहारों के द्वारा अध्यवसान किया को करणता बुद्धि और सङ्कल्पन क्रिया की करणता मन में निश्चित होती है, अहंपदार्थ उन क्रियाओं का कत्ती है, 'करण कभी कर्त्ता नहीं हो सकता। यदि शरीर और इन्द्रियों को अहंपदार्थ नहीं कहा जा सकता, तब 'अहं कृशः' 'अहमन्धः'—इत्यादि व्यवहारों में कृशता के आश्रयीभूत शरीर और अन्वता के आश्रयीभूत वह्य इन्द्रिय को अहमास्पद क्यों कहा गया? इस प्रश्न का सीघा सा उत्तर है कि उक्त स्थल पर शरीरादि में जो आत्मरूपता का व्यवहार किया गया, वह वैसा ही गौण व्यवहार है, जैसा कि मञ्चादि में मञ्चस्य पुरुषों का व्यवहार—'मञ्चाः क्रोशन्ति' ऐसी व्यवस्था ही उक्त स्थलों पर युक्ति-संगत प्रतीत होती है। फलतः 'इदम्—इदम्'—इस प्रकार प्रतीत होनेवाले शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शब्दादि विषयों से भिन्न 'अहम्'—इस प्रकार के स्फुटतर अनुभव (निश्चय) के विषयीभूत आत्मा में सन्दिग्धत्व न होने के कारण जिज्ञास्थत्व सम्भव नहीं।

## सप्रयोजनत्वामाव का उपपादन-

विचार के द्वारा निष्प।दितं होनेवाले आत्मज्ञान का कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं सिद्ध होता, इस लिए भी जिज्ञास्यता सम्भव नहीं—'आत्मा जिज्ञास्यो न भवति, निष्प्रयोजन्तित्वात्, काकदन्तवत्'। कुर्तृत्वादिरूप बन्धन की निवृत्ति ही वेदान्त-सिद्धान्त में मोक्ष विविक्षित है। आत्मा का जो अज्ञान (यथार्थाननुभव) ही कर्तृत्वादि प्रपन्त का आत्मा में आरोपक है, वह अज्ञान आत्म-ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता था, किन्तु कर्तृत्वादि प्रपन्त अनादि है और आत्मज्ञान भी आत्मरूप होने के कारण अनादि है, जो दो पदार्थ अनादिकाल

## युष्मवस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तमः प्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरितरे-

भामती

मनुभवः, नह्यहमित्यनुभवादन्यदात्मयायाश्म्यज्ञानमस्ति । न चाहमिति सर्वजनीनस्कुटतरानुभवसम्बित आस्मा देहेन्द्रियादिञ्यतिरिक्तः अस्य उपनिषदां सहस्रेरिप अन्यवियुमनुभविदरोधात् । नद्धानमाः सहस्रमिष घटं पटियतुमीशते । तस्मादनुभविदरोधानुपचरितार्था एवोपिनवद इति युक्तमुत्पदयाम इत्या-भ्रायवानाशक्रुय परिहरित क्ष युद्मदस्मरप्रस्ययेगोचरयोरिति क्ष । अत्र च युद्मदस्मदित्यादिनिष्या भवितुं युक्तमित्यन्तः शङ्काग्रन्यः । तथापीत्यादिपरिहारग्रन्यः । तथापीत्यभित्यक्ष्माच्छक्कायां यद्यपीति पठित-व्यम् । इदमस्मरप्रत्ययगोचरयोरिति वक्तव्ये युद्मद्ग्रहणमत्यन्तभेदोपलक्षणार्थम् । यथा ह्यहक्कारप्रतियोगी स्वक्कारो नैविभदक्कारः, एते वयमिमे वयमास्मह इति बहुलं प्रयोगदर्शनादिति । चित्स्वभाव आत्मा

भामती-व्याख्या

से साथ-साथ चले आ रहे हैं, उन दोनों में नाश्य-नाशकभाव सम्भव नहीं, क्योंकि साथ-साथ रहनेवाले पदार्थों का परस्पर विरोध ही नहीं माना जाता।

यहाँ यह भी एक जिज्ञासा होती है कि कर्तृत्वादि के आरोप का निमित्त कारण जो आत्मतत्त्व का अननुभव (अज्ञान) माना जाता है, वह भी कभी सम्भावित नहीं, क्योंकि 'अहं कर्ता', 'अहं भोक्ता' -इस प्रकार के अनुभव से भिन्न और कोई आत्मतत्त्व का अनुभव प्रसिद्ध नहीं, वह अनुभव तो सदैव विद्यमान ही है, उसके रहते-रहते आत्मतत्त्व का अननुभव क्योंकर होगा ? यह जो कहा जाता है कि उपनिषत-प्रतिपाद्य अकर्ता अभोक्ता और देह. इन्द्रियादि से भिन्न निरुपाधि आत्मा का अनुभव ही तात्त्विक अनुभव है, वैसा आत्मतत्त्व का अनुभव उपनिषत् ग्रन्थों के श्रवणादि से पूर्व उत्पन्न नहीं हो सकता, वह अन।दि नहीं, वही तत्त्वज्ञान आत्मा के अज्ञान का विरोधी और निवर्त्तक माना जाता है। वह कहना समुचित नहीं, क्योंकि 'अहं कत्ता', 'अहं भोक्ता'—इस प्रकार के लीकिक अनुभव से सिद्ध कर्तृत्वादि धर्मयुक्त आत्मा के स्वह्मप का अपलाप या अन्यथात्व एक उपनिषत् तो क्या, हजारों उपनिषत् ग्रन्थ मिलकर नहीं कर सकते । यह बस्तु-स्थिति है कि आत्मा को अकत्ती-अभोक्ता मानने पर उक्त लोक-प्रसिद्ध अनुभव विरुद्ध पड़ जाता है। सर्वजनीन स्फुटतर अनुभव से सिद्ध घट को कभी पट नहीं बनाया जा सकता । फलतः 'अहं कत्ती', 'अहं भोक्ता'— इस प्रकार के सुदृढ़ अनुभव से विरुद्ध अकत्ती-अभोक्ता आत्मा के प्रतिपादक उपनिषत् ग्रन्थों को औपचारिक या गौणार्थक मानना ही उचिततर प्रतीत होता है। पूर्वंपक्ष के द्वारा उठाई गई इन सभी आशङ्काओं का परिहार करने के लिए भगवान् भाष्यकार ने उपक्रम किया है—"युष्मदस्म-<mark>त्प्रत्य</mark>यगोचरयोः"—यहाँ से लेकर "नैसर्गिकोऽयं छोकव्यवहारः"—यहाँ तक ।

अध्यास की अनुपपत्ति—

अध्यास-भाष्य के दो भाग हैं—(१) अध्यास पर आक्षेप (अध्यास की अनुपपत्ति) और (२) उसका समाधान (अध्यास की उपपत्ति)। आरम्भ से लेकर "मिथ्या भिवतुं युक्तम्"—यहां तक का भाष्य आक्षेप और "तथापि"—यहाँ से लेकर "नैसर्गिकोध्यं छोक-व्यवहारः"—यहाँ तक का समाधान भाष्य कहलाता है। समाधान-भाष्य के आरम्भ में "तथापि" पद का प्रयोग हुआ है. अतः आक्षेप-भाष्य के आरम्भ में "यद्यपि"—ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु वैसा नहीं किया गया, अतः दोनों भाष्य खण्डों की संगति करने के लिए 'यद्यपि' पद का प्रयोग अपनी ओर से जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि 'यद्यपि' और 'तथापि'—ये दोनों प्रयोग नित्य सापेक्ष हैं, एक के विना दूसरा पद साकांक्ष रह कर अन्वय-बोध कराने में अक्षम हो जाता है। यहाँ यद्यपि आत्मा का बोध कराने के लिए जैसे 'अस्मत्'

तरमाबानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरमाबानुपपत्तिः, इत्यतोऽस्म-त्यत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्यत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चा-

#### भामती

विषयो, जडस्वभावा बुद्धीन्द्रियवेहविषयाः विषयाः । एते हि चिदास्मानं विसिन्वन्ति अववदनस्ति स्वेन क्षेण निक्ष्पणीयं कुर्थम्सीति यावत् । परस्परान्ध्यासहेतावस्यन्तवैलक्षण्ये वृष्टाम्तस्तमःप्रकाशविति । निह जातु कश्चिस्समुदाचरद्वृत्तिनी प्रकाशतमसी परस्परास्मतया प्रतिपत्तुमहित । तदिवमुक्तं क्ष इतरेतर्भ्यावानुष्पत्ताविति क्ष । इतरेतरभाव इतरेतरस्वं, तावात्म्यमिति यावत् । तस्यानुष्पत्ताविति । स्यावेत्त्न्यान्याविति क्ष । इतरेतरभाव इतरेतरस्वं, तावात्म्यमिति यावत् । तस्यानुष्पत्ताविति । स्यावेत्त्न्यान्याविति क्ष । इतरेतरभावस्तद्वर्माणां तुं जाढधवैतन्यनित्यस्वानित्यत्वावीनामितरेतराध्यासो भविष्यति । वृद्यते हि धर्मिणोविवेष्कप्रहणेऽपि तद्वर्माणामध्यासः, यथा कुसुमाद्भेदेन गृह्यमाणेऽपि स्कटिक्मणावितस्वच्छतया जपाकुसुमप्रतिविद्यवोद्याहिष्यस्यः स्कटिक इत्यार्थ्यविश्रम इत्यत उक्तभ् क्ष तद्वर्माणामपीति क्ष । इतरेतरत्र धर्मिण धर्माणां भावो विनिमयस्तस्यानुपपत्तिः । अयमिस्सन्धः—

#### भामती-व्याख्या

शब्द रखा है, वैसे अनात्म पदार्थों का संग्रह करने के लिए 'इदम्' शब्द रखना चाहिये था, 'युष्मत्' शब्द नहीं, क्योंकि सभी अनात्म पदार्थं इदंकारास्पद ही होते हैं। तथापि आत्मा और अनात्म पदार्थों का पारस्परिक अत्यन्त विरोध प्रकट करने के लिए 'अस्मत्' पद के साथ 'युष्मत्' पद की योजना ही समुचित है, क्योंकि 'अहंकार' का विरोधी जैसा 'त्वंकार' होता है, वैसा 'इदंकार' नहीं, अस्मत् , के साथ युष्मत् का कभी प्रयोग नहीं होता, किन्तु इदमादि का सहप्रयोग हो जाता है—'इमे वयम्', 'एते वयमास्महे'। इससे यह अत्यन्त स्पष्ट है कि 'युष्मत्' और 'अस्मत्' प्रयोगों का प्रखर विरोध देखकर आक्षेपवादी ने आत्मा और अनात्मपदार्थों का अत्यन्त विरोध दिखाने के लिए युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः'—ऐसा प्रयोग ही उचित समझा।

चिदातमा विषयी और बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर एवं शब्दादि—ये सब विषय कहे जाते हैं, क्योंकि विपूर्वक 'षीत्र् बन्घने' घातु से पचाद्यच् ंकरके 'विषय' शब्द बना है, इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—'विसिन्वन्ति निबध्नन्ति विषयिणमिति विषयः' अर्थात् ज्ञानरूप विषयी पदार्थं को अपने साथ ऐसा बाँच देते हैं कि 'घटज्ञानम्', 'पटज्ञानम्'-इस प्रकार विषय का सहयोग पाये विना ज्ञान का निरूपण ही नहीं हो सकता। आत्मा और अनात्मजगत् के परस्पर-अध्यास की अनुपपत्ति का मुख्य कारण है - आत्मा और अनात्मपदार्थी का अत्यन्त विरोध या वैरूप्य, क्योंकि शुक्ति और रजत के समान रूपवाले पदार्थों का ही परस्पर विनिमयात्मक अध्यास लोक-प्रसिद्ध है। प्रखर प्रकाश और गाढ़ अन्वकार का कभी शुक्ति-रजत के समान तादातम्याध्यास नहीं देखा जाता - यही भाष्यकार कहते हैं "तमःप्रकाशव-हिरुद्धस्वभावयोरितेरतराभावानुपपत्तौ"। 'इतरेतरभाव' का अर्थ होता है - अन्य पदार्थ में अन्यरूपता [ जँसे शुक्ति में रजतरूपता प्रतीत होती है, वैसे आत्मा और अनात्मा का ] तादातम्य जो अपेक्षित है, उसकी उपपत्ति (सिद्धि) न हो सकने के कारण आत्मा और अनात्मा का अध्यास नहीं हो सकता। यह जो आशङ्का होती है कि जैसे जपाकुसुम और स्फटिक रूप दो वर्मी पदार्थों का तादातम्याध्यास न होने पर भी स्फटिक में जपाकुसुम के आरुण्य (रिक्तमा) धर्म का अध्यास देखा जाता है, वैसे ही आत्मा और अनात्म पदार्थों का परस्पर तादात्म्य-भ्रम या धर्म्यंच्यास न हो सकने पर भी अनात्मभूत बुद्धचादि के कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि धर्मी का अध्यास उपपन्न क्यों नहीं हो सकता ? उस आशङ्का को निवृत्त करने के लिए कहा गया है—"तद्धर्माणां सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः"। यहाँ 'इतरेतरभाव' शब्द का अर्थ है —

# भ्यासः, तद्विपर्ययेणं विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासी मिध्येति भवितुं युक्तम् ;

मामती

क्यविद्ध प्रव्यमितस्वच्छतयां क्यवतो प्रध्यास्तरस्य तद्विवेकेन गृह्यमाथस्यापि छायां गृह्णियात् , विवासमा स्वक्यो विवयी न विवयक्छायामुब्ज्ञाहयितुमहँति । यचाहुः—"शब्दमन्धरसानां च कीवृशी प्रति-विम्वता" इति । तविह पारिशेध्याद्विचयिक्योरम्बोन्यात्मसम्भेदेनेक तद्वर्मानामपि परस्परसम्भेदेन विनिमयास्मना भवितम्यं, तौ वेद्धमिनावत्यन्तविवेकेन गृह्यमाचावसम्भिन्नो, असम्भिन्नाः सुतरां तयोधंमाः, स्वाष्मयाभ्यां व्यवधानेन दूरापेतत्वात् , तविवमुक्तं असुतरामिति । अतद्विपव्यंयेणेति । विवयविवयं-वेणेत्ययंः । सिध्याद्याव्यवनः । एतदुक्तं भवित—अध्यातो भेदाप्रदेश व्यासस्तद्विवद्धभेहास्ति भेदाष्टः स भेदाप्रहे निवर्त्यंस्तद्वपाग्नमध्यासमित निवर्त्यसीति । निध्येति भवित् युक्तं यद्यपि तथापीति योजना । इदमनाकृतम्—भवेदेतवेवं वद्यहमित्यनुभवे आस्मतस्यं प्रकाशेत, न स्वेतदित । तथाद्वि समस्तो-

### मामती-प्याख्या

अन्यान्य धर्मी में धर्मी का भाव ( व्यत्यास ) अर्थात् धर्माध्यास की भी उपपत्ति नहीं हो सकती 1 आशय यह है कि धर्माध्यास दो प्रकार से होता हैं—(१) रूपवाले स्फटिकादि पदार्थी में अपाकुसुमादि के आरण्य रूप का प्रतिबिम्ब पड़ने से और (२) लोह-पिण्ड और अम्म-जैसे धर्मी पदार्थी का तादात्म्य हो जाने पर अग्नि के दाहकत्वादि धर्मी का लोह-पिण्ड में अध्यास होता है। प्रथम प्रकार का धर्माध्यास नियमतः स्फटिक के समान रूप-युक्त पदार्थी में ही होता है, आत्मा रूपवान नहीं, अतः धर्म-प्रतिबिम्बात्मक धर्माध्यास वहीं सम्भव नहीं, श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है—'शब्दगन्धरसानां कीहशी प्रतिबिम्बता" ( शलो. वा. पृ. २०० )। अर्थात् स्फटिकादि में रूप का प्रतिबिम्ब तो अनुभूत होता है, किन्तु रूप और रूपवान् द्रव्य को छोड़कर शब्द, स्पर्ग, रस और गन्धादि का प्रतिबिम्ब नहीं देखा जाता, तब आत्मा में अनात्मपदार्थों के अनित्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि धर्मों का प्रतिबिम्ब केसे उपयन्त होगा ? परिशेषतः द्वितीय प्रकार से ही ( धम्यध्यासपूर्वक ) धर्माध्यास हो सकता था, किन्तु जब आत्मा और अनात्मरूप दोनों धर्मी अत्यन्त भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, तब उनके धर्मी का व्यत्यास कभी भी संभव नहीं, क्योंकि पृथक् पृथक् रहकर धर्मी अपने धर्मों का विनिमय या संक्रमण नहीं कर सकते—इस तथ्य को ध्वनित करने के लिए भाष्यकार ने कहा है—''तद्वर्माणां सतरामितरेतरभावान्पपत्तः"।

भाष्यकार ने जो कहा है—"हिंदिपर्ययण विषयिणः तद्धर्माणां च विषयेष्ठ्यासः"। यहाँ तिंदिपर्यय' पद का अर्थ है—विषयविपर्ययेण। अर्थात् '.द्विपर्यय' पद के घटकीभूत 'तद्' शब्द के द्वारा अनात्मरूप विषय का परामर्श किया गया है। [भाव यह है कि आत्मा और अनात्मपदार्थ—ये दोनों जब प्रकाश और अन्धकार के समान अत्यन्त विपरीत स्वभाव के हैं और दोनों का भेद प्रकट हो रहा है, तब न तो दिषय के धर्मों का विषयी में अध्यास हो सकता है और न उसके विपरीत विषयी के धर्मों का विषय में विनिमय हो सकता है ]। भाष्य में प्रयुक्त 'मिष्ट्या' शब्द अपलापार्थंक है। अर्थात् 'अध्यासो मिथ्येति युक्तं भवितुम्'— इस भाष्य का अर्थ है—अध्यास नहीं हो सकता। अभिप्राय यह है कि 'यत्र यत्राध्यासः, तत्र तत्र भेदायहः'—इस प्रकार अध्यास व्याप्य और भेदायह व्यापक है, व्यापकीभूत भेदायह का विरोधी भेद-प्रह यहाँ उपलब्ध हो रहा है, वह भेदाग्रह का निवर्तक है, भेदाग्रह की निवृत्ति से उसके व्याप्यभूत अध्यास की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि जहाँ जो व्यापक नहीं रहता, वहाँ उसका व्याप्य पदार्थं कभी नहीं रह सकता।

यहाँ भाष्य की योजना इस प्रकार कर लेनी चाहिए-"यद्यपि अध्यांसो मिध्येति

पाष्यमधिक्यामग्तामन्वचैतन्यैकरसमुवासीनमेकमद्वितीयमात्मतत्त्वं धृतिस्मृतीतिहासपुराणेपु गीयते । म चैतान्युपक्रमपरामक्षीपसंहारैः क्रियासभित्हारेणेवृमात्मतत्त्वमभितवति तत्पराणि सम्ति सम्बानि वाकेणाच्युपचितियानि कर्तुम् । अभ्यासे हि भूयस्थमग्रंस्य भवति 'यथाहो वर्शनीयाहो वर्शनीयेति' म न्यूनत्वं प्रागेवीपचित्तत्वमिति । जहमनुभवस्तु प्रादेशिकमनेकत्रिवशोकदुःसाविष्ठपञ्चोपण्कृतमात्मानमादर्श-यन् कपमात्मतत्त्वयोचरः कथं वाऽनुपण्ठवः ? न च व्यष्टप्रमाणप्रत्यचित्रोवावास्मायस्यैव तवपेसस्याप्रा-माण्यमुपचित्रियांवां वेति युक्तम् , तस्यांवीयवैयत्या निरस्तसमस्तवोवाशकुत्य वोधकत्या च स्वतःसिद्ध-

#### भामती-व्याख्या

भिवतुं युक्तम् , तथापि नैसर्गिकोऽयम्"। इसका आशय यह है कि आक्षेपवादी का कथन तब सत्य हो सकता था, जब कि 'अहम्-अहम्'—इस व्यावहारिक अनुभव में विशुद्ध आत्मतत्त्व परिलक्षित होता, किन्तु वह प्रकाश में नहीं आ रहा है, क्योंकि कर्तृत्वादि समस्त उपाधियों से रहित, अनन्त, आनन्दरूप, चैतन्य, एकरस, उदासीन, एक, अद्वितीय आत्मतत्त्व जो श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में प्रतिपादित है, वैसा शुद्ध आत्मतत्त्व व्यावहारिक 'अहम्' अनुभव का विषय नहीं, अतः आत्मतत्त्व का अन्तुभव या भेदाग्रह सुलभ हो जाता है, भेदाग्रह होने के कारण उक्त अध्यास भी उपयम्ब हो जाता है।

आक्षेपवादी ने जो यह कहा या कि कर्तृत्वादि-रहित शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रतिपादक उपनिषदादि शास्त्र गौणार्थक हैं, वह कहना अत्यन्त अयुक्त है, क्योंकि जब शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रतिपादक श्रुत्यादि वाक्य, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल और उपपत्ति नाम के पिड्वध तात्पर्य-ग्राहक लिङ्गों की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, जब विशुद्ध आत्मतत्त्व के प्रतिपादन में ही उनका तात्पर्य निश्चित है, तब उन्हें गौणार्थक इन्द्र भी सिद्ध नहीं कर सकता। जहां किसी एक ही तत्त्व का पुन:-पुन: संकीर्तन किया जाता है, वहां उस तत्त्व का उत्कर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जैसे किसी मुन्दरी के लिए कहा गया—'अहो दर्शनीया, अहो दर्शनीया'। वहां बार-बार वैसा कहने से सुन्दरता में उत्कर्ष प्रकट होता है, किश्चिन्मात्र मी उनता नहीं आती, गौणार्थता तो दूर रही [श्री मण्डन मिश्र ने भी कहा है—एकमेवा-दितीयमित्यवघारणाद्वितीयशब्दाभ्यां तस्यैवार्थस्य पुन: पुनरभिधानात् सर्वप्रकारभेदिनवृत्ति-परता श्रुतेर्लक्ष्यते, अभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवति, यथा अहो दर्शनीया, अहो दर्शनीया इति, न न्युनत्वमपि, दूरत एवोपचरितत्वम्" ( ब. सि. पृ. ६ ) ]।

उपनिषद्दाक्य ही वास्तविक शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, व्यापक आत्मतस्व के प्रकाशक हैं, लीकिक अहमनुभाव नहीं, क्योंकि अहमनुभव तो प्रदेश भाग में सीमित (परिच्छिन्न) एवं अनेकिविघ शोक, दु:खादि प्रपञ्च में फँसे हुए आत्मा को ही विषय करता है, अतः वह अनुभव बाधितार्थविषयक (भ्रमात्मक) होकर शुद्ध आत्मतस्व का प्रकाशक क्योंकर होगा ?

राह्या — यहाँ अहमनुभवरूप प्रत्यक्ष और उपनिषद्वाक्य जन्य शाब्द के बलाबल पर हिष्टिपात करने से अहमनुभव ही प्रवल ठहरता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों में ज्येष्ठ (अग्रज) होने के कारण प्रवल है, अतः इससे विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक शब्द को ही अप्रमाण मानना न्यायसङ्गत है। प्रत्यक्ष प्रमाण को अपनी उत्पत्ति, अप्ति या अर्थ- कियाकारिता में शब्द प्रमाण को अपेक्षा नहीं, प्रत्युत शब्द प्रमाण को अपनी उत्पत्त्यादि में प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा है, लोक में निरपेक्ष प्रबल और सापेक्ष दुवेल माना जाता है, महाभाष्यकार कहते हैं—''सापेक्षमसमर्थं भवति' (पा. सू. ३।१।८)। अतः उपनिषद्धाक्यों को अप्रमाण या गौणार्थंक मानना ही युक्ति-युक्त है।

प्रमाणभावस्य स्वकार्ये प्रमितावनपेशस्यात् । प्रभितावनपेशस्येऽप्युत्पत्तौ प्रत्यक्षापेशस्यातिहरोवावनुस्यतिः सक्षणमधामाण्यमिति चेन्न, उत्पादकाप्रतिहन्दित्वात् । न ह्यागमशानं सांव्यवहारिकं प्रस्यक्षस्य प्रामाण्य-मृपहित्त येन कारणाभावात् भवेवपि तु तात्त्विकम् । न च तत्तस्योत्पादकम् । अतात्त्विकप्रमाणभावभ्योऽ-पि सांव्यवहारिकप्रमाणेभ्यस्तत्त्वज्ञानोत्पत्तिवर्शनात् । तथा च वर्गे ह्रस्ववीर्यक्षयाऽभ्यवमा अपि समारोपितास्तत्त्वप्रतिपत्तिदेतवः, न हि लौकिका नाग इति वा नग इति वा पदात् कुञ्जरं वा तरुं वा प्रतिपद्यमाना भविष्ति भाग्ताः । न चानन्यपरं वावयं स्वार्षं उपचरितार्थं युक्तम् । जक्तं हि

#### भामती-व्याख्या

समाधान — उपनिषद्दाक्य उस वेद के एकदेश हैं, जो कि अपौरुषेय होने के कारण पुरुष-सम्बन्ध-सम्भावित समस्त भ्रम, प्रमाद, करणापाटव और लोभादि दोषों से रहित है। उसमें किसी प्रकार का भी अप्रामाण्य प्रसक्त नहीं हो सकता। श्री कुमारिल भट्ट ने जो तीन प्रकार का अप्रामाण्य कहा है — "अप्रामाण्य त्रिष्ठा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंशयंः" (श्लो, वा. पृ. ६१)। अर्थात् विपरीतार्थ-बोधकत्व, अबोधकत्व और सन्दिग्धार्थ-बोधकत्व इन तीन प्रकार के अप्रामाण्य-प्रकारों में प्रथम (विपरीतार्थ-बोधकत्व ) वेद में इसलिए नहीं कि वह पुरुषगत भ्रमादि दोषों से दूषित नहीं। द्वितीय (अबोधकत्व हुण) अप्रामाण्य भी सम्भावित नहीं, क्योंकि उपनिषद्भप वैदिक वाक्य अपने समुचित अर्थ के बोधक हैं और वेद में प्रामाण्य स्वतःसिद्ध होने के कारण सन्दिग्धार्थ-बोधकत्व हुण तृतीय प्रकार भी प्रसक्त नहीं होता। बागम-ज्ञान को अपने प्रमापनरूप कार्य में प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं, अतः सापेक्षत्व हूप अप्रामाण्य भी प्राप्त नहीं होता।

गृहा—प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता के विना सब्द का प्रत्यक्ष एवं संगति ग्रह नहीं होता और इसके विना सब्द किसी ज्ञान का उत्पादक नहीं हो सकता, अतः आगम-ज्ञान को अपनी उत्पत्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा निश्चितरूप से है, श्री मण्डन मिश्र ने भी कहा है— "पदपदार्थं विभागांचीन आम्नायार्थं परिच्छेदः, स च प्रत्यक्षादिष्वायतते" ( त. सि. पृ. ३९ )। फलतः शब्द प्रमाण के स्वरूप की निष्पत्ति में प्रत्यक्ष अवश्य अपेक्षित है, प्रत्यक्ष की सहायता के विना पद का ज्ञान एवं उसका पदार्थ के साथ संगति-ग्रहण न हो सकने के कारण शब्द अपना अर्थं-निश्चयरूप कार्यं सम्पन्न नहीं करा सकता।

समाधान—आगम प्रमाण अपने उत्पादकीभूत व्यावहारिक प्रत्यक्ष का विरोधी नहीं, क्योंक शब्द प्रमाण प्रत्यक्षगत पारमाथिक प्रामाण्य का ही घातक है, व्यावहारिक प्रामाण्य का नहीं, व्यावहारिक प्रामाण्य ही आगम ज्ञान का उत्पादक है, श्री मण्डन मिश्र भी यही कहते हैं—"प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिक प्रामाण्यम्" ( ब. सि. पृ. ४० )। आगम यदि प्रत्यक्षगत व्यावहारिक प्रामाण्य का निराकरण करता, तब अपनी उत्पादक सामग्री का ही हनन कर डालता, उत्पादक सामग्री के विना आगम का स्वरूप लाभ ही नहीं होता। प्रत्यक्षगत जिस तात्विक प्रामाण्य का निषेध आगम करता है, वह आगम का उत्पादक नहीं, वयोंकि जिनमें तात्विक प्रामाण्य न होने पर भी केवल व्यावहारिक प्रामाण्य होता है, उन पदार्थों से भी तत्व—बोध का उत्पादन देखा जाता है, जैसे कि वर्णात्मक शब्दों में हस्वत्व-दीर्घत्वादि धर्म अपने नहीं होते, अपि तु शब्द के व्यञ्जकीभूत ध्वनि (नादसंज्ञक वायवीय संयोग-विभाग) के वर्म शब्द में आरोपित किन्तु लोक-प्रसिद्ध व्यावहारिकमात्र माने जाते हैं, फिर भी वे तात्विक बोध के उद्भावक माने जाते हैं, जैसे कि दीर्घ नकाररूप वर्ण से घटित 'नाग' पद के द्वारा हस्ती और हस्व नकार-गर्भित 'नग' के द्वारा वृक्षादि का बोध लोक में न तो

''न विधी परः शब्दार्थः'' इति । ज्येष्टस्यं सानवेक्षितस्य बाष्यस्ये हेतुनं बाषकस्ये, रजतज्ञानस्य ज्यायसः शुक्तिज्ञानेन कनीयसा बाघवराँनात् । तदनपबाधने तदबबाचारमनस्तस्योत्पत्तेरनुपपत्तेः । बाँग्रतं च तास्विकप्रमाणभावस्थानपेश्वितस्वम् । तथा च पारमर्वं सूत्रं "वीर्वापर्वे पूर्वदीवेस्वं प्रकृतिवत्" ( जै० सु० ६ । ५।५४ ) इति । तथा ---

> "पूर्वात्यरबलीयसर्वं तत्र नाम प्रतीयताम्। जन्म वियां भवेत् ॥" इति । अन्योग्यनिरपेक्षाणां यत्र

> > भामती-व्याख्या

भ्रमात्मक माना जाता है और न उस बोध को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति भ्रान्त, अपितु यथार्थ शानवाला ही माना जाता है [ श्रो मण्डन मिश्र भी कहते हैं —"शब्दाच्च नित्यादसत्यदीर्घादि-विभागभाजोऽर्थप्रतिपत्तिर्न मिथ्या" ( ब्र. सि. पृ. १४ ) । महर्षि जीमिन ने अपने "नादवृद्धि-परा" ( जै. सू. १।१।१७ ) इस सूत्र में सिद्ध किया है कि वर्णात्मक शब्द नित्य होते हैं, उनमें ह्रस्वत्व-दीर्घत्वादि विकार अपने नहीं होते, अपितु नाद पद-वाच्य वायवीय संयोग-विभाग या कण्ठ-ताल्वादि स्थानों पर जिह्वा के आधात के द्वारा जनित विशेष कम्पन से

युक्त वायु के वेग की एक विवा ही दीर्घत्वादि के रूप में परिलक्षित होती हैं ]।

व्यावहारिक प्रामाण्य के बाध्ययीभूत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से संबल पाकर उपनिषद्रप आगम प्रमाण जब अपने स्वार्थ का बोघ कराने में सक्षम और अनन्यार्थपरक है, तब अपने वाच्यार्थ के बोवन में ही उसे औपचारिक (गोणार्थक) कहना कभी भी उचित नहीं, श्री शबर स्वामी कहते हैं-"विघी हि न परः शब्दार्थः प्रतीयते" (शा. भा. पृ. १४१) अर्थात् विधेय अर्थ का प्रतिपादक (स्वार्थ-बोधक) वाक्य कभी परार्थक (गौणार्थक) प्रतीत नहीं होता । आगम की अपेक्षा जो प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्येष्ठत्व कहा गया, वह प्रत्यक्षगत ज्येष्ठत्व यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण में बाध्यता का साधक है, बाधकता का नहीं, क्योंकि ज्येष्ठ (पूर्वोत्पन्न.) मुक्ति में रजत-ज्ञान का कनिष्ठ (प्रश्नात् उत्पन्न ) मुक्ति में मुक्ति-ज्ञान के द्वारा बाघ देखा जाता हैं, क्योंकि शुक्ति-ज्ञान जब तक पूर्वीत्पन्न रजत-ज्ञान का बाध नहीं करता, तब तक शुक्ति-ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती जैसा कि कुमारिल भट्ट ने कहा है—"पूर्वाबाधेन नोत्पत्तिहत्तरस्य हि सिध्यति" ( क्लो. वा. पृ. ६२ )। यह भी कहा जा चुका है कि आगम को व्यावहारिक प्रामाण्य की अपेक्षा होने पर भी तात्त्विक प्रामाण्यवाले प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यहाँ आगम का बाध सम्भव नहीं, अपितु आगम के द्वारा ही प्रत्यक्ष का बाध होता है, जैसा कि श्री जीमिनि महर्षि ने कहा है—"पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्य प्रकृतिवत्" ( जै. सू, ६।४।४४ ) अर्थान् दो निरपेक्ष निरोधी पदार्थों के क्रमशः पूर्व और पर काल में उपस्थित होने पर पूर्वीपस्थित पदार्थ वंसे ही दुर्वल (बाधित) होता है, जैसे 'प्रकृतियद् विकृतिः कर्त्तव्या'--इस न्याय के द्वारा प्रकृतिभूत दर्शपूर्णमास कर्म में पठित पाँच प्रयाज कमों की प्राप्ति होने पर विकृति कर्म में "नव प्रयाजा इज्यन्ते"—इस वाक्य से विहित प्रयाजगत नवत्व संख्या के द्वारा पूर्वोपस्थित पञ्चत्व संख्या का बाव हो जाता है, श्री भट्टपाद की भी ऐसी ही व्यवस्था है-

पूर्वात् परबलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयताम्। अन्योऽन्यनिरपेझाणां यत्र जन्म घियां भवेत्।। पूर्वं परमजातत्वादबाधित्वैव जायते। परस्यानन्यथोत्पादान्न त्ववाधेन सम्भवः ॥ (तं. वा. पृ. ५५९)

अपि च वेऽप्यहंक्कारास्परमास्मानमास्थियत तैरिप अस्य न तारितकरत्वमभ्युपेतव्यम् । अहमिहे-वास्मि सत्तमे जानान इति सर्वव्यापिनः प्रावेशिकरत्वेन ग्रहात् । उच्चतरिगरिशिखरवित्तेषु महातक्षु भूमिष्ठस्य दूर्वाप्रवालिमिश्तिप्रस्थयत् । न चेवं वेहस्य प्रावेशिकरत्वमनुभूयते न त्वात्मन इति साम्प्रतं, निह् तवेषं भवस्यहमिति, गौणत्वे ना न जानामीति । अपि च परशब्दः परत्र लच्यमाणगुणयोगेन वर्त्तत इति यत्र प्रयोक्तृप्रतिपत्त्रोः सम्प्रतिपत्तिः स गौणः स च भेदप्रत्ययपुरःसरः । तद्यया नैयमिकाग्निहोत्रवचवोऽ-मिनहोत्रशब्दः (अ० १ पा० ४ ) प्रकरणान्तराववृतभेवे कौण्डपायिनामयनगते कर्मणि मासमिनहोत्रं कृहोतीस्यत्र साध्यसाद्वयेन गौणः (अ० ७ पा० ३ ) । माणवके चानुभवसिद्धभेदे सिहारिसहशब्दः । न

#### भामती-व्याख्या

[ कहीं पूर्व से उत्तर और कहीं उत्तर से पूर्व का वाध होता है, उसकी व्यवस्था यह है कि पूर्वोत्पन्न पदार्थ की अपेक्षा पश्चात् उत्पन्न पदार्थ का प्राबल्य वहाँ ही समझा जाता है, जहाँ दोनों पदार्थों की उत्पत्ति में परस्पर एक-दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। पूर्वोत्पन्न पदार्थ के समय पश्चात् उत्पन्न पदार्थ था ही नहीं, अतः पर का बाध किए बिना ही पूर्व की उत्पत्ति हो जाती है किन्तु पश्चात् उत्पन्न पदार्थ की जब तक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, जब तक पूर्व का बाध न किया आय ]।

दूसरी बात यह भी है कि जो लोग 'अहम' -इस प्रतीति के विषयीभूत पदार्थ को ही बात्मा मान बैठे हैं, उन्हें भी उसे तात्त्विक (वास्तविक) नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 'अहिंमिहैवास्मि सदने जानानः'-- इस प्रतीति के द्वारा आत्मा को एक घर के कोने में ही परि-च्छिन्न बताया जाता है, जबिक आत्मा व्यापक होता है। व्यापकी भूत आत्मा में परिच्छ-न्नत्व की प्रतीति वैसे ही भ्रमात्मक है, जैसे कि पवंत के प्रोत्तुङ्ग शिखर पर अवस्थित विशाल विटप भी पृथिवी-तल पर खड़े हुए व्यक्ति को घास की छोटी सी पूली के समान दिखाई देते हैं। 'अहमिहैवास्मि' - इस प्रतीति में जो प्रादेशिकत्व ( एतद्देशाविष्ठन्नत्व ) प्रतीति होता है, वह शरीरगत है - ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर के लिए अहम् -- ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता। 'अहम्' शब्द गौणी वृत्ति से शरीर का ही बांघक है'-ऐसा मानने पर 'अहं जानानः'-ऐसा व्यवहार न हो संकेगा, बयोंकि शरार न तो ज्ञानस्वह्नप है और न ज्ञान का आश्रय । 'अहं' शब्द का शरीर में गौण प्रयाम भी सम्भव नहीं, क्योंकि भट्टपाद ने कहा है-"सक्त्यमाणगुणैयोंगाद वृत्तेरिष्टा तु गौणता।" (तं० वा० पृ० ३५४) अर्थात् 'जहाँ पर 'सिह' शब्द माणवक में रुक्ष्यमाण माणवकगत क्रूरत्व, श्रूरत्वादि गुणों के सम्बन्ध से प्रवृत्त हुआ है'-ऐसा वक्ता और श्रोता दोनों को निश्चय होता है, वहाँ हा सिहादि शब्द गौण माने जाते हैं। गौण-प्रयांग के लिए मुख्यार्थ (सिंहादि) और गौणार्थ (माणबकादि) में भेद का निम्राय भी होना अनिवार्य है, जैसे कि 'अम्निहात्र' नाम का कर्म दो प्रकार का श्रुत है— (१) नित्य अग्निहोत्र और (२) कुण्डपायी ऋषियों के द्वारा अनुष्ठीयमान सत्र कर्म का अङ्गभूत अग्निहोत्रं [ "अग्निहोत्रं जुहोति" ( तै. सं. १।४।९।१ ) इस वाक्य से विहित अग्निहोत्र कमं नित्य कमं है, जिसका अनुष्ठान आहित। यिन पुरुष जीवन-पर्यन्त नित्य सायं और प्रातः किया करता है। "मासमग्निहोत्रं जुहोति" (तां० ब्रा० २४।४।१) इस वाक्य से अवबोधित अम्निहोत्र कर्म कुण्डपायी ऋषियों के अयनसंज्ञक सत्रकर्म का अङ्ग कदलाता है ]। नित्य अग्निहोत्र कर्म का वाचक 'अग्निहोत्र' शब्द सत्रविशेष के अङ्गभूत अग्निहोत्र कर्म के बोधन में गौणीवृत्ति से प्रवृत्त है। प्रकरणान्तराधिकरण (२।३।११) में दोनों अग्निहोत्र कर्मों का भेद सिद्ध किया गया है। नित्य अग्निहोत्र कर्म 'अग्निहोत्र' मध्य का मुख्य और सत्राङ्गभूत कर्म

स्वहङ्कारस्य मुख्योऽयों निर्कृठितगर्भतया बेहाविभ्यो भिन्नोऽनुभूयते येन परदाब्दः द्वारीराबी गोणो भवेत् । न बाध्यस्तिक्छतया गोणेऽपि न गोणस्वाभिमानः सार्वपाविषु तेंछदाब्दविति वेवितव्यम् । तत्रावि स्नेहालिछभवाव्भेवे सिद्ध एवः सार्वपावीनां तेंछदाब्दवाक्यस्वाभिमानो न स्वयंयोस्तेंछसार्वपयोरभेवाक्यवसायः । तत्सद्धं गौणस्वमुभयवद्गिनो गोणमुक्यविवेकविकानेन व्यासं तदिह व्यापकं विवेकतानं निवक्षंमानं गोणतामिय निवक्षंयतीति । न च बालस्यविरदारीरभेवेऽिय सोऽहमिस्येकस्यासमनः प्रतिसम्बानाक्वेहाविभ्यो भेवेनास्त्यासमानुभव इति बाच्यम् । परीक्षकाणां खित्वयं क्या न छौकिकानाम् । परीक्षका अपि हि व्यवहारसमये न छोकसामान्यमितवर्शनते । वच्यस्यनम्वरमेव हि भगवान् भाष्यकारः । अपदवाक्विभवाविक्षेवाविति ॥ बाह्या अप्याहः ''वास्त्रविक्तकाः सस्वेवं विवेचयन्ति न प्रतिपत्तारः'' इति । तस्यारिकेष्वाविति ॥ वाह्या अप्याहः ''वास्त्रविक्तकाः सस्वेवं विवेचयन्ति न प्रतिपत्तारः'' इति । तस्यारिकेष्ववाक्ष्मिमस्यते नभस इव घटमणिकमित्तकाः स्वेपावित युक्तमुस्यदयासः ।

#### भामती-व्याख्या

गोण अर्थ माना जाता है, क्योंकि दोनों कमीं में साध्य-साहश्य विद्यमान है। जहाँ माणवक में 'सिह' शब्द का गोण प्रयोग होता है, वहाँ भी अनुभव के द्वारा माणव और सिंह का भेद सिद्ध होता है। इसी प्रकार यदि अहं शब्द का शरीर में गोण प्रयोग माना जाता है, तब 'अहं' शब्द के मुख्य और गोणभूत अर्थों का भेद किसी प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए था, किन्तु अभी तक देहादि से भिन्न किसी अत्यन्त प्रसिद्ध आकार में प्रस्फुटित मुख्य अय अनुभूत नहीं हुआ, जिसको मुख्य मानकर 'अहं' शब्द शरीर में गौणरूप से प्रवृत्त होता। यद्यपि कहीं-कहीं अत्यन्त निरूद्ध हो जाने के कारण 'गौण' शब्द में भी गौणता का स्पष्ट भान नहीं होता, जैसे तिल से निकले द्रव का मुख्य रूप से वाचक 'तैल' शब्द सरसों से निकले द्रव विशेष की गौणी वृत्ति से कहता है, किन्तु उसमें गौणता आपातत प्रतीत नहीं होती। तथापि वहाँ भी सरसों से निकले तेल का तिलोदभूत तैल से भेद निश्चित होता है। सरसों के तेल में 'तैल' शब्द की वाच्यता का अभिमानमात्र होता है, अभेदाध्यवसाय नहीं। फलतः 'यत्र यत्र गौणार्थत्वम, तत्र तत्र मुख्यार्थाद्द भेदः'— इस प्रकार गौणत्व व्याप्य और मुख्यार्थप्रतियोगिक भेद व्यापक होता है। प्रकृत में व्यापक (मुख्यार्थ-भेद) सिद्ध न होने के कारण शरीरादि में 'अहम्' शब्द का गौण प्रयोग सम्भव नहीं।

यह जो कहा जाता है कि बाल्य और वृद्धावस्था के शरीरों का भेद होने पर भी आत्मा की प्रत्यिश्व होने के कारण अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा शरीरादि से आत्मरूप मुख्यार्थ का भेद निश्चित है। वह कथा विवेक-कुशल प्रेक्षा-दक्ष परीक्षक मनीषियों की है, साधारण व्यक्ति की नहीं। परीक्षक महापुरुष भी व्यवहार-काल में साधारण व्यक्तियों की मर्यादा का उल्लिखन नहीं किया करते। भगवान भाष्यकार भी कुछ आगे चलकर ही कहेंगे—"पश्चादि-भिश्चाविशेषात्" ( ब्र. सू. शां. भा. पृ. ४२)। वैदिक क्षेत्र से बहिर्भूत विद्वान धर्मकीर्ति ने भी ऐसा ही कहा है—"शास्त्रचित्तकाः खल्वेवं विवेचयन्ति, न प्रतिपत्तारः" अर्थात् शास्त्रार्थं का निरन्तर चिन्तन करने वाले विवेचक महापुरुष ही गम्भीर विवेचन प्रस्तुत कर सकते हैं, साधारण प्रतिपत्ता नहीं। इस प्रकार यहाँ गौणादि प्रयोगों के न हो सकने के कारण परिशेष्तः 'अहमिहास्मि'—ऐसा प्रयोग करनेवाला लौकिक व्यक्ति शरीरादि से अविविक्त आत्मा को वैसे ही प्रादेशिक और परिच्छिन्न मानता है, जैसे एक व्यापक आकाश घट, मणिक ( मटका ) मल्लिका ( मलिया या हाँडी ) आदि उपाधियों के परिच्छेद से ( परिवेश में चिर कर ) परिच्छिन-सा प्रतीत होता है।

न चाहकुरसामाध्याय देहाविववारमापि प्रावेशिक इति युक्तम् । तवा सल्वयमणुपरिमाणो वा स्याव्वेहपरिमाणो वा ? अणुपरिमाणस्य स्वूलोऽहं वीर्घ इति च न स्यात् । वेहपरिमाणस्य तु साव-यवत्या वेहन्विनत्यस्वप्रसङ्गः । कि चाल्मिन् पञ्चेष्ठवयवत्तम्यवायो वा चेतयेत् प्रस्थेकं वाञ्चयवाः । प्रस्थेकं वितान्यविक्षे बहुनां चेतनानां स्वतन्त्राणामेकवाव्यताभावावपर्यायं विवद्धविक्तियतया शारीरमुन्मस्येत, अक्रियं वा प्रसत्येत । समुवायस्य तु चेतन्ययोगे वृक्ष्ण एकित्मन्नवयवे चिवारमनोष्ट्रप्यवययो वृक्ष्ण इति न चेत्येत् । न च बहुनामथयवानामविनाभावनिययो वृद्धो य एवावयवो विशीर्णस्तवा तवभावे न चेतन्येत् । विशानालम्यनत्वेऽप्यहम्प्रस्ययस्य भान्तस्यं तववस्यमेव । तस्य विश्ववस्तुनिर्भासस्वावविक्यरवाच्यविक्षानानाम् । पतेन स्वूलोऽहमन्योऽहं नच्छामीत्याययोऽप्यच्यासतया व्याव्याताः तदेवमुक्तकमेणाहंप्रस्यव पृतिकूष्माच्यक्ति भगवती स्वृतिरप्रत्यूहं कर्तृस्वभोक्तृस्वसुक्षद्वःवद्योकाधारमस्यमहमनुभवप्रसक्तितमारमनो निषेव्युप्तहंतीति । तदेवं सर्वप्रवाविश्वतिस्मृतीतिहासपुराणप्रियतिस्याभावस्याहस्प्रस्यवस्य स्वक्यनिविद्यान्तिस्य

#### भामती-व्याख्या

'अहमिहैवारिम'-इस भ्रमात्मक प्रतीति में प्रमाणता लाने के लिए शरीरादि के समान आत्मा को भी प्रादेशिक (प्रदेशमात्र में रहने वाला परिच्छिन्न) मान लेना उचित नहीं, क्योंकि प्रादेशिक मान लेने पर प्रश्न उठता है कि आत्मा को अणु परिमाण मानेंगे ? या मध्यम परिमाण का (शरीर के आकार का)? अणु मानने पर आस्मा में 'स्यूलोऽहम्', 'दीर्घोऽहम्'—ऐसा व्यवहार न हो सकेगा और शरीर के समान मध्यम परिमाण का मान लेने पर आत्मा भी शरीर के समान हीं सावयव और अनित्य हो जायगा। यह भी इस पक्ष में जिज्ञासा होती है कि अवयवी आत्मा के अवयव-समुदाय में चैतन्य मानेंगे ? या प्रत्येक अवयव में पृथक्-पृथक् चैतन्य ? प्रत्येक अवयव को चेतन मानने पर एक ही शरीर को अनेक स्वतन्त्र चेतनों का साम्राज्य मानना होगा। अनेक स्वतन्त्र चेतनों में परस्पर एक-वाक्यता ( गुण-प्रधानभाव ) न होने के कारण एक ही शरीर का विरुद्ध विविध दिशाओं में संचालन प्राप्त होगा, फलस्वरूप भारीर या तो दुकड़े-दुकड़े हो जायगा या विपरीत बाकर्षणों में पड़कर शरीर निष्क्रिय और स्तब्ब-सा होकर रह जायगा। सभी अवयवों के समूह में एक चैतन्य मानने पर किसी एक अवयव के टूट-फूट जाने पर आत्मा टूट-फूट जायेगा, चेतन नाम की वस्तु ही वहाँ नहीं रह जायगी। सभी अवयवों में अविनाभाव (परस्पर साथ-साथ रहने का स्वभाव ) तो देखा नहीं जाता, फलत: जब भी कोई एक वययव विशीर्ण हो (बिखर) जाता है, तभी उसका अभाव हो जाने से चैतन्य समाप्त हो जायगा।

बौद्ध-सम्मत विज्ञानक्षण को 'अहम्'—इस प्रतीति का विषय मानने पर भी अहं प्रतीति की भ्रमरूपता दूर नहीं होती, क्योंकि वह प्रतीति एक स्थिर वस्तु को विषय करती है, किन्तु विज्ञान अस्थिर और क्षणिक है। इस प्रकार अहंप्रतीति का कोई विशुद्ध एक विषय सिद्ध न हो सकने के कारण अध्यासारमक मानना पड़ता है। जिस प्रत्यक्षभूत अहंप्रतीति के बल पर प्रत्यक्षभूत अहंप्रतीति के विरोधाभास की नीहारिका (कुहासा) को फाड़ती हुई भगवती श्रुति की प्रसर ज्योति जगमगाती है और दहराकाश में छिपे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुस्दुः , शोक-मोहादि की काली रेसाएँ मिटा कर रख देती है। इस प्रकार समस्त वाद, श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में प्रसिद्ध मिच्याभूत अहमनुभव के स्वरूप (अन्योऽन्या-त्मकत्व), निमित्त (इतरेतराविवेक) और लोकव्यवहारक्ष्प फल का विश्लेषण प्रस्तुत

ताष्यन्योन्यस्मिष्णन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चाष्यस्येतरेतराधिवेकेनात्यन्तविविष्णयो-धर्मधर्मिणोर्मिध्याद्वाननिमिष्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य 'शहमिद्ं' 'ममेदम्' इति नैसर्गि-कोऽयं लोकन्यवहारः।

#### भामती

फलैक्ष्ण्यास्यानम् श्रामयोग्यस्मित्तिस्यादिश्च । अत्र चान्योग्यस्मिन् याँगणि आस्मवारीरावावन्योन्यास्मकः-तानव्यस्याहिनवं वारीराविति । इविमित च वस्तुतो न प्रतीतितः । लोकव्यवहारो लोकामां व्यवहारः स चायमहिमिति व्यवदेशः । इतिशव्यस्वितश्च धारीराजनुकूलं प्रतिकृत्वं च प्रमेयजातं प्रमाणेन प्रमायः ततुपावानपरिवर्जनाविः । अभ्योग्यपमाँश्चाव्यस्याग्योग्यस्मिन् याँमणि वेहाविषमान् जग्ममरणजराज्याध्या-वीनास्मिनि याँगणि अव्यक्तवेहास्मभावे समारोप्य तथा चैतन्यादीनास्मिन धाँगणि अव्यक्तवेहास्मभावे समारोप्य तथा चैतन्यादीनास्मधान् वेहावावव्यस्तारमभावे समारोप्य मनेवं जरामरजपुरत्रपञ्चस्वा-म्याविति व्यवहारो व्यपदेशः इतिशव्यद्वप्तित्वञ्च तवनुक्यः प्रवृत्याविः । अत्र चाव्यासञ्यवहारिक्रयाम्या यः कर्त्तोश्रीतः स समान इति समानकर्त्वं करवेनाव्यस्य व्यवहार इस्युपपञ्चम् । पूर्वकालस्वसूचितमध्यासस्य व्यवहारकारणस्यं सूचयति श्रीम्याहानिमित्तो व्यवहारःश्च । निव्यक्षानमध्यासस्यक्षिमित्तस्याहानाना

#### भामती-व्याख्या

करते हुए भगवान् भाष्यकार कहते हैं-- "अन्योऽन्यस्मिन्नन्योऽन्यात्मकतामन्योऽन्यचमाधा-ध्यस्य लोकव्यवहारः।'' यहाँ 'अन्योऽस्मिन् धर्मिणि' का अर्थ है-आत्मा और शरीरादि धर्मियों में "अन्योऽन्यात्मकतामध्यस्याहमिदम्"-इस भाष्य में 'इदम्' पद से शरीरादि का ग्रहण किया गया है। यद्यपि 'मैं यह शरीर हूँ'—ऐसी प्रतीति नहीं होती, तथापि शरीर के साथ 'अहं स्थूल:' आदि अनुभवों के आधार पर सिद्ध तादात्म्याध्यास की वस्तु-स्थिति को लेकर भाष्यकार ने 'ब्रहमिदम्' - ऐसा कहा है। 'लोकव्यवहारः' -- यहां 'व्यवहार' के द्वारा 'अहम्-अहम्'—इस प्रकार का अभिवदन विविधात है। 'अहमिदम्' 'ममेदमिति'—यहाँ इति पद से सूचित ज्यवहार है - प्रमाणों के द्वारा पदार्थों की अनुकूलता, तन्मूलक ग्राह्मता और प्रतिकूलता तन्मूलक परिवर्जनीयतां आदि का निष्पादन । अन्योज्यधर्माश्चाध्यस्य'-इसका तात्पर्य यह है कि अन्योऽन्य वर्मियों में परस्पर के धर्मी [ आत्मा में देह के अन्म, मरण, जरा, ध्याघि आदि धर्मों एवं शरीर में आत्मा के चैतन्यादि धर्मों] का अध्यास करके ध्यव-हार करना—'ममेदं जरामरणपुत्रपशुस्वामित्वमिति'। 'व्यवहार' पद का वाच्यार्थं शब्द-प्रयोग है। 'इति' शब्द के द्वारा तदनुरूप प्रवृत्यादि व्यवहार सूचित किए गए हैं [विवरण-कार ने चार प्रकार का व्यवहार कहा है — "अभिज्ञा, अभिवदनम्, उपादानम्, अर्थक्रिया इति चतुर्विधः" (पं० वि० पृ० ६२) अर्थात् घटादि पदार्थों का (१) ज्ञान, (२) संज्ञा पद का अभिधान, (३) प्रवृत्ति और (४) जलाहरणादि के भेद से सब व्यवहार चार प्रकार का होता है। यहाँ भाष्यकार ने कुछ व्यवहारों का अभिधान कर शेष को 'इति' पद से सूचित किया है ]।

शहा—'अध्यस्य व्यवहार:'—ऐसी भाष्य-योजना में यह विचारणीय है कि 'अध्यस्य' पद में प्रयुक्त 'ल्यप्' आदेश का स्थानीभूत 'क्त्वा' प्रत्यय कैसे हुआ ? "समानकर्तृकयोः पूर्वकाले' (पा. सू. ३।४।२१) इस सूत्र के द्वारा एककर्तृक दो क्रियाओं में से पूर्वकालीन क्रिया की उपस्थापक धातु के उत्तर 'क्त्वा' प्रत्यय का विधान किया जाता है, किन्तु यहाँ कोई ऐसा एक कर्त्ता प्रतीत नहीं होता, जिसकी पूर्वकालीन क्रिया की वाचक 'अस्' धातु हो।

समाधान—[ वेदान्तियों का सभी व्यवहार श्री कुमारिल भट्ट की प्रक्रिया पर निर्भर है। भाट्टगण आख्यात की शक्ति भावना में मानते हैं, भावना पदार्थ चेतन का एक व्यापार

वानुविधानाद्वयवहारभावाभावयोरित्यर्थः । तदेवमध्यासस्वरूपं कलं च व्यवहारमुक्तवा तस्य निमिक्तमाह इसरेतराबिवेकेन क्ष । विवेकाग्रहेणेत्यर्थः । अवाविवेक एव कस्मान्न भवति, तथा च नाष्यास इस्यत आह क्षत्रात्यम्तविविक्तयोर्धमंधिमणोः । परमार्थतो धीमणोरतावात्म्यं विवेको धर्माणां चासक्की-र्णता विवेकः ।

स्यादेतत् —विविक्तःयोवं स्तुसतोर्भेदाग्रहिनवन्यनस्तादात्म्यविश्वमो युज्यते शुक्तीरव रजताद्भेदाग्रहे रज्ञततादात्म्यविश्वमः । इह तु परमार्थंसतिज्ञदात्मनो न भिग्नं वेहाच्चित्ति वस्तुसत्तत् कुतिश्चदात्मनो भेदा-ग्रहः कुतश्च तादात्म्यविश्वम इत्यत आह क सत्यानृते मिथुनोक्तृत्य क । विवेकाग्रहादध्यस्येति योजना । सत्यं चिदात्मा, अनृतं बुद्धोन्त्रियवेहादि, ते हे धर्मिणी मिथुनोक्तृत्य, युगलोक्तृत्येत्पर्यः । न च संवृतिपर-मार्थसतोः पारमार्थिकं मियुनमस्तीत्यभूततःद्भावार्थस्य छवेः प्रयोगः । एतदुक्तं भवति —अप्रतीतस्याराषा-

भामती-व्याख्या

है, अपने आश्रयीभृत कर्ता के विना भावना उपपन्न नहीं हो सकती, अतः भावना के द्वारा कर्ता का आक्षेप या उन्नयन किया जाता है ]। यहाँ भी अध्यसन ओर व्यवहरण— इन दो क्रियाओं के द्वारा जो कर्ता उन्नीत होता है, वह एक ही है, अतः एक ही कर्ता की अध्यसन और व्यवहरण—इन दो क्रियाओं में अध्यसन क्रिया पूर्वकालीन है, अतः उसकी वाचकीभूत अधिपूर्वक अस् घातु के उत्तर क्त्वा प्रत्यय निष्यन्न हो जाता है। 'अधि' अव्यय पूर्व में होने के कारण "समासेऽनज्यूवें क्त्वो त्यप्" (पा० स्० ७।१।३७) इस सूत्र के द्वारा क्त्वा को 'ल्यप्' का आदेश होकर 'अध्यस्य' पद सम्यन्न हो जाता है, उक्त प्रयोग का तात्पर्य 'अध्यस्य व्यवहारित लोकः'—इस प्रयोग में है।

'अध्यस्य' पद में प्रयुक्त 'बत्वा' प्रत्यय के द्वारा अध्यास में पूर्वकालभावित्व सूचित किया गया, अतः पूर्वकालभावी अध्यास में उत्तरभावी व्यवहार क्रिया की कारणता का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"मिष्याज्ञाननिमित्तो व्यवहार:"। 'मिथ्या ज्ञान' शब्द का अर्थ है-अध्यास, यही अध्यास उक्त व्यवहार का निमित्त है, अतः व्यवहार को अध्यास निमित्तक कहा गया है, क्योंकि 'अध्याससत्त्वे ध्यवहारसत्त्वम्, अध्यासाभावे व्यवहाराभावः'—इस प्रकार अध्यास के भावाभाव का अनुविधान व्यवहार का भावाभाव करता है। इस प्रकार अध्यास के स्वरूप एवं उसके फलभूत व्यवहार का कथन करके उसका निमित्त कहते हैं—"इतरेतराविवेकेन"। यहाँ 'विवेक' पद से विवेक (भेद) का अग्रह विविक्षित है। 'विवेकाग्रह को अध्यास का निमित्त न मान कर अविवेक (भेदाभाव) को ही अध्यास का निमित्त क्यों नहीं माना जाता ?' इस प्रक्त का उत्तर यह है कि जहाँ अविवेक या भेदाभाव है, वहाँ अध्यास हो ही नहीं सकता—यह दिखाने के लिए कहा गया है—अत्यन्त-विविक्तयोः धर्मिणोः ।" आशय यह है कि अभिन्न पदार्थ में कभी अध्यास नहीं होता, शुक्ति और रजत के समान दो नितान्त विविक्त (भिन्न) धर्मियों में ही अध्यास होता है, हाँ उनमें विवेक (भेद) का भान नहीं होना चाहिए। विवेक दो प्रकार का होता है—(१) दो र्धामयों का अतादात्म्य धीमविवेक कहलाता है और (२) आरुण्यादि धर्मों का असंकीर्णत्व (स्फटिकाद्यवृत्तित्व) धर्मविवेक है।

यहाँ यह शङ्का होती है कि जो दो धर्मी वस्तुतः विविक्त हों किन्तु उनके विवेक (भेद) का ग्रह (भान) न हो रहा हो, तब उनमें तादात्म्य-विभ्रम (श्रुक्ति में रजतरूपतादि का भ्रम) घटित हो जाता है, जैसे कि शुक्ति और रजत—दो वस्तुतः भिन्न पदार्थ हैं, उनका भेद-ग्रह न होने के कारण उनका 'इदं रजतम्'—इस प्रकार तादात्म्य-भ्रम हो जाता है, किन्तु

# आह—को अयमध्यासो नामेति ? उच्यते—स्मृतिकपः परत्र पूर्वेद्रष्टावमासः । तं

भामती

योगाबारोप्यस्य प्रतीतिरुपयुज्यते न बस्तुसत्तेति । स्यावेतत् — आरोप्यस्य प्रतीतौ सत्या पूर्वदृष्टस्य समा-रोपः, समारोपनिबन्धना च प्रतीतिरिति वुर्वारं परस्पराध्ययविषयत आह — अ नैसींगक इति अ । स्वाभाविकोऽनाबिरयं व्यवहारः । व्यवहारानाबितया तत्कारणस्याव्यासस्यानावितोक्ता । तत्व पूर्वपूर्व-मिध्याज्ञानोपर्वाशतस्य बुद्धीन्द्रियशरीराबेश्त्तरोत्तराच्यासोपयोग इत्यनावित्याद्वीआङ्कुरवद्म परस्पराश्रय-स्विमत्यर्थः ।

स्यादेतद्—अद्धा पूर्वप्रतीतिमात्रमृषयुज्यत आरोपे, न तु प्रतीयमानस्य परमार्थसत्ता । प्रतीतिरेव स्वस्यन्तासतो गगनकमिकनोकश्यस्य देहेन्द्रियादेनीयग्रते । प्रकाशमानत्वयेव हि विदासमोऽपि सस्य न तु तदितिस्तं सत्तासामाय्यसमयायोऽर्थिकयाकारिता वा, हितापत्तेः । सत्तायाक्षार्थिकयाकारितायाक्ष्य सत्तान्तरार्थिकयाकारितान्तरकल्पनेऽनवस्थापातात् प्रकाशमानतेव सत्ताऽभ्युपेतस्या । तथा व वेहावयः प्रकाशमानस्वाक्षासन्तिक्षवास्मवव्, असत्ये वा न प्रकाशमानास्तत् कथं सत्यानृतयोगियुनीभावस्तदभावे वा कस्य कृतो भेवाग्रहस्तदसम्भवे कृतोऽध्यास इत्याशयवानाह क्ष आह आक्षेता कोऽयमध्यासो नाम ? क्ष क इत्याक्षेपे ।

भाम ी-व्याख्या

परमार्थसत् आत्मा से अत्यन्त भिन्न शरीरादि बृछ भी वस्तुसत् नहीं, तब विदातमा का किसके साथ भेदाग्रह और तादाम्त्य-विश्नम होगा ? इस शक्का का समाधान करते हुए कहा गया है—"सत्यानृते मिथुनीकृत्य" ! इसका अन्वय है— "विवेकाग्रहादध्यासः" इसके साथ । यहाँ सत्य पदार्थ है— विदातमा और असत्य है—बृद्धि, इन्द्रिय और वेहादि । इन दोनों धर्मियों को एक युगल के रूप में बृद्धिस्थ करना ही मिथुनीकरण है, क्योंकि संवृतिसत् (संवृतिसंजक अविद्या का कार्य) और परमार्थसत् (ब्रह्मा) का वास्तविक युगलीकरण सम्भव नहीं, परिशेषतः अभूत पदार्थ को आरोप-प्रणाली के द्वारा ही भूत वस्तु बनाकर परमार्थ तत्त्व के साथ मिथुनीकरण करना होगा—इस प्रक्रिया की सूचना देने के लिए 'मिथुनीकृत्य' पद में 'च्वि' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है [''कृश्विस्तयोंने सम्पद्यकत्तीर च्विः'' (पा. सू. प्राथाप्र०) इस सूत्र के द्वारा स्वार्थ में 'च्वि' प्रत्यय का जो वैकल्पिक विधान किया गया है, उसके लिए बार्तिककार ने कहा है—''च्विविधावभूततःद्भावग्रहणम्''। फलतः जो वस्तु जैसी नहीं है, उसका वैसा बन जाना च्वि प्रत्यय से ध्वितत होता है। प्रकृत में पारमार्थिक युगलभाव सम्भव नहीं, अतः एक पदार्थ का अध्यास करके उसका दूसरे सत्य पदार्थ के साथ युगलभाव सम्भव नहीं, अतः एक पदार्थ का अध्यास करके उसका दूसरे सत्य पदार्थ के साथ युगलभाव सम्भाव ति कया गया है—इस तथ्य को अभिसूचित करने के लिए 'च्वि' प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है। 'संवृति' शब्द का प्रयोग नागार्जुन ने अविद्या या अध्यास के अर्थ में किया है—

हे सत्ये समुपाश्चित्य बुद्धानां धर्मदेशना । लोकसंवृतिसत्यं सत्यं च परमार्थतः ॥ (आगम. २४।८ )

चन्द्रकीित ने इसकी वृत्ति में "समन्ताद्वरणं संवृत्तिरज्ञानम्" कहा है। प्रज्ञाकर गुप्त संवृति का अर्थ करते हैं—"संवृतिनाम विकल्पविज्ञानम् , अनादिवासनाबलायातः प्रतिभास।" (प्र. वा. पृ. १८५)। श्री शान्तिदेव के बोधिवर्यावतार में श्री प्रज्ञाकरमित कहते हैं— "संद्रियते आवियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणादावृतप्रकाशनाच्च अनयेति संवृतिः, अविद्या, मोहो, विपर्यासः इति पर्यायः" (बो. च. पं. पृ. १७०)। फलतः संवृतिसत् का अर्थ है— आविद्यक या व्यावहारिक सत् ]। आशय यह है कि अप्रतीयमान पदार्थं का कभी आरोप

समाधाता लोकसिद्धमध्यासलक्षणमाचकाण एवाक्षेपं प्रतिक्षिपति क्ष उच्यते—स्मृतिरूपः परत्र पूर्ववृष्टाबभासः 🐞 । अवसन्नोऽवमतो वा भासोऽवभासः । प्रत्ययान्तरवावस्थान्यावसावोऽवमानो वा ।

भामती-व्याख्या

( अध्यास ) नहीं होता, अतः अध्यास में आरोप्यमान ( अध्यस्यमान ) रजतादि पदार्थों की

प्रतीति का उपयोग होता है, उनकी पारमाधिक सत्ता अपेक्षित नहीं होती।

यहाँ जो यह शक्दा होती है कि अध्यस्यमान पदार्थ की प्रतीति हो जानेपर वह पूर्व-दृष्ट कहलाता है और पूर्व-दृष्ट पदार्थ का अन्यत्र अध्यास होता है। किन्तु अध्यास हो जाने के प्रभात् ही रजतादि की प्रतीति होती है—इस प्रकार अध्यास और प्रतीति का अन्योऽन्याश्रय प्रसक्त क्यों न होगा ? इस शक्दा का परिहार करने के लिए कहा गया है—"नैसर्गिकः"। उक्त व्यवहार स्वाभाविक (अनादि) है। प्रतीत्यादिरूप व्यवहार अनादि है, अतः उसके कारणी-भूत अध्यास में भी अनादिता ध्वनित हो जाती है, फल्रतः पूर्व-पूर्व मिध्याज्ञानोपदिशित पदार्थ का उत्तरोत्तर अध्यास में उपयोग होता जाता है। बीज-वृक्ष प्रवाह के समान अनादि पदार्थों में अन्योऽन्याश्रयता नहीं मानी जाती [ जिस बीज व्यक्ति से जो वृक्ष उत्पन्न होता है, यदि उसी वृक्ष व्यक्ति से उसके जनकीभूत बीज की उत्पत्ति मानी जाती है, तब अवश्य अन्योऽन्याश्रयता होगी, किन्तु अन्य बीज से अन्य वृक्ष की उत्पत्ति मानने में परस्पराश्रयता नहीं होती। इसी प्रकार प्रकृत में प्रतीति और अध्यास का अनादि प्रवाह माना जा सकता है ]।

यह बात ठीक है कि अध्यास में अध्यस्यमान की केवल पूर्व प्रतीति उपयोगी है, परमार्थ सत्ता नहीं, किन्तु गगन-कुसुम के समान अत्यन्त असत् देह, इन्द्रियादि की प्रतीति ही सम्भव नहीं, क्योंकि असत्ता का अर्थ अप्रतीयमानता और सत्ता का अर्थ प्रतीयमानता ही किया जाता है। चिदात्मा में प्रतीयमानत्वरूप ही सत्त्व माना जाता है, उससे भिन्न वैशेषिक-सम्मत सत्ता जाति का समवाय वा बौद्ध-स्वीकृत अर्थिक्रियाकारित्व को यहाँ सत्त्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि वैसा मानने पर 'सत्ता' जाति में सत्ता और 'अर्थिक्रयाकारित्व' धर्म में अर्थिक्रयाकारिता न होने के कारण सत्तादि प्रपन्ध को असत् मानना होगा। सत्तादि में भी दूसरी सत्तादि की कल्पना करने पर अनवस्था हो जाती है। फलतः प्रकाशमानता को ही सत्ता मानना आवश्यक है। तब तो देहादि को भी सत् ही मानना होगा, असत् नहीं—'देहादयः नासन्तः, प्रतीयमानत्वात्, चिदात्मवत्'। देहादि को यदि असत् माना जाता है, तब वे प्रतीयमान न हो सकेंगे, अतः सत् और असत् का मिथुनीभाव क्योंकर होगा? मिथुनीभाव के बिना किसका किससे भेदाग्रह होगा? एवं भेदाग्रह सम्भव न होने पर अध्यास कैसे होगा? इस शब्द्धा को हृदय में रखकर आक्षेपवादी प्रक्त करता है—"कोऽयमध्यासो नाम ?" यहाँ 'किम्' शब्द आक्षेपार्थक है अर्थान् अध्यास उपपन्न नहीं हो सकता।

इस आक्षेप के समाधान में समाधान करनेवाला अध्यास का लोक-प्रसिद्ध लक्षण प्रस्तुत करता है—"उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः"। 'षद्लृ विशरणगत्यवसादने' इस धातु से निष्पन्न अवसाद या अवमत का अर्थ ही 'अव' उपसर्ग से अवद्योतित है, अतः अवसन्न (अवसाद-युक्त) या अवमत (तिरस्कृत) अवभास ही अध्यास का शब्दार्थ सिद्ध होता है। यहाँ अधिष्ठान-ज्ञान के द्वारा उसका बाध होना ही अवसाद या अवमान है। इस प्रकार अवभास के द्वारा मिथ्या ज्ञान विवक्षित होने पर अध्यास का संक्षिप्त छक्षण 'मिथ्याज्ञान-मध्यासः'—ऐसा पर्यवसित होता है। [न्यायवातिककार निष्पा को मिथ्या ज्ञान मानते हुए

एतावता मिन्यासानिम्युक्तं भवति—तस्येवमुपध्याख्यानं अ पूर्ववृष्टेत्यावि अ। पूर्ववृष्टस्याबभासः पूर्ववृष्टाबभासः। सिन्याप्रत्ययश्चारोपविषयारोपणीयस्य मिथुनमन्तरेण न भवतीति पूर्ववृष्टग्रहणेनानृतमारोपणीयमुपस्यापयिति, तस्य च वृष्टत्वमात्रमुग्युज्यते न वस्तुसत्तेति वृष्टग्रहणम्, तथापि वर्समानं वृष्टं वर्शमं
नारोपोपयोगीति पूर्वेश्युक्तं, तत्र पूर्ववृष्टं स्वक्ष्मेण सब्ध्यारोपणीयतयाऽनिर्वाच्यमित्यनृतम्। आरोपविषयं
सत्यमाह अ परत्रेति अ। परत्र शुक्तकावो परमार्थसित, तवनेन सत्यानृतिम्युनमुक्तम्। स्यावेतत् —परत्र
पूर्ववृष्टावभात इत्यलक्षणमितव्यापकत्वात्। अस्ति हि स्वस्तिमत्यां गवि पूर्वदृष्टस्य गोत्वस्य परत्र
कालाक्ष्यामवभातः। अस्ति च पाटलिपुत्रे पूर्ववृष्टस्य वेषवत्तस्य परत्र माहिक्षत्यामवभातः समीचीनः।
अवभासपर्वं च समीचीनेऽपि प्रत्यये प्रसिद्धं यथा नीलस्यावभातः पीतस्यावभातः इत्यत आह अ स्मृतिकय

भामती-व्याख्या

कहते हैं—''सामान्यविशेषधमेपरिज्ञाने सित तिद्वपरीतधर्माध्यारोपेण विषयंयः सर्वत्र भव-तीति । कः पुनरयं विषयंयः ? अतिस्मस्तिदिति प्रत्ययः'' (न्या. सू. १।१।२) । श्री कुमारिल भट्ट ने भी मिध्याज्ञान विषयंय को ही माना है, जैसा कि क्लो. वा. पु. ६१-६२ में प्रयुक्त ''मिध्यात्वाज्ञानसंशयः'' और ''साक्षाद् विषयंयज्ञानाद् लब्ब्येव त्वप्रमाणता''— इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है । श्री ज्ञानश्री ने भी आरोप के अर्थ में ही 'अष्यास' शब्द का प्रयोग किया— ''अर्थक्वंकोऽध्यासतो भासतेऽन्यः स्थाप्यो वाच्यस्तत्त्वतो नैव कश्चित्'' (ज्ञानश्री. पृ. २०३)। किन्तु प्राचीन आचार्यं वसुबन्धु ने अध्यास के लिए उपचार शब्द का प्रयोग उचित समझा है—''आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवतंते'' (विज्ञिष्ति. पृ. ९६)। इसकी व्याख्या में कहा गया है—''यच्च यत्र नास्ति, तत् तत्रोपचयंते।'' जपाकुसुमादि के समीपवर्ती स्फटिकादि में जपाकुसुम की अरुणिमा का उपचार (उपसंक्रमण) प्रसिद्ध ही है ]।

मिध्याज्ञान का विस्तृत लक्षण किया गया है—''परत्र पूर्वदृष्टावभासः''। 'पूर्वदृष्टस्य अवभासः पूर्वदृष्टावभासः'—इस प्रकार यहाँ षष्ठी समास है। मिध्या ज्ञान तब तक नहीं हो सकता, जब तक आरोप के विषय (अधिष्ठान) और आरोपणीय रजतादि पदार्थों के मिधुन (युगल) की उपस्थिति न हो, अतः यहाँ 'पूर्वदृष्ट' पद के द्वारा अनृत (असत्य) आरोपणीय की उपस्थिति कराई गई है। उस (आरोपणीय पदार्थ) की केवल दृष्टता (प्रतीति) अपेक्षित है, परमार्थ सत्ता नहीं—इस तथ्य का आविष्कार 'दृष्ट' पद के द्वारा किया गया है। उसमें भी वर्तमानकालीन दर्शन उपयोगी नहीं—यह दिखाने के लिए 'पूर्व' पद का प्रहण किया गया है। यद्यपि पूर्वदृष्ट रजतादि पदार्थ स्वरूपतः सत् (अयावहारिक) है, प्रातिभासिक नहीं, तथापि आरोपणीयत्व (ब्रह्मज्ञानेतरज्ञानबाध्यत्व) रूप से असत् होने के कारण अनृत कहा जाता है। अध्यास के विषय (अधिष्ठान) की अनृत-विरुद्ध सत्यता प्रकट करने के लिए 'परत्र' का प्रयोग किया गया है। शुक्तचादि पर पदार्थ रजतादि की अपेक्षा सत्य (अधिकसत्ताक) होते हैं। इस प्रकार अनृत और ऋत (सत्य) का मिथुन (जोड़ा) प्रस्तुत किया गया है।

यहाँ शब्द्वा होती है कि 'परत्र पूर्वदृष्टावभासः'—यह अध्यास का लक्षण निर्दुष्ट महीं, क्योंकि स्वस्तिमती नाम की गो व्यक्ति में पूर्व दृष्ट 'गोत्व' जाति का परत्र (कालाक्षी नाम की गो व्यक्ति में ) अवभास (सत्य ज्ञान ) होता है। इसी प्रकार पाटलिपुत्र (पटना नगर) में पूर्व दृष्ट देवदत्त का परत्र (माहिष्मित नाम के नगर में ) अवभास होता है। 'अवभास' पद सत्य ज्ञान में भी प्रयुक्त होता है, जैसे—'नीलस्यावभासः', 'पीतस्यावभासः'। इस प्रकार गोत्वादि जाति एवं देवदत्तादि व्यक्तियों की सत्य अनुभूति में प्रसक्त अतिव्यापि की इस

इति श्र । स्मृते रूपिमव रूपमस्येति स्मृतिरूपः । असिन्निहितविषयस्यं च स्मृतिरूपस्यं सिन्निहितविषयं च प्रत्यिभिज्ञानं समीचीनिमिति नातिन्याप्तिः । नाप्यन्याप्तिः स्वप्नज्ञानस्यापि स्मृतिविश्रमरूपस्यैवंरूपस्यासत्रापि हि स्मर्यमाणे वित्रादौ निद्रोपप्लववशावसिन्निधानापरामशें तत्र तत्र पूर्ववृष्टस्येव सिन्निहितदेशकालस्यस्य समारोपः ।

एवं पीतः शङ्क्षास्तिको गुढ इत्यत्राप्येतस्लक्षणं योजनीयम् । तयाहि—वहिर्विनिगंच्छदस्यच्छन-यनरिक्मसंपृक्तपिसद्वस्यवस्तिनीं पीततां पिसद्वस्यरिहतासनुभवन् शङ्क्षं च बोषाच्छादितश्चिक्समनं द्रध्यमात्र-मनुभवन् पीततायाश्च शङ्क्षासम्बन्धमननुभवज्ञसम्बन्धाग्रहणसारूप्येण पीतं तपनीयपिण्डं पीतं बिरुवफल-मिस्याबी पूर्ववृष्टं सामानाधिकरच्य पीतत्वशङ्क्षत्वयोरारोप्याह पीतः शङ्क्षं इति । एतेन तिको गुढ इति प्रत्ययो व्याख्यातः।

एवं विज्ञातृषुरुवाभिमुखेव्वादशौंदकादिषु स्वच्छेषु चासुषं तेजो लग्नमिष बलीयसा सौटर्येच तेजसा प्रतिस्रोतः प्रवस्तितं मुखसंयुक्तं मुखं प्राहयद् दोषवशासहंशतामनभिमुखतां च मुखस्याग्राहयत् पूर्वदृष्टाभि-

# भामती-व्याख्या

शक्ता को दूर करने के लिए कहा गया है— "स्मृतिरूपः"। [ "प्रशंसायां रूपप्" (पा. सू. १।३।६६) इस सूत्र के द्वारा 'रूपप्" प्रत्यय करक जा 'स्मृतिरूप' पद निष्पन्न होता है, वह यहाँ अपुप्रुक्त है, वयों कि उससे स्मृति का प्रशस्तता या पारपूर्णता प्रतीत होती है, किन्तु यहाँ स्मृतिविषय का एक अशमात्र विवासत है, अतः बहुत्रीहि समास के द्वारा 'स्मृतिरूपः' शब्द श्री मिश्र जी निष्पन्न कर रहे हैं ] 'स्मृत रूपमित्र रूपमस्य'—इस प्रकार सम्पन्न 'स्मृतिरूपः' पद के द्वारा असिन्नकृष्टायां वषयक्त मात्र की उपस्थित कराई जाती है, जिससे 'तदेवात्र गोत्वम्', 'स एवायं देवदत्तः'—इत्यादि प्रत्याभज्ञात्मक प्रमा ज्ञान मे इस लक्षण की अतिश्याप्ति नहीं हाती, व्योंकि प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सन्निहतां व्ययक होता है। इस लक्षण की कहीं अव्याप्ति भी नहीं, व्योंकि सभी अमप्रकारों में इस लक्षण का सम्यक् समन्वय हो जाता है, जैसे कि—

- (१) स्वाप्न कान स्वप्न दखते समय स्मर्यमाण माता-पिता आदि पदार्थी में 'निद्रा' दाष के कारण उनकी असिन्नधानता का भान नहीं हो पाता और पूर्व जाग्रत अवस्था में दृष्ट सिन्निहित दश-कालवृत्तित्व का समारोप होकर इयं में माता', 'अयं में पिता' ऐसी प्रताति हो जाती है।
- (२) पीतः शङ्खः ऐसा भ्रम पीलिया रागवाले व्यक्ति को प्रायः होता है। उसके नेत्रों से निकली भुभ्र रिश्मयों के साथ पीलिया का कारणं भूत कुपित पित्त द्रव्य वैसे ही चिपक जाता है, जंस चाँदी के तारों पर सोने का रंग चढ़ा हो। उस पित्त द्रव्य को साथ चिपकाए नेत्र-रिश्मयाँ बाहर निकल कर श्वेत शङ्ख पर फ्ल जाती है। 'अतिसामीप्य' दोष के कारण पित्त द्रव्य का ग्रहण नहीं हो पाता और पीलिया रोग के कारण शङ्ख्यत शुक्ल वर्ण का भान नहीं होता, पित्तगत पीत वर्ण और शङ्ख के वास्तविक असम्बन्ध का ग्रहण भी नहीं होता। जैसे 'पीतं स्वर्णापण्डम्', 'पीतं बिल्वफलम्—इत्यादि सत्य स्थल पर गुण और गुणी द्रव्य का असम्बन्धाग्रह होता है, वैसे ही 'पीतः शङ्खः' इत्यादि भ्रम-स्थल पर पूर्वदृष्ट पीतत्व और तपनीयपिण्डत्वादि के सामानाधिकरण्य का पीतत्व और शङ्ख्यत्व में आरोप करके पीलियावाला व्यक्ति व्यवहार करने लग जाता है—'पीतः शङ्खः'। इसी प्रकार 'तित्तो गुडः' आदि भ्रमों की प्रक्रिया होतो है।
- (३) प्रतिविम्ब विश्रम-स्थलों में द्रष्टा पुरुष के सम्मुखस्थ दर्पण या जलादि स्वच्छ पदार्थों पर उसकी नेत्र-रिष्मियाँ जाती है ओर दर्पण-तल पर प्रमृत सूर्य के प्रखर प्रकाश से टकराकर द्रष्टा के मुख की ओर ही मुड़ जाती और मुख का ही पूर्णतया ग्रहण

मुखादर्शोदकदेशतामाभिमुख्यं च मुझस्यारोपयतीति प्रतिबिम्बविश्वमोऽपि लक्षिती भवति । <mark>एतेन द्विचन्त्र-</mark> विङ्मोहालातचक्रगन्यर्वनगरवंशोरगादिविश्वमेध्वपि यथासम्भवं कक्षणं योजनीयम् ।

एतबुक्तं भवति – न प्रकाशमानतामात्रं सस्वं येन बेहेन्द्रियादेः प्रकाशमानतया सद्भावो भवेत् । निह सर्पादिभावेन रक्त्रवायये वा स्कृष्टिकावयो वा रक्ताविगुण्योगिनो न प्रतिभासन्ते, प्रतिभासमाना वा भवन्ति तवात्मानस्तद्धर्माणो वा । तथा सित मध्यु मरीविषयमुक्त्रविष्मुक्त्रविष्मुक्तरङ्गभङ्गमालेयमम्पर्ण-मधतीर्णा मन्वाकिनीत्यभिसन्वाय प्रवृक्तः तत् तोयमापीय पिपासामुपश्चमयेत् । तस्मावकावेनापि आरोपितस्य प्रकाशमानस्यापि न वस्तुसस्यमभ्युपगमनीयम् । न च मरीचिक्ष्येण सिललमवस्तुसत् स्वक्ष्येण तु परमार्थ-सदेव वेहेन्द्रियादयस्तु स्वक्ष्येणापि असन्त इत्यनुभवागोचरत्वात्क्यमारोध्यन्त इति साम्प्रतम् , यतो यद्यसन्ते नानुभवगोचराः कयं तर्हि अरोच्यादीनामसतां तोयत्मानुभवगोचरत्वम् ? न च स्वस्पसन्तेन तोयात्मनापि सन्तो भवन्ति । यद्युच्येत नाभावो नाम भावादन्यः कश्चिदस्ति विष तु भाव पृव भावान्तरा-स्माऽभावः स्वक्ष्येण तु भावः । यथातुः—"भावान्तरमभावो हि क्याचित् व्ययेक्षयेति।" ततश्च

-भामती-व्याख्या

करती हैं। रिश्मियों के मोड़-तोड़ दोष के कारण मुख की ग्रीवास्थता और अनिभमुखता का भान नहीं होता। फलतः द्रष्टा के द्वारा दर्पणादि में पूर्वदृष्ट दर्पणादि का देश और आभिमुख्या अपने मुख में आरोप करके ब्यवहार किया जाता है—'अहं दर्पणे मुखं पश्यामि'। इसी प्रकार द्विचन्द्रभ्रम', 'दिग्भ्रम', 'अलातचक', 'गन्धर्वनगर', 'वंशारग' (बाँस के दण्ड में सर्पभ्रम) आदि भ्रमों में भी यथासम्भव यह लक्षण घटा लेना चाहिए।

। आक्षेपवादी ने जो कहा था कि चिदारमा में जो प्रकाशमानंता रूप सत्ता है. वही शरीरादि में भी विद्यमान है, अतः शरीरादि को असत् या अनृत नहीं कहा जा सकता, तब सत् और असत् का मिथ्नीकरण कसे होगा ? उस पर सिद्धान्ती कहता है कि ] प्रकाशमान-त्वमात्र को सत्त्व नहीं कहा जाता कि शरीर और इन्द्रियादि भी प्रकाशमान होने के कारण सत् हो जाते । येन केन रूपेण तो असत् पदार्थ भी प्रतीयमान हो जाते हैं, जैसे सर्पत्वरूप से रज्जू, आरुण्यादि के यांग से स्फटिकादि प्रतीयमान होते हैं। जो जिस रूप में प्रतीयमान होता है, वैसा सत् नहीं हो जाता, अन्यथा रज्जु भी सपं और स्फटिकादि भी अरुण हो जायँगे और ग्रीष्म काल में तपते महस्यल पर अपर-नीचे लहराती सघन सूर्य-रिश्मियाँ ही उन्नतावनत तरङ्गाविलसंकुल जाह्नवी के रूप में मूर्तिमान हो जाएँगी और प्यास से व्याकुल मृगों के यूथ उसी गंगा का जल पीकर अपनी चिरतृषा दूर कर लेंगे। इसलिए आरोपित पदार्थों की प्रकाशमानता को वस्तुसत्ता नहीं मानना चाहिए। यदि कहा जाय कि मरू-जल तो किरणों के रूप में असत् होने पर भी स्वरूपण सत् ही होता है किन्तु देह, इन्द्रियादि तो स्वरूप से भी सत् नहीं, अतः अनुभव के अविषय होने के कारण क्योंकर आरोपित होंगे ? तो वैसा कहना उचित नहीं, क्योंकि यदि असत् पदार्थ अनुभव के विषय नहीं होते, तब जल के रूप में मरु-मरीचियाँ क्यों प्रतीयमान होती हैं ? मरीचियाँ स्वरूपतः सत् हैं, तो जलरूप में सत् हो जाएँगी—ऐसा कभी नहीं हो सकता। शहा—यदि कहा जाय कि भाव से भिन्न अभाव नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती,

शक्का — यदि कहा जाय कि भाव से भिन्न अभाव नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती, अपितु एक ही भाव अन्य भाव . के रूप में अभाव हो जाता हैं, किन्तु वह स्वरूपतः भाव ही रहता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं— "भावान्तरमभावो हि कथाचित्तु व्यपेक्षया" ( क्लो. वा. पृ ५६६ )। अर्थात् एक भाव अन्य भाव की अपेक्षा अभाव होता है, जैसे घट स्वरूपेण भावरूप होने पर भी पटादि के रूप में अभाव ही होता है। अतः भावरूप

भावास्मनोपाल्येयतयास्य युक्ष्येतानुभवगोचरता, प्रपञ्चस्य पुनरत्यन्तासतो निरस्तसमस्तसामर्थ्यस्य निस्त-स्वस्य कुतोऽनुभवविषयभावः ? कुतो वा चिवात्मस्यारोपः ?

न च विषयस्य समस्तासमध्यस्य विरहेऽि शानमेव तत्तावृशं स्वश्रस्ययसामध्यासावितावृष्टान्तसिद्धस्वभावभेवमुण्जातमसतः प्रकाशनं तस्मावसस्प्रकाशनशक्तिरेवाविद्धेति साम्प्रतम् , यतो येयमसत्प्रकाशनशक्तिविज्ञानस्य कि पुनरस्याः सक्यम्? असविति चेत्, किमेतत्कार्य्यमाहोस्विषस्या साध्यम्? न तावकार्य्यमसतस्त्रानुपपत्तेः । नापि ज्ञाण्यं, ज्ञानामरानुपलस्यः । अनवस्थापाताच्य । विज्ञानस्वक्पमेवासतः
प्रकाश इति चेत्, कः पुनरेव सवसतोः सम्बग्यः ? असवधीनिकपण्यः सतो ज्ञानस्यासता सम्बग्य इति
चेत्, अहो वतायमतिनिवृत्तः प्रस्थयतपस्यी यस्यासस्यपि निकपणमायतते, न च प्रस्थयस्तवाष्ट्ये किञ्चत् ।
असत आधारस्वायोगात् । असवन्तरेण प्रस्थयो न प्रचते इति प्रस्थवस्यवेष स्वभावो न स्वसवधीनमस्य
किञ्चिविति चेत्, अहो वतास्यासस्यक्षपातो यद्यमसत्रदुत्पत्तिरत्वारमा च तवविनाभावनियतः प्रस्थय इति ।
तस्मावस्यम्सासन्तः शरीरेन्द्रियावयो निस्तत्त्वा नानुभवविवया भवितुमहंन्तीति ।

वात्र बुनः--निस्तःवं चेत्रानुभवगोचरस्तिःकिमदानीं मरीचयोऽपि तोवारमना सतस्वा वदमुभवगोः

#### भामती-व्याख्या

में प्रतीयमान होने के कारण मरीच्यादि में अनुभव-विषयता बन जाती है किन्त कर्तृत्वादि प्रपन्न तो अत्यन्त असत् और समस्तसामर्थ्य-रहित निस्तत्त्वमात्र है, इसमें अनुभवविषयता क्योंकर होगी और इसका आत्मा में आरोप कैसे होगा ? यदि कहा जाय कि यद्यपि विषय-प्रपन्त अत्यन्त सामर्थ्य-शृत्य है, तथापि उसका ज्ञान ही ऐसा है कि वह अपने समनन्तर प्रत्यय ( स्वसजातीय और अध्यवहित पूर्व ज्ञानक्रप कारण ) से ऐसा छोकोत्तर सामर्थ्य प्राप्त करता है, जो किसी बाह्य दृष्टान्त में अनुभूत नहीं, उसी सामर्थ्य के बल पर असत् पदार्थी का प्रकाश कर देता है उसकी असत्प्रकाशनशक्ति का ही नाम अविद्या कहा जाता है। तो वैसा नहीं कह सकते, नथोंकि यह जो विज्ञान की असत्प्रकाशन शक्ति है, उसका शक्य क्या है ? यदि असत् को शक्य माना जाता है, तब वह ( असत् पदार्थ ) इस शक्ति का कार्य ? अथवा उसका ज्ञाप्य है ? असत् पदार्थ का शक्ति का कार्य नहीं कह सकते, क्योंकि असत् पदार्थ में उत्पद्ध-मानत्वरूप कार्यत्व सम्भव नहीं। असत् को उस शक्ति का शाप्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि भान-भाष्यता का अर्थ है--- ज्ञानजन्य ज्ञान की विषयता। प्रकृत में दो ज्ञान पदार्थों का भान नहीं होता, केवल असत् का एक ही ज्ञान प्रतीत होता है। उसका भी ज्ञान मानने पर अन-वस्था हो जायगी । असत् का प्रकाश उसके ज्ञान से भिन्न नहीं, अतः अनवस्था नहीं होती-ऐसा नहीं कह सकते, क्यों कि सत् ज्ञान का असत् विषय के साथ क्या सम्बन्ध ? यदि कहा जाय कि ज्ञान अपने असद्भूत विषय के द्वारा निरूपित होता है—यही सत् और असत् का सम्बन्ध है। तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि जिस ज्ञान का जीवन असत् पर निर्भर है, वह ज्ञान ही क्या होगा ? ज्ञान अपने ऐसे विषय पर कोई अतिशय का भी आधान नहीं कर सकता, क्योंकि असत् पदार्थं किसी भी धमं का आश्रय नहीं बन सकता। 'ज्ञान अपने विषय पर कोई अतिशय उत्पन्न नहीं करता, अपितु असत् के बिना उसका भान नहीं हो सकता-यह ज्ञान का स्वभाव है'-ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह सम्भव नहीं कि जब ज्ञान न तो उस असत् से उत्पन्न है और असद्र्प है, तब असत् का अविनाभाव (असत् के बिना न रह सकना ) ज्ञान में क्योंकर बनेगा ? फलतः देह, इन्द्रियादि अत्यन्त असत् और निस्तत्त्व हैं, उनमें अनुभव-विषयता कभी नहीं बन सकती और उसके बिना उनका आत्मा में अध्यास नहीं हो सकता।

बराः स्युः, न सतस्वास्तवात्मना मरीबीनामसस्वात् । द्विविधं च वस्तूनौ तस्वं सस्वमसस्वं च, तत्र पूर्वं स्वतः परं तु परतः । यथाहु---

"स्वरूपपरक्षपाञ्चां नित्यं सबसवात्मके । बस्तुनि ज्ञायते किञ्जिद्गपं कैश्चित्कदाचन ॥" इति ।

तत् कि मरीचिषु तोयितभांसप्रत्ययस्तरवगोषरः ? तथा च समीचीन इति न भ्राम्तो नाषि बाध्येत । अहा न बाध्येत, यहि मरीचीनतोयात्मतत्त्वान् अतोयात्मना गृह्हीयात् । तोयात्मना तु गृह्हम् कपमभान्तः कथं वाऽवाध्यः ? हन्त तोयाभावात्मनां मरीचीनां तोयभावात्मत्वं तावत्र सत्, तेवां तोया-भावादभेदेन तोयभावात्मतानुपपत्तेः । नाप्यसत्, वस्त्वन्तरमेव हि वस्त्वन्तरस्यामस्वमास्थीयते भावा-स्तरमभाबोऽभ्यो न कक्षिविनक्षणणाविति वविद्धः । न चारोपितं रूपं वस्त्वन्तरं तद्धि मरीचयो वा भवेद्, पङ्गाविगतं तोथं वा ? पूर्वत्मिन् कस्पे मरीचय इति प्रस्ययः स्यात् न तोयमिति । उत्तर्रास्मस्तु गङ्गायां तोयमिति स्यान्न पुनरिहेति । व धेवमत्यस्तमसभिरस्तसमस्त-स्वरूपमस्त्रीकमेवास्थिति सामप्रतम् , नाप्यसत्, तस्यानुभवगोचरस्वानुपपत्तेरित्युक्तमवस्तात् । तस्माम् सत्

#### भामती-व्याख्या

समाधान—असत् (निस्तत्त्व) भी अनुभव का विषय होता है। यदि वह अनुभव का विषय नहीं होता, तो क्या मरु मरीचियां भी जलक्ष्य में सतत्त्व (सत्) है कि अनुभव का विषय हो जाती हैं? यदि कहा जाय कि 'जलक्ष्य में मरीचियां असत् हैं। वस्तुओं का तत्त्व दो प्रकार का होता है—(१) सत्त्व और (२) असत्त्व, जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा है—"सतः सद्भावः, असतश्चासद्भावस्तत्त्वम्" (न्या. सू. १।१।१)। इनमें प्रथम (सत्त्व) स्वतः (पर-निरपेक्ष) और द्वितीय (असत्त्व) परतः (पर-सापेक्ष या प्रतियोगिनिक्षित) होता है, जैसा कि श्री कुमारिलभट्ट ने कहा है—

स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके।

वस्तुनि ज्ञायते किञ्चिद्रूपं कैश्चित्कदाचन।।" (फ्लो. वा. पृ. ४७६) [अर्थात् सभी पदार्थं स्वरूपतः सत् और पर-रूप से असत् होते हैं, जैसे घट घटत्वेन सत् और पटत्वेन असत् होता है। उन रूपों में किसी को कभी एक रूप और कभी अन्य रूप प्रतीत होता है। 'तां वैसा कहना ममुचित नहीं, क्योंकि तब तो मर-मरीचियों में जरुजान क्या तत्त्वगोचर है? यदि ऐसा है, तब वह समीचीन ज्ञान है, भ्रम नहीं, अतः उसका बाध नहीं होना चाहिए। यदि कहें कि वह तब बाधित न होता, जब कि अजलरूप से मरीचियों को वह ग्रहण करता, किन्तु जलरूपेण मरीचियों का ग्रहण करता है, अतः वह समीचीन (अभ्रमरूप) क्यों होगा और अबाध्य क्योंकर होगा? तो वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि जल से भिन्न मरीचियों में जलरूपता सत् नहीं, अन्यया जलाभाव और जलभाव का अभेद प्रसक्त होगा। मरीचियों में जलरूपता सत् नहीं, अन्यया जलाभाव और जलभाव का अभेद प्रसक्त होगा। मरीचियों में जलरूपता को असत् भी नहीं कह संकते, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि अन्य वस्तु की अन्यरूपता ही असत्त्व है—"भावान्तरमभावोऽन्यो न किश्चदिनरूपणात्" (क्लो. वा. पृ. ५६६)। आरोपित जलादि पदार्थ तृतीय वस्तु नहीं हो सकता। आरोपित जल या तो मरीचिरूप होगा या गङ्गादिगत जल। मरीचिरूप मानने पर 'मरीचयः'—ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, 'जलम्'—ऐसी नहीं। गङ्गादिगत जलरूप मानने पर 'गङ्गायां जलम्'—ऐसी प्रतीति होनी, 'इह जलम्'—ऐसी प्रतीति होनी। 'इह जलम्'—ऐसी प्रतीति होनी। मर्मरीचि-जल को

नापि सदसद्, परस्परविरोधादिति अनिर्वाच्ययेवारोपणीयं मरीचिषु तोयमास्येयं तदनेन क्रमेणाध्यस्तं तोयं परमायंतोयमिव । अत एव पूर्वंदृष्टमिव । तत्त्वतस्तु न तोयं न च पूर्वंदृष्टं कि स्वनृतमनिर्वाच्यम् । एवं च देहेन्द्रियादिप्रपञ्चोऽप्यनिर्वाच्योऽपूर्वोऽपि पूर्वंमिध्याप्रस्ययोपदितित इव परत्र चिदारमन्यव्यस्यत इति उपपन्नमध्यासलक्षणयोगाद् वेहेन्द्रियादिप्रपञ्चवाचनं चोपपादिष्ययते । चिदातमा तु अतिस्मृतोतिहास-पुराणगोचरस्तम्मूलतदिवच्द्वन्यायनिर्णतिश्चद्वद्वमुक्तस्वभावः सत्त्वेनेच निर्वाच्यः । अवाधिता स्वयम्प्रकाश-तैवाऽस्य सत्ता सा च स्वव्यपेव चिदारमनो न तु तदितिरक्तं सत्तासामान्यसमवायोऽर्थंक्रियाकारिता वा इति सर्वंमवदातम् ।

स चायमेवं लक्क को उद्ध्यासो उनिर्वं चनीयः सर्वे वामेव सम्मतः परीक्षकाणां तद्भेवे परं विप्रतिपत्ति-रित्यनिर्वं चनीयतां ब्रह्मितुमाह क्षतं के विवश्यशाऽन्यधर्माध्यास इति वदन्ति क्षः। अन्यधर्मस्य, ज्ञानधर्मस्य

#### भामती-व्याख्या

खपुष्प के समान अत्यन्त अलीक कहना युक्ति-युक्त नहीं, वयोंकि अत्यन्त अलींक पदार्थ कभी अनुभव का विषय नहीं हो सकता। परिभेषतः अध्यस्यमान जलादि पदार्थों को सत्, असत् और सदसदुभयरूप न मानकर अनिर्वाच्य ही मानना होगा, अतः अध्यस्त जल व्यावहारिक जल के समान अत एव पूर्व-दृष्ट जैसा है। वस्तुतः न तो वह जल है और न पूर्वदृष्ट किन्तु अनृत और अनिर्वाच्यमात्र है। इस प्रकार देह इन्द्रियादि प्रपन्त भी अनिर्वाच्य है, अपूर्व (पूर्व सत् न) होने पर भी मिथ्या ज्ञान के द्वारा पूर्व उपदिश्वत एवं चिदात्मरूप अधिष्ठान में अध्यस्त है—यह उपपन्न हो गया, क्यों के अध्यास का लक्षण उनमें घट जाता है।

देह और इन्द्रियादि प्रपश्च बाधित होने के कारण अनृत या मिथ्या है, इसके बाध का उपपादन आगे किया जायगा किन्तु चिदातमा श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि में परमार्थ वस्तुत्वेन निर्णीत एत्रं श्रुतिमूलक उपक्रमादि न्यायों से अवधारित है, अतः शुद्ध. बुद्ध मुक्त स्वभाव के आत्मा का सत्त्वेन निर्वचन करना होगा। चिदात्मा की जो अवाधित स्वयं प्रकाशता है, वही उसका सत्त्व है, उससे अतिरिक्त सत्तारूप महासामान्य (जाति) का समवाय या अर्थिक्रयाकारित्व को सत्त्व नहीं माना जाता [सत् पदार्थों की सत्ता का निर्वचन दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार से किया है—वैशेषिकाचार्यों ने सत्ता नाम की एक जाति मानी है, जो द्रव्य, गुण और कर्म—इन पदार्थों में रहती है—''सामान्यं द्विविधम् परमपरं चानु-वृत्तिप्रत्ययकारणम्। तत्र परं सत्ता महाविषयत्वात्' (म. भा. पृ. २६)। इसी के आधार पर सत्ता-समवायवान् पदार्थं को सत् और 'सत्तासमवाय' (व्योम. पृ. १२६) को सत्त्व कहा गया है। बौद्धों ने सत्ता का लक्षण किया है—''सत्ता अर्थिक्रयास्थितः'' (प्र. वा. १११) किन्तु वेदान्त में 'सतो भावः सत्ता'—ऐसा भावार्थंक 'तल्' प्रत्यय न कर 'देवता' शब्द के समान स्वार्थं में 'तल्' प्रत्यय मानकर सद्द्रप ही सत्ता मानी है। वार्तिककार कहते हैं—

प्रकृत्यर्थातिरेकेण प्रत्ययार्थी न विद्यते।

सत्तेत्यत्र ततः स्वार्थस्तद्धितोःत्र भवन् भवेन् ॥ ( वृह. वा. पृ. १६७८ )

वैशेषिक-सम्मत सत्ता का निरास बौद्धों ने भी किया है — सच्छब्दिनिमित्तं हि सतो भावः सत्ता, द्रब्यं प्रकृत्यर्थः, द्रव्यात्मसंग्रहः प्रत्ययार्थः। सिक्किया वोप बारसत्तारूपा। वैशेषिकसत्ता नोभयम् , अर्थान्तरत्वात्" (अभिधर्मप्र. पृ. ६)]।

उक्त अनिर्वचनीय अध्यास प्रायः सभी दार्शनिकों को सम्मत है, केवल उसके स्वरूप विशेष में विप्रतिपत्ति ( मतभेद ) है, उसे दिखाने के लिए कहा गया है—"तं केचिदन्यत्रान्यः धर्माध्यास इति वदन्ति"।

# केचित् अन्यत्रान्यधर्माध्यास-इति वद्नित । केचितु - यत्र यद्ध्यासस्तेद्विवेकाप्रह-

भामती

रजतस्य, ज्ञानाकारस्येति यावत्, अध्यासोऽन्यत्र बाह्ये । सौत्रान्तिकनये तावव् बाह्यमस्ति वस्तुससन्त्र झाना-कारस्यारोपः । विज्ञानवादिनामपि यद्यपि न बाह्यं वस्तुसत्त्रयाप्यनाद्यविद्यावासनारोपितमलीकं बाह्यं, तत्र ज्ञानाकारस्यारोपः । उपपित्तश्च यद्यावृशमनुभवितद्धं रूपं तत्तावृशमेवास्युपेतव्यमित्युस्तर्गोऽन्ययास्यं पुनरस्य बलयद्वाषकप्रत्ययवशान्तेवं रजतिमिति च बाधस्येदन्तामात्रवाधेनोपपत्ती न रजतागोचरतोचिता । रजतस्य धर्मिणो बाधे हि रजतं च तस्य च धर्मं इवन्ता बाधिते भवेताम्, तद्वरिमदन्तेवास्य धर्मो बाष्यतां न पुना रजतमपि धर्मि, तथा च रजतं बहिबाधितमर्थादान्तरे ज्ञाने व्यवतिष्ठत इति झानाकारस्य बहिर्ष्यासः सिष्यति ।

केचित्तु ज्ञानाकारस्थातावपरितुष्यन्तो वदन्ति क्ष यत्र यद्य्यासस्तद्विवेकाप्रहृतिबन्धनो भ्रम इति क्ष । अपरितोषकारणं चाहुः—विज्ञानाकारता रजतावेरनुभवाद्वा व्यवस्थाप्येतानुमानाद्वा ? तत्रानु-मानमुपरिष्टान्निराकरिष्यते । अनुभवोऽपि रतजप्रत्ययो वा स्याव्, बाधकप्रत्ययो वा ? न तावव्रजतानुभवः । स होवन्द्वारास्पवं रजतमावेवयति न त्वान्तरम्, अहमिति हि तवा स्यात् प्रतिपत्तुः प्रत्ययादव्यतिरेकात् ।

भामती-व्याख्या

(१) आतमस्याति—बौद्धों का योगाचार निकाय अन्य पदार्थ (ज्ञान) के रजतादि धर्मों (आकारों) का आरोप अन्य पदार्थ (बाह्य वस्तु) में किया करता है। सौद्रान्तिक मत में बाह्य वस्तु अनुमित है, उसमें ज्ञान के आकार का समारोप हो सकता है। योगाचार के मत में यद्यपि बाह्य वस्तु सत् नहीं, तथापि अनादि अविद्या-वासना के द्वारा आरोपित अलीक बाह्य पदार्थ माना जाता है, उसी में ज्ञान के रजतादि आकारों का अध्यास हो जाता है। इस पक्ष में उपपत्ति का प्रदर्शन इस प्रकार किया जाता है कि जो वस्तु जैसी अनुभव में आती है, उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए—ऐसा नैसींगक नियम है। उसका अन्यथा-करण तो किसी प्रवल बाधक प्रत्यय के बल पर ही सम्भव हो सकता है। 'नेदं रजतम्'—इस बाध की चिरतार्थता जब रजतगत केवल इदन्ता धर्म का बाध कर देने मात्र से हो जाती है, तब रजतरूप धर्मी का वह बाध नहीं कर सकता, वयोंकि रजतरूप धर्मी का भी बाध करने पर रजत और उसके धर्मभूत इदन्ता—इन दोनों का बाध करना होगा, उससे लाघव तो इसी में है कि रजत के केवल 'इदन्ता' धर्म का ही बाध किया जाय, रजतरूप धर्मी का नहीं। रजत बाहर बाधित होकर आन्तरिक ज्ञान में अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान के आकार का बाहर आरोप उपयन्त हो जाता है।

(२) अख्याति—कतिषय विद्वान् विज्ञानाकार ख्याति से सन्तुष्ट न होकर कहते हैं कि "यत्र यदध्यासस्तिद्विनेकाग्रहनिबन्धनो भ्रमः" अर्थात् शुक्त्यादि में जो रजतादि का अध्यास कहा जाता है, वह वस्तुतः शुक्ति और रजत का भेद-ग्रह न रहने के कारण 'इदं रजतम्'— ऐसे ज्ञान में भ्रमरूपता का व्यवहार होने रूप जाता है। ये लोग आत्मख्याति में अपनी अखिन का कारण यह बताते हैं कि बाह्य पदार्थ में रजताकारता का जो आरोप माना जाता है, वह अनुभव के आधार पर वैसा माना जाता है? अथवा अनुमान के बरू पर? अनुमान का निराकरण आगे तर्कपाद में किया जायगा। अनुभव वहाँ दो होते हैं—(१) इदं रजतम् और (२) नेदं रजतम्। 'इदं रजतम्'—यह अनुभव रजत की ज्ञानाकारता में प्रमाण नहीं हो सकता, वयोंकि वह रजत को इदन्त्वेन बाहर सिद्ध करता है आन्तरिक ज्ञानाकारता का व्यवस्थापक नहीं हो सकता। रजत को ज्ञान का आकार मानने पर 'इदं रजतम्'— ऐसा अनुभव न होकर 'अहं रजतम्'—ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, वयोंकि विज्ञानवाद में विज्ञान

भ्रान्तं विज्ञानं स्वाकारमेव बाह्यतयाञ्च्यवस्यति । तथा च नाहक्कारास्थवमस्य गोचरो झानाकारता पुनरस्य बाधकप्रत्ययप्रवेदनीयेति चेत्, हन्त बाधकप्रत्ययपालोचयश्यायुग्मान् । कि पुरोवित्तद्रव्यं रजताद्विवेधय-त्याहो ज्ञानाकारतामप्यस्य दर्शयति । तत्र ज्ञानाकारतोपवर्शनन्यापारं बाधकप्रत्ययस्य द्रुवाचः दलाधनीय-प्रज्ञो वेवानां प्रियः । पुरोवित्तत्वप्रतिवेधावर्थावस्य ज्ञानाकारतेति चेत्, नः असन्निधानामहिनवेधाव् असन्निहितो अवित प्रतिप्रसुरत्यन्तसन्निधानं त्वस्य प्रतिपत्यात्मकं कुतत्स्यम् ?

न चैष रजतस्य निषेषो न बेदन्सायाः, किन्तु विवेकाग्रहप्रसक्षितस्य रजतिमदिमिति रजतव्यवहारस्य । म च रजतमेव शुक्तिकायां प्रसक्षितं रजतज्ञानेन, नहि रजतिनर्भासस्य शुक्तिकालम्बनं युक्तमनुभवविरोधात् । न सलु सत्तामात्रेणालम्बनम्, अतिप्रसङ्गात् । सर्वेषामर्थानां सस्वाविशेषादालम्बनत्वप्रसङ्गात् । नापि कारण-रवेन, इन्द्रियादीनामपि कारणत्वात् । तथा च भासमानतेवालम्बनायः । न च रजतज्ञाने शुक्तिका भासत इति कथमालम्बनं भासमानताभ्युगगमे वा कथं नानुभावविरोधः ? अपि चेन्द्रियादीनां समीचीनज्ञानोप-

#### भामती-व्याख्या

को ही अहंपदार्थ माना जाता है। यदि कहा जाय कि रजत है तो विज्ञान का अपना ही आकार किन्तु भ्रान्त विज्ञान अपने आकार को ही बाह्य पदार्थ पर आरोपित कर देता है, इसलिए 'अहं रजतम्'—ऐसी प्रतीति नहीं होती। यदि रजत की विज्ञानाकारता 'नेदं रजतम्'— इस बाघक ज्ञान के द्वारा सिद्ध होती है, तब बाधक ज्ञान की परीक्षा कर ली जाय। बाधक ज्ञान क्या पुरोवर्ती (शुक्ति) द्वय्य को रजत से केवल भिन्न बताता है ? अथवा रजत में ज्ञानाकारता की भी सिद्धि करता है ? 'नेदं रजतम्'—इस निषेध ज्ञान को रजत की ज्ञानाकारता का साधक मानना तो निरी मूर्खता है। यदि कहा जाय कि रजत में पुरोवर्तित्व का निषेध कर देने से अर्थात् अन्तरवर्ती ज्ञानाकारता पर्यवसित होती है। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि शुक्ति और रजत का वस्तुत: असन्तिधान है, किन्तु उसका ग्रहण न होने के कारण रजत को इदं रूप से सिन्निहित समझ लिया गया था, अब उस असन्निधानाग्रह का 'नेदं रजतम्'—इस प्रकार निषेध कर देने से वास्तिवक असन्निधान (ज्ञाता पुरुष से दूर आपण में अवस्थान) सिद्ध होना चाहिए, अत्यन्त सिन्निधान (विज्ञानरूप ज्ञाता पुरुष का आकार) क्योंकर स्थिर होगा ? वस्तु-स्थिति यह है कि 'नेदं रजतम्'—यह निषेध न तो रजत का निषेधक है और न रजतगत इदन्ता का, किन्तु शुक्ति और रजत के भेदाग्रह के द्वारा आपादित 'रजतमिदम'—इस प्रकार के व्यवहारमात्र का निषेधक होता है।

'इदं रजतम्'—इस ज्ञान के द्वारा रजत ही शुक्ति में अध्यस्त होता है'—यह कहना संगत नहीं, क्योंकि रजत-भासक ज्ञान का श्रुक्ति को आलम्बन (विषय) मानना अनुभव से विरुद्ध है। सदैव अनुभव यही बताता है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ का भासक होता है, उस ज्ञान का वही आलम्बन होता है। शुक्ति उस देश में विद्यमान होने मात्र से रजत-ज्ञान का आलम्बन हो जायगी—ऐसा मानने पर यह अतिप्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है कि वहाँ विद्यमान सभी पदार्थ सभी ज्ञानों के विषय हो जायेंगे। 'रजत-ज्ञान का कारण होने से शुक्ति उसका आलम्बन है'—ऐसा मानने पर इन्द्रियादि भी रजत-ज्ञान के आलम्बन हो जायेंगे, क्योंकि वे भी उस ज्ञान के कारण हैं। अतः 'भासमानत्वमेवालम्बनत्वम'—ऐसा ही आलम्बन का लक्षण करना चाहिए, जब 'इदं रजतम'—इस ज्ञान में शुक्ति भासित नहीं हो रही, तब वह उसका आलम्बन क्योंकर होगी ? अतः 'इदं रजतम'—इस ज्ञान की भासमानता शुक्ति में मानना अनुभव-विरुद्ध है।

दूसरी बात यह भी हैं कि ज्ञानोत्पादक इन्द्रियादि पदार्थों में समीचीन (प्रमा) ज्ञान

जनने सामर्थ्यमुपलस्धिमिति कथवेभ्यो मिध्याञ्चानसम्भवः ? बोचसहितानां तेषां मिध्याप्रत्ययेऽिव सामर्ध्यामिति चेत्, न, बोचाणां कार्थ्योपजननसामर्थ्यविद्यासमात्रे हेतुत्वात् । अन्यया बुद्याविष कुरुज्ञबीजाद् बरा-स्कृरोत्पित्तप्रसङ्गात् । अपि च स्थागेचरव्यभिचारे विज्ञानानां सर्वत्रानाद्वसप्रसङ्गः । तस्मात् सर्वं ज्ञानं समीचीनमास्थ्यम् । तचा च रज्ञतमिविषिति च ह्रे विज्ञाने स्मृत्यनुभवरूपे तत्रेविषित पुरोवित्तव्यमात्र-प्रहणं बोचवद्यात् तव्गतद्यक्तिस्वसामान्यविद्येवस्याप्रहात् तम्मात्रं च गृहीतं सवृश्वस्या संस्कारोद्वोचक्रमेण रज्ञते स्मृति जनयित । सा च गृहोतप्रहणस्वभावापि बोचवद्याद् गृहोतत्वाद्यप्रमोवाद् प्रहणमात्रमवितद्यते । तथा च रज्ञतस्मृतेः पुरोवित्तव्यभात्रप्रहणस्यभावापि बोचवद्याद् गृहोतत्वाद्यप्रमोवाद् प्रहणमात्रमवितद्यते । तथा च रज्ञतस्मृतेः पुरोवित्तव्यभात्रप्रहणस्य च मिषः स्थक्यतो विषयतद्य भेदाप्रहात् सिर्महितरज्ञतः गोचरज्ञानसारूप्ययेवेदं च सामानाधिकरच्यस्यपदेशं च

भामती-व्याख्या

के उत्पादन का ही सामर्थ्य और स्वभाव पाया जाता है, उनसे मिध्या ज्ञान की उत्पत्ति क्योंकर होगी? यदि कहा जाय कि किसी दोष से युक्त हो जाने पर उन्हीं कारणों में मिध्या ज्ञान के उत्पादन का सामर्थ्य आ जाता है। तो वैसा कहना उचित नहीं, क्योंकि दोष सदैव नैसींगक सामर्थ्य के घातक होते हैं, कार्यान्तर के जनक नहीं होते, अन्यथा कुटज (कुटवेर) के दुष्ट बीज से वट अङ्कुरित हो जाना चाहिए।

'सभी ज्ञान नियमतः अपने विषय के ही भासक होते हैं'—इस नियम का यदि कहीं भी व्यभिचार माना जाता है, तब सभी ज्ञानों पर से विश्वास उठ जायगा, अतः सभी ज्ञानों को प्रमात्मक ही मानना चाहिए [ श्री शास्त्रिकनाथ मिश्र कहते हैं—

"यथार्थं सर्वमेवेह विज्ञानिमिति सिद्धये। प्रभाकरगुरोभीवः समीचीनः प्रकाश्यते।। अत्र बूमो य एवार्थो यस्यां संविदि भासते। वेद्यः स एव नान्यद्धि विद्याद्धेद्यस्य रुक्षणम्।। इदं रजतिमत्यत्र रजतं चावभासते। तदेव तेन वेद्यं स्यान्न तु शुक्तिरवेदनात्।। तेनान्यस्यान्यथाभानं प्रतात्यंव पराहतम्। परिस्मन् भासमाने हि परं भासते यतः।। (प्र. पं. वृ. ४८) अहो वत महानेष प्रमादो घीमतामिष।

ज्ञानस्य व्यभिचारे हि विश्वासः किन्निबन्धनः ॥ (प्र. पं. पृ. प्९) ] । अख्यातिवाद के अनुसार 'इदं रजतम्'—यहाँ पर 'रजतम्'—यह ज्ञान स्मृति और 'इदम्'—यह ज्ञान अनुभवरूप है । 'इदम्'—इस ज्ञान के द्वारा पुरोवर्ती शुक्ति का केवल द्वयत्वेन सामान्य-ज्ञान मात्र होता है, नेत्रगत दोष के कारण शुक्तिकात्वरूप विशेष जाति का ग्रहण नहीं हो पाता । चमकीले द्रव्यमात्र के ग्रहण से वैसे ही चमकीले रजत द्रव्य के संस्कार उद्बुद्ध होकर रजत का स्मरण करा देते हैं । गद्यपि स्मृति ज्ञान गृहीतमात्र का ग्राहक होता है, अतः वहाँ भी 'रजतं स्मरामि' या 'तद् रजतम्'—ऐसा स्मरण होना चाहिए, तथापि दोष-वश गृहीतत्त्वाद अंशों का प्रमोष (विस्मरण) होकर वह स्मृतिज्ञान केवल ज्ञान के रूप में अवस्थित होता है । इस प्रकार 'रजत का स्मरण' और 'पुरोवतीं द्रव्यमात्र का प्रत्यक्ष'—इन दोनों ज्ञानों के न तो स्वरूपों का भेद-भान होता है और न उनके विषयों का । वहाँ 'इदम्' और 'रजतम्'—ये दोनों ज्ञान वैसे ही अभेद-व्यवहार और सामानाधिकरण्य-बोधक 'इदं रजतम्'—इस प्रकार शब्द-प्रयोग के प्रवर्तक हो जाते हैं, जैसे, 'इदं रजतम्'—इस

प्रवर्त्तयतः ।

क्यवित् पुनर्गहण एव मिथोऽगृहीतभेदे, यया पोतः शङ्क इति । अत्र हि विनिर्गः स्वस्त्रयम्य कायस्येवातिस्वच्छस्य पीतस्व गृह्यते पित्तं तु न गृह्यते, शङ्कोऽपि वोषयशात् शृक्लगृण-रिहतः स्वरूपमात्रेण गृह्यते । तवनयोर्गुणगृणिनोरसंसर्गाग्रहसाक्ष्य्यात् पीततपनीयपिच्छप्रस्ययाविशेषेणा-भेवध्यवहारः सामानाधिकरच्यव्ययदेशस्त्र, भेवाग्रहप्रसक्षिताभेवच्यवहारवाधनाय्य नेविनिति विवेकप्रस्थयस्य बाषकस्वमध्युपपद्यते, तबुपपत्ती च प्राक्तनस्य प्रस्थयस्य आन्तस्वमिष लोकसिद्धं सिद्धं भवति । तस्माद्ययार्थाः सर्वे विश्वतिपद्याः सन्देहविश्वमा, प्रस्ययत्वात् घटाविष्ठत्ययवत् । तविष्ठमुक्तं क्ष यवध्यास इति क्ष । यहिमन् श्रुक्तिकार्वे यस्य रचतावेरघ्यास इति लोकप्रसिद्धः नासावन्यथास्यातिनिवन्धना, किन्तु गृहीतस्य रजतावेरस्तित्समरणस्य च गृहीततांशप्रमोषेण गृहीतमात्रस्य य इविनिति पुरोऽविस्थताद् द्वव्यमात्रात्तत्प्रज्ञानाष्य विवेकस्तवश्रहणनिवन्धनो भ्रमः । भ्रान्तस्यं च ग्रहणस्मरणयोरितरेतरसामानाधिकरच्यव्यपदेशो रचतादिन्यवहारक्षेति ।

भामती-व्याख्या

प्रकार का समीचीन ज्ञान, क्योंकि दोनों में असंसर्ग का अग्रह समान है।

कहीं-कहीं दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान अगृहीतभेदक होकर वसे ही व्यवहार के जनक हो जाते हैं, जैसे 'पीतः शङ्खः'—यहाँ पर गोलक से बाहर निकलती हुई अति स्वच्छ नेत्र-रिश्मयाँ अपने साथ चिपके काँच के समान पारदर्शी पित्त द्रव्य का ग्रहण न करके उसके केवल पीत वर्ण का ग्रहण करती हैं। शङ्ख का शुक्ल वर्ण भी उसी दोष के कारण गृहीत न होकर केवल शङ्ख द्रव्य ही गृहीत होता है। पीत गुण और शङ्खरूप गुणी (द्रव्य) में वैसे ही अभेद-व्यवहार और सामानाधिकरण्य-व्यपदेश प्रवृत्त हो जाता है, जसे, 'पीतं स्वर्णपिण्डम्', 'पीतं बिल्वम्'-इत्यादि प्रमा ज्ञानों के द्वारा प्रवातत होता है, क्योंकि उन दोनों ज्ञानों में समीचीन ज्ञान का असंसगीग्रह ह्रप सादृश्य है। भेदाग्रह के द्वारा प्रापित उक्त अभेद-व्यवहार का बाध कर देने मात्र से 'नेदम्'-इस प्रकार के भेद-ज्ञान में बाधकत्व का भी निर्वाह हो जाता है। उसका निर्वाह हो जाने के कारण उससे पूर्ववर्ती 'इदं रजतम्'—इस ज्ञान में लोक-प्रसिद्ध भ्रमरूपता भी उपपन्न हो जाता है। फलतः सभी जानों में यथार्थत्व की सिद्धि पर्यवसित हो जाती है— 'सर्वे विप्रतिपन्ना विभ्रमप्रत्यया यथार्थाः, प्रत्ययस्वाद्, घटादिप्रत्ययवत्' । इस अख्याति का <mark>रुक्षण भाष्य में कि ।। गया है -- "यदध्यासः" । जिन शुक्त्यादि आधारों में जिन रजतादि का</mark> अध्यास लोक में प्रसिद्ध है, वह अन्यथा-ल्याति-प्रयुक्त नहीं, अपितु पूर्व-गृहीत और प्रधात् स्मर्यमाण रजतादि पदार्थों के गृहीतत्व धर्म का विस्मरण हो जाता है, अतः केवल रजतरूप धर्मी का जो पुरोवर्ती इदं पदार्थ से एवं स्मरणरूप रजत-ज्ञान का जो प्रत्यक्षात्मक इदमाकार ज्ञान से भेद है, उसका ग्रहण न होने के कारण अम-व्यवहार हो जाता है। उसकी अम-रूपता यही है, जो कि इदमाकार प्रत्यक्षज्ञान और रजताकार स्मरण ज्ञान की एकात्मता का भान और शुक्ति में रजत पद का प्रयोग होता है [ श्रीशालिकनाथ मिश्र कहते हैं—

"नन्वेवं रजताभासः कथमेष घटिष्यति । उच्यते शुक्तिशकलं गृहीतं भेदवजितम् ॥ शुक्तिकाया विशेषा ये रजताद्भेदहेतवः । ते न ज्ञाता अभिभवाद् ज्ञाता सामान्यरूपतः ॥ अनन्तरं च रजते स्मृतिजीता तथापि च । मनोदोषात् तदित्यंशपरामशंविवजितम् ॥

अन्ये स्वत्राध्यपरितुष्यस्तो यत्र यदण्यासस्तस्येव विपरीतधर्मस्वकल्पनामाचक्षते । अत्रेदमाकूतम् —अस्ति ताबद्वजताथिनो रजतमिदमिति प्रत्यवात् पुरोवन्ति द्रज्ये प्रवृत्तिः सामानाधिकरण्यव्यपदेशश्चेति सर्वजनीनम् । तदेतन्न ताबद् ग्रहणस्मरणयोस्तद्गोचरयोश्च मियो भेदाप्रहमात्राद्भृतितुमहित । ग्रहणनिवन्यनौ हि चेतनस्य व्यवहारव्यपदेशो कथमग्रहणमात्राद्भृतेताम् ? ननूकं नाप्रहणमात्रात् किन्तु प्रहणस्मरणे एव निषः स्वक्ष्यतो विषयतश्चागृहीतभेदे समीचीनपुरस्थितरजतविज्ञानसानृत्येन अभेदन्यवहारं सामानाधिकरण्यव्यपदेशं च प्रवसंयतः । अय समीचीनज्ञानसाक्ष्यमनयोर्गृद्धमाणं वा व्यवहारप्रवृत्तिहेतुरगृद्धमाणं वा सत्तामात्रेण ? गृद्धमाणत्वेऽपि समीचीनज्ञानसाक्ष्यमनयोरिदमिति रजतिमिति च ज्ञानयोरिति ग्रहणमयवा तयोरेव स्वक्ष्यक्षो विषयतश्च मियो भेदाग्रह इति ग्रहणम् ? तत्र न ताबत्समीचीनज्ञानसद्भो इति वानं समीचीनज्ञान-वद्धपवहारप्रवर्त्तकम् । नहि गोसवृशो गवय इति ज्ञानं गवायिनं गवये प्रवर्त्तयति । अनयोरेव भेदाग्रह इति

भामती-व्याख्या

रजतं विषयीकृत्य नंव शुक्तेविवेचितम् ।
स्मृत्याऽतो रजताभास उपपन्नो भविष्यति ।।
ग्रहणस्मरणे चेमे विवेकानवभासिनी ।
सन्निहितरजतशकले रजतमितभंवति याद्दशी सत्या ।
भेदानध्यवसायादियमपि ताद्दक् परिस्फुरित ॥
बाधकप्रत्ययस्यापि बाधकत्वमता मतम् ।
प्रसज्यमानरजत्व्यवहारिनवारणात् ॥ (प्र० प्र०

।। ( प्र० प० प० ४९ ) ]। (३) अन्यधाख्याति -अन्य आचार्य कहते हैं कि जिस शुक्त्यादि पदार्थ में रजतादि का जो अध्यास होता है, वह शुक्ति में रजतत्वरूप विपरीत धर्म का आरोप है। इन आचार्यों का आशय यह है कि रजताथी पुरुष की 'रजतिमदम्'—इस प्रतीति के आधार पर पुरोवर्सी मुक्तिरूप द्रव्य मे प्रवृति होती है, केवल प्रवृति ही नहीं, 'रजतिमदम्'—इस प्रकार का सामानाधिकरण्य-व्यपदेश भी होता है -यह सर्व सम्मत तथ्य है। यह सब कुछ प्रत्यक्ष और स्मरण ज्ञानों और उनके विषयीभूत शुक्ति और रजतादि विषयों के पारस्परिक भेद के अग्रहण मात्र से सम्पादित नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन पुरुष की प्रत्येक क्रिया और शब्द-व्यवहार तभी सम्भव होते हैं, जब कि विषय वस्तु का ग्रहण ( ज्ञान ) हो जाय, अतः अग्रहण मात्र के बल पर पुरोदेश में प्रवृत्ति और 'इदं रजतम्' - ऐसा शब्द-प्रयोग क्योंकर होगा ? यह जो कहा जाता है कि केवल अग्रहण को ही प्रवृत्त्यादि का कारण नहीं माना जाता, अपितु रजत का स्मरण और इदं पदार्थ का ग्रहण (प्रत्यक्ष ज्ञान) ये दोनों ज्ञान ऐसे हैं कि जिन के न तो स्वरूपों का भेद-ग्रह होता है और न उनके विषयों का। इन दोनों ज्ञानों में 'रजत-मिदम्'-इस प्रकार के समीचीन ज्ञान का सारूप्य (असंसर्गाग्रह) भी है, अत एव ये दोनों ज्ञान शुक्ति और रजत के अभेद-व्यवहार एवं सामानाधिकरण्य-व्यपदेश के प्रवर्तक माने जाते हैं। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि ( 'इदम्' और 'रजतम्' ) इन दोनों ज्ञानों में समीचीन ज्ञान का साहश्य गृह्यमाण होकर उक्त व्यवहार का हेतु है ? अथवा अगृह्यमाण होकर सत्तामात्र से ? गृह्यमाणत्व-पक्ष में भी 'समीचीनज्ञानसारूप्यमनयोज्ञीनयोः'—इस प्रकार सादृश्य का ग्रहण माना जाता है ? या 'अनयोः ज्ञानयोः स्वरूपतो विषयतश्च भेदाग्रहः'—इस रीति से ग्रहण होता है ? प्रथम कल्प युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि किसी वस्तु में उसका सादृश्य-ज्ञान मात्र प्रवर्तक नहीं होता, अन्यथा गवय में 'गोसहशोऽयम्' - इस प्रकार गौ का साहश्य-बोध रहने के कारण गवय की ओर उस व्यक्ति की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो गौ चाहता है ! द्वितीय कल्प में जो

तु ज्ञानं पराहतं, निह भेदाग्रहेऽनयोरिति भवति, अनयोरिति ग्रहे भेदाग्रहणिति च भवति । तस्मास्तलासात्रेण भेदाग्रहोऽगृहोत एव व्यवहारहेतुरिति चक्तव्यम् । तत्र किमयमारोपोत्पादकमेण व्यवहारहेतुराहो
अनुत्पादितारोप एव स्वत इति ? वयं तु पद्यामः— वेतनव्यवहारस्याज्ञानपूर्वकत्त्वानुपपसेरारोपज्ञानोत्पादक्रमेणैवेति । अनु सत्यं वेतनव्यवहारो नाज्ञानपूर्वकः किन्तविदित्विदेकप्रहणस्मरणपूर्वक इति । मैदम्,
निह रजतन्नातिपदिकार्यमात्रस्मरणं प्रवृत्तावृप्युज्यते । इदक्कारास्पदाभिमुखी खस्नु रजतार्थिनां प्रवृत्तिरित्यदिवादम् । कयं वायमिदाक्कारास्पदे प्रवर्तत, यदि तु न तदिच्छेत् ? अन्यदिच्छत्यम्यत्करोतीति व्याहतम् ।
न वेदिदक्कारास्पदे रजतमिति जानीयात् कयं रजतार्थी तदिच्छेत् ? यद्यतवात्वेनाग्रहणादिति व्याहतम् ।
म वेदिदक्कारास्पदे रजतमिति जानीयात् कयं रजतार्थी तदिच्छेत् ? यद्यतवात्वेनाग्रहणादिति व्याहतम् ।
म वेदिदक्कारास्पदे रजतस्मारोपेणोपादान एव स्यवस्थाप्यत इति भेदाग्रहः समारोपोत्थादक्रमेण
वेतनप्रवृत्तिहेतुः । तथाहि—भेदाग्रहादिदक्कारास्पदे रजतस्व समारोप्य तज्ञातीयस्योपकारहेतुभावमनुविसय तक्ष्वातीयतयेदक्कारास्पदे रजते तमनुमाय तदर्थी प्रवस्ति इत्यानुपूर्व्यं तिद्यम् । न च तदस्यरजत-

भामती-व्याख्या

कहा गया—'अनयोः भेदाग्रहः'। वह अत्यन्त विरुद्ध है, क्योंकि जिन पदार्थों में भेद-ग्रह नहीं, होता, उनके लिए 'अनयोः'— इस प्रकार द्विवचन का प्रयोग कसे होगा ? यदि उनमें द्वित्व का निश्चय है, तब अनयोः का प्रयोग सम्भव हो जाने पर भी 'भेदाग्रह'—यह कहना विरुद्ध पड़ जाता है। फलतः भेदाग्रह स्वयं अगृहीत होकर सत्ता मात्र से व्यवहार का जनक है—ऐसा मानना होगा। तब जिज्ञासा होती है कि वह अज्ञात भेदाग्रह रजतादि का आरोप कराकर व्यवहार का हेतु होता है ? या रजतादि का आरोप कराए बिना ही अकेला रजार्थी का प्रवर्तक होता है ? वहाँ हमारा तो कहना यह है कि चेतन मनुष्य का व्यवहार केवल अग्रहण (अज्ञान) के आधार पर नहीं देखा जाता, अतः रजतादि का अवभास कराकर ही वह रजतार्थी का प्रवर्तक होगा।

यह जो कहा जोता है कि यद्यपि चेतन पुरुष का कोई भी व्यवहार केवल अज्ञान से नहीं होता, तथापि कथित अगृहीतभेदक इदमाकार प्रत्यक्ष और रजताकार स्मरण—ये दोनों ज्ञान व्यवहार के निर्वाहक हो जाते हैं। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि प्रकृत में केवल 'रजत' पद के अर्थ का स्वतन्त्र ज्ञान प्रवृत्ति का साधक नहीं हो सकता, क्योंकि यह ध्रुव सत्य है कि रजतार्थी पुरुष की प्रवृत्ति इदंकारास्पद पदार्थ की ओर हो रही है। इदंकारास्पद पदार्थ की ओर उसकी प्रवृत्ति तभी बनेगी, जब कि उसे उसकी इच्छा होगी, क्योंकि अन्य वस्तु की इच्छा से अन्य वस्तु में प्रवृत्ति सम्भव नहीं। यदि इदंकारास्पद वस्तु को रजत न समझे, तब उसकी इच्छा हो क्यों होगा ? यदि अरजतरूपेण अग्रहण को प्रवर्तक माना जाता है, तब रजतरूपेण अग्रहण को रजतार्थी का निवर्तक मानना होगा। फलतः प्रवृत्ति और निवृत्ति क्रप विरोधी पदार्थों के आकर्षण में पड़ कर जब चेतन पुरुष किंकत्त्व्य-विमूढ़ हो जाता है, तब रजतारोपपूर्वक ही भेदाग्रह उस पुरुष की प्रवृत्ति का व्यवस्थापक हो सकेगा।

उसका क्रम इस प्रकार है कि भेदाग्रह से इदंकारास्पद पदार्थ में रजतत्वरूप धर्म का आरोप होता है, रजतजातीय पदार्थ की इष्ट-साधनता का स्मरण होता है, उसके पश्चात् इदंकारास्पदीभूत रजत में तज्जातीयत्वरूप हेतु के द्वारा इष्ट-साधनता का अनुमान होता है—'इदं मम (रजताधिनः) इष्टसाधनम्, रजतजातीयत्वाद्, आपणस्थरजतवत्'। तब रजतार्थी व्यक्ति पुरःस्थित द्वव्य की ओर प्रवृत्त होता है। इदंकारास्पद पदार्थ से भिन्न तटस्थ रजत की स्मृति इदंकारास्पद पदार्थ में इष्ट-साधनत्व का अनुमान नहीं करा सकती, वयोंकि 'इदं

स्मृतिरिवङ्कारास्पवस्योपकारहेतुभावमनुमार्पायतुमहंति, रजतत्वस्य हेतोरपक्षधर्मस्वात् । एकदेशदर्शनं सस्वनुमापकं न त्वनेकदेशदर्शनम् । यथाहुः—''ज्ञातसम्बग्यस्येकदेशदर्शनादिति'' । समारोपे त्वेकदेश-वर्शनमस्ति । तत्त्वियमेतद्वियाबाष्यातितं रजतादित्रानं पुरोवत्तिवस्तुविवयं रजतार्वीयनस्तत्र नियमेन अवर्तंकरवात् । यदार्वाधनं यत्र नियमेन प्रवर्त्तयति तज्ज्ञानं तद्विषयं, यथोभयसिद्धसमीबीनरजतज्ञानं, तथा चेवं, तस्मात्तचेति ।

यञ्चोक्तमनवभासमानसया न शुक्तिरालम्बनिमति, तत्र भवान् पृष्टो व्याचष्टां, कि शुक्तिकारवस्येवं रजतमिति ज्ञानं प्रत्यगालम्बनस्बमाहोस्बिब् ब्रच्यमात्रस्य पुरःस्थितस्य सितभास्वरस्य ? यवि शुक्तिकास्य-स्थानालम्बनत्वम्, अञ्चा । उत्तरस्यानालम्बनत्वं बुवाणस्य तथैवानुभविवरोषः । तथाहि-रजतिमद-मिरयनुभवन्नभूभविता पुरोवस्ति वस्तवङ्गुल्याविना निविज्ञति । वृष्टं च वृष्टानां कारणानामीरसर्गिककार्यं-प्रतिबन्धेन कार्य्यान्तरोपजननसामध्यंम् , यथा दावाग्निदग्दानाः वेत्रवीजानां कदलीकाण्डजनकत्वम्, भरमकबृष्टस्य चौवर्व्यस्य तेजसो बह्वज्ञपचनमिति । प्रश्यक्षबाधापहृतविवयं च विश्वमानां यथार्थस्थानमान-

## भामती-व्याख्या

मदिष्टसाधनम्, रजतत्वात्' इस अनुमान का रजतत्त्व हेतु इदंकारास्पदहरूप पक्ष में न रह कर स्मर्थमाण तटस्थ रजत में रहता है, [अतः प्रकृत अनुमान स्वरूपासिद्धि दोष से दूषित होने के कारण अपने साध्य की सिद्धि नहीं करा सकता]। एकदेश (पक्षवृत्तिहेतु) का दर्शन ही अनुमिति का जनक माना जाता है, पक्ष से भिन्न देश में रहनेवाले हेतु का दर्शन नहीं, जैसा कि श्री शबरस्वामी कहते हैं - "अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशदर्शनादेकदेशान्तरेऽ-सिककृष्टेर्ध्ये बुद्धिः" ( शा, भा, पृ. ३६ ) [ पवंत में अग्नि और धूम—दोनों एकदेशवृत्ति या ( समानाधिकरण या पक्षवृत्ति ) पदार्थं हैं । उनमें धूमह्रप एकदेशीय ( पक्षवृत्ति ) पदार्थं के द्वारा अग्निक्रप दूसरे एकदेशीय (पक्षवृत्ति ) पदार्थं का जो ज्ञान होता है, वही अनुमान हैं ]। जब पुरोवर्ती द्रव्य में रजतत्व का समागेप हो जाता हैं, तब 'रजतत्व' हेतु पक्षवृत्ति हो जाता है। अतः यह अनुमान फिलत होता है कि (१) 'एतद्विवादास्पदाच्यस्तरजतादिज्ञानं. पुरोवर्तिवस्तुविषयम्, (२) रजताधिनस्तत्र नियमेन प्रवर्तकत्वाद्, (३) यज्ज्ञानं यद्धिनं यत्र नियमेन प्रवर्तयति, तज्ज्ञानं तद्विषयं यथोभयसिद्धसमीचीनरजतज्ञानम्, (४) तथा चेदम्, (प्र) तस्मात्तथा' [नैयायिकगण परार्थानुमान के पाँच अवयव मानते हैं—"प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोप-नयनिगमनान्यवयवाः" ( न्या. सू. १।१।३२ ) । उन्हीं पाँच अवयवीं का प्रयोग यहाँ किया है ]।

अख्यातिवादियों का यह जो कहना है कि 'इदं रजतम्'--इस ज्ञान में शुक्ति अवभासित नहीं हो रही है, अतः इस ज्ञान का शुक्ति को विषय नहीं माना जा सकता। वहाँ जिज्ञासा होती है कि शुक्तित्व को उक्त ज्ञान का विषय नहीं माना जा सकता ? अथवा पुरोवर्ती भास्वर ( चमकीले ) द्रव्य मात्र को ? शुक्तित्व को तो उस ज्ञान का विषय हम भी नहीं मानते किन्तु सित भास्वर द्रव्यमात्र को उक्त ज्ञान का अविषय मानना अनुभव-विरुद्ध है, क्योंकि 'रजत-मिदम्'—इस प्रकार अनुभव करनेवाला व्यक्ति पुरोवर्ती द्रव्य को ही उँगली से दिखाता है कि यह रजत है। दोषपूर्ण नेत्र के द्वारा शुक्ति में रजत का दर्शन असम्भव नहीं। यह जो कहा गया कि दोष सदैव नियत शक्ति का विघटक ही होता है, कार्यान्तर-जनन शक्ति का जनक नहीं होता। वह कहना भी अनुचित है, क्योंकि दोषों में कार्यान्तरोपजनन शक्ति की जनकता भी देखी जाती है, जैसे-दावाग्नि (वन में बाँसादि की रगड़ से पैदा हुई आग) में जले हुए बेत के बीजों से केले का अङ्कुर उत्पन्न होता है, इसी प्रकार पेट में भस्मक रोग से प्रस्त जठराग्नि में अधिक अन्त-पचन की शक्ति देखी जाती है।

निवन्धनो भ्रम इति । अन्ये तु-यत्र यदध्यासस्तस्येव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाच-भते इति । सर्वथापि त्वन्यस्थान्यधर्मावभासतां न व्याभचर्तत । तथा च लोकेऽ

भामती

माभातो हुतवहानुष्णस्वानुमानवत् । यण्योक्तं मिष्याप्रस्यवस्य व्यभिवारे सर्वप्रमाणेष्वनाद्यस इति । त्वृवोषकस्वेन स्वतः प्रामाण्यं नात्यभिवारेणेति व्युत्पावयिद्भूरस्माभिः परिहृतं न्यायकणिकायामिति नेह् प्रतन्यते । विङ्मात्रं चास्य स्मृतिप्रमोषभञ्जस्योक्तम् । विस्तरस्तु बह्यतश्वसमीकायामवगन्तव्य इति तिब्दमुक्तम् क्ष अन्ये तु यत्र यवष्यासस्तस्येव विपरीतवर्षकरपनमाचक्रते इति क्षः। यत्र शृक्तिकावौ यस्य रजतावरण्यासस्तस्येव क्षुक्तिकावौवपरीतवर्षकरूपनं रजतस्वयमंकरूपनमिति योजना । ननु सन्तु नाम परीक्काणां विप्रतिपत्तयः प्रकृते तु किमायातमित्यत आहं क्ष सर्वथापि त्वन्यस्यान्यवर्षावभाततां न व्यभिन

भामतो-ज्यास्या

सभी भ्रम ज्ञानों में जो यथार्थत्व का अनुमान किया जाता है—'विश्रमप्रत्यया यथार्थाः, प्रत्ययत्वात्'। वह अनुमान अग्नि में अनुष्णत्व-साधक अनुमान के समान ही प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, क्योंकि इदं रजतिमत्यादि ज्ञानों में तदभाववित तत्प्रकारकत्वरूप अयथार्थत्व प्रत्यक्षतः सिद्ध है। यह जो कहा गया कि यदि किसी ज्ञान को विषय-व्यभिनीरी माना गया तो सभी ज्ञानों पर से विश्वास उठ जायगा। वह संगत नहीं, क्योंकि ज्ञानगत प्रामाण्य स्वतः होता है, अव्यभिनार-प्रयुक्त नहीं। जब कि ज्ञान स्वभावतः विषय-प्रकाशक है, तब अबोधकत्व- कृष्य अप्रामाण्य उसमें रह ही कैसे सकता है—यह सब कुछ न्यायकणिका में कहा गया है। यहाँ तो उसका दिग्दर्शनमात्र कराया गया है, विस्तार ब्रह्मसिद्धि की व्याख्या तत्त्वसमीक्षा में किया गया है। [न्यायकणिका में अनाश्वासापित्त का प्रतीकार करते हुए कहा गया है— "यत्तूक्तमनाश्वासादिति तदन्यत्र ( ब्र. सि. पृ. १४४ ) आचार्येण—

बोधादेव प्रमाणत्विमिति मीमांसकस्थितिम् । विदन्नव्यभिचारेण तां व्यूदस्यत्यपण्डितः ॥

इत्यादिना प्रबन्धेन दूषितमिति नेह दूषितम् । तथापि दूषणकणिकेह सूच्यते—िकमण्यिभचारिन्तैव प्रामाण्यम् ? अथ तत्कारणम् ? तद्वधापिका वा ? येन वविचद् व्यभिचारदर्शनात् तदभावे सित ज्ञानमात्रेजाश्वासः स्यात् । न तावदय्यभिचारितंव प्रामाण्यम्, अव्यभिचारिणामपि वह्मचादौ घूमादीनां कुनिश्चन्निमत्तादनुपजिनतकृशानुप्रत्ययानामप्रामाण्यं स्यात् । व्यभिचारिणामपि वक्षुरादीनां नीलादिभेदे तद्विषयज्ञानहेतूनां प्रामाण्यमिति साम्प्रतम्, प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वाभावसम्भवात्, अन्यथा काष्ठादीनामपि पाकादाविप असाधनत्वप्रसङ्गात्" (न्या. क. पृ. १६२) इसी प्रकार अन्य पक्षों का भी खण्डन किया गया है । ब्रह्मसिद्धि में मण्डन मिश्र ने इस वाद का विस्तारपूर्वक निरास किया है, अतः उसकी व्याख्या तत्त्व-समीक्षा में अवश्य पूर्ण विस्तार किया गया होगा, किन्तु इस समय तक वह कहीं उपलब्ध नहीं हई है ।

हुइ हु ] । भाष्यकार ने अन्यथास्याति का स्वरूप बताया है—"अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्मकल्पनामाचक्षते" । जिस (शुक्त्यादि) में जिस (रजतादि) का अध्यास लोक-प्रसिद्ध है, वह शुक्त्यादि में विपरीत (स्वावृत्ति) रजतत्व धर्म की कल्पना है [न्यायवार्ति-कताल्पयंटीका में श्री वाचस्पति मिश्र ने कहा है—"कस्मात् पुनरयं शुक्तौ रजतार्थी प्रवर्तते व पुना रजताभावे ? कस्माच्चेदं पुरोवितद्वच्यमङ्गुल्या निदिश्य रजतत्वं निषेधित—नेदं

रजतिमति, यदि तत्र न प्रसञ्जितं रजतत्वं पूर्वविज्ञानेन' (ता. टी. १।२।१)]

परीक्षक विद्वानों के विवाद का पर्यवसित अर्थ बताते हुए भाष्यकार कहते हैं-

नुभवः — श्रुक्तिका हि रजतवदवमासते, एकधन्द्रः सद्वितीयवदिति । कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम् ? सर्वो हि पुरोऽवस्थिते

जरति 🕸 । अन्यस्यान्यधर्मकल्पनाऽनृतता, सा चानिर्वचनीयतेश्यधस्ताषुपपादितम् । तेन सर्वेषामेव परीक्ष-काणां मतेऽभ्यस्यान्यधर्मकल्पनानिर्वचनीयताऽवश्यम्भाविनीत्यनिर्वचनीयता सर्वेतन्त्राविरद्धोऽपं इत्यपंः । अस्यातिवाविभिरकामेरिप सामानाचिकरण्यन्यपदेशप्रवृत्तिनियमस्नेहाविद्यम्युपैयमिति भावः । न केवल-मियमनृतता परीक्षकाणां सिद्धाऽपितु लोकिकानामपीत्याह । क्ष तथा च लोकेऽनुभवः । शुक्तिका हि रजत-वद्यभासत इति क्ष । न पुना रजतमिविमिति शेषः । स्यादेतत् —अन्यस्यान्यत्मताविभ्रमो लोकसिद्धः, एकस्य श्वभिद्यस्य भेवभ्रमो न वृष्ट इति कुतिश्वदात्यनोऽभिन्नानां जीवानां भेवविभ्रम इत्यत आह क्ष एकस्रन्दः सिद्धतीयविति क्ष ।

पुनरिप चिदारमन्यध्यासमाक्षिपति ॐ कथं पुनः प्रत्यगारमन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम् ॐ । अयमर्थः—िवदारमा प्रकाशते न वा ? न चेत् प्रकाशते, कथमिरमप्रध्यासो विषयतद्धर्माणाम् । न सन्ब-प्रतिभासमाने पुरोर्वोत्तिन द्रव्ये रजतस्य वा तद्धर्माणां वा समारोपः सम्भवतीति । प्रतिभासे वा न ताब-वयमारमाऽजडो घटाविथत् पराधीनप्रकाश इति युक्तम् । न खलु स एव कर्ता च कर्म च भवति, विरो-षात्, परसमवेतिक्रियाफलशालि हि कर्म, न च ज्ञानिक्रया परसमवियिनीति कथमस्यां कर्म ? न च तदेव

भामती-व्याख्या

"सर्वधापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरित"। अन्य वस्तु में अन्यरूपता की कल्पना ही अनृतता है, अनृतता का अर्थ अनिर्वचनीयता है—यह पहले कहा जा चुका है। सभी दार्शनिकों के मत में अन्यत्रान्यधर्मकल्पना या अनिर्वचनीयता अवस्यंभाविनी है, अतः अनिर्वचनीयता एक सर्वतन्त्र-सिद्धान्त है [जिसका लक्षण करते हुए न्यायसूत्रकार कहते हैं—"सर्वतन्त्राविषद्ध-स्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः" (न्या. सू. १।१।२६) सभी दर्शनों से अविषद्ध सिद्धान्त सर्वतन्त्रसिद्धान्त कहा जाती है ]। अख्यातिवादी प्राभाकरगणों को विवश होकर पुरोवर्ती द्रव्य में प्रवृत्ति और सामानाधिकरण्य-व्यपदेश के आधार पर यह भ्रमरूपता माननी होगी। पूर्व-निरूपित अनृतता केवल परीक्षक विद्वानों तक ही सीमित नहीं, अपितु लोक-प्रसिद्ध भी है—"तथा च लोकेऽनुभवः 'श्रुक्तिका हि रजतवदवभासते इति"। 'रजतिमदम्'—ऐसा लोक में अनुभव नहीं होता, अपितु 'श्रुक्तिका रजतवदवभासते'—ऐसा ही अनुभव होता है।

यह जो शङ्का होती है कि लोक में अन्य वस्तु में अन्यरूपतात्मक विश्रम तो प्रसिद्ध है, किन्तु एक अभिन्न तत्त्व में भेद-श्रम नहीं देखा जाता, अतः एक चित्तत्व में अभिन्न जीवों का भेद-श्रम क्योंकर होगा? उस शङ्का को दूर करने के लिए कहा गया है—"एकश्चन्द्रः सिद्धतीयविदिति"। जैसे एक चन्द्र में द्वित्वादि का श्रम हो जाता है, वैसे ही एक ब्रह्म में अनेक

जीवक्रपता का भ्रम हो जाता है।

अध्यास पर पुनः आक्षेप—चिदातमा के अध्यास पर पुनः आक्षेप किया जाता है— "कर्य पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम्?" आक्षेपवादी का अभिप्राय यह है कि चिदातमा प्रकाशित होता है ? या नहीं ? यदि वह प्रकाशित नहीं होता, तब उसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा ? क्योंकि जो शुक्ति प्रतीयमान नहीं, उसमें कभी भी रजत और उसके घर्मों का आरोप नहीं होता । यदि आत्मा प्रकाशित होता है, तब जिज्ञासा होती है कि उसका प्रकाशक कौन ? यदि कहा जाय कि आत्मा अजड़ चैतन्यरूप है, अतः घटादि के समान उसका प्रकाश अन्य किसी के द्वारा सम्भव नहीं, अतः आत्मा स्वयं अपना प्रकाशक है । तव वही प्रकाशक (प्रकाश का कर्ता) और वही प्रकाश्य (प्रकाश का

स्वं च परं च, विरोधात् । वात्माभ्तरसमवायाभ्युपगमे तु ज्ञेयस्यात्मनोऽनात्मस्वप्रसङ्गः । एवं तस्य तस्ये-स्यनवस्याप्रसङ्गः ।

स्यावेतत् । आस्मा जडोऽपि सर्वार्यज्ञानेषु भासमानोऽपि कर्तेव न कर्म, परसमवेतिक्रयाफलशालिरवाभावात्, जैत्रवत् । यथा हि जैत्रसमवेतिक्रियवा जैत्रनगरप्रासाष्म्भथसमवेतायामिष क्रियमाणायां
नगरस्येव कर्मता परसभवेतिक्रयाफल्झालिरवात् । न तु जैत्रस्य क्रियाफल्झालिमोऽपि, जैत्रसमवायाव्गमनक्रियाया इति । तक्ष, श्रुतिविरोधात् । भूयते हि "सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति । उपम्रकते च ।
तचाहि—योऽप्मर्थप्रकाशः फलं यक्तिश्रश्रं आत्मा च प्रचेते स कि जडः, स्वयम्प्रकाशो वा ? जडक्रेद्विषयारमानाविष जडाविति कत्मिन् कि प्रकाशेताविशेषात्, इति प्राप्तमान्य्यमञ्जेषस्य जगतः । तथा
जाभावकः—''अन्धस्येवान्यलग्नस्य विनिपातः पदे पदे'' । न च निलोनभेव विज्ञानमर्थात्मानी ज्ञापयति

भामती-व्याख्या

कमंं) हो—ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि कर्मकारक सदैव कत्ता से भिन्न होता है, 'देवदत्तः ग्रामं गच्छिति'—यहाँ पर ग्रामरूप कर्मकारक से भिन्न देवदत्त की गमन क्रिया से जो देवदत्त और ग्राम का संयोगरूप फल होता है, उस संयोग का आश्रय होने के कारण ग्राम को कर्म कहा जाता है, किन्तु 'आत्मा आत्मानं प्रकाशयित'—यहाँ पर प्रकाश क्रिया कर्मरूप आत्मा से भिन्न पदार्थ में नहीं रहती, फलतः कर्तृत्व और कर्मत्व का एक आधार में रहना सर्वथा विरुद्ध है, वही आत्मा स्व भी हो और पर भी—यह क्योंकर सम्भव होगा? यदि आत्मा का प्रकाश अन्य किसी आत्मा से माना जाता है, तब प्रकाश्य भूत (ज्ञेय या वेद्य) आत्मा जड़ और अनात्मरूप हो जायगा एवं अन्यान्य प्रकाशक-परम्परा की कल्पना में अनवस्था भी होती है।

यह जो कहा जाता है कि यद्यपि आत्मा अजड़ और सभी पदार्थों के जानों में भासमान है, तथापि वह कर्ता ही माना जाता है, कर्म नहीं, क्योंकि वह पर-समवेत किया से जनित फल का आश्रय नहीं, जैसे—चैत्र । 'चैत्रो नगरं गच्छिति'—यहाँ चैत्र-समवेत गमनरूप किया से जनित जो फल है—चैत्र और नगर का संयोग, उस संयोग के यद्यपि चैत्र और नगर—दोनों आश्रय हैं, तथापि कर्मता नगर में ही घटती है, चैत्र में नहीं, क्योंकि वह गमन किया जिस चैत्र में समवेत (समवायसम्बन्धेन वृत्ति) है, बह नगर से भिन्त है, अपने से नहीं, अतः पर-समवेत किया-जन्य फल का आश्रय होने से नगर ही कर्म बनता है, चैत्र नहीं, क्योंकि वह स्वसमवेत किया-जन्य फल का आश्रय है, पर-समवेत किया-जन्य फल का आश्रय नहीं। इसी प्रकार आत्मा भी स्वसमवेत किया-जन्य फल का ही आश्रय है, वह नगर किया-जन्य फल का आश्रय नहीं। इसी प्रकार आत्मा भी स्वसमवेत किया-जन्य फल का ही आश्रय है, अतः वह चैत्र के समान कर्ता ही होता है, कर्म नहीं।

वह कहना उचित नहीं, क्योंकि श्रुति कहती है कि वह किसी भी प्रकाश से प्रकाशित [प्रकाश क्रिया-जन्य फल का आश्रय ] नहीं—'अगृष्ट्यो न हि गृष्ट्यते' (बृ. उ. ३१६।२६), 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (ते. उ. ३।१।१)। युक्ति-युक्त भी यही है, क्योंकि जो यह अर्थ-प्रकाशरूप फल है, जिसके होने पर अर्थ (विषय) और आत्मा—दोनों भासित होते हैं, वह क्या जड़ है ? अथवा स्त्रयंप्रकाश ? यदि जड़ है, तब विषय और आत्मा तो पहले ही जड़ है, फिर किससे कौन प्रकाशित होगा ? विषय भी अन्य प्रकाश से प्रकाशनीय होने के कारण जड़ और आत्मा भी वैसा ही, दोनों में कोई विशेषता नहीं कि एक से दूसरे का प्रकाश हो जाता। परिशेषतः जगत् सर्वथा प्रकाश-शून्य अन्धकारमय बन कर रह जायगा, जैसी कि कहावत प्रसिद्ध है—''अन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे।'' अन्धे बैल की पूँछ पकड़ कर अन्धे व्यक्ति चल पड़े, स्थान-स्थान पर गर्त-पात होना ही था। अर्थ और आत्मा का

चसुराविवविति वाध्यम्, ज्ञापनं हि ज्ञानजननं, जिनतं च ज्ञानं ज्ञडं सन्नोक्तदूवणमितवर्तेति । एवमुत्तरोत्तराण्यपि ज्ञानानि जडानीत्यनवस्था । तस्मावपराधीनप्रकाशा संविद्वपेतम्या । तथापि किमायातं
विवयासमनोः स्वभावजडयोः ? एतबायातं यत्तयोः संविद्वजङ्गित । तित्क पुत्रः पिष्टत इति पितापि पिष्टतोऽस्तु ? स्वभाव पृष संविदः स्वयम्प्रकाशाया यवर्थात्मसम्बन्धितेति चेत् , हन्त पुत्त्रस्यापि पिष्टतस्य
स्वभाव एव यत् पितृसम्बन्धितेति सम्मतम् । सहार्वात्मप्रकाशेन संविद्यक्षाशो न स्वर्वात्मप्रकाशं विनेति
सस्याः स्वभाव इति चेत्, तित्क संविद्यो मिन्नो संविद्यात्मप्रकाशो । तथा च न स्वयम्प्रकाशा संविद्य च संविद्यात्मप्रकाश इति । अय संविद्यात्मप्रकाशौ न संविद्यो मिन्नते, संविद्ये तौ । एवं चेत्,
यावदुक्तं भवति संविदात्माणां सहेति तावदुक्तं भवति संविद्यात्मप्रकाशौ सहेति, तथा च न विदवितार्थसिद्धः । न जातीतानागतार्थगोचरायाः संविद्योऽर्वसहभावोऽपि । तद्विष्यहानोपादानोपेसाबृद्धि-

# भामती-व्याख्या

प्रकाश स्वयं अप्रकाशित रह कर ही चक्षुरादि के समान यदि अर्थ और आत्मा का प्रकाशक माना जाता है, तब भो कथित जगदान्ध्यरूप दोष से पीछा नहीं छूटता, क्योंकि विषय के प्रकाशन या ज्ञापन का अर्थ होता है—विषय के ज्ञान को जन्म देना, उक्त प्रकाश से जनित ज्ञान भी जड़ ही है, अतः वह भी स्वयं दूसरे का प्रकाश क्योंकर कर सकेगा ? इसी प्रकार कल्प्यमान उत्तरोत्तर ज्ञान व्यक्तियाँ भी जड़ हो मानी आएँगी, इस प्रकार परप्रकाशवाद में अनवस्था दोष प्रसक्त होता है, अतः स्वयंप्रकाश ज्ञान तत्त्व को ही मानना चाहिए।

विषय और आत्मा के ज्ञान को स्वयंत्रकाश मान लेने से स्वभावतः जड़भूत विषय और आत्मा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वयंत्रकाश ज्ञान में प्रकाशमानता स्वतः सिद्ध है, ज्ञानगत प्रकाशमानता के बल पर ज्ञान के विषयीभूत विषय और आत्मा में भी प्रकाशमानता सिद्ध हो जाती है। यदि कहा जाय कि ज्ञान की प्रकाशमानता से ज्ञान के जनकीभूत विषय और आत्मा में प्रकाशमानता तभी सिद्ध हो सकती है, जबिक पुत्रगत पाण्डित्य के द्वारा उसके जनकीभूत माता-पिता में पाडित्य सिद्ध होता हो, किन्तु ऐसा नियम नहीं, क्योंकि पुत्र में पाण्डित्य होने पर भी उसके माता-पिता में पाडित्य की अवश्यं-भाविता नहीं देखी जाती। यदि कहा जाय कि ज्ञान विषय और आत्मा का नियत सम्बन्धी है, अतः ज्ञान की प्रकाशमानता से विषय और आत्मा में प्रकाशमानता आ जाती है। तब भी वह आपत्ति वनीं ही रहती है, क्योंकि पुत्र भी माता-पिता का नियत सम्बन्धी है, अतः पुत्र के प्रण्डित होने पर माता-पिता को भी अवश्य पण्डित होना चाहिए।

यदि पुत्र की अपेक्षा ज्ञान का एक यह वैशिष्ट्य माना जाता है कि विषय और आस्मा की प्रकाशमानता के बिना ज्ञान में प्रकाशमानता नहीं होती, अपितु अर्थात्म-प्रकाश के साथ ही ज्ञान का प्रकाश होता है। तब जिज्ञासा होती है कि ज्ञान से [ ज्ञान का प्रकाश और अर्थात्मा का प्रकाश—ये ] दोनों प्रकाश क्या भिन्न हैं? अथवा अभिन्न? यदि ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश भिन्न है, तब ज्ञान को स्वयंप्रकाश नहीं कहा जा सकता, किन्तु घटादि के समान भिन्न प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण ज्ञान को जड़ ही मानना होगा। अर्थ और आत्मा के प्रकाश को ज्ञान से भिन्न मानने पर विषय और आत्मा में ज्ञान की विषयता सिद्ध न होकर ज्ञान-जन्य प्रकाश की विषयता (ज्ञान-ज्ञाप्यता) माननी होगी, जिसमें अनवस्था दोष दिखाया जा चुका है। यदि 'ज्ञान का प्रकाश और अर्थात्मा का प्रकाश'—ये दोनों प्रकाश ज्ञान से भिन्न नहीं, ज्ञानरूप ही हैं, तब जो कहा गया कि 'संविदर्थत्मप्रकाशों सह' उसका अर्थ होता है—संविदात्मार्थों सह'। तब आत्मगत ज्ञानाश्रयत्वरूप विविधित अर्थ की सिद्धि

जननावर्षसहभाव इति वेद्य, अर्थसंविव इव हानाविद्युद्धीनामिष तिष्ठविष्यस्थानुपपत्तेः । हानाविजननाद्धानाविद्युद्धीनामर्थविषयस्वम्, अर्थविवयहानाविद्युद्धिजननाच्चार्थसंविवस्तिद्विष्यस्थिति चेत् , तत् कि
वेहस्य प्रयस्तवदास्मसंयोगो देहप्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुरथं इत्यर्थप्रकाशोऽस्तु ? अव्याद्वेहास्मसंयोगो नार्थप्रकाश
इति चेत्, नम्बयं स्वयम्प्रकाशोऽपि स्वात्मन्वव खद्योतवत्प्रकाशः, अर्थे तु जड इत्युपपावितम् । न च
प्रकाशस्यास्मानो विषयाः । ते हि विच्छित्रवीर्यस्यूलतयाऽनुभूयन्ते । प्रकाशस्यायमान्तरोऽस्यूलोऽनणुरह्रस्वोऽदीर्यदंचित प्रकाशते । तस्माच्चन्द्रेऽनुभूयमान इव द्वितीयस्वत्माः स्वप्रकाशावन्योऽर्थोऽनिर्यचनीय
एवति युक्तमृत्पश्यामः । न चास्य प्रकाशस्याजानतः स्वलचणभेवोऽनुभूयते । न चानिर्वाच्यार्थभेदः
प्रकाशं निर्वाच्यं भेत्तुमहिति, अतिप्रसङ्गात् । न चार्थानामिष परस्यरं भेदः समीचीनज्ञानपद्धितमध्यास्ते
इत्युपरिष्टाद्रुपपादिष्यते । तदयं प्रकाश एव स्वयम्प्रकाश एकः कूटस्यो नित्यो निर्शेश प्रत्यगात्मा
अशस्यनिर्वधनीयभयो देहेन्द्रियाविभ्य आत्मानं प्रतीपं निर्वचनीयमञ्चति ज्ञानातीति प्रस्यक् स चारमेति

#### भामती-च्याख्या

नहीं होती । अतीत और अनागत घटादि रूप अर्थ के वर्तमानकालीन ज्ञान का अर्थ-सहभाव सम्भव भी नहीं। यदि कहा जाय कि जो ज्ञान जिस विषय की हान-बुद्धि, उपादान-बुद्धि या उपेक्षा-बुद्धि को जन्म देता है, उस ज्ञान में उस विषय का सहभाव माना जाता है। वर्तमान ज्ञान अतीतघटादिविषयक हानादि-बृद्धि का जनक होता है, यही उस ज्ञान में अर्थ-सहभाव अनुमित हो जाता है — 'अतीतघटविषयकं ज्ञानम्, अतीतघटसहभूतम्, अतीतघटविषयकहानादि-बुद्धिजनकत्वात्। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि अतीतघटादि के ज्ञानःमें जैसे अतीतघटविष-यकत्व सिद्ध है, वैसा हानादि-वृद्धि में अतीतघटविषयकत्व सिद्ध नहीं, अतः अतीतघटविषयक-हानादिबुद्धिजनकत्वरूप हेतु स्वरूपासिद्धिदोष से युक्त है, उसके द्वारा अर्थ सहभाव का ज्ञान में अनुमान नहीं किया जा सकता। 'घटादिविषयक हानादिह्नप प्रवृति की जनक होने के कारण हानादि-बुद्धि में घटविषयकत्व और घटादिविषयक हानादि-बुद्धि की जनकता होने के कारण घटादि के ज्ञान में घटादिविषयकत्व सिद्ध होता है'-ऐसा कहने पर देहगत प्रयत्नवदात्मा के संयोग में अर्थ-प्रकाशत्वापत्ति होती है, क्योंकि वह संयोग भी देहरूप अर्थ में प्रवृत्त्यादि का जनक होता है। यदि कहा जाय कि जड़ होने के कारण देहात्म-संयोग को अर्थविषयक प्रकाश नहीं कह सकते। तब स्वयंप्रकाशरूप अर्थ-ज्ञान में भी अर्थप्रकाशता न बनेगी, क्योंकि उसकी प्रकाश्य कोटि में स्वयं ज्ञान ही आता है, विषय नहीं, अतः वह खद्योत ( जुगनू ) के समान केवल अपने अंश में प्रकाशरूप होने पर भी विषयांश में जड़ ही है-ऐसा पहले कहा जा चुका है। घटादि विषय ज्ञान के आत्मा (स्वरूप) ही है-ऐसा कहना अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि घटादि विषय विच्छिन्न ( शरीर के बाहर ), दीर्घ, स्थूल, अणु बोर हस्व के रूप में देखे जाते हैं और उनका ज्ञान शरीर के अन्दर अदीर्घ, अस्थूल, अनणु और अहरव के रूप में अवभासित होता है। फलतः एक चन्द्र में प्रतीयमान द्वितीय चन्द्रमा के समान स्वयंप्रकाश चित्तत्त्व से भिन्न घटादि प्रपञ्च को अनिर्वचनीय मानना ही उचित है।

इस स्वयंप्रकाश चित्तस्व का स्वाभाविक स्वलक्षण (अवान्तरव्यक्ति-भेद) अनुभूत नहीं होवा और घटादि अनिर्वचनीय प्रपश्च आत्मा के वास्तविक भेद का जनक नहीं हो सकता, अन्यथा घटादि उपाधियों के द्वारा गगन का भी वास्तिवक भेद हो जायगा। घटादि पदार्थों का परस्पर भेद भी समीचीन ज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उत्तरता—यह आगे चल कर कहा जायगा। परिशेषतः यह घटादि का प्रकाश ही स्वयंप्रकाश, एक कूटस्थ, नित्य और निरंश प्रत्यगात्मा है। उसे प्रत्यगात्मा इस िएए कहा जाता है कि वह देह, इन्द्रियादि

# विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्त्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगामनोऽविषयत्वं व्रवीषि ?

भामती

प्रस्यगात्मा, स खायराघीनप्रकाशस्वावनंशस्वाववाविषयस्तित्मन्त्रध्यासो विषयधर्माणां, देहेन्द्रियाविधर्माणाम् । कथं, किमाक्षेपे । अयुक्तोऽयमध्यास इत्याक्षेपः । कत्मावयमयुक्त इत्यतः आह क्षः सर्षो हि पुरोऽवित्यते विषये विषयान्तरमध्यस्यति क्षः । एतदुक्तं भवति - यत्पराधीनप्रकाशमंशयण्य तत्सामान्यांशसृहं कारण-वोषवशाव्य विशेषाग्रहेऽस्यया प्रकाशते । प्रस्यगात्मा त्वपराधीनप्रकाशतया न स्वज्ञाने कारणान्यपेक्षते । येन तवाश्ययेवीवद्वं ध्येत । न जांशवान्, येन कश्चित्रस्यांशो गृह्यते कश्चित्र गृह्यते, निहं तवेष तवानीमेव तेनेव गृहीतमगृहीतं च सम्भवतीति न स्वयम्प्रकाशपक्षेऽध्यातः । सवाननेऽध्यप्रकाशे पुरोऽवित्यत्व-स्यापरोक्षत्वस्याभावाशाध्यातः । निहं शुक्तावपुरःस्थितायां रजतमध्यस्यतीवं रजतिमित । तस्माव-स्यन्तप्रहेऽस्यन्ताग्रहे च नाध्यास इति सिद्धम् । स्यावेतत् - अविषयस्य हि चिवात्मनो नाध्यासो, विषय एव तु ज्ञिवात्मा अस्मत्प्रत्ययस्य, तत्कथं नाध्यास इत्यत आह क्ष युष्मत्प्रत्ययपितस्य च प्रत्यगात्मनोऽ-विषयस्य व्रवीवि क्षः । विषयस्य हि ज्ञिवात्मनोऽन्यो विषयी भवेत् । तथा च यो विषयी स एव च्ञिवात्मा,

## भामती-व्याख्या

अनिर्वचदीय प्रवन्त्र से प्रतीप ( विपरीत ) अपने को निर्वचनीय जानता है [ 'प्रत्यगारमा' इस शब्द के 'प्रत्यग्' और 'आत्मा' दो भाग हैं । उनमें 'प्रत्यग्' प्रतिपूर्वक 'अञ्चु गतिपूजनयो।' घात से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है-प्रतीपम् (विपरीतम्) आत्मानमकति जानाति । अर्थात जो अनात्म प्रपञ्च से अपने को विपरीत अनुभव करता है । वही आत्मतत्त्व है, अतः चित्तत्त्व प्रत्यगात्मा कहलाता है ]। वह आत्मा पर-प्रकाश (अन्य प्रकाश से प्रकाशित होनेवाला ) नहीं एवं निरंश है, अतः किसी अन्य ज्ञान का विषय नहीं। उस आत्मा में शरीरादि विषय और उनके कर्तृत्वादि धर्मी का अध्यास क्योंकर होगा ? भाष्य में प्रयुक्त 'कथम' शब्द का घटकी भूत 'किभ्' पद आक्षेपार्थक है, अतः 'कथमध्यासः'—इस वाक्य का अर्थ है 'अयुक्तोऽयमध्यासः'। अध्यास अयुक्त क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर है—''सर्वो हि पुरोऽवस्थित विषये विषयान्तरमध्यस्यति । ' आशय यह है कि जो शुक्त्यादि पदार्थं परप्रकाश और सांश होता है, उसके चमकीले अंश (अवयव) का ग्रहण एवं नीलपृश्वादि भाग का अभान होने के कारण वह ज्ञुक्त्यादि द्रव्य अन्यथा (रजतरूपेण) प्रतीत होता है, किन्तु प्रत्यगातमा स्वयंप्रकाश है, अपने ज्ञान में कारण-कलाप की अपेक्षा ही नहीं करता कि उन कारणों के दोषों से दूषित हो जाता। सावयव भी नहीं कि सामान्य अवयवों का ग्रहण और विशेष अवयवों का अग्रहण हो जाता । एक अखण्ड वस्तु एक ही समय एक ही पुरुष के द्वारा गहीत भी हो और अगृहीत भी-ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। फलतः स्वयंप्रकाशत्व पक्ष में अध्यास उपपन्न नहीं होता । यदि आत्मा का कभी भी प्रकाश नहीं मांना जाता, तब भी पुरोऽवस्थितत्व और अपरोक्षत्व का अभाव होने के कारण अध्यास नहीं बनता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो शुक्ति पुरःस्थित नहीं, उसमें 'इदं रजतम्'—इस प्रकार रजत का अध्यास नहीं कर सकता । फलतः अत्यन्त गहीत या अत्यन्त अगृहीत पदार्थ में कभी अध्यास नहीं होता— यह सिद्ध हो जाता है।

यह सत्य है कि यदि चिदात्मा किसी ज्ञान का विषय न होता, तब उसमें किसी पदार्य का अध्यास नहीं हो सकता था, किन्तु जब चिदात्मा 'अहम'—इस प्रतीति का विषय हो जाता है, तब उसमें अध्यास क्यों नहीं होगा ? भाष्यकार कहने हैं—"युष्मत्प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनोऽविषयत्वं बवीषि'। चिदात्मा यदि किसी ज्ञान का विषय है, तब वह ज्ञानकप विषयी चिदात्मा से भिन्न ही होगा, अतः वहाँ जो विषयी है, वही चिदात्मा माना जायगा

उच्यते—न तावद्यमेकान्तेनाविषयः, अस्मत्मत्ययविषयत्वात् , अपरोक्षत्वाच प्रत्य-

#### भामती

विषयस्तु ततोऽन्यो युष्मत्त्रस्ययगोचरोऽभ्युपेयः । तस्मावनात्मत्वप्रसङ्गावनवस्थापरिहाराय युष्मत्त्रस्यया-वेतत्वम्, अत एवाविषयत्वमात्मनो वक्तव्यं। तथा च नाष्यास इत्यर्थः ।

परिहरित % उच्यते—न तावबयमेकान्तेनाविषयः छ । कुतः ? । छ अस्मत्त्रस्ययविषयस्वात् छ । अयमयंः । सस्यं प्रस्मगारमा स्वयम्प्रकाशस्वाविषयोऽनंशस्त्र, तथाय्यतिर्वचनीयानाद्यविद्यापरिकिष्यतबुद्धि-भनः सूक्ष्मस्यूलशरीरेन्द्रियावच्छेबेनानविच्छन्नोऽपि वस्तुतोऽविच्छन्न इवाभिन्नोऽपि भिन्न इवाकर्त्तापि कर्त्तवाभोक्ताणि भोक्तेवाविषयोऽप्यस्मत्प्रस्ययविषय इव जीवभावमापन्नोऽवभासते । नभ इव घटमिन-क्ष्मिल्लकाद्यवच्छेवभेवेन भिन्नमिवानेकविध्धमंकिमविति । नहि धिवेकरसस्यास्ममिश्चवंदो गृहीतेऽगृहीतं कि-चिदिस्त । सल्वानन्वनित्यस्वविभृत्वावयोऽस्य चिद्रपाइस्तुतो भिद्यन्ते, येन तब्द्रहे न। गृह्योत्त एव तु कल्पितेन भोवेन न विवेचिता इत्यगृहीता इवाभान्ति । न चारमनो बुद्धवाविभ्यो भेवस्तास्विकः, येन धिवास्मिन गृह्यमाचे सोऽपि गृहीतो भवेत् । बुद्धधावीनामिनर्वाच्यत्वेन तद्भवस्याप्यनिर्वचनीय-स्वात् । तस्माण्डिवास्मनः स्वयम्प्रकाशस्यैवानविच्छन्नस्याविच्छन्नेभ्यो बुद्धधाविभ्यो भेवाग्रहात् तवध्यासेन जीवभाव इति । तस्य चानिवमिवमास्मनोऽस्मप्रस्ययविषयत्वमुपंचते । तथाहि — कर्त्ता भोका चिवास्माऽ-

#### भामती-व्याख्या

और विषय को उससे भिन्न 'त्वम्' या 'इदम्'—इस प्रतीति का विषय कहना होगा, तब आत्मा में अनात्मत्व प्रसक्त होगा, अतः ग्राहक-परम्परा की अनवस्था का भी परिहार करने के लिए आत्मा को 'त्वम्'—इस प्रतीति का अविषय मानना आवश्यक है, फलतः आत्मा में अविषयता कहनी होगी, अविषयीभूत पदार्थ में अध्यास नहीं हो सकता—यहाँ तक आक्षेपवादी ने कहा।

समाधान-उक्त आक्षेप का परिहार करते हए भाष्यकार कहते हैं-"उच्यते, न तावदयमेकान्तेनाविषयः", नियमतः आत्मा अविषय नहीं, वयोंकि वह अस्मत्प्रत्यय ('अहम्'--इस प्रतीति ) का विषय हो जाता है। आशय यह है कि यद्यपि प्रत्यगारमा स्वयंप्रकाश होने के कारण अविषय और निरवयव है, तथापि अनिर्वचनीय और अनादि अविद्या के द्वारा परिकल्पित बुद्धि और मन आदि से घटित सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीररूप उपाधियों के द्वारा अविच्छन्न होकर वस्तुतः अपरिछिन्न, अकत्ती, अभोक्ता और अविषयीभूत आत्मा परिच्छिन्न, कर्तां, भोक्ता और अस्मत्प्रत्यय ( 'अहम्' – इस प्रतीति ) का विषय मान लिया जाता है। ऐसा चिदात्मा जीवभाव को प्राप्त होकर विभिन्न रूपों में वैसे ही अवभासित होता है, जैसे घट, मणिक ( मटका ) और मिल्लकादि ( हाँडी आदि रूप ) उपाधियों से अविच्छन्न होकर एक ही आकाश विभिन्न रूप और धर्मवाला प्रतीत होता है। यद्यपि चिदेकरस आत्मा का चिदंश गृहीत होने पर कुछ अगृहीत नहीं रहता। आनन्दस्व, नित्यत्व, विभुत्वादि धर्म भी चिद्रप आत्मा से वस्तुतः भिन्न नहीं होते कि चिदात्मा का ग्रहण होने पर भी वे अगृहीत रह जाते । बुद्धचादि उपाधियों से आत्मा का तात्विक भेद नहीं कि चिदारमा का ग्रहण हो जाने पर वह भेद भी गृहीत हो जाता । बुद्ध्यादिरूप अनिर्वचनीय प्रतियोगियों से निरूपित होने के कारण वह आत्मगत भेद भी अनिवंचनीय ही है, तात्त्विक नहीं हो सकता। यद्यपि आत्मा अपरिच्छिन्न और स्वयंप्रकाश है, तथापि बुद्धचादि परिच्छिन्न पदार्थों से भेदाग्रह होने के कारण बुद्धचादि का तादात्म्याध्यास हो जाता है, बुद्धचादि से तादात्म्यापन्न आत्मा जीवरूप होकर 'अहम्' इस प्रतीति का विषय बन जाता है, क्योंकि 'अहं कत्ती', 'अहं भोत्ता' - इस प्रकार कर्त्ता-भोक्ता के रूप में आत्मा अहंकाराकार प्रतीति का विषय होता है। आत्मा वस्तुतः

हम्प्रस्यये प्रस्यवभासते । व चोवासीनस्य तस्य क्रियाञ्चिक्तभाँगञ्चिक्तां सम्भवति । यस्य च बृद्धवादेः कार्य्यकरचसङ्कातस्य क्रियाभोगञ्चक्ति न तस्य चैतन्यम् । तस्मान्विदारमेव कार्य्यकरचसङ्कातेन प्रवित्तो सम्मक्तियाभोगञ्चक्तिः स्वयम्प्रकाञ्चोऽपि वृद्धचाविविध्यविच्छरणात् कथंचिवस्मस्प्रस्ययविषयोऽहङ्का-रास्यवं बीव इति च जन्तुरिति च क्षेत्रज्ञ इति चाच्यायते । न खलु जीविश्ववास्मनो भिन्नते । तथा च श्रुतिः ''अनेन बीवेनारमना'' इति । तस्मान्विवास्मनोऽम्यतिरेकान्जीवः स्वयम्प्रकाञोऽप्यहम्प्रस्य-मेन कर्तृमोक्तृत्वा व्यवहारयोग्यः क्रियत इत्यहम्प्रस्यवालम्बनमुख्यते । न खाच्यासे सिति विध्यस्वं विध्यस्वं चाच्यास इत्यन्योग्याजयस्वचिति साम्प्रतम् । बीजाङ्कुरववनावित्यस्त् पूर्वपूर्वाच्यासतहासना-विध्यक्तिस्योक्तरस्योक्तराच्यासविध्यस्वविद्यक्ति साम्प्रतम् । बीजाङ्कुरववनावित्यस्त् पूर्वपूर्वाच्यासतहासना-विध्यक्तिस्योक्तरस्योक्तरोक्तराच्यासविध्यस्वविद्यः इति । जीवो हि चिवात्मत्या स्वयम्प्रकाञ्चत्याऽविषयोऽप्यापाम् मुष्ट्रस्तं 'न ताववयमेकान्तेनाविच्यः' इति । जीवो हि चिवात्मत्या स्वयम्प्रकाञ्चत्याऽविषयत्वेनाच्यासमया-कृत्यंः, किन्तु प्रस्थवारमा न स्वतो नापि परतः प्रचत इत्यविद्य इति बूमः । तथा च सर्वथाऽप्रथमाने प्रस्थारमिन कृतोऽप्यास इत्यत आहं क्ष अपरोक्षत्वाच्च प्रस्थात्मप्रसिद्धेः क्ष । प्रतीच आस्मनः प्रसिद्धिः

भामती-व्याख्या

अकत्ती-अभोक्ता, असङ्ग और उदासीन है, उसमें वास्तविक क्रिया शक्ति और भोग शक्ति सम्भव नहीं। जिस बुद्धचादिरूप सुक्ष्मशरीर और कार्य-कारण-संघातात्मक स्थल शरीर में क्रिया शक्ति और भोगशक्ति वस्तुतः होती है, उसमें चैतन्य नहीं होता, अतः कार्य-कारण-संघातरूप शरीर से तादात्म्यापन्न आत्मा में ही क्रिया और भोग शक्ति मानी जाती है। बद्यपि आत्मा स्वभावतः स्वयंत्रकाश (अन्य ज्ञान का अविषय ) है, तथापि विषयीभूत बृद्धचादि से तादातम्यापन्न होकर कथंचित् 'अहम्'-इस प्रतीति का विषय होकर अहङ्कारास्पद जीव. अन्तु, क्षेत्रज्ञ —इत्यादि नामों से प्रख्यात होता है। जीव चिदातमा से वस्तुतः भिन्न नहीं होता, जैसा कि श्रुति कहती है- "अनेन जीवेनात्मनानूप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" (छां० ६।३।२) विदातमा ने संकल्प किया कि मैं जीव बन कर इस मानव शरीर में प्रविष्ट होकर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूँ, अत. जीव चिदारमरूप ही है ]। चिदारमा से अभिन्न होने के कारण जीव स्वयं प्रकाश होने पर भी अहमाकार प्रतीति के द्वारा कर्ता-भोक्ता के रूप में व्यवहार-योग्य बना दिया जाता है, अतः वह अहङ्काराकार प्रतीति का आलम्बन माना जाता है। 'अध्यास होने पर विषयत्व और विषयत्व होने पर अध्यास होगा-इस प्रकार अन्योज्याश्रयता है'-ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि बीज और अंकूर के समान दोनों अनादि हैं, पूर्व-पूर्व अध्यास के द्वारा विषयीकृत आत्मा का उत्तरोत्तर अध्यास होता जाता है—इस भाव की प्रकट करने के लिए भाष्यकार ने कहा है—''औत्सर्गिकोऽयं लोकव्यव-हारः''। इस लिए भाष्यकार ने बहुत ठीक कहा है कि "न तावदयमेकान्तेनाविषयः"। अर्थात् जीव के दो रूप परिलक्षित होते हैं-(१) स्वाभाविक और (२) औपाधिक। स्वाभाविक स्वयंप्रकाश या अविषय होने पर भी औपाधिक रूप से विषय हो जाता है आित्मा अविषय ही है या विषय ही है-ऐसा ऐकान्तिकरूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह विषय भी है और अविषय भी, स्वाभाविकरूपेण अविषय और आध्यासिकरूपेण विषय होता है ]।

यहाँ आक्षेपवादी कहता है कि आत्मा स्वयंत्रकाश होने से अविषय है, अतः उसमें अध्यास नहीं हो सकता—ऐसा हम नहीं कहते, अपितु हमारी शक्का यह है कि आत्मा न तो स्वतः और न परतः प्रकाशित होता है, अतः सर्वथा अप्रसिद्ध और अप्रथमान आत्मा में अध्यास क्योंकर होगा ? इस आक्षेप के समाधान में भाष्यकार ने कहा है—''अपरोक्षत्वाच्च

गात्मप्रसिद्धेः। न चायमस्ति नियमः—पुरो उवस्थित एव विषये विषयान्तरमध्य-सितव्यमितिः; अप्रत्यक्षेऽपि द्याकाशे धालास्तलमिलनताचध्यस्यन्ति । एवमविषदः

प्रया तस्या अपरोक्षश्वात् । यद्यपि प्रध्यगारमित नान्या प्रयास्ति, तथापि मेबोपबारः, यथा पुरुवस्य बैतन्यमिति । एततुक्तं भवति — अवद्यं ज़िबारमाऽपरोक्षोऽभ्युपेतस्यस्तदप्रयायां सर्वस्याप्रयनेन जयान्यप्रसङ्गाबित्युक्तं, अतिश्वात्र भवति 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वं विश्वं विभाति''इति । तदेवं परमावंपितृहारमुक्तवाऽभ्युपेत्यापि जिबारमनः परोक्षतां प्रौडवादित्या परिहारान्तरमाह । ॥ न जायमस्ति नियमः पुरोऽविस्थित एव ॥ अपरोच्च एव ॥ । विषये विषयान्तरमध्यसित्रध्यम् ॥ । कस्मादयं न नियम इत्यत् आह् ॥ अप्रथक्षेऽपि द्याकाद्ये बालास्तलमिलनताद्यध्यस्य वाह्योऽप्रवृत्तेः । तस्माविः तथ्य स्थ कपस्पशंविरहाद्य बाह्योन्त्रयप्रथक्षम् । नापि मानसं, मनसोऽसहायस्य बाह्योऽप्रवृत्तेः । तस्माव्यव्यक्षम् । अथ च तत्र बाला अविवेकितः परदिशतदिश्चाः कद्याधित्यायवस्य बाह्योऽप्रवृत्तेः । तस्माव्यक्षम् । अथ च तत्र बाला अविवेकितः परदिशतदिश्चाः कद्याधित्यवस्य वाह्योऽप्रवृत्तेः । तस्माव्यक्षम् । अथ च तत्र बाला अविवेकितः परदिशतदिश्चाः कद्याधित्यवस्य वाह्योऽप्रवृत्तेः । तस्माव्यक्षम् । अथ च तत्र वाला अविवेकितः परदिश्चर्यामिति चा राजहंसमास्राध्वस्यमिति वा निर्वर्णयस्य त्रज्ञापि पूर्ववृत्यस्य तेजसस्य वा तामसस्य चा कपस्य परत्र नभित्त स्मृतिक्षपोऽत्रभात इति । एवं तदेव तलमध्यस्यन्ति अवाङ्गक्षभित्तमहेन्द्रनीस्मिन्तम् अवाङ्गक्षभित्तमहेन्द्रनीस्मिन्तम्यम्यम्यनात्ममा ॥ । वृद्धवादीनाम् ॥ अध्यासः ॥ । उपरोत्त

भामती-व्याख्या

प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः"। प्रत्यगात्मा की प्रथा या प्रसिद्धि अवश्य माननी होगी, क्योंकि वह अपरोक्ष है। यद्यपि प्रत्यगात्मा की प्रथा प्रत्यगात्मा से भिन्न नहीं, अतः 'प्रत्यगात्मनः प्रथा' —ऐसा व्यवहार सम्भव नहीं। तथापि उसी प्रकार यहाँ भेद का उपचार हो जाता है, जैसे 'आत्मनः चैतन्यम्'—इत्यादि व्यवहारों में होता है। आशय यह है कि आत्मा को अवश्य ही अपरोक्षरूप मानना होगा, क्योंकि उसका प्रकाश न होने पर जगदान्ध्य-प्रसङ्ग पहले दिखाया जा चुका है। उसके प्रकाश से ही विश्व प्रकाशित है, श्रुति स्पष्ट उद्घोष कर रही है कि ''तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'' (की. २।४।१४)। इस प्रकार पारमाधिक दृष्टि से आक्षेप का परिहार करके चिदात्मा की परीक्षता को स्वीकार करते हुए भी प्रौढीवाद का सहारा लेकर उक्त आक्षेप का समाधान किया जाता है - "न चायमस्ति नियमः पुरोऽवस्थिते एव विषये विषयान्तरमध्यसितव्यम्" । अर्थात् ऐसा कोई नियम नहीं कि अपरोक्ष विषय में ही अध्यास होता हो, क्योंकि "अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति"। अर्थात् यद्यपि आकाश द्रव्य रूप और स्पर्श गुण से रहित होने के कारण, चक्षु और त्वग्रूप बाह्य इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। म्मनस प्रत्यक्ष का भी वह विषय नहीं, क्योंकि बाह्य विषय के ग्रहण में मन स्वतन्त्र नहीं, अपितु बाह्य इन्द्रिय की सहायता से ही प्रवृत्त होता है, जैसा कि कहा गया है-परतन्त्रं बहिर्मनः" (बिधिवि. पृ. ११४)। अतः आकाश प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी बालक (अल्पज्ञ मनुष्य ) अत्काश में कदाचित् पाथिव छायाहर श्यामता का आरोप करके कहते हैं—यह आकाश नीलोत्पल के पत्तों जैसा श्यामल है। एवं कदाचित् तैजस शुक्ल रूप का अध्यास करके व्यवहार करते हैं—यह आकाश राजहंसों के समूह के समान धवल ( श्वेत ) है। वहाँ भी पूर्वहृष्ट तामस श्याम और तैजस शुक्ल रूप का आकाशरूप पर द्रव्य में स्मृतिहूप अवभास बन जाता है। इसी प्रकार सुदूर ऊपर गगन में तल का आरोप करके लोग कहा करते हैं कि यह गगन नीलमणि से निर्मित औंधा कड़ाहा है। अध्यास-लक्षण का उपसंहार करते हए कहा है-''एवमविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यपि अनात्माध्यासः''। 'एवम्' का अर्थ है-

प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यासः ।

तमेतमेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्यति मन्यन्ते; तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपा-

गामती

ननु सन्ति च सहस्रमध्यासास्तिरंकमर्थमयमेवाध्यास आक्षेपसमाधानाभ्यां ध्युत्पादितः, नाध्यास-मात्रमित्यत आह क्ष तमेतमेवं लक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते क्ष । अविद्या हि सर्वानर्थं नोजिमिति श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणाविषु प्रसिद्धम् , तदुक्छेवाय वेदान्ताः प्रवृत्ता इति वक्ष्यति । प्रत्यगात्मन्य-नात्माध्यास एव सर्वानर्थहेतुनं पुना रजताविविश्वमा इति स एवाविद्या, तत्व्वरूपं चाविज्ञातं न शक्य-मुक्छेत्तुमिति तदेव व्युत्पाद्यं नाध्यासमात्रम् । अत्र च एवं लक्षणित्येवं कप्तयाऽनर्थहेतुतोक्ता । सस्मा-तप्रत्यगात्मन्यशनायाविरहितेऽशनायाद्युपेतान्तःकरणाद्यहितारोपेण प्रत्यगात्मानमदुः इं दुः खाकरोति, तस्मा-दमर्थहेतुः । न चुवं पृथक्जना अपि मन्यन्तेऽध्यासं, येन न व्युत्पाद्येतत्यत उक्तं क्ष पण्डिता मन्यन्ते क्ष ।

निनयमनादिरतिनिरूढिनिबिद्ध्यासनानृतिद्धाऽविद्धा न शक्या निरोद्धम्, उपायाभावादिति यो मन्यते तं प्रति तिश्चरोघोपायमाह क्ष तिद्धवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं क्ष । निर्विचिकित्सं ज्ञानं क्षि विद्यामाहुः क्ष । पण्डिताः प्रत्यगात्मनि स्नव्यत्मतिविकते सुद्धधाविभ्यो बुद्धधाविभेदाप्रहिनिमित्तो सुद्धधावास्मत्वतद्धर्माण्यासः । तत्र धवणमननाविभिर्योद्धवेकिविज्ञानं तेन विवेक।प्रहे निर्वित्तिऽध्यासापबाधात्मकं वस्तुस्वरूपावधारणं विद्या चिद्यात्मरूपं स्वरूपे व्यवतिष्ठत द्वत्यर्थः ।

## भामती-व्याख्या

सभी आक्षेपों का परिहार हो जाने पर प्रत्यगातमा में बुद्धचादि का अध्यास बन जाता है।

शक्ता होती है कि सहस्रों अध्यास-प्रकार दिखाए जा सकते थे, तब यह आत्मानात्माध्यास का ही निरूपण क्यों किया ? इस शक्ता को दूर करने के लिए कहा जाता है—''तमेतमेवंलक्षण-कमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते"। अविद्या सभी अनर्थों का मूल कारण हैं—ऐसा श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि में प्रसिद्ध है। उस अविद्या का उच्छेद करने के लिए ही वेदान्त ग्रन्थ प्रवृत्त हुए हैं—ऐसा कहा जायगा। प्रत्यगात्मा में अनात्माध्यास ही सर्वानर्थं का हेतु है, शुक्ति-रजतादि-श्रम नहीं, अतः आत्मानात्माध्यास ही मुख्य अविद्या है। उसके स्वरूप का जब तक ज्ञान न हो, तब तक उसका उच्छेद नहीं किया जा सकता, अतः वही विशेषतः व्युत्पादनीय है, सभी अध्यास नहीं। भाष्यकार ने 'एवंलक्षणम्'— ऐसा कहकर उसकी अनर्थहेतुता प्रकट की है। क्षुधा-पिपासादि से रहित आत्मा में क्षुधा-पिपासादि से ग्रुक्त अन्तःकरणादि अहितकर पदार्थों का अध्यास वस्तुतः दुःख-रहित आत्मा को भी दुःखी बना देता है, अतः वह अनर्थं का हेतु है। ऐसे अध्यास का ज्ञान सर्वजन-साधारण नहीं कि उसका निरूपण अनावश्यक हो जाता—यह दिखाने के लिए कहा गया है—''पण्डिता मन्यन्ते''।

'यह अविद्या अनादि, अतिनिरूढ (सुदृढ), निबिड़ (घनीभूत) वासनाओं से युक्त होने के कारण कभी समुच्छेदनीय ही नहीं, क्योंकि उसके उच्छेद का कोई उपाय ही दिखाई नहीं देता'—ऐसी धारणावाले व्यक्तियों के लिए अविद्या के निरोध का उपाय दिखाते हैं— "तिद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः"। पण्डितगण असन्दिग्ध ज्ञान को विद्या कहा करते हैं। प्रत्यगात्मा बुद्धचादि से वस्तुतः अत्यन्त विविक्त (निलिप्त) है किन्तु बुद्धचादि का विवेक-ग्रह (भेद-ज्ञान) न होने के कारण बुद्धचादि के तादात्म्य एवं धर्मों का अध्यास आत्मा में हो जाता है। वेदान्त-वेद्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप आत्मा के श्रवण, मनन और निद्ध्यासनादि के द्वारा जो विवेक-विज्ञान उत्पन्न होता है, उसके द्वारा विवेकाग्रह की निवृत्ति हो जाने पर अध्यास का बाधरूप वस्तु-स्वरूपात्मक अवधारण प्रकट होता है, वही विद्या है, वह चिदात्मस्वरूप होकर आत्मस्वरूप में व्यवस्थित होती है।

वधारणं विद्यामाहुः । तत्रैवं सति यत्र यद्ध्यासः, तत्कृतेन दोषेण गुणेन वाऽणु-मात्रेणापि स न संबध्यते, तमेतमविद्यास्थमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे

भामती

स्यावेतव् — अतिनिक्दिनिविद्यवामनानृविद्धाऽविद्या विद्यायाऽपवाधिताऽपि स्ववासनावशास्त्रुन्यद्भुः विद्यति, प्रवर्शीयव्यति च वासनाविकार्य्यं स्वोधितिमस्यतः आहं क तत्रैवं सितं क एवम्भूतवस्तुतस्वान्वधारणे सितं । क यत्र यवस्यासस्तत्कृतेन वोषेण गुणेन वाऽणुमात्रेणापि स न सम्बध्यते क । अन्तः-करणाविवोधेणाशमायादिना चिवात्मा विवात्मनो गुणेन चैतन्यानन्वादिनाऽन्तःकरणादि न सम्बध्यते । एतकुक्तं भवति—सस्वावधारणाभ्यासस्य हि स्वभाव एव स तावृशो यवनाविमपि निक्दिनिविद्यसस्नमिपि निक्दिनिविद्यसस्मिपि निक्दिनिविद्यसस्मिपि निक्दिनिविद्यसस्यामिपि निक्दिनिविद्यसस्याति । सम्वपक्षयातो हि स्वभावो चियाम् । यथाऽऽतुर्वाद्या अपि —

निक्पद्रवभूतार्थस्वभावस्य विषय्वंधैः । न बाधोऽपःनवस्वेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥ इति ।

विशेषतस्तु विवारमस्वभावस्य तत्त्वज्ञानस्यात्यन्तान्तरङ्गस्य कुतोऽनिर्वाच्ययाऽविद्यया बाघ इति । यदुक्तम्—'सत्यानृते मिथुनीकृत्य विवेकाग्रहादध्यस्याहमिवं ममेदमिति लोकव्यवहारः' इति, तत्र व्यपदेश-

भामती-व्याख्या

यह जो भय होता है कि अविद्या ऐसी निरूढ और निबिड़ वासनाओं से युक्त है कि एक बार विद्या के द्वारा अपबाधित होकर भी अपनी सुदृढ़ वासनाओं के बल पर पुनः प्रकट होकर अपने संस्कारों को अपने अनुरूप मूर्तरूप दे डालेगी। उस भय को दूर करने के लिए कहा है—"तत्रैवं सित"। 'एवं' शब्द का अर्थ है—पूर्वोंक रीति से वस्तु-तत्त्व का अवधारण (निश्चय) कर लेने पर। "यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न सम्बद्ध्यते"। आत्मा में तादात्म्येन अध्यस्त अन्तःकरण के क्षुधा-पिपासादि दोषों से चिदात्मा और चिदात्मा के चैतन्य, आनन्दत्वादि गुणों से अन्तःकरण का अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता। आश्वय यह है कि कथित तत्त्वावधारण का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अनादि, निरूढ और सघन वासना से युक्त मिध्या ज्ञान को नष्ट कर देता है, जैसा कि वेद बाह्य बौद्ध विद्वान् धर्मकीति ने भी कहा है—

निरुपद्रवभूतार्थंस्वभावस्य विपर्ययैः । न बाधोऽयत्नवत्त्वेऽपि वुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥ (प्र. वा. पृ. १४४)

[ वस्तु-स्वभाव की रक्षा के लिए कुछ भी यत्न न करने पर भी विपर्ययों ( विध्या ज्ञानों ) के द्वारा तत्त्व ज्ञान का बाध कभी नहीं होता, क्योंकि भूतार्थ-स्वभाव ( वस्तुतत्त्व का स्वभाव ) सदैव उपद्रवों ( सभी प्रकार की बाधाओं ) से रहित होता है। प्राणियों की वृद्धि सदैव तत्त्व-पक्षपातिनी होती है। उक्त वार्तिक की व्याख्या में भाष्यकार कहते हैं—

ततः स्वभावो भूतात्मा निरुपद्मव एव च। कथमस्य परित्यागः कर्त्तुं शक्यः सचेतसा॥ पक्षपातश्च चित्तस्य न दोषेषु प्रवर्तते।

ततः तस्य न दोषाय यत्नः कश्चित्प्रवर्तते ॥ (प्रज्ञाकर. पृ. १४४)]।

उसमें भी विणेषता यह है कि हमारा तत्त्वज्ञान चिदात्मस्वरूप होने से अत्यन्त अन्तरङ्ग है, उसका अनिर्वचनीय एवं निस्तत्त्वभूत अविद्या के द्वारा बाध हो भी कैसे सकता है ?

भाष्यकार ने कहा है—"सत्यानृते मिथुनीकृत्य विवेकाग्रहादध्यस्य 'अहमिदम्', 'ममेदम्'—इति लोकव्यवहारः"। वहाँ व्यवहार चार प्रकार का कहा गया है — "अभिज्ञाभिव्यवनमुपादानमर्थकिया इति चतुर्विधः" (पं. वि. पृ. ६२)। उसमें मञ्दात्मक व्यवहार तो

प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लोकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः, सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रति-

वेधमोक्षपराणि।

कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति ? उच्यते - देहेन्द्रियादिष्वहंममाभिमानरहितस्य प्रमादत्वाजुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्यजु-

लक्षणो व्यवहारः कच्छोकः, इतिशब्दसूचितं लोकव्यवहारमादर्शयति 🕸 तमेतमविद्यास्यं 🕸 इति । निगदच्याख्यातम् ।

आक्षिपति - 🕸 कवं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि 🕸 । तस्वपरिष्छेदो हि प्रमा विद्या, तस्तावनानि प्रमाणानि कथमविद्याविद्वयाणि ? नाविद्यावन्तं प्रमाणान्याध्यन्ति, तत्कार्ग्यस्य विद्याया अविद्याविरोधित्वाविति भावः। सन्तु वा प्रत्यक्षादीनि संवृत्यापि यदा तदा, शास्त्राजि तु भवित्महंन्तीत्याह नाविद्यावद्विवयाणि पूरुवहितानुशासनपराज्यविद्याप्रतिपसतया चेति छ ।

समावतं 🛞 उच्यते—देहेन्द्रियादिष्वहंमनाभिमानहीनस्य 🕸 । तादात्म्यतद्धर्माध्यासहीनस्य । 🕸 प्रमातुःवानुपपत्ती सत्यां प्रमाणप्रवृत्यनुपपत्तेः 🍪 । बयमर्थः—प्रमातुःवं हि प्रमां प्रति कर्तृत्वं तक्व स्वातन्त्रयं, स्वातन्त्रयं च प्रमातुरितरकारकाप्रयोज्यस्य समस्तकारकप्रयोक्तस्यम् । तदनेन प्रमाकरणं

# भामती-व्याख्या

भाष्यकार ने 'अहमिदं ममेदम'—इस वाक्य से ही प्रदर्शित कर दिया है, शेष ध्यवहारों की सूचना के लिए कहा है—''इति लोकव्यवहाराः' अर्थात् 'इत्येवविधा व्यवहाराः'। वहाँ 'इति' पद के द्वारा अभिसूचित लोकव्यवहारों का स्पष्टीकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है-''तमेतमविद्यास्थम्''—यहाँ से लेकर ''सर्वाणि शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि"—यहाँ तक। भाष्य की पदावली अत्यन्त सरल और स्पष्टार्थक है।

उक्त स्थापना पर बाक्षेप किया गया—"कयं पुनरविद्याविद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमा-णानि"। उसका भाव यह है कि तत्त्व-परिच्छेदरूप प्रमा विद्यारूप है, उस प्रमा के साधनीभूत प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अविद्यावद्विषयकत्व सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्यावान् (अज्ञानी) पुरुष की अधिकार-कक्षा में नहीं आते, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का कार्य जो प्रमा या विद्या है, वह अविद्या की विरोधिनी होती है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों को यदि किसी प्रकार सांवृतिक (आविद्यक) व्यवहार का साधन मान भी लिया जाय, तब भी शास्त्रीय व्यवहार में कभी भी आविद्यकत्व की सम्भावना नहीं कर सकते, क्यों कि शास्त्र सदैव पुरुष को उसके हित की ही शिक्षा देते हैं, वे अविद्या के सर्वथा प्रवल प्रतिपक्षी होते हैं, अविद्यावान पुरुष उनका अधिकारी क्योंकर होगा ? ऐसी आशस्त्रा की गई है-"शास्त्राणि च"। उक्त आशस्त्रा का परिहार किया जाता है—"उच्यते"। "देहेन्द्रियादिष्वहंममाभिमानहीनस्य"—इस वाक्य का अर्थ है - तादात्म्यतद्धर्माध्यासहीनस्य । प्रमातृत्वानुवपत्ती सत्यां प्रमाणप्रवृत्त्यनुवपत्तीः'-ऐसा अन्यय कर लेना चाहिए। आशय यह है कि प्रमातृत्व का अर्थ है - प्रमा का कर्तृत्व, कर्तृत्व का अर्थ है - स्वातन्त्र्य। प्रमाता में जो इतर (कर्मादि) कारकों से अप्रयोज्यत्व और कर्मादि समस्त कारकों का प्रयोक्तृत्व है, वही प्रमाता पुरुष में स्वातन्त्र्य है [ "स्वतन्त्र: कत्तीं' (पा. सू. १।४।५४) में भाष्यकार ने 'तन्त्र' शब्द प्रधानार्थंक मान कर कहा है-"अस्ति प्राधान्ये वर्तते । तद्यथा स्वतन्त्रोऽयं बाह्मण इत्युच्यमाने स्वप्रधान इति गम्यते । तद्यः प्राधान्ये वर्तते तन्त्रशब्दः तस्येदं ग्रहणम्''। कारक सूत्र में भी कहा है—''कि पुनः प्रधानम् ? कर्ता । कयं पुनर्ज्ञायते कर्ता प्रधानमिति ? यत्सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु कर्ता पपत्तेः। न हीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिग्यवहारः संभवति । न चाधिष्ठानमन्तरेणे-न्द्रियाणां व्यवहारः संभवति । न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिह्याप्रियते । न

भामती

प्रमाणं प्रयोजनीयम् । न च स्वव्यापारमस्तरेण करणं प्रयोक्तुमहिति । न च कूटस्थिनत्यिश्चवारमाऽपरिणामी स्वतो ज्यापारवान् । तस्माव् व्यापारववृद्धधावितावारम्याच्यासाव् व्यापारवस्त्या प्रमाणमधिष्ठातुमहितीति भवत्यविद्यावत्युरुविवयत्वमविद्यावत्युरुवाश्चयत्वं प्रमाणानामिति । अय मा प्रवित्तवत प्रमाणानि कि निर्छक्षिमित्यत आह ॥ नहीन्त्रियाण्यनुपावाय प्रश्यकाविव्यवहारः सम्भवति ॥ व्यवह्रियतेऽनेनेति ज्यवहारः फलं, प्रत्यकावीनां प्रमाणानां फलमित्यवंः । इन्त्रियाणीति, इन्द्रियलिङ्कावीनीति त्रष्टव्यं, विष्टनो गण्यक्ति । एवं हि प्रत्यकावीत्युपपत्तते । व्यवहारिक्रयया च व्यवहार्यक्षिपारसमानकर्तृकता । अनुपावाय यो व्यवहार इति योजना । किमिति पुनः प्रमातोपावत्ते प्रमाणानि ? अय स्वयमेव कस्माध्म प्रवर्तन्ते प्रमाणानि इत्यत आह । ॥ न चाविद्यानमन्तरेणेन्त्रियाणां व्यापारः ॥ । प्रमाणानां व्यापारः ॥ सम्भवति ॥ न जातु करणाम्यनिविद्यतिन कर्त्रां स्वकार्ये व्याप्रयन्ते । मा भृत् कृविन्वरहितेभ्यो

भामती-व्याख्या

प्रवर्तियता भवति'' । उद्योतकार ने कहा. है—"अनेन कारचक्रप्रयोक्तृत्वं कर्त्तुः स्वातन्त्र्य-मित्युक्तम्"]। फलतः प्रमा के कर्ता की भी प्रमा के करण का प्रयोजक या प्रवर्तियता होना चाहिए। कर्त्ता पुरुष में जब तक अपना न्यापार (क्रिया) नहीं होता, तब तक वह करण का प्रवर्तक नहीं हो सकता। कूटस्थ नित्य चिदात्मा अपरिणामी और अमूर्त द्रव्य है, उसमें स्वतः क्रिया नहीं हो सकती, परिशेषतः व्यापार-युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर रूप उपाधियों के तादात्म्याध्यास से चिदात्मा स्वयं व्यापारवान् होकर प्रमा के करणीभूत इन्द्रियादि का अधिष्ठाता ( प्रवर्तक ) हो सकता है । यही प्रमाणों (प्रमा के करणों ) की अविद्यावत्पुरुषों में विषयता ( आश्रयता या प्रेयंता ) है। प्रमा के करणीभूत इन्द्रियादि पदार्थों में यदि कोई व्यापार या क्रिया नहीं होती, तब क्या क्षति ? इस प्रश्न का उत्तर है—''नहीन्द्रियाण्यनु-पादाय प्रत्यक्षादिब्यवहारः सम्भवति ।'' यहाँ 'ब्यवह्रियतेऽनेन'—इस ब्युत्पत्ति के आघार पर '<mark>व्यवहार' शब्द प्रमाणजनित ज्ञानरूप फल का उपस्थापक है।</mark> 'इन्द्रिय' पद अजहरस्वार्थ लक्षणा के द्वारा इन्द्रिय और लिङ्गादि करणों का वैसे ही बोधक है, जैसे कि 'दण्डिनो गच्छन्ति'—यहाँ पर दण्डी पद दण्डी और अदण्डी के समुदाय का गमक होता है। 'इन्द्रिय' पद की इन्द्रियादि में लक्षणा करने पर ही 'प्रत्यक्षादि'—ऐसे प्रयोग का औचित्य स्थिर होता है। भाष्य में जो कहा गया है—'इन्द्रियाण्यनुपादाय व्यवहारः।' वहाँ पर व्यवहाररूप किया के द्वारा व्यवहार क्रिया के कर्ता (व्यवहारी पुरुष) का आक्षेप करके 'अनुपादाय व्यवहरति'—ऐसे प्रयोग का लाभ किया जाता है। इस प्रकार अनुपादान और व्यवहार—इन दो क्रियाओं में समानकर्तृकत्व का भान हो जाता है, जिसकी चर्चा विगत पृ॰ १५ पर की जा चुकी है। 'अनुपादाय व्यवहारो न सम्भवति'—यहाँ प्रतीयमान 'अनुपादान' और 'सम्भव'—इन दो क्रियाओं का कत्ती एक नहीं, क्योंकि 'अनुपादान' क्रिया का कत्ती प्रमाता और सम्भव क्रिया का कत्ती व्यवहार है, तब 'अनुपादाय'—इस पद में 'क्त्वा' प्रत्यय और उसको 'ल्यप्' का आदेश नहीं हो सकता, अतः वहाँ 'अनुपादाय यो व्यवहारः, स न सम्भवति'—ऐसी योजना कर लेनी चाहिए। प्रमाता प्रमाणीं को प्रवृत्त क्यों करता है? प्रमाण स्वयं ज्ञानोत्पादनार्थं वयों प्रवृत्त नहीं हो जाते ? इस प्रश्न का उत्तर है —''न चाघिष्ठान-मन्तरेण इन्द्रियाणां व्यापारः" । किसी चेतन अधिष्ठाता की प्रेरणा के बिना इन्द्रिय स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकते, क्योंकि कुविन्द (तन्तुवाय या जुलाहा) की प्रेरणा के बिना केवल तुरी

चैतस्मिन्सर्वस्मिन्नसति असङ्गस्यात्मनः प्रमात्त्वमुपपद्यते । न च प्रमात्त्वतःन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति । तस्मादिवद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च ।

#### मामती

वेमाविभ्यः पटोत्पत्तिरिति । अत्र देह एवाधिष्ठाता कस्मास भवति, कृतमत्रात्माष्यासेनेत्यत आह क्ष न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिवृद्धाप्रियते क्ष । सुवृहोऽपि व्यापारप्रसङ्गादिति भावः ।

स्यावेतव्—यधाऽनध्यस्तात्मभावं वेमाविकं कुविन्दी ध्यापारयम् पटत्य कर्ता, एवमनव्यस्तात्मभावं वेहेन्द्रियादि ध्यापारयम् भविद्यति तविभक्तः प्रमातेत्यत आह क्ष न चैतित्तम् सर्वतिमम् क्ष । इतरेतराव्यासे इतरेतरधर्माध्यासे चासित आत्मनोऽसङ्गस्य सर्वथा सर्वदा सर्वधर्मधर्मिवियुक्तस्य प्रमातृत्वमृपपद्यते । ध्यापारयन्तो हि कुविन्दादयो वेमावीनिषष्ठाय ध्यापारयन्ति । अन्ध्यस्तात्मभावस्य तु वेहाविध्वात्मनो न ध्यापारयोगोऽसङ्गत्वादित्यथः । अतक्षाध्यासाभयाणि प्रमाणानीत्याह क्ष न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाण-प्रवृत्तिरित्त क्ष । प्रमायां खलु फले स्वतन्तः प्रमाता भवति । अन्तःकरणपंरिणामभेदश्च प्रमेयप्रवणः कर्तृ-स्थित्वस्वभावः प्रमा कथं च जडस्यान्तःकरणस्य परिणामक्षित्रपो भवेत् । यदि चिवात्मा तत्र नाध्यस्येत ? कथं चिदात्मकर्त्तृको भवेत् । यद्यन्तःकरणं व्यापारविण्यवात्मनि नाष्यस्येत् ? तत्स्मावितरेतरा-ध्यासाच्यिदात्मकर्तृंको भवेत् । यद्यन्तःकरणं व्यापारविण्यवात्मनि नाष्यस्येत् ? तत्स्मावितरेतरा-ध्यासाच्यिदात्मकर्तृंक्यं प्रमाफलं सिध्यति । तित्तद्वौ च प्रमातृत्वं, तामेव च प्रमामुररोक्तस्य प्रमाणस्य प्रमुतिः । प्रमातृत्वेन च प्रमोपलक्ष्यते । प्रमायाः फलस्यामावं प्रमाणं न प्रवर्त्ते । तथा च प्रमाणमप्रमाणं

# भामती-व्याख्या

और वेमादि साघनों से पट की उत्पत्ति कहीं भी नहीं देखी जाती । तुरी-वेमादि कारण-कलाप का अधिष्ठाता केवल शरीर क्यों नहीं हो जाता, इसमें आत्मा के तादात्म्याध्यास की क्या आवश्यकता ? इस शङ्का का समाधान है-"न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद् व्याप्रियते।" जिस देह में आत्मा का अध्यास न हो, उस देह के द्वारा कुछ भी सञ्चालित नहीं होता, अन्यथा सुपुति अवस्था में भी शरीर के द्वारा करण-ग्राम का सन्वालन होना चाहिए। 'जिन तुरी-वेमादि साघनों में आत्मा का तादात्म्याघ्यास नहीं होता, उन साधनों को भी कृतिन्द सञ्चालित कर पटादि कार्यों का जैसे कर्ता बन जाता है, वैसे ही जिन देहादि पदार्थों में आत्माध्यास नहीं होटा, उनको सञ्चालित करके उनका अभिज्ञ व्यक्ति प्रमाता क्यों नहीं बन जाता ?' इस शङ्का का समाधान है — "न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् असित"। अर्थात् इस आत्मा के तादात्म्याध्यास के बिना सर्वथा असङ्ग एव समस्त धर्मधर्मिभाव से रहित आत्मा में प्रमातृत्व नहीं वन सकता, क्योंकि कुविन्दादि स्वयं सिक्रिय होकर ही तुरी वेमादि का सन्वालन कर सकते हैं। जिस आत्मा में देहादि का तादात्म्याध्यास नहीं, उसमें किसी प्रकार की भी क्रिया सम्भव नहीं, क्योंकि आत्मा असङ्ग है। प्रमाणों के अध्यासापेक्षी होने में यह भी एक कारण है कि "न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति।" आशय है कि प्रमारूप फल के उत्पादन में स्वतन्त्र कर्त्ता का प्रमाता कहा गया है। अन्तःकरण के उस परिणाम-विशेष को प्रमा कहा जाता है, जो प्रमेय-विषयक और कर्त्ता में रहनेवाला चित्स्वभाव है। जड़ाभूत अन्तःकरण का चित्स्वरूप परिणाम तभी सम्भव होगा, जब कि अन्तः करण में चिदात्मा का तादात्म्याध्यास होगा। उक्त प्रमा का कर्ता आत्मा तभी होगा, जबकि कर्तृत्वादि घर्म-युक्त अन्तःकरण का आत्मा में तादात्माध्यास होगा, फलतः आत्मा और अन्तःकरणादि का अन्योऽन्याध्यास होने पर ही प्रमारूपफल चिदातमरूप कर्त्ता के आश्रित सिद्ध हो सकेगा, उसकी सिद्धि हो जाने पर कर्ता में प्रमातृत्व बन सकेगा और उसी प्रमा को उद्देश्य करके प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है। भाष्यकार ने जो कहा है—"न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिः"। वहाँ पर 'प्रमातृत्व' पद की लक्षणा 'प्रमा' में की जाती है, क्योंकि प्रमाह्तप फल के न होने पर प्रमाण

पश्चादिभिक्षाचिशेषात्। यथा हि पश्चादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबन्धे सित शब्दादिविश्वाने प्रतिकृते जाते ततो निवर्तन्ते, अनुहत्ते च प्रवर्तन्ते; यथा दण्डोचतकरं पुरुषमभिमु मुखपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पत्नायितुमारमन्ते, हरिततृणपूर्णपाणि-

#### भामती

स्याबित्यर्थः । उपसंहरति—क तस्मादिवज्ञावद्विवयाच्येव प्रत्यक्षावीनि प्रमानानि क्षः।

स्यादेतक् — भवतु पृयग्जनानायेकम् , आगमोपपत्तिप्रतिवद्मप्रत्यात्मात्मतत्त्वानां व्युत्पद्मानायिष् पृंतां प्रमाणप्रयेयव्यवहारा वृद्धयन्त इति कथमविद्यावद्विषयाच्येव प्रमाणानीत्यत आह । ६ प्रथाविभिक्षा-विशेषाविति ६ । विवन्तु नामागमोपपत्तिभ्यां देहेन्द्रियाविभ्यो भिन्नं प्रत्यगात्मानं, प्रमाणप्रयेयव्यवहारे तु प्राणभूनमात्रवर्मात्रातिवर्त्तनंते । यावृशो हि पशुशकुन्तावोनामविप्रतिपद्ममृग्वभगवानां व्यवहारत्त्रावृशो व्युत्पन्नानामिष पृंता वृद्यते । तेन तत्त्तामान्यात्तेषामिष व्यवहारत्तमयेऽविद्यावश्वमनुषेयम् । चशक्यः समुन्वये, उक्तशकुतिवर्त्तनसहितपूर्वोक्तोपपत्तित्तर्वावत्युव्यविषयत्वं प्रमाणानां साध्यतीत्यर्थः । एतदेव विभवते ६ यमा हि पश्चावयः इति ६ । अत्र च ६ शक्वाविभिः शोत्रावीनां सम्बन्धे सति ६ इति प्रत्यक्षं प्रमाणं विश्वतम् । ६ शक्वाविविद्याने ६ इति तत्रकलमृक्षम् । ६ प्रतिकृते ६ इति चानुमान-फलम् । तथाहि — शब्वाविश्वक्षपमुपलम्य तज्जातीयत्योपलभ्यमानस्य प्रतिकृत्वतामनुम्मीत इति । उवाहरति — ॥ यमा वश्वदेति । श्वेषमितरोहितार्थम् । स्वादेतव् — भवन्तु

#### भामती-व्याख्या

की प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? तब प्रमाण अप्रमाण होकर रह जायगा । अविद्यावद्विषयकत्व का उपसंहार किया जाता है — "तस्मादिवद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि ।"

साधारण पठित या अपठित व्यक्तियों के प्रत्यक्षादि प्रमाण तो अवश्य ही अविद्यावान् पुरुषों में सीमित माने जा सकते हैं, किन्तु जिन मनीषियों ने आगम प्रमाण और आगमानुकल युक्तियों के बल पर आत्मतत्त्व का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्युत्पन्न विद्वानों के प्रमाण-प्रमेयादि व्यवहारों में अविद्यावद्विषयकत्व क्योंकर सम्भव होगा ? इस शङ्का का अपनयन करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"पश्चादिभिश्चाविशेषात्" । भले ही तत्त्ववेत्ता पुरुष उपनिषदादि प्रमाणों और उनकी अनुगुण उपपत्तियों की सहायता से दहेन्द्रियादि-भिन्न प्रत्यगात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लें, किन्तु प्रमाण-प्रमेयादि व्यवहारों में साधारण प्राणियों की मर्यादा का उल्लङ्घन नही किया करते, क्योंकि पशु-पक्षी आदि अध्युत्पन्न प्राणियों के व्यवहार जंसे देखे जाते हैं, वैसे ही व्युत्पन्न विद्वानों के भी व्यवहार देखे जाते हैं। इस प्रकार व्यवहारों की समानता के द्वारा व्युत्पन्न विद्वानों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी अविद्यावत्पृरुषविषयकत्व का अनुमान किया जा सकता है-- 'विदुषामपि प्रत्यक्षादिन्यवहारः, अध्यासनिबन्धनः, व्यवहारत्वात्, पश्वादिव्यवहारवत्'। भाष्य में प्रयुक्त 'च' शन्द समुच्चयार्थंक है, उसके प्रयोग से अध्यासनिबन्धनत्व की सिद्धि में उक्त आशङ्का की निवृत्ति और कथित युक्तियों का समुच्चय किया जाता है। भाष्यकार अपने दृष्टान्त का स्पष्टीकरण स्वयं कर रहे हैं — "यथा पश्चादयः" इत्यादि । 'शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सित'—इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया है। 'शब्दादि विज्ञाने'--इस वाक्य से प्रत्यक्ष का फल सूचित किया है। 'प्रतिकूले'--ऐसा कह कर अनुमान का फल प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि शब्दादि को श्रोत्र से सुन एवं उसी प्रकार के शब्द की प्रतिकूलता का स्मरण कर 'तज्जातीयत्व' हेतु के द्वारा उपलक्ष्यमान शब्द में प्रतिकूलता (अनिष्ट-साधनता) का अनुमान किया जाता है - अयं शब्द, मदनिष्ट-साधनम्, शब्दविशेषत्वात्, पूर्वोपलब्धशब्दवत्'। उदाहरण दिया गया—"यथा दण्ड"— इत्यादि से। [हरा-हरा खेत चरती गी जब देखती है कि खेत का मालिक हाथ में लट्ट लिए

मुपलभ्य तं प्रस्यभिमुखीभवन्ति; पवं पुरुषा अपि ज्युत्पन्नचित्ताः कृत्दद्यीनाकोशतः बद्गोद्यतकरान्वलवत उपलभ्य ततो निवर्तन्ते, तहि गरीतान्प्रति प्रवर्तन्ते, अतः समानः पश्चादिभिः पुरुषाणां प्रमाणश्मेयव्यवहारः। पश्चादीनां च प्रसिद्धोऽचिवेक-पुरःसरः प्रत्यक्षाविभ्यवहारः । तत्सामान्यदर्शनाव् च्युत्पत्तिमतामपि युववाणां प्रत्यक्षा-दिव्यवहारस्तत्कालः समान इति निश्चीयते ।

शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदिस्वारमनः परलोकसंब-

प्रत्यकाबीन्यविद्याबद्विवयाणि । ज्ञास्त्रं तु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो मन्नेतस्यावि न वेहास्माध्यासेन प्रवस्तितु-महंति । अत्र सस्यामुध्मिकप्रलोपभोगयोग्योऽधिकारी प्रतीयते । तथा च पारमवं सूत्रम् — "शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तस्लक्षणस्वासस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यादिति"। न च देहादि अस्मीभूतं पारलीकिकाय फलाय कक्पत इति वेहास्रतिरिक्तं कश्चिवधिकारिक्माक्षिपति शास्त्रं, तदवगमध विद्येति कथमविद्यावद्विसयं शास्त्रीमस्याशकुपाह 🛞 शास्त्रीये तु इति 🛞 । तुशस्यः प्रस्यवाहित्र्यवहाराद्भित्रील शास्त्रीयम् । अधि-कारशास्त्रं हि स्वर्गकामस्य पुंसः परलोकसम्बन्धं विना न निवंहतीति तावस्त्रात्रमाक्षिपेत् , न स्वस्या-संसारित्यमपि तस्याधिकारेऽनुपयोगात् । प्रत्युतीपनिषयस्य पुरुषस्याकर्तुरभोषतुरधिकारविरोधात् । प्रयोक्ता हि कर्मणः कर्मजनितफलभोगनागी कर्मव्यविकारी स्वामी भवति । तत्र कथमकर्त्ता प्रयोक्ता कवं बाडभोक्ता कर्नजनितफलभोगभागी ? तस्मादनास्रविद्यालक्ष्यकर्त्तृ स्वभोक्तृत्वज्ञाह्मणस्वास्त्रिमानिनं (नरमधिकृत्य विधि-निपेषशास्त्रं प्रवर्तते । एवं वेदास्ता अप्यविद्यावत्युद्दविवया एव, नहि प्रमात्रादिविभागावृते तदर्पाध-

भामती-व्याख्या

उसकी ओर दौड़ता आ रहा है, तब वह वहाँ से भाग खड़ी होती है और जब अपने मालिक को हरा हरा घास लिये अपनी ओर पुचकार करते आता देखती है, तब गौ अपने मालिक के पास आ जाती है। इसी प्रकार हिताहित की बात सोच-समझ कर प्राणिमात्र का व्यवहार

प्रवृत्त होता है ]।

यहाँ यह शङ्का अवश्य उठ जाती है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रवृत्ति अध्यासमूलक मानी जा सकती है, किन्तु "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामी यजेत" - इत्यादि शास्त्र देहात्माध्यास-मूलक नहीं हो सकते, क्योंकि ज्योतिष्टीमादि कमीं का अधिकारी वही हो सकता है, जो पारलीकिक स्वर्गीद फलों का उपभोग करने योग्य हो, जैसे कि महर्षि जैमिनि कहते हैं— "शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात् स्वयं प्रयोगे स्यात्" (जै. सू. ३।७।१८) अर्थात् वेद-प्रतिपादित स्वर्गादिरूप फल कर्म के प्रयोक्ता (अनुष्ठान करनेवाले कर्ता ) को ही प्राप्त होता हैं, क्योंकि विधिवाक्य-घटक 'स्वर्गकाम,' इत्यादि शब्द उसी कर्त्ता का फलभोक्तृत्वरूप लक्षण प्रस्तृत करते हैं। यजमान को अपने स्वयं किए हुए कमी का ही फल मिलता है। जन्मान्तर में प्राप्त होनेवाले स्वर्गीद फलों का भीग यजमान का यह शरीर नहीं कर सकता, क्योंकि प्राण निकल जाने पर इस शरीर को यहाँ ही भस्म कर दिया जाता है, अतः उक्त शास्त्र देहादि से भिन्न किसी अधिकारी, का आक्षेप करता है, देहादि से अतिरिक्त आत्मरूप अधि-कारी का ज्ञान ही विद्या कहलाता है, अतः शास्त्र की अविद्यावत्पुरुषविषयक क्योंकर कहा जा सकेगा ? इस आशङ्का का उचित समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है—"शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वा परलोकसम्बन्धमिषिक्रियते।" 'तु' पद के द्वारा शास्त्रीय व्यवहार में प्रत्यक्षादि व्यवहारों से विशेषता व्वनित की है। अधिकार (फल-भोक्तृत्व-प्रतिपादक ) शास्त्र का निर्वाह तब तक नहीं होता, जब तक स्वर्गकामनावान् पुरुष का परलोक के साथ सम्बन्ध उपपन्न नहीं हो जाता, अतः अधिकार-शास्त्र केवल इतना न्धमधिकियते, तथापि न वेदान्तवेद्यम्, अशनायाद्यतीतम्, अपेतब्रह्मत्रादि-भेदम्, असंसार्यात्मतत्त्वमधिकारेऽपेक्ष्यते, अनुपयोगादधिकारिवरोधाद्य । प्राक् च तथाभृतात्मिविद्यानात्प्रवर्तमानं शास्त्रमिवद्याविद्ययस्यं नातिवर्तते । तथा

भामती

यमः । ते स्वविद्यावन्तमनुशासन्तो निम्'ष्टनिसिलाविद्यमनुशिष्टं स्वरूपे व्यवस्थाययन्तीस्येतावानेषां विशेषः । तस्मार्थविद्यावत्युरुषविषयाण्येव शास्त्राणीति सिद्धम् ॥

स्यादेतद् — यद्यपि विरोधानुषयोगाभ्यामौषितवदः पुरुषोऽधिकारे नापेक्यते, तथाप्युपिनवद्भुघोऽव-गम्यमानः शक्नोस्यधिकारं निरोद्धम् । तथा च परस्परापहतार्थत्वेन कृत्स्न एव वेदः प्रामाण्यमपज-द्यादित्यत आह ॥ प्राक् च तथाभूतात्म इति ॥ । सस्यमोषितयदपुरुषाधिगमोऽधिकारविरोधी, तस्मालु पुरस्तात् कर्मविषयः स्वोचितं व्यवहारं निर्वर्त्तंयन्तो नानुषजातेन ब्रह्मज्ञानेन शक्या निरोद्धम । न च परस्परापहितः, विद्याविद्यावत्पुरुषभेदेन व्यवस्थोषपत्तेः । यदा "न हिस्यात् सर्वा भूतानीति" साव्यांश-निषेषेऽपि "इयेनेनाभिचरन् यजेतेति" शास्त्रं प्रवर्त्तमानं न हिस्यावस्यनेन न विरुष्यते, तत् कस्य हेतोः ?

#### भामती-व्याख्या

ही आक्षेप कर सकता है कि हमारे फल का भोक्ता परलोकसम्बन्ध के योग्य है। उससे अधिक भोक्ता में असंसारित्वादि का आक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि असंसारित्वादि का प्रतिपादन अधिकार में उपयोगी नहीं, प्रत्युत उपनिषद्-गम्य असंसारित्व (अकर्तृत्व-अभोक्तृत्व) फल-भोक्तृत्वरूप अधिकार के विरुद्ध है, क्योंकि प्रयोक्ता (कमं का प्रयोग करनेवाला कर्ता) ही कमं-जित फल का भोक्ता बन कर कमं का अधिकारी (स्वामी) माना जाता है। वहाँ अकर्ता पुरुष कमं का अनुष्ठाता एवं अभोक्ता पुरुष कमं-जित फल के भोग का भागी कैसे बनेगा? फलतः अनादि अविद्या से प्रयुक्त कर्तृत्व-भोक्तृत्व के अधिकारी पुरुष को उद्देश्य करके ही विधि-निषेध शास्त्र प्रवृत्त होतं हैं। इसी प्रकार वेदान्त शास्त्र भी अविद्यावत्पुरुष को ही विषय करके प्रवृत्त होता है, क्योंकि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि-विभाग के बिना वेदान्त शास्त्र के अर्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकता। वेदान्त वाक्य तो अविद्यावान् पुरुष को अपने पावन उपदेशों के द्वारा सकल आध्यासिक परिच्छेदों से निकाल कर अपने शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप में व्यवस्थापित कर देते हैं—इतना वेदान्त-शास्त्र का विधि-निषेधात्मक धर्मशास्त्र से अन्तर अवश्य है। इस प्रकार यह एकान्ततः सिद्ध हो जाता है कि सभी शास्त्र अविद्यावान् पुरुष को विषय करते हैं।

यद्यपि कथित अनुपयोग और विरोध होने के कारण औपनिषद (अकर्ता-अभोक्ता) पुरुष कर्माधिकार में अपेक्षित नहीं, तथापि उपनिषत् प्रमाण से अवगम्यमान पुरुष कर्माधिकार का निरोध या बाध तो कर सकता है। इस प्रकार परस्पर-बाधित अर्थ का प्रतिपादक वेद अपनी प्रमाणता खो वैठेगा। इस आक्षेप का परिहार किया गया—"प्राक् तथाभूतात्म-विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रमिवद्याविद्यषयत्वं नातिवतते"। यह सत्य है कि औपनिषद पुरुष का ज्ञान कर्माधिकार का विरोधी है, किन्तु उस ज्ञान की प्राप्ति से पूर्वं कर्म-विधायक वाक्य अपने अनुक्ल ब्यवहार का सम्पादन करते हुए अनुत्पन्न ब्रह्म-ज्ञान के द्वारा बाधितार्थंक नहीं हो सकते? कर्म-काण्ड और ज्ञान-काण्ड का परस्पर कोई विरोध भी नहीं, क्योंकि कर्म-काण्ड का अधिकारी अज्ञानवान् और ज्ञान-काण्ड का अधिकारी ज्ञानवान् पुरुष होता है—इस प्रकार अधिकारी के भेद से उक्त काण्डों कीं व्यवस्था हो जाती है। जैसे कि "न हिस्यात् सर्वान्भूतानि" (कूर्मपु० अ. १६)। यह शास्त्र साध्यरूप हिंसा का निषेध करता है और "श्येनेना-भूतानि" ( कूर्मपु० अ. १६)। यह शास्त्र साध्यरूप हिंसा का निषेध करता है और "श्येनेना-भिचरन् यजेत" ( षड्वि. ब्रा. १।८) यह शास्त्र हिंसा ( शत्रु-वध) का विधान करता है,

# हि—'ब्राह्मणो यजेत' इत्यादीनि शास्त्राण्यात्मनि वर्णाश्रमवयो अवस्थादिविशेषाध्यास-

भामती

पुरुषभेवाविति । अवजितकोषारातयः पुरुषा निषेषेऽिषक्रियस्ते, क्रोघारातिवशीकृतास्तु व्येनाविशास्त्र इति । अविद्यायत्पुरुषविषयस्यं नातिवर्त्तत इति यदुक्तं तदेव स्फोरयति ७ तथाहि इति ७ । वर्णा-ध्यासः—"राजा राजसूयेन यजेतेत्यादिः" । आध्यमध्यासः—"गृहस्यः सवृशीं भाव्यां विन्देवित्याविः" । वयोऽप्यासः—"कृष्णकेशोऽज्ञीनादघीतेत्यादिः" । अवस्याप्यासः—अप्रतिसमाधेयस्याधीनां अस्यविप्रवेधेन प्राणस्याग इति । आदिप्रहणं महायातकोपपातकसङ्करीकरणायात्रीकरणमस्त्रिनीकरणाद्यासायसंग्र-

भामती—व्याख्या
फिर भी इन दोनों शास्त्रों का कोई विरोध नहीं, क्योंकि अधिकारी पुरुष के भेद से उनकी
व्यवस्था बन जाती है। अर्थात् क्रोधरूप शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेनेवाले पुरुष "न
हिंस्यात्"—इस निषेध शास्त्र के अधिकारी एवं क्रोधरूप शत्रु के वशवर्ती पुरुष 'श्येनेनाभिचरन्'—इत्यादि विधि शास्त्रों के अधिकारी माने जाते हैं। यह जो कहा गया कि "शास्त्रमविद्यावत्पुरुषविषयत्वं नातिवर्तते"। उसी का विश्वदीकरण किया जाता है—"तथा हि"
इत्यादि से। वर्णाध्यास का उदाहरण है—"राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत" (आप.
श्री. सू. १८।८।१।४)। यहाँ राजा का अर्थ क्षत्रिय है, अतः क्षत्रिय वर्ण का अभिमानी पुरुष
राजसूय कर्म का अधिकारी है। आश्रमाध्यास भी कहीं अपेक्षित है, जैसे—"गृहस्यः सदृशीं
भार्या विन्देत्" (गीतम स्मृ. ४)। यहाँ गृहस्य आश्रम का अध्यास होना चाहिए। "जातपुत्रः
कृष्णकेशोऽन्नीनादधीत"—इत्यादि शास्त्रों के द्वारा विहित अन्याधान कर्म में लगभग तीस
वर्ष की अवस्था का अभिमान अनिवार्य है। "अप्रतिसमाधेयध्याधीनां जलादिप्रवेशेन
प्राणत्यागः"—इत्यादि वाक्यों में असाध्य रोग से पीड़ित अवस्था की अपेक्षा है। आदि पद के
द्वारा (१) महापातक, (२) उपपातक, (३) संकरीकरण, (४) अपात्रीकरण, (५) मिलनीकरणादि का अध्यास गृहीत होता है [ (१) ब्रह्महत्यादि को महापातक कहा गया है—

"ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वञ्जनागमः। महानि पातकान्याहुः संसर्गक्ष्वापि तैः सह ॥" (मनु. ११।४)

उपपातक इस प्रकार गिनाए गए हैं-

गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः ।
गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च ॥
परिवित्तिताऽनुजेऽनूढे परिवेदनमेव च ।
तयोदिनं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥
कन्याया दूषणं चैव वार्षुष्यं व्रतलोपनम् ।
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥
वात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च ।
भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥
सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम् ।
हिंसौषधीनां स्त्र्याजीवोऽभिच।रो मूलकर्म च ॥
बन्धनार्थमणुष्काणां द्रुमाणामवपातनम् ।
आत्मार्थे च क्रियारम्भो निन्दिताशादनं तथा ॥
अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामपिक्रया ।
असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ॥

माश्रित्य प्रवर्तन्ते । अध्यासो नाम मर्तीस्मस्तद्बुद्धिरित्यवीचाम । तद्यथा—पुत्रमार्या-दिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति;

भामती

हार्थम् ।

तदेवमात्मानात्मनोः परस्पराज्यासमाक्षेपसमाधानाभ्यामृषपाद्य प्रमाणप्रमेयभ्यवहारप्रवस्तेन व हरीकृत्य तस्यानवंहेषुतामृदाहरणप्रवसेन प्रतिपादयितुं तत्स्वकपमृदतं स्मारयित क अञ्यासो नामातिस्व-स्तव्युद्धिरित्यवोचाम छ । 'स्मृतिकपः परत्र पूर्ववृद्धावभातः' इत्यस्य संक्षेपाभिषानमेतत् । तत्राहमिति विमतावात्म्याध्यासमात्रं ममेत्यनृत्यावित्यमाध्यासं नानवंहेतुरिति वर्माध्यासमेव ममकारं साक्षावज्ञेषान्वसंसारकारणमृदाहरणप्रयम्भेनाह छ तद्यवा, पृत्त्रभाव्यविषु इति छ । वेहतावात्म्यभात्मन्यध्यस्य वेहवर्मं पुत्रकलत्रावित्वाम्यं च कृषात्वाविवदारोध्याहाहमेव विकलः सकल इति । स्वस्य खलु साकत्येन स्वाम्य-साकत्यात् स्वामीद्यरो सकलः सम्यूजों भवति । तथा स्वस्य वैकत्येन स्वाम्यवैकत्यात् स्वामीद्यरो विकलोऽसम्यूजों भववीति । बाह्यवर्मा ये वैकत्यादयः स्वाम्यप्रणालिकया सञ्चारिताः द्वरीरे तानात्मन्यध्य-

भामती-ब्याख्या

धान्यकुष्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेत्रणम् । स्त्रीशृद्धविद्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम् ॥ ( मनु. ११।५९-६६ )

गर्दंभ-वधादि को सङ्करीकरण कहा गया है— खराश्चोष्टमगेभानामजाविकवधस्तथा

संकरीकरणं श्रेयं मीनाहिमहिषस्य च।। (मनु. ११।६८)

अपात्र से दानादि-ग्रहण अपात्रीकरण कहा गया है—

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्।

आपात्रीकरणं क्षेयमसत्यस्य च भाषणम्।। (मनु० ११।६९)

मनुस्मृति में मिलनीकरण पातक भी गिनाए हैं-

कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् ।

फलेधः कुसुमस्तेयमधेयै च मलावहम् ॥ ( मनु० ११।७० ) ]।

इस प्रकार आत्मानात्मपदार्थों के अन्योऽन्याध्यास का आक्षेपसमाधानपूर्वक उपपादन किया गया, प्रमाण-प्रमेय-श्यवहार की उसमें प्रवर्तकता दिखाकर अध्यास का दृढीकरण दिखाया गया, अब विविध उदाहरणों के माध्यम से अध्यास की कथित अनर्थ-हेतुता का चित्रण करने के लिए अध्यास के पूर्वोक्त स्वरूप का स्मरण दिलाया जाता है—"अध्यासो नाम अतिस्मस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम"। यह "स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः"—इस विशद लक्षण का संक्षिमाभिधान मात्र है। अध्यास के दो अंश दिखाए गए—(१) अहङ्कराध्यास और (२) ममकाराध्यास। इन्हीं को क्रमशः धर्मध्यास और धर्माध्यास भी कहा जाता है। इनमें धर्माध्यास साक्षात् अनर्थ का हेतु है—यह अनेक उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया जाता है—"पुत्रभार्यादिषु"। आत्मा में देह का तादात्म्याध्यास करके देह के धर्मभूत पुत्रभार्यादि के स्वामित्व एवं क्रशत्वादि का आरोप करके मनुष्य कहता है—"अहमेव विकलः सकलः"— इत्यादि। अर्थात् पुत्रादिरूप स्वकीय जनों की सकलता (सम्पन्नता) से उसका स्वामित्व सकल हो जाने के कारण स्वामी अपने को सकल (सम्पन्न) मानता है। उसी प्रकार पुत्रादि स्वकीय परिजनों की विकलता (विपन्नता) से अपने को विकल मानता है—इस प्रकार पुत्रादि बाह्य पदार्थों के धर्म स्वामित्व-परम्परा से आत्मा में सञ्चारित और अध्यस्त होते दिखाए गए। ये वैकल्य और साकल्यादि धर्म देह के अपने नहीं, अपितु पुत्रादि उपाधियों के

तथा देहधर्मान् स्थूलो उहं, कृशो उहं, गौरो उहं तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्गयामि चेति ।
तथीन्द्रयधर्मान् स्मूकः, काणः, क्लोबः, विधरः, अन्धो उहमिति । तथा उन्तः करणधर्मान् कामसंकल्पविचिकित्साध्यवसायादीन् । प्रवमहंत्रस्ययनमशेषस्यप्रचारसाः
श्विणि प्रत्यगातमन्यष्यस्य, तं च प्रत्यगातमानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेणान्तः करणादि-

भामती

स्यतीत्यर्थः । यदा च परोवाञ्यपेले देहयमें स्वाम्ये इयं गतिस्तदा केव कथाऽनीपाधिकेषु देहथमेषु कृतात्वाविध्वित्याशयवानाह् @ तथा देहधर्मान् इति @ । देहादेरप्यन्तरङ्गाणामिन्द्रियाणामध्यस्तास्म-भावानां धर्मान्मूकृत्वादींस्ततोऽध्यन्तरङ्गस्यान्तःकरणस्याज्यस्तात्मभावस्य धर्मान् कामसङ्कृत्यादीन् आत्म-यद्यस्यतीति योजना ।

तदनेन प्रयञ्चेन धर्माध्यासमुक्त्या तस्य मूसं धर्म्यध्यासमाह @ एवमहम्प्रस्यियतम् @ । अहम्प्रस्ययो वृत्तिर्यहिमझन्तःकरणावौ सोऽयमहम्प्रस्ययो तं @ स्वप्रधारसिक्षणि @ अन्तःकरणप्रधार-साक्षिणि, जैतन्योवासीनताभ्यां, @ प्रत्यगात्मन्यध्यस्य @ तदनेन कर्तृत्वभोक्तृत्वे उपपादिते । जैतन्यमुप-पावयित @ तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण @ अन्तःकरणाविविषय्ययेण, अन्तःकरणाद्यवेतनं तस्य विषय्यंयः जैतन्यं तेन, इत्यंभूतलक्षणे तृतीया । @ अन्तःकरणाविध्वद्यस्यति @ । तदनेनान्तः करणाद्यविद्याः प्रत्यगातमा इदमनिवंकपश्चेतनः कर्त्तां भोका काय्यंकारणाविद्याद्वयाधारोऽहक्षुारास्यवं

भामती-व्याख्या

द्वारा सन्दारित औपाधिक धर्म हैं, उनकी जब ऐसी गित है, तब देहगत अनौपाधिक कुगत्वादि का आरोप आत्मा में क्यों न होगा ? इसी भाव की अभिन्यिक्त करने के लिए कहा है— "तथा देहधर्मान्"। देह की अपेक्षा इन्द्रियाँ अन्तरङ्ग हैं, जिन वागादि इन्द्रियों में आत्म-रूपता अध्यस्त है, उनके मूकत्वादि धर्मों एवं उनसे भी अन्तरङ्ग अन्तःकरण के सङ्कल्पादि धर्मों का आत्मा में अध्यास हो जाता है—इस प्रकार भाष्यार्थ की योजना कर लेनी चाहिए।

विस्तारपूर्वंक धर्माध्यास की चर्चा करने के पश्चात् धर्माध्यास के मूल कारण धर्म्यध्यास का भाष्यकार वर्णन कर रहे हैं—"एवमहंप्रत्यियनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगातमान-मध्यस्य"। 'अहम्', 'अहम्'--इस प्रकार का प्रत्यय ( वृत्ति ) जिसमें होता है, उस अन्तःकरण को 'अहंप्रत्ययी' कहते हैं। उस (अन्तःकरण) का तादातम्याध्यास उस प्रत्यगातमा में किया जाता है, जो अन्तः करण की वृत्तियों का स्वगत चेतन्य (ज्ञान) और तटस्थता के कारण साक्षी है [ लोक में भी साक्षी वही पुरुष कहा जाता है, जो किसी वाद का ज्ञान तो रखता है, किन्तु उस वाद में सिक्रिय भाग नहीं लेता, तटस्थ रहता है ]। इस प्रकार 'अन्तः करण से तादात्म्यापन्न होकर प्रत्यगात्मा अपने को कर्त्ता-भोक्ता मानने लगता है'--यह दिखाया गया। अन्तः करण में चैतन्यारीप दिखाया जाता है — "तं च प्रत्यगातमानं सर्वसाक्षिणम्" । "तद्विपर्य-थेण" का अर्थ है—अन्तः करणगत अर्चतन्य (जाड्य) के विपरीत जो चंतन्य है, उस चंतन्य से उपलक्षित आत्मा का अन्तःकरण में अघ्यास होता है। 'तद्विपर्ययेण'—यहाँ तृतीया विभक्ति "इत्थंभूतलक्षणे" (पा. सू. २।३।२१) इस सूत्र के द्वारा विहित हुई है [ जो कि जापकार्थक होती है, जैसे किसी व्यक्ति के शिर पर जटाएँ देख कर समझ लिया जाता है कि यह तपस्वी है। वहाँ 'जटाभिः तापसः' ऐसा प्रयोग होता है, वैसे ही 'तद्विपर्ययेण प्रत्यगात्मा अध्यस्तो भवति'-यहाँ पर 'जाडचविपरीतेन चेतन्यरूपेण'-ऐसा अर्थ फल्पित होता है]। "अन्तःकरणादिषु अध्यस्यति" ऐसा कह कर भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अन्तः करणादि से अविच्छिन्न प्रत्यगारमा 'इदम्' और 'अनिदम्'—इस प्रकार विरुद्धरूपापन्न (चिदचिद्रूप) होकर चेतन, कर्त्ता-मोक्ता, 'कार्याविद्या और कारणाविद्या'-इन दो प्रकार की 'अविद्याओं का आधारभूत, ष्वध्यस्यति । प्रवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिको अध्यासो मिध्याप्रत्ययक्रपः कर्तृत्वमो-फ्रुत्वप्रवर्तकः सर्वलोकप्रत्यक्षः । अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय, आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये

#### भामती

संसारी सर्वानर्थंसम्भारभाजनं जीवारमा इतरेतराज्यासोपावानस्तवुपावानआध्यास इत्यनावित्वाद्वीआङ्कुरकम्मेतरेतराअयर्थविमत्युक्तं भवति । प्रमाणप्रमेयक्यवहारवृद्धीकृतमि शिष्पहिताय स्वरूपाभिषानपूर्वकं
सर्वलोकप्रत्यसत्तयाऽध्यासं सुवृद्धीकरोति । ७ एवमयमनाविरनन्तः ७ तस्वज्ञानमन्तरेणाञ्चयसमुच्छेवः ।
अनाद्यनन्तत्वे हेतुरकः ७ नेसर्गिकः ७ इति । ७ सिक्याप्रत्ययक्यः ७ मिक्याप्रत्ययान। रूपमिनर्वस्त्रीयस्वं
तद्यस्य स तथोकः, अनिर्वचनीय इत्यर्थः । प्रकृतमृपसंहरति ७ अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय ७ । विरोधिप्रत्ययं विना कृतोऽस्य प्रहाणमित्यत उक्तम् ७ आरमेकत्वविद्याप्रतिपत्तये ७ । प्रतिपत्तिः प्राप्तिः तस्ये
म तु जपमात्राय, मावि कर्मसु प्रवृत्तये, आत्मेकत्वं विगलितनित्तिलप्रपश्चत्वमानन्वरूपस्य सतस्तत्प्रतिपत्ति
निर्विचिकित्सां भावयन्तो वेद्यान्ताः समूलघातमध्यासमृपध्यन्ति । एतदुक्तं भवति अस्मरप्रत्ययस्यासमविषयस्य समीचीनत्वे सति ब्रह्मणे ज्ञातत्वाद्विष्प्रयोजनत्वाच्य न जिज्ञासा स्थात् । तदभावे च न
अह्मज्ञानाय वेद्यान्ताः पठपेरन् । अपि स्वविद्यक्षितार्था जपमात्रे उपयुज्येरन् । नहि तद्योपनिववात्मप्रस्थयः
प्रमाणतामञ्जते । न चातावप्रमाणमभ्यस्तोऽि वास्तवं कर्तृत्वभावहृत्वाद्याद्यात्राह्मनोऽपनेतुमहीत । आरोपितं

# भामती-व्याख्या

अहङ्कारास्पद, संसारी समस्त अनर्थ-प्रपन्ध का पात्र, जीवातमा अन्योन्याध्यास पर आधृत और उत्तरोत्तर अध्यास का प्रयोजक होता है [अर्थात् अध्यास-प्रयुक्त अहविषयता और अहंविषयतापन्न विदारमा में प्रेपञ्चाध्यास होता है ]। फलतः पूर्वोक्त अध्यासों की अन्योऽन्याश्रयता प्रत्याख्यात हो जाती है। यद्यपि प्रमाण-प्रमेयादि व्यवहारों के द्वारा अध्यास की हता का चित्रण किया जा चुका है, तथापि अबंधि शिष्यों को भली प्रकार समझाने के लिए अध्यास का स्वरूप दिखा कर उसे हढ़ता प्रदान की जा रही है—''एवमनादिरनन्तो नैसर्गि-कोऽध्यासः''। यहाँ अनन्त का अर्थ है कि तत्त्व-ज्ञान के बिना उस (अध्यास) का अन्त (उच्छेद) नहीं किया जा सकता। अध्यास की अनादिता और अनन्तता का कारण बताया जाता है—'नैसर्गिकः''। ''मिथ्पाप्रत्ययख्पः'-—का तात्पर्य है कि मिथ्या जानों के रूप (अनिर्वचनीयत्व) से युक्त अध्यास अनिर्वचनीय है। प्रकृत प्रसङ्ग का उपसंहार किया जाता है—''अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय''।

विरोधी ज्ञान के बिना इस (मिन्या प्रत्यय) का प्रहाण नहीं हो सकता, अतः विरोधी ज्ञान और उसके साधनों का प्रदर्शन किया जाता है—"आत्मंकत्विवद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरम्यन्ते"। प्रतिपत्ति का अर्थ प्राप्ति है, उसके लिए ही वेदान्त शास्त्र प्रवृत्त हुआ है, केवल जप या कमं-प्रपन्ध में प्रवृत्ति के लिए नहीं, "आत्मंकत्व' से आत्मगत निखिल-प्रपन्धामावरूपता विवक्षित है, आत्मा स्वतः आनन्दरूप है, किन्तु पूर्वोक्त अध्यास के कारण उसकी आनन्दरूपता जो अप्राप्त-जैसी हो गई है, उसकी प्राप्ति (असन्दिग्ध निश्चय) कराते हुए वेदान्त-वाक्य अध्यास का समूल घात कर डालते हैं। सारांश यह है कि यदि आत्मविषयक अहंप्रत्यय समीचीन (प्रमारूप) होता, तब अहङ्कारास्पदत्वेन ब्रह्म ज्ञात ही है, अतः निष्प्रयोजन होने के कारण ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती थी, जिज्ञासा के अभाव में ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए वेदान्त वाक्यों की प्रवृत्ति ही नहीं होती या वे अविवक्षितार्थंक होकर जपमात्र के उपयोगी रह जाते, क्योंकि पहले ही ब्रह्म का निश्चय रहने पर औपनिषद ब्रह्म का ज्ञान ज्ञातार्थं-ज्ञापक होने के कारण अप्रमाण ही हो जाता। अप्रमाणभूत ज्ञान का कितना भी अभ्यास किया जाय, वह आत्मा के वास्तविक कर्तृत्व-भोक्तृत्वादि धर्मों का अपनयन नहीं कर

सर्वे वेदान्ता बारभ्यन्ते । यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीर-कमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः ।

#### भामती

हि रूपं तत्त्वज्ञानेनापोद्यते, न तु वास्तवमतत्त्वज्ञानेन । नहि रज्ज्वा रक्जुस्वं सहस्रप्रिय सर्पधाराप्रस्थया अपविततुं समुत्सहन्ते । मिन्याज्ञानप्रसक्षितं च स्वरूपं शक्यं तत्त्वज्ञानेनापविदतुम् । मिन्याज्ञानसंस्कारस्र सुवृद्धोऽपि तत्वज्ञानसंस्कारेणादरनेरन्तस्यवीर्घकालतस्वज्ञानाभ्यातज्ञन्मनेति ।

#### भामती-व्याख्या

सकता । यह नैसर्गिक नियम है कि अध्यस्त पदार्थ का ही तत्त्व-ज्ञान से बाध होता है, वास्त-विक पदार्थ की मिण्या ज्ञान के द्वारा कभी भी निवृत्ति नहीं होती, जैसे कि रज्जुगत वास्त-विक रज्जुन्व धर्म को 'अयं सर्पः', 'इयं जलधारा'—इत्यादि सहस्रों प्रकार के मिथ्या ज्ञान कभी भी निवृत्त नहीं कर सकते। मिथ्या ज्ञान के द्वारा आरोपित रूप का ही बाध तत्त्व-ज्ञान कर सकता है। मिध्या ज्ञान से जनित सुदृढ़ संस्कार भी उस तत्त्व-ज्ञान के द्वारा जनित संस्कारों से विनष्ट हो जाते हैं, जिस तत्त्व का दीर्घकाल तक निरन्तर श्रद्धापूर्वक अभ्यास किया गया है। [विजातीय वृत्तियों या संस्कारों के झंझावात को शान्त करने का एकमात्र उपाय है-सुदृढ़ निरोधाभ्यास, अभ्यास सुदृढ़ कैसे होता है ? इसका मार्ग योग-सूत्र ने दिखाया है-"स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारसेवितो हृद्धभूमि" (यो. सू. २।१४) । श्रद्धापूर्वक निरन्तर दीर्घ समय तक आसेवित अभ्यास सुदृढ़ होकर पूर्णतया अर्थिकयाकारी माना जाता है ]। भाष्य-कार ने जो कहा है—"आत्मैकत्विवद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते"। वहाँ यह शक्ता होती है कि वेदान्त या उपनिषद् ग्रन्थों में "यो ह वं ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वं श्रष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च" (छां॰ उ॰ ५।१।१) इत्यादि प्रसङ्गों में प्राणादि उपासनाओं का भी प्रतिपादन किया गया है, तब सभी वेदान्त-वाक्यों में केवल आत्मैकत्व-प्रतिपादकत्व क्योंकर घटेगा ? इस शङ्का के समाधानार्थ कहा है—"यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः" । 'शारीरक' शब्द की शरीरमेव शरीरकम्, तत्र भवः शारीरकम् — ऐसी व्युत्पत्ति के आधार 'शारीरक' शब्द का अर्थ है-शरीराभिमानी चेतन जीव । यह जीव "तत्त्वमसि" (छां. ६।८।७) इस महावाक्य के घटकीभूत 'त्वम्' पद का वाच्यार्थ है। उसमें तत्पदाभिघेय परमात्मरूपता की मीमांसा (विचारशास्त्र) [ यहाँ यह विचारणीय हो जाता है कि इस वेदान्त-दर्शन को जीव-मीमांसा कहा जाय ? या ब्रह्म-मीमांसा ? जीव-मीमांसारूप मानने पर "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( ब्र. स्-१।१।१) इस सूत्र में 'ब्रह्म' शब्द का जीव भावापन्न ब्रह्म अर्थ करना होगा और जिज्ञासा का आकार रखना होगा—कोऽयं जीवः ? उसके अनुसार द्वितीय सूत्र में जिज्ञास्यभूत जीव का रुक्षण करना चाहिए था, ब्रह्म का नहीं। कर्ता-भोक्ता जीव में संशयादि न होने के कारण जिज्ञास्यता भी नहीं बनती, अतः इस शास्त्र को ब्रह्ममीमांसा ही कहना चाहिए, हाँ, वस्तु-स्थिति को ध्यान में रखकर 'जीव-मीमांसा' शब्द के द्वारा इस शास्त्र का अभिधान किया जा सकता है, अतः 'शारीरक' शब्द का अर्थ कुछ विद्वानों ने शरीरे भवः शारीरो जीवः, तं शारीरं कायति ब्रह्मरूपं गायति'—इस व्युत्पत्ति के माध्यम से 'अहं ब्रह्मास्मि'—इत्यादि

मामती

एतावानत्रार्थसंक्षेपः—यद्यपि च स्वाध्यायाध्ययनिविधिना स्वाध्यायपदवाश्यस्य वेदराक्षेः फलवदयांवबोधपरतामापादयता कर्मविधिनिवेषानामिव वेदान्तानामिष स्वाध्यायकदवाञ्यानां फलवदर्थावबोधपरस्वमापादितम् । यद्यपि चाविशिष्टस्तु वाष्यार्थं इति न्यायान्मन्त्राणामिव वेदान्तानामर्थपरस्वभौरसींपर्षः,
यद्यपि च वेदान्तभ्यश्चेतन्यानन्दधमः कर्तृंत्वभोक्तृःवरिहतो निष्प्रपञ्च एकः प्रत्यगारमाध्यगम्यते, तथापि
कर्तृंत्वभोक्तृत्वदुःसकोकमोहमयमात्मानमवगाहमानेनाहम्प्रत्ययेन सन्वेह्बाधिवरिहणा विष्य्यमाना वेदान्ताः
स्वार्थात्प्रच्युता उपचरितार्था वा जपमात्रोपयोगिनो वेत्यविविधातस्वार्थाः । तथा च तदर्थविचारात्मिका
चतुर्लक्षणी शारीरकमीयांसा नारम्बच्या । न च सर्वजनीनाहमनुभवसिद्ध आत्मा सन्दिग्धो वा सप्रयोजनो
वा येन जिज्ञास्यः सन् विचारं प्रयुक्षोतेति पूर्वः पक्षः ।

सिद्धान्तस्तु अवेदेतद्वं यद्यहम्प्रत्ययः प्रमाणं, तस्य तूक्तेन ऋमेण शुत्यादिवाषकत्वानुपपक्तेः । श्रुत्यादिभिश्च समस्ततीर्यकरेश्च प्रमाण्यानभ्युपगमादच्यासत्वम् । एवं वेदान्ता नाविवक्षितार्षाः, नाव्युप-

भामती—व्याख्या वेदान्त वाक्यों को शारीरक और इस वेदान्त-दर्शन को शारीरक-मीमांसा या वेदान्त-विचार कहा है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रसकर श्री वाचस्पति मिश्र इस अधिकरण-ग्रन्थ में प्रथम अधिकरण की रचना करते हुए सभी प्रकार के सन्देहों का परिमार्जन करते हैं। प्रत्येक अधिकरण के पाँच अवयव होते हैं—

> विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः। प्रयोजनं संगतिश्च शास्त्रेऽधिकरणं विदुः॥]।

इसके अनुसार यहां अङ्ग हैं -

(१) विषय—अज्ञात ब्रह्म

(२) संशय - वेदान्तमीमांसा शास्त्र आरम्भणीय है ? अथवा नहीं ?

(३) पूर्वपक्ष —यद्यपि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः''(शत. ब्रा. १४।४।७।२) इस स्वाध्यायअध्ययय-विधि के द्वारा 'स्वाध्याय' (स्वकीय शाखारूप वेद ) का सप्रयोजन अर्थ के प्रतिपादन
में तात्पर्य स्थिर किया गया है, अतः शाखागत कर्मावष्यक विधि-निषेध वाक्यों के समान
वेदान्त वाक्यों में भी फलवदर्थ-बोधकता निश्चित है। एवं ''अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः'' (जै. सू.
१।२।३२) इस सूत्र के भाष्य में कहा है—''अविशिष्टस्तु लोके प्रयुज्यमानानां वेदे च पदानामर्थः। स यथैव लोके विवक्षितः तथैव वेदे भवितुमहित ।'' अतः संहिता भाग के समान ही
वेदान्त-वाक्यों में विवक्षितार्थत्व स्वाभाविक है। वेदान्त-वाक्यों के द्वारा सिच्चिदानन्दरूपकर्तृत्व-भोक्तृत्व से रहित, निष्प्रपञ्च, एक प्रत्यगात्मतत्व अवगत होता है।

तथापि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दुःख, शोकादि से युक्त आत्मा को विषय करने वाले संदेह और बाध से रहित अहमनुभव के द्वारा विरुद्ध पड़ जाने के कारण वेदान्त-वाक्य अपने वाच्यार्थ से हट कर गौणार्थक या जपमात्र में उपयोगी माने जाते हैं। फलतः वेदान्तार्थ-विचारात्मक चार अध्यायों वाला यह शारीरक-मीमांसा शास्त्र आरम्भणीय नहीं है। सर्वजन-प्रसिद्ध अनुभव के द्वारा प्रमाणित कर्त्ता भोक्ता आत्मा न सन्दिग्ध है और न. उसके ज्ञान का काई विशेष प्रयोजन, अतः वह न तो जिज्ञास्य है और न किसी प्रकार के विचार का प्रवर्तक।

(४) उत्तर पक्ष-यह सब कुछ कहना तभी सत्य हो सकता था, जबिक अहमनुभव प्रमाणभूत होता। जब कि पूर्वोक्त रीति से उक्त अनुभव में श्रुत्यादि की वाधकता सम्भव नहीं। अहमनुभव की प्रामाणिकता न तो श्रुत्यादि वाक्यों से संवादित है और न किसी तैथिक (दार्शनिक) के द्वारा अनुमोदित, पारिशेष्यात् उसे अध्यासात्मक ही मानना पड़ता

# (१ जिज्ञासाधिकरणम् । स् ० १ ) वेदान्तमोमांसाशास्त्रस्य व्याचिष्यासितस्येदमादिमं स्त्रम्— अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

भामती

चरितार्थाः, किन्तुकलक्षणाः । प्रस्थगारभैव तेषां मुख्योऽर्थः । तस्य च वक्यमाणेन कमेण सन्दिग्धस्वास्त्रयो-जनवस्त्राच्य युक्ता जिश्वासा, इत्याशयवान् सूत्रकारः तिज्ञज्ञासामसूत्रयत् -

क्ष वथातो बह्मजिज्ञासा इति क्ष । जिज्ञासया सन्वेहप्रयोजने सुचयित ! तत्र साक्षाविच्छाध्याप्यत्वाव् बह्मज्ञानं कष्ठोक्तं प्रयोजनम् । न च कर्मज्ञानात् पराचीनमनुष्ठानिमव बह्मज्ञानात् पराचीनं
किञ्चिद्धस्त येनैतववान्तरप्रयोजनं भवेत् । किन्तु बह्मगीमांसास्यतकेतिकर्तव्यतानुज्ञातिवययेवेदान्तराहितं
निविधिकित्सं बह्मज्ञानमेव समस्तदुःस्रोपज्ञमस्त्रपमानन्वेकरसं परमं प्रयोजनम् । तमयंमधिकृत्य हि
प्रेचावन्तः प्रवर्तन्तेतराम् । तच्य प्राप्तमप्यनाद्यविद्यावज्ञावप्राप्तमिवेति प्रेप्ततं भवित । यथा स्वजीवागतमिप प्रवेयकं कृतिश्चद् भ्रमाज्ञास्तीति मन्यमानः परेण प्रतिपादितमप्राप्तमिव प्राप्नोति । जिज्ञासा तु
संज्ञयस्य कार्य्यमित स्वकारणं संज्ञयं सूचयित । संज्ञयश्च मीमांसारम्भं प्रयोजयित । तथा च ज्ञास्त्र
प्रेक्षावत्प्रवृत्तिहेतुसंज्ञयप्रयोजनसूचनाद् युक्तमस्य सूत्रस्य ज्ञास्त्रावित्वमित्याह भगवान् भाष्यकारः क्ष वेद्यास्तमीमांसाज्ञास्त्रस्य क्याचिक्यासितस्य अस्माभिः इदमाविमं सूत्रम् क्ष । पूजितविचारवचनौ मीमांसाज्ञवः ।

भामती-व्याख्या

है। वेदान्त-वाक्यों का जब कोई विरोधी नहीं, तब वे न तो अविवक्षितार्थंक हो सकते हैं और न गोणाद्यर्थंक, किन्तु शुद्ध, बुद्ध मुक्तरूप आत्मतत्त्व के प्रतिपादक हैं। प्रत्यगात्मा ही उनका मुख्य अर्थ है, वह वक्ष्यमाण क्रम से सिन्दिन्ध भी है और सप्रयोजन भी, अतः उसकी जिज्ञासा समुचित है—इस आशय से सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा को सूत्रित किया है—''अथातो ब्रह्मजिज्ञासा"। जिज्ञासा के माध्यम से अधिकरण के सन्देह और प्रयोजनरूप दो अवयव सुचित किए गए हैं।

(५) प्रयोजन-ब्रह्म-जिज्ञासा का अर्थ ब्रह्म-ज्ञान की इच्छा है, इच्छा का साक्षात् विषय होने के कारण ब्रह्म-ज्ञान मुख्य प्रयोजन है। कर्मपरक वाक्यों से कर्म का ज्ञान और ज्ञान से कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, तब स्वर्गादिरूप मूख्य प्रयोजन सिद्ध होता है. अतः वहाँ कर्म-ज्ञान जैसे अवान्तर प्रयोजन माना जाता है, वैसे यहाँ ब्रह्म-ज्ञान को मुख्य प्रयोजन न मानकर अवान्तर प्रयोजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि कर्म-ज्ञान के पश्चात् जैसे कर्म का अनुष्ठान अपेक्षित होता है, वैसे यहाँ ब्रह्म-ज्ञान के पश्चात् कुछ कर्त्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म-विचारात्मक तर्करूप इतिकर्त्तव्यता (सहायक व्यापार) के द्वारा जिनके अर्थों का परिपोषण किया गया, ऐसे वेदान्त-वाक्यों से समृत्पादित असन्दिग्ध ब्रह्म-ज्ञान ही समस्त दुः लों का उपशामक और परमानन्दैकरसात्मक परम प्रयोजन माना जाता है। उसकी लालसा से ही विवेकिंगण वेदान्त-विचार में प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि वह तत्त्व-ज्ञान ब्रह्मरूप होने के कारण सर्वेव प्राप्त है, तथापि अनादि अविदा के कारण वह अप्राप्त-जैसा होकर वैसे ही प्रेप्सित (प्राप्त करने की इच्छा का विषय ) हो जाता है, जैसे कि अपने गले में विद्यमान हार किसी भ्रम के कारण विस्मृत एवं खो गया-सा हो जाता है और किसी व्यंक्ति के द्वारा स्मरण दिलाने पर प्राप्त-सा हो जाता है। जिज्ञासा संशय से जनित होती है, अतः वह अपने कारणीभूत संशय को सूचित करती है और संशय मीमांसा के आरम्भ का प्रयोजक हो जाता है। इस प्रकार विचारशील व्यक्ति की शास्त्र में प्रवृत्ति के हेतुभूत संशय और प्रयोजन को सचित करके के कारण "अथातो ब्रह्माजिज्ञासा"—इस वाक्य को भगवान तत्र अथशब्द आनन्तर्यार्थः परिगृद्यतं, नाचिकारार्थः, ब्रह्मजिद्यासाया अनिच-

भामती

परमपुरुषार्थहेतुभूतसूक्ष्मतमार्थनिर्णयफलता विचारस्य पूजितता । तस्या मीमांसायाः शास्त्रम्, सा द्यनेन शिष्यते शिष्यभ्यः यथावस्प्रतिपाद्यत इति । सूत्रं च बह्वर्थसूचानाद् भवति । यथाहः—

"लघूनि सुवितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च । सर्वतः सारभूतानि सुत्राच्याहुर्मनीविणः ॥" इति ।

तदेवं सुत्रतात्पर्यं व्याख्याः तस्य प्रथमपदमयेति व्याखष्टे क्ष तत्रायद्यक्यं आनम्तर्ध्यायं परिगृह्यते क्ष । तेषु सूत्रपदेषु मध्ये योऽप्रमथनक्यः स आनन्तर्थ्यायं इति योजना । नन्वधिकारार्थोऽप्यथवाक्वो वृत्यते, यथा — 'अर्थेष ज्योतिः' इति वेदे, यथा वा लोके 'अथ वाक्वानुशासनम्, 'अय योगानुशासनम्' इति, तिक्कमत्राधिकारार्थो न गृद्धत इत्यत आह क्ष नाधिकारार्थः क्ष । कुतः ? क्ष ब्रह्मजिकासाया
धनिषकार्यत्यात् के । जिक्कासा ताविद्वह सूत्रे ब्रह्मजश्च तत्प्रक्षानाच्य शक्वतः प्रधानं प्रतीयते । न च
यथा देखी प्रैवानन्वाहेस्यत्राप्रधानमपि दण्डशब्दार्थो विवक्ष्यते, एविमहापि ब्रह्मतज्ज्ञाने इति युक्तम् ,

भामती-ध्याख्या

भाष्यकार शास्त्र का आदिम (प्रथम) सूत्र कहते हैं—''वेदान्तमीमांसाशास्त्रस्य व्याचि-ख्यासितस्य इदमादिमं सूत्रम्"।

यहाँ 'मीमांसा' शब्द पूजित विचार का वाचक है। प्रकृत विचार में जो मोक्षरूप परम पुरुषार्थ के हेतुभूत सूक्ष्मतम अर्थ की निर्णायकता है, वही विचारगत पूजितता है। उस मीमांसात्मक तर्क की इस (वेदान्त दर्शन) शास्त्र के द्वारा अधिकारी शिष्यों की शिक्षा दी जाती है। सूत्रवावय अपने विषय की पुष्कलहप में संक्षिप्त सूचनामात्र देते हैं, इसी में उनका गौरव माना जाता है, क्योंकि सूत्र का लक्षण किया गया है—

लघूनि सुचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च।

सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः ।। (पराशरोप. अ. १८ ) [स्वल्पकाय उस पदाविल को मनीषिगणों ने सूत्र कहा हैं, जिसमें सारभूत प्रतिपाद्य वस्तु

के सम्यक् प्रतिपादन की पूर्ण क्षमता हो ]।

इस प्रकार प्रथम सूत्र का ताल्पर्य बताकर सूत्र-घटक प्रथम 'अथ' पद की व्याख्या करते हैं—"तत्राथशब्द आनन्तर्थार्थः परिगृह्यते"। तत्र (इस सूत्र के सभी पदों के मध्य में ) जो यह 'अथ' शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह आनन्तर्यार्थक है। शक्का होती है कि 'अथ' शब्द अधिकार (आरम्भ) अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वेद में "अर्थव ज्योतिः" (ता. बा. १६१०) अथवा लोक में जैसे—'अथ शब्दानुशासनम्" (म. भाष्य पृ. १) ''अथ योगानुशासनम्" (यो. सू. १११)। अतः यहाँ भी उस (आरम्भ) अर्थ में 'अथ' शब्द का प्रयोग क्यों न मान लिया जाय? इस शब्द्धा का निराकरण करते हैं—''नाधिकारार्थः'', क्योंकि 'ब्रह्म-जिज्ञासा'— यहाँ शब्दतः इच्छा 'ब्रह्म और उसके ज्ञान' इन दोनों से प्रधान है, उसका विषय ज्ञान है और ज्ञान का विषय है—ब्रह्म। ['इच्छा का आरम्भ करना चाहिए'—ऐसी आज्ञा कर देने मात्र से इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु विषयगत इष्टसाघनता या सौन्दर्य का ज्ञान ही इच्छा का जनक माना जाता है, उसके बिना ] इच्छा अधिकार्य या समुत्पाच नहीं होती। यदि कहा जाय कि इच्छा यदि आरम्भणीय नहीं, तब उसके विषयीभूत ज्ञान और ब्रह्म को 'ब्रह्मजिज्ञासा' पद का अर्थ नैसे ही माना जा सकता है, जैसे ''दण्डी प्रैषान् अन्वाह' [दण्ड के सहारे खड़ा होकर आज्ञा वचनों का उच्चारण करे ] यहाँ पर अप्रधानभूत 'दण्ड' शब्दार्थ की विवक्षा होती है, अतः प्रकृत में ब्रह्म या ब्रह्म-ज्ञानरूप अमुख्यार्थ में अधिकारार्थ

महामीमांसाशास्त्रप्रवृत्यक्रुसंशयप्रयोजनसूचनार्थत्वेन जिज्ञासाया एव विविक्तत्वात् । तविवक्षायां तु तवसूचनेन काकवन्तपरीचायामिव ब्रह्ममीमांसायां न प्रेक्षावन्तः प्रवर्तेरन् । न हि तवानीं महा वा तक्ज्ञानं वाऽभिषेयप्रयोजने भवितुमहृतः । अनध्यस्ताह्मप्रत्ययविरोषेन वेदान्तानामेवंविषेऽर्थे प्रामाण्यानुपपत्तेः । कर्मप्रवृत्ययुप्योगितयोपचित्तार्थानां वा जपोपयोगिनां वा हुमित्येवमादीनामिविच्तार्थानामिव स्वाध्यायाम्य्यानविष्यधीनप्रहृणस्वस्य सम्भवात् । तस्मात्सन्देहप्रयोजनसूचनी जिज्ञासा इह पदतो बास्यत्य प्रधानं विविक्तित्र्या । न च तस्या अधिकार्य्यत्वम्, अप्रस्तूयमानत्वात्, येन तस्समभिव्याहृतोऽपशस्योऽधिकारार्थः स्यात् । जिज्ञासाविशेषणं तु ब्रह्मज्ञानमधिकार्यं भवेत् । न च तद्य्ययशब्देन सम्बद्धते, प्राषाम्याभावात् । न च जिज्ञासाविशेषणं तु ब्रह्मज्ञानमधिकार्यं भवेत् । न च तद्य्ययशब्देन सम्बद्धते, प्राषाम्याभावात् । न च जिज्ञासा मोवासा येन योगानुशासनवदिष्कियेत । नान्तरवं निपात्य माष्ट्र मान इत्यस्माह्या मान पूजायामित्यस्माह्य चातोर्मान्वधेत्यादिनाऽनिच्छार्थं सनि व्युत्पादितस्य मीमांसाशब्दस्य पूजितविचार-

#### भामती-व्याख्या

का अन्वय क्यों न कर दिया जाय? तो ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मविचारात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति के अङ्गभूत संशय और प्रयोजन के सूचनार्थ िशासा ही विवक्षित है, उसकी विवक्षा न करने पर संशय और प्रयोजन का लाभ न होगा और उसके न होने के कारण जैसे निरथंक और निष्प्रयोजन काक-दन्त-परीक्षा शास्त्र में कोई विचारशील प्रवृत्त नहीं होता, वैसे ही इस ब्रह्म-मीमांसा में भी कोई प्रवृत्त न होगा, क्योंकि जिज्ञामा के बिना ब्रह्म में सन्दिग्धत्य और ब्रह्म-ज्ञान में सप्रयोजनरूपता का लाभ नहीं होता। ब्रह्म और ज्ञान स्वरूप सत् प्रवर्तक नहीं होते, अपितृ सन्दिग्ध और सप्रयोजन के रूप में ही प्रवर्तक होते हैं। संशय का विषयीभूत सद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें वेदान्त-वावयों का तात्वर्य माना नहीं जा सकता, क्योंकि 'अहम-द्वितीय:', 'अहं ब्रह्मास्म'-इत्यादि अनध्यस्त अहमाकार (अखण्डाकार) वृत्ति उसकी विरोधिनी है। वेदान्त-वावय यदि अविवक्षितार्थक या जपमात्र के उपयोगी मान लिए जाते हैं, तब "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः"—इस स्वाध्याय विधि के द्वारा उनके सर्विधि अध्ययन का विधान क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कर्म की प्रवृत्ति में अनुपयोगी अविवक्षि-तार्थक, या जपमात्र में उपयोगी 'हुम्'—इत्यादि शब्दों का भी स्वाध्यायाध्ययंन-विधि के द्वारा ग्रहण माना जाता है। फलता प्रकृत में संशय और प्रयोजन की सूचिका जिज्ञासा ही पद और वाक्य की मर्यादा के अनुसार विवक्षित है। [ 'शमदमादिसाधनसम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा भवति'-इस प्रकार के विवक्षित वाक्य में जैसे 'जिज्ञासा' प्रधान है, वैसे ही 'ब्रह्म-जिज्ञासा'-इस पद में भी ब्रह्म की अपेक्षा जिज्ञासा प्रधान है ]। यह जिज्ञासा अधिकार्य ( आरम्भणीय ) नहीं, क्योंकि इस वेदान्त-दर्शन के द्वितीयादि सूत्रों में कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं किया गया है। यदि किसी भी सूत्र में जिज्ञासा का आरम्भ या प्रतिपादन किया गया होता, तब 'जिज्ञासा' पद के समीप में पठित 'अथ' शब्द को आरम्भार्थक माना जा सकता था। जिज्ञासा का विशेषणीभूत ब्रह्म-ज्ञान अवश्य आरम्भणीय है, किन्तु 'अथ' शब्द के साथ उसका अन्यय नहीं हो सकता, क्योंकि पद के प्रधानभूत अर्थों का ही परस्पर अन्वय होता है, 'ब्रह्म-ज्ञान' प्रधान नहीं, अपितु जिज्ञासा का विशेषण है। जिज्ञासा का यहाँ मीमांसा अर्थ भी नहीं कर सकते कि "अथ योगानुशासनं" के समान उसका आरम्भ सम्भव हो जाता, क्योंकि 'जिज्ञासा' पद में 'सन्' प्रत्यय इच्छार्थक है, किन्तु 'मीमांसा' पद में 'सन्' प्रत्यय इच्छार्थंक नहीं, अपितु स्वार्थमात्र का समर्पक है-'माङ् माने' अथवा 'मान पूजायां'-इस घातु से "मान्बधदान्-शान्भ्यो दीर्घश्र्वाभ्यासस्य'' (पा. सू. ३।१।६) इस सूत्र के द्वारा 'माङ्' धातु में 'ङ्' के स्थान पर 'न्' का निपातनतः आदेश और अभ्यास के विकारभूत इकार को दीर्घ करके

# कार्यत्वात् । मङ्गलस्य च वाषयार्थे समन्ववाभावात् । अर्थान्तरप्रयुक्त एव हाथशब्दः

भामती

वयमत्वात् । ज्ञानेण्छावाचकस्वाण्यिज्ञासायवस्य, प्रवस्तिका हि मीमांसायां जिज्ञासा स्वात् । न च प्रवस्य-प्रवसंकयोरेक्यम् , एकत्वे तद्भावानुपपत्तेः । न च स्वाचंपरत्वस्थोपपत्ती सत्यासन्यार्थपरस्वकल्पमा युक्ताऽ-तिप्रसङ्गात् । तस्मात् सुदुक्तं जिज्ञासाया अनविकार्य्यस्वाविति ।

अय मञ्जलाबोऽवसम्यः करमास भवति ? तथा च मञ्जलहेतुःवात् प्रत्यहं ब्रह्मजितासा कर्तव्येति सुत्राचैः सम्पद्धत इत्याह अ मञ्जलस्य च बाक्याचैं समन्वयाभावात् अ । पदार्थं एव हि बाक्याचैं समन्वी-यते, स च बाक्यो वा लक्यो वा । न वेह मञ्जलमधशस्य बाक्यं वा लक्ष्यं वा, किन्तु मृदजुशङ्खक्विन-वदवशस्यवणमात्रकार्यम् । न च कार्यक्राप्ययोर्वाक्याचें समन्त्रयः शब्दक्यवहारे इष्ट इत्यर्थः ।। तिकिमिदानीं मञ्जलाबोऽवसम्बन्तिवृतिवृत्र प्रवोक्तन्यः । तथा च—

''ओंकारभाषदास्त्रभा द्वावेती नहामः पुरा । कर्म्य विनिर्याती तस्माम्माञ्जलिकावृती ॥''

इति स्मृतिस्थाकोप इत्यतः बाह् 'ॐ्रैजर्बान्तरप्रयुक्तः एव ह्यावशस्यः शुःथा मञ्जलप्रयोजनो भवति छ । अर्थान्तरेषु आनन्तर्याविषु प्रयुक्तोऽवशस्यः शुःया अवणमात्रेण वेणुवीणाध्यनियद् मञ्जलं कुर्वन् मञ्जलप्रयो-

भामती-व्याख्या

'मीमांसा' शब्द बनाया गया है, जिसका इन्ह अर्थ 'पूजित विचार' है। 'मान्बय'—इस सूत्र के द्वारा 'सन्' प्रत्यय इच्छा में नहीं किया गया, क्योंकि इस सूत्र के उत्तरवर्ती ''धातोः कर्मणः समानकर्नृकादिच्छायां वा'' (पा. सू. ३११।७) इस सूत्र के द्वारा इच्छा में 'सन्' का विधान करना यह सिद्ध करता है कि इस सूत्र के पूर्ववर्ती 'मान्बय'—इस सूत्र से बिहित सन् इच्छार्थंक नहीं और 'जिज्ञासा' में सन् इच्छार्थंक है—'ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा'। इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तक और मीमांसा (विचार) प्रवर्त्य है। प्रवर्तक और प्रवर्त्य—दोनों अभिन्न नहीं हो सकते, अन्यथा उनमें प्रवर्त्य-प्रवर्तकभाव ही नहीं बन सकेगा। 'मीमांसा' शब्द में जब स्वार्थपरक 'सन्' प्रत्यय की उपपत्ति हो सकती है, तब अन्य अर्थ में 'सन्' का तात्पर्य मानना युक्ति-युक्त नहीं, अन्यथा स्वार्थपरक प्रत्यय का विधान ही व्यर्थ हो जायगा। अतः भाष्यकार ने जो कहा है—'जिज्ञासाया अनिधकार्यत्वात्' वह बहुत सोच-समझ कर कहा है।

सूत्रोपात्त 'अब' शब्द का मंगल अर्थ क्यों न मान लिया जाय ? 'मंगल की साधिका होने के कारण ब्रह्म-जिज्ञासा प्रतिदिन करनी चाहिए'—ऐसा सूत्र का अर्थ किया जा सकता है। इस शक्का का समाधान करते हुए कहा गया है—"मङ्गलस्य च वाक्यार्थ समन्वयाभावात्।" वाक्य-घटक पद के अर्थ का ही वाक्यार्थ में अन्वय हुआ करता है, वह अर्थ 'पद' का वाच्य होता है या लक्ष्य। मंगलरूप अर्थ न तो 'अथ' पद का वाच्य है और न लक्ष्य, किन्तु जैसे मृदङ्ग और शङ्कादि की ध्विन श्रवणमात्र से मंगलायंक मानी जाती है, वैसे ही 'अथ' शब्द के श्रवणमात्र का कार्य मंगल होता है। पद के बाच्य या लक्ष्यभूत अर्थ का ही वाक्यार्थ में अन्वय होता है, पद के कार्य या जाप्य अर्थ का नहीं यह शाब्दिक मर्यादा है। यदि कहा जाय कि इस प्रकार तो कहीं भी मङ्गल के लिए 'अथ' शब्द का प्रयोग ही न हो सकेगा, किन्तु स्मृतिकारों ने 'अथ' शब्द का मङ्गलायंक प्रयोग माना है—

"ओंकारआयश्वन्दभ द्वावेती ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं भित्त्वा विनिर्याती तस्मान्माङ्गलिकावुभी।।

इस स्मृति वाक्य के विरोध का परिहार किया जाता है—"अर्थान्तरप्रयुक्त एव ह्यथशब्दः श्रुत्या मङ्गलप्रयोजनो भवति" वर्यात् आनन्तर्यादि अर्थौ का बोध कराने के लिए भी प्रयुक्त

# श्रुत्या मङ्गलप्रयोजनो भवति । पूर्वप्रकृतापेशायात्र फलत आनन्तर्याभ्यतिरेकात् ।

जनी अवित, अन्यार्थमानीयमानोरकुम्भरशंनवत् । तेन न स्थुतिश्वाकोषः । न बेहानस्तर्यार्थस्य सतो न अवलमान्नेष सङ्गलार्थतेत्यर्थः । स्थारेतत्—पूर्वप्रकृतापेक्षोऽषद्यको अविश्वति विनेवानस्तर्यार्थत्वम् । तद्ययेममेवायशस्य प्रकृतमथशस्य विमृश्यते, किम्प्यमयशस्य आनन्तर्येऽष्याक्षारे इति ? अत्र विमर्शवाकेऽषद्यस्यः पूर्वप्रकृतमथशस्य प्रयमपक्षोपन्यासपूर्वकं पक्षान्तरोपन्यासे । न बास्यानन्तर्यमर्थः, पूर्वप्रकृतस्य प्रयमपक्षोपन्यासपूर्वकं पक्षान्तरोपन्यासे । न बास्यानन्तर्यमर्थः, पूर्वप्रकृतस्य प्रयमपक्षोपन्यासेन व्यवपात् । न ब पूर्वप्रकृतानपेक्षा, तदनपेक्षस्य तद्विष्यस्याभावेनासमानविषयत्या विकल्पानुपपत्तेः, न हि जातु अवित कि नित्य आस्मा, अवानित्या बृद्धिरिति ? तत्मावानस्तर्यं विना पूर्वप्रकृतापेक्ष इहायशस्यः कल्ला आनन्तर्यार्थतो व्यक्षनितया शेषयामहे, किन्तु बह्मजिक्षासाहेतुभृतपूर्वप्रकृतिसद्वये । ता व पूर्वप्रकृतार्यापेक्षत्वेऽप्यवश्यस्य विश्वतिका रोषयामहे, किन्तु बह्मजिक्षासाहेतुभृतपूर्वप्रकृतिसद्वये । ता व पूर्वप्रकृतार्यापेक्षत्वेऽप्यवश्यक्षयः विस्थतिति व्यक्षं आनन्तर्यार्थस्यवाक्षारामक्रमिति । तदिवम्कं,

#### भामती-ध्याख्या

'अथ' शब्द श्रवणमात्र से वीणादि की व्यति के समान ही मङ्गलक्ष्य प्रयोजन का वैसे ही साधक हो जाता है, जैसे कि कोई कन्या अपने माता-पिता की प्यास बुझाने के लिए जल से भरा घट ला रही है, यद्यपि वह घट मङ्गलक्ष्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं लाया गया, तथापि उसके दर्शन मात्र से द्रष्टा पुरुष का मंगल सिद्ध हो जाता है, अतः 'अथ' शब्द का आनन्तर्य अर्थ मानने पर भी किसी प्रकार का उक्त स्मृति-वाक्य से विरोध नहीं होता, क्योंकि आनन्तर्य अर्थ में प्रयुक्त 'अथ' शब्द के श्रवणमात्र से मङ्गल नहीं होता—ऐसा नहीं, अपितु मङ्गल होता ही है।

शक्दा होती है कि आनन्तर्य और मङ्गल-इन दो अथों को छोड़ कर पूर्व प्रकृत पदार्थं के परामर्श ( उपस्थापकत्व ) में भी 'अथ' शब्द का प्रयोग देखा जाता है, जैसे कि इसी 'अथ' शब्द को लेकर यह सन्देह होता है कि 'किमयमधनक जानन्तर्ये, अथ अधिकारे ?' इस सन्देह-वाक्य में 'अथ' शब्द के लिए एक कोटि का उपन्यास करने के पश्चात् कोटचन्तर की उपस्थिति कराने के लिए पूर्व प्रकृत 'अथ' शब्द का उपस्थापन 'अथ' पद के प्रयोग से किया गया है। यह 'अथ' पद आनन्तर्यार्थक नहीं, क्योंकि पूर्व प्रकृत 'अथ' **बन्द औ**र इस 'अथ' पद का आनन्तर्य ( अन्यवहितोच्चारण ) नहीं, अपितु 'आनन्तर्ये'— इस प्रकार प्रथम कोटि का उपन्यास कर देने से पूर्व प्रकृत 'अथ' शब्द अनन्तर ( अव्यवहित ) न रह कर व्यवहित हो जाता है। फलतः पूर्वप्रकृतापेक्षी 'अथ' शब्द को आनन्तर्यार्थक नहीं माना जा सकता । यह 'अय' पद पूर्वप्रकृतापक्षी भी नहीं - ऐसा कहना सम्भव नहीं, अन्यया उक्त वाक्य से संशय का लाभ न हो सकेगा, क्योंकि एक ही धर्मी में विरुद्ध दो कोटियों के आरोपण का नाम संशय होता है। यदि उक्त 'अथ' पद पूर्वप्रकृत का उपस्थापक न होकर अयन्तिर का बोधक है, तब उक्त वाक्य का 'किमचसब्द आनन्तर्ये, अथवा अन्यसब्द: अधिकारे' ? यह वाक्य संशय का वंसे ही बोधक नहीं माना जाता, जैसे कि 'कि नित्य आत्मा, अय अनित्या बुद्धिः'। फलतः सूत्र में भी 'अय' शब्द का प्रयोग आनन्तर्यार्थं में न मान कर पूर्व प्रकृत-परामशीं क्यों न मान लिया जाय ? इस शङ्का का समाधान है—"पूर्वप्रकृतापेका-याश्च फलतः आनन्तर्याव्यतिरेकात्।" इस भाष्य का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ 'अय' सब्द का प्रयोग जिस-किसी भी पदार्थ के आनन्तर्य अर्थ में नहीं करते, अपितु पूर्वप्रकृत की अपेका से ही ब्रह्म-जिज्ञासा के लिए नियमतः पूर्व अपेक्षित कारण पदार्थ की सिद्धि करने के लिए 'अथ' शब्द का प्रयोग मानते हैं। यह प्रयोजन तो 'अब' पद के पूर्वप्रकृतापेक्षी मानने पर

सित चानन्तर्यार्थत्वे यथा धर्मजिक्वासा पूर्वेष्ट्रसं वेदाध्ययनं नियमेनापेक्षते, एवं ब्रह्म-जिक्वासापि यत्पूर्वेष्ट्रसं नियमेनापेक्षते, तद्वकव्यम् । स्वाध्यायानन्तर्ये तु समानम् ।

#### भामती

कलत इति । परमार्थंतस्तु कल्पान्तरोपन्यासे पूर्वंप्रकृतापेका, न चेह कल्पान्तरोपन्यास इति पारिकोध्या-शानस्तर्यार्थं एवेति युक्तम् । अवस्वानन्तर्यार्थः किमेवं सतीस्यत आहं क्ष सति चानश्तर्यार्थस्य इति क्ष । न तावद्यस्य कस्यिवदत्रानन्तर्थंमिति चक्तव्यं, तस्याभिधानमन्तरेणापि प्राप्तस्याद् , अवस्यं हि पुरुषः किखित् कृत्वा किखित् करोति । न चानन्तर्यमात्रस्य दृष्टमदृष्टं वा प्रयोजनं पश्यामः । तस्मात्तस्यात्रा-नन्तर्यं चक्तव्यं यद्विना ब्रह्माजिङ्गासा न भवति, यस्मिन् सति तु अवन्तो अवस्येव । तदिवसृक्तम् क्ष यस्प्रवंद्तं नियमेनापक्षते इति क्ष ।

स्यादेतद् — वर्गजितासाया इव ब्रह्मजित्रासाया अपि योग्यस्वात् स्वाघ्यायानस्तर्यं, धर्मवय् ब्रह्मणोऽप्याम्नायेकप्रमाणगम्यस्वात् । तस्य चागृतीतस्य स्वविषये जित्रासाजननात् , प्रमुणस्य च स्वाध्या-योऽप्येतव्य द्वत्यध्ययनेनेव नियतस्वात् । तस्माव् वेदाध्ययनानस्तर्यमेव ब्रह्मजित्रासाया अप्यचदाव्याचं द्वायत आह @ स्वाध्यायानस्तर्यं तु समानं वर्मब्रह्मजित्रासयोः @ । अत्र च स्वाध्यायेन विषयेण तद्विषय-

भामती-ज्याख्या

भी सिद्ध हो जाता है, अतः आनन्तर्यार्थकस्य का आग्रह हमारा नहीं, नयोंकि फलतः इन दोनों पक्षों में काई अन्तर नहीं, विशेषता यहाँ इननी अवश्य है कि पूर्वप्रकृतापक्षी 'अय' शब्द का प्रयोग पक्षान्तर (कोटचन्तर) के उपन्यास में होता है, यहाँ पर तो कोई कोटचन्तर का उपस्थापन नहीं किया जा रहा, अतः पःरिशेष्यात् आनन्तर्यार्थ में 'अय' शब्द का प्रयोग मानना चाहिए। 'अय' शब्द का आनन्तर्य में प्रयोग मानने पर क्या लाभ ? इस प्रश्न का उत्तर है—''सित चानन्तर्यार्थत्वे"। आशय यह है कि जैसे ''अयातो धर्मजिज्ञासा''—यहाँ 'अय' शब्द पूर्वप्रकृतापेक्षा-सहगत आनन्तर्यार्थक माना गया है, जैसा कि भाष्यकार शब्द स्वामी कहते हैं—''तत्र लाकेऽयमथशब्दा तृतादनन्तरस्य प्रक्रियार्थे हष्टः, तत्तु वेदाध्ययनम्, तस्मिन् हि सित साऽवकत्यते'' (जै. सू. १।१।१)। अर्थात् 'धर्म-जिज्ञासा' सूत्र का घटकी भूत 'अय' शब्द आनन्तर्यार्थक होने पर भी जिस-किसी क्रिया के आनन्तर्यं को स्वीकार नहीं करता, अपितु पूर्व-प्रकृत वेदाध्ययन के आनन्तर्य का अभिधान करता है, वैसे ही ''अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा'—यहाँ पर भी 'अय' शब्द के द्वारा उसी पदार्थ के आनन्तर्यं की विवक्षा होती है, जिस पदार्थ के बिना ब्रह्म-जिज्ञासा सम्भव न होकर उस पदार्थ के अनुष्ठानान्तर ही उक्त जिज्ञासा पनप सके—इस आशय का स्पष्टीकरण किया जाता है—''यत् पूर्वनृत्तं नियमेनापेक्षते''।

शक्ता होती है कि स्वाध्याय (वेद-शाखा) का अध्ययन कर लेने पर अध्येता पुरुष में जसे यह याग्यता आ जाती है कि वह धर्म-जिज्ञासा (धर्म विचार) कर सके, वेसे ही ब्रह्म-जिज्ञासा (ब्रह्म-विचार) की क्षमता भी उसमें आ जाती है. क्योंकि धर्म और ब्रह्म के प्रातपादक वे ही वंदिक वाक्य होते है, जिनका वह अध्ययन (ग्रहण) "स्वाध्यायोऽध्येतथ्यः"—इस विधि के बल पर ही कर चुका है, अतः "अयातो धर्म जिज्ञासा" (जै. सू. १।१।१) इस सूत्र में 'अथ' शब्द का स्वाध्यायानन्तर्य अर्थ होता है, वैसे ही "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" (ब्र. सू. १।१।१) इस सूत्र में भी 'अथ' शब्द का स्वाध्यायानन्तर्य ही अर्थ क्यों न मान लिया जाय? इस शब्द्धा का समाधान किया गया है—"स्वाध्यायानन्तर्य समानम्"। इस भाष्य में 'स्वाध्याय' पद स्वाध्यायविषयक अध्ययन का लक्षक है, क्योंकि स्वाध्याय (वेद) विषय और अध्ययन विषयी है, विषय-वाचक पद की विषयी में लक्षणा

# निवह कर्मावबोधानन्तर्ये विशेषः। न, धर्मजिक्वासायाः प्रागण्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मः

भामती

मध्ययनं लक्षयति । तथा चावासो घर्मजिज्ञासेत्यनेनैव गतमिति नेवं सुत्रमारक्षव्यम् । धर्मशब्दस्य वेदार्थमात्रोपलक्षणतया धर्मवद् ब्रह्मणोऽपि वेदार्थत्वाविक्षेपेण वेदाध्ययनान्तर्योपदेशसाम्यादित्यर्थः ।

चोदयति 🏶 नन्विह कर्मादबोधानन्तर्यं विशेषो धर्मजिज्ञासातो ब्रह्मजिज्ञासायाः 🕏 । अस्यार्थः---'विविदिषन्ति यज्ञेन' इति तृतीयाश्वस्या यज्ञादीनामञ्जल्वेन ब्रह्मज्ञाने विनियोगात् , ज्ञानस्यैव कर्मसयेच्छा प्रति प्रायान्यातु, प्रयानसम्बन्धाच्चाप्रयानानां पदार्यान्तरायान् । तत्रापि च न वाक्यार्यज्ञानीत्पत्तावञ्जभावो बज्ञाबीनां, वाक्यार्थंकामस्य वाक्यादेवोत्पत्तेः । न च वाक्यं सहकारितया कर्माच्यपेक्षत इति युक्तम् . अकृतकर्मणामि विदित्तपदतदर्थंसञ्ज्ञतीनां समिष्णितशास्त्रन्यायतस्वानां गुणप्रधानभूतपूर्वापरपदार्थाकाक्ष्णा-सम्निषियोग्यतानुसम्घानवतामत्रत्यहं वाक्यार्थप्रत्ययोत्पत्तेः । अनुत्पत्ती वा विधिनिषेत्रवाक्यार्थप्रत्ययाभावेन तदर्यानुष्ठानपरिवर्जनाभावप्रसङ्गः । तद्बोधतस्तु तदर्यानुष्ठानपरिवर्जने परस्पराध्यः—तस्मिन् सति

भामती-व्याख्या

प्रायः हुआ ही करती है, जैसे 'धूमेन विद्धरनुमीयते' का अर्थ होता है- 'धूमविषयकज्ञानेन विद्वारनुमीयते'। फलतः ब्रह्मा जिज्ञासा में स्वाध्यायाध्ययन का आनन्तर्य तो "अथातो धर्म-जिज्ञासा" (जं. सू. १।१।१) इस सूत्र से ही अवगत हो जाता है, उसके लिए "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र. सू. १।१।१) इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। "अथातो धर्म-जिज्ञासा"-इस धूत्र में 'धर्म' शब्द समस्त वेदार्थ का बोधक है, जैसा कि शालिकनाथ-मिश्र कहते हैं-- "धर्मशब्दश्च वेदार्थमात्रपरः" (बृहतीपश्चिका पृ. २०)। 'धर्म' और 'ब्रह्म'-दोनों समानरूप से वेदार्थ हैं, अतः इन दोनों में वेदाध्ययनानन्तर्थ 'अथातो धर्म-

जिज्ञासा'—इसी से प्राप्त है।

पूर्वपक्क - यद्यपि वेदाध्ययन का आनन्तर्य धर्म और ब्रह्म - इन दोनों में समान है, तथापि धर्मजिज्ञासा की अपेक्षा ब्रह्म-जिज्ञासा में अपेक्षित कर्म-ज्ञान का आनन्तर्य अधिक है । आशय यह है कि "विविदिषन्ति यज्ञैन दानेन तपसानाशकेन" ( वृह. उ. ४।४।२२ ) इस वेद-वाक्य के 'यज्ञेन' इत्यादि पदों में प्रयुक्त तृतीया विभक्तिरूप श्रुति ब्रह्मज्ञान में ही यज्ञादि कर्मी का अङ्गत्वेन विनियोग करती है, इच्छा में नहीं, क्योंकि यद्यपि विविदिषा पद वेदन (ज्ञान) और ज्ञानकर्मक इच्छा इन दोनों का बोधक है, तथापि साध्यार्थ (कर्मार्थ) अभीत्मित होने के कारण इच्छा की अपक्षा भी प्रधान ही माना जाता है, प्रधान पदार्थ के साथ ही करणादि रूप अङ्गपदार्थों का अन्वय होता है। ज्ञान भी परोक्ष और अपरोक्ष-दो प्रकार का होता है, यज्ञादि अङ्गों का विनियोग वाक्यार्थदिषयक परोक्ष ज्ञान में नहीं होता, क्योंकि वह ज्ञान तो यज्ञादि कर्मी की अपेक्षा नहीं करता, केवल वाक्य के श्रवणमात्र से उत्पन्न हो जाता है। 'वाक्य अपनी सहायता के लिए कर्म की अपेक्षा करता है'-एसा कहना भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने किसी प्रकार के यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान नहीं किया, जिन्हें केवल पदों और पदार्थों की संगति का ज्ञान है, शाब्दबोधी-पयोगी युक्तियों का तात्त्विक ज्ञान है, गुणप्रधानभूत पूर्वापर-प्रयुक्त पदों में आकांक्षा, योग्यता और सिन्निधिरूप ग्राव्द सामग्री का भली-भाँति स्मरण है, ऐसे व्यक्तियों को वाक्यार्थ का बोध उत्पन्न हो जाता है। कर्मानुष्ठान के बिना यदि वाक्य-श्रवण से वाक्यार्थ-बोध नहीं होता, तब विहित कमों के प्रवर्तक और निषिद्ध कमों के निवर्तक वाक्यों से बोध न होने के कारण विहित कमों का अनुष्ठान और निषिद्ध कमों का परित्याग कैसे होगा ? यदि कर्मानुष्ठान से वाक्यार्थ-बोध और वाक्यार्थ-बोध से कर्मानुष्ठान माना जाता है, तब विस्पष्ट

त्यर्यानुष्ठानपरिवर्जनं ततश्च तव्वोष इति । न च वेदान्तवाक्यानामेव स्वार्थप्रत्यायने कर्मापेक्षा, न वाक्यान्तराणामिति साम्प्रतम्, विशेषहेतोरभावात् । ननु तस्वमसीतिवाक्यात् त्वंपदार्थस्य कर्षृ भोक्तृकपस्य जीवास्मनो नित्यशुद्धबुद्धोवासीनस्यभावेन तत्पवार्थेन परमास्मनेक्यमशक्यं द्वावित्येव प्रतिपत्तुम्, आधान्ततोऽशुद्धसत्त्वयोग्यताविष्ट्वतिश्चयात् । यक्षतपोद्यानतन्कृतान्तर्मलास्तु विशुद्धसत्त्वाः श्वद्धाना योग्यतावन्त्रम्यमवगमिष्यन्तोति चेत् , तिक्षिमदानीं प्रमाणकारणं योग्यताववारणमप्रमाणास्कर्मणो वक्तुमध्यवस्ति।ऽति ? प्रस्थक्षाद्यतिरिक्तं वा कर्मापि प्रमाणम् ? वेदान्ताविष्द्धतन्त्रस्त्रम्ययवस्ति।ऽति ? प्रस्थक्षाद्यतिरिक्तं वा कर्मापि प्रमाणम् ? वेदान्ताविष्ट्द्धतन्त्रस्त्रम्ययवस्ति। वृद्धस्त्रावान्तरम्ययवस्ति। कृतं कर्मिनः ? तस्मात् तत्त्वमसीत्यादेः श्रुतमयेन ज्ञानेन जीवास्मनः परमारमभावं गृहीत्वा तन्त्रस्त्रयां चोपपत्त्या श्यवस्थाप्य तद्वपासनायां भावनापराभिधानायां दीर्घकालनेरस्तर्यवस्यां बह्यसाचान्तरायां प्रावनापराभिधानायां दीर्घकालनेरस्तर्यवस्यां बह्यसाचान्तरायां प्रावनापराभिधानायां दीर्घकालादरनेरस्तर्यस्तात्ता दृद्धमूनिः'

#### भामती-व्याख्या

ह्मप में अन्योऽन्याश्रयता दोष प्रसक्त होता है। 'केवल वेदान्त-वाक्यों को ही कर्मानुष्ठान की अपेक्षा है, अन्य (कर्मादिपरक) वाक्यों को नहीं'—ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि जब सभी वैदिक वाक्यों में स्वार्थ-समर्पण की प्रणाली में कोई अन्तर नहीं, तब कतिपय वाक्यों

को ही कर्मानुष्ठान की अपेक्षा क्यों ?

इसका उत्तर यह है कि "तत्त्वमिंस" (छां. ६।६।७) इत्यादि वाक्यों के द्वारा त्वं-पदार्थरूप कर्तृत्वभोक्तृत्वादि धर्मों से युक्त जीवात्मा का नित्य, शुद्ध, बुद्ध, उदासीनस्वरूप तत्पदार्थपूत परमात्मा के साथ अभेद-बोध सहसा किसी भी श्रोता पुरुष को नहीं होता, क्योंकि 'जीव में
परमात्मा के साथ अभेद-बोध सहसा किसी भी श्रोता पुरुष को नहीं होता, क्योंकि 'जीव में
परमात्मा के वाथ अभेद-बोध सहजतः सभी
पुरुषों को होता है। किन्तु यज्ञ, तप और दानादि शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जिनके अन्तःकरण
का मल-विक्षेपादि दोष श्रीण हो जाता है, ऐसे विशुद्ध अन्तःकरणवाले श्रद्धालु पुरुषों को
जीव में ब्रह्मभाव की योग्यता का निश्चय एवं उसके अनन्तर अभेद-बोध हो जाता है, इस
प्रकार वेदान्त-वाक्यों को अपने अर्थ का बोध कराने में यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा स्पष्ट हो
जाती है। श्री मण्डन मिश्र भी कहते हैं—"एवं च रागादिनिवन्धननैसर्गिकप्रवृत्तिभेदविलयदारेण इष्टेनैव कर्मविधय आत्मज्ञानाधिकारोपयोगिनः। तथा हि शान्तस्य दान्तस्य
समाहितस्य चारमिन दर्शनमुद्दिदश्यते शक्यं च", ( ब्र. सि. पृ. २७) ]।

सिद्धान्त—जीव और ब्रह्म के अभेद में योग्यतावधारण की कारणता जो यज्ञादि में बताई गई, वहाँ जिज्ञासा होती है कि कमों को अप्रमाणभूत मानकर कारण माना गया है? अथवा प्रमाणरूप मानकर ? प्रथम कल्प सगत नहीं, क्योंकि उक्त योग्यता का अवधारण (निश्चय या प्रमा ज्ञान) किसी प्रमा के करणीभूत प्रमाण का काम है, अप्रमाणभूत कमों का नहीं। "प्रमाणकारणं योग्यतावधारणम्" का अर्थ है—प्रमाणकारणं (प्रमाणं कारणं यस्य, तत्) योग्यतावधारणम्। द्वितीय कल्प भी उचित नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षादि परिगणित प्रमाणों में यज्ञादि कर्म की गणना किसी ने नहीं की, अतः कर्म को एक पृथक् प्रमाण मानना होगा। यदि वेदान्त के अविषद्ध (उपक्रमादि) युक्तियों के बल पर उक्त योग्यता का अवधारणं किया जाता है, तब कर्मों की क्या आवश्यकता? अतः तत्त्वमिसि' इत्यादि शब्दों को सुनकर प्राप्त भुतम्य (शाब्दबोधात्मक परोक्ष) ज्ञान के द्वारा जीव में ब्रह्मभाव की परोक्ष प्रतीति होती है। वेदान्तानुकूल उपक्रमादि युक्तियों के द्वारा उक्त अभेद व्यवस्थापित होता है। इस प्रकार श्रवण और मनन के पश्चात् अभेदविषयिणी निदिष्ट्यासनक्ष्य भावना की लोकोत्तर स्रता में ब्रह्म साक्षात्कारात्मक फल की निष्पत्ति करने के लिए यज्ञादि कर्मानुष्ठान के माध्यम से

इति । बह्यस्थ्यंतपः श्रद्धायसावयस्य सत्कारः । अत एव श्रुतिः ''तमेव धीरो विज्ञाय प्रश्नो कुर्वीत ब्राह्मणः'' इति । विज्ञाय तर्कोपकरणेन शस्त्रेन प्रश्नो भावनां कुर्वीतेत्यर्थः । अत्र च यशाबीनां श्रेयः-परिपन्चिकत्मविन्वर्ह्मश्रुरोणेपयोग इतिः केचित् । पुरुवसंस्कारद्वारेणेत्यन्ये । यशाविसंस्कृतो हि पुरुव आवर्षेरन्तस्यं वीर्धकालेरासेवमानो अह्मभावनामनाद्यविद्यावासनां समूलकावं कवित । ततोऽस्य प्रत्यगातमा सुप्रसन्धः केवलो विश्ववीभवित । अत एव स्मृतिः—'महायस्त्रेश्च यस्त्रेश्च बाह्मीयं कियते तनुः' । 'यस्यैतेऽद्याचल्यारिशत्संस्काराः' इति च ॥

अपरे तु ऋणत्रयायाकरणेन बह्यज्ञानोययोगं कर्मणामाहुः । अस्ति हि स्मृतिः 'ऋणानि त्रीष्यपा-कृत्य मनो मोक्षे निवेदायेत्' इति ।

अन्ये तु 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यहोन' इत्यादिश्रुतिम्यस्तत्तत्फलाय चोदि-

भामती-व्याख्या

दीर्घकालीन अभ्यास अपेक्षित है, जैसा कि महिष पतअलि कहते हैं—''स तु दीर्घकालनैरन्तयंसत्कारासेनितो हृदभूमिः'' (यो॰ सूं॰ १।१४)। ब्रह्मचर्यं, तप, श्रद्धा और यज्ञादि कर्मों
का अनुष्ठान करना ही अभेद-भावना का सत्कार है। इस बोधक्रम की व्यवस्था स्वयं श्रुति
कर रही है—''तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः'' (बृह० उ० ४।४।२१)। अर्थीत्
युक्ति-सहकृत श्रुतिरूप शब्द के द्वारा विज्ञाय [उक्त अभेद का (परोक्ष) ज्ञान प्राप्त कर ]
भावनारूप प्रज्ञा में संलग्न हो जाय। इस भावना में यज्ञादि का उपयोग कुछ लोग कल्याण
के विरोधी कल्मष (अन्तःकरणगत कालुष्य) के निबर्हण (नाश) में मानते हैं [श्री मण्डनमिश्र ने भी कहा है—'अन्ये तु मन्यन्ते अनवाप्तकामः कामोपहतमना न परमाद्वैतदर्शनयोग्यः।
कर्मभिस्तु कृतकर्मनिबर्हणः सहस्रसंवत्सरपर्यन्तैः प्राजापत्यात् पदात् परमाद्वैतमात्मानं
प्रतिपद्यते' ( श्र० सि॰ पृ० २७) ]।

कुछ लोग यज्ञादि कमों का उपयोग अधिकारी पुरुष को संस्कृत करने में मानते हैं, क्यों कि यज्ञादि कमों के अनुष्ठान से संस्कृत होकर अधिकारी व्यक्ति ब्रह्मभावना का श्रद्धापूर्वक निरन्तर दीर्घ समय तक अभ्यास करके अनादि अदिद्या के भेदिवषयक सुदृढ़ संस्कारों को समूल नष्ट कर डालता है, उसके अनन्तर ही उसका प्रत्यगात्मा सुप्रसन्न केवलीभूत ज्योति के रूप में जगमगा उठता है [ श्री मण्डनिमश्च ने ( ब्र० सि० पृ० २५ में ) कहा है—'अन्ये तु पुरुषसंस्कारतयात्मज्ञानाधिकारसंस्पर्ध कर्मणां वर्णयन्ति—'महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः' (मनु० २।२५), 'यस्यैते चत्वारिश्चत् संस्कारा अष्टावात्मगुणाः' (गौ० ध० सू० ६।२२) ]। अन्य आचार्य ( देव-ऋण, पितृऋण और ऋषि-ऋण—इन ) तीन ऋणों के उद्धार

'में कर्मानुष्ठान का उपयोग मानते हैं, जैसा कि स्मृतिकारों ने कहा है—

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्।

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः।। (मनु॰ ६।३५)

["जायमानो वै बाह्मणस्त्रिभिऋंणवा जायते ब्रह्मचर्येणिषभ्यो यज्ञन देवेभ्यः प्रजया पितृम्यः" (तै॰ सं० ६।३।१०।५) यह श्रुति कहती है कि ब्राह्मण जन्म ही से तीन ऋणों का भाजन होता है, जनमें यज्ञादि ब्रह्मचर्य से ऋषि-ऋण, यज्ञादि कमों के अनुष्ठान से देव-ऋण तथा सन्तानो-त्पित्त से पितृऋण का उद्घार होता है। अतः उक्त तीन ऋणों को चुका कर ही ब्राह्मण को मोक्ष-मार्ग पर आरूढ होना चाहिए। [श्री मण्डनिमश्च कहते हैं कि "अन्येषां दर्शनम्—पृथंवकार्या एव सन्तः कर्मविधय आत्मज्ञानाधिकारमवतारयन्ति पुरुषम्, अनपाकृतणंत्रयस्य तत्रानिधकाराद् — "ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेश्ययेदिति"]।

भागती

तानामिष कर्मणां संयोगपृथवस्त्रेन ब्रह्मभावनां प्रत्यङ्गभावमाखक्षते, क्रत्यर्थस्येव खाबिरत्यस्य वीर्ध्यार्थ-ताम्, एकस्य तुभयार्थत्वे संयोगपृथवस्यमिति न्यायात् । अत एव पारमार्वं सूत्रम्-—'सर्वापेक्षा च यज्ञाबि-श्रुतेरववत्' इति । यज्ञतयोवानािव सर्वं तवपेक्षा ब्रह्मभावनेत्यर्थः । तस्माद्यवि खुर्यावयः प्रमार्णं यवि वा पारमार्वं सूत्रं सर्वथा यज्ञाविकर्मसमुच्छितः ब्रह्मोपासंना विशेषणत्रयवत्यनाद्यविद्यातद्वासनासमुच्छित्र-क्रमेण ब्रह्मसाक्षात्काराय मोक्षापरनाम्ने कल्पत इति तवर्थं कर्माण्यनुष्ठेपानि । न जैतािन बृष्टावृष्टमाय-वायिकाराष्ट्रपकारहेत्भूतौपदेशिकातिदेशिकक्रमपर्यंन्ताङ्गधाससहितपरस्परविभिन्नकर्मस्वक्पतविकारिमे-

#### भामती-व्याख्या

दूसरे आचार्यगण 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन" (बृह॰ उ॰ थाथा२२ ) इस श्रुति के बल पर संयोगपृथक्त्वन्याय के अनुसार यज्ञादि कर्मों का विधान ब्रह्मजिज्ञासा में वैसे ही मानते हैं, जैसे कर्म के अङ्गभूत खादिरत्व का ''खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्वीत''—इस श्रुति के द्वारा वीर्य-कामना में विनियोग माना जाता है। [श्रीमण्डन मिश्र भी कहते हैं--''अन्ये तु संयोगपृथक्त्वेन सर्वकर्मणामेवात्मज्ञानाधिकारानुप्रवेशमाहुः "विविदिषन्ति यज्ञेन" इति श्रुतेः" ( प्र० सि॰ प्० २७ ) ]। संयोग-पृथक्त का स्वरूप बताते हुए महर्षि जीमिनि कहते हैं -"एकस्य तूभयत्वे संयोग-पृथवत्वम्" ( जं॰ सू॰ ४।२।४ ) [ भाष्यकार ने उसका स्पष्टीकरण उदाहरणों के द्वारा किया है कि "अग्निहोत्रे श्र्यते—"दध्ना जुहोति" ( आप० श्रौ० सू० ६।२५ ) इति । पुनश्च "दध्नेन्द्रियक।मस्य जुहुयात्" ( तै० आ० २।३।४।६ ) इति । तथाजनीषोमीये पशावाम्नायते—"खादिरे बध्नाति" इति । पुनश्च खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्यात्' इति । तत्र एकस्योभयत्वे नित्यत्वे नीमित्तिकत्वे च संयोगपृथक्तं कारणम्-एकः संयोगो दघ्ना जुहोतीति, एको दध्नेन्द्रियकामस्येति" (शावर० पृ० १२५०)। यहाँ संयोग का अर्थ 'वाक्य' है। एक ही क्रिया का दो प्रधान फलों के साथ भी अन्वय ( साध्य-साधनभाव ) माना जा सकता है, यदि उनके बोधक वाक्य पृथक्-पृथक् हैं ] । प्रकृत में भी "यजेत स्वर्गकामः" —ऐसे वाक्यों के द्वारा यागादि में स्वर्गीद की साधनता और 'विविदिषन्ति यज्ञेन'' इस वाक्य के द्वारा यागादि कर्मों में आत्मज्ञान की साधनता अवबोधित होती है। अत एव हमारे ब्रह्मसूत्रकार ने भी कहा है—"सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरख्ववत्" ( कु सू॰ ३।४।२६ )। यहाँ यज्ञ, तप और दानादि कियाओं का 'सर्वं' पद से ग्रहण किया गया है, उनकी अपेक्षा है जिस ब्रह्मभावना में, वह ब्रह्मभावना सर्वापेक्षा है। इस प्रकार चाहे 'यज्ञेन'—यहां तृतीया विभक्त्यादि श्रुतियों को विनियोजक प्रमाण माना जाय, चाहे परम ऋषि के "सर्विपेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः'—इस सूत्र को अङ्गाङ्गिभाव के प्रति-पादन में प्रमाण माना जाय, सर्वथा यह सिद्ध होकर रह जाता है कि यज्ञादि कर्मों से समुच्चित, (आदर नैरन्तर्य और दीर्चकाल-इन) तीन विशेषणों से युक्त ब्रह्मभावना अनादि अविद्या तथा तज्जन्य संस्कारों का समुच्छेद करती हुई मोक्षसंज्ञक ब्रह्मसाक्षात्कार को प्राप्त कराने में पूर्णतया सक्षम होती है, अतः उस (ब्रह्मज्ञान) के लिए कर्मों का अनुप्रान करना चाहिए। कर्मों का अनुष्टान तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि दृष्ट (धान की भूसी उतारना आदि ), अदृष्ट ( प्रोक्षण और प्रयाजादि कर्मों से जनित पुण्यादि ), सामवाधिक (अवघातादि सन्निपत्योपकारक अङ्गभूत कर्म), आरादुपकार के हेतुभूत ( द्रव्यादि से दूरस्य परमापूर्व के उपकारक प्रयाजादि अङ्ग कर्म ), औपदेशिक ( विकृतिभूत कमों में प्रत्यक्षतः पठित शरमय बहिरादि ). आतिदेशिक ( 'प्रकृतिवद्विकृतिः . कर्त्तव्या'—इस अतिदेश वाक्य के द्वारा अवगमित अङ्ग ), क्रमपर्यन्त (क्रम-प्राप्त ) अङ्गों से युक्त परस्पर

वपरिज्ञानं विना शक्यान्यनुष्ठातुम् । न च धर्ममीमांसापरिशीसनं विना तत्परिज्ञानम् । तस्मात् सायूकं 'कर्नावबोधानन्तर्थं विशेषः' इति । कर्मावबोधेन हि कर्मानुष्ठानसाहित्यं भवति ब्रह्मोपासनामा इत्यर्थः ।

तवेतिव्यक्तरोति क्ष न क्ष । कृतः ? क्षण्यांववोषात् प्रागव्यषीतवेवान्तस्य ब्रह्मविज्ञासोपपरेः । इवनत्राकृतम् — ब्रह्मोपासनया भावनापराभिधानया कर्माध्यपेक्ष्यन्त इत्युक्तं, तत्र व्रमः— क्ष पुन- रस्याः कर्मापेक्षा ? कि कार्यं, यथाऽऽन्नेयावीनां परमापूर्वं अरमभाविकलानुकृते जनयित्वये सिनवाद्यपेक्षा ? स्थक्ये वा, यथा तेवामेव द्विरवत्तपुरोद्धाशाविद्यव्याग्निवेवताद्यपेक्षा ? न तावत् कार्यं, तस्य विकल्या- सहस्वात् । तथा हि— ब्रह्मोपासनाया ब्रह्मस्करपसाक्षात्कारः कार्य्यमभ्युपेयः, स चोत्पाद्यो वा स्यात्, यथा सहस्वात् । तथा हि— ब्रह्मोपासनाया ब्रह्मस्करपसाक्षात्कारः कार्य्यमभ्युपेयः, स चोत्पाद्यो वा स्यात्, यथा संव्यवस्य विकरः । विकार्यो वा, यथाऽवधातस्य वीह्यः । संस्कार्यो वा, यथा प्रोक्षणस्योल्वलावयः । प्राप्यो वा, यथा बोहनस्य पयः । न ताववुत्पाद्यः, न खलु घटाविसाक्षात्कार इव जवस्वभावेभ्यो घटा- विस्थो भिन्न इन्द्रियाद्यावेथो ब्रह्मसाक्षात्कारो भावनावेयः सम्भवति ब्रह्मकोऽपराधीनप्रकाशसया

# भामती-व्याख्या

भिन्नस्वरूपवाले कर्म एवं उनके अधिकारी (फल-भोक्ता) पुरुषों के भेद का यथावत् ज्ञान नहीं होता, और घर्म-मीमांसा शास्त्र का परिशीलन किए बिना कथित कर्म-भेद का ज्ञान नहीं हो सकता। फलतः जो यह कहा गया कि "कर्मावबोधानन्तर्यं विशेषः", वह अत्यन्त उचित है अर्थात् कर्म-ज्ञान का आनन्तर्यं ब्रह्म-जिज्ञासा में अत्यावश्यक है। पहले जो कहा गया कि कर्मानुष्ठान-साहित्य ब्रह्मभावना में विवक्षित है, वह कर्म-ज्ञान के द्वारा ही सम्पन्त हो सकता है।

उत्तर-पक्ष — कथित पूर्व-पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं — "न, कर्मावबोधात् प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्माजिज्ञासोपपत्तेः।" सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि जो यह कहा गया है कि ब्रह्मा को उपासना (भावना) कर्मानुष्ठान की अपेक्षा करती है, वहाँ जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मापासना को कर्मानुष्ठान की अपेक्षा किस अंश में है ? (१) क्या ब्रह्मोपासना को अपने कार्यभूत ब्रह्मज्ञान की सिद्धि करने के लिए कर्मानुष्ठान की वैसे ही अपेक्षा है, जैसे कि दर्शपूर्णमास-घटक आग्नेयादि छः प्रधान कर्मों को अपने कार्यभूत परमापूर्व से अन्तिम (स्वर्गादिरूप) फल की निष्पत्ति करने के लिए 'सिमघ, तनूनपात, इडा, बहिः और स्वाहाकार'—इन नामों से प्रख्यात पाँच प्रयाज कर्मों की अपेक्षा होती है ? (२) अथवा जैसे आग्नेयादि कर्मों को ही अपने स्वरूप का लाभ करने के लिए द्विरवत्त (दो बार काटे गये) पुरोडाश के दो टुकड़ों और अग्न्यादिरूप देवता की अपेक्षा होती है, वैसे ही ब्रह्मभावना को अपने स्वरूप की सम्पत्ति करने के लिए कर्मानुष्टान की अपेक्षा होती है ?

प्रथम कल्प के अनुसार ब्रह्मोपासना को अपने कार्य का लाभ करने के लिए कर्मानुष्ठान की अपेक्षा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि तब तो ब्रह्म-साक्षात्कार को ब्रह्म-भावना का कार्य मानना होगा। सभी कार्य चार प्रकार के होते हैं—(१) उत्पाद्य, (२) विकार्य, (३) संस्कार्य और (४) प्राप्य। आटा सानने से जो पिण्ड (बाटी) बनता (३, वह उत्पाद्य कार्य है। धानों के छिलके उतार देने से जो चावल बनाए जाते हैं, वे विकार्य-भूत कार्य हैं। "त्रीहीन् प्रोक्षति"—इत्यादि विधि के द्वारा विहित प्रोक्षण कमें से संस्कृत त्रीह्मादि भूत कार्य हैं। "त्रीहीन् प्रोक्षति"—इत्यादि विधि के द्वारा विहित प्रोक्षण कमें से संस्कृत त्रीह्मादि को संस्कार्य तथा गौ को दुहने से प्राप्त दूध को प्राप्य कार्य कहा जाता है। इनमें ब्रह्म-को संस्कारकार को उत्पाद्यक्ष्य कार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसे जडस्वरूप घटादि पदार्थों का साक्षात्कार घटादि से भिन्न इन्द्रिय-साध्य माना जाता है, वैसे ब्रह्म-साक्षात्कार को भावना-साध्य नहीं माना जा सकता, अपितु स्वयंप्रकाशात्मक ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्मरूप

#### मामती

ताताकात्कारस्य तत्स्वाभाव्येन नित्यतयोत्पाद्यश्चानुपपसेः । ततो शिग्नस्य वा भावनाव्येयस्य साक्षात्कारस्य प्रतिभासप्रत्यववत्संग्रमाकान्तत्य प्रामाव्यायोगात् । तद्विवयस्य तत्सामग्रीकस्यंव बहुलं व्यभिचारोपलम्येः । त बास्यनुमानविषुद्धं विश्वं भावयतः शीतानुरस्य शिशारभरमञ्चरतरकायकाण्डस्य स्कुरण्ज्वालाजित्लासल्वकार्यामावाद्यां विश्वं भावयतः शीतानुरस्य शिशारभरमञ्चरतरकायकाण्डस्य स्कुरण्ज्वालाजित्लासल्वकार्यामावाद्योगात्वाचा उत्पाद्ये कर्मापेक्षा । न च कूटस्यनित्यस्य सर्वव्यापिनो अञ्चल उपासनातो 
विकारसंस्कारश्रास्यः सम्भवन्ति । स्यावेतत्—मा भूवं अञ्चसाक्षात्कार उत्पाद्याविक्ष्य उपासनायाः, 
संस्कार्यस्यनिवं वनीयानाद्यविद्याद्यापिषानापनयनेन भविष्यति, प्रतिसीरापिहिता नत्तंकीव प्रतिसीरापन्यद्वारा रञ्जव्यापृतेन । तत्र च कर्मणामुष्योगः । ।एतावांस्तु विशेषः—प्रतिसीरापनये पारिवदानां 
गर्तकीविषयसाद्यात्कारो भवति । इहं तु अविद्यापिषानापनयमात्रमेव नापरमुख्याद्यमस्ति । अञ्चसाक्षास्कारस्य बहास्वभावस्य नित्यस्वेनानुत्याद्यस्यात् ।

अत्रोक्यते-का पुनरियं बढ़ोपासना ? कि शाब्दशानमात्रसन्ततिराही निविचिकित्सशाब्दशान-

भामती-व्याख्या

होने से नित्य है। नित्य पदार्थ की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती, अतः उसे उत्पाद्य क्योंकर कहा जा सकेगा? ब्रह्मात्मक साझात्कार से भिन्न भावना-साध्य साक्षात्कार तो वैसा ही संशयाकान्त होता है, जैसा कि प्रतिभास (अनवधारणात्मक) ज्ञान, अतः उसे प्रमाण ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि भावनाविषयविषयक और भावनारूप सामग्री से जनित ज्ञान प्राया अपने विषय से व्यभिचरित ही पाए जाते हैं, जैसे कि हिमाच्छादित पर्वत-कन्दरा में भयकुर शीत से कौपता हुआ कोई व्यक्ति कभी अपनी अनुमित अग्नि की भावना (निरन्तर चिम्तना) करता-करता मूछित-सी अवस्था में जो अग्नि की विकराल ज्वाला का साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रमाणभूत कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वह अन्य किसी भी प्रमाण से संवादित नहीं, प्रत्युत उसका प्रायः विसंवादन (बाध) ही उपलब्ध होता है। फलतः भावना के द्वारा कोई प्रमाणरूप साक्षात्कारत्मक कार्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता कि भावना को अपने कार्य में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा मानी जा सके।

इसी प्रकार कूटस्थ, नित्य, सर्वत्र सर्वदा प्राप्त ब्रह्मतत्त्व का भावना (उपासना) के द्वारा कोई विकार, संस्कार या अप्राप्त-प्रापण भी नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मरूप साक्षात्कार को विकार्य, संस्कार्य या प्राप्य कहा जा सकता।

गृहा — ब्रह्मात्मक साक्षात्कार भले ही उत्पाद्य या विकार्य न हो, किन्तु संस्कार्य हो सकता है। जैसे रङ्ग-मन्त्र पर किसी परदे के पीछे, वंठी नर्तकी रङ्ग-व्यापृत नट के द्वारा परदा हटाए जाने पर दशंकों को दिखने लग जाती है, वंसे ही अनादि अनिवंचनीय द्विविध अविद्या का आवरण हटते ही चिति शक्ति जाज्वस्यमान हो जाती है, फलतः आवरण-निवर्तन-रूप संस्कार से संस्कृत ब्रह्मतत्त्व को संस्कार्य मानना सर्वधा न्याय-संगत है। आवरण की निवृत्ति में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा होती है। दृष्टान्त से दार्धान्त में इतना अन्तर है कि रङ्गस्थल पर पहले प्रतिसीर (परदे) के उठने पर रङ्गस्थ पुरुषों के द्वारा नर्तकी का साक्षात्कार होता है, किन्तु प्रकृत में ब्रह्म के अविद्यारूप आवरण की निवृत्ति मात्र होती है, अतः आवरण का नाश ही उत्पाद्य होता है, ब्रह्म-साक्षात्कार नित्य ब्रह्मरूप होने से उत्पाद्य नहीं होता।

समाधान—यह ब्रह्मोपासना क्या वस्तु है ? क्या सामान्य मान्द शान की अविरल धारा है ? अथवा असंशयात्मक शान्द-बोध की धारा ? यदि सामान्य मान्द ज्ञान की सन्तति

सन्तिः ? यवि शाब्बत्तानमात्रसन्तिः, किमियमभ्यस्यमानाध्यविद्यां समुच्छेतुमहृति ? तर्विविनिधय-स्तवभ्यासी वा सवासनं विपर्ध्यासमुन्यूलयेत्, न संशयाभ्यासः, सामान्यमात्रवर्शनाभ्यासो वा। निह् स्थाणुर्वा पुरुषो वेति वाऽऽरोष्ट्रपरिणाहववृद्वव्यमिति वा शतशोऽपि ज्ञानमभ्यस्यमानं पुरुष एवेति निज्ञ-याय पर्यासमृते विशेषवर्शनात्। नन्तुः श्रुतमयेन ज्ञानेन जीवास्मनः परमास्मभावं गृहीत्वा युक्तिमयेन च व्यवस्थाप्यत इति । तस्माश्चिविविकित्सशाब्वज्ञानसन्तिक्योपासना कर्नसहकारिच्यविद्याद्वयोग्येव-हेतुः। न चासावनृत्पावित्रश्च्यानुभवा तदुच्छेवाय पर्यासा। साक्षात्कारक्यो हि रिपर्ध्यासः साखात्-हेतुः। न चासावनृत्पावितश्च्यानुभवा तदुच्छेवाय पर्यासा। साक्षात्कारक्यो हि रिपर्ध्यासः साखात्-कारक्येणैव तस्वज्ञानेनोविष्ठयते, न तु परोचावभासेन । विक्मोहालातच्यक्यलवृत्वभ्यस्यरीविसिक्ताविनावित्रस्वानात् अपरोक्षावभासिभिरेव विगावितस्वप्रत्ययीनवृत्तिवर्शनात् । नो चारवासव्यन-विश्वयेव्यपरोक्षावभासिषु अपरोक्षावभासिभिरेव विगावितस्वप्रत्ययीनवृत्तिवर्शनात् । नो चारवासव्यन-विश्वयोविनिधितविगावितस्वानो विक्मोहावयो निवर्तन्ते । तस्मात् त्वस्यवार्वस्य तस्यवार्यत्वेन साक्षात्कार एवितव्यः। एतावता हि स्वपवार्यस्य बुःसिक्षोकित्वाविसाक्षात्कारनिवृत्तिर्नाग्यया।

न चैव साक्षास्कारो मोमांसासहितस्यापि अध्यस्य प्रमाणस्य फलम् अपि तु अध्यस्य, तस्यैव तस्फलस्वनियमात् । अन्यथा कुटजबीजाविष वटाङ्कुरोत्पत्तिप्रसङ्गात् । तस्मान्निविकित्सवाक्याचीमाव-नापरिपाकसहितमन्तःकरणं स्वंपवाचैस्यापरोक्षस्य तत्तदुपाध्याकारिनवेषेन तत्त्वाचैताननुभावयतीति युक्तम् । न चायमनुभवो ब्रह्मस्वभावो येन न जन्येत, अपि स्वग्तःकरणस्यैव वृत्तिभेदो ब्रह्मविषयः । न

भामती-ब्याख्या

है, तब यह बार-बार अभ्यस्यमान होकर भी अविद्या की समुच्छेदिका क्योंकर होंगी? तस्वज्ञान का निश्चय अथवा उसका अभ्यास ही संस्कार-सहित विपर्यय (अविद्या) का उच्छेद कर सकता है। संशयात्मक ज्ञान का अभ्यास या वस्तुगत सामान्यांशमात्र के दर्शन का अभ्यास अध्यास का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा?' इस प्रकार का संशय अथवा 'कोई लम्बी-चौड़ी यह वस्तु है'— इस प्रकार का सामान्य-ज्ञान सतमा अभ्यस्यमान होकर भी 'पुरुष एव'— इस प्रकार के निश्चय का जनक नहीं होता, हाँ पुरुषत्व-ध्याप्य कर-चरणादिक्य विशेष का दर्शन ही 'पुरुषोऽयम'—ऐसा निश्चय करा सकता है।

शहा—यह कहा जा चुका है कि ''तत्त्वमसि''— इत्यादि वाक्यों से जनित जान्द के द्वारा जीव में ब्रह्म रूपता का ग्रहण होता है और मननरूप यौक्तिक ज्ञान के द्वारा कियत ब्रह्मभाव का हढीकरण, उसके पश्चात् निदिध्यासनारमक संभय-रहित शान्द ज्ञान की सन्तिति ही कर्मानुष्ठान से सहकृत होकर द्विविध अविद्या के उच्छेद का कारण मानी जाती है। कियत सन्तित्र प्रद्या-भावना तब तक अविद्या का उच्छेद नहीं कर सकती, जब तक ब्रह्म-साक्षात्कार को उत्पन्न न करे, क्योंकि साक्षात्कार एप विपर्यय साक्षात्कार एप तत्त्व-निभ्रय के द्वारा ही उच्छेदनीय होता है, परोक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं। दिग्ध्यम, आलात-चक्र, वृक्षों की गितिशीलता, महमरीचिगत जलरूपतादि अपरोक्ष भ्रमों की अपरोक्षात्मक दिगादि तत्त्व-निभ्रय के द्वारा ही निवृत्ति देखी जाती है, आम-वचन और लिङ्गादि से उत्पादित दिगादि के तत्त्व-ज्ञान के द्वारा नहीं।

यहाँ त्वम्पदार्थं ( जीव ) का ब्रह्मरूपेण साक्षात्कार विविधत है। उस साक्षात्कार के द्वारा ही त्वम्पदार्थं रूप जीवगत दुःखकोकादिमत्त्व का साक्षात्कार निवृत्त होगा, अन्यवा नहीं। यह जीव की ब्रह्मरूपता का साक्षात्कार मीमांसा-सहित शब्द प्रमाण का फल नहीं, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण का ही साक्षात्कार फल होता है, अन्यया कुटज के बीज से भी वटाङ्कुर की उत्पत्ति के लग जायगी। फलतः संशय-रहित शाब्द-भावना से युक्त अन्तःकरणरूप प्रत्यक्ष प्रमाणं अपरोक्षात्मक जीव में अब्रह्मरूपता का निषेध करके

वैतावता ब्रह्मणो नापराधीनप्रकाशता । निह शाक्यक्षानप्रकाश्यं ब्रह्म स्वयंप्रकाशं न भवति । सर्वोपाधि-रिहतं हि स्वयंण्योतिरिति गीयते, न तूर्वहितम्पि । यथाह स्म भगवान् भाष्यकारः क्ष नायवेकान्तेना-विवयः इति क्ष । न जान्तः करणवृत्तावध्यस्य साक्षारकारे सर्वोपाधिविनिर्मोकः । तस्यैय ततुपाधैविनस्य-ववस्यस्य स्वपरोपाधिवरोधिनो विद्यमानत्वात् । अन्यथा चैतन्यच्छायापत्ति विनाडमाःकरणवृत्तेः स्वय-भवतनायाः स्वप्रकाशत्वानुपपत्तौ साक्षात्कारस्यायोगात् । न जानुमितभावितविद्यसाक्षात्कारकत्रितभास-स्वेतास्याप्रामाध्यं, तत्र विद्वस्वलद्यणस्य परोक्षरवात् , इह तु ब्रह्मकपस्योपधिकलुवितस्य जीवस्य प्राप्य-परोक्तवात् । निह शुंद्धबृद्धत्वाययो वस्तुतस्ततोऽतिरिच्यन्ते । जीव एव तु तत्तवुपाधिरहितः सृद्धबृद्धा-विस्वभावो ब्रह्मोति गीयते । न च तत्तवुपाधिवरहोऽपि ततोऽतिरिच्यते । तस्माद्यपा गान्थवंशास्त्रार्थ-भानाभ्यासाहितसंस्कारसचिवभोत्रेन्द्रियेण वङ्जविस्वरग्राममूच्छंनाभेवमध्यक्षमनुभवति, एवं वेद्यान्तार्थ-क्षानाम्यासाहितसंस्कार जीवस्य ब्रह्मभावमन्तःकरणेनेति ।

अन्तःकरणवृत्ती बह्मसाचात्कारे जनयितव्येऽस्ति तदुपासनायाः कर्मावेक्षेति चेत्, म, तस्याः कर्मानृष्ठानेन सहभावाभावेन तस्सहकारिस्थानुपपत्तेः। न सलु तस्वमसीस्यावेर्वाक्यान्निविचिक्तसं सुद्ध-

#### भामती-व्याख्या

ब्रह्मरूपता का आविर्भाव करा सकता है। यह जीव में ब्रह्मरूपता का अनुभव ब्रह्म-स्वभाव नहीं कि उत्पन्न न किया जा सके। उक्त अनुभव अन्तः करण की एक विशेष ब्रह्म-विषयिणी वृत्ति है। इतने मात्र से ब्रह्म में अस्वप्रकाशता प्रसक्त नहीं होती, क्योंकि शाब्द शान से प्रकाशित ब्रह्म स्वयंप्रकाश नहीं रहता—ऐसी बात नहीं। समस्त उपाधियों से रहित बह्य ही स्वयंप्रकाश माना जाता है, उपाधि युक्त नहीं, जैसा भगवान भाष्यकार ने कहा है— "नायमेकान्तेनाविषयः"। अर्थात् यह ब्रह्माभिन्न जीव सर्वथा अविषय ही होता है —ऐसा नहीं, बिपतु अहमाकार वृत्ति का विषय माना जाता है। अन्तः करण की अखण्डाकार वृत्ति में ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ब्रह्म समस्त उपाधियों से निमुक्त नहीं होता, क्योंकि अन्ततो-गरवा वह अखण्डाकार वृत्ति ही एक उपाधि होती है, भने ही वह वृत्ति नाशोन्मुख एवं स्वात्मक और परात्मक उपाधियों की विरोधिनी होता है। यदि उक्त वृत्ति को चिदातमा की उपाधि न माना जाय, तब चैंतन्य-तादारम्यापत्ति के बिना अन्तः करण की जड़रूप वृत्ति में प्रकाशकत्व ही न बनेगा। यह जो कहा गया कि अनुमित और भावित अग्नि के साझारकार के समान ही उक्त ब्रह्म-साक्षात्कार भो एक अप्रमाणात्मक प्रतिभास शानमात्र है, वह उचित नहीं, क्योंकि अनुमात-स्थल पर अग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, अपितु परोक्ष ही होता है, किन्तु जीव कर्तृत्वादि उपाधियों से कलुषित होने पर भी वस्तुतः ब्रह्मरूपेण अपरोक्ष होता है। शुद्धत्व, बुद्धत्वादि धर्म चंतन्य तत्त्व से वस्तुतः भिन्न नहीं होते, जीव ही सभी उपाधियों से र्राहत होकर शुद्ध-बुद्धादिरूप ब्रह्म होता है। उपाधियों का अभाव भी चैतन्य से मिन्न नहीं होता, अतः जैस गन्धर्व-शास्त्र से जनित ज्ञान के अभ्यास द्वारा आहित संस्कारों से युक्त श्रोत्र इन्द्रिय (१) निषाद, (२) ऋषभ, (३) गान्धार, (४) षड्ज, (४) मध्यम, (६) वैवत और (७) पश्चम-इन सात स्वरों के भेद-प्रभेद-समूह और उसकी मूच्छंना (उतार-चढ़ाव) का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। वैसे ही वेदान्त-वाक्यार्थ ज्ञान के अभ्यास से जनित संस्कार वाला अन्तः करण जीव में ब्रह्मभाव का साक्षात्कार कर लेता है। उक्त अन्तः करण की वृत्तिरूप साक्षात्कार के उत्पादन में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा हौती है।

समाधान-उक्त बहा भावना में कर्मानुष्ठान का सहभाव सम्भव न होने के कारण कर्म-सहकारित्व उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि "तत्त्वमिस"-इत्यादि वाक्यों को

वृद्धोवासीनस्वभावमकत्तृं स्वाद्यपेतमपेतवाह्यणस्वाविजाति वेहाद्यतिरिक्तमेकमास्मानं प्रतिपद्यमानः कर्मस्व-धिकारमवबोद्धभहैति । अन्हें कथं कर्ता वाऽिषक्ततो वा ? यद्युष्येत निश्चितेऽपि तस्वे विपर्ध्यास-निवन्यनो व्यवहारोऽनुवर्शमानो वृद्धते, यवा गुढस्य मायुर्ध्यविनिश्चयेऽपि विक्तोपहतेन्त्रियाणां तिक्तावभा-सानुवृक्तिः, आस्वाद्य पूर्कृत्य स्पागात् । तस्मावविद्यासंस्कारानुवृत्या कर्मानुद्धानं, तेन व विद्यासह-कारिणा तस्समुख्छेव उपयत्स्यते । न व कर्माविद्यास्मकं कथर्मावद्यामुख्यनित्, कर्मणो वा तबुष्युवक्स्य कृत उच्छेव इति वाध्यम्, सजातीयस्वपरिवरोषितां भावानां बहुस्त्रमुपस्त्रक्षेः । यथा वयः वयोऽन्तरं जरयित, स्वयं च जीव्यंति । यथा विद्यं विद्यान्तरं द्यमयित, स्वयं च व्याम्यति । यथा वा कतकरको रकोऽन्तराविले पापित प्रक्षितं रकोऽन्तराणि भिन्यत् स्वयमाप् भिद्यमानमनाविछं पायः करोति । एवं कर्माविद्यास्मकमिप अविद्यान्तराणि अपगमयत् स्वयमन्यपनस्छतीति ।।

अशोध्यते—सत्यं सदेव सोश्येविमस्युपक्रमात्तत्वमसीत्यन्तात् वाव्दाद् ब्रह्ममीमांसोपकरणावसङ्ग्य-श्यक्ताद् निविचिकित्सेऽनाद्यविद्योपावानदेहाद्यतिरिक्तप्रस्थगात्मतत्त्वाववोये वातेऽपि अविद्यासंस्कारानु-वृत्तावनुवर्त्तन्ते सांसारिकाः प्रस्थयास्तद्वथवहारात्र, तथापि तानप्ययं व्यवहारप्रस्थयान् मिन्येति मन्य-

### भामती-व्याख्या

सुन कर जो पुरुष अपने को असन्दिग्धरूप से शुद्ध, बुद्ध और उदासीन, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि धर्मों से रहित, देहादि से भिन्न जान लेता है, वह पुरुष कर्मानुष्ठान का अधिकारी अपने को कभी नहीं मान सकता। जिसका कमं मे अधिकार नहीं, वह कभी कमीं का कर्ता-भोक्ता नहीं हो सकता।

शहा-यदि कहा जाय कि जीव में ब्रह्मरूपता का निश्चय हो जाने पर भी अध्यास-प्रयुक्त व्यवहार की अनुवृत्ति वसे ही देखो जाता है, जैसे गुड़ में माधुर्य का निश्चय हो जाने पर भी पित्तरोग से दूषित इन्द्रियवाले व्यक्ति को गुड़गत तिक्तता को अनुवृत्ति हाती है, क्योंकि वह गुड़ का स्वाद लेता हुआ उसका थूक देता है। अतः मायद्या-संस्कारों की अनुवृत्ति से कर्मानुष्ठान सम्भव हो जाता है, इस प्रकार कर्म-सहकृत विद्या के द्वारा अविद्या का उच्छेद हो जाता है । कर्म स्वयं अविद्यात्मक है, वह अविद्या का उच्छेद क्योंकर कर सकेगा ? अविद्या का जो कर्म उच्छेदक है, उस कर्म का उच्छेद किससे होगा? तो वैसा नहीं कह सकते, क्यों कि ऐसे बहुत से पदार्थ देखे जाते हैं, जो स्व और पर—दोनों के निवर्तक होते हैं, जैसे हुम्धपान प्रथमतः पीत दूध को पचाता हुआ स्वयं पच जाता है। या एक विष को उतारने के लिए दिया गया अन्य विष पहले के विष को शान्त करता हुआ स्वयं भी शान्त हो जाता है। अथवा कतक नामक फल का चूर्ण पानी में डालने पर बन्य धूलि-कणों को नीचे बिठाता हुआ स्वयं भी बैठ जाता है। इसी प्रकार कर्म स्वयं अविद्यारूप हाने पर भी अविद्या का नाश करता हुआ स्वयं अपना भी नाश कर डालता है आचार्य मण्डन मिश्र भी कहते हैं—"यथा रजःसम्पर्ककलुषितमुदकं द्रव्यविशेषचूर्णरजः प्रक्षिप्तं रजोऽन्तराणि संहरत् स्वयमि संह्रिय-माणं स्वच्छां स्वरूपावस्थापुपनयति, एवमेव श्रवणादिभिभेंददर्शने प्रविस्रीयमाने विशेषाभावात् तद्गते च भेद, स्वच्छे परिशुद्धे स्वरूपे जीवोऽवतिष्ठते । यथा पयः पयो जरयति स्वयं च जीर्यंति । यथा च विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति'' ( ब्र. सि. पृ. १२-१३ ) ]।

समाधान—यह सत्य है कि "सदेव सोम्येदम्" (छां. उ. ६।२।१) यहाँ से लेकर "तत्त्वमिस" (छां. उ. ६।२।१) यहाँ तक का वेदान्त-प्रकरण जब ब्रह्ममीमांसारूप तर्क से उपोद्धलित होकर असंशयात्मक, अनादि अविद्यारूप उपादान के उपादेयभूत देहादि से भिन्न प्रत्यगात्मा का तत्त्वाववोध उत्पन्न कर देता है। तब भी अविद्या-जनित संस्कारों की अनुष्ठति

मानी विद्वान्त श्रद्धसे वित्तोवहतेम्बिय इव गुढं वृश्कस्य श्यास्त्रन्ति तस्य तिकताम् । तया चायं क्रियाकल् करणेतिकसंत्र्यताफलप्रपञ्चमतास्विकं विनिधिन्वन् कयमिषकृतो नाम? विद्वे ह्याधिकारोऽन्यया पशुशूद्राबीनामध्यिकारो दुर्वारः स्यात् । क्रियाकर्त्राविस्वरूपविभागं च विद्वस्यमान इह विद्वानिभमतः कर्मकाण्डं । अत एव भगवानविद्वद्विषयस्यं शास्त्रस्य वर्णयाम्बन्नुव भाष्यकारः । तस्माद्धया राजवातीयाभिमानकल् के राजसूये न विप्रवेश्यवातीयाभिमानिनोरिवकारः, एवं द्विजातिकल् क्रियाकरणाविविभा
गाभिमानिकल् के कर्मिन न तवनिभमानिनोऽविकारः । न चानिषकृतेन समर्थेनापि कृतं वैविकं कर्म
फलाय कष्ट्यते वैद्यस्तोम इव बाह्यजराजन्याभ्याम् । तेन वृष्टार्थेवृ कर्मसु शक्तः प्रवसंमानः प्राप्तोलु
फलं वृष्टस्वात् । अवृष्टार्थेवृ तु शास्त्रकतमधिनम्यं फलमनिकारिणि न युज्यत इति नोपातनायाः कार्य्ये
धर्मपिकाः ।

स्यादेतत् — मनुष्याभिमानवदिधकारिके कर्मीण विहिते यथा तदिभमानरहितस्यानधिकारः । एवं निषेधविधयोऽपि मनुष्याधिकारा इति तदिशमानरहितस्तेष्विप नाधिक्रियेत पद्दविवत् । तथा सार्य

भामती-व्याख्या से संस्कारिक प्रतीतियों और व्यवहारों की अनुवृत्ति देखी जाती है। तथापि उन प्रतीतियों और व्यवहारों को अपने आचरण में लाता हुआ भी विद्वान् पुरुष उन्हें मिथ्या मानता है, उन पर वसे ही श्रद्धा नहीं रखता, जैसे कि पित्तरोग से आक्रान्त व्यक्ति गृह का स्वाद लेकर थकता हुआ भी उसकी तिक्तता पर विश्वास नहीं करता। अतः क्रिया, कर्ता, करण, इति-कर्तव्यता और फलादि प्रपन्ध अतात्त्विक है-ऐसा निश्चय कर लेनेवाला व्यक्ति कर्म-काण्ड का अधिकारी क्योंकर माना जा सकेगा ? क्योंकि क्रिया, कत्ती आदि प्रपश्च सत्य है—इस प्रकार का निश्चय रखनेवाले (विद्वान्) पुरुष का ही कर्म में अधिकार माना जाता है। अन्यया (वैसे ज्ञान की अपेक्षा न होने पर ) पशु और शूद्रादि अज्ञानी प्राणियों का भी कर्म में अधिकार प्राप्त हो जायगा। यह एक वास्तविकता है कि क्रिया और कत्ती आदि विभाग का जानकार व्यक्ति ही कर्मकाण्ड का अधिकारी होता है। अत एव भगवान भाष्यकार ने क्रिया, कर्ता आदि को वास्तविक समझनेवाले अविद्वान् ( वस्तुतत्त्वानिभज्ञ ) व्यक्ति को ही शास्त्र का अधिकारी कहा है। अतः जैसे क्षत्रियत्व-जाति का अभिमान रखनेवाले व्यक्ति के द्वारा सम्पादनीय 'राजसूय' कर्म में ब्राह्मणस्य या वैश्यस्य जाति के अभिमानवाले पुरुष का अधिकार नहीं माना जाता, वैसे ही द्विजाति क्रिया, कत्ती आदि विभाग के अभिमानी द्विजाति ( केवल ब्रह्म, क्षत्रिय और वंश्य ) के द्वारा सम्पादनीय वैदिक कर्मों में पशु और शुद्रादि का अधिकार नहीं माना जा सकता। अनिधकारी व्यक्ति के द्वारा किए जानेवाले वैदिक कर्म वैसे ही निष्फल माने जाते हैं, जसे केवल वैश्य-द्वारा कर्त्तव्य वेश्यस्तोम कर्म यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वारा किया जाता है, तब वह निष्फल ही होता है। दृष्टफलक कृषि आदि कमी में कोई भी समर्थ व्यक्ति प्रवृत्त होकर फल प्राप्त कर सकता है, किन्तु शास्त्रकसमिध-गम्य स्वर्गीद अहुए फल के जनकींभूत कर्मों का फल किसी अनिधकारी व्यक्ति को कभी नहीं प्राप्त हो सकता। फलतः उपासना-साध्य साक्षात्काररूप फल के सम्पादन में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा नहीं।

शक्का—जैसे मनुष्याधिकारिक विहित कर्मों में मनुष्यत्वाभिमान-रहित प्राणियों का अधिकार नहीं, वैसे ही "न हिंस्यात्"—इत्यादि निषेध वाक्यों में भी मनुष्य ही अधिकारी माना जाता है, अतः मनुष्यत्वाभिमान-रहित व्यक्ति का वैसे ही अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे पशु-पक्षी आदि का। तब तो मनुष्यत्वाभिमान-रहित तत्त्ववेत्ता पुरुष को हिंसादि निषद

निविद्धमनृतिष्ठन् न प्रत्यवेयात् तिम्यंगाविवविति भिन्नकर्मतापातः । सैवम्, न लक्ष्यं सर्वंवा मनुष्याभिमानरहितः, कि स्वविद्यासंस्कारानृवृत्त्याञ्च्य मात्रया तविभिमानोऽनृवत्तंते । अनुवत्तंमानं च मिष्येति
मन्यमानो न श्रद्धत्त इत्युक्तम् । किमतो बद्धेवम् ? एतवतो भवति—विधिषु श्राद्धोऽविकारी नाशादः ।
ततश्च मनुष्याद्यभिमाने मश्चद्धानो न विधिन्नाक्ष्रेणाचिक्रियते । तथा च स्मृतिरश्चद्धया हृतं वत्तमित्याविका । निवेधकारतं तु न श्रद्धानपेसते, अपि तु निविष्यमानिक्रयोग्मुको नर इत्येव प्रवत्तंते । तथा च
सासारिक इव श्रद्धावगतत्रह्मतत्वोऽपि निवेधमितिक्रम्य प्रवर्त्तमानः प्रत्यवैतीति न भिन्नकर्मवद्यांनाम्युपगमः । तश्मान्नोपासनायाः कार्यो कर्मापेशा । अतः एव नोपासनोत्यत्तावि निविचिकित्सशाब्दज्ञानोत्पत्युसारकालमनिवकारः कर्मणित्युक्तम् । तथा च श्रुतिः—"न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वभानगुः" ।

तिकिमिबानीमनुषयोग एव सर्वचेह कर्मनाम् ? तथा च ''विविविविन्त यसेन'' इत्याद्याः श्रुतयो विरुष्येरन् । न, आरादुपकारकत्वात् कर्मना यसावीनाम् । तथाहि—'तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन' नित्य-स्वाध्यायेन 'साह्यना विविविविग्त' वेदिनुमिन्छन्ति, न तु विवन्ति, वस्तुतः प्रधानस्यापि वेदनस्य प्रकृत्य-

#### भामती-व्याख्या

कमों का अनुष्ठान करने पर वैसे ही प्रत्यवाय (पापादि) नहीं होना चाहिए, जैसे पशु-पक्षी आदि तिर्यक् (मेरुदण्ड को धरातल के समानान्तर रखनेवाले) प्राणियों को। इस प्रकार एक ही कर्म किसी के लिए फलप्रद होता है और किसी के लिए नहीं। एवं किसी के लिए न्यून और किसी के लिए अधिक फल का वैसे ही समर्पक माना जायेगा जैसे ही एक ही स्वर्ग के लिए विहित अग्निहोत्र एवं ज्योतिष्टोम हैं तथापि इन दोनों कमों की गुरुता और लघुता को देखकर फल में भी वैसे ही मान-दण्ड की कल्पना की जाती है। इस प्रकार भिन्नकर्मता का प्रसङ्ग उपस्थित होता है।

समाधान—तत्त्ववेत्ता पुरुष सर्वथा मनुष्यत्वाभिमान से निलिप्त नहीं माना जाता, अपितु लेशाविद्या या अविद्या के अनुवर्तमान संस्कारों के आधार पर वैसा ही व्यावहारिक अभिमान भी रखता है भले ही उसे यह मिथ्या समझता हो ( उस पर इसकी श्रद्धा न हो )। श्रद्धारहित होने के कारण विहितकमों में इसका अधिकार नहीं माना जाता। बिना श्रद्धा के किया हआ कमें फलप्रद नहीं होता जैसा कि कहा गया है—

"अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्यूच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥" (गी० १७।२८)

किन्तु निषेध-शास्त्रों की गति उसके विपरीत है। श्रद्धा या अश्रद्धा की वहाँ अपेक्षा नहीं होती, अपितु निषिद्धाचरणोन्मुख व्यक्ति ही उनका अधिकारी होता है। अतः तत्त्ववेता पुरुष यदि निषिद्धाचरण करता है, तब उसे अवश्य प्रत्यवाय वंसे ही होगा जैसे कि एक सांसारिक व्यक्ति को। अतः विधिनिषेधशास्त्रों में किसी प्रकार का पक्षपात या भिन्नकर्मता प्रसक्त नहीं होती। फलतः उपासना कि कार्य में कर्म की अपेक्षा किसी प्रकार नहीं। उपासना की उत्पत्ति में भी कर्म का उपयोग नहीं क्योंकि असंशयात्मक तत्त्वविषयक शाब्दज्ञानमात्र हो जाने के अनन्तर कर्मानुष्ठान का अधिकार समाप्त हो जाता है। श्रुति कहती है—"न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः" (महाना० उ० ८।१४)। तब क्या वेद-विहित कर्म सर्वथा अनुपयुक्त हैं? यदि हाँ, "तब विविदिषन्ति यज्ञेन" इत्यादि श्रुतियों का विरोध उपस्थित होता है। इस प्रश्न का समाधान आचार्यों ने ऐसा किया है कि कर्मानुष्ठान का साक्षात् तत्त्वज्ञान में उपयोग नहीं किन्तु परम्परया उपयोग का प्रतिपादन किया गया है। "विविदिषन्ति

मामती

वंतया शक्तो गुक्ताविस्छायाश्च प्रस्ययार्थतया प्राधान्यात् । प्रधानेन व कार्व्यसम्प्रस्ययात् । निह्
राजपुक्वमानयेत्युक्ते वस्तुतः प्रधानमित राजा पुक्विवशेषकतया शब्दत उपसर्जनमानयेतऽपि तु पुक्ष
एव । शब्दतस्य प्राधाम्यात् । एवं वेदानुवचनस्येव यशस्यापीक्छासाधनस्या विधानम् । एवं तपसोऽनाशकस्य, कामानशनमेव तपः, हितवितमेध्याशिनो हि ब्रह्माच विविदिधा भवति, न तु सर्वधाऽनश्मतो,
मरणात् । नापि चान्त्रायणावितयःशीलस्य, धातुवैषम्यापत्तेः । एतानि च नित्यान्युपात्तदुरितनिवहंणेन
पुक्षं संस्कुवंग्नित । तथा च श्रुतिः—"स ह वा आत्मयाजी यो वेद इदं मेऽनेनाक्नं संस्क्रियत इदं मेऽनेनाक्नमुपचीयते" इति । जनेनेति प्रकृतं यशादि पराम्यति । स्मृतिश्च "वस्यतेऽष्टाचरवारिशसंस्काराः"
इति । नित्यनेमित्तिकानुष्ठानप्रसीचकलम्बस्य च विश्वसस्यस्याविद्युष एव उत्यन्नविविद्यस्य शानोत्पत्ति
दर्शयत्यावर्षणी श्रुतिः—"विश्वस्वस्यत्वस्त्रतस्तु तं पश्चिति निष्कलं ध्यायमानः" इति । स्मृतिश्च—"श्चावमृत्यक्रते पूंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः" इत्यादिका ।

कृप्तेनेव च तित्थानां कर्मणां नित्ये हि तेनीयासवुरितनिवहंणेन पुरुषसंस्कारेण ज्ञानोत्पत्तावज्ञ-नावोपपत्ती न संयोगपृथक्त्वेन साक्षावज्ञभावो गुकः, कल्पनागौरवापतेः । तथाहि—नित्यकर्मानुष्ठाना-दर्मोत्यावः, ततः पाप्मा निवर्तते, स द्यानित्याशुनिदुःखरूपे संसारे नित्यश्चितुखख्यातिलक्षणेन विषय्यसिन

भामती-व्याख्या

यक्षंन"-इस श्रुति में भी नित्यस्वाच्यायात्मक वेदानुवचन के द्वारा अवगत आत्मा के विशेष स्वरूप की विविदिषा कर्मानुष्ठान का फल माना जाता है, वेदन या तत्त्वज्ञान नहीं। यद्यपि वेदन तात्त्विकदृष्टि से प्रधान है तथापि 'सन्' प्रत्यय की प्रकृति का अर्थ होने के कारण अप्रधान माना जाता है और प्रधान का ही अन्वय अन्य पदार्थों के साथ होता है जैसे कि 'राजपुरुषमानय'-यहाँ पर पुरुष की अपेक्षा राजा प्रधान है तथापि आनयन आदि के साथ उसका अन्वय वांछनीय नहीं, क्योंकि शब्दतः राजा की पुरुषविशेषणत्वेन उपस्थिति है स्यतन्त्रतया नहीं । पुरुषपदार्थं प्रधान होने के कारण आनयनादि के साथ अन्वित होता है। अतः वेदानुवचन के समान यज्ञादि कर्मों का भी वेदनविषयक इच्छा कीं साधनता के रूप में विधान माना जाता है। इसी प्रकार तप का भी इच्छा में विनियोग होता है। यथाकाम अनमन ( यथेच्छ भोजनादि का ग्रहण न कर हित, मित और मेध्य पदार्थों का स्वल्पमात्रा में ग्रहण ) तप कहलाता है । उसके ढारां ही विविदिषा उत्पन्न होती है, सर्वधा अनशन से नहीं क्योंकि सर्वथा आहार-त्याग से प्राणियों का मरण हो जाता है। चान्द्रायण आदि क्लिष्ट तपों का भी विविदिषा में उपयोग नहीं, क्योंकि उनसे शरीरगत धातुवैषम्य हो जाने से मानसचिन्तन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। नित्यकर्म प्रस्तुत-दुरित की निवृत्ति के द्वारा पुरुष को संस्कृत करते हैं, जैसा कि श्रुति कहती है—"स ह वा आत्मयाजी यो बेद इदं मेऽनेनाऽङ्गं संस्क्रियत इदं मेऽनेनाङ्गमुपचीयते'' (शत०त्रा० ११।२।६।१३) । इस श्रुति में 'सनेन' पद के द्वारा प्रकृत यज्ञादि कर्मों का ग्रहण किया गया है। स्मृतिकार भी कहते हें-यस्यैतेऽ-ष्ट्राचत्वारिशत्संस्काराः'' (गौतमस्मृ॰ ८) । नित्य-नैमित्तिक-कर्मानुष्ठान के द्वारा जिसका पाप निवृत्त हो गया है किन्तु तत्त्वसाक्षात्कार नहीं हुआ ऐसे अधिकारी पुरुष को विविदिषा और उसके पद्मात् ज्ञान का लाभ श्रुति कहती है-"विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यित निष्कलं ध्यायमानः" ( मुण्डक० ३।९।८ )। नित्यकर्मी का पुरुषगत-दुरित-निवृत्तिरूप संस्कार के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में जब उपयोग बन जाता है, तब संयोगपृथवत्व-याय के द्वारा साझात् ज्ञान में नित्यकर्म का उपयोग मानना उचित नहीं। अतः यही क्रम सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि नित्यकर्मानुष्ठान से धर्म की उत्पत्ति और उससे उस पाप की निवृत्ति होती है

जित्तसस्वं मिल्नियति, अतः पापनिवृत्तो प्रत्यक्षोपपत्तिद्वारापावरणे सित प्रत्यक्षोपपत्तिस्यां संसारस्या-नित्पाशृणिकुःशकपतामप्रत्यूहमबबुध्यते, ततोऽस्यास्मिन्ननिभरितसंशं वैराग्यमृपजायते, ततस्तिज्ञहासोपा-वर्त्तते, ततो हानोपायं पर्योवते, पर्योवमाजश्चात्मतस्यज्ञानमस्योपाय दृश्यूपश्चर्य तिज्ज्ञहासते, ततः अवजा-विक्रमेण तक्जानातीस्याराबुषकारकस्यं तस्यज्ञानोत्पादं प्रति जित्तसस्यज्ञाद्वचा कर्मणां युक्तम् । इममेवार्थम-नृवदित भगववृगीता—

''आवरुसोमुनेयोंगं कर्मं कारणमुख्यते । योगाक्यस्य तस्यैव श्रमः कारणमुख्यते ॥''

एवं जाननृष्ठितकर्मापि प्राग्भवीयकर्मवशाद्यो विशुद्धसत्त्वः संसारासारतावशंनेन निष्पन्नवैराग्यः कृतं तस्य कर्मानृष्ठानेन वैराग्योत्यावोषयोगिना, प्राग्भवीयकर्मानृष्ठानावेव तत्सिद्धेः । इममेव च पुरव-षौरेयभेदमधिकृत्य प्रववृते श्रृतिः—'यवि वेतरचा ब्रह्मजय्यविव प्रवजेत्' इति । तदिवमुक्तम् ॥ कर्माव-वोषात् प्रागप्यवीतवेवान्तस्य ब्रह्मजिज्ञातोषपत्तेः इति ॥ । अत एव न ब्रह्मचारिक ऋणानि सन्ति येन

भामती-व्याख्या

जिससे चित्तगत सत्त्व मिलन होकर अनित्य, अशुचि और दुःखरूप प्रपन्ध में नित्य, शुचि और सुखरूपता का भान करा देता है। कथित पाप की निवृत्ति हो जाने पर प्रत्यक्ष और उपपत्ति का द्वार उद्घाटित हो जाता है। और दृश्यमान प्रपन्ध में अनित्यत्वादि का जान प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा एवं अदृष्ट जगत् में अनित्यत्वादि का बोध (उपपत्ति या युक्ति के द्वारा उपपन्न) हो जाता है। उसके पश्चात् संसार से अनिभरतिसंज्ञक वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य के आधार पर संसार की जिहासा (त्याग करने की इच्छा) समुद्भूत हो जाती है और संसार के सर्वथा परिहार का मार्ग पुरुष खोजने लगता है। आत्मतत्त्वसाक्षात्कार ही कर्तृत्वादि प्रपन्ध के परिहाण का उपाय है—ऐसा सुनकर उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और आत्मा के श्रवण-मननादि में प्रवृत्त होकर आत्मज्ञान का लाभ कर लेता है। इस प्रकार चित्तशृद्धि के द्वारा कर्मों का परम्परया उपयोग भगवान् भी बताते हैं—

आरुक्कोर्मुनेयौंगं कर्म कारणमुच्यते।

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ (गी॰ ६।३)

[अन्तःकरणशुद्धिरूप वैराग्य के पद पर आरुरक्ष (आरुद्ध होने के अभिरूषी)
पुरुष के लिए कर्मानुष्ठान की उपयोगिता होती है अन्तःकरण-शुद्धिरूप योग पर आरूद्ध पुरुष का कर्तंच्य केवल शम (संन्यास) रह जाता है ]। जिस व्यक्ति ने इस जन्म में कर्मानुष्ठान नहीं किया, पूर्वजन्मोपाजित धर्म के द्वारा ही जिस का बुद्ध-सत्त्व शुद्ध हो गया है, संसार की असारता का भान एवं वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उस व्यक्ति के लिए कर्मानुष्ठान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस वैराग्य की उत्पत्ति में कर्मानुष्ठान का उपयोग होता है, उसका क्षाभ तो उसे पहले ही हो चुका है। ऐसे ही विरक्त-शिरोमणि को उद्देश्य करके श्रुति कहती है—"यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यदिव प्रवजेत् [नारदपरिवाजकोपनिषत् (तृतीयोपदेश) में कहा है—"ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेद , गृहाद वर्नाभूत्वा प्रवजेद , यदि वेतरथा ब्रह्मचर्या-देव प्रवजेद गृहाद्वा वनाद्वा, यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रवजेत् ।" सारांभ यह है कि वैराग्य पर ही संन्यास निर्भर है, जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाय तब ही परिवज्या ग्रहण की जा सकती है ]। इसी भाव की अभिव्यक्ति भाष्यकार ने की है—"कर्मावबोधात् प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजित्रासोपपत्तेः"। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मचारी पर कथित जन्म-सिद्ध तीन ऋण नहीं होते, अतः उन ऋणों का उद्धार करने के लिए कर्मानुष्ठान अपेक्षित नहीं। यदि ब्रह्मचारी तीन ऋणों का ऋणीं नहीं, तब "जायमानो वै ब्राह्मणः विभिन्न जन्मित्र जवाजायते"

तबपाकरकार्यं कर्मानृतिष्ठेत् । एतदनुरोवास्य 'जायमानो व बाह्यसस्त्रिभित्रहंशवान् जायते' इति गृहस्यः सम्पद्यमान इति स्थालयेयम् । अन्यवा 'यवि वेतरया ब्रह्मसम्यदिव' इति खुतिविष्ण्येत । गृहस्यस्यापि च ज्वापाकरणं सस्यशुद्धधवंमेव । जरामग्रंवायो अस्मान्ततावायोऽन्त्येष्टपश्च कर्मजवानविश्वयः प्रति, न स्वाप्मतस्यविष्ठतान् । तस्मासस्यानम्तर्ग्यमचन्नस्वार्यो यद्विमा अहाजिज्ञासा न भवति योत्मिस्तु सति भवन्ती अवस्येव । न वेस्यं कर्माववोषः । तस्मान्न कर्माववोषानन्तर्ग्यमथन्नस्वार्यं इति सर्वमववातम् ।

स्यावेतत्-मा भूविनहोत्रयवागूपाकववार्थः कमः, शौतत्तु भविष्यति, 'गृही भूत्वा वनी भवेत्'

भामती-व्याख्या

(तै॰ सं॰ ३।१०) इस श्रुति की क्या व्यवस्था होगी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उक्त श्रुति का 'गृहस्थः सम्पद्यमानः'—ऐसा वाक्यशेष लगाकर यह अर्थ करना होगा कि 'जो बाह्मण गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेवाला है, उस पर ही वे तीन ऋण होते हैं, सब पर नहीं'। अन्यया (ब्राह्मणमात्र को ऋणी मानने पर) "यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्"-इस श्रुति का विरोध उपस्थित होता है। गृहस्ध पुरुष के लिए भी जो कथित ऋणों की निवृत्ति के लिए कर्मानुष्ठान विहित है, उसका भी फल चित्तगत सत्त्व गुण की शुद्धि ही है। जरामर्थवाद [ जरामयं वा एतत्सत्रं यदम्निहोत्रं दर्शपूर्णमासी च । जरया ह वा एष एताभ्यां निर्मुच्यते मृत्युना च" (तै० आ० १०।६४।१)। यहाँ पर श्री सायणाचार्य ने "जरामर्यम्" का अर्थ 'जरामरणाविधम्' किया है, अर्थात् अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास नाम के दोनों कर्म आहिताग्नि पुरुष को जीवनपर्यन्त करना है, अतः यह वह सत्र कर्म है, जो कि जरा-मरण-पर्यन्त किया जाता है ], भस्मान्ततावाद [ जिस व्यक्ति ने अग्न्याधान नहीं किया, वह यावज्जीवन सन्ध्या-वन्दनादि नित्य कर्मों का सम्पादन करता है और प्राणान्त हो जाने पर उसके शरीर का दाहसंस्कार ( भस्मान्त ) सम्पन्न किया जाता है ] और अन्त्येष्टि संस्कार [ किसी अग्निहोत्री पुरुष के मर जाने पर उसकी अन्तिम इष्टि इस प्रकार सम्पन्न की जाती है कि चिता में उसके शव को सीधा लिटाकर उसके मुख में धृत-पूर्ण स्नुक् ( जुहू आदि ), नासिका में स्नुवा, अधर अरणी को पैरों पर उत्तराणि को छाती पर, शूर्प (सूप) को वाम पार्श्व में चमस को दक्षिण पार्ख में, मूसल और उलूखल को दोनों जीघों के बीच में रखकर उसकी अग्नि से दाहग्रंस्कार किया जाता है-

तयोत्तानं निपात्यैनं दक्षिणशिरस्कं मुखे।
आज्यपूर्णां सुचं दद्याद् दक्षिणाग्रां नासि सुवम्।।
पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्।
पार्श्वयोः शूर्यचमसे सब्यदक्षिणयोः क्रमान्।।
मुसलेन सह न्युब्जमन्तरूवीहरूखलम्।

वात्रे विलीकमत्रैवमनश्रुनयनो विभी: ॥ (कात्या० स्मृ०९)] इत्यादि कमी का विधान कर्मकाण्ड के अन्धश्रद्धालु अज्ञानी व्यक्तियों के लिए ही है, आत्मतत्त्व के पण्डित पुरुषों के लिए नहीं, इस प्रकार कर्मावबोद्यानन्तर्य 'अथ' शब्द का अर्थ नहीं हो सकता, अतः ब्रह्म-जिज्ञासा में उस पदार्थ का आनन्तर्य प्रतिपादित करना होगा कि जिसके बिना ब्रह्म-जिज्ञासा सम्भव न होकर जिसके सम्पन्न होने पर ही हो सके। कर्माबोध ऐसा नहीं कि जिसके बिना ब्रह्म-जिज्ञासा न हो सके, अतः कर्मावबोध का आनन्तर्य कभी भी 'अथ' शब्द का बर्थ नहीं हो सकता।

शका-[ "अर्थाच्च" (जै॰ सू॰ ४।१।१ ) इस सूत्र में भाष्यकार श्री शवरस्वामी ने

# जिश्वासोपपत्तेः। यथा च हृद्याद्यवदानानामानन्तर्यनियमः, क्रमस्य विविश्वतत्वाष

'वनी भूखा प्रक्रजेवृ' इति जाबालघृतिर्गाहंस्थ्येन हि यज्ञाचनुष्टानं सुचयति । स्परस्ति च---"अवीत्य विधिवव् वेदान् पुरत्रांओत्याच वर्गतः। इट्वा च शक्तितो वर्त्तमंत्री मोक्षे निवेशयेत् ॥"

<sup>1</sup>'अनबोत्य द्विजो वेदाननृत्याद्य तथारमजान् । अनिष्ट्वा चैव यसेस मोक्षमिच्छन् त्रजत्यभः ॥" इति ।

इत्यत आह 🕾 यथा च हृदयात्तवदानानामानन्तर्व्यानियमः 🕸 । कुतः 'हृदयस्याग्रेऽवद्यति अद जिह्नाया अय वक्सः' इत्ययाप्रशब्दान्यां कमस्य विवक्षितत्वात्, न तथेह कमो विवक्षितः, श्रूस्था

भामती-व्यक्ता

कहा है--- "अग्निहोत्रं जुहोतींति पूर्वमाम्नातम्, ओदनं पचतीति पश्चात्। अर्थाद् विपरीतः कार्यः"। पकी हुई यवागू (दलिया) अथवा पके चावल अग्निहोत्र कमं की हवि होते हैं, अतः ] कर्मानुष्टान से पश्चात्पठित यवाग्-पाक प्रयोजन (साध्य-साधनभाव) क्रम को लेकर पहले किया जाता है और उसके अनन्तर अग्निहोत्र कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे ही वैदिक वाक्यों से अर्थावबोध न होने पर ब्रह्माजिज्ञासा सम्भव नहीं. अतः कर्मावबोध या वेदार्थावबोध के अनन्तर ब्रह्म-जिज्ञासा का जो आर्थक्रम रखा जाता है. वह यदि अर्थ ( प्रयोजन या साध्य-साधनभाव ) के आधार पर नहीं माना जा सकता, तब श्रुति ( आनन्त-यर्थिक 'क्त्वा' आदि शब्दों ) के आधार पर वह क्रम वैसे ही मानना होगा, जैसा कि "बेदं कृत्वा वेदीं करोति" इत्यादि स्थलों पर माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी "मृही भूत्वा वनी-भवेद , वनीभूत्वा प्रव्रजेत्" ( जाबालो॰ ४ ) इस प्रकार जाबालोपनिषत् में 'गृहीभूत्वा'—इस 'क्त्वा' प्रत्ययरूप श्रुति के द्वारा गृहस्य आश्रम का पालन करने के प्रश्लात परिवरणा का क्रम प्रतिपादित है। 'गृही' पद के द्वारा कर्मानुष्ठान और 'परिव्रजित' पद से ब्रह्म-जिज्ञासा की सूचना की गई है। मनु जी भी कहते हैं—

अधीत्य विधिवद्वेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः। इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्।। ( मनु० ६।३६ )

विधिवत् वेदाध्ययन, पुत्रोत्पत्ति और वनस्य यज्ञादि-अनुष्ठान के द्वारा क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्य और वानप्रस्थ आश्रम सूचित किये गये हैं ] केवल इतना ही नहीं, वेदाध्ययनादि के बिना मुमुक्षा सरणि का अनुसरण अधःपतन का कारण माना गया है-

> वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्। अनधीत्य द्विजो अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः ॥ (मन्० ६।३७)

समाधान-उक्त शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है-"यदा च हृदयाद्यवदानानामानन्तर्यनियमः, क्रमस्य विवक्षितत्वात्, न तथेह क्रमो विवक्षितः" । पशु-याग के लिए हिव के निष्पादन का क्रम बताते हुए कहा गया है- "हृदयस्पाग्रेऽवचिति, अथ जिह्वाया, अथ वक्षसो यथाकामीतरेषाम्" (आप. श्री. सू. २४।२)। [स्विधिति नाम की खूरी के द्वारा छाग के हृदय का भाग सबसे अग्रे (पहले) उसके प्रधात जिह्ना और जिह्वावदान के अनन्तर वक्षास्थल का अवदान ( टुकड़ा काटना ) करना चाहिए ]।

यहाँ पर 'अग्ने' और 'अथ' शब्दों के बल पर जैसे अवदान-क्रम की विवक्षा की जादी है, वैसे प्रकृत (गष्टीभृत्वा प्रवजेत-इस वाक्य) में कर्मावबोध और ब्रह्म-जिज्ञासा का पौर्वापर्य-

त्तर्येवानियमप्रदर्शनात्—''यदि वेतरथा श्रह्मध्ययदिव प्रवजेद् गृहाद्वा वनाद् वा'' इति । एतावता हि वेराध्यनुपलक्षयति । अत एव ''यदहरेव विरखेत्तदहरेव प्रवजेत्'' इति धुतिः । निन्दावचनं चाविश्वय-सम्बपुरुवाभिप्रायम् । अविश्वयसत्त्वो हि मोचमिन्छन्नालस्यात्तदुयायेऽप्रवर्त्तमानो गृहस्यधर्ममिवि नित्यनेभि-सिकमनाचरन् प्रतिक्षणमुपचीयमानपाप्याऽभोगति गच्छतीत्पर्यः ।

स्याबेतत् – मा भूच्छ्रीत आयाँ वा कमः, पाठस्याममुख्यप्रवृत्तिप्रमाणकस्तु कस्माम भवतीस्यत

# भामती-व्याख्या

भाव विवक्षित नहीं, अन्यथा "यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद् गृहाद्वा" (जाबालो. ४) इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अनियम का सामञ्जस्य नहीं रहता। इस अनियम के द्वारा एकमात्र वैराग्य को परिव्रज्या में कारण घ्वनित किया गया है, श्रुति स्पष्ट कहती है— "यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्" (जाबालो. ४)। "अनधीत्य द्विजो वेदान्" इत्यादि निन्दा-वचन उस व्यक्ति के लिए लागू होते हैं, जिसका अन्तःसत्त्व अविशुद्ध है, क्योंकि अविशुद्धसत्त्ववाला व्यक्ति यदि मोक्ष की इच्छा करता है, तब वह आलस्य के कारण नित्यादि कमों का भी परित्याग कर बैठता है और शमादि का पालन भी नहीं करता, अतः प्रतिक्षण उपचीयमान पाप-राश्चि से दब कर अधोगित को प्राप्त होता है।

शहा - क्रम या पौर्वापर्यभाव के निधामक (१) श्रुति, (२) अर्थ, (३) पाठ, (४) स्थान, (४) मुख्य मीर (६) प्रवृत्ति नाम के छः प्रमाण मीमासा दर्शन के पन्सम अध्याय में विणत हैं [(१) क्रम या पूर्वापर काल के वाचक शब्द को यहाँ श्रुति पद से अभिहित किया गया है, जैसे "वेद कृत्वा वेदी कराति" इत्यादि स्थलों पर 'क्त्वा' प्रत्यय पूर्वकाल का वाचक होने के कारण 'श्रुति' कहलाता है, अतः एक मुट्टी कुशा को बीच से मोड़-तोड़ कर एक गाँठ लगा दी जाती है, उसे वेद कहते हैं, वेद का निर्माण कर लेने के पश्चात् हो वेदी का निर्माण किया जाता है।

(२) 'अर्थ' शब्द प्रयोजन का वाचक है, प्रयोजन या साध्य-साधनभाव के आधार पर ओदनादि का पाक पहले और अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान पश्चात् किया जाता है।

(३) ''सिमधो यजित वसन्तमेवत्नामवरुन्धे, तनूनपातं यजित ग्रीष्ममेवावरुन्धे, इडो यजित वर्षा एवावरुन्धे, बिर्ध्यजित शरदमेवावरुन्धे, स्वाहाकारं यजित हेमन्तमेवावरुन्धे'' (त. सं. २१६१११) यहाँ पर सिमधादिसंज्ञक पाँच प्रयाज कर्मों के विधायक पाँचों वाक्यों का पाठ जिस क्रम से है, उसी क्रम से उन कर्मों का अनुष्टान किया जाता है, इस क्रम को पाठ-क्रम कहते हैं।

(४) ज्योतिष्टोम नाम के प्रकृतिभूत कर्म का अनुष्ठान पाँच दिनों में सम्पन्न होता है, अत एव उसके अङ्गभूत 'अग्नीषोमीय, सवनीय और आनुबन्ध्य'—इन तीन पशु-मागों का अनुष्ठान भिन्न-भिन्न दिनों में होता है—सर्वप्रथम अग्नीषोमीय पशु-याग का अनुष्ठान चतुर्थ दिन में, सवनीय पशु-याग का अनुष्ठान पञ्चम दिन प्रातःसवन के प्रधात और आनुबन्ध्य-याग का अनुष्ठान पञ्चम किया जाता है।

प्रकृति याग के सभी अङ्ग विकृति याग में लिए जाते हैं, किन्तु साद्यस्क्रसंज्ञक विकृति याग एक ही दिन में सम्पन्न किया जाता है। दीक्षादि सभी कृत्यों का सद्यः अनुष्ठान होने के कारण इस विकृति कर्म का नाम साद्यस्क्र है—''दीक्षादि सद्यः सर्व क्रियते'' (कात्या. श्री. सू. २२।३।२७)। कथित तीनों पशु-यागों का अनुष्ठान यहाँ एक ही सवन-काल में किया जाता है—''सह पश्नालभते'' (कात्या. श्री. सू. २२।३।२८)। प्रकृति कर्म में सवन-काल सवनीय

तथेह कमो विवक्षितः, शेषशेषित्वे अधिकृताधिकारे वा प्रमाणाभावात , धर्मब्रह्म-

#### भागमी

आह 🕸 शेषशेषित्वे प्रमानाभावात् 🥹 । शेषाणां समिदादीनां शेषिणाधाग्नेयादीनावेकफलवदुपकारोप-निबद्धानाभेकफलाविष्ठम्नानाभेकप्रयोगवस्रनोपगृहीतानामेकाधिकारिकर्तुकाचायेक्यौर्णमास्यमावस्याकालस-

### भाग्रती-व्याख्या

पशु-याग का स्थान माना जाता है, अतः 'स्थान' प्रमाण के आघार पर सवनीय पशु, उसके पञ्चात् अग्नीषोमीय और अन्त में आनुबन्ध्य पशु का अनुष्ठान किया जाता है—"सौत्येऽहनि अम्नीषोमीयसवनीयानुबन्ध्यान् पश्नन् क्रमेण सहैव (तन्त्रेण) सवनीयकाले आलभेत । तत्र स्थानित्वात सवनीयः स्वस्थान न जहाति, अग्नीबोमीयस्त स्वस्थानात् प्रच्यावितः सवनीया-त्पञ्चाद भवति" ( कात्या. श्री. स्. व्या. २२।३।२८ )।

( प् ) 'मुख्य' का अथं प्रधान है, प्रधान कर्म के क्रम से अङ्ग कर्मों का अनुष्ठान करना मूख्य-क्रम कहलाता है। जैसे कि दशयाग में तीन प्रधान कर्मों के तीन हिंव द्रव्य होते हैं-(१) आग्नेय पुरोडाश, ऐन्द्र दिध और ऐन्द्र पयः। "प्रयाजशेषेण हवींवि अभिधारयति"— इस वाक्य के द्वारा प्रयाज-शेष (प्रयाज कर्मों के अनुष्ठान से बचे हुए घृत ) से उक्त तीनों हिवयों का अभिधारण विहित है। पहले किस हिव का अभिधारण होगा और प्रधात किसका ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि प्रधान कर्मी का अनुष्ठान जिस क्रम से होता है. उसी क्रम से उनके हवियों का अभिधारण भी करना चाहिए। आग्नेय याग का अनुष्ठान पहले होता है, उसके पश्चात् ऐन्द्र याग का, अतः आग्नेय हिव (पुरोडाश ) का अभिधारण पहले और उसके पश्चात् क्रमशः ऐन्द्र दिध और ऐन्द्र पयः का अभिधारण किया जाता है-इसी का नाम मूख्य-क्रम है।

(६) "सप्तदश प्राजापत्यान् पश्नालभते" (तै. बा. ३।४।३) इस वाक्य के द्वारा प्रजापति देवता के उद्देश्य से सत्तरह पशुआं (छागों) का अनुष्ठान विहित है। पशुओं के उपाकरण ( मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्पर्श और सम्प्रदानभूत देवता का निदंश ), नियोजन ( यूप में पशु को बाँघना ) और पर्यानिकरण आदि जो संस्कार विहित हैं, उनका किस क्रम से अनुष्ठान किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर है-प्रवृत्तिक्रम से [ उपाकरण जिस पशु से आरम्भ कर जिस पशु में समाप्त किया, उसी क्रम से नियोजनादि अङ्गों का अनुष्ठान प्रवृत्ति-क्रम कहलाता है]। उनमें से कर्मावबोध और ब्रह्म-जिज्ञासा का क्रम (पौर्वापर्यभाव) यदि श्रुति और अर्थ (प्रयोजन ) के आधार पर नहीं हो सकता, तब पाठ, स्थान, मूस्य और प्रवृत्ति के द्वारा सम्भव हो जायगा।

समाधान - उक्त शंका का परिहार करते हुए भाष्यकार ने कहा है-शेषशेषित्वे प्रमाणाभावात्''। ''शेष: परार्थत्वात्" (जै. सू. ३।१।१) इस सूत्र में 'शेष' सन्द का अर्थ अङ्ग और उसका सक्षण किया गया है - पारार्थ्य । जो पदार्थ किसी पर (प्रधान ) को अपने सहयोग से सम्पन्नता या पूर्णता प्रदान करता है, उसे शेष कहते हैं। शेष का लक्षण कर देने से शेषी ( अङ्गी ) का लक्षण अपने-आप सिद्ध हो जाता है —

शेषलक्षणमात्रोक्तावर्थात्स्याच्छेषिलक्षणम् ।

अतः शेषः परार्थत्वादित्युक्तं शेषलक्षणम् ॥ ( तं ॰ वा० पृ० ६५३ )

समिव् , तनूनपातादि प्रयाज कर्म शेष हैं उनके शेषी (अङ्गो) हैं—आग्नेयादि याग। शेष और शेषी—दोनों एक स्वर्गरूप फल के उद्देश्य से विहित हैं। दोनों एक ही प्रयोग-विधि के द्वारा गृहीत हैं, दोनों एक ही अधिकारी (स्वर्गकामनावान्) व्यक्ति के द्वारा सम्पादनीय हैं

•बढानां युगपदनुष्ठानासक्तेः सामर्ध्यात् कमप्राप्तौ तष्टिशेवापेक्षायो पाठादयस्तःक्षेदनियमाय प्रभवन्ति, यत्र तु न शेवशेषिभावो नाप्येकाधिकारावच्छेदो यथा सौर्य्यार्य्यमणप्राजापत्यादीनां तत्र कमभेदापेक्षाः भावात्र पाठादिः कमिवशेवनियमे प्रमाणम्, अवर्जनीयतया तस्य तत्रागतत्वात् । न चेह धर्मबद्धाजिज्ञासयोः शेवशेषिभावे श्रुत्यादीनामन्यतमं प्रमाणमस्तीति ।।

ननु क्षेत्रशोषभावाभावेऽपि कमित्यमो दृष्टः, यथा गोबोहनस्य पुरुवार्थस्य दर्शपौर्णमासिकैरङ्गैः सह, यथा वा दर्शपौर्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजतेति दर्शपौर्णमाससोमयोरशेषश्चेषिणोरित्यत आह

### भामती-व्याख्या

श्रीर एक ही अमावास्या और पौर्णमासी तिथि में किए जात हैं। अतः उक्त द्विविध कमीं का सहानुष्ठान करना है, किन्तु युगपत् सभी कमों का अनुष्ठान सम्भव नहीं, फलतः किसी क्रम का अवलम्बन कर साङ्ग प्रधान कर्म का सम्पादन करना होगा, क्रम विशेष का निर्णय करने के लिए पाठ, स्थानादि प्रमाणों की अपेक्षा होती है। जिन कर्मों में न तो शेष-शेषिभाव होता है और न एक ही अधिकारी व्यक्ति के द्वारा सम्पादनीयत्व, जैसे—सौर्य, आर्यमण और प्राजापत्यादि [सौर्य चर्छ निर्वपेद् ब्रह्मवर्चस्कामः'' (ते॰ सं० २।३।२।३), अर्यमणे चर्छ निर्वपेद् सुवर्गकामः'' (ते॰ सं० २।३।४।१) ''प्राजापत्यं चर्छ निर्वपेच्छतकृष्णलमायुष्कामः'' (ते॰ सं० २।३।४।१) कर्मों में क्रम की अपेक्षा ही नहीं, अतः क्रम-विशेष-बोधक पाठादि प्रमाणों का उपयोग नहीं हौता। फिर भी उन कर्मों का युगपत् (एक काल में) अनुष्ठान न होकर किसी-न किसी क्रम से होता है. वह क्रम वहां अवर्जनीय होने के कारण स्वभाव-सिद्ध है, किसी प्रमाण से प्रयुक्त नहीं। प्रकृत (कर्मावबोध शौर ब्रह्म-जिज्ञासा) में शेषशेषभाव (अङ्गाङ्गि-भाव) किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं, अतः ब्रह्म-जिज्ञासा में कर्मावबोधानन्तर्य आवश्यक नहीं।

शृक्का-शेषशेषिभाव न होने पर भी क्रम का नियम देखां जाता है, जैसे गोदोहन पात्र में जल-प्रणयन और दर्शपूर्णमास कर्म के अङ्गों में क्रम माना जाता है [दर्शपूर्णमास कर्म के अङ्ग कलाप का आरम्भ जल-प्रणयन से होता है। आचमन के लिए किसी पात्र में जल भर कर रखना जल-प्रणयन कहलाता है। सामान्यतया "चमसेनापः प्रणयेत्" ( आप॰ श्रौ॰ सू० १।१५।३ ) इस विधि के द्वारा चमस नाम के काष्ट्रमय पात्र में जल-प्रणयन किया जाता है, पशुरूप अवान्तर फल के उद्देश्य से उस मृण्मय पात्र में जल-प्रणयन विहित हैं, जिसमें गो दुही जाती है—''गोदोहनेन पशुकामस्य'' (आप० श्रौ॰ सू० १।१६।२)। यद्यपि दर्शपूर्णमास का अङ्गभूत जल-प्रणयन गोदोहन में किया जाता है. अतः गोदोहन पात्र में कर्माङ्गत्य और उसका पशु-कामनारूप स्वतन्त्र फल कीर्तित है, अतः गोदोहन में पुरुषार्थत्व ( पुरुषाङ्गत्व ) भी प्रतीत होता है, तथापि गोदोहन में पुरुषार्थत्व माना गया है—''यस्मिन् प्रीतिः पुरुषस्य लिप्सार्थ-लक्षणाऽविभक्तत्वात्" (जे॰ सू॰ ४।१।२) । यद्यपि गादोहन दर्शपूर्णमासरूप क्रतु (यज्ञ) का उपकारक है, तथापि इतने मात्र से गोदोहन मात्र में क्रत्वङ्गत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुरुषार्थभूत गोदाहन से भी क्रतु का उपकार सिद्ध हो जाता है। फलतः गोदोहन और दर्शपूर्णमास का अङ्गाङ्गिभाव न होने पर भी यह क्रम माना जाता है कि गोदोहन पात्र में जरु-प्रणयन कर लेने के पश्चात् ही दर्शपूर्णमास के पूर्वाङ्गों का अनुष्ठान किया जाता है ] वैसे ही प्रकृत में कर्मावबोध और बहा-जिज्ञासा का क्रम (पूर्वापरभाव) क्यों नहीं माना जा

अथवा ''दर्शपूर्णमासाध्यामिष्ट्वा सोमन यजेत'' इस वाक्य में 'क्त्वा' प्रत्यय के द्वारा दर्शपूर्णमास और सोमयाग का क्रम माना जाता है, वैसे ही धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासा

अधिकृताधिकारे च प्रमाणाभावाद् ॐ—इति योजना । स्वगंकामस्य हि दर्शपौणंमासाधिकृतस्य पृष्ठु-कामस्य सतो वर्शपौणंमासकत्वर्थाध्य्रणयनाश्चिते गोदोहनेऽधिकारः । नो खलु गोदोहनद्रव्यमस्याध्यसाणं साक्षात् पश्चन् भावियतुमहंति । न च व्यापारान्तराविष्टं श्रूयते यतस्तदङ्गक्रममितपतेत् । अध्यणयनाश्चितं तु प्रतीयते "चमसेनापः प्रणयेव् गोदोहनेन पशुकामस्य" इति समिभव्याहारात् , योग्यत्वाच्चास्यापां प्रणयनं प्रति । तस्मात् ऋत्वर्याध्यणयनाश्चितत्वाव् गोदोहनस्य ताक्कमेण पुरुवार्थमिष गोदोहनं क्रमदिति सिद्धम् । श्रुतिनिराकरणेनविष्टिसोनकमवदिष क्रमोऽच्यपास्तो वेदितव्यः ।

रोवशेषित्याधिकृताधिकाराभावेऽपि क्रमो विवच्येत, यखेकफलावच्छेदो भवेत्, यथाग्नेयादीनां वच्चामेकस्थांफलावच्छिम्मानां, यदि वा जिल्लास्यब्रह्मगोऽशो धर्मः स्यात्, यथा चतुर्लक्षणीव्युत्याद्यं ब्रह्म केनिवित्केनिविदंशेनेकेन लक्षणेन व्युत्पाद्यते तत्र चतुर्णा लक्षणानां जिल्लास्याभेदेन परस्परसम्बन्धे सति

# भामती-ध्याख्या

का क्रम स्थिर हो सकता है [ सोमयाग का अनुष्ठान दो प्रकार से होता है—(१) अग्न्याघान करने के अनन्तर अथवा (२)अग्न्याधान करके दर्शपूर्णमास याग का अनुष्ठान कर लेने के पश्चात् । द्वितीय कल्प में दर्शपूर्णमास और सोमयाग का क्रम विवक्षित है । सोमयाग और दर्शपूर्णमास—दोनों स्वतन्त्र कर्म हैं, उनमें किसी प्रकार का अङ्गाङ्गिभाव नहीं होता, फिर भी आनन्त्यं काल का विधान माना गया है—"उत्पत्तिकालविशये कालः स्याद् , वाक्यस्य तत्प्रधानत्वात्" (जैं सू॰ ४)३।३७) ]।

समाधान-उक्त आशङ्का का परिहार करते हुए भाष्यकार ने कहा है-"अधिकृता-धिकारे वा प्रमाणाभावात्"। स्वर्गफलक दर्शपूर्णमास कर्म का जो अधिकारी पुरुष है, उसी का गोदोहन में जल-प्रणयन का अधिकार है, अन्य का नहीं। अर्थात् "गोदोहनेन पशुकामस्य"— यहाँ पर तृतीया विभक्तिरूप श्रुति के द्वारा जो गोदोहन पात्र में पशुरूप फल की करणता प्रतिपादित है, वह तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि गोदोहन पात्ररूप द्रश्य किसी व्यापार से युक्त नहीं हो जाता, उद्यमन-निपातनादि व्यापार से युक्त कुठारादि में ही करणता मानी जाती है, अतः प्रकृत में जल-प्रणयनरूप व्यापार से युक्त गोदोहन में फल-साधनता बन सकेगी। "चमसेनाप: प्रणयेद् गोदोहनेन पशुकामस्य"-ऐसा समिष्याहार जलप्रणयनरूप व्यापार का ही समर्पण करता है और गोदोहन-व्यापार में उस जलप्रणयन की योग्यता निहित होती है। अतः क्रत्वङ्गभूत जलप्रणयन का आश्रयी होने के कारण गोदोहन पात्र का भी वही क्रम माना जाता है जो दर्शपूर्णमासगत जल-प्रणयन का है। इसी प्रकार सोम का अधिकारी व्यक्ति ही दर्शपूर्णमास का अनुष्ठान करता है। इस प्रकार कथित दोनों उदाहरणों में अधिकृताधिकार समानरूप से होने के कारण उन्में आनन्तर्य का नियम सम्भव हो जाता है। किन्तु प्रकृत में कर्मावबोध और ब्रह्मजिज्ञासा में किसी प्रकार का अधिकृताधिकार नहीं, प्रत्युत दोनों जिज्ञासाओं के अधिकारी पुरुष अत्यन्त भिन्न होते हैं। अधिकृताधिकारभाव न होने के कारण धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा का पौर्वापर्यभाव सम्भव नहीं । 'दर्शपूर्णमासाभ्यामिष्ट्वा'—यहाँ 'क्त्वा' प्रत्यय के द्वारा पौर्वापर्यभाव जैसा प्रतीत होता है वैसा धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा का कोई श्रीतक्रम सम्भव नहीं है।

शेषशेषिभाव या अधिकृताधिकारभाव न होने पर भी क्रम माना जाता है जैसे दर्श-पूर्णमासगत आग्नेय आदि छः कर्मी का, क्योंकि वे सभी एक स्वर्गरूप फल के उद्देश्य से विहित हैं। अथवा धर्म जिज्ञास्यभूत ब्रह्म का यदि अंश होता तब भी धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा का वैसे ही क्रम विविधात हो सकता था, जैसे कि ब्रह्मसूत्र के चार अध्यायों का जिश्वासयोः फलजिश्वास्यमेदाच्च । अभ्युद्यफलं धर्मद्वानं, तच्चानुष्टानापेक्षम् । निःश्चेयसफलं तु ब्रह्मविद्वानं, न चानुष्टानान्तरापेक्षम् । भव्यश्च धर्मो जिल्लास्यो म ज्ञानकाले अस्त, पुरुषव्यापारतन्त्रत्वात् । इह तु भूतं ब्रह्म जिल्लास्यं नित्यत्वात्र पुरुष-ध्यापारतन्त्रम् । चोदनाप्रवृत्तिमेदाच्च । या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये

भामती

क्रमो विवक्तितस्तयेहाप्येकिजिज्ञास्यतया पर्मब्रह्माजिज्ञासयोः क्रमो विवक्ष्येत, न चैतदुभयमप्यस्तीत्याह क्र फलिज्ज्ञास्यमेदाच्च छ । फलभेदं विभज्यते छ अभ्युदयफलं वर्मज्ञानम् इति छ । जिज्ञासाया वस्तुतो ज्ञानतम्त्रस्वाद्ज्ञानफलं जिज्ञासाफलिमिति भावः । न केवलं स्वरूपतः फलभेदः, तदुश्यादनप्रकारभेदाविष ताब्रोद इत्याह छ तच्चानुष्टानायेक्षं ब्रह्मज्ञानं च नानुष्टानान्तरायेक्षम् छ । शाब्दज्ञानाभ्यासान्नानुष्टानाम्त-रमयेक्षते, नित्यनैनित्तिककर्मानुष्टानसहभायस्यायास्तत्वादिति भावः ।

जिज्ञास्यभेवमारयन्तिकमाह & भव्यश्च धर्म इति & । भविता भव्यः, कर्त्तरि कृत्यः । भविता च भावकत्र्यापारिनर्वर्त्यंतया तत्तन्त्र इति ततः प्राग् ज्ञानकाले नास्तोत्यर्थः । भूतं सत्यं, सर्वेकान्ततो न कदा चिदसदित्यर्थः । न केवलं स्वरूपतो ज्ञिज्ञास्ययोभेंदो ज्ञापकप्रमाणप्रवृत्तिभेवादिष भेद इत्याह & चोदनाप्रवृत्तिभेदाच्य & । चोदनेति वैदिकं धन्दमाह, विदोवेच सामान्यस्य लक्षणात् । प्रवृत्तिभेदं

मामती-व्याख्या

विचारणीय एक ब्रह्मतत्त्व को लेकर चारों अध्यायों का क्रम माना जाता है, वैसे ही प्रकृत में धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा का क्रम माना जा सकता था। इन ( एकफलोट्देश्यत्व और जिज्ञास्याभेद ) दोनों का अभाव दिखाते हुए माध्यकार कहते हैं—"फलजिज्ञास्यभेदाच्च।" फलभेद का स्पष्टीकरण किया जाता है — अभ्युदयफलं धर्मज्ञानं, निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मज्ञानम् । जिज्ञासा ज्ञान का अङ्ग होने के कारण ज्ञान के फल को ही जिज्ञासा का फल कह दिया गया है। स्वर्ग आदि अभ्युदय और मोझरूप फल का स्वरूपतः ही भेद नहीं अपितु उनके उत्पादन क्रम में भी स्पष्ट भेद होता है -तच्चानुष्ठानापेक्षम् । अर्थात् केवल वर्मज्ञान से स्वगं आदि फल की निष्पत्ति नहीं होती अपितु वेदार्थज्ञान के पश्चात् कर्मानुष्ठान अपेक्षित होता है, किन्तु ब्रह्मज्ञान के अनन्तर किसी प्रकार के कर्मानुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती। शाब्दज्ञानाम्यास को छोड़कर नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मानुष्ठान का सहभाव निराकृत हो चुका है। जिज्ञास्य-भेद प्रकट किया जाता है - भव्यश्च धर्मी जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति । 'भव्यः' इस पद में 'कृत्य' प्रत्यय का अर्थ कर्त्ता है। भावक के व्यापार से जनित होने के कारण ज्ञानकाल में उसकी सत्ता नहीं मानी जा सकती। प्रकृत में जिज्ञास्य है—"इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्यं नित्यत्वान्न पुरुषव्यापारतन्त्रम्।" 'भूतम्' पद का अर्थ है - सत्यम्। सत्य कभी असत् नहीं हो सकता कि उसे सत् बनाने में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा होती। दोनों जिज्ञास्य पदार्थों का स्वरूपतः ही भेद नहीं, अपितु ज्ञापक (प्रमाणादि ) का भेद भी है-चोदनाप्रवृत्तिभेदाच्च । 'चोदना' पद के द्वारा सामान्य वैदिकशब्दों का ग्रहण किया गया है। चोदना, विधि या प्रवर्तक शब्द वैदिक मन्दों के एकदेशभूत हैं। अतः चोदना पद की लक्षणा समस्त वैदिकशन्दराशि में की गई है। [ ''चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टिमत्येवं जातीयकमर्थं शवनोत्यव गमियतुम्'' ( शा॰ भा॰ पृ॰ १३ ) इस भाष्य की व्याख्या करते हुए श्री कुमारिस्नमट्ट ने कहा है-

"चोदनेत्यब्रवीच्चात्र शब्दमात्रविवक्षया । न हि भूतादिविषयः कश्चिदस्ति विधायकः ॥" (श्लो॰ वा॰ पृ॰ ४७) ] प्रवृत्ति-भेद दिखाया जाता है—"या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये नियुञ्जानैव नियुक्षानैव पुरुषमववोधयति । ब्रह्मचोदना तु पुरुषमववोधयत्येव केवलम् , अयबो-भामती

विभक्तते 🕸 या हि चोदना धर्मस्य इति 🍪 । आज्ञादीनां पुरुवाभिप्रायमेदानामसम्भवादपौरुवेये वेदे चोबनोपदेश: । अत एवोक्तं "तस्य ज्ञानमुपदेशः" इति । सा च साध्ये च पुरुवन्यापारे भावनायां, तद्विवये च यागाबी, स हि भावनाविषयः, तदधीननिरूपणस्वात् प्रयस्नस्य भावनायाः । विज् बन्धन इत्यस्य षातीविषयपदन्युत्पत्तेः । भावनायास्तब्द्वारेण च यागावरपेचितोपायतामवगमयन्तो तत्रेचछोपहारमुखेन पुरुषं नियुश्वानेव यागादिश्यमंमवबोधयति नान्यथा । ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबोधयस्येव केवलं न तु प्रवर्त्तयस्यवबोधयति । कृतः, अवबोधस्य प्रवृत्तिरहितस्य चोदनाजन्यत्वात् ।

## भामती-व्याख्या

पुरुषमवबोधयति, ब्रह्मचोदना पुरुषमवबोधयत्येव केवलम् ।'' प्रवर्तक वाक्य को चोदना कहते हैं, जैसा कि शबरस्वामी कहते हैं-"चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः" (शाबर. पृ. १२)। लोक में वैसे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं - (१) आज्ञा, (२) प्रार्थना और (३) अनुज्ञा जिसे—'गां नय' यह वाक्य जब बड़े पद का कोई व्यक्ति अपने से छोटे पदवाले को कहता है, तब इस वाक्य को आजा वाक्य कहा जाता है, जब उसके विपरीत छोटी पदवी का व्यक्ति अपने से बड़ी पदवीवाले को कहता है, तब उस वाक्य की प्रार्थना वाक्य कहते हैं और उक्त दोनों विधाओं से भिन्न जब किसी कार्य का अनुमोदन या समर्थन मात्र किया जाता है, तव वह वाक्य अनुज्ञा वाक्य माना जाता है ]। पीरुषेय वाक्यों में ही आजादि सम्भावित हैं, वेद में नहीं, अतः वेद में 'चोदना' शब्द का 'उपदेश' अर्थ माना जाता है। इष्ट-साधनता के प्रदर्शक वाक्य को उपदेश कहते हैं, जैसे श्री शबरस्वामी ने "श्येनेन अभिचरन् यजेत" — इस वाक्य के विषय में कहा है - "नैव श्येनादयः कर्त्तव्या विज्ञायन्ते, यो हि हिसितुमिच्छेत् तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेशः" ( शाबर पृ. १९ )। महर्षि जैमिनि भी कहते हैं -''तस्य ज्ञानमुपदेशः'' (जै. सू. १।१।५)। यहाँ 'तस्य ज्ञानमुपदेशः' का अर्थ है—धर्मस्य ( ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञापकं ) प्रमाणमूपदेशः ।

वह धर्म-चोदना [ ''अग्निहोत्रं जुहुयात्''—इत्यादि वाक्यावली ] अपने साध्यभूत पुरुष-व्यापारात्मक आर्थीभावना और आर्थीभावना के विषयीभूत यागादि में पुरुष को नियुक्त करती हुई यागादि कर्म का ज्ञान कराती है, क्योंकि वह ( यागादि कर्म ) आर्थी भावना का विषय होता है। आर्थी भावना को नैयायिकों की भाषा में आत्मा का प्रयत्न ( कृतिसंज्ञक गुण ) कहा जाता है। जैसे ज्ञान का निरूपण विषय के बिना नहीं हो सकता, वैसे ही प्रयतन-रूप भावना का विषय के बिना निरूपण नहीं हो सकता, अत एव यागादि को भावना का विषय ( नियत सम्बन्धी ) माना जाता है, जो बन्धनार्थंक 'षित्र' धातु से निष्पन्न हुआ है, यह विगत 9. ७ पर कहा जा चुका है। "यजेत स्वर्गकामः" इत्यादि चोदना (विधि) वाक्यों का प्रतिपाद्य है—आर्थी भावना, भावना का विषय है— याग, अतः याग में स्वर्गादिरूप इष्ट पदार्थ की साधनता का बीध कराता हुआ उक्त चोदना वाक्य यागानुष्ठान की इच्छा उत्पन्न कर देता है, उस इच्छा से यागादि के सम्पादन में पुरुष की प्रवृत्ति स्वतः हो जाती है [चोदना वाक्य केवल विषय वस्तु का अवबोध ही नहीं कराता, अपितु बोध्यमान पदार्थ में इष्ट-साधनता वताकर प्रवृत्त कर देता है, अत एव चोदना वाक्य को प्रवर्तक वाक्य भी कहा जाता है ]। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"—इत्यादि ब्रह्म-प्रतिपादक वाक्य केवल अज्ञात ब्रह्म का ज्ञानमात्र कराते हैं, विषय वस्तु के सम्यादन में प्रवृत्त नहीं करते, क्योंकि जो किसी प्रकार की प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, ऐसा ही त्रह्मावबोध केवल वेदान्त वाक्यों से उत्पन्न होता 💐 ।

# पस्य योवनाजन्यत्याय पुरुषोऽवषोधे नियुज्यते । यधाऽसार्थसंनिकर्षेणार्थावयोधे,

भामती

गणातमा वातव्य इत्वेतद्विषिपरैवंशन्तैस्तवेश्वाक्वतयाऽवयोचे प्रवसंयद्भिरेव पुरुषो अह्याववोध्यत इति समानार्थ धर्मचोवनानिर्वह्योचनानिर्मायत आह क न पुरुषोऽववोचे नियुज्यते क । अधमभिन्तिगः—न तावषु अह्यसाखात्कारे पुरुषो नियोक्तव्यः, तस्य ब्रह्मस्वामाव्येन नित्यस्थावकार्यंत्वात् । नाष्युषातमाद्यो, तस्या वर्षि आनप्रकर्षे हेतुभावस्यास्वयभ्यतिरेक्तिद्धत्या प्रासत्वेनाविष्यस्थात् । नाषि वाव्यवोचे, तस्यान्वधीतवेषस्य पुरुषस्य विवित्तपवत्तवर्षस्य समिष्णतक्षाव्यस्यावतस्वस्याप्रस्यूहमृत्यसः । वाव्य वृद्यस्त्याह् क वयावार्षा इति क । वार्षित्तके वोजयति क तद्ववृ इति क । जपि वास्मज्ञान-विषयरेषु वेवानोषु नात्मसस्ववितिक्रयः वाद्यः स्थाप्, निहं तवात्मसस्वयरास्ते, किन्तु तच्जानविषयराः, यायस्य ते त एव तेवासर्थः । न च वोवस्य बोध्यनिद्धावारपेक्षितस्वावस्थापरेन्योऽपि वोध्यतस्ववितिक्रयः, वनारोवेणापि तपुनपतः । तस्त्राण वोवविषयराः वेवानतः इति सिद्धम् ।

#### भामती-अ्यास्या

राहा—"आतमा वा अरे द्रष्ट्रयाः, श्रोतव्यो मन्तव्यः" (बृह. उ. २।४।५) इत्यादि विधि परक वेदान्त-वाक्य केवल ब्रह्मावबोध के जनक नहीं, अपितु उसमें प्रवर्तक भी होते हैं, क्योंकि 'तब्य' प्रत्ययरूप विधि से एकवाक्यतापन्न हैं, ब्रतः उन वेदान्त-वाक्यों में प्रवर्तकता का रहना अनिवार्य है। इस प्रकार धर्म-चोदना की समानता ही ब्रह्म-चोदना में प्रयंवसित होती है।

खनाधान—उक्त बाजञ्का का प्रतीकार करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"न पुरुषोऽ-वनोधे नियुज्यते"। बाग्य यह है कि यदि वेदान्त-वाक्यों को ब्रह्मावबोध में प्रवर्तक माना बाता है, तब क्या (१) ब्रह्मविषयक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में ? या (२) ब्रह्मोपासना में ? अथवा (३) परोक्षात्मक शाब्दबोध में ? प्रथम कल्प उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्म-साक्षात्कार ब्रह्म-क्य होने के कारण नित्य है, किसी प्रकार की कृति के द्वारा निष्पादनीय नहीं होता। द्वितीय कल्प भी संगत नहीं, क्योंकि किसी वस्तु का निरन्तर दीर्घ समय तक अनुचिन्तन (उपासन) करने से उस विषय का साक्षात्कार सहजतः (अन्वय-व्यत्तिरेक से) सिद्ध है, अतः 'ब्रह्मो-पासनया ब्रह्मसात्कार' भावयेत्'—ऐसा विधान निरर्थंक है। तृतीय कल्प भी सम्भव नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को पद पदार्थं का संगति-ग्रहणादि हो गया है, उसे वेदान्त-वाक्यों का अवण करते ही ब्रह्म का शाब्द-बोधात्मक ज्ञान विधि के विना वैसे ही सम्पन्न हो जाता है, जैसे इन्द्रियार्थ-सिक्तक्षं के बनन्तर नियमतः अर्थ-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।

दूसरी बात यह भी है कि यदि बेदान्त-वाक्य ज्ञान-विधिपरक माने जाते हैं, तब वेदान्त-वाक्यों के द्वारा आत्मतत्त्व का शान्दबोधात्मक निश्चय नहीं हो सकेगा, क्योंकि वेदान्त-वाक्य आत्मतत्त्वपरक न होकर ज्ञानविधिपरक माने जाते हैं। उस शन्द का वही मुख्य अर्थ माना जाता है, जो जब्द यत्परक होता है, फलतः इस पक्ष में वेदान्त-वाक्यों से जन्य आत्म-ज्ञानविषयक बोध ही उत्पन्न होगा, आत्मतत्त्वविधयक बोध नहीं। यदि कहा जाय कि आत्म-विषयक बोध की विधि में भी विधेयभूत बोध अपेक्षित है और उक्त बोध अपने विषयीभूत आत्मतत्त्व के बिना सम्भव नहीं, अतः बोधविधिपरक वेदान्तवाक्यों से भी आत्मतत्त्व का निश्चय को नहीं नहीं करता , जैसे "वाचं धेनुमुपासीत" (वृह्च उ प्राना१) यहाँ पर मेनु-भावना वास्तविक धेनु की अपेक्षा नहीं करती [ जैसा कि आगे चल कर कहा जायगा—"कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविदोधः" ( ज्ञ. सू १४४१० )। श्रुति भी विस्पष्ट

तहत् । तस्मात्किमपि वक्तन्यम्—यदनन्तरं अग्रजिशासोपविषयत इति । उच्यते— नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थभोगविरागः, शमदमादिसाधनसंपत् , मुसुश्चत्वं

मामवा

शक्तसमुपसंहरति क तस्मारिकमपि वश्यव्यम् इति क । यस्मिग्नसित सद्दाजिसासा न अविति सित तु भवली भवत्येक्त्यवंत्यवह क उच्चते—ित्यावित्यवस्तुविकेकः इत्यादि क । नित्यः प्रायमात्त्र्याः, श्रानित्या वेहेन्द्रियविषयादयः, तद्विषयविद्योद्वेको विस्त्यः, हृतमस्य सद्दाज्ञासमा, जातस्याद् बद्याणः । अय विवेको सानमात्रं न विस्त्यः, तथा सत्येच विषय्यासाद्यः संदायः स्यात्, तथा च न वैराम्यं भाव-येत्, अभावयन् कर्ण सद्धाविद्यासाहेतुः ? तस्मात्रेवं व्याक्येयम् । नित्यानित्यवोवित्याक्तिः विभिन्नके नित्यानित्यवद्यानित्यविके विभिन्नके नित्यानित्यवद्यानित्यविके विभिन्नके विद्यानित्यवद्यानित्यविके विभिन्नके विभिन्नके विभिन्नके विभिन्नके विभिन्नके विभिन्नके विभिन्नके विभन्नके विभन्य

भागती-व्याख्या

कहती है—"वाषध्याचेनोर्घेनुत्वम्" (बृह. उ. ५।८)]। फलतः अब्रह्म में ब्रह्मस्व-ज्ञान की जहाँ विधि है, वहाँ विधेय ज्ञान ब्रह्मतत्त्विध्यात्मक नहीं हो सकता। फलतः वेदान्त-वाक्यों को बोधविधिपरक नहीं माना जा सकता, धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासा का साम्य कथमपि स्थापित नहीं किया जा सकता, अतः कर्मावबोध को छोड़ कर "तस्मात् किमपि वक्तव्यम्, यस्मिन्नसति ब्रह्माजिज्ञासा न भवति"। ब्रह्मा-जिज्ञासा का असाधारण कारण प्रस्तुत करना होगा, वह है—"नित्यानित्यवस्तु-विवेकादि"। यहाँ निश्य (प्रस्पगारमा ) और अनित्य ( देह, इन्द्रिय और विषयादि ) का विवेक (भेद-निश्चय )—ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वैसा विवेक-निभ्नय है, तब बहा-जिज्ञासा की क्या आवश्यकता ? उसका फलीभूत ब्रह्माववोध पहले ही सुलभ है। यदि विवेक का वर्ष किया जाता है-सानमात्र। तब तो वह विपरीत भान से भिन्न संशयात्मक ज्ञान ही मानना होगा । संज्ञयात्मक ज्ञान से उसका कार्य वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता, वैराग्य की उत्पत्ति न करके विवेक-ज्ञान ब्रह्म-जिल्लासा का हेतु क्योंकर हो सकेगा? अतः उक्त भाष्य की ऐसी व्याख्या करनी चाहिए —िनस्य और अनित्य पदार्थों में वास करनेवाले पदार्थ को नित्यानित्यवस्तु कहा गया है, वह है-नित्यादि का धर्म । नित्य और अनित्यरूप धर्मी एवं उनके धर्मी का विवेक नित्यानित्यवस्तुविवेक है। आशय यह है कि 'यह आरमा नित्य और ये देहादि अनित्य हैं।—इस प्रकार धीम विशेष का उल्लेख करते हुए नित्यानित्य पदार्थों का विवेक भले ही न हो, सामान्यतः नित्य, अनित्य पदार्थ एवं उनके धर्मों का विवेक निश्चित ही है। नित्यत्व नाम है-सस्यत्व का, वह सस्यत्व जिसमें रहता है, वह सत्य पदार्थ सर्वया श्रद्धेय और उपादेय है। इसी प्रकार अनित्यस्य का अर्थ असत्यत्व है, वह जिसमें रहता है, वह अनित्य या असत्य है, जो कि अनुपादेय है। समस्त अनुभूयमान युष्मद् और अस्मत्प्रत्यय के विषयीभूत विषय और विषयी पदार्थी में जो ऋत, नित्य और सुखरूप सिद्ध होगा, वह उपादेय और जो अनित्य, अनृत और तापत्रय से युक्त (दु:खरूप) सिद्ध होगा, वह हेय होगा। यह है-नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक जो कि पूर्वजन्म अथवा इसी जन्म में उपाजित पुण्य-राशि के द्वारा विशुद्ध अन्तःकरण में समुत्पादित होता है। यह विवेक दृष्ट पदार्थों में अनुभव और अदृष्ट पदार्थों में युक्ति के द्वारा व्यवस्थापित

स्तीति बाध्यम् , तवभावे तदिधष्ठानस्यानृतस्याय्यनुषपत्तेः । जून्यवादिनामि शून्यताया एव सस्यस्वात् । अयास्य पुरुषधौरेयस्यानुभवोपपत्तिस्यामेवं सुनिपुणं निरूपयत आ च सत्यलोकाद् आ धावीवेर्जायस्य जियस्य पुरुषधौरेयस्यानुभवोपपत्तिस्यामेवं सुनिपुणं निरूपयत आ च सत्यलोकाद् आ धावीवेर्जायस्य जियस्यिति विपरिवर्त्तमानं धानमुहूर्त्त्रयामाहोरात्राधंमासमासत्वंयगवत्सरपुणवतुर्युगमन्वन्तरप्रलयमहाप्रलय-महासर्गावान्तरसर्गसंसारसागरोविभिरिनत्रमुह्यमानं तापत्रयपरीतमात्मानं च जीवलोकं धावलोक्यास्मिन् संसारमण्डलेऽनित्याश्चांचदुः सात्मकं प्रसंख्यानमुपावत्तंते ततोऽस्येतादशाजित्यानित्यवस्तुविवेकलक्षणात् प्रसंख्यानात् अ इहामुत्रार्थभोगविरागो भवति अ । अध्यते प्राध्यंत इत्यर्थः फलमिति यावत्, तिस्मन् विरागोऽनाभोगात्मिकोपेकाजुद्धिः ।

क्ष ततः शमदमादिसाधनसम्पत् क्ष । रागादिकवायमिदरामत्तं हि मन्स्तेषु तेवु विवयेषूच्यावय-मिन्द्रियाणि प्रवर्त्तंयद्विविधाश्य प्रवृत्तोः पुण्यापुण्यफला भावयत् पुरुवमितिधारे विविधदुःखन्वालाजित्तिः संसारहृतभुनि जुहोति । प्रसंख्यानाभ्यासलक्ष्ववैराग्यविरयाकभगनरागादिकवायमिदरामदं तु मनः पुरुवेणा-वशीयते वशीक्षियते । सोऽयमस्य वैराग्यहेतुको मनोविजयः शम इति वशीकारसंत्र इति चाख्यायते । विजितं च मनस्तत्त्वविषयविनियोगयोग्यतां नीयते, सेयमस्य योग्यता दमः । यथा दान्तोऽयं वृषभयुवा,

भामती-व्याख्या

होता है। 'इस असत्यात्मक प्रपन्ध में सत्य नाम की कोई वस्तु ही तीं, तब सत्यासत्य-विवेक क्योंकर होगा?'—ऐसी शाङ्का नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कोई सत्य वरतु नहीं, तब असत्य पदार्थ भी निराधार क्योंकर उपपन्न होगा? शून्यवादी भी शून्यता को सत्य मानता है अने नागार्जुन शून्यता का स्वरूप बताते हैं—

कर्मक्लेशक्षयान्मोक्षः कर्मक्लेशाः विकल्पतः।

ते प्रपञ्चात् प्रपञ्चस्तु भून्यतायां निरुध्यते ॥" (म- शा. १८।५)]। यह विवेकशील पुरुष-पुङ्गव अपने अनुभव और उपपत्ति के द्वारा जब गम्भीरतापूर्वक संसार चक्र का सिहावलोकन करता है, तब ऊपर सत्यलोक सं लेकर नीचे अवीचिसंज्ञक नरक लोक तक के विशाल सागर का जन्म-मरण रूपा विकराल प्रोत्तु ङ्ग तरङ्गों पर अपने-सहित सभी र्जावों को डूबते-उतरात देखता है, जैसा कि श्रुति कहती है -- 'जायस्व मियस्वेत्येतत् वृतीयं स्थानं तेनासौ लोकेन पूर्यते'' ( छां- ४।१।१ )। जन्मते-मरते सभी है, केवल उनकी आयु क्षण, मुहत्तं, मास, अहारात्र, अर्धमास, मास, ऋतु, अयन, वत्सर, युग, चतुर्युग, मन्वन्तर, प्ररुय, महाप्रलय, महासर्ग और अवान्तर सर्गादि के भेद से भिन्न होता है। यह सब कुछ देख-देख कर एक सच्चे विरक्त महापुरुष में विवेक-जनित उद्देग की आँधी चलने लगती है, वह आँधी ही ऐसे वराम्य का रूप बारण कर लेती है—''इहामुत्रार्थभागविरामा भवति।'' 'अर्थ' पद 'अर्थ्यत प्रार्थ्यत'—इस व्युत्पत्ति के आधार पर फल का वाचक है, उस फल के उपभोग से वैराग्य (अनाभोगात्मका उपेक्षा बुद्धि) उत्पन्न हो जाता है। उससे शम, दम, उपरित, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान नाम की पड्विध सम्पत्ति का लाभ हाता है, क्योंकि राग-हेषादि दोषों की मदिरा के मद में चूर मानय-मन विविध उच्चावच विषयों में इन्द्रियों को प्रवृत्त कर प्रवृत्ति-जनित पुण्यापुण्य फलों का सन्त्रयन करता हुआ मानव की अनन्त दु:खरूपी ज्वालाओं से व्याप्त संसाररूपी अग्नि में आहुति डालता है। विवेक के अभ्यास से प्राप्त वैराग्य का परिपाक रागाविरूपो मदिरा का मद उतार देता है, मद-विहीन मन को पुरुष जीत कर अपने वश में कर लेता है, वैराग्य से जनित इसी मानस-वर्शाकार की 'शम' संज्ञा होती है। वशीकृत मन में तत्त्वरूपी विषय की ओर अग्रसर होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, इसी योग्यता का नाम दम है, जंसे नये वल को लिए 'दान्तोऽयं वृषभयुवा'-ऐसा लोकः

च । तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्मजिश्वासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिश्वासितुं झातुं च, न विपर्यये । तस्माद्यशब्देन यथोकसाधनसंपत्त्यानन्तर्यमुपदिश्यते । अतःशब्दो हेत्वर्थः । यस्माद्भद प्रवाग्निहोत्रादीनां श्रेयःसाधनानामनित्यफलतां दर्शयति—'तद्यथेह

हरूकाकटाविवहनयोग्यः कृत इति गम्यते । आविग्रहणेन च विषयतितिक्षातवुपरमतस्वश्रद्धाः संगृद्धास्ते । अत एव श्रुतिः — "तस्मात् शान्तो दान्त उपरतस्तितिकृः श्रद्धावित्तो भूरवाऽऽरमन्येवारमानं पश्येत् सर्व-मात्मिन पद्यति'' इति । तवेतस्य शमदमादिकपस्य साधनस्य सम्परप्रकर्षः शमदमादिसाधनसम्पत् । ततोऽस्य संसारबाधनान्मुमुक्षा भवतीत्याह 🍪 मुमुक्षुत्वं च 🍪 । तस्य च नित्यशुद्धमुक्तसत्यस्वभावबह्यशानं मोक्षस्य कारणिमत्युपश्चत्य तिज्जज्ञासा भवति धर्मजिज्ञासायाः प्रागृष्वं च, तस्मात्तेवामेवानन्तर्यं न घर्मजिज्ञसाया इत्याह 🕸 तेषु हि इति 🌣 । न केवलं जिज्ञासामात्रमपि तु ज्ञानमपीस्याह 🍪 जातुं 🗷 🕸 । उपसंहरति । 🕸 तस्माव् इति 🕸 । ऋमप्राप्तमतःशब्दं व्याचव्टे । 🕸 अतःशब्दो हेस्वर्थः 🕸 । तसेवातः-शम्बस्य हेतुकपमर्थमाह ॐ यस्माद्वेद एव इति छ । अत्रैवं परिचोद्यते—सत्यं यथोक्तसाधनसम्परयनन्तरं अह्मजिज्ञासा भवति, सैव स्वनुपपन्ना, इहामृत्र फलोपभोगविरागस्यानुपपत्तेः । अनुकूलवेदनीयं हि फलम्, इष्टलक्षणस्वात् फलस्य । म चानुरागहेतावस्य वैराग्यं भवितुमहैति । दुःखानुषङ्गवदांनात् मुखेऽपि वैराग्य-मिति चेत्, हम्त भोः मुःखानुषङ्गाद् वुक्षेऽप्यनुरागो न कस्माद्भवति ? तस्भाःसुक्षे उपावीयमाने दुःकपरि-

# भामती-व्याख्या

व्यवहार होता है, जो हल और शकटादि के खीचने योग्य हो जाता है। भाष्य में प्रयुक्त "शमदमादि" यहाँ आदि शब्द के द्वारा बाह्य विषयों की तितिक्षा, उनस विरति और आत्मतत्त्व पर श्रद्धा का संग्रह किया जाता है। अत एव श्रुति कहती है-''तस्माच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः, श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत् सर्वमात्मनि पश्यिति"। यह शम-दमादिरूप साधनों की सम्पत् (प्रकर्ष) है। शम-दमादि से सम्पन्न पुरुष में संसाररूपी बन्धन से मुनुक्षा उत्पन्न होती है-- "मुमुक्षुत्वं च"। मुमुक्षु पुरुष को 'नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वरूप ब्रह्म का ज्ञान मोक्ष का साधन है'- ऐसा सुन कर ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह ब्रह्म-जिज्ञासा धर्म-जिज्ञासा के पहले भी हो सकती है और पश्चात् भी, सतः विवेक-वैराग्यादि का ही आनन्तर्य ब्रह्म-जिज्ञासा में होता है, धर्म-जिज्ञासा या कर्मावबोध का आनन्तयं नहीं ऐसा भाष्यकार कहते हैं—''तेषु हि सत्सु प्रागिप धर्म-जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम्"। केवल ब्रह्म की जिज्ञासा ही नहीं होती, अपितु ब्रह्म का ज्ञान भी होता है-- ''ज्ञातुं च''। अश्रशब्दार्थ के निरूपण का उपसंहार किया जाता है-- ''तस्मादथ-शब्देन यथोक्तसाधनसम्पत्त्यानन्तर्यमुपदिश्यते"।

क्रम-प्राप्त सुत्रस्थ 'अतः' शब्द की व्याख्या की जाती है—"अतः शब्दो हेत्दर्थः"।

उसी हेतुता का सामञ्जस्य किया जाता है —"यस्माहेद एव"।

शङ्का -यह जो कहा है कि विवेक वराग्यादि साधनों की सम्पत्ति के अनन्तर ब्रह्म-जिज्ञासा होती है, वह सम्भव नही, क्योंकि इस लाक के भीगों से लकर परलाक तक के उपभोगों से वराग्य नहीं हो सकता। उपभोग या फल सदैव अनुकूल ही प्रतीत होता है, अभीष्ट पदार्थ को ही फल कहा जाता है, वह सभी के अनुराग का कारण होता है, उससे वैराग्य क्योंकर होगा ? 'यद्यपि सुखात्मक वस्तु से स्वरूपतः वैराग्य सम्भव नहीं, तथापि लोकिक सुख दु:ख-मिश्रित है, अतः उससे वैराग्य हो सकता है'-ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब छोक में सुख और दु.ख मिश्रित हैं, तब मिश्रित तत्त्व से वैराग्य ही क्यों ? दु:ख में मुख के सम्बन्ध से अनुराग क्यों नहीं ? अतः न्यायोचीत मार्ग यह है कि सुख के ग्रहण और

हारे प्रयतितन्यम् अवर्जनीयतया बु:लमानतमिष परिहृश्य सुलमात्रं भोज्यते । तस्या—नत्यार्थी सदा-क्कान् तक्ष्यकान् मत्स्यानुपावत्ते, स याववावेयं ताववावाय विनवत्तते । यत्रा वा —पान्यार्थी सपकास्त्रानि वान्यान्याहरति, स याववावेयं तावदुपावाय निवत्तते । तस्माव् बु:लभयान्नानुकूलवेवनीयनेहिकं वाऽऽमृत्तिकं वा सुखं परिस्यकुमुजितम । निह भृषाः सन्तीति झालयो नोष्यत्ते, निभ्नुकाः सन्तीति स्वास्यो नाधि-बीयन्ते । अपि व दृष्टं सुखं वन्यनविनाविस्त्रज्ञन्म चितासक्रणेन बु:लेनाझातत्वावितभीक्षां त्यउये-तापि, न त्वामुक्तिकं स्वर्गादि, तस्याविनाजित्वात् । अयते हि "अपाम सोमनमृता अभूमा" इति । तथा व "अक्षय्यं ह वे वातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति" । न च कृतकत्वहेतुकं विनाशित्वानुमानमत्र सम्भवति । नरशिरःकपालशोचानुमानववागमवाधितविषयत्वात् । तस्मानुषोक्तसाधनसम्बर्ध्यश्रावाद्व सञ्चर् जिज्ञासेति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्ते आह भगवान् सूत्रकारः ॥ वतः इति ॥ । तस्यार्थं व्यावण्टे भाव्यकारः ॥ वस्माद् वेद एन इति ॥ । अयमभिसन्विः—सस्यं भृगभिक्षकावयः अभ्याः परिहर्त्तुं पाचककृषीवस्माविभः, दुःसं स्वनेकविधानेककारणसम्पातजनक्षक्यपरिहारम् अभातः साधनपारतः अधिवतास्थवमोद्दैः अयोः समस्तकृत-कपुसाविनाभाविनयमात् । नहि मथुविवसंपृक्तमन्तं विवं परित्यक्य समयु स्वयं शिक्ष्यिरणापि भोक्षुम् । अधितानुमानोदेइ स्तिः च "तद्यचेह कर्मचितः" इत्यावि वचनं स्वितसप्रतिपादकम् "अपाम सोमम्"

### भामती-व्याख्या

दु:ख के परिहार में यत्नशील होना चाहिए। अवर्जनीयतया दु:ख यादे प्राप्त भी हो जाता है, तब उसको छोड़ कर सुख का उपभोग वेसे ही करना चाहिए, जैसे मछली खानेवाला व्यक्ति काँटे-कूँटे के साथ ही मछली लाता है, किन्तु उसमें जितना उपादेय भाग होता है, उत्तना लेकर शेष छोड़ देता है। अथवा जंसे छिलकों (भूसी) के साथ घान लेकर उसमें से चावल निकाल कर भूसी का त्याग कर दिया जाता है। उसी प्रकार दु:ख के भय से अनुकूल वेदनीय सुख का परित्याग करना उचित नहीं। छोक में खेती को हानि पहुँचानेवाले मृग (जानवर) हैं, तो क्या खेती बीजी नहीं जाती? भिक्षकों के डर के मारे क्या भाजन नहीं पकाया जाता?

दूसरी बात यह भी है कि लोक-प्रसिद्ध चन्दन, विनता, बादि के सम्पर्क से जिनत सुख की क्षियता और दु:खिमिश्रतता को देखकर उसका परित्याग किया भी जा सकता है किन्तु पारलौकिक स्वर्गादि सुखों का त्याग सम्भव नहीं, क्योंकि वे नित्य माने गये हैं। "अपां सोममृता अभूम" ( शत. बा. २।६।२।१), "बक्षस्यं हवे चातुर्मास्यपाजिन: सुकृतं भवित" ( अथवंशि० ३ ) "स्वर्गादिसुख विनाशि, कृतकत्वाद् घटादिवत्"—इस प्रकार का अनुमान वैसे ही आगम प्रमाण से बाबित है, जैसे कि "नरिश्चरःकपालं शुचि, प्राण्यकृत्वात्"—यह अनुमान "नारं-स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं सवासा जलमाविशेत्" इत्यादि आगमों के द्वारा बाधित है। इसलिए कथित वैराग्यादि-घटित साधनों का सम्पादन सम्भव न हो सकने के कारण ब्रह्माजिज्ञासा क्योंकर उपपन्न होगी ?

समाधान—उक्त आशंका का निराकरण भाष्यकार कर रहे हैं—'यस्माद् बेद एव' इत्यादि। आशय यह है कि लोक-विश्रुत मृग और भिक्षुक आदि का निवारण कृषिबल आदि कर सकते हैं किन्तु लौकिक सुख में मिश्रित दुःख का परित्याग सम्भव नहीं। एवं छौकिक सुख की क्षयिता के कारण भी परित्याग ही न्यायोचित है। ''तह्यथेह कर्मंबितो लोकः क्षीयते'' ( छां. उ. ८।१।६ ) इत्यादि वचन मुख्यख्य से जन्य सुख की क्षयिता के प्रतिपादक हैं किन्तु ''अपां सोमम्' इत्यादि वाक्य अर्थवाद होने के कारण मुख्यार्थ के प्रतिपादक नहीं माने जाते, जैसा कि पौराणिकों ने माना है—''आश्रुतसम्प्सवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते''

कर्मचितो लोकः क्षीयते; पश्चमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' ( छान्दो० ८।१।६ ) इत्यादिः । तथा ब्रह्मचिकानादिष परं पुरुषार्थं दर्शयति —'ब्रह्मचिदाप्नोति परम्' (तैत्ति० २।१) इत्यादिः। तस्माद्यथोकसाधनसंपस्यनन्तरं त्रह्मजिह्नासा कर्तव्या। त्रहाणो जिक्कासा अहाजिकासा । त्रह्म च वश्यमाणलक्षणं 'जन्माचस्य यतः' इति । अत पच न 'ब्रह्म' शब्दस्य जात्याद्यर्थान्तरमाशक्कितन्यम् । ब्रह्मण इति कर्मणि पद्यो, न शेषे;

#### भामती

इत्यादिकं वचनं मुख्यासम्भवे जवन्यवृत्तितामापादयति । यथाहुः पौराणिकाः—'जामूतसंप्छवं स्थानम-मृतस्यं हि भाष्यते' इति ।

. अत्र च ब्रह्मपदेन तस्त्रभाषं वेद उपस्थापितः । स च योग्यस्वात्तव्यवेह कर्मचितः' इत्यादिरत इति सूर्वनाच्ना परामुश्य हेतुपञ्चम्या निविद्यते । स्यादेतद् --यया स्वर्गादेः कृतकस्य सुसस्य दुःसानुवङ्गस्तया त्र इण्डोऽपीत्पत बाह 🕸 तथा त्रहाविज्ञानादपि इति 🕸 । तेनायमर्थः-अतः स्वर्गादीनां क्षयिताप्रतिपावकाद अक्सानस्य च परमपुरतार्वताप्रतिपावकादागमाव् यथोक्तसाधनसम्पत् ततश्च जिज्ञासेति सिद्धम् ।

त्रह्मजिक्कासापबव्याच्यानमाह 🏶 त्रह्मजः इति 🕸 । वष्टीसमासप्रवर्शनेन प्राचां वृत्तिकृतां त्रह्मचे विज्ञासा ज्ञाजिज्ञासेति चतुर्घीसमासः परास्तो वैदितव्यः । तादभ्यंसमासे प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्त्तव्यमिति कात्पायनीयवचनेन यूपदार्वादिष्येव प्रकृतिविकारभूतेषु चतुर्घीसमासनियमाद्, अप्रकृतिविकारभूत इत्येव-मादौ तन्निषेषात् । बदववासावयः वद्योसमासा भविष्यन्तीस्यश्वद्यासाविषु षष्ठीसमासप्रतिविधानात् । वद्यो-समासेऽपि च ब्रह्मणो बास्तवप्रायाम्योपपशेरिति । स्यादेतद् —ब्रह्मणो विज्ञासेत्युक्ते तत्रानेकार्थस्याद् ब्रह्म-वान्वस्य संदायः, कस्य अहाको जिलासेति ? अस्ति बहाराक्वो वित्रश्वजातौ, यथा- बहारस्येति । अस्ति

#### भागती-व्याख्या

( वि. पु. २।६।९६ ) । अर्थात् भूतसंप्लव या महाप्रलय-पर्यन्त जो स्थायी होता है, उसे अमृत (या अनम्बर) कह दिया जाता है। 'ब्रह्मविज्ञानादपि' इस भाष्य में प्रयुक्त ब्रह्म पद के द्वारा ब्रह्मविषयक प्रभाणभूत वेद और उसमें भी योग्यता के आबार पर 'तद्यथेह कर्मचितः' इत्यादि वैदिक वाक्य गृहीत होते हैं। हेत्वर्थक पश्चमी के द्वारा उक्त वाक्य का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है। अतः श्रीभास्कराचार्यं ने जो भाष्यकार पर अनुपस्थित विवेकादि के आनन्तर्यं के प्रतिपादन का आरोप लगाया है, वह निराघार होकर रह जाता है। जैसे स्वर्गीदरूप सुख में दुःख का सम्बन्ध होता है, वैसा ब्रह्मारूप सुख में नहीं है । अतः स्वर्गादि में क्षयित्वप्रतिपादन के साध्यम से ब्रह्मज्ञान की परम पुरुषार्थं-हेतुता स्पष्ट हो जाती है, जैसा कि श्रुति कहती है-''ब्रह्मविदाप्नोति परम्" (तै. उ. २।१) । भाष्यकार ने 'ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा'-ऐसा षष्ठीसमास दिखाकर अपने से पूर्ववर्ती वृत्तिकार के द्वारा प्रदर्शित 'ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्म-जिज्ञासा'—इस प्रकार के चतुर्थीसमास का निराकरण घ्वनित कर दिया है, क्योंकि 'तादर्थ्य-समासे 'प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्त्तंव्यम्'-इस प्रकार कात्यायन-वचन के द्वारा यूप-दारु आदि परिगणित स्थानों पर ही चतुर्थीसमास मानते हैं, सर्वत्र नहीं । ब्रह्मजिज्ञासा के समान प्रकृति-विकारभाव-रहित स्थल पर निषेध एवं 'अश्वघासादयः षष्ठीसमासा भविष्यन्ति' इत्यादि वचनों के द्वारा ब्रह्मजिक्षासा आदि पदों में षष्ठीसमास का विद्वान माना गया है। षष्ठीसमास में भी बहा की प्रधानता अक्षुण्ण रह जाती है।

शहा-'ब्रह्मणो जिज्ञासा'-एंसा कहने पर भी ब्रह्मशब्द के अनेक अर्थों को ध्यान में रसकर सन्देह उपस्थित हो जाता है कि किस ब्रह्म की जिज्ञासा प्रस्तुत की जा रही है? ब्रह्म शब्द विप्रत्व जाति में प्रयुक्त होता है, जैसे कि 'ब्रह्महत्या', । ब्रह्म शब्द वेद में भी प्रयुक्त है, जैसे कि 'ब्रह्मोज्झम्' एवं परमात्मा का भी वाचक ब्रह्म शब्द होता है जैसे कि 'ब्रह्मवेद

व. १ पा. १ सू. १

# जिक्कास्यापेक्षत्वाज्जिक्कासायाः, जिक्कास्यान्तरानिर्देशाच्च । ननु शेषपष्ठीपरित्रहेऽपि

भामती

व वेदे, यथा—ब्रह्मोज्झमिति अस्ति च परमात्मिन, यथा—श्रद्धा वेद ब्रह्मैव भवतीति तिममं संशयमपा-करोति अ ब्रह्म च वश्यमाणलक्षणम् इति अ। यतो ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय तङ्जापनाय परमात्मलक्षणं प्रणयति ततोऽवगच्छामः परमात्मजिज्ञासंवेयं न विप्रत्वज्ञात्यादिजिज्ञासेत्यर्थः।

पष्ठीसमासपरिप्रहेऽिव नेयं कर्मषष्ठी, किन्तु शेवलक्षणा, सम्बन्धमात्रं च शेव इति ब्रह्मणो जिज्ञासेन्युक्ते ब्रह्मसम्बन्धिनी जिज्ञासेत्युक्तं भवित । तथा च ब्रह्मस्वरूपप्रमाणयुक्तिसाधनप्रयोजनिज्ञासाः सर्वा ब्रह्मजिज्ञासार्था ज्वद्धाजिज्ञासयाऽवरुद्धा भवित्त । साक्षात्पारम्पर्योण च ब्रह्मसम्बन्धात् । कर्मषष्ठथां तु ब्रह्मशब्दार्थः कर्म, स च स्वरूपमेवेति तत्प्रमाणावयो नावरुष्येरम्, तथा चाप्रतिज्ञातार्थिचन्ता प्रमाणाविषु भवेविति ये मन्यन्ते तान् प्रत्याह छ ब्रह्मणः इति । छ कर्मणि इति छ । अत्र हेतुमाह छ जिज्ञास्येति छ । इच्छायाः श्रतिपर्यमुबन्धा ज्ञानं, ज्ञानस्य च ज्ञेयं ब्रह्म, न सल् ज्ञानं ज्ञेयं विना निरूप्यते, न च जिज्ञासा कानं विनेति प्रतिपर्यमुबन्धत्वात् प्रथम जिज्ञासा कर्मवायेक्षते, न तु सम्बन्धिमात्रम् । तदम्तरेणापि सति कर्मणि तिस्वरूपनात् । नहि चन्द्रमसमावित्यं चोपलभ्य कस्यायिमिति सम्बन्ध्यन्वेषणा भवित । भवित तु

भामती-ड्याख्या

ब्रह्में व भवति'।

समाधान - उक्त शंका का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं - 'ब्रह्म च वक्ष्य-माणलक्षणम्'। ब्रह्मजिज्ञासा की प्रतिज्ञा करने के अनन्तर द्वितीय सूत्र में सूत्रकार परमात्मा का रुक्षण कर रहे हैं, उससे यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म-जिज्ञासा पद में 'ब्रह्म' पद परमात्मा का ही वाचक है, विप्रत्वादि जाति का नहीं। षष्ठी-समास में भी कर्मषष्ठी नहीं अपितु शेषषष्ठी का ही परिग्रह किया जाता है। सम्बन्धमात्र का शेष पद से विधान किया गया है। ब्रह्मणो जिज्ञासा ऐसा कहने से ब्रह्मसम्बन्धी जिज्ञासा प्रतीत होती है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप, प्रमाण, युक्ति, साधन और प्रयोजन आदि की जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा में समाविष्ट हो जाती है। फलतः चतुर्रुक्षणी वेदान्तमीमांसा का ग्रहण ब्रह्माजिज्ञासा पद से हो जाता है, क्योंकि साक्षात् या परम्परया ब्रह्म का सम्बन्ध सर्वत्र है। कर्मषष्ठी का ब्रहण करने पर केवल ब्रह्मणब्दार्थ कर्म होता है वह केवल स्वरूप का ही उपस्थापक होता है, प्रमाणादि का संग्राहक नहीं। जो लोग प्रमाणादि के ग्रहण में अप्रतिज्ञात चर्चा का प्रसङ्ग उद्भावित करते हैं, उनके लिए कहा गया है—"ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे"। उसका कारण स्पष्ट करते हुए कहा गया है-जिज्ञास्यापेक्षत्वात् जिज्ञासायाः। इच्छा का विषय है ज्ञान और ज्ञान का ज्ञेय है बहा। ज्ञेय के बिना ज्ञान का निरूपण सम्भव नहीं और ज्ञान के विना जिज्ञासा का निरूपण नहीं हो सकता। ज्ञानकर्मक इच्छारूप जिज्ञासा सर्वप्रथम ज्ञान की ही अपेक्षा करती है, सम्बन्धि-मात्र की नहीं। सम्बन्धिसामान्य के विना भी कर्म का निरूपण किया जा सकता है, जैसे कि चन्द्रमा और आदित्य को देखकर 'कस्यायम्' इस प्रकार की सम्बन्धिसामान्य की अपेक्षा नहीं देखी जाती, किन्तु 'ज्ञानम्' ऐसा सुनने पर 'किविषयक' ज्ञानम् ?' इस प्रकार कर्म की ही अपेक्षा होती है। अतः प्रथम अपेक्षा के बल पर ब्रह्म का जिज्ञासा के साथ कर्मत्वेन ही सम्बन्ध होता है, सामान्य सम्बन्धितया नहीं, क्योंकि सामान्य सम्बन्धिता मुख्य नहीं, गौण मानी जाती है। इस प्रकार 'ब्रह्मणः' में कर्मार्थक षष्ठी विभक्ति मानी गई है। यदि कहा जाय कि जिज्ञास्य पदार्थ के बिना जिज्ञासा का निरूपण नहीं हो सकता—यह ठीक है किन्तु ब्रह्म को छोड़कर जिज्ञास्य कोई अन्य भी हो सकता है। तो वैसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि "जिज्ञास्यान्तरानिर्देशाच्च"।

प्रस्ता जिहासाकर्मत्वं न विरुध्यते, संबन्धसामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात् । प्रधापि प्रत्यसं अह्यनः कर्मत्वमुत्स्त्र्य, सामान्यहारेण परोक्षं कर्मत्वं कस्ययतो व्यर्थः अवास्यः स्थात् । न व्यर्थः, अह्याधितारोषविचारप्रतिहानार्थत्वादिति चेन्न, अधानवरिष्ठदे तद्पेक्षितानामर्थाक्षित्तत्वात् । अह्य हि हानेनाप्तुमिष्ठतमत्वात्प्रधानम् । तस्मिन्मधाने जिह्यासाकर्मण परिगृहीते यैजिह्यासितैर्विना अह्य जिह्यासितं न मधित, तान्यर्थाक्षित्तान्वेषित न पृथक्स्त्रवितव्यानि । यथा राजासौ गच्छतित्युक्ते सपरिधारस्य राजौ गमनमुक्तं भवति, तद्वत् । धृत्यनुगमाच्य—'यतो वा दमानि भृतानि जायनो' (तैतिक द्वारे) इत्याधाः अत्यः, 'तद्विजिह्यासस्य, तद्वह्य (तैत्तिक द्वारे) इति अत्यक्षमेष्य प्रह्मणो जिह्यासाकर्मत्यं दर्शयन्ति । तच्च कर्मण पष्टीपरिप्रदे स्त्रेणानुगतं मधित ।

भामती

शानिमत्युक्ते विषयान्वेषना किविषयमिति ? तस्मारप्रथमभपेक्षितस्थात् कर्मतयेव मध्य सम्बन्धते, न सम्बन्धितामानेन, तस्य ज्ञान्यस्वात् । शथा च कर्मण वहीत्यर्थः । तनु सत्यं न जिज्ञास्यमन्तरेन जिज्ञासा निक्ष्यते, जिज्ञास्यान्तरं त्वस्या भविष्यति, ब्रह्म तु शेवतया सम्भन्तस्यते इत्यत आह् क जिज्ञास्यान्तर-रैति क । निगृहाभिन्नायश्चोदयति क ननु शेववष्ठीपरिग्रहेऽपि इति क । सामान्यसम्बन्धस्य निशेवसम्बन्धन्यस्य निशेवसम्बन्धन्तरम्यस्यस्यस्य निशेवसम्बन्धन्यस्य निशेवसम्बन्धन्यस्य निशेवसम्बन्धन्यस्य निशेवसम्बन्धन्यस्य निशेवसम्बन्धन्यस्य निशेवसम्बन्धन्यस्य निशेवसम्बन्धन्यस्य निशेवसम्बन्धन्यस्यस्यस्य निशेवसम्बन्धनिति । स्वत्यस्य निशेवसम्बन्धन्यस्यस्य

निगृदाभित्राय एव दूषयति ॥ एवमपि प्रत्यक्षं ब्रह्मणः इति ॥ । वाष्यस्य कर्मस्वस्य जिलासया प्रवसमयेकितस्य प्रथमसम्बन्धाहँस्य चान्वयपरिस्थागेन पश्चात् कथिक्वविधितस्य सम्बन्धान्तस्य सम्बन्धाः ज्ञावयः प्रथमः प्रथमश्च ज्ञाव्य इति पुन्याहृतं भ्यायतस्यम् । प्रत्यक्षपरोक्षाभिवानं च प्राचम्याप्राचम्मः स्फुटस्वास्फुटस्वाभित्रायम् । चोवकः स्वाभित्रायमृव्यादयति ॥ न व्यपौ ज्ञाह्माकिताद्येवितः । व्यास्पतः प्राचम्यादः विवयस्तात् । समाधाता स्वाभित्रस्थिमृव्यादयति ॥ न, प्रधानपरिप्रहे इति ॥ । चास्तर्च प्राधान्यं ज्ञाह्मणः । क्षेत्रं सनिवर्शनमितरोहितार्च, भृत्यनुगमश्चातिरोहितः ।

# भामती-व्याख्या

शेषार्थंक षष्ठी मानकर भी ब्रह्मगत कर्मता का उपपादन किया जा सकता है—इस आशय को मन में रखकर शेष-षठीवादी शक्का करता है—'ननु शेषपठीपरिग्रहेऽवि''। 'निविशेष न सामान्यम'—इस न्याय के अनुसार सामान्य सम्बन्ध का किसी-न-किसी विशेष अर्थ में पर्यवसान मानना होगा, अतः कर्मता में ही उसका तात्पर्य मानकर ब्रह्मकर्मक जिजासा का उपपादन किया जा सकता है। द्राविड़ प्राणायाम का प्रसङ्ग स्मरण कर सिद्धान्ती (कर्मषठीवादी) उक्त शक्का का निरास करता है—'एत्रमपि प्रत्यक्ष ब्रह्मणः कर्मत्व-मृत्सृज्य।'' उक्त षठी किस अर्थ में प्रयुक्त है ? इस आकांक्षा में प्रयमतः कर्मता का प्रस्ताव ठुकराकर शेष-षठी मान कर पुनः शेषता का कर्मता में उपसंहार करना कर्मता का प्रस्ताव ठुकराकर शेष-षठी मान कर पुनः शेषता का कर्मता में उपसंहार करना कर्मता क्यां को गौणता और गौणभूत शेष-षठी को मुख्यता प्रदान करना अत्यन्त अनुचित है और निरर्थंक श्रममात्र है। शेष-षठीवादी अपने श्रम की निरर्थंकता का परिहार करता है—'न व्यवः''। शेष-षठी मानने पर ब्रह्म-सम्बन्धी प्रमाणादि के विचार को प्रतिज्ञा-वाक्ष में समाहित करने के लिए शेष-षठी मानना सार्थंक है, निरर्थंक नहीं। कर्मता-बष्टी वादी अपना मन्तव्य उद्घाटित कर रहा है—'न, प्रधानपरिग्रहे तदपेक्षितानामर्थाक्षिप्रत्वात्'। संक्षिप्र समाधान का ही विस्तार किया जाता है—'व्रह्म हि ज्ञानेग्रहु व्यथितानामर्थाक्षिप्रत्वात्'। संक्षिप्र समाधान का ही विस्तार किया जाता है—'व्रह्म हि ज्ञानेग्रहु वर्ष की जिज्ञासा प्रतिज्ञात होने पर अञ्जभूत सभी पदार्थों की जिज्ञासा वेसे ही प्रतिज्ञात हो जाता है। जाता है। जाता है। जाता है। जाता है। जाता होने पर अञ्जभूत सभी पदार्थों की जिज्ञासा वेसे ही प्रतिज्ञात हो जाता है। जाता है।

सस्माद् ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी । बातुमिण्डा जिबासा । अवगतिपर्यन्तं कानं सन्वाः ज्याचा इच्छायाः कर्म, फलविषयत्वादिच्छायाः । बानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म । ब्रह्मावगतिहिं पुरुषार्थः, निःशेषसंसारबीजाविद्याद्यनर्थनिवर्हणात् । तस्माद् ब्रह्म

भामती

त्रवेगमिमतं समासं व्यवस्थाप्य जिज्ञासापदार्थमाह क ज्ञातुम् इति क । स्यादेतत्— न ज्ञाततिच्छाविषयः । सुखदुः ज्ञावासिपरिहारी वा तदुपायो वा तद्दारेणेच्छागोचरः । न ज्ञेवं ब्रह्मविज्ञानम् ।

8 सस्वेतदनुकूलिमित वा प्रतिकूलिनवृत्तिरित वाऽनुभूयते । नापि तयोषपायः, तस्मिन् सस्यपि सुज्ञभेदम्यादांनास् । अनुवर्त्तमानस्य च दुः क्षस्यानिवृत्तेः । तस्माद्य सुत्रकारवधनमात्राविविकर्मता ज्ञानस्येत्यतः
आह् क व्यवगतिपर्यंन्तम् इति क । न केवछं ज्ञानमिष्यते किन्सववगित साखात्कारं कुवंदवगित्ययंन्तं
सम्बाद्याया इच्छायाः कर्म । कस्मात् ? फलविवयत्थाविच्छायाः तदुपायं फलपर्यंन्तं गोचरयतीच्छिति
होवः । ननु भवत्ववगितपर्यंन्तं ज्ञानं, किमेतावतापीष्टं भवति । न ह्यपेक्षणीयविषयमवगितपर्यंन्तमित्र
ज्ञानमिष्यत इत्यतः आह क ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म क । भवतु ब्रह्मविषयावगितः, एवमिष
क्षानिष्यत दत्यतः आह क ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म क । भवतु ब्रह्मविषयावगितः, एवमिष
क्षानिष्यत वाह क ब्रह्मावगितिहिपुरुवार्यः क । किमभ्युवयः ? न, किन्तु निःश्रेयसं विगलितनिज्ञिलः
इःक्षानुषद्भयरमानन्त्यमब्रह्मावगितिहिपुरुवार्यः क । किमभ्युवयः ? न, किन्तु निःश्रेयसं विगलितनिज्ञिलः
इःक्षानुषद्भयरमानन्त्यमब्रह्मावगितिहिपुरुवार्यः क । किमभ्युवयः ? न, किन्तु निःश्रेयसं विगलितनिज्ञिलः
इःक्षान्यतिः पुरुवार्यः । पुरुवव्यस्वारव्याप्यो हि पुरुवार्यः । न चास्य ब्रह्मस्वभावमृत्याया उत्यक्तिकारसंस्कारप्राप्तयः सम्भवन्ति । तथा सत्यनित्यत्वेन तत्स्वाभाव्यानृपपतः । न चोत्यस्थाद्यमावे व्यापारव्याप्यता । तस्मान्न ब्रह्मस्वभावे नोत्यस्यादयः सम्भवन्ति । तथाप्यनिवर्यनोयानाद्यविद्यावनावृ ब्रह्मस्वभावोऽ-

# भामती-व्याख्या

'जिज्ञासा' पद का अर्थ किया जाता है—"ज्ञातुमिच्छा"।

राहा — ऊपर ज्ञान को जो इच्छा का विषय माना गया, वह उचित नहीं। क्योंकि स्वभावतः सुख की प्राप्ति, दुःख का परिहार एवं उनके उपायभूत पदार्थ ही इच्छा के विषय माने जाते हैं, ब्रह्म-ज्ञान न तो सुखरूप है, क्योंकि अनुकूल वेदनीय नहीं। न दुःख की निवृत्तिरूप है और न उनका उपायरूप ही है, क्योंकि उसके होने पर भी न तो सुखादि की प्राप्ति देखी जाती है और न वर्तमान दुःख की निवृत्ति। केवल सूत्रकार के वैसा कह देने मात्र से आन को इच्छा का विषय नहीं माना जा सकता।

समाधान—भाष्यकार ने उक्त शक्का का निराकरण करने के लिए ज्ञान का परिष्कार किया है—"अवगतिपर्यन्तं ज्ञानम्"। केवल ज्ञान को इच्छा का कर्म नहीं माना जाता, अपितु आत्मा का साक्षात्कारात्मक ज्ञान विवक्षित है, क्योंकि इच्छा सदैव फलविषयिणी होती है, फल है—मोक्षरूप सुख, अतः इच्छा उसके उपायभूत विचार-जन्य ब्रह्म-साक्षात्कार को विषय करती है। अवगति पर्यन्त ज्ञान की विवक्षा होने पर अभीष्ट-सिद्धि का प्रकार बताया जाता है—"ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म, ब्रह्मावगतिहिं पुरुषार्थः"। 'पुरुषार्थं' पद से यहाँ अभ्युदयरूप पुरुषार्थं विविक्षित नहीं, अपितु मोक्ष अभिन्नेत है, जो कि सभी प्रकार के दुःखों के सम्बन्ध से रहित परमानन्द-धन ब्रह्म की अवगति ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसको ही निःश्रेयस् या मोक्ष कहते हैं। ब्रह्मस्वरूपभूत मोक्ष की उत्पत्ति, विकृति या संस्कार सम्भव नहीं, अन्यया ( उत्पत्त्यादि मानने पर ) मोक्ष अनित्य होकर नित्य कूटस्य ब्रह्म का स्वरूप न हो सकेगा। मोक्ष की जब उत्पत्त्यादि सम्भव नहीं, तब वह पुरुष के किसी व्यापार से साध्य न होने के कारण पुरुषार्थ क्योंकर बन सकेगा? इस प्रशन का उत्तर है—"निःशेषसंसारबीजाविद्याद्यन्यंनिबर्हणात्"। यद्यपि ब्रह्मस्वरूपभूत ब्रह्म की अवगति के उत्पत्त्यादि सम्भव नहीं, तथापि

# विजिहासितव्यम् । तत्युनर्जेह्म प्रसिद्धमप्रसिद्धं या स्यात् । यदि प्रसिद्धं, न जिहासि-

पराधीनप्रकाशोऽिय प्रतिभासमानोऽिय न प्रतिभातीव पराधीनप्रकाश इव बेहेन्द्रियाविभ्यो निक्षोऽप्यनिम इव भासत इति संसारबीजानिकाक्षनमंनिबहंजात् प्रागप्राप्त इव तस्मिन् सति प्राप्त इव भवतीति पुरुषेजा-वर्धमानत्वात् पुरुषार्थं इति युक्तम् । अनिक्षाबीत्याविष्ठहजेन तत्संस्कारोऽवरुष्यते । अविक्षाविनिवृत्तिस्तु-पासनाकार्य्यावन्तःकरजवृत्तिभेवात् साक्षात्काराविति इष्टव्यम् ।

उपसंहरति ® तस्माव् बह्य जिल्लासितध्यमुक्तस्थानेन मुमुशुना ® । न सल् तङ्कानं विना सवासनिविध्यदुःसनिवानमविद्योश्यिते । न च ततुच्छेवमन्तरेन विगलितिनिधिलदुःसानुवज्ञानम्बधन-अह्यात्मतासाक्षात्काराविर्भावो जीवस्य । तस्मावानन्वधनम्बद्यात्मतामिन्छता ततुपायो ज्ञानमेवितव्यन् । तथ्य न केवलेभ्यो वेद्यानेभ्योऽित तु मह्यमीमांसोपकरचेभ्य इति इच्छामुले बह्यमीमांसाया प्रवस्थितं, न तु वेद्यान्तेषु तद्यविवश्वसायां वा । तत्र फलवद्याविद्योग्यरतां स्वाच्यायाच्ययनिद्येः सूत्रयताऽचातो धर्मिजलासेत्यनेनेव प्रवस्तित्वाद्यं, धर्मग्रहणस्य वेद्याचांपलक्षणत्वेनावर्मवद् मह्यचोऽप्युपलक्षणाच्य । यद्याच च धर्ममीमांसावद् वेद्यावंनीमांसया मह्यमीमांसाच्याक्षेप्यं ज्ञव्यते, तथापि प्राच्या मीमांसया न तद् व्युत्याचर्ते, नापि मह्यमीमांसाया अध्ययनमात्रानस्तर्य्यंमिति ब्रह्ममीमांसारम्भाय नित्यानित्यविद्यकाद्यानन्तर्थ्यंप्रदर्शनाव्य

भामती-व्याख्या

बह्म का वह स्वरूप अनिर्वचनीय अनादि अविद्यारूप आवरण से आवृत होने के कारण अप्रतिभात, पर प्रकाश और देहेन्द्रियादि से भिन्न होने पर भी अभिन्न-जंसा प्रतीत होता है। संसाररूप अनर्थ पदार्थों के कारणीभूत अनिर्वचनीय अज्ञान की निवृत्ति से पहले अप्राप्त और अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर प्राप्त-जैसा होकर पुरुषार्थं दन जाता है। यहाँ "अविद्यादि"-इस आदि पद के द्वारा अविद्या-जनित संस्कार विविक्षत हैं। अविद्या की निवृत्ति ब्रह्मोपासना के कार्यभूत मानस वृत्ति विशेषरूप साक्षात्कार से होती है—यह कहा जा चुका है। जिज्ञासा-प्रसङ्ग का उपसंहार किया जाता है—''तस्माद् ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्''। अर्थात् विवेक-वैराग्यादि साधनों से सम्पन्न मुगुक्षु के द्वारा उक्त ब्रह्म अवश्य जिज्ञासितव्य है, क्योंकि ब्रह्म-ज्ञान के विना विविध दुःखों की कारणीभूत अविद्या का समूल उच्छेद नहीं हो सकता, उस उच्छेद के विना जीव को निखिल दुःख-सम्बन्ध से रहित ब्रह्म का अभेद-साक्षात्कार नहीं हो सकता, अतः आनन्द-घन ब्रह्म के अभेद-साक्षात्कार की इच्छा रखनेवाले मुमुक्षु को उक्त साक्षात्कार के उपाय की गवेषणा करनी चाहिए। वह साक्षात्कार केवल वेदान्त-वाक्यों से नहीं, अपितु ब्रह्म-मीमांसारूप सहायक तर्क से संवलित वेदान्त वाक्यों के द्वारा सम्पन्न होता है। सामान्यतः ज्ञात और विशेषतः सन्दिग्ध ब्रह्म के जानने की इच्छा सहजतः मुमुक्षु पुरुष को होती है, जिससे अनुप्राणित हो कर वह बहा-विचार में प्रवृत्त होता है, केवल वेदान्तार्थ-ज्ञान की इच्छा से नहीं, क्योंकि केवल अर्थ-ज्ञान की इच्छा रखनेवाले पुरुष की प्रवृत्ति तो महर्षि जैमिनि के अध्ययन-विधि-सूचक "अयातो धर्मजिज्ञासा" (जै सू. १।१।१) इस सूत्र से ही सिद्ध हो जाती है। उस सूत्र में 'धर्म' पद सकल वेदार्थ का लक्षक है, अतः ब्रह्म का भी वैसे ही संग्राहक हो जाता है, जैसे अध्रमं का, अत एव पार्थसारिय मिश्र कहते हैं — "धर्मग्रहणे चोपलक्षणार्थम्, अधर्मस्यापि हानाय जिज्ञास्यात्" (शास्त्रदी. पृ. १५) । यद्यपि वेदार्थ-मीमांसा के द्वारा धर्म-मीमांसा के समान ब्रह्म-मीमांसा का भी ग्रहण हो सकता है, तथापि पूर्व मीमांसा में न तो ब्रह्म का व्युत्पादन किया गया है और न ब्रह्म-मीमांसा में वेदाध्ययनमात्र का अनन्तर्य विवक्षित है, अतः नित्यानित्य वस्तु के विवेकादि का आनन्तर्यं दिखाने के लिए "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( ब. सू. १।१।१ ) इस सूत्र का आरम्भ आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार की

# सण्यम् । जयाऽप्रसिद्धं, नैय शक्यं जिक्कासितुमिति । उच्यते - वस्ति तायद् अहा नित्य-

भागती
वैशं सुवभारम्भनीयिमस्ययौनस्वर्यम् । स्यादेतव्—एतेन सुत्रेण श्रद्धाक्षानं प्रत्युपायता मीमांसायाः प्रतिपाक्षत्र इत्युक्तं, तरपुर्वतं, विकल्पासहत्वादिति चोदयति क्ष तत् , पुनर्गहा इति क्ष । वेदान्तेम्योऽपौर्ययस्था स्वतःसिद्धभागाच्येभ्यः प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्यात् । यवि प्रसिद्धं वेदान्तवाष्यसमृत्येन निद्धयद्धानेन
विचयोकृतं ततो न चिक्रासितव्यम्, निस्पादितिक्रये कर्माच अविशेषायायिनः साधनस्य साधनन्यायितपाक्षत् । व्याप्रसिद्धं वेदान्तेभ्यस्तिहं न तद् वेदान्ताः प्रतिपादयम्त्रीति सर्वयाऽप्रसिद्धं नैव शक्यं जिक्रामिक्षुम् । वनुभूते हि प्रिये भवतीच्छा न तु सर्वयाऽननुभूतपूर्वे । न वेद्यमाणमपि शक्यं सातुं, प्रमाणाभव्यक्ष्य । बाक्षो हि तस्य प्रमाणं वक्तव्यम् । थया वक्ष्यति "शास्त्रयोनित्यात्"—इति । स वेद्याद्याध्यविद्याद्यमन्त्रम्य तत्र प्रामाण्यम् । न च प्रमाणान्तरं अद्यणि प्रक्रमते । तस्मात्प्रसिद्धस्य सातुं शक्यस्थाध्यविद्याद्यमन्त्रम्य अप्रसिद्धस्येष्ठाया अविषयस्थाव्यद्यान्तवाक्ष्य न ब्रह्म जिक्कास्यमिस्याक्षेपः ।

परिहरति अउच्यते अस्ति तावद ब्रह्म नित्यगुद्धबृद्धमुक्तस्वभावम् । अयमर्थः प्राणि ब्रह्ममीमांसाया अधीतवेदस्य निगमनिकक्तम्याकरणाविपरिज्ञीसनविदितपदतदर्यसम्बन्धस्य सदेव कोम्पेदमप्र आसीदित्पुपकमात् तस्वमसीस्यन्तात् सन्दर्भाज्ञित्यस्वाद्युपेतब्रह्मस्वकपादणमस्तावदापासस्तो

भामती-ब्याख्या

पुनविक्त नहीं।

शहा ब्रह्म-ज्ञान की साधनता जो ब्रह्म-जिज्ञासा में कही गई, वह सम्भव नहीं-ऐसा आक्षेप किया जाता है - "तत्पुनर्बह्म प्रसिद्धमप्रसिद्ध वा स्यात्?" अपौरुषेय वेद में प्रामाण्य स्वतः सिक है, अतः उसके एकदेशभूत वेदान्त-वाक्यों के द्वारा जीवाभिन्न ब्रह्म का निश्चय है ? अथवा नहीं ? यदि वेदान्त-वाक्य-जन्य निश्चय की विषयता ब्रह्म में पहले से है, तब ब्रह्म-जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि [ जैसे पर्वत में अम्यादिरूप कर्मकारक की सिद्धिरूप क्रिया-सम्पन्न हो जाने पर अग्नि में सन्दिग्धता न रहने के कारण अग्नि का साधनीभूत न्याय साधन ही नहीं रहता, वंसे ही ] जिज्ञासा के कर्मभूत ब्रह्म की अवगति हो जाने पर उसकी जिज्ञासा सम्भव नहीं रह जाती। यदि वेदान्त वाक्यों से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तब यह जो कहा जाता है कि "वेदान्ताः ब्रह्म प्रतिपादयन्ति"। वह सर्वथा अप्रसिद्ध हो जाता है, तब ब्रह्म की जिज्ञासां क्योंकर होगी? क्योंकि जो प्रिय पदार्थ अनुभूत होता है, उसी की ही जिज्ञासा होती है, सर्वथा अननुभूत पदार्थ की नहीं ! अननुभूत पदार्थ की जिज्ञासा होने पर भी प्रमाण के क्याय में उसका ज्ञान सम्भव नहीं, शब्द को ही ब्रह्म में प्रमाण कहा जाता है-- "शास्त्रयो-नित्यात्"। वह आगम यदि ब्रह्म का बाध नहीं कराता, तब वह ब्रह्म में प्रमाण क्योंकर होगा ? बह्य में काई अन्य प्रमाण सम्भव नहीं। फलतः प्रसिद्ध पदार्थ का ज्ञान सम्भव होने पर भी उसमें जिज्ञास्यता नहीं बनती और अप्रसिद्ध पदार्थ तो इच्छा का विषय ही नहीं होता. उसका ज्ञान भी सम्भव नहीं, अतः बह्म कथमपि जिज्ञस्य नहीं —यह आक्षेपवादी का संक्षिप्त वक्तव्य है।

समाधान—उक्त आक्षेप का परिहार किया जाता है "उच्यते—अस्ति तावद् बहा नित्यमुद्ध बुद्ध स्वभावम्"। भाव यह है कि जिस व्यक्ति ने वेद का अध्ययन कर लिया है, जिसे निष्युद्ध बुद्ध स्वभावम्"। भाव यह है कि जिस व्यक्ति ने वेद का अध्ययन कर लिया है, जिसे निष्युद्ध, निष्ठक्त और व्याकरणादि के परिशीलन से पद-पदार्थ का संगति-ग्रह हो चुका है, उस व्यक्ति को बहा-जिज्ञासा से पहले भी आपाततः ब्रह्म-ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति वेदान्त-प्रकरण के उपक्रम में "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" (छां. ६१२११) इस प्रकार सद्ब्रह्म का उत्तेष्य में "तत्त्वमित" (छां. ६१२११) इस प्रकार पुन:-पुन: चर्चा और अन्त में "एक मेवादितीयम्" (छां. ६१२११) ऐसा ब्रह्म का स्वरूप देखता है, उसको विचार के विना

शुद्धसुत्रस्वभाषं, सर्वज्ञं, सर्वशक्तिसमन्वितम् ; प्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाचमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते; वृहतेर्घातोरर्धानुगमात् । सर्वस्यात्मत्वाच ब्रह्मास्तिः

मामती

विचाराद्विनाञ्च्यस्ति । अत्र च प्रद्यस्वाविनाववस्येन तद्विचयप्रवामं लक्ष्यति । तदिस्तस्यः सित विमर्शे विचारात्प्राणनिर्णयात् । निर्मित अधितासक्षणं दुःसमुपक्षिपति । जुद्धेति वेहा-स्थाविकमपि दुःसमयाकरोति । वृद्धेत्यपराधीनप्रकाशमानम्बात्मानं दर्शयति, आनन्वप्रकाश-योरभेवात् । स्यावेतत्—मुक्ती सत्यामस्यति शुद्धस्वादयः प्रथन्ते, ततस्तु प्राग् वेहास्रवेतेन तद्वमंजन्य-करामरणाविद्यःसयोगावित्यतः उत्ततं क मुक्तिति क । सर्वेव मुक्तः सर्वेव केवकोञ्चाश्रविद्यावद्यात् तु श्राम्पात्वश्रामस्याविद्यःसयोगावित्यतः ।

तवेवमनौपाधिकं बह्मचो कपं वर्शियःवाऽविद्योगिधिकं कपमाह @ सर्वशं सर्वेविक्तिसमित्वसम् @ ।
सबनेन वागःकारचाःवमस्य विश्वतं, शक्तिश्वासभावाभावानृविधानात् कारणःवभावाभावयोः । कृतः पुनरेवंभूतब्रह्मस्वकपावगितिरित्यतः आह @ ब्रह्मशब्दस्य हि इति @ । न केवलं सबेव सोम्येविमस्याबीनां वाक्यानां
पर्ध्यालोचनया इत्वम्भूतब्रह्मावगितः अपि तु ब्रह्मपदमीय विश्ववनसम्भयविष्ठभयावा स्वहत्त्वयित ।
विश्ववनमाह @ वृहतेव्वितोर्थानुगमात् @ । वृद्धिकर्मा हि बृहतिरित्यशामने वर्षते । तक्वेवमितशायनमनविष्ठाः पंदास्तरावगमितं नित्यशुद्धवृद्धत्वाद्यस्थान्यनुजानातीःस्यथः । तबेवं तत्ववार्थस्य बृद्धस्वावेः
प्रसिद्धिमभिषाय त्वम्यवार्थस्याय्याह @ सर्वस्यात्मस्वाच्य ब्रह्मास्तिस्वप्रसिद्धः @ । सर्वस्य पासुक्रपावकस्य

भामती-व्यास्पा

भी बहा का शान क्यों न होगा ? भाष्यकार ने जो कहा है — "अस्ति तावद् ब्रह्म", बहाँ विषय-वाचक 'ब्रह्म' पद की लक्षणा ब्रह्म-ज्ञान में विविक्षत है, अतः 'अस्ति ब्रह्म' का अर्थ है—'अस्ति बहाज्ञानम्'। बहा का अस्तित्व तब तक स्थिर नहीं हो सकता, जब तक वह सन्दिग्ध है। 'नित्य' विशेषण के द्वारा क्षयितात्मक दुःख की निवृत्ति की गई है, 'शुद्ध' पद के द्वारा आत्मा में औपाधिक दु: ख का अपनयन और 'बुद्ध' पद के द्वारा स्वप्रकाशरूप आनन्द का प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि आनन्द और प्रकाण तत्त्व. परस्पर अभिन्न होते हैं। 'मुक्त होने पर ही आत्मा में शुद्धत्वादि धमं प्रकट होंगे, उससे पहले आत्मा देहादि से तादातम्यापन्न होने के कारण जरा-मरणादि दु:खों से दु:खी ही है'-ऐसी धारणा का प्रतीकार करने के लिए 'मुक्त' कहा है, अर्थात् वह सर्वव मुक्त और सर्वव शुद्ध है, अनादि ,अविद्या के द्वारा केवल वैसी भ्रान्ति हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्म का अनीपाधिक रूप दिखाकर अविद्यारूप उपाधि से युक्त स्वरूप दिखाते हैं—"सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमन्वितप्"। सर्वज्ञत्वादि के द्वारा जगस्कारणस्व प्रदर्शित किया गया, क्योंकि किसी कार्य की कारणता उसी पदार्थ में रहती है, जिसमें कार्य-कारण-कलाप का ज्ञान एवं कार्योत्पादन की क्षमता विद्यमान हो, वही कर्त्ता माना जाता है। नित्य, शुद्ध, बुद्धादिरूप ब्रह्म का लाभ किस शब्द से होता है ? इस प्रश्न का उत्तर है - "ब्रह्मशब्दस्य व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयो धर्माः प्रतीयन्ते" । केवल उपक्रमादि युक्तियों के द्वारा ही वैसा अर्थ प्रतीत नहीं होता, अपितु "बृहतेर्थांतोरर्थानुगमात्"। 'बृहि वृद्धौ' धातु से "बृंहेर्नोऽच्च" (पा. सू. उण. ४।१४६) इस सूत्र के द्वारा 'मनिन्' प्रत्यय और धातु के नकार की 'अकार का आदेश होकर 'ब्रह्म' शब्द बना है। बातु की शक्ति अतिशय ( सर्वविध परिच्छेदों ) से रहित अर्थ में हैं, अतः नित्यादि पदान्तरों से समर्पित नित्यत्वादिरूप अपरिच्छिन्नत्वादि का बोध हो जाता है।

"तत्त्वमिस" ( छां. ६।२।१ ) इस महावाक्य के घटकीभूत 'तत्' पद के शुद्धत्वादि अर्थों का अभिधान कर त्वम्पदार्थं सूचित किया जाता है—"सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व- स्वप्रसिद्धिः । सर्वौ ह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदि हि नात्मास्तित्व-प्रसिद्धिः स्यात् सर्वौ लोको नाहमस्मीति प्रतीयात् । आत्मा च ब्रह्म । यदि तर्हि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, ततो ज्ञातमेवेत्यजिबास्यत्वं पुनरापश्चम् । नः तिद्वशेषं प्रति

#### मामती

विवादाधिकरणं भर्मी सर्वंतन्त्रसिद्धान्तसिद्धोऽभ्यपेयः । अन्यशास्त्राध्याभिक्षाध्याः वा वित्रतिपस्तयो

## भामती-व्याख्या

प्रसिद्धिः"। एक हालिक से लेकर ऋषियों तक समस्त मनुष्यों की दृष्टि में ब्रह्मास्तित्व की प्रसिद्धि है, क्यों कि वह सभी का अपना आत्मा ही है। उसी का स्पष्टीकरण किया जाता है—"सर्वों द्यात्मास्तित्वं प्रत्येति"। प्रतीति का अभिनय किया जा रहा है—"न नाहमस्मीति"। 'कहमस्मि'—ऐसी प्रतीति नहीं होती, यह बात नहीं, अपितु सभी को अपने अस्तित्व की प्रतीति होती ही है। यदि सबको आत्मास्तित्व की प्रतीति नहीं होती, तब सभी को 'नाहमस्मि'—ऐसी प्रतीति होनी चाहिए अर्थात् अहंकारास्पदीभूत जीवात्मा की प्रतीति यदि नहीं होती, तब 'अहम्'—ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। जीवात्मा की प्रतीति से ब्रह्म की क्योंकर प्रसिद्धि होगी? इस प्रश्न का उत्तर है—"आत्मा च ब्रह्म"। तत् त्वमसि'—यहाँ पर 'तत्' पद का 'त्वम' पद के साथ सामानाधिकरण्य (एकार्थपरकत्व) है, तत्पदार्थभूत जीवात्मा को प्रत्यक्षतः प्रसिद्धि है। वाक्य-घटकीभूत पदों के अर्थों का ज्ञान वाक्यार्थ-ज्ञान का हेतु होता है, अतः ''तत्त्वमसि" – इस वाक्य से त्वम्पदार्थ में ब्रह्मक्ष्यता का अवगम हो जाता है।

'तत्त्वमिस'—इस वाक्य के द्वारा जीवात्मा में ब्रह्मरूपता की अवर्गात को सुनकर आक्षेपवादी कहता है—''यदि तहि लोके''। ब्रध्यापक और अध्येतृवर्ग की परम्परा ही यहाँ 'लोक' पद से गृहीत है। वाक्य के आधार पर आत्मा की ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धि का अनुवाद 'ब्रह्म आत्मत्वेन यदि प्रसिद्धम्'—ऐसा करना यद्यपि उचित नहीं, तथापि जीव और ब्रह्म की अभेद-विवक्षा से वैसा कथन सम्भव है। सिद्धान्ती आक्षेप का परिहार करता है—"न तिद्ध- शेषे प्रति विप्रतिपत्तेः"। कोई देह को कोई इन्द्रिय और कोई प्राणादि को आत्मा कहता है—ऐसी विप्रतिपत्तिः उस समय संशय को जन्म दे डाल्ज्री है, जब किसी पक्ष का साधक या बाधक प्रमाण उपलब्ध न हो, जैसा कि न्यायसूत्रकार कहते हैं—"समानानेकधर्मोपपत्ते-विप्रतिपत्तेरिणलब्ध्यनुपलब्ध्यवस्थातभ्र विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः" (न्या. सू. १।१।२३)। सन्देह हो जाने के कारण जिज्ञासा उपपन्न हो जाती है। विप्रतिपत्ति या मत-भेद का धर्मी (विशेष्य) पदार्थ सर्वतन्त्र-सिद्धान्त के रूप में प्रसिद्ध होना चाहिए, अन्यया बिना आश्रय के

विम्नतिपत्तेः । देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमारमेति प्राकृता जना सोकायतिकास प्रतिपद्माः । इन्द्रियाण्येव चेतनाम्यारमेत्यपरे । मन इस्यन्ये । विद्यानमात्रं सिक्षकिमत्येके । शून्य-मित्यपरे । अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्षा भोकेत्यपरे । भोकैव केवलं न

भामती

न स्युः । विरद्धा हि प्रतिषस्तयो विश्वतिषस्तयः । न जानाभयाः प्रतिषस्यो भवन्ति, जनारुम्बनस्वापसेः ।
न च भिन्नाभया विरद्धा । न द्धानिस्या बुद्धिनिस्य आस्मेति प्रतिपस्तिवप्रतिपत्ती । तस्मास्त्यवार्थस्य शुद्धत्वादेविद्यान्तेभ्यः प्रतीतिस्त्वम्यवार्थस्य ज जीवास्मनो लोकतः सिद्धिः सर्वतम्त्रसिद्धान्तः । तवाभासत्वानाभासत्वेन तद्विद्योषेषु परमत्र विप्रतिपत्तयः । तस्मास्सामान्यतः प्रसिद्धे व्यनिज विद्यावना क्षे भोक्तेव केवलं
न कर्ता क दृश्यन्तेन । अत्र देहेन्द्रियमनः चिकविद्यान्त्रसीर्वद्यायि क देहनात्रम् क दृश्यन्तिना क भोक्तेव केवलं
न कर्ता क दृश्यन्तेन । अत्र देहेन्द्रियमनः चिकविद्यान्त्रसीर्वद्याये न तत्त्ववार्थनित्यस्त्वाव्यस्त्वम्यवार्थेन सम्बन्ध्यन्ते, योग्यताविद्यात् । सून्यपक्षेऽपि सर्वोपाक्यादित्तमपवार्थः कथं तत्त्वमोर्गोचरः ? कर्तुभोक्तृत्वभावस्यापि परिचामितया तत्त्ववार्थनित्यस्वाद्यसम्भातिरेव । अकर्तृत्वेऽपि भोक्तृत्वपक्षे परिचामितया नित्यस्वाचसञ्जतिः । अभोक्तृत्वेऽपि नामात्वेनाविद्यक्षात्वाद्यः अनित्यस्वाविद्यस्त्रस्त्वावद्वेतिद्याचार्याः च तत्त्ववार्थेऽपि विप्रतिपस्त्वाविद्यस्त्वस्यार्थेन तत्त्ववार्थमविविद्यस्ति वा

यतिकाव्यस्तत्त्ववार्थेत्रस्ययं मिक्येति मन्यन्ते । वेवप्रामाण्यवाविनोऽप्योपचारिकं तत्त्ववार्यमविविद्यस्ति वा

सम्यन्त इति ।

भामती-व्याख्या

या भिन्न-भिन्न आश्रयों में विरुद्ध धर्म-प्रदर्शन को विप्रतिपत्ति नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि एक घर्मी में विरुद्ध प्रतिपत्तियों को विप्रतिपत्ति कहा जाता है। विप्रतिपत्ति को आश्रय-हीन मानने पर निरालम्बवाद प्रसक्त होता है और भिन्न-भिन्न आश्रय में प्रदर्शित धर्मों का विरोध नहीं माना जाता, जैसे 'अनित्या बुद्धिः' और 'नित्य आत्मा'—इनका कोई विरोध नहीं होता । अतः तत्पदार्थं के शुद्धत्वादि की प्रतीति वेदान्त-वाक्यों के द्वारा और त्वस्पदार्थभूत जीवात्मा की प्रसिद्धि लोकतः —ऐसा सर्वतन्त्र (सर्वाभ्यूपगत) सिद्धान्त है। विविध मत-सिद्ध प्रतीतियों में आभासत्व और अनाभासत्वादि विवादास्पद हैं। अतः सामान्यतः प्रसिद्ध धर्मी में विशेषत: विवाद होने के कारण विशेषार्थं विषयंक संशय उपपन्न हो जाता है। त्वम्पदार्थं में विप्रतिपत्ति दिखाते हैं-- "देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मा"- यहाँ से लेकर "भोक्तैव केवरूं न कर्ता"-यहाँ तक । यहाँ देह, इन्द्रिय, मन, क्षणिक विज्ञान के आत्मत्व-पक्ष में तत्पदार्थभूत नित्यत्वादि का त्वम्पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें नित्यत्वादि के साथ सम्बन्ध की योग्यता ही नहीं। शून्य के आत्मत्व-पक्ष में शून्य पदार्थ सवंचा निरुपास्य और अलीक माना जाता है, वह न तो त्वम्पदार्थ का विषय हो सकता है और न तत्पदार्थ का । कर्त्ता-भोक्ता आत्मा परिणामी होने के कारण उसमें नित्यत्बादि धर्मी की संगति ही नहीं हो सकती। आत्मा को कर्तृत्व-रहित केवल भोक्ता मानने पर भी परिणामी होने से नित्यत्वादि का आश्रय नहीं हो सकता। कर्तृत्व-भोक्तृत्व-रहित आत्मा जो सांख्य मानते हैं, वह भी नानात्व से अवच्छिन्न होने के कारण अनित्य ही हो जाता है, अतः वह नित्य क्योंकर होगा ? अद्वैतत्व की भी हानि है, अतः उसमें तत्यदार्थ का संगमन नहीं होता। त्वम्पदार्थं में विप्रतिपत्ति दिखाने मात्र से तत्पदार्थं में भी विप्रतिपत्तियाँ प्रदर्शित ही हो जाती हैं। वेदाप्रामाण्यवादी चार्वाकादि तत्पदार्य की प्रतीति को मिथ्या ही मानते हैं। वेद-प्रामाण्ययादियों में भी प्राभाकरादि तत्पदार्थ को औपचारिक अथवा अविवक्षित मानते हैं. जैसा लि शालिकनाथ मिश्र कहते हैं— 'सर्वात्मश्रुतयश्च सर्वस्यात्मार्थंत्वात् तादर्थ्यनिमित्तो- कर्तेत्येके । अस्ति तद्वयतिरिक ईश्वरः सर्वेशः सर्वशक्तिरिति केवित् । आत्मा स मोण्तु-रित्यपरे । प्वं बहुवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतवामाससमाश्रयाः सन्तः । तत्राविचार्यं य्यत्किचित्प्रतिपद्यमानो निःश्रयसात्प्रतिहृन्येतानर्थं चेयात् । तस्माव्श्वहाजिश्वासोपन्यास-मुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तद्विरोधितकोपकरणा तिःश्रयसप्रयोजना प्रस्त्यते ॥१॥

#### भामधी

तदेवं त्वस्पवार्थवित्रतिपत्तिद्वारा तत्पवार्थं वित्रतिपत्ति सूर्व्याया साक्षात्तत्पवार्थं वित्रतिपत्तिमाह्

अस्ति तह्यपितिरक्त ईववरः सबंतः सबंद्यक्तिरिति के वित् । तिविति जीवारमानं परामुद्यति । न

केवलं वरीराविश्यो जीवारमभ्योऽपि व्यतिरिक्तः । स च सर्वस्येव जगत ईच्टे । ऐक्वर्यंतिद्ववयं स्वाभाविकास्य कपहुष्यमुक्तं असर्वतः सर्वद्यक्तिरिति । तस्यापि जीवारमभ्योऽपि व्यतिरेकाच्च त्वस्पवार्यन सामानाविकरच्यमिति स्वमतमाह आत्मा स भोक्तुरित्यपरे । भोक्तुर्जीवात्मनोऽविद्योपाधिकस्य स ईक्वरस्तत्पवार्य आस्मा तत ईक्वराविक्रमो जीवारमा परमाकाद्याविव घटाकाद्यावय इत्यर्थः । विप्रतिपत्तीवपसंहरम् विप्रतिपत्तिवीजमाह एवं वहवः इति । । ए युक्तियुक्तवाभासवाक्यवाक्याभाससमाध्याः
सन्त इति योजना । ननु सन्तु विप्रतिपत्त्यस्तविधिक्तस्य संव्यस्तवापि किमयं अद्यमीमांसारभ्यत
इत्यत आह् तत्राविचार्यं इति । तत्त्वज्ञानाक्व निःश्रेयसाधिवमो नातस्वक्षानाद्भवितुमहिति । अपि

अतत्त्वज्ञानाद्यास्तिकये सत्यनयंप्राह्मिरस्ययंः । सुत्रतात्पर्य्यमुपसंहरित अतस्माव् इति । वेदान्तमौमांसा
तावत्तकं एव, तविवरोधिनश्च येऽन्येऽपि तर्का अध्वरमोमांसायां न्याये च वेदप्रस्थाविप्रामाच्यपरिक्रोचनाविवृक्तास्त उपकरणं यस्याः सा तथोका । तस्मात् परमितःश्चेयससाघनश्चश्चन्नामप्रयोजना इद्यमीमांसाऽऽरइत्यक्तिति सिद्धम् ।

## मामती-व्याख्या

पचाराः" (प्र. पं. पृ. ३३९)। अब तत्पदार्थं में साक्षाद् विप्रतिपत्ति दिखाते हैं--"अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित्"। 'तद्व्यतिरिक्तः'—इस बाक्य में 'तत्' षद से जीव का ग्रहण किया गया है, अर्थात् ईश्वर केवल शरीरादि जड़वर्ग से ही भिन्न नहीं, अपितु जीव से भी भिन्न है। वह समस्त जगत् का सञ्चालक है, उस ( इंखर ) में स्वाभाविक ऐश्वर्य सिद्ध करने के लिए दो विशेषण दिए गए हैं—'सर्वज्ञः, सर्वशक्तिः' ऐसा ईस्वर भी जीवों से भिन्न माना जाता है, अतः उसका स्वम्पदार्थं के साथ सामानाधिकरण्य (अभेद) नहीं बन सकता। बेदान्ती अपना मत प्रस्तुत करता है—"आत्मा स भोक्तुरित्यपरे"। जीवरूप भोक्ता पुरुष का वह तत्पदार्थभूत ईश्वर आत्मा (स्वरूप) है, अतः जीवात्मा ईश्वर से वैसे ही अभिन्न है, जैसे महाकाश से घटाकाशादि । विप्रतिपत्तियों का उपसंहार करते हुए विप्रतिपत्ति का कारण बताया जाता है-"एवं बहव विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदामास-समाश्रयाः सन्तः"। युक्ति-युक्त्याभास, वाक्य-वाक्याभास का समाश्रयण कर अपना-अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। विप्रतिपत्तियों के द्वारा आत्मविषयक सन्देह मान लेने पर भी ब्रह्म-मीमांसा का आरम्भ किसलिए ? इस प्रश्न का उत्तर है—"तत्राविचार्य यत्कित्वत् प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात्प्रतिहन्येत" (तत्त्व-ज्ञान से साध्य मोक्षाधिगम कभी संशयादिरूप अतत्त्व-ज्ञान से नहीं हो सकता, प्रत्युत अतत्त्व-ज्ञान के द्वारा नास्तिकता-मूलक अनर्थ-प्राप्ति भी हो सकती है। सूत्र के तात्पर्य का उपसंहार किया जाता है—"तस्मात्"। वेदान्त-मीमांसा भी एक तर्क ही है, इससे अविरुद्ध अन्य जितने भी तर्क धर्म-मीमांसा या न्यायों ( अधिकरणों ) में चर्चित या प्रत्यक्षादि प्रमाणों के परिशोधन में प्रयुक्त हैं, वे सभी तर्क-

# ( २-जन्माद्यधिकरणम् । स्०२)

ब्रह्म जिल्लासितव्यमित्युक्तम् । किलक्षणं पुनस्तद् ब्रह्मेत्यत ब्राह् भगवान् सूत्रकारः — जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥

जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति तद्गुणसंविद्यानो बहुवीहिः । जन्मस्यितिमङ्गं समा-

तदेवं तावत् प्रयमेन सूत्रेण मीमांसारम्भनुष्याच ब्रह्ममीमांसामारभते क्ष जम्माचस्य यतः ि ।
एतस्य सूत्रस्य पातनिकामाह भाष्यकारः क्षण्य जिल्लासितव्यमित्युक्तं किलक्षणं पुनस्तव् ब्रह्मक ।
अत्र यद्यपि ब्रह्मस्वरूपसानस्य प्रधानस्य प्रतिक्षया तद्युन्यपि प्रमाणादीनि प्रतिकातानि, तथापि स्वरूपस्य
प्राचान्यात् तदेवाक्षित्य प्रथमं समर्व्यते । तत्र यद्यावदनुभूयते तस्तवं परिमितम् अविद्युद्धमबुद्धं विष्वंसि न
तेनोपलक्षेन तद्विद्यदस्य निस्यशुद्धबुद्धस्यभावस्य ब्रह्मणः स्वरूपं द्यावयं लक्षयितुम् । निष्ठ जातु किलत् कृतकस्येन नित्यं लक्षयित । न च तद्वमेंच नित्यत्वादिना तल्लक्ष्यते, तस्यानुपलव्यचरस्वात् । प्रसिद्धं
हि स्वरूपं भवति, नास्यम्ताप्रसिद्धम् । एवं च न द्याव्याद्यत्र कमते । अस्यन्ताप्रसिद्धतया ब्रह्मणोऽपदार्व-स्यावाक्यावत्वात् । तस्मावलक्षणांभावात् न ब्रह्म जिल्लासितव्यिमस्याक्षेपाभित्रायः । तिमममाक्षेपं भगवान् सूत्रकारः परिहरति क्ष जन्माचस्य यतः इति क्ष । मा भूदनुभूययानं जगत् सद्धमंतया तावात्म्येन वा

## भामती-व्याख्या

प्रकार जिसके उपकरण (सहायक) हैं, ऐसी वेदान्त-वाक्य-मीमांसा प्रस्तुत की जा रही है। इसका प्रयोजन एकमात्र मोक्ष-साधनीभूत ब्रह्म-ज्ञान है, अतः सप्रयोजन होने के कारण ब्रह्म-जिज्ञासा का आरम्भ न्यायोजित सिद्ध हो जाता है।

प्रथम सूत्र के द्वारा ब्रह्म-मीमांसा के आरम्भ का समर्थन करके द्वितीय सूत्र से ब्रह्म-मीमांसा का आरम्भ किया जाता है-"जन्माद्यस्य यतः"। भाष्यकार इस सूत्र की अवतरणिका प्रस्तुत कर रहे हैं- "ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युक्तम् , कि रुक्षणं पुनस्तद् ब्रह्म" । यहाँ जब प्रधानभूत ब्रह्मस्वरूप की जिज्ञासा के द्वारा उसके अङ्गभूत प्रमाणादि की जिज्ञासा भी प्रति-शात हो गई, तब द्वितीय सूत्र की अवतरणिका में प्रमाणादि का आक्षेप न उठाकर केवल ब्रह्म के स्वरूप पर आक्षेप क्यों किया गया ? इस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि प्रधान होने के कारण बहा के स्वरूप पर आक्षेप करके उसका ही समाधान दितीय सूत्र के माध्यम से किया जाता है। 'किलक्षणम्'-यहाँ 'कि' शब्द आक्षेपार्यक है, आक्षेपवादी का आशय यह है कि विश्व में जो भी वस्तु अनुभूत होती है, वह परिमित (परिच्छिम् ), अविशुद्ध, अबुद्ध और नश्वर है। उसकी उपलब्धि से उसके विरुद्ध नित्य, श्रद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव ब्रह्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि लोक में कृतक. ( जन्य ) पदार्थ के द्वारा नित्य पदार्थ कभी भी अभिलक्षित नहीं होता। ही, नित्य-त्वादि धर्मों के द्वारा नित्य ब्रह्म का लक्षण किया जा सकता है, किन्तु नित्यत्वादि धर्म कहीं उपलब्ध नहीं। लोक-प्रसिद्ध धर्म ही लक्षण माना जाता है, अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं। जब नित्य, शुद्ध, बुद्धस्वरूप ब्रह्म प्रसिद्ध ही नहीं, तब कोई पद भी उसका अभिधान कैसे करेगा ? पदार्थ ही वाक्यार्थ होता है, अतः किसी वाक्य के द्वारा ब्रह्म का बोध नहीं कराया जा सकता। फलतः ब्रह्म का कोई लक्षण न हो सकने के कारण ब्रह्म जिज्ञासितव्य (वेदान्त-वाक्यों के द्वारा विचारणीय ) नहीं।

उक्त आक्षेप का परिहार भगवान् सूत्रकार ने किया है—"जन्माद्यस्य यतः"। अनुभूयमान जगत् तादारम्येन या तद्धर्मत्वेन ब्रह्म का लक्षण यदि नहीं होता तो न सही,

सार्थः। जन्मनश्चादित्वं श्रुतिनिर्देशापेक्षं वस्तुवृत्तापेक्षं च। श्रुतिनिर्देशस्तावद् - 'यतो वा इमानि भूतानि जायम्ते' (तैत्ति० ३।१) इत्यस्मिन् वाक्ये जन्मस्थितिमलयानां क्रमदर्शनात्। वस्तुवृत्तमंपि जन्मना लन्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थितिमलयसंभवात्। सस्येति प्रत्यक्षादिसंनिधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः। पष्टी जन्मादिधर्मसंव-न्धार्या। यत इति कारणनिर्देशः। नस्य जगतो नामक्ष्याम्यां व्याक्रतस्यानेककृतृंभोकृः

#### मामती

महाणो लक्षणं तदुरपत्या तु अविकाति । देशास्तरप्राप्तिरिव सवितुर्वज्याया इति तात्पर्व्यार्थः । सूत्रावयवान् विभक्ते अ वन्मोत्पत्तिराविरस्य इति अ । लाखवाय सूत्रकृता जन्मादीति नपुंतकप्रयोगः कृतस्तदुपपाद-गाय समाहारमाह अवस्मितिमञ्जनिति । अ वस्मात्र अ इत्यादिः अ वारकितदेशः अ इत्यातः सम्बर्भो निगदञ्याख्यातः । स्वावेतत्—प्रथानकालज्ञहलोकपालक्रियायवृश्कास्वभागभावेषूपप्लवमानेषु

भागती-ब्याख्या

तज्जन्यत्वेन अवश्य ब्रह्म का लक्षण वंसे ही बन जायगा, जैसे सूर्य की देशान्तर-प्राप्ति सूर्य की क्रज्या ( गमन क्रिया ) का लक्षण होती है [ कोई लक्षण लक्ष्य से तादातम्यापन्न होता है, जैसे शिशपा वृक्ष का, कोई लक्षण लक्ष्य का घर्म होता है, जैसे सास्नादिमस्य गौ का और कोई लक्षण लक्ष्य से उत्पन्न होकर लक्ष्य का लक्षण माना जाता है, जैसे धूम अग्नि का अथवा देशान्तर-प्राप्ति सूर्यं की गति का। प्रकृत में आकाशादि प्रपन्त ब्रह्म से जनित होने के कारण ब्रह्म का लक्षण माना जाता है ]। सूत्र-घटक बन्मादि की व्याख्या की जाती है-"जन्मो-त्पत्तिः" । प्रयोग-लाघव को ध्यान में रख कर सूत्रकार ने 'जन्मादि'—ऐसा नपुंसक लिङ्ग का प्रयोग किया है, उसकी उपपत्ति करने के लिए भाष्यकार समाहार इन्द्र को प्रकट कर रहे हैं--"जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः" [समाहार द्वन्द्व में समुदायी पदार्थों की प्रधानता न होकर समुदाय का प्राधान्य माना जाता है, समुदायगत एकत्व की विवक्षा में एकवचन और वह भी सामान्यतः नपुंसक लिङ्ग होता है ]। जन्म, स्थिति और भङ्ग में सर्व-प्रथम जन्म के साथ जगत् का सम्बन्ध होने के कारण जन्मादिरस्य - ऐसा कहा गया है। पाठक्रम के आघार पर जन्म का आदि में उल्लेख किया गया है, क्योंकि श्रुति कहती है—''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति च' (तै. उ. ३।१)। यहाँ क्रमशः जन्म, स्थिति और प्रस्रय का निर्देश किया गया है। वस्तु-स्थिति के आधार पर भी जन्म का प्रथम स्थान निश्चित होता है, क्योंकि जन्म हो जाने पर ही कोई वस्तु सत्ता में आती है, कुछ समय स्थित रहती और अन्त में प्रलीन हो जाती है। सूत्रस्थ 'अस्य' पद के द्वारा प्रत्यक्षादि से सिन्निष्ट जगद रूप धर्मी का ग्रहण किया गया है, क्योंकि 'इदम्' शब्द सिन्निहित पदार्थ का वाचक होता है। 'अस्य' पद में षष्ठी विभक्ति जगत् के साथ जन्मादि धर्मी का सम्बन्ध प्रतिपादित करती है। 'यतः' पद के द्वारा उस कारण तत्त्व का निर्देश किया गया है, जिससे जगद्रूप कार्यं उत्पन्न होता है।

राह्वा — जगत्कारणता को ईश्वर का तब लक्षण माना जा सकता था, जब ईश्वर को छोड़ कर अन्यत्र कहीं भी कारणता श्रुत न होती, किन्तु "अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानाम्" ( श्वेता. ४।६ ), "कालः स्वभावो, नियतिर्यहुच्छा भूतानि योनिः" ( श्वेता. १।२ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रधान ( त्रिगुणा प्रकृति ), काल, ग्रह ( सूर्यादि ), लोकपाल, क्रिया, यहच्छा ( अनियमित ) स्वभाव, अभाव ( शून्य ) आदि अन्य पदार्थों में भी जगत् की कारणता प्रतिपादित है, अतः यह कैसे माना जा सकता है कि सर्वेक्ष बौर सर्वशक्ति-सम्पन्न ब्रह्म हो जगत् का कारण है ?

संयुक्तस्य प्रतिनियतवेशकालनिमित्तिकयाफलाश्रयस्य मनसाप्यचिन्त्यरचनाकपस्य

भागती
सास्यु सर्वतं सर्वशिक्तस्वभावं बद्ध जगरुजन्माविकारणमिति कृतः सम्भावनेत्यत् आह अस्य जगतः
इति ॥ अत्र ॥ नामच्याभ्यां व्याकृतस्य ॥ इति चेतनभावकतुंकःवसम्भावनया प्रधानाचचेतनकतुंकृत्वं निवपास्थकतुंकत्वं च ध्वासेवति । यत् कलु नाम्ना क्ष्पेण च व्याक्रियते तच्चेतनकर्तृकं वृष्टं, यथा
पटादि, विवादाच्यासितं च जगन्नामक्ष्यचाकृतं तत्माच्चेतनकर्तृकं सम्भाव्यते । चेतनो हि बुद्धावात्तिक्य
गामक्षे घट इति नाम्ना क्षेत्र च कम्बुन्नीवाविना बाह्यचं घटं निव्याक्यति । जतः एव घटस्य निवंद्यंनामक्षे घट इति नाम्ना क्षेत्र च कम्बुन्नीवाविना बाह्यचं घटं निव्याक्यति । जतः एव घटस्य निवंद्यंस्याध्यन्तःसङ्गल्यात्मना सिद्धस्य कर्मकारकभावो घटं करोतीति । यवाहुः 'वृद्धितद्वं तु न तदसक्'
इति । तथा चाचेतनो वृद्धावनाशिक्षतं करोतीति न क्ष्यं सम्भाविद्यतुनिति भावः ।

स्यावेतत् चेतना प्रहा लोकपाला वा नामस्ये बुद्धावालिस्य जगननिक्यांना, कृतमुक्तस्य आवेन महाणेश्यस आहं क्ष अनेककर्तृंभोवतृसंयुक्तस्य इति क्ष । केणित् कर्तारो अवन्ति, यवा सूर्वास्थयाः, न भोक्तारः । केचिल् भोक्तारः, यथा आद्धवैद्यानरीवेष्ट्यादिषु क्तिगुनादयः, न कर्तारः । तस्मादुभय-प्रहणम् । क्ष वेशकालनिमित्तक्रियाफलानि क्ष इतीतरेतस्थनः । वेशावीनि च प्रतिनियतानि चेति भामती-व्याक्ष्मा

समाधान-उक्त शक्का का सण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं- "अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य" । व्याकृतत्यादि विशेषणो के झारा जगत् में चेतनकर्तृकत्व और भाव-कर्तृंकत्व ध्वनित होता है, अतः प्रधानादि अवेतनकर्तृंकत्व एवं अभावकर्तृंकत्व का निराकरण हो जाता है, क्योंकि जिस पदार्थ को नाम और रूप क्या जाता है, वह चेननकर्तृक ही होता है, जैसे-धटादि । विवादास्पद जगत् नाम-रूपात्मक है, अतः चेसनकर्तृक ही है । चेतन पुरुष ही अपने मन में वस्तु की रूप-रेखा बनाकर उसे मूर्तरूप देकर कहता है कि इसका नाम है— घट और उसका रूप है-कम्बुग्नीबादिमान्। अत एव 'घट करोति'-इत्यादि व्यवहारों में किस घट को कर्म कारक बनाया जाता है ? इस प्रश्न का भी सटीक उत्तर मिल जाता है कि कर्त्ता पुरुष के मन में कल्पित घट को कर्म माना जाता है, जसा कि सत्कार्यवादियों ने कहा है-- "बुद्धिसद्धं तु न तदसत्" [ शान्तरक्षित ने भी 'षट। दि' शब्दों के द्वारा बुद्धिस्य आकार का ही अभिधान माना है—''बुढ़ी ये वा विवर्तन्ते तानाहाभ्यन्तरानयम्'' (तत्त्वसं. श्लो. १०७०)। अतः चेतन पुरुष अपने मन में रूप-रेखा तैवार किए विना किसी कार्य को करता है—ऐसी सम्भावना नहीं कर सकते । 'ग्रह और लाववालादि देवगण चेतन हैं, वे ही अपनी बुद्धि में निर्देश करके जगत् की रचना कर देंगे, उसके लिए ब्रह्म की क्या आवश्यकता ?' इस शङ्का का निरास करने के लिए कहा है—'अनेककर्तृभोत्तृसंयुक्तस्य।" यह लोकपालादि भी उसी जगत् में समाविष्ट है, जिसका कर्ता ब्रह्म माना जाता है, लोकपालादि अपने रचना स्वयं नहीं कर सकते । कतिपय पुरुष किसी कार्य के कत्ती ही होते हैं, भोक्ता नहीं, जैसे रसोइया मालिक को भोजन बनाकर खिला देता है, स्वयं नहीं खाता, अथवा जैसे ऋत्विगण, यजमान से दक्षिणा लेकर यजमान के लिए कर्म करते हैं, कर्म-जन्य फल का भोक्ता यजमान ही होता है, ऋत्विक् नहीं। इसी प्रकार कुछ पुरुष कर्म-जम्ब फल के भाका हो होते हैं, कर्ता नहीं, जैसे श्राद्ध कर्म से जन्य फल के भोक्ता ही चितृगण होते हैं, कर्त्ता नही। अथवा वैश्वानरीय इष्टि-जन्य फल का भोक्ता ही पुत्र होता है, कर्त्ता नहीं [पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता जो वैस्थानर इष्टि करता है, उसका फल दुत्र को ही मिलता है-- "वैश्वानरं द्वादश-कपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते । यस्मिन् जाते एतामिष्टि निर्वपति, पूतः एव तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी, पशुमान् भवति" (तै सं. २।२।५)]। ब्रह्म के द्वारा रिचत जगत् में कर्ता और भोक्ता— दोनों का समावेश है, केवल कर्ता या केवल भोक्ता का नहीं - यह दिखाने के लिए भाष्यकार जन्मस्थितिभक्तं यतः सर्वेद्यात्सर्वेशकेः कारणाद्भवति, तद् ब्रह्मेति वाक्यशेषः । अन्येषा-मिष भावविकाराणां त्रिष्वेचान्तर्भाव इति जन्मस्थितिनाशानामिह ब्रहणम् । यास्क-

## भामती

विम्रहः । तवाश्रयो जगत् तस्य । केचित् सलु प्रतिनियतदेशोत्पावाः, यथा कृष्णमृगावयः । केचित् प्रतिनियतकासोत्पावाः, यथा कोकिलारवावयः । केचित्रप्रतिनियतिमिसाः, यथा नवाम्बुवध्वानाविनिमसा कलाकागर्मावयः । केचित्रप्रतिनियतिकयाः, यथा श्राक्षणानां याजनावयो नेतरेवाम् । एवं प्रतिनियतफलाः यवा केचित् सुस्तिनः, केचिव् दुःस्तिनः, एवं य एव सुस्तिनस्त एव कवाचिव् दुःस्तिनः । सवंयेतवाकिस्मिकापरानिन याद्यच्छिकत्वे च स्वाभाविकत्वे धासवंशक्तिकर्तृंकत्वे च न घटते । परिमितशानशिकिमग्रेह-स्रोक्षणालविभिर्शातुं कलु वाध्ययत्वात् । तविवमुक्तं क्ष मनसायविक्त्यरचनारूपस्य इति क्ष । एकस्या अपि हि शरीररचनायां रूपं मनसा न शक्यं चिन्तयितुं कवाचित् , प्रागेव चगद्रचनायाः, किमञ्ज पुनः कर्त्तुंमस्ययंः । सूत्रवाक्यं पूरयति क्ष तव् बद्धोति वाक्यशेषः क्ष । स्यादेतत् करमात् पुनर्जन्मस्यिति-मञ्जमात्रमिहाविग्रहणेन गृह्यते, न तु वृद्धिपरिचामायस्या अपीत्यतः आह क्ष अन्येषामिष भावविकाराणां वृद्धश्रवीनां त्रिप्वेवान्तभाव इति क्ष । वृद्धिस्तावदवयवोपचयः । तेनास्पावयवाववयविनो द्वितन्तुकावेरस्य

## भामती-व्याख्या

ने "अनेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य"—ऐसा कहा है। ''देशकालनिमिक्तक्रियाफलानि"—यहाँ पर देशक्र, कालक्ष्म, निमक्तं च, क्रिया च, फलं च एतेषामितरेतरयोगद्वन्द्वः देशकालनिमिक्त-क्रियाफलानि। प्रतिनियतानि च देशकालनिमिक्तिक्रयाफलानि च, तेषामाश्रयो, जगत्, तस्य—ऐसा समास यहाँ विवक्षित है। कुछ पदार्थ प्रतिनियतदेशोत्पिक्तक होते हैं, जैसे काले हरिण स्वभावतः यज्ञ करने के योग्य देश में ही रहते हैं—

# कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। स जैयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परम्॥ (मनुः २।२३)

कतिपय पदार्थ किसी काल विशेष में ही होते हैं, जैसे कोयल का मधुर स्वर वसन्त काल में ही सुना जाता है। कुछ वस्तुएँ नियत-निमित्तक होता हैं, जैसे नवल मेघमाला का गर्जन सुनकर बलाका (बगुलियाँ) गर्भ धारण करती हैं। कुछ लोगों की क्रिया नियत (निश्चित) होती है, जैसे ब्राह्मणों का ही यागादि कमं कराना काम होता है, क्षत्रियादि का नहीं। इसी प्रकार कुछ प्राणियों का सुखादि रूप फल नियत होता है, जैसे ब्रह्मलोकस्थ जीवों को सुख और नरकवासी प्राणियों को दुःख ही होता है। इस प्रकार का प्रपञ्च न तो स्वाभाविक हो सकता है और न याद्दच्छिक ( बिना किसी निमित्त के ) किन्तु किसी सर्वज्ञ और सर्वशक्ति-समन्वित ईश्वर के द्वारा ही रिचत हो सकता है। परिमित शक्तिवाले ग्रह, लेकपालादि की सूझ-बूझ से बहुत परे यह संसार-रचना है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं — "मनसाऽप्यचिन्त्य-रचनारूपस्य।" आशय यह है कि किनी एक शरीर की रचना भी साधारण जीव की समझ में नहीं आती, उसका करना ता दूर रहा, फिर इतनी विकट जिंटिताओं से पूर्ण जगत् की रचना ईश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता। सूत्रस्थ अधूरे वाक्य की पूर्ति की जाती है—"तद् ब्रह्मेति वाक्यशेषः" । 'जगत् के जन्म, स्थिति और प्रलय—इन तीन विकारों का ही ग्रहण क्यों किया गया वृद्धि, परिणाम और अपक्षय नाम की तीन अवस्थाओं को क्यों छोड़ दिया गया ?' इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है-"अन्येषामि भावविकाराणां त्रिष्वे-वान्तर्भावः"। यास्काचार्यं ने जो कहा है--"षड् भावविकारा भवन्तीति वाष्यीयणिः (१) जायते, (२) अस्ति, (३) विपरिणमते, (४) वर्धते, (५) अपक्षीयते, (६) नश्यति" ( निरुक्त॰ १ )। इनमें से वृद्धि नाम है—अवयवों का उपचय ( बढ़ना या जुड़ना )। उसके

परिपठितानां तु 'जायते अस्ति' इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले संमाध्यमान-त्वान्मूलकारणादुत्पत्तिस्थितिनाशा जगतो न गृहीताः स्युरित्याशङ्कयते, तन्मा शक्कीति योत्पत्तिर्वह्मणस्तत्रेव स्थितिः प्रलयम् त एव गृह्मन्ते । न यथोक्तविशेषणस्य

## भासती

एव महान् पटो जायत इति जन्मैव वृद्धिः । परिचामोऽपि त्रिविको धर्मसङ्गणाधस्थालक्षण उत्पत्तिरेव । र्षीमणो हि हाटकावेधंमंलक्षणः परिणामः कटकम्कुडाविस्तस्योत्पत्तिः । एवं कटकावेरपि प्रत्युरपक्तस्यावि-कक्षणो लक्षणपरिणाम उत्पत्तिः । एवमवस्यापरिणामो नवपुराणत्वाद्यत्वाः । अपकायस्थवयबह्नासो नाश एव । तस्माज्जन्माविषु यथास्वमन्तर्भावाद वृद्धधाहयः पषड्नोक्ता इत्यर्थः । अयेते वृद्धधादयो न जन्माविष्यन्तर्मवन्ति तथाप्युत्पत्तिस्यतिभञ्जमेवोपावासध्यम् । तथा सति हि सस्प्रतिपावके 'यतो वा इमानि भूतानि' इति वेदवाष्यं बुद्धिस्यीकृते जगन्मूलकारणं बद्धा लक्षितं भवति । अन्यया तु जायतेऽस्ति वर्द्धत इत्यावीनां प्रहणे तत्प्रतिपावकं नैयक्तवाक्यं बुद्धी भवेत् , तक्क न मूलकारकप्रतिपावनपरम् , महासर्गावृष्टवं स्थितकालेऽपि तद्वावयोदितानां जन्मादीनां भावविकाराचामुपपसे: इति शङ्कानिराकरचार्थं वेबोक्तोस्पत्तिस्थितिभञ्जप्रहणभित्याह 🕸 यास्कपरिपठितानां तु इति 🕸 । तन्वेवमृत्यत्पत्तिमात्रं सुन्यतां, तम्मान्तरीयकतया तु स्थितिभञ्जं गम्थत इत्यत आह क्ष या उत्पत्तिश्रंद्वागः कारणावु इति क्ष । त्रिभि-रस्योपाबानस्वं सुच्यते । उत्पत्तिमात्रं तु निमिलकारणसाधारणमिति नोपाबानं सुचयेत । तबिबमक्तं 😘 तत्रैव इति 🕾 । पूर्वोक्तानां कार्य्यकारणविशेषणानां प्रयोजनमाह 🏶 न यथोक्त इति 🕾 । तस्त्रैन

## भासती-व्याख्या

द्वारा तन्तुओं के जुड़ते जाने पर एक सहस्रतन्तुक महान् पट बन जाता है, आचार्य यास्क भी कहते हैं-"वर्षते इति स्वाङ्गाभ्युच्चयं सांयौगिकानां वार्थानाम्, वर्द्धते विजयेन वा वर्द्धते शरीरेणेति वा"। इस प्रकार की वृद्धि का जन्म में समावेश हो जाता है। परिणाम भी तीन प्रकार का होता है-(१) धर्म-परिणाम, जसे सुवर्ण-पिण्डादि धर्मी पदार्थी का कटक, मुक्टादि धर्मों के रूप में उत्पन्न होना । (२) लक्षण परिणाम, जैसे कटकादि धर्मों के वर्तमानत्व-अतीतत्वादि रूप लक्षणों की उत्पत्ति । (३) अवस्था-परिणाम, जंसे कटक-मुक-टावि की नवत्व-पूराणत्वादि अवस्थाओं की उत्पत्ति । इस प्रकार परिणाम रूप विकार भी जन्म ही है। अपक्षय का अन्तर्भाव नाश में होता है, अतः वृद्धि आदि विकारों को पृथक् नहीं गिनाया गया है। यदि वृद्धि आदि विकारों का जन्मादि में अन्तर्भाव नहीं भी होता. तब भी जन्म, स्थिति और भङ्ग का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से ही "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिविशन्ति च" ( तं० उ० ३।१ ) इस बुद्धिस्य श्रुति-वाक्य के द्वारा ब्रह्म-रुक्षण के प्रतिपादन की संगति बैठती है, अन्यथा (षड् भाव विकारों का ग्रहण करने पर ) उसका प्रतिपादक उक्त निरुक्त-वाक्य उपस्थित होगा, वह जगत् के मूलभूत ब्रह्म का लक्षण प्रस्तुत नहीं करता, अपितु महामृष्टि के पश्चात् जगत् की स्थिति-काल में घड भाव विकारों की उपपत्ति हो जाता है। उससे मूलकारणाभूत ब्रह्म का लक्षण क्योंकर होगा ? इस शङ्का की निवृत्ति करने के लिए वेदोक्त उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का प्रहण ही न्यायोचित है, यह भाष्यकार कह रहे हैं—"यास्कपरिपठितानां तु"। केवल 'जग-ज्जन्महेतुत्वम्'-इतना ही लक्षण पर्याप्त है, सूत्र में 'आदि' पद की क्या आवश्यकता ? एवं भाष्यकार के द्वारा 'आदि' पद की व्याख्या के रूप में स्थिति और भङ्ग का उल्लेख क्यों ?' इस शक्दा का निराकरण किया जा रहा है-"योत्पत्तिर्ब्रह्मणः कारणात्"। जन्म, स्थिति और भङ्ग-इन तीनों की हेतुता ही ब्रह्मगत उपादानता है, केवल जन्म-हेतुता तो निमित्तकारण में भी रह जाती है, अतः सूत्र में आदि पद रखना एवं भाष्यकार का जन्म, स्थिति और

जगतो यथोक्तविशेषणमीश्वरं मक्त्वान्यतः प्रधानाद्चेतनाद्, अणुभ्योऽभावात्, संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावियतुं शक्यम् । न च स्वभावतः, विशिष्टदेशकालिशिक्षानामिद्दोपादानात् । पतदेवानुमानं संसारिव्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादिसाधनं
मन्यन्त ईश्वरकारिणनः । निन्वहापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिस्त्रे । न, वेदान्तवाक्यकुसुमप्रथनार्थत्वात्सूत्राणाम् - वेदान्तवाक्यानि हि स्त्रैब्दाहृत्य विचार्यन्ते । वाक्या-

मामती

प्रवस्थेन प्रतिसाविषयस्य ब्रह्मस्वरूपस्य सक्षणहारेण सम्भावनोक्ता । तत्र प्रमाणं बक्तव्यम् । यकाहुर्ने-यायकाः---

> "सम्भावितः प्रतिक्षायां पक्षः साध्येत हेतुना। न तस्य हेतुभिस्त्राचमुस्यतन्तेव यो हतः॥"

यथा च बन्ध्या जननीत्यादिः इति । इश्यं नाम जन्मादिसम्भावनाहेतुः, यदन्ये वैद्येषिकादय इत एवानुमानादीक्वरविनिश्चयमिन्छन्तीति, सम्भावनाहेतुतां द्वर्डायतुमाह अ एतदेव इति अ । चोवर्यात अ निन्दहायि इति अ । एतावतैवाधिकरणार्थे समाप्ते वक्ष्यमाणाधिकरणार्थं वदन् सुहुद्भावेन परिहरित अ व इति अ । वेदान्तवाक्ष्यकुसुमग्रयनार्थतामेव दर्शयति अ वेदान्तेति अ । विचारस्याष्ट्रयक्षानं सचान

## भामती-ध्याख्या

भङ्ग—तीनों का निर्देश करना सार्थक है। जगद्रूप कार्य के जो विशेषण दिए गए हैं—अनेक-कर्तृभोक्तृसंयुक्तत्व।दि और कारणभूत ब्रह्म के जो सर्वज्ञत्वादि विशेषण दिए गए हैं, उनका प्रयोजन स्पष्ट किया जाता है—"न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्तविशेषणमीश्वरं मुक्त्वा अन्यतः उत्पत्त्यादि सम्भावयितुं शक्यम्"। सांख्य-सम्मत प्रधान (प्रकृति), वेशेषिक-कल्पित परमाणु जड और माध्यमिक सिद्धान्त-सिद्ध शून्य (अभाव) तत्त्व निरुपाख्य (अलीक) है एवं संसारी जीव अल्पज्ञ हैं, अतः वे जगत् की रचना नहीं कर सकते।

शहा —यहां तक की चर्चा का निष्कर्ष यह है कि प्रथम सूत्र में प्रतिज्ञात ब्रह्म का द्वितीय सूत्र में जो लक्षण (जगज्जनमादिकर्तृत्व ) प्रस्तुत किया गया, उसके द्वारा ब्रह्मस्वरूप की सम्भावना प्रकट की गई, अब ब्रह्म में प्रमाण प्रदर्शित करना चाहिए, जैसा कि नैयायिक गण मानते हैं -

"सम्भावितः प्रतिज्ञायां पक्षः साध्येत हेतुना । न तस्य हेतुभिस्त्राणमुत्पतन्नेव यो हतः॥"

वर्यात् पर्वतरूप पक्ष पर्वतत्वेन सिद्ध और विह्नमत्त्वेन साध्य माना जाता है, रुक्षण के द्वारा सम्भावित विह्नमत्त्वेन पर्वत रूप पक्ष ही धूमादि हेतु के द्वारा सिद्ध किया जाता है, रुक्षण-रहित अत एव असम्भावित उस पक्षकी हेतुओं के द्वारा सिद्धि नहीं की जा सकती, जो कि प्रतीति में आते ही व्याहत हो जाता है, जंसे 'वन्ध्या में माता'। फरूतः जन्मादिकर्तृत्वरूप रूक्षण के द्वारा सम्भावित इद्धा में प्रमाण-प्रदर्शन की अपेक्षा से वंशेषिकादि 'जन्माद्यस्य यतः"—इस सूत्र को रुक्षण के साथ-साथ अनुमान प्रमाण का भी सूचक मानते हैं—'क्षित्या-दिकं जगत्, सकर्तृकम्, जन्मादियुक्तत्वार्, घटादिवत्'।

समाधान यह विचार शास्त्र है, प्रमाण-शास्त्र नहीं कि प्रमाण-प्रदर्शन मात्र से अधिकरण का उद्देश्य पूरा हो जाय। यहाँ सभी वक्ष्यमाण अधिकरणों में विवादास्पर वेदान्त वाक्यों पर संशयादि-प्रदर्शन पूर्वक यह विचार किया जाता है कि इन वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय किस प्रकार है? वेदान्त-वाक्यरूपी पुष्पों को पिरोने के लिए यह सूत्र-प्रन्थ रचा गया है। इस विचार-माला का पर्यवसान ब्रह्मावगित्ररूप सुमेरु में ही होता है, अनुमानादि

र्थविचारणाध्यवसाननिर्वृता हि ब्रह्मावगितः, नानुमानादिप्रमाणान्तरनिर्वृत्ता । सत्सु तु वेदान्तवाषयेषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदर्थप्रहणदाढर्थायानुमानमपि वेदान्तवाष्याविरोधि प्रमाणं भवन्न निवार्थते, श्रृत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्याम्युपे-तत्वात् । तथा हि - 'श्रोतस्यो मन्तस्यः' (बृह० २।४।५) इति श्रुतिः 'पण्डितो मेघावी गन्धारानेवोपसंपद्यतैवमेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेद' (छान्दो० ६।१४।२) इति च पुरुष-युद्धिसाहाच्यमात्मनो दर्शयति । न धर्मजिश्वासायामिव श्रत्यात्य एव प्रमाणं

सनाविद्याद्वयोष्छेवः । ततो हि ब्रह्मावनतेनिर्वृत्तिराविर्मावः । तत्कि ब्रह्मणि शब्दादते न मानान्तरमनुसन रनीयम् । तथा च कुतो मननं, कुतश्च तबनुभवः साक्षास्कार इत्यत आह 🕸 सत्सु तु वेवास्तवाक्येषु इति 🚳 । अनुमानं वेदान्ताविरोधि तदुपनीवि वेत्यपि ब्रष्टव्यम् । शब्दाविरोधिन्या तबुपनीविन्या स युक्त्या विवेचनं मनतम् । युक्तिक्षार्थापत्तिरनुमानं वा । स्यावेतद्---यथा वर्मे न पुरुषवुद्धिसाहाय्यम् , एवं ब्रह्मच्यपि कस्मान्न भवतीत्यत आह 🖨 न धर्मेजिज्ञासायामिय इति 🕸 । 🛞 श्रुत्यादयः इति 🕸 ।

भामती-व्याख्या प्रमाणों के द्वारा वह अवगति सम्भव नहीं, जैसा कि श्रुति कहती है-''नेषा तकेंण मितरापनेया'' (कठो॰ १।२।९)। वेदान्त-बाक्य-प्रसूत ब्रह्मावगति से ही कथित द्विविध अविद्या का उच्छेद एवं जीव में ब्रह्मरूपता का आविर्भाव होता है। 'तब क्या ब्रह्म के बोधन में प्रवृत्त अनुमानादि (वेदान्त-भिन्न) प्रमाणों का आदर नहीं करना चाहिए ? उनकी उपेक्षा कर देने से मनन ( अनुमानादिपूर्वक अनुचिन्तन ) और साक्षात्कार क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है— "सत्सु वेदान्तवाक्येषु" । अर्थात् जगज्जन्मादि-कारण-वेदी वेदान्त वाक्यों के द्वारा ही प्रथमतः बह्म का बोध उत्पन्न होता है, उसको हढ़ता प्रदान करने के लिए यदि अनुमानादि प्रवृत्त होते हैं, तब उनको उचित समादर ही दिया जायगा, उनकीं उपेक्षा नहीं की जायगी, क्यों कि श्रुति ही अपने सहायक के रूप में तर्कादि को मान्यता प्रदान करती है- "श्रोतव्यो मन्तव्यः'' (बृह० उ॰ २।४।५) । "पण्डितो मेधावी गन्धरानेवोपसम्पद्येतंवमेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेद'' ( छां० ६।१४।२ ) यह श्रुति स्पष्टरूप से पुरुष-बुद्धि की सहायता को स्वीकार करती हुई कहती है कि जैसे कोई मेधावी पण्डित पुरुष अन्य व्यक्तियों से मार्ग-दर्शन लेकर सुदूर गन्धार देश तक पहुँच जाता है, वैसे ही अधिकारी पुरुष आचार्य के निर्देशन में वेदान्त वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का वेदन (अवगम) कर लेता है।

शहा - जैसे धर्म के बोधन में वेद पुरुष वृद्धि की सहायता को स्वीकार नहीं करता किमारिल भट्ट ने कहा है-

"द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यति । तेषामैन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्रुप्येण धर्मता । श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते। ताद्रप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः॥" ( एलो. वा. पृ. ४९ )

न्नीहि आदि द्रव्य, यागादि क्रिया, आरुण्यादि गुण ही धर्मरूप माने गए हैं। यद्यपि वे ऐन्द्रियक हैं, तथापि उनमें धर्मता ऐन्द्रियक नहीं मानी जाती, क्यांकि उनमें श्रेय:साधनत्वेन रूपेण धर्मता मानी जाती है, श्रेयःसाधनता का ज्ञान नियमतः ''व्रीहिभियंजेत'' इत्यादि वैदिक वाक्यों से ही होती है, अतः धर्म वेदैकसमधिगम्य है, धर्म के बोधन में अन्य किसी प्रमाण की सहायता अपेक्षित नहीं ]। वैसे ही औपनिषद पुरुष (ब्रह्म ) के बोधन में भी वेदान्त-वाक्य अन्य किसी भी प्रमाण या युक्ति की बरेशा ए में करेंगे ?

समाधान-उक्त शङ्का का निरामस्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं-'न धर्मजिज्ञा-

ब्रह्मजिक्कासायाम् , कितु अत्यादयोऽनुभावादयस्य यथासंभविमह प्रमाणम् , अनुभावा-वसानत्वाद् भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य । कर्तव्ये हि विषये नानुभवापेक्कास्तीति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यं स्यात् , पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच कर्तव्यस्य । कर्त्मकर्त्म-

#### भामती

श्रुतीतिहासपुराणस्मृतयः, प्रमाणम् । अनुभवोऽन्तःकरणवृत्तिभेद्यो बद्धासाक्षारकारस्तस्याविद्यानिवृत्तिहारेष बद्धस्वरूपाविश्रावः प्रमाणफलम् । तत्त्व फलमिवः फलमितः गमयितस्यम् । यद्यपि धर्मजिज्ञासायामपि सामग्रधां प्रथ्यक्षादीनां व्यःपारस्त्रथापि साक्षान्नास्ति । बद्धाज्ञित्तासायां तु साक्षावनुभवादीनां सम्भवो-ऽनुभवाषां च ब्रह्मजिज्ञासेत्यहः क्ष अनुभवावसानस्थात् क्ष । ब्रह्मानुभवो ब्रह्मसाल्यास्कारः परमपुरवार्यः निर्मृष्टनिश्चिल्यदुः वपरमानन्यक्ष्यस्थाविति । ननु भवतु ब्रह्मानुभवार्था जिज्ञासा, तस्नुभव एव स्वदाव्यः, ब्रह्मणस्तिहिष्यस्थायोग्यस्थावित्यतः आहं क्षे भूतवस्तुविषयस्थाच्य ब्रह्मविज्ञानस्य क्षे । ब्यतिरेकसाक्षात्कारस्य विकल्पक्यो विषयविषयिभावः ।

नत्वेवं घर्मज्ञानमनुभवावतानं, तदनुभवस्म स्वयमपुरुषार्थंत्वात् , तदनुष्ठानसाध्यत्वात् पुरुवार्थस्य, अनुष्ठानस्य च विमाप्यनुभवं वाञ्चज्ञानमात्रादेव सिद्धेरित्याह क्ष कर्त्तंथ्ये हीत्थाविना क्ष । न षायं साक्षा-रकारविषयतायोग्योऽध्यवर्त्तमानस्याव् , अवर्त्तमानश्चात्वस्थितत्वादित्याह क्ष पुरुवाधीन इति क्ष । पुरुवाधीनत्वयेव लौकिकवैदिककार्याणामाह क्ष कर्त्तुमकर्त्तम् हित क्ष । लोकिकं कार्य्यमनवस्थितमुद्या-

## भामती-व्याख्या

सायामिव श्रुत्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम्"। केवल श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और सूत्र ग्रन्थ ही ब्रह्म में प्रमाण नहीं, अपितृ अन्तःकरण की वृत्ति विशेषरूप अनुभव ( ब्रह्मसाक्षात्कार ) भी प्रमाण है और अविद्या-निवृत्ति के द्वारा ब्रह्मस्वरूप का आविभीव उस प्रमाण का फल माना जाता है। वह वस्तुतः फल ( प्रमाण-जन्य ) नहीं, अपितु फल के समान होता है। यद्यपि धर्म-जिज्ञासा में भी वैदिक शब्दों की ग्रहणादि सामग्री श्रावण प्रत्यक्षादि की अपेक्षा करती है, तथापि धर्म में प्रत्यक्षादि का साक्षात् उपयोग नहीं, किन्तु ब्रह्म-जिज्ञासा में अनुभव का साक्षात् उपयोग है, क्यों कि ब्रह्म-जिज्ञासा का ब्रह्म-साक्षात्कार ही प्रयोजन माना जाता है-अनुभवावसानत्वाद् ब्रह्मज्ञानस्य''। ब्रह्म का अनुभव या साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वह निखिल दु:ख-रहित परमानन्द-स्वरूप होता है। 'यह जो कहा जाता है कि अनुभवार्था जिज्ञासा, वह उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्म में प्रत्यक्ष की योग्यता ही नहीं मानी जाती'-इस आक्षेप का निराकरण किया जाता है-"भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मविज्ञानस्य''। यद्यपि ब्रह्मरूप साक्षात्कार का ब्रह्म के साथ विषय-विषयिभाव नहीं, तथापि ब्रह्म से व्यतिरिक्त वृत्तिरूप साक्षात्कार की विषयता ब्रह्म में बन जाती है, वृत्ति अनिर्वचनीय और काल्पनिक है, अतः उसकी विषयता भी विकल्पात्मक ( काल्पनिक ) ही होती है । अथवा अविद्या का व्यतिरेक (अभाव) जब ब्रह्मरूप और ब्रह्मरूप साक्षात्कार ही अविद्या के व्यतिरेक का साक्षात्कार होता है, तब एक ही ब्रह्म में ब्रह्मत्वेन विषयिता और अविद्याव्यति-रेकरवेन विषयता — इस प्रकार काल्पनिक विषय-विषयिभाव माना जा सकता है। जैसे ब्रह्म का अनुभव परम पुरुषार्थ है, वैसे धर्म का अनुभव परम पुरुषार्थ नहीं, अपितु धर्म के अनुष्ठान से स्वर्गीदरूप पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, धर्म का अनुष्ठान धर्म के शाब्द-ज्ञानरूप परोक्ष ज्ञान से भी सम्पन्न हो जाता है, भाष्यकार कहते हैं — "कर्तं व्ये हि विषये नानुभवापेक्षाऽस्ति"। धर्म साक्षात्कार की विषयता के योग्य भी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान-काल में धर्म वर्तमान नहीं होता, अपितु "पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्च कर्तव्यस्य"। केवल ज्ञायमान अननुष्ठित यागादि को घम नहीं, सम्पादित यागादि को धर्म कहा जाता है, वह पहले सम्भव नहीं। सभी लौकिक

न्यथा वा कर्तुं शक्यं लौकिकं वैदिकं च कर्म, यथाश्वेन गच्छति, पद्भवामन्यथा वा, न वा गच्छतीत । तथा 'अतिरात्रे पोडशिनं गृह्वाति, नातिरात्रे पोडशिनं गृह्वाति', 'उदिते जुह्वोति, अनुदिते जुह्वोति' इति विधिप्रतिषेघास्थात्रार्थवन्तः स्युः, विकल्पोत्सर्गापवा-दाका । न तु वस्त्वेवं नैवमस्ति नास्तीति वा विकल्पते । विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धय-

हरति 🕸 यथाऽत्वेन इति 🖶 । लौकिकेनोवाहरणेन सह वैविकमुवाहरणं समुण्यिनोति 🗇 तथाऽतिरात्र इति 🏶 । कर्त्तुमकर्त्तुमित्यस्वेदभुवाहरणमुक्तम् । कर्त्तुमन्यदा वा कर्त्तुमित्यस्योदाहरणमाह 🐇 उदित इति ● । स्यादेतत्— पुरुवस्थातम्त्र्यात् कर्तंच्ये विचित्रतिचेवानामानर्यंस्यम् , वतदयीनस्थात् पुरुवप्रवृत्तिः निवृत्त्योरित्यत बाह अविवित्रतिषेवाभात्रार्थवन्तः स्युः । गृह्णातीति विविः । न गृह्णातीति प्रतिषेषः । उवितानुवितहोमयोविधी । एवं नारास्थिस्पर्शननिषेशो त्रद्धानस्य तद्वारणविधिरित्येवं जातीयका विधिः प्रतिवेधा मर्थवन्तः । श्रुत इत्यत आह @ विकल्पोत्सर्गापवादाम 🐞 । जो हेव्हे । यस्माव ग्रहणाग्रहण-वीरवितानुवितहोमयोहच विरोधारसमुक्त्रयासम्भवे तुल्यवस्त्रतया च बाज्यवश्चिकभावाभावे सत्यगरया विकल्पः । नारास्थिस्पर्धमनिषेधतद्वारन्योश्च विकद्वयोरतुक्ववलतया त्र विकल्पः । किन्तु सामान्यशास्त्रस्य स्पर्शननिधेषस्य बारणविधिविषयेण विशेषशास्त्रेण बाधः ।

एतहुन्तं भवति —विविध्रतिषेषेरेव स तावृशो विषयोऽनागतोत्पाद्यक्य उपनीतो येन पुरुवस्य

## भामती-व्याख्या

और वैदिक कर्म (क्रिया ) ''कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथा वा कर्त्तुं शक्यम्''। जैसे लौकिक गमनादि कर्मी में पुरुष सर्वथा स्वतन्त्र है, चाहे वह अध्व के द्वारा गमन करे या पैदल, अथवा गमन ही न करे। वैसा ही 'अतिरात्रे षोडिशानं गृह्णाति" (मै. सं. ४।७।६), 'नातिरात्रे षोडिशानं गृह्णाति" इत्यादि वाक्यों के आधार पर अतिरात्रसंस्थाक ज्योतिष्टोम याग में षोडिशासंज्ञक ग्रह ( दारुमय पात्र ) में सोमरस ग्रहण करे या न करे। इसी प्रकार "उदिते जुहोति" और "अनुदिते जुहोति" - इत्यादि वाक्यों के द्वारा सूर्य के उदय हो जाने पर अग्निहोत्रसंज्ञक कर्म करे या सूर्य के उदय होने से पहले। 'यदि कर्म करने में पुरुष स्वतन्त्र है, तब विधि-निषेध शास्त्र व्यर्थ हैं, क्योंकि उनके अधीन होकर पुरुष प्रवृत्त या निवृत्त नहीं होता, अपितु वह अपनी स्वतन्त्रता के कारण प्रवृत्त-निवृत्त होता है'—इस आक्षेप का समाधान है—''विध-प्रतिषेधाभ्रार्थवन्तः स्युः' । ''अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"—यह विधि और "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"-यह निषेघ है । उदित और अनुदितपद-घटित उक्त दोनों वाक्य विधिरूप हैं । इसी प्रकार "नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्तेहं सवासा जलमाविशेत्"--यह निषेध एवं "शिरःकपाल व्यजवान् भिक्षाशी कर्म वेदयन् । ब्रह्महा द्वादशाब्दानि मितभुक् शुद्धिमाप्नुयात् ॥" (याज्ञ० ३।२४२ ) इत्यादि वाक्य ब्रह्मघाती के लिए शव की शिरोऽस्थि का ध्वजरूपेण धारण विहित है। कथित सभी विधि-निषेध शास्त्रों की तभी सार्थकता होती है, जब कि कमें में पुरुष स्वतन्त्र है, क्योंकि षोडशिसंज्ञक पात्र के यहण और अग्रहण, उदित होम और अनुदित होम परस्पर विरुद्ध हैं, उनका समुच्चय सम्भव नहीं, अतः समान बलवाले ग्रहणाग्रहणादि कर्मों का अगत्या विकल्प होता है, किन्तु मनुष्य की गीली हुड्डी के स्पर्श का निषेध एवं ब्रह्मघाती के लिए उसके घारण की विधि का विकल्प नहीं माना जाता, क्योंकि निषेध सामान्यविषयक और विधि विशेषविषयक है, अतः समानबलता न होने से विधि शास्त्र के द्वारा निषेध शास्त्र का बाध हो जाता है। सारांश यह के कि विधि और प्रतिषेध ज्ञास्त्रों के द्वारा वैसा ही भविष्य में उत्पन्न होने वाला (कार्यह्रप) विषय उपस्यापित किया जाता है, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति के सम्पादन में पुरुष का

पेक्षाः। न वस्तुयाधातम्यज्ञानं पुरुषषुद्धथपेक्षम्। कि तर्हि ? वस्तुतन्त्रमेव तत्। न हि स्थाणावेकस्मिन्स्थाणुर्वा पुरुषोऽन्यो वेति तत्त्वज्ञानं भवति। तत्र पुरुषोऽन्यो वेति मिथ्याधानम् , स्थाणुरेवेति तत्त्वज्ञानं, घस्तुतन्त्रत्वात्। एवं भूतवस्तुविषयाणां प्रामाण्यं वस्तुतन्त्रम् । तत्रवं सति ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात् । ननु भूत-

विषिणियेवाधीनप्रवृत्तिनिवृत्योरिय स्वासम्प्रयं भवतीति । भूते वस्तुनि तु नैवर्मास्त विधेत्याह क न तु वस्त्वेवं भैवम् इति क । सवयेन प्रकारिवक्त्यो निरस्तः । प्रकारिविक्त्यं निपेधित क अस्ति नास्ति इति क । स्यावेतवृ—भूतेऽिय वस्तुनि विकत्यो वृष्टः, यथा स्याणुर्वा पुरुषो वेति, तत् कथं न वस्तु विकत्य्यत इत्यत आह क विकत्यनास्तु इति क । क पुरुषवृद्धि क अन्तःकरणं, तथेका विकत्यनाः संशयविषय्यांताः, सवासनमनोमाश्रयोनयो वा, यथा स्वप्ने, सवासनेन्द्रियममोयोनयो वा, यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति स्थाणो संशयः, पुरुष एवेति वा विषय्यांतः, अन्यशब्देन वस्तुतः स्थाणोरन्यस्य पुरुषस्यानिष्यानात्, न तु पुरुषतस्यं वा स्थाणुतस्यं वापेक्षन्ते । समानधर्मवनिवर्शनमाश्रामिन्यन्यस्य पुरुषस्यानिष्यानात्, न तु पुरुषतस्यं वा स्थाणुतस्यं वापेक्षन्ते । समानधर्मवनिवर्शनमाश्रामिन्यन्यस्य । तस्मावयथान्यस्तवो विकत्यना न वस्तु विकत्ययोन्ति वाऽव्यययन्ति वेत्यर्थः । तस्वक्षानं तु न बुद्धितन्त्रं, किन्तु वस्तुन्त्रन्त्रम्, अतस्ततो वस्तुविवयाचां ज्ञानामां प्रामाव्यस्य वस्तुतन्त्रता प्रसाध्य असुक्षानस्य वस्तुतन्त्रतामाह क नवस्तुयावानस्य वस्तुतन्त्रतामाह क नवस्तुवयाचां ज्ञानामां प्रामाव्यस्य वस्तुतन्त्रता प्रसाध्य असुक्षानस्य वस्तुतन्त्रतामाह क नवस्तुवयाचां ज्ञानामां प्रामाव्यस्य वस्तुतन्त्रता प्रसाध्य असुक्षानस्य वस्तुतन्त्रतामाह क नवस्तुवयाचां ज्ञानामां प्रामाव्यस्य वस्तुतन्त्रता प्रसाध्य असुक्षानस्य वस्तुतन्त्रतामाह

## भामती-व्याख्या

स्वातन्त्र्य अव्याहत रहता है, किन्तु अकार्यभूत (सिद्ध पदार्थ) के विषय में वैसी बात नहीं होती, अत एव भाष्यकार कहते हैं—"न तु वस्तु एवं नैवम्, अस्ति नास्तीति वा विकल्प्यते"। 'एवं नैवम्'—इस वाक्य के द्वारा प्रकार-विकल्प (करण और अन्यधाकरणरूप) और 'अस्ति नास्ति'—इस वाक्य के द्वारा करणाकारणरूप प्रकारि-विकल्प का निराकरण किया गया है।

यदि कहा जाय कि भूत ( सिद्ध ) पदार्थ में भी विकल्प देखा जाता है, जैसे-'स्थाणुवी पुरुषो वा'। तो वैसा कहना उचित नहीं, क्योंकि "विकल्पनास्तु पुरुष-बुद्धचपेक्षाः"। 'पुरुष-बुद्धि' पद से अन्तः करण का ग्रहण किया गया है, उसकी अपेक्षा से सशय और विपर्ययक्ष कल्पना ज्ञान उत्पन्न होते हैं। उनमें कुछ ज्ञान वासना (संस्कारों) से युक्त केवल मन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे—स्वप्त में संशय और विपर्यंय होते हैं। कतिपय शान वासना-युक्त मन और बाह्य इन्द्रिय-इन दोनों के द्वारा उत्पादित होते हैं, जैसे-'स्थाणुर्वा पुरुषो वा ? इस प्रकार का स्थाणु में संशय अथवा स्थाणु में 'पुरुष एव'— इस प्रकार का विपर्यय । भाष्यकार ने जो कहा है—''पुरुषो वाऽन्यो वा''। वहाँ 'अन्य' शब्द के ढारा पुरुष का भी स्थाणु-भिन्नत्वेन अभिधान किया गया है, अतः संशय अथवा विपर्ययरूप कल्पना ज्ञान स्थाणु-तत्त्व या पुरुषतत्त्व को विषय नहीं करते, संशय केवल उच्चैस्तत्त्वरूप समान धर्मवाले धर्मी के ज्ञान से और विपर्यय केवल सादृश्य ज्ञान से जनित होता है। फलतः संशयादि विकल्प ज्ञान यथावस्तु (वस्त्वनुसारी ) न होकर बुद्धि-कल्पित आकार का ही ग्रहण करते हैं, स्थाण्यादिरूप वस्तु को न तो संशय विकल्पित करता है और न विपर्यय अन्यथा-करण कर सकता है। तत्त्व-ज्ञान बुद्धि-तन्त्र न होकर वस्तु-तन्त्र होता है, अतः उससे वस्तु-तत्त्व का निश्चय होना युक्त ही है, विकल्प ज्ञानों से वस्तु का निश्चय नहीं होता, भाष्यकार कहते हैं— न वस्तुणानारम्यज्ञानं पुरुषबुद्धचपेक्षम्।" इस प्रकार सामान्यतः सिद्धवस्तुविषयक ज्ञानों में श्रामाण्य और ६ स्तुतन्त्रता सिद्ध कर लेने के अनन्तर ब्रह्म-ज्ञान में वस्तु-तन्त्रता का प्रतिपादन करते 🍍 – तत्रवं ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात्"।

वस्तुत्वे ब्रह्मणः प्रमाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणानिर्विकेव प्राप्ता । नः इन्द्रियाविषयत्वेन संबन्धाग्रहणात्। स्वभावतो विषयविषयाणीन्द्रियाणिः न त्रह्य-धिषयाणि । सति हीन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मणः इदं ब्रह्मणा संबद्धं कार्यमिति गृह्येत । कार्य-

भागती

क्षत्र चोदयति 🏶 ननु भूतेति 🕸 । यत् किल भूतार्थं वावयं तस्त्रमाचान्तरगोषरार्थंतयाञ्नुवादकं वृष्टम्, यचा नद्यास्तीरे फलानि सन्तीति, तथा च वेदान्ताः, तस्माव् भूतार्थतया प्रमाणान्तरवृष्टमेवार्थ-मनुबदेयुः । उक्तं च ब्रह्मणि जगःजन्मादिहेतुकमनुमानं प्रमाणान्तरम् । एवं च मौलिकं तदेव परीक्षणीयं, न सु वेदान्तवाक्यानि तदघीनसत्याखादीनीति कथं वेदान्तवाक्यप्रथनार्थता सूत्राणानित्यर्थः। परिहरति अ नेन्द्रियाविषयस्वेति अ । कस्मात पुनर्नेन्द्रियविषयस्वं प्रतीच इत्यत आह अ स्वभावतः इति अ । अत एव भृतिः।

'पराज्ञि सानि व्यत्नत् स्वयंभः तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तारारमन् इति ।

🖶 सति हीन्द्रियेति 🕸 । प्रध्यगारमनस्त्रविषयरचमुपपावितम् । यथा च सामान्यतो बृष्टमप्यमुमार्ग ब्रह्माणि न प्रवसंते तथोपरिष्टान्निपुजतरमुपपावियव्यामः । उपपावितं जैतवस्मानिविस्तरेच स्थायकिण-

## भामती-व्यास्या

शहा-बहा यदि सिद्ध पदार्थ होने के कारण वेद से अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है, तब ब्रह्म-ज्ञान के लिए वेदान्त-वाक्यों का विचार निरर्थक है, वर्धोंकि 'वेदान्त-वाक्यम्, अनुवादकम्, प्रमाणान्तरविषयीभूतभूतार्थविषयकत्वात्, लोकिकवाक्यवत्'—इस अनुमान के द्वारा वेदान्त-वाक्यों में अनुवादकता सिद्ध होने के कारण अनिधगतार्थ-बोधकत्वरूप प्रामाण्य ही सिद्ध नहीं होता । न्यायकणिका में भी कहा है—'भानान्तरविषयतया तदपेक्षत्वाद् वेदस्य प्रामाण्यं विहन्येत" (न्या कणि पृ. २)। अप्रमाणभूत विकल्पात्मक ज्ञानों से वस्तुतत्त्व का निश्चय नहीं होता—यह कहा जा चुका है। ब्रह्म में जगज्जनमादिहेतुक अनुमानरूप प्रमाणान्तर की विषयता दिखाई जा चुकी है। अतः मूलभूत अनुमान प्रमाण का ही परीक्षणात्मक विचार करना चाहिए, वेदान्त का नहीं। इस प्रकार यह जो कहा गया कि 'वेदान्तवाक्यग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम्'', वह कहना संगत नहीं ।

समाधान—उक्त आशङ्का का निरास करते हुए भाष्यकार ने कहा है—"न, इन्द्रियादिविषयत्वे सम्बन्धाग्रहणात्"। प्रत्यगात्मा में इन्द्रियों की विषयता क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है—"स्वभावतो विषयविषयाणीन्द्रियाणि, न ब्रह्मविषयाणि" । अत एव श्रुति कहती है—"पराश्वि स्नानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्" (कठोः २।१।१) [अर्थात् स्वयम्भू (परमेश्वर) ने श्रोत्रादि इन्द्रियों की अन्तर्मुखता का हनन ( अवरोध ) कर बाह्यमुखता बनाई, जिससे इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का ही स्वाभाविक ग्रहण होता है, आत्मादि आन्तरिक विषयों का ग्रहण नहीं ]। ब्रह्म यदि इन्द्रियों का विषय होता, तब कार्य प्रपृत्व में ब्रह्म-जन्यत्वादिरूप सम्बन्ध का ग्रहण हो जाता और उस कार्य के द्वारा ब्रह्मरूप कर्त्ता का ग्रहण सामान्यतोदृष्ट अनुमान के द्वारा हो जाता [सामान्यतोदृष्ट अनुमान का स्वरूप बताते हुए न्यायभाष्यकार कहते हैं— "सामान्यतो दृष्टं नाम यत्राप्रत्यक्षे किङ्गिलिङ्गिनोः सम्बन्धे, केनचिदर्थेन लिङ्गस्य सामान्यादप्रत्यक्षो लिङ्गी गम्यते, यथेच्छादि-भिरात्मा, इच्छादयो गुणाः, गुणाश्च द्रव्यसंस्थानाः, तद्येषां स्थानं स आत्मेति'' (न्या भा. १।१।४) । प्रकृत में यद्यपि आकाशादि कार्य और ब्रह्म का जन्य-जनकभाव सम्बन्ध गृहीत नहीं, तथापि घटादि कार्य का कुललादि के साथ कार्य-कारणभाव देख कर क्षित्यादि कार्य के

मात्रमेव तु गृह्णमाणं कि ब्रह्मणा संबद्धं किमन्येन केनिबद्धा संबद्धमिति न शक्यं निश्चेतुम्। तस्माज्जन्मादिस्त्रं नानुमानोपन्यासार्थम्, कि तर्हि? वेदान्तवाक्यप्रदर्शनार्थम्। कि पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं यत्स्त्रेणेह लिलक्षयिषितम्? 'शृग्वें वारुणिः वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रह्मति' इत्युपक्षम्याह—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिश्वासस्य। तद्ब्रह्मति' (तैत्ति० ३।१)। तस्य च निर्णयवाक्यम्—'शानन्दाद्ध्यं च खल्बिमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जाताति जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति' (तैत्ति० ३।६)। अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्यभावसर्वश्वस्यक्षपका-रणविषयाण्युदाहर्तव्यानि॥ २॥

## भामती

कायाम् । न च भूतार्थतामात्रेणानुवावतेत्युपरिष्टादुपपावयिष्यामः । तस्मात् सर्वमवदातम् । भृतिम 'यतो वा' इति जन्म वर्शयित्, 'येत जातानि जीवन्ति' इति जीवनं स्थिति, 'यत्प्रयन्ति' इति तत्रैव स्यम् । ''तस्य च निर्णयवावयम्' । अत्र च प्रयानादिसंभये निर्णयवावयम् 'आनन्दाद्वयेव' इति । एतडुक्तं भवति—यया रङ्ज्वानसहितरङ्जूपादाना धारा रङ्ज्वां सत्यामस्ति रङ्ज्वामेव च लीयते, एवमविद्या-सहितश्रह्योपादानं जगद् बह्याय्येवास्ति तत्रैव च लीयत इति सिद्धम् ॥ २ ॥

## भामती-व्याख्या

द्वारा ब्रह्मरूप कर्ता का अनुमान किया जा सकता था, यदि ब्रह्म किसी इन्द्रिय का विषय होता ]। सामान्यतो दृष्ट अनुमान का आगे चल कर तर्कपाद में निराकरण किया जायगा। न्यायकणिका में विस्तारपूर्वक इसका उपपादन किया गया है [श्री मण्डनमिश्र ने सङ्का उठाकर उसका निराकरण किया है—"ननु सिद्धमेव सिन्नवेशादिमता बुद्धमत्पूर्वकत्वात्। वातमेत्" (विधि. पृ. २९२)। इसकी व्याख्या में विस्तारपूर्वक ईश्वर की सिद्धि और उसका निराकरण किया गया है]। वेदान्त-वाक्य सिद्धार्थक मात्र होने से अनुवादक नहीं कहे जा सकते—यह समन्वय सूत्र में कहा जायगा। अतः "जन्माद्यस्य यतः"—यह सूत्र ईश्वरानुमान का उपन्यास नहीं करता, अपितु वेदान्त-वाक्य का उपस्थापक है।

वह वेदान्त-वाक्य कीन है ? इस प्रश्न का उत्तर है—"भृगुर्वे वार्राणः वरुणं पितरमुपससार—अधीह भगवां ब्रह्मोत । तं होवाच—यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि
जीवन्ति, यदप्रयन्त्यभिसीवशन्ति, तिहिजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्मोति (ते. उ. ३।१) । [प्रसिद्ध
आख्यायिका है कि वरुण का भृगुनामक पुत्र अपने पिता की शरण में जाकर ब्रह्म की जिज्ञासा
प्रकट करता है। वरुण ब्रह्म-रुक्षण के माध्यम से उपदेश देता है—'यह समस्त जगत् जिससे
उत्पन्न एवं जिससे अनुप्राणित होकर जीवित रहता और अन्तिम समय जिसमें प्रलीन हो
जाता है, वह ब्रह्म है, उसको जानने का प्रयत्न करो']। पिता से मार्ग-निर्देशन लेकर भृगु
अपने चित्त को समाहित कर उक्त रुक्षण का रुक्ष्य खोजने में रुग जाता है। अन्न, प्राण, मन
और विज्ञान में क्रमशः रुक्षण घटाने का प्रयत्न करता है, किन्तु उससे उसे सन्तोष नहीं
होता, अन्ततो गत्वा वह स्वयं इस निर्णय पर पहुँच जाता है—"आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात्।
आनन्दाद् ह्येव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यिमसंविशन्ति" (ते. उ. ३।६)। आशय यह है कि उसे रज्जुविषयक अज्ञान से विशिष्ट रज्जुरूप
उपादानकारण का कार्यभूत सर्पादि उसी रज्जु में स्थित रह कर उसी में विलीन हो जाता

( ३--शास्त्रयोनित्वाधिकरणम् । स्०३)

जगत्कारणत्वप्रशंनेन सर्वत्रं ब्रह्मेत्युपिक्षप्तं, तदेव द्रढयन्नाह— भ्रास्त्रयोनित्वात् ॥ ३ ॥

महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपशृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थावद्योतिनः

मामतो

सूत्रान्तरमबतारियतुं पूर्वसूत्रसङ्गतिमाह 😸 बात्कारणत्वप्रवर्भनेन इति 🕸 ।

म केवलं जगद्योतिस्वावस्य भगवतः सर्वज्ञता, शास्त्रयोनिस्वाविष वोद्धव्या । शास्त्रयोनिस्वस्य सर्वज्ञतासायनस्यं समर्थयते । ॐ महत ऋग्वेवावेः शास्त्रस्य इति ॐ । चातुर्वव्यंस्य चातुराधम्यस्य च ययाययं निषेकाविश्मशानान्तासु बाह्ममृहूर्तोषकमञ्जवेवपरिसमापनीयासु निध्यनैमिसिककाम्यकर्मपद्धतिषु च बह्यतस्ये च शिष्याचां शासनात् शास्त्रमृग्वेवावि, अत एव महाविषयस्वात् महत् । व केवलं महाविषयस्वेनास्य महस्यम्, अपि स्वनेकाक्रोपाक्रोपकरचत्यापीस्याह ॐ अनेकविद्यास्यानोपवृंहितस्य ॐ । पुराच-

भामती-व्याख्या

है, वैसे ही अविद्या-विशिष्ट ब्रह्म से उत्पन्न जगद्रूप कार्य उसी ब्रह्म में स्थित और उसी में विलीन हो जाता है। जगज्जनमादिकारणत्व विशिष्ट ब्रह्म का स्वरूप और शुद्ध ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, क्योंकि जो लक्षण लक्ष्य से तटस्थ (लक्ष्यावृत्ति) होकर लक्ष्य का उपलक्षक होता है, उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं, तटस्थ लक्षण के द्वारा भी लक्षण का प्रयोजन सिद्ध होता है। व्यायभाष्यकार ने लक्षण का प्रयोजन बताया है—"उद्दिष्टस्यातत्त्व-च्यवच्छेदको धर्मों लक्षणम्" (न्या. सू. १।१।३)। इसकी व्याख्या करते हुए वातिककार ने कहा है—"लक्षण खलु लक्ष्यं पदार्थं समानासमानजातीयेभ्यो व्यवच्छिनत्ति"। 'काकवद गृहं देवदत्तस्य'—इत्यादि व्यवहारों में काकादि उपलक्षक पदार्थों को भी देवदत्त के गृह का व्यावर्तक माना जाता है। श्री कुमारिल भट्ट भी यही कहते हैं—"सर्वथा लक्षणं नाम यद व्यवचच्छेदकारणम्" (तं. वा. पृ: ७४६)। श्री शवरस्वामी भी कहते हैं—"न शक्यं पृष्ठाकोटेन तत्र तत्रोपदेष्टिमिति लक्षणम्क्तम।

ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्तवशः। लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः॥"

अर्थात् धरातल पर विखरे हुए अनन्त अलक्ष्यों की व्यातृत्ति और लक्ष्यों का सन्वयन लक्षण के माध्यम से ही हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को झुक-झुक कर देखना और पहचानना सम्भव नहीं ] ।। २ ।।

तृतीय सूत्र की अवतरणिका के रूप में पूर्व ( द्वितीय ) सूत्र से इसकी संगति भाष्यकार

बताते हैं-- "जगत्कारणत्वप्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्मेत्यूपक्षिप्तम्, तदेव द्रढयति"।

विशाल विश्व की कारणता होने मात्र से भगवान में सर्वज्ञता नही, अपितु ऋग्वेदादि
महान् शास्त्रों का प्रणेतृत्व भी भगवान् में सर्वज्ञता का प्रयोजक है। शास्त्रप्रणेतृत्व में सर्वज्ञत्व
की साधनता का समर्थन किया जाता है—'महतः ऋग्वेदादि शास्त्रस्य। बाह्मणादि चारों
वर्णों एवं ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों के लिए समस्त संस्कारों [तिषेक (गर्भाधान) आदि
अन्त्येष्टि-पर्यन्त संस्कार द्विजत्व का सम्पादन करते हैं—वंदिकैः कर्मभिः पुर्ण्यनिषेकादिद्विजन्मनाम। कार्यः शरीरसंस्कार पावनः प्रत्य चेह च।। (मनु० २।२६)]। प्रातः काल से लेकर
सायं तक सम्पादनीय नित्य, नीमित्तिक और काम्य कर्मों तथा ब्रह्मतत्त्व का शासन (विधान)
करने के कारण ऋग्वेदादि को शास्त्र कहा जाता है। केवल प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से ही

सर्वेशकरूपस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न हीद्दरास्य शास्त्रस्यग्वेदादिलक्षणस्य सर्वश्रगुणा-न्वितस्य सर्वेश्वादन्यतः संमवोऽस्ति । यद्यद्विस्तरार्थे शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशेषात्सं-

भामती
भ्यायमीमांसादयो दश विद्यास्थानानि तैस्तया तथा हारोपकृतस्य । तबनेन समस्तशिष्टजनपरिग्रहेणाप्रामाण्यशिक्तुः प्रत्याकृता । पुराणाविप्रणेतारो हि महर्षयः शिष्टास्त्रेस्तया तथा हारा वेबान् व्याचक्षाणेस्तवर्थं चावरेणानृतिष्ठिद्धः परिगृहीतो वेब इति । न चायमनववीधको नाप्यस्पष्ठवीधको येनाप्रमाणं
स्यावित्याह अ प्रवीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः अ । सर्वमर्थजातं सर्वथाऽवबीधयन् नानववीवको नाप्यस्पष्टबोवक इत्यर्थः । अत एव अ सर्वज्ञकरपस्य अ सर्वज्ञस्वृशस्य । सर्वज्ञस्य हि ज्ञानं सर्वविचयं शास्त्रस्याप्यभिधानं सर्वविचयमिति सावृश्यम् । तदेवमन्वयमुक्त्वा व्यतिरेकमाह अ न हीदृशस्य इति अ । सर्वज्ञस्य
गृणः सर्वविचयता तदिन्वतं शास्त्रम् । अस्यापि सर्वविचयत्वात् । उक्तमर्थं प्रमाणयित अ यद्यहिरतरार्थं
शास्त्रं यस्मात् पुरुषविशेवात् सम्भवति स पुरुषविशेवस्ततोऽिष शास्त्राविकतरिबज्ञानः अ इति
योजना । अद्यत्वेऽप्यस्मवाविभिर्यत्सनीचीनार्थविषयं शास्त्रं विरुष्यते तत्रास्माकं वक्तृणां वाक्याज्ञानमिनकविचयम् । न हि ते तेऽसाधारणधर्मा अनुभूयमाना अपि शक्या वक्तुम् । न खिल्वकृक्षीरगुडावीनां मधुररसभेवाः शक्याः सरस्वत्याप्याख्यातुम् । विस्तरार्थमपि वाक्यं न वक्तुज्ञानेन तुस्यविचयमिति कथ्यतुरं

## भामती-व्याख्या

उन्हें महान् नहीं कहा जाता, अपितु सभी अङ्गों और उपाङ्गों को मिला देने से उनका कलेवर भी महान् (विपुल ) हो जाता है—''अनेकिवद्यास्थानोपबृहितस्य''। वेदों के छः अङ्ग होते हैं—''शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम्'' (मुं. उ. १।१।४), इनमें पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र—इन चारों को मिला देने से सब दस विद्यास्थान कहे जाते हैं।

पुराणकारादि शिष्ट पुरुषों के द्वारा वेद परिगृहीत है, अतः इसमें अप्रामाण्य की आशस्त्रा नहीं कर सकते, क्योंकि पुराणादि ग्रन्थों के प्रणेता ऋषिगण शिष्ट कहे जाते हैं [ "के शास्त्रस्थाः ? शिष्टाः, तेषामिविच्छिन्ना स्मृतिः शब्देषु वेदेषु च" (शाबर. १।३।९)]। उनके द्वारा वेदों का समुचित व्याख्यान और वैदिक कर्मों का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान यह सिद्ध करता है कि वेदों के उपदेशों को महर्षियों ने अपने आचरणों में पूर्णतया उतारा था, वेदों का प्रामाण्य उन्हें सर्वथा अभ्युपगत था। वेद न तो अबोधक हैं और न संशयादि के उत्पादक, अतः उनमें मिध्यात्व, अज्ञान और संशय नाम का त्रिविध अप्रामाण्य सम्भव नहीं— "प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः।" समस्त अर्थौ का जो विस्पष्ट अवबोधक होता है, उसे न तो अबोधक कह सकते हैं और न अस्पष्ट बोधक । अत एव वेदों को "सर्वज्ञकल्प" कहा जाता है। सर्वज्ञकल्प का यहाँ अर्थ सर्वज्ञ-सहश है। सर्वज्ञ पुरुष का ज्ञान जैसे सर्वविषयक होता है, वैसे शास्त्रों का अभिघान भी सर्वविषयक है - यही दोनों में साहश्य है। अन्ययमुखेन प्रतिपादित विषय का व्यतिरेकतः प्रतिपादन किया जाता है—''न ही दृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्तिः । सर्वज्ञ का गुण है— सर्वविषयत्व, उससे युक्त होने के कारण शास्त्र भी सर्वविषयक होता है। उक्त अर्थ का सर्वज्ञता में पर्यवसान किया जाता है-"यद् यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात् पुरुषविशेषात् सम्भवति, स ततोऽप्यधिकतरिवज्ञानः"। लोक में यह प्रसिद्ध व्याप्ति है कि शास्त्र की अपेक्षा शास्त्रप्रणेता पुरुष अधिक विषय का ज्ञान रखता है। आज-कल भी हम लोगों के द्वारा जो शास्त्र रचा जाता है, उसकी अपेक्षा शास्त्रकार में अधिक विषय का ज्ञान होता है, क्योंकि पुरुष के द्वारा वस्तु के जिन असाधारण धर्मों का अनुभव किया जाता है, उन सभी का शब्दों के द्वारा कथन करना सम्भव नहीं होता, जैसे इक्षु (ईख या गन्ना) दूध और गुडादि के

भवति, यथा ध्याकरणादि पाणिन्यादेश्वेयैकदेशार्थमिष, स ततो अध्यधिकतरविश्वान इति प्रसिद्धं लोके । किमु वक्तव्यमनेकशाखाभेदभिन्नस्य देवतिर्यक्मानुष्यवर्णाश्रमादिप्रविभागदेतोत्र्यंग्वेदाधाख्यस्य सर्वश्वानाकरस्याप्रयस्नेनेव लीलान्यायेन पुरुषनिःश्वासन्वदस्याभ्यस्मान्महतो भृताद्योनेः संमवः, 'बस्य महतो भृतस्य निःश्वसितमेतधरुग्वेदः'

भामती

विस्सरप्रहणम् । सोपनयं निगमनमाह ॐ किमु वक्तव्यम् इति छ । वेतस्य यस्मात् महतो भूताद् योनेः सम्भवः तस्य महतो भूतस्य मह्यो निरित्वयं सर्वज्ञत्वं सर्वज्ञत्वं च किमु वक्तव्यमिति योजभा ॐ अनेकशाखा इति छ । अत्र चानेकशाखाभेदभिज्ञस्येत्यादिः सम्भव इत्यन्त उपनयः । तस्येत्यादि सर्व-शक्तिमस्यं चेत्यम्तं निगमनम् । ॐ अप्रयत्नेनैव इति ॐ ईवत्प्रयत्नेन, यचाऽलवणः यवागूरिति । वेवर्षयो हि महापरिअमेणापि यत्राशक्तास्तदयमीयत्प्रयत्नेन लीलयेव करोतीति निरित्तशयमस्य सर्वज्ञद्वं सर्वशक्तिमस्यं चोक्तं भवति । अप्रयत्नेनास्य वेवकर्तृत्वे श्रृतिवक्ता 'अस्य महतो भूतस्य' इति ।

येऽपि ताबव् वर्णामां नित्यत्वमास्थिवत तैरपि पदवाक्यावीनामनित्यत्वमभ्युपेयम् । आनुपूर्वीभेदवन्ती हि वर्णा पदम् । पदानि चानुपूर्वीभेदवन्ति वाक्यम् । व्यक्तिवर्मश्चानुपूर्वी न वर्णधर्मः । वर्णानां नित्यानां विभूनां च कालतो देशतो वा पौर्वापर्य्यायोगात् । व्यक्तिश्चानित्येति कयं तदुपगृहीःःः वर्णानां नित्याना-मिष्य पदता नित्या । पदानित्यतया च वाक्यावीनामप्यनित्यता व्याक्याता । तस्मान्नृत्यानुकरणवत् पदाच-

## भामती-ब्याख्या

माधुर्य का जो अन्तर अनुभूत होता है, वह सरस्वती के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता। शास्त्र कितना भी विस्तरार्थंक हो वक्तज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता—इस तथ्य की अभिव्यक्ति के लिए 'विस्तर' पद का ग्रहण किया गया है। न्याय-प्रयोग का उपनय-सहित निगमन किया जाता है—"कियु वक्तव्यमित्यादि"। ऐसे वेद का जिस महान कारण से सम्भव (उत्पाद) होता है, उसकी सर्वज्ञता के विषय में कहना ही क्या है ? [ भाष्य-प्रदर्शित अनुमान का पूरा आकार कल्पतरकार ने दिखाया है—'ब्रह्म वेदविषयादिधिकविषयकज्ञानवत् तत्कर्तृत्वाद, यो यद्वाक्यप्रणयनकत्ती, स तद्विषयादिधकविषयज्ञः, यथा पाणिनीयव्याकरणात् पाणिनिः। भाष्य-प्रयुक्त अवयवों में "अनेकशास्त्राभेदभिन्नस्य"—यहाँ से लेकर "सम्भवः"—यहाँ तक उपनय और "तस्य"-यहाँ से लेकर "सर्वशक्तिमत्त्वं च"-यहाँ तक निगमन वाक्य प्रदर्शित किया गया है। "अप्रयत्नेनैव" का अर्थ है—"ईषत्प्रयत्नेन"। जैसे अलवणा यवाग्" का 'ईषल्लवणा' अर्थ होता है। अर्थात् देव और ऋषिगण अपने महान् श्रम के द्वारा भी जिस कार्य का सम्पादन नहीं कर सकते. उस कार्य को परमात्मा अपने थोडे प्रयत्न के द्वारा स्रीलामात्र से ही सम्पन्न कर देता है, इससे ही परमेश्वर में निरतिशय सर्वज्ञत्व और सर्वशक्ति-मत्त्व पर्यवसित हो जाता है। वह (ईश्वर) अपने स्वल्प प्रयत्न से ही वेदों की रचना कर डालता है-यह श्रुति ही कहती है-"अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यहग्वेदः" ( बृह. उ. २।४।१० )। जो (मीमांसकगण ) वर्णों को नित्य मानते हैं, उन्हें भी 'पद' और 'वाक्यादि' को अनित्य ही मानना पडेगा, क्योंकि क्रम विशेष से युक्त वर्ण पद और आनुपूर्वी विशेष से युक्त पद ही वाक्य कहे जाते हैं। आनुपूर्वी (क्रम विशेष) वर्णी की अभिव्यक्ति का धर्म है. वर्णों का नहीं, क्योंकि वर्ण नित्य हैं, अतः कालिक पौर्वापर्यभाव जैसे उनमें सम्भव नहीं, वैसे ही वर्ण विभु हैं, अतः दैशिक पूर्वोत्तरभाव उनमें नहीं बन सकता। वर्णों की अभिव्यक्ति अनित्य होती है. अतः आनुपर्वी विशेष से युक्त वर्णगत पदत्व नित्य क्योंकर होगा ? विवश होकर ऐसे पदों को अनित्य ही मानना होगा, पदों के अनित्य होने से वाक्यों को अनित्य मानना अनिवार्य है । अतः नृत्य का अनुकरण जैसे भिन्न होता है, वैसे ही गुरु-द्वारा उच्चरित ( बृह् २।४।१० ) इत्यादिश्रृतेः । तस्य महतो भृतस्य निरितश्यं सर्वेद्यक्तिः सर्वेद्यक्तिः । इति प्रथमवर्णकम् ॥

भामती

नुकरणम् । यथा हि यावृशं गात्रचलनादि नर्सकः करोति साहशमेव शिक्ष्यमाणाऽनुकरोति नर्सको, न तु सदेव व्यनक्ति । एवं यावृशोमानुपूर्वीं वैविकानां वर्णपवादीनां करोत्पच्यापियता तावृशोमेवानुकरोति माणवकः, न तु तामेबोण्यारयति । आचार्य्यव्यक्तित्रयो माणवकव्यक्तीनामस्यश्वात् । तस्माधित्यानित्यवर्णे-वावितां न सौकिकवैविकपदवाक्यादिपीवपेयत्वे विवादः, केवलं वेदवाक्येषु पुरुषस्वातन्त्रयास्वातन्त्रये विवादाः । यथाहः—'यत्नतः प्रतिषेष्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रताः ।

तत्र सृष्टिप्रस्यमनिष्णस्तो जैमिनीया वेदान्ययनं प्रत्यस्मादशगुरिशिस्यपरम्परामविष्णसामनादि-भाषाते । वैद्यासिकं तु भतमनुवर्तमानाः श्रृतिस्मृतीतिहासादिसिद्धसृष्टिप्रस्यानुसारेनानाधिवद्योपधानसम्ब-सर्वसिक्त्तानस्यापि परमात्मनो नित्यस्य वेदानां योनेरिय न तेषु स्वातन्त्र्यं, पूर्वपूर्वसर्गानुसारेन तावृद्य-तादशानुपूर्वीविश्वनात् । तथा हि यागादिबद्धाहत्यादयोऽर्थानथंहेतवो बहाविवर्त्ता अपि स सर्गान्तरे विपरी-यस्ते, न हि जातु क्ववित् सर्गे बहाहत्याऽयंदेतुरनथंहेतुआस्वभेनो भवति, अग्निर्वा क्लेव्यति, आयो चा दहन्ति, तहत् । यथाऽत्र सर्गे नियतानुपूर्व्य वेदाव्ययनमञ्जयदयिनःभेयसदेतुरभ्यवा तदेव वाग्वस्त्रतयाऽ-

भामती-व्याख्या पदादि का अनुकरण भी भिन्न होता है, क्योंकि जैसा शरीर की नर्तक मटकाता है, वैसा ही सीखनेवाली नर्तको भी मटकाती है, नर्तक के नृत्य की ही अभिव्यक्ति नर्तकी में नहीं मानी जाती। उसी प्रकार अध्यापक वैदिक वर्णो और पदों की जैसी आनुपूर्वी का उच्चारण करता है, वैसी ही बानुपूर्वी का अनुकरण 'माणवक करता है, अध्यापकोच्चारित आनुपूर्वी का ही उच्चारण नहीं करता, क्योंकि आनार्य की आनुपूर्वी व्यक्ति से मणिवक की आनुपूर्वी व्यक्ति भिन्न होती है। अतः नित्यवर्णवादी और अनिना वर्णवादियों का वैदिक पदों और वाक्यों की पौरुषेयता में विवाद नहीं, केवल वैदिक वाक्यों में ं अ के स्थानक्त्र्यास्वातक्त्र्य में वैमत्य है. जैसा कि श्री कुमारिलभट्ट कहते हैं—"यल्ततः प्रतिषेध्या तः पुरुषाणां स्वतन्त्रता" ( एतो. वा-पृ. ८०२)। [ लीकिक पदों के उच्चारण में पुरुष स्वतन्त्र है, अतः पुरुष के दोष उभके शब्द में संक्रान्त हो जाते हैं, किन्तु वैदिक शब्दों में पुरुष का स्वातम्त्र्य न होने के कारण पुरुष के दोष उनमें संक्रान्त नहीं होते ]। महासृष्टि और महाप्रलय न माननेवाले जैशिनिमतावलानी आचार्यगण वेदाध्ययन की गुरु-शिष्य-परम्परा को अनन्त और अनादि मानते हैं, किन्तु व्यासमतावलम्बी वेदान्तिगणों के मत में श्रुति, स्मृति, इतिहासादि-प्रसिद्ध मृष्टि और प्रलय के अनुसार अनादि अविद्यारूप उपाधि के द्वारा सर्वज्ञत्व पाकर भी नित्य परमात्मा वेदों की रचना करके भी उसमें स्वतन्त्र नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्व-पूर्व सृष्टि में प्रचलित आनुपूर्वी की ही वह रचना कर देता है, नूतन आनुपूर्वी का निर्माण नहीं करता। यह ध्रव सत्य है कि इष्ट-साधनीभूत यागादि और अनिष्ट-साधनीभूत ब्रह्म-हत्यादि कमें ब्रह्म के विवर्त होकर भी अन्य सृष्टि में विपरीत स्वभाव के नहीं होते, क्योंकि किसी भी सृष्टि में ब्रह्महत्या कर्म स्वर्गादिरूप इष्ट का और अश्वमेघ नरकादिरूप अनिष्ट का, या अग्नि क्लेदन (आर्द्रीकरण) का अथवा जल दहन का करण नहीं होता। वैसे ही वेदों में पुरुष का स्वातन्त्र्य कभी नहीं रहता । जैसे इस समय आनुपूर्वी विशेष से युक्त वेदों का अध्ययन अभ्युदय और निःश्रेयस ( मोक्ष ) का साधन होता है, अन्यथा ( स्वर और वर्णादि-क्रम का व्युत्क्रम हो जाने पर) वेद-मन्त्र वज्य बन कर यजमान का ही हिंसक हो जाता है, जैसा कि शिक्षाकार कहते हैं—

"मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाम्बज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥" (पाणि, शिक्षा) सामती

नर्थहेतुं, एवं सर्गान्तरेष्वपीति, तदनुरोधात् सर्वज्ञोऽपि सर्वहाकिरिप पूर्वपूर्वसर्यानुसारेष वेदान् विरचयम्न स्वतन्त्रः । पुरुवास्वातन्त्र्यमात्रं चापौरुवेयस्वं रोचयन्ते अमिनीया अपि, तक्वास्माकमपि समानमन्यत्राभिनिवेद्यात् । न चेकस्य प्रतिभानेऽनादवास इति युक्तम् , न हि बहुनामन्यज्ञानां विज्ञानां वाऽऽशयदोषवतां प्रतिभाने युक्त अद्यवस्याः । तत्त्वज्ञानवत्रक्षापास्तसमस्तवोषस्येकस्यापि प्रतिभाने युक्त एवादवासः । सर्गाविभुवां प्रजापतिदेवर्षीणां पर्मज्ञानवेराग्येदवर्षसम्यक्षानामुपपद्यते तत् स्वक्यावधारणं, तरप्रस्ययेष्ववार्षाचीनानामपि तत्र सम्प्रस्यय इत्युपपमं स्वाणः शास्त्रयीनिस्वं शास्त्रस्य वापौरुवेयस्वं प्रामाण्यं चेति ।

भागती-स्यास्या
[तैत्तिरीयसंहिता (२।५) में आख्यायिका आती है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की इन्द्र ने
हत्या कर दी। त्वष्टा ने इन्द्र को मार डालनेवाले पुत्र की लिप्सा से सोमयाग का अनुष्ठान
किया। उसमें इन्द्र का भाग नहीं रखा। इन्द्र ने स्वयं यज्ञ में आ कर बलपूर्वक सोमरस का
पान किया। त्वष्टा ने सोमपात्र में बचे सोम-रस की आहुति डालते हुए मन्त्र पढ़ा—
"स्वाहेन्द्रशत्रुर्वधंस्व" । वहाँ 'इन्द्रस्य शत्रुः'—ऐसे षष्ठी तत्पुरुष का स्वर न बोल
कर 'इन्द्रः शत्रुर्यस्य'—इस प्रकार बहुत्रीहि समास के स्वर का प्रयोग कर डाला।
उसका फल यह हुआ कि उस याग से उत्पन्न वृत्रासुर नाम के पुत्र का हन्ता इन्द्र ही
हो गया ]। अतः अन्य मृष्टि के आरम्भ में सर्वज्ञ परमेश्वर भी पूर्व-प्रचल्ति आनुपूर्वी के
अनुसार ही वेदों का प्रचार कर देता है, उनकी नूतन रचना न करने के कारण परमात्मा
को स्वतन्त्र नहीं माना जाता। वेदों में पुष्प की स्वतन्त्रता का न होना ही वेदों की अपीरुषेयता है—ऐसा जैमिनीय मत के आचार्य भी मानते हैं। वैसा ही हमारे वेदान्त में भी समानरूप
से माना जाता है, किसी प्रकार के आग्रह की बात और है।

शहा एक ईश्वर ही यदि वेद-प्रवर्तक माना जाता है, तब यह भी सन्देह हो सकता है कि वह पूर्वप्रचलित वेदों का उपदेश करता है ? अथवा अपने नूतन रचित वेदों का प्रचार करता है ? अतः एक ईश्वर पर निर्भर न रह कर बहुत पुरुषों पर ही अध्ययनाध्यापन की

परम्परा निर्भर रखनी चाहिए [ जैसा कि वार्तिककार कहते हैं-

अन्ययाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यान्निवारणम् । एकस्य प्रतिभानं तु कृतकान्न विशिष्यते ॥ अतश्च सम्प्रदाये च नैकः पुरुष इष्यते ।

बहवः परतन्त्राः स्युः सर्वे ह्यद्यत्वयन्तराः।। (श्लोः वा. पृ. ९०-९९) अर्थात् पूर्व-काल में जैसे वेदों का कोई एक पुरुष कर्त्ता नहीं रहा, वैसे ही सम्प्रदाय-प्रवर्तक भी कोई एक ईश्वर नहीं रहा, किन्तु आज-कल के समान ही अनेक परतन्त्र व्यक्तियों की

परम्परा में वेद की अध्ययन-घारा प्रवाहित होती आ रही है ]।

समाधान—याद एक पुरुष पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तब अनेक पुरुषों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि अज्ञानी पुरुषों की एक छम्बी परम्परा अथवा अनेक ज्ञानवान् किन्तु वञ्चक पुरुषों की परम्परा में जो बात आ रही है, वह कभी भी विश्वसनीय नहीं होती। यदि एक व्यक्ति भी तत्त्वज्ञ, विवेकी और आप्त पुरुष है, तव उसके प्रतिभान पर विश्वास किया जा सकता है। यदि हम लोग ईश्वर के स्वरूप का अवधारण नहीं कर सकते, तब भी सृष्टि के आरम्भ में होनेवाले प्रजापति, देव और ऋषिगण धर्म, ज्ञान, वैराग्य और पूर्ण ऐश्वयं से सम्पन्न होते हैं, वे उस (ईश्वर) के स्वरूप का अवधारण भली प्रकार कर सकते हैं। उन पर पूर्ण विश्वास रखनेवाले अर्वाचीन व्यक्तियों को भी ईश्वर का स्वरूपावधारण सुलभ हो जाता है। फलतः वेदरूप शाखों की कारणता बह्म में, शास्त्रों

भथवा, चथोक्तमृत्वेदादि शास्तं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्स्वक्रपा-धिगमे। शास्त्रादेव प्रमाणाज्ञगतो जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यतः इत्यमिप्रायः। शास्त्र-मृदाहृतं पूर्वसूत्रे—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि । किमर्थं तहींदं सूत्रं ? यावताः पूर्वसूत्र पर्वधंजातीयकं शास्त्रमुदाहरता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितम्। उच्यते, —तत्र पूर्वसूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्यानुपादानाज्ञन्मादि केवलमनुमानमुपन्यस्त-मित्याशङ्कथेत, तमाशङ्कां निवर्तयितुमिदं सूत्रं प्रधवृते—शास्त्रयोनित्वादिति ॥ ३ ॥

## मामती

वर्णकान्तरमारभते क अथवा इति क । पूर्वजाविकरणेन ब्रह्मस्वक्यस्थानासम्भवसङ्का ध्युवस्य कक्षाचसम्भव उक्तः, तस्यैव तु स्वयाज्यानेनानुमानस्याशङ्कामपाकृत्यागमोपवर्शनेन ब्रह्माच शास्त्रं प्रमाणमुक्तम् । अक्षरार्थस्वितरोहितः ॥ ३ ॥

## भामती-व्यास्था

में अपीरुषेयत्व और प्रामाण्य उपपन्न हो जाता है। इस सूत्र में 'शास्त्रस्य योनिः' और 'शास्त्रं योनिरस्य'—इस प्रकार द्विविध समास का अवलम्बन कर इस एक ही अधिकरण के दो वर्णंक (अधिकरण-प्रकार भेद) हो जाते हैं, उनमें यहाँ तक प्रथम वर्णंक समाप्त हो जाता है। [इस वर्णंक का विषय वाक्य होता है—तस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यहम्वेदः'' (बृह. उ. २।४।१०)। यहाँ संशय होता है कि यह वाक्य बहा में शास्त्रप्रणेतृत्व का प्रतिपादक नहीं है शिथवा है ? पूर्व पक्ष इस प्रकार किया गया कि वेद अपौरुषेय है, अतः वेदकर्तृत्व बहा में सम्भव नहीं और सिद्धान्त हो जाता है—"शास्त्रयोनित्वात्"। पुरुष-स्वातन्त्र्याभाव-रूप अपौरुषेयता का निर्वाह इस प्रकार भी हो जाता है कि मृष्टि के आरम्भ में ईप्वर विगत मृष्टि में प्रचल्ति वेद का ही उपदेश करता है, नूतन रचना नहीं करता। अतः ब्रह्म में वेद-कर्तृत्वरूप शास्त्रयोनित्व सम्भव हो जाता है, यह सब कुछ ब्रह्म में सर्वज्ञत्व के विना समझस नहीं होता, अतः ब्रह्म में सर्वज्ञत्व पर्यवसित हो जाता है ]।

दितीय वर्णक का आरम्भ किया जाता है—"अथवा" । पूर्व ( 'जन्माद्यस्य यतः'— इस ) अधिकरण के द्वारा 'ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणासम्भव'—इस प्रकार की शक्का का निराकरण करके स्वरूपलक्षण को सम्भावित किया, 'जगज्जन्मादिकर्तृत्वरूप लक्षण' में अनुमानत्व की आशक्का को इस अधिकरण के प्रथम वर्णक से निरस्त किया गया । इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के द्वारा ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व प्रतिपादित किया गया, इससे ब्रह्म में अनुमान प्रमाण का निरास करके शास्त्र प्रमाण प्रदर्शित हो जाता है । इस वर्णक में सूत्र और भाष्य नितान्त सुस्पष्ट और सुगम है । [ जैसे धर्म के लक्षण और प्रमाण की जिज्ञासा "चोदनालक्षणोऽर्थों धर्म" ( जै. सू. १११। २ ) इस एक ही सूत्र के द्वारा शान्त की गई है, वार्तिककार कहते हैं—

द्वयमेकेन सूत्रेण श्रुत्यर्थाभ्यां निरूप्यते। स्वरूपेऽपि हि तस्योक्तं प्रमाणं कथ्यतेऽर्थतः॥ ( श्लो. वा. पृ. ४४ )

वैसे ही ब्रह्मणः कि स्वरूपम् ? इस प्रश्न का उत्तर "जन्माद्यस्य यतः" और भ्रह्मणि कि प्रमाणम् ? इसका उत्तर है—यह द्वितीय वर्णक 'शास्त्रयोनि' या 'शास्त्रलक्षणं ब्रह्म'। जगज्ज-न्मादिकारणत्व का अर्थं श्री सुरेश्वराचार्यं ने जगदुपादानाश्रयत्व किया है—

अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम् । अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥ (बृह, वा. पृ. ५०५) ( ४-समन्वयाधिकरणम् । स० ४ )

कथं पुनर्त्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वमुख्यते, यात्रता 'ग्राम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थ-क्यमतदर्थानाम्' (जै० सू० १।२।१) इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदर्शितम् । अतो

भामती

धास्त्रप्रमाणकस्वमुक्तं ब्रह्माणः प्रतिक्षामात्रेण, तबनेन सूत्रेण प्रतिपादनीयमित्युत्सूत्रं पूर्वपक्षमारः वयति भाष्यकारः क्ष्णं पुनः इति क्ष । किमाक्षेपे । शुद्धगुद्धोवासीनस्वभावसयोपेक्षणीयं ब्रह्म भूतमभिवयतो वेदान्तानामपुरुषार्थोपवेदिनामप्रयोजनस्वापतः, भूतार्थस्वेन च प्रत्यक्षाविभिः समानविषयतया सौकिकवास्यवत् तदर्धानुवादकत्वेनाप्रामाध्यप्रसङ्गात् । न चलु लोकिकानि वास्यानि प्रमाणामरविषयमर्थनवयोषयन्ति स्वतः प्रसाणम्, एवं वेदान्ता अपीत्यनपेक्षत्वलक्षणं प्रामाण्यमेवां व्याहम्येत । म च तैरप्रमाणेभीवतुं युक्तम् । न चाप्रयोजनेः , स्वाध्यायाध्ययनविष्यापादितप्रयोजनवस्वनियमात् । तस्मासत्त-

भामती-आख्या

इसी प्रकार अञ्चातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य शास्त्रों में ही माना गया है— प्रमाणानि च शास्त्राणि तत्प्रामाण्यं न चान्यतः।

अज्ञातात्मावबोधित्वात् तथा पूर्वमवादिषम् ॥ ( बृह. वा. पृ. ५१५ )

फरतः ब्रह्मणि प्रमाणं नास्ति ? अस्ति वा ? इस सन्देह का निराकरण इस द्वितीय वर्णक में किया गया है ]।

पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक में जो कहा गया कि ब्रह्म में शास्त्र (वेद ) प्रमाण है, वह केवल एक प्रतिज्ञामात्र है, उसका उपपादन इस समन्वयाधिकरण में करना है। उपपादन का अर्थ होता है —आक्षेपपूर्वक समाधान । इस सूत्र में केवल समाधान है, आक्षेप नहीं, अतः भाष्यकार सूत्र की परिधि से बाहर रह कर आक्षेप या पूर्व पक्ष की रचना कर रहे हैं— "कथं पुनः"। यहाँ जिस 'किम्' पद से 'थमु' प्रत्यय करके 'कथम्' शब्द बनाया गया है, वह 'किम्' पद आक्षेपार्थंक है, प्रश्नादि का वाचक नहीं। इस प्रकार 'क्यं पुनः ब्रह्मणः शास्त्र-प्रमाणकत्वमुच्यत ?" इस वाक्य का अर्थ होता है—"यदुक्तं शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्मेति, तन्न'। अतः पूर्व अधिकरण से इस अधिकरण की आक्षेपीकी संगति फल्ति होती है। आक्षेपवादी प्रमेय (ब्रह्म) और प्रमाण (वेदान्त ) दोनों में अनौचित्य का प्रदर्शन करता है-ब्रह्म शुद्ध, बुद्ध और उदासीनस्वभाव का होने से न हेय और न उपादेय, किन्तु उपेक्षणीयमात्र है। इस प्रकार के निष्प्रयोजन और सिद्ध ब्रह्म के उपदेशक वेदान्त-वाक्य भी निरर्थक हैं। केवल निरर्थंक ही नहीं, अपितु प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषयीभूत सिद्ध ब्रह्म का बोधन करना अनुवाद मात्र है, अनुवादकं वाक्य गृहीतग्राही होने के कारण प्रमाण भी नहीं माने जाते। जो कहा जाता है कि वेद स्वतःप्रमाण है, वह भी संगत नहीं क्योंकि जैसे प्रमाणान्तरविषय-विषयक लौकिक वाक्य स्वतः प्रमाण नहीं माने जाते, वैसे ही उसी प्रकार के वैदिक वाक्य भी स्वतः प्रमाण क्योंकर होंगे ? महर्षि जैमिनि ने शब्द में प्रमाणता के लिए इतरप्रमाणानपेक्षस्य आवश्यक माना है-- 'अौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकभ्रार्थेऽ-नुपलब्धे तरप्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्" (जै. सू. १।१।५)। वेदान्त-वाक्यों को जब अपने अर्थ के बोधन में प्रत्यक्षादि की अपेक्षा हो जाती है, तब उनमें अनपेक्षत्व नहीं रहता। वैदान्त-वाक्यों को अप्रमाण या निष्प्रयोजन भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'स्वाध्यायोऽ-ध्येतव्यः" (शत. बा. ११।४।६) इस विधि वाक्य के द्वारा वेदों में प्रयोजनवत्ता का आपादन किया जाता है, क्योंकि निष्प्रयोजनभूत वाक्यों के अध्ययन का विघान सम्भव नहीं। फल्प्राः

वेदान्तानामानर्थक्यम् ; अक्रियार्थत्वात् । कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधि-शेषत्वम् ; उपासनादिक्रियान्तरिवधानार्थत्वं वा । न हि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं संमवितः; प्रत्यसादिविषयत्वात्परिनिष्ठितवस्तुनः; तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरिहते पुरुषार्थाभावात् । अत पव 'सोऽरोदीद्' इत्येवमादीनामानर्थक्यं मा भूदिति 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' (जै० सू० १।२।७) इति स्तावकत्वेनार्थवन

## भामती

द्विहितकर्मापेक्षितकर्तृदेवताबिप्रतिपादनपरत्वेनेव क्रियार्थत्वम् । यदि त्वसन्निधानासत्परत्वं न रोचयन्ते, सतः सन्निहितोपासनाविक्रियापरत्वं वेदान्तानाम् । एवं हि प्रत्यक्षाद्यनिधातगोचरत्वेनानपेक्षतया प्रामाण्यं ष प्रयोजनवरवं ष सिष्यतीति तात्पर्यार्थः । पारमर्षसूत्रोपन्यासस्तु पूर्वपक्षवाढर्घाय । आनर्थस्यं चाप्रयो-षनत्वम्, सापेक्षतया प्रमानुत्पादकत्वं चानुवादकत्वादिति । अ अतः अ इत्यादि अ वा अ इत्यन्तं ग्रहणक-

## भामती-व्याख्या

विहित कमों में अपेक्षित कर्ता और देवतादि का प्रतिपादन कर वेदान्त-वाक्य कर्म (धर्म) के अङ्ग हो सकते हैं। यदि कर्म-काण्ड से दूर पठित होने के कारण वेदान्त कर्मार्थंक नहीं हो सकते, तब उपनिषद्काण्ड में प्रतिपादित प्राणादि की उपासना में वेदान्त-वाक्यों का उपयोग माना जा सकता है। इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनिधगत पदार्थों के प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों में अनिधशत्व, प्रामाण्य और प्रयोजनवत्त्व सिद्ध हो जाता है।

भाष्यकार ने महर्षि जैमिनि के सूत्र का उपन्यास पूर्व पक्ष को हुढ़ बनाने के लिए किया है [ आम्नायस्य क्रियार्थंत्वादानार्थंक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते" (जै. सू. १।२।१ ) यह सूत्र यद्यपि अर्थवादाधिकरण का पूर्वपक्ष-सूत्र है, सिद्धान्त-सूत्र नहीं, तथापि यहाँ भी पूर्वपक्ष की हढ़ता के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। उसका अर्थ यह है कि आम्नाय (समस्त वेद ) क्रिया (अग्निहोत्रादि कर्मों) के विधान में ही पर्यवसित होता है। वेदान्त-वाक्यों के समान जो वाक्य क्रियापरक नहीं, वे अनर्थक हैं, अतः अनित्य (अप्रमाण) माने जाते हैं ]। वेदान्त-वाक्यों में जो आनर्थक्य कहा गया है, उसका अर्थ अप्रयोजनवत्त्व अथवा प्रत्यक्षादि-सापेक्ष एवं अनुवादकमात्र होने के कारण प्रमानुत्पादकत्व ही आनर्थक्य कहा गया है-- 'अतः' से लेकर 'वा' तक [ ''अतो वेदान्तानामानर्थक्यमक्रियार्थत्वात्, कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम्, उपासनादिक्रियान्तरिवधानार्थत्वं वा"—यह ] वाक्य ग्रहणक वाक्य (संग्रह, संक्षिप्त या व्याख्येय भाष्य ) है और उसका व्याख्यान भाष्य है-- "न हि" से लेकर "उपपन्नो वा" यहाँ तक । [ उसका तात्पर्य यह कहा जा चुका है कि परिनिष्ठित (सिद्ध) पदार्थं का प्रतिपादन सम्भव नहीं, क्योंकि सिद्ध पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है, सिद्ध पदार्थ न तो हेय होता है और न उपादेय, अतः उसके प्रतिपादन से कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता, अत एव वेद में परिगृहीत सिद्धार्थक आख्यानों का कर्म की स्तुति या निन्दा में तात्पर्य मान कर विधि वाक्यों से एक-वाक्यत्व स्थापित किया जाता है, जैसे—सोऽरोदीद् यदरोदीत्तद्भद्रस्य रुद्रत्वम्" (तं. सं. १।४।१)। अर्थात् 'देवता और असुर परस्पर युद्ध करने के लिए सम्बद्ध हैं, देवतागण अपना चाँदी-सोना अग्निदेव के पास धरोहर रख देते हैं। युद्ध जीत कर आते हैं, अपनी धरोहर अग्निदेव से माँगते हैं, वह धन लेकर भागता है, पीछा करनेवाले देवगण उसे मारने लगते हैं। अग्नि एक स्थान पर बैठ कर रोने लगता है। उसके नेत्रां से जो आंसू निकलते हैं, वे पृथिवी पर पड़ते ही रजत बन जाते हैं, रजत ने अग्निदेव से रुदन कराया, अतः उसका नाम 'रुद्र' है, यज्ञ में रजत की दक्षिणा नहीं दी जाती।' इस आख्यायिका की "बहिषि रजतं न देयम्" - इस निषेध वाक्य के साथ एकवाक्यता की जाती

स्वमुक्तम् । मन्त्राणां च 'इषे त्वा' इत्यादीनां क्रियातत्साघनाभिधायित्वेन कमैसमवायि-त्वमुक्तम् । न कचिद्पि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेणार्थवन्ता दृष्टोपपन्ना चा ।

भामती

बाक्यम् । अस्य विभागभाष्यं 🖶 न हि 🕾 इत्यादि 🕾 उपपन्ना वा 🏶 इत्यन्तम् ।

स्यावेतव् — अक्रियार्थरोऽपि अह्यस्वरूपविधिपरा वेद्यास्ता भविष्यस्ति, तथा च विधिना त्वेक-वाक्यस्वाविति राद्यान्तसूत्रमनुष्रहोध्यते । न सन्वप्रवृत्तप्रवर्त्तनमेव विधिः । उत्पत्तिविधेरसासज्ञापनार्थ-स्वात् । वेद्यान्तानां वाल्ञातं अह्य ज्ञापयतां तथाभावादित्यतं आह् क्ष न च परिनिष्ठित इति क्ष । अना-गतोत्पाद्यभाविषय एव हि सर्वो विधिरुपेयोऽधिकारविनियोगप्रयोगोत्पत्तिक्ष्पामां परस्पराविनाभावात्, सिद्धे च तेव्यामसम्भवात् । तद्वाक्यानां स्वेदम्पर्य्यं भिष्ठते । यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यादि-भयोऽधिकारविनियोगप्रयोगाचां प्रतिलम्भाविन्नहोत्रं जुहोतीत्युत्पत्तिमात्रपरं वाक्यम् । न स्वत्र विनि-योगावयो न सम्ति, सन्तोऽप्यन्यतो सम्बर्श्यात् केवलमविविधाताः । तस्माव् भावन।विवयो विधिनं सिद्धे

भामती-ध्याख्या

है- 'यस्माद्रजतं रोदितवान्, तस्माद् यागे दक्षिणारूपेण न देयम्।'

इसी प्रकार "इषे त्वा ऊर्जे त्वा" (माध्यन्दिन. १।१) इत्यादि मन्त्रों का 'इषे त्येति छिनत्ति"— इत्यादि पलाश-शाखा-छेदनादि कर्मों में उपयोग करने के लिए सभी अर्थवाद-वाक्यों की विधि वाक्यों से एकवाक्यता की जाती है—"विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः" (जै. सू. १:२।७) अर्थात् अर्थवाद वाक्य विधि वाक्यों के साथ एकवाक्यतापन्न होकर विधेय पदार्थ की स्तुति और निषेष्य पदार्थ की निन्दा में उपयोगी होते हैं ]।

शहा—यद्यपि वेदान्त-वाक्य किसी क्रिया (कर्म) का प्रतिपादन नहीं करते, तथापि ब्रह्मस्वरूप के विधायक हो सकेंगे, ऐसा मानने पर "विधना त्वेकवाक्यत्वात्" (जै. सू. १।२।७) यह सिद्धान्त सूत्र भी अनुपालित हो जाता है। अप्रवृत्त पुरुष के प्रवर्तक वाक्य को ही विधि वाक्य नहीं कहते, क्योंकि "यदाग्नेयोऽष्टाकपालः (तै. सं. २।६।३।३) इत्यादि उत्पत्ति विधि (कर्म के स्वरूपभूत द्रव्य और देवता के प्रकाशक) वाक्य किसी के प्रवर्तक न होकर केवल अज्ञात अर्थ के प्रकाशकमात्र होते हैं। वेदान्त-वाक्य भी अज्ञात ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं. अतः ब्रह्म-स्वरूप के विधायक हो सकते हैं।

समाधान—उक्त शक्का का निरास करने के लिए भाष्यकार कहते हैं — "न च परिनिष्ठित वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवित"। सभी विधि दावयों का भविष्य में उत्पन्न होनेवाला भावनारूप कार्य ही विषय होता है, क्योंकि अधिकार, विनियोग, प्रयोग और उत्पत्ति विधियों का परस्पर अविनाभाव होता है, सिद्ध वस्तु में अधिकारादि ( अप्रवृत्त-प्रवर्तनादि ) सम्भावित नहीं। कमों के प्रकरण में प्रायः सभी वाक्य होते हैं, जहाँ सब नहीं होते, कोई एक ही वाक्य होता है, वहाँ भी सभी वाक्यों की कल्पना कर ली जाती है, क्योंकि सबका प्रयोजन भिन्न-भिन्न होता है। जैसे "अग्निहोत्रं जुहोति"—इत्यादि वाक्यों से अधिकार, विनियोग और प्रयोग विधियों का लाभ हो जाता है। "अग्निहोत्रं जुहोति"—यह वाक्य कर्म की उत्पत्ति-मात्र का प्रतिपादक है, किन्तु यहाँ विनियोगादि नहीं हैं अथवा अन्यतः प्राप्त हो जाने से अविविध्यतार्थक हैं—यह वात नहीं। [ सभी चार प्रकार के विधि वाक्य होते हैं—(१) उत्पत्ति विधि, (२) विनियोग विधि, (३) अधिकार विधि और (४) प्रयोग विधि। कर्म के दो रूप होते हैं—द्रव्य और देवता, क्योंकि किसी देवता के उद्देश्य से किसी द्रव्य का त्याग ही यागादि कर्म कहलाता है। कर्म के रूपों का बोधक वाक्य उत्पत्ति विधि है, जैसे —'अग्निहोत्रं जुहोति" ( तै. सं. १। ४। ४। ४। १। । कर्म के अञ्जों का विधायक वाक्य विनियोग विधि है, जैसे — 'अग्निहोत्रं जुहोति" ( तै. सं. १। ४। ४। १। १। । कर्म के अञ्जों का विधायक वाक्य विनियोग विधि है, जैसे — 'अग्निहोत्रं जुहोति" ( तै. सं. १। ४। ४। १। १। १। १ । कर्म के अञ्जों का विधायक वाक्य विनियोग विधि है, जैसे —

न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वक्षपे विचिः संभवति, क्रियाविषयत्वाद्विधेः। तस्मात्कर्मापे-श्वितकर्तृस्वकपदेवतादिशकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम्। अथ प्रकरणाम्तर-भयाक्षेतद्भ्युपगम्यते, तथापि स्ववाक्यगतोपासनादिकमैपरत्वम्। तस्माच क्र्यणः शास्त्रयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते,—

तत्तु समन्वयात् ॥ ४ ॥

तुशन्दः पूर्वपश्चयावृत्त्यर्थः। तद् ब्रह्म सर्वद्यं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिलयः कारणं चेदान्तशास्त्रादेवाधगम्यते। द्वथम् ? समन्वयात्। सर्वेषु हि चेदान्तेषु

भामती

वस्तुनि भवितुमहँतीति । उपसंहरति @ तस्माद् इति @ । अत्राविकारचमुक्त्वा वकाम्तरमुपसंकामित । @ अय इति @ । एवं च सत्युक्तकरे प्रद्धांच शब्यस्थातात्पर्यात् प्रमाणान्तरेण यादशमस्य कर्ण व्यव-स्थाप्यते न तक्काव्येन विराध्यते, तस्योपासनापरस्यात्, समारोपैन चोपासनाया उपयक्तेरिति । प्रकृतमृष-संहरति @सस्माप्र@ इति । सूत्रेण सिद्धान्तयति @ एवं प्राप्त उच्यते @ तत्तु समन्त्रयात् ।

तवेतव् व्याचष्टे 🕸 तुशस्त्रः इति 🕸 । तविस्युत्तरपक्षप्रतिक्षां विभवते 🐠 तव् ब्रह्म इति 🍪 । पूर्वपक्षवावी कर्जशाक्षयः पुण्छति 🕸 कवभ् 🍪 । कुतः प्रकाराविस्पर्यः । सिद्धान्ती स्वपक्षे हेतुं प्रकार-भेवमाह 🅸 समन्वयात् 🕸 । सम्याग्ययः समन्वयस्तस्मात् । एतवेव विभवते 🕸 सर्वेषु हि वेवान्तेषु

मामती-व्याख्या

"दघ्ना जुरोति" इत्यादि । कर्म का उसके फल विशेष के साथ सम्बन्ध-बोधक वाक्य अधिकार विधि है, जैसे—"अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वगंकामः" । इन सभी वाक्यों की एकवाक्यता करके जो महावाक्य सम्पन्न होता है, उसे प्रयोग विधि कहते हैं । विनियोग वाक्य के (१) श्रुति, (२) लिङ्ग, (३) वाक्य, (४) प्रकरण, (१) स्थान और (६) समास्था—ये छः प्रमाण सहायक होते हैं और प्रयोग विधि के सहायक प्रमाण होते हैं—(१) श्रुति, (२) अर्थं, (३) पाठ, (४) स्थान, (३) मुख्य और (६) प्रवृत्ति । इनकी चर्चा आती ही रहती है ] । फलतः विधि सदैव साध्यक्ष्प भावनाविषयक होती है, ब्रह्मादिक्षप सिद्ध पदार्थों की विधि नहीं हो सकती विधि वाक्यों की क्रियापरता का उपसंहार। किया जाता है—"तस्मात् कर्मापिक्षातकर्तृस्वरूपदेवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधिषेषत्वं वेदान्तानाम्" ।

वेदान्त-वाक्यों की कर्मपरता में अरुचि के कारण उपासनापरत्वरूप पक्षान्तर का उपन्यास किया जाता है—''अथ प्रकरणान्तरभयान्नेतदभ्युपगम्यते, तथापि स्ववाक्यगतो-पासनादिकर्मपरत्वम्''। इस प्रकार यह निष्कर्ण निकलता है कि कथित ( शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध-स्वभावक ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का तात्पर्य नहीं और उपक्रमादि प्रमाणों के आधार पर जो जीव-ब्रह्माभेदरूप अर्थ व्यवस्थापित होता है, वह वेदान्त-वाक्यों के उपासना परकत्व-पक्ष में विरुद्ध नहीं पड़ता, क्योंकि उपासना तो आरोप के द्वारा भी हो सकती है, जीव में ब्रह्मरूपता का वारोप कर ''तत्त्वमित'' आदि महावाक्यों का सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता है। अतः सिद्ध ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व सम्भव नहीं।

उक्त आक्षेप का निराकरण करने के लिए इस सूत्र को सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है—"एवं प्राप्ते उच्यते तक्तु समन्वयात्''। इसकी व्याख्या की जाती है—"तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्ययंः''। उत्तर सूत्र में 'तत्' पद से जो प्रतिज्ञा की गई, उसका स्पष्टी-करण किया जाता है—"तद् ब्रह्म"। अर्थात् ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है। पूर्व पक्षी कर्कश आशय से पूछता है—"कथन् ?" अर्थात् "केन प्रकारेण ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकमुच्यते ?" सिद्धान्ती अपनी प्रतिज्ञा के उचित हेतु का प्रदर्शन करता है ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व की सिद्धि का

वाक्यानि सात्पर्येणैतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि । 'सदेव सीम्येदमप्र वासीत्' । पक्रमेवाद्वितीयम् (छान्दो० ६।२।१) 'भात्मा वा इदमेक पवाप्र आसीत्' (ऐत० २।१।११) 'तदेतद् ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमवाद्यम्' । 'भयमात्मा ब्रह्म सर्वानुम्' ( युह० २।५।१९) 'ब्रह्मेवेदमसृतं पुरस्तात्' (मुण्ड० २।२।११) इत्यादीनि । न च तद्गतानां पदानां

## भामती

इति कः वेवान्तानाभास्यन्तिकाँ ज्ञह्मपरतामाणिक्यासुर्वहृति वाक्यान्युवाहरति क्ष सदेव इति क्ष । यतो वा इमानि भूतामीति तु वाक्यं पूर्वमुवाहृतं ज्ञवहुत्पत्तिस्यितनाशकारणमिति चेह स्मारितमिति न विक्रतम् । येन हि वाक्यमुपक्रम्यते येन कोपसंह्रियते, तदेव वाक्यार्थं इति शाक्यः । यथोपांश्वयाजवाक्येऽनूषोः पुरोवाशयोगितितादोवसङ्कोर्तनपूर्वकोपांश्वयाजविद्याने तत्प्रतिसमाधानोपसंहारे जापूर्वोपांश्वयाजकर्मविविपरतेकवाक्यतावकादाधिता, एवमजापि सदेव सौम्येदिनिति बह्मोपकमात् तस्वमसीति च जीवस्य
क्षह्मात्क्यतेपसंहारात् तत्परतेव वाक्यस्य । एवं वाक्यान्तराणामिष पौर्वापर्यालोचनया ब्रह्मपरत्वमवगन्तव्यम् । न च तत्परत्वस्य वृष्टस्य सति सम्भवेऽन्यपरताऽवृष्टा युक्ता कव्ययितुम् , अतिप्रसङ्गात् । न केवलं

## भामती-व्याख्या

प्रकार बता रहा है--"समन्वयात्"। 'शास्त्रं ब्रह्मणि प्रमाणम्, तात्पर्यंतः ब्रह्मणि समनुगत-त्वात्'-इस प्रकार के अनुमान में हेतुगत पक्षधर्मता का प्रतिपादन 'समन्वय' पद के द्वारा किया गया है, अतः 'सम्यग् अन्वयः, समन्वयः'-यहाँ सम्यक् शब्द का अर्थ होता है-तात्पर्यंतः । वेदान्त-वाक्यों की नियमतः ब्रह्मपरता दिखाने के लिए वैसे बहत-से वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है—"सदेव सौम्य ! इदमग्र आसीत्" (छां. ६।२।१) । सूत्रकार ने 'तत्' पद के द्वारा द्वितीय सूत्रोपात्त जगज्जन्मादिकारणीभूतब्रह्म-बोधक वाक्य का स्मरण दिला दिया, अतः सूत्र में उस वान्य के रखने की आवश्यकता नहीं। भाष्योदाहत वेदान्दवाक्य में ब्रह्मपरकत्व का प्रकार यह है कि जिस पदार्थ का उपक्रम कर जिस अर्थ में प्रकरण का जपसंहार किया जाता है, वही पदार्थं उस प्रकरण का मुख्य अर्थं माना जाता है, जैसे ि जामि वा एतद् यज्ञस्य कियते यदन्वश्वी पुरोडाशी, उपांशुपाजमन्तरा यजति, विष्णुरूपांशु यष्टव्योऽ-जामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वायाग्नी वोमावृपांशु यष्टव्यावजामित्व।य" (तै. सं. २।६।६)। इस वाक्य को लेकर मीमांसा दर्शन (२।१।४) में संशय किया गया है कि "उपांशुयाजमन्तरा यजित"—इस वाक्य के द्वारा विष्ण्वादिवाक्यों में विहित तीनों यागों का अनुवाद किया गया है? या उपांशुयाजसंज्ञक नूतन कमें का विधान किया गया है? अनुवादकत्व का पूर्व पक्ष करने के अनन्तर सिद्धांत किया गया है कि ] उपांशुयाज के विधायक उक्त वाक्य में कहा गया है कि पौर्णमाससंज्ञक 'आग्नेय', 'अंग्नीबोमीय' बौर 'उपांशु'—इन तीनों यागों में प्रथम दो याग पुराोडाश द्रव्य और उपांशुयाज घृत से किया जाता है। पुरोडाशद्रध्यक दोतों भागों को निरन्तर (अव्यवहित ) करने पर एक ही ब्रव्य को लेकर जामित्व (आलस्य ) आ जाता है, अतः उस दोष से बंचने के लिए उन दोनों भागों के मध्य में घृतद्रव्यवाला उपांशुयाज करना चाहिए। अतः उपक्रम में जामित्य दोष दिखाकर मध्य में उपांशु याज के विधान से उक्त दोष का समाधान ( निस्तार ) दिखाया गया, अतः उक्त वाक्य पूरा एक है और उसका तात्पर्यं उपांशुयाज के विधान में माना जाता है। वैसे ही प्रकृत में भी ब्रह्म का उपक्रम कर 'तत्त्वमिस' पद के द्वारा जीव से ब्रह्म का अभेद प्रदर्शित कर ब्रह्म में ही उपसंहार किया गया, अतः छान्दोग्योपनिषत् के इस प्रकरण का तात्पर्य ब्रह्म में निश्चित होता है। इसी प्रकार भाष्योदाहत अन्य वाक्यों के पौर्वापर्य का पर्यालोचन वाक्यों में ब्रह्मपरता का निश्चय कर

ब्रह्मस्वक्रपविषये निश्चिते समन्वये उवगम्यमाने उर्थान्तरकल्पना युकाः अतहान्यश्चत-कल्पनाप्रसङ्गात् । न च तेषां कर्तृस्वक्षपप्रतिपादनपरतावसीयते, 'तत्केन कं पश्येत्' (बृह० २।४।१३) इत्याविकियाकारकफलिराकरणश्चतेः । न च परिनिष्ठितवस्तुस्व-क्षपत्वे उपि प्रत्यक्षादिविषयत्वं व्रह्मणः; 'तत्त्वमिस' (छान्दी० ६।८।७) इति ब्रह्मात्म-

## भामती

कर्त्तृ परता तेवामवृष्टाऽनुपपन्ना चेत्याह 🐞 न च तेवाम् इति 🕸 । सापेक्षत्वेनात्रामाण्यं पूर्वपक्षवीजं वृषयित 🕸 न च परिनिष्टितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि इति ।

जयमिश्रसन्धिः—पुंवाक्यनिदर्शनेन हि भूतार्थंतया वेदान्तानां सापेक्षत्वमाझङ्क्यते, तत्रैवं भवान् पृष्टो व्यावद्याम् , कि पुंवाक्यानां सापेक्षता भूतार्थंत्वेनाहो पौरुषेयत्येन ? यदि भूतार्थंत्वेन ततः प्रत्यक्षाद्योनामिय परम्परापेक्षत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गः, तान्यपि हि भूतार्थान्येव । अय पुरुषबुद्धिप्रभवतया पृंवाक्यं सापेक्षम् , एवं तहि सवपूर्वकाणां वेदान्तानां भूतार्थानामिय नाप्रामाण्यं प्रत्यक्षावीनामिव नियतेन्त्रियलिङ्गाविजम्मनाम् । यद्युक्येत सिद्धे किलापौरुपेयत्वे वेदान्तानामनपेक्षत्या प्रामान्यं सिद्धपेत् , तदेव वु भूतार्थंत्वेन न सिद्धपित्, भूतार्थंत्य शब्दानपेक्षेण पुरुषेण मानान्तरतः शक्यक्षानत्थाव् बृद्धिपूर्वविद्यनोपपत्तेः, वाक्यत्वादिलिङ्गकस्य वेदपौरुषेयत्वानुमानस्याप्रत्यूहमृत्यत्तेः । तस्मात् पौरुषेयत्वेन सापेक्षस्य दुर्वारं, त तु भूतार्थंत्वेन । कार्य्यार्थंत्वे तु कार्यस्यापूर्वस्य मानान्तरागोधरत्याऽत्याद्रयन्ताननुभूतपूर्वस्य
तस्वेन समारोपेण वा पुरुषबुद्धावनारोहात् तवर्थानां वेदान्तानामक्षक्यरचनत्या पौरुषेयत्वाभावादनपेशं

## भामती-व्याख्या

लेना चाहिए। वेदान्त-वाक्यों में जब ब्रह्मपरता दृष्ट और सम्भव है, तब अदृष्ट क्रियापरत्वादि की कल्पना युक्त नहीं, अन्यथा कर्मपरक बाक्यों की ब्रह्मपरक मानने का अतिप्रसङ्ग भी उपस्थित हो जायगा। वेदान्त-वाक्यों में कर्तृंभोक्तु-प्रतिपादकता केवल अदृष्ट ही नहीं, अनु-पपन्न भी है—'न च तेषां कर्तृंस्वरूपप्रतिपादनपरताऽवसीयते।

पूर्वपक्षी ने वेदान्त-वाक्यों में जो प्रत्यक्षादि-सापेक्षत्वेन अनपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य का अभाव प्रसक्त किया था, उसकी निवृत्ति की जा रही है—"न च परिनिष्ठितवस्तुस्वक्ष्प-त्वेऽपि"। आशय यह है कि पूर्वपक्षी ने सिद्धार्थ-प्रतिपादक पौरुषेय वाक्यों का उदाहरण देकर वेदान्त-वाक्यों में सापेक्षत्व की आशङ्का की थी, वहाँ यह प्रश्न उठता है कि पुरुष के वाक्यों में सापेक्षता भूतार्थत्वैन प्रसक्त की जाती है ? अथवा पुरुष-कृतत्वेन ? यदि सिद्धार्थ-विषयकत्वेन सापेक्षता भूतार्थत्वैन प्रसक्त की जाती है , तब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी परस्पर-सापेक्षता होने के कारण अप्रामाण्य माना जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी परस्पर-सापेक्षता होने के कारण अप्रामाण्य होना चाहिए, क्योंकि वे भी सिद्धार्थविषयक होते हैं। यदि पौरुषेय वाक्य पुरुष-कृत होने के कारण पौरुषेय वाक्य सापेक्ष माने जाते हैं, तब वेदान्त-वाक्यों में पुरुष-कृतत्व न होने के कारण सिद्धार्थंकत्व मानने पर भी वैसे ही अप्रामाण्य प्रसक्त नहीं होता, जैसे कि नियत इन्द्रिय और लिङ्गादि से जनित प्रत्यक्षादि प्रमाणों में।

शहरा—यदि कहा जाय कि वेदान्त-वाक्यों में अपौरुषेयत्व सिद्ध हो जाने पर ही अनपेद्वात्वात्मक प्रामाण्य सिद्ध होगा, वह अपौरुषेयत्व ही सिद्धार्थविषमकत्वेन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सिद्ध वस्तु का ज्ञान शब्द के विना ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सम्पादित करके पुरुष तद्बोधक वाक्य की रचना स्वयं कर सकता है, वेद में भी वाक्यत्वरूप लिङ्क के द्वारा पौरुषेयत्व का अनुमान हो जाता है—"वेदाः पौरुषेयाः वाक्यत्वाद् भारतादि-वाक्यवत्'। अतः वेदान्त-वाक्यों में पौरुषेयत्वेन सापेक्षत्व प्रसक्त होता है, भूतार्थत्वेन नहीं। जब वेदान्त-वाक्यों को कार्यपरक माना जाता है, तब कार्यरूप पदार्थ अपूर्व होने के कारण प्रमाणान्तर का विषय नहीं होता, अत्यन्त अननुभूत वस्तु का बुद्धि में न तो तत्त्वेन आरोहण

#### भागती

धमानलं सिञ्यतीति प्रामाण्याय वेदाम्तानां कार्य्यपरत्वमातिष्ठामहे ।

अत्र त्र्यः—कि पुनरितं कार्यंमभिमतमायुष्मतः यदशक्यं पुक्केण सातुम् ? अपूर्वभिति वेत् , हुम्स कुतस्यमस्य किङ्ग्रापंतं, तेनालोकिकेन सङ्गृतिसंवेवनविरहात् ? लोकानुसारतः क्रियाया एव सौकिषयाः कार्याया किङ्ग्रावेरवगमात् । स्वर्गकामो यजेतेति साध्यस्यगंविद्याद्यो नियोद्योऽवगम्यते, स च तदेव कार्य्यमवगच्छति यत् स्वर्गानुकूलं, न च किया क्षणभङ्गृराऽऽमृत्मिकाय स्वर्गाय कल्पत इति वारिक्षेयाद्वेवत एवापूर्वे कार्य्यं लिङ्ग्रावीनां सम्बन्धग्रह् इति वेत् , हन्त वेत्यवन्दनाविवाक्येव्विप स्वर्गकामाविग्यसम्बन्धायपूर्वकार्यं त्वप्रसङ्ग्रस्तवा च तेवामन्यशस्य रचनत्वेनापौक्षेयस्वापातः । स्वप्नवृद्येन वीक्षेयस्य वा तेवामपूर्वायं त्वप्रसङ्ग्रह्मतवा च तेवामप्यशस्य रचनत्वेनापौक्षेयस्वमनुमितिमस्य पूर्वायंता न स्यात् । अभ्यतस्तु वावयस्वादीनामनुमानाभासस्वोपपावने कृतमपूर्वार्यस्वात्र तदुपपादकेन ? जपपादितं वापौक्षेयस्वमस्याभिन्यायकणिकायाम् , इह तु विस्तरभयानोक्तम् । तेनापौक्षेयस्व अस्यति भूतार्यानामपि

## भामती-स्थाख्या

होता है और न अतत्वेन (अन्यरूपारोप्रेण्)। कार्यार्थंक वेदान्त-वाक्यों की रचना पुरुष के द्वारा नहीं हो सकती, अपौरुषेयत्व होने के कारण अनपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, अतः एव वेदान्त-वाक्यों को हम कार्यपरक मानते हैं।

समाधान—वह कार्य पदार्थ क्या है, जिसे पुरुष जान नहीं सकता ? यदि प्रभाकर-सम्मत अपूर्व ( अदृष्ट ) को कार्य कहा जाता है, तब वह लिङादि विधि प्रत्ययों का वाष्य नहीं हो सकता, क्योंकि लोक में अप्रसिद्ध अर्थ के साथ किसी भी शब्द का शक्ति-प्रह नहीं होता। लोक में तो लिङादि शब्दों के द्वारा लौकिक किया का ही अभिधान होता है।

शहा—''स्वर्गकामो यजेत'' इस वाक्य से स्वर्गादिरूप साध्य की कामना से विशिष्ट नियोज्य (अधिकारी) प्रतीत होता है, वह उसी पदार्थ को अपना कार्य (कृति-साध्य) समझता है, जो स्वर्ग का उत्पादन कर सके। यागादि क्रिया तो क्षण-भङ्गुर है, जन्मान्तर में होनेवाले स्वर्गाद फलों का उत्पादन नहीं कर सकती, परिशेषतः स्वर्गकामपद-समझिन्याहार-संज्ञक तर्क से सहकृत वैदिक वाक्यों के द्वारा ही अलोकिक कार्य के साथ लिङादि का संगति-मह हो जाता है, जैसा कि शालिकनाथ मिश्र कहते हैं—

तस्मान्तियोज्यसम्बन्धसमर्थं विधिवाचिभिः । कार्यं कालान्तरास्थायि क्रियातो भिन्नमुच्यते ।। तस्माल्लोकानुसारेण व्युत्पत्तिः कार्यमात्रके ।

तस्य त्वपूर्वरूपत्वं वेदवाक्यानुसारतः ।। (प्र. पं. पृ. ४२६,४८) समाधान—यदि 'स्वर्गकाम' पद से समिभव्याहृत लिङादि अपूर्व कार्य का बोध करा देते हैं, तब "चैत्यमिभवन्देत स्वर्गकाम:"—इत्यादि वाक्यों में भी स्वर्गकाम पद-समिभव्याहृत लिङादि से अपूर्व कार्य का बोध होना चाहिए। यदि वैसा वहाँ भी मान लिया जाता है, तब ऐसे बौद्ध वाक्यों की भी रचना किसी पुरुष के द्वारा सम्भव नहीं, अतः इन वाक्यों की भी वेदों के समान ही अपौरुषेय मानना होगा। यदि स्वप्नादि में अपूर्वार्थक वाक्यों की पौरुषेयता देखकर बौद्ध वाक्यों में पौरुषेयत्व सिद्ध किया जाता है, तब वैदिक वाक्यों में भी वाक्यत्वादि लिङ्गों के द्वारा पौरुषेयत्व का अनुमान हो जाने पर उनकी भी अपूर्वार्थकता समाप्त हो जाती है। यदि 'वेदः पौरुषेयः, वाक्यत्वात्, कालिदासादिवाक्यवत्"—इस अनुमान में स्मर्यमाणकर्तृ-करकष्प उपाधि का उद्भावन कर अनुमानाभासता सिद्ध की जाती है, तब वेदान्त-वाक्यों में धरमर्यमाणकर्तृ-करकष्प उपाधि का उद्भावन कर अनुमानाभासता सिद्ध की जाती है, तब वेदान्त-वाक्यों में धरमर्यमाणकर्तृ-करवाक्यों के कारण ही अनपेक्षत्व और प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, अतः

भावस्य शास्त्रमन्तरेणानवगम्यमानत्वात् । यतु —हेयोपादेवरहितत्वावुपदेशानार्थ-स्यमिति, नैष दोषः; हेयोपादेवशून्यश्रह्मात्मतावगमादेव सर्वश्लेशप्रहाणात्पुरुपार्थ-

भामती

वैदान्तानां न सापेक्षतया प्रामान्यविद्यातः, न पानिषयतगन्तृता नास्ति येन प्रामान्यं न स्यान्वीवस्य सद्यताया सम्यतोऽनिषयमात् , तविदमुक्तं, क्षन च परिनिष्ठित्तवस्तुस्वरूपत्वेऽनीति । द्वितीयं पूर्वपचीणं स्मारियत्वा यूचयति । विद्यार्थात्वा यूचयति । विद्यार्थात्वा यूचयति । विद्यार्थात्वा पान्यस्यां पुरुषा-पंप्रतिक्रम्भः, इह तु तस्यमसीस्यवगितपर्यम्ताद्वाक्यार्थतानाव् वाद्यानुष्ठानानपेक्षास्ताक्षादेव पुरुषाचित्रति । सोऽध्यतस्य विद्यार्थतानात् प्रकर्यः ।

प्तकुक्तं भवति—द्विविधं हीप्तितं पुस्वस्य किञ्चित्रप्तासं ग्रामादि, किञ्चित् पुनः प्राप्तमिष श्रमव-श्रावप्राप्तिमस्यवपतं, यथा स्वप्रीवादनद्धं ग्रैबेयकम् । एवं जिहासितमिष द्विविधं, किञ्चिदहीनं जिहासित, श्रवा वक्तियत्तवरणं किञ्जनं, किञ्चित् पुनहींनमेव बिहासित, यथा वरणाभरणे नूपुरे किनमारोपितम् ।

भागती-भाष्या

वेदों में अपौरुषेयत्व का विस्तारपूर्वक उपपादन न्यायकणिका में किया गया है, अतः यहाँ अनावश्यक विस्तार के भय से उसका विशेषतः उपपादन नहीं किया जाता । वेदों में पौरुषेयत्व सिद्ध न होने के कारण सिद्धार्थक वेदान्त-वाक्यों में भी न प्रत्यक्षादि-सापेष्ठत्व प्रसक्त होता है और अनपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य का विघात होता है, क्यों कि अज्ञातार्थज्ञापकत्व ही प्रामाण्य का प्रयोजक है, वह तो वेदान्त-वाक्यों में विद्यमान ही है, अतः प्रामाण्य क्यों न होगा ? वेदान्त को छोड़ कर अन्य कोई ऐसा प्रमाण नहीं, जिसके द्वारा जीव में ब्रह्मारूपता का भान प्रथमतः उत्पन्न किया जा सके, अतः प्रमाणान्तर से अनिधगत जीव और ब्रह्म के अभेद का बोध कराने के कारण "तत्त्वमिस" आदि वेदान्त-वाक्य परमार्थतः प्रमाणभूत हैं। यही सच्य भाष्यकार के शब्दों में व्यक्त किया गया है—"न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादिवषयत्वं ब्रह्मणः, "तत्त्वमिस" ( छां. ६।६।७ ) इति ब्रह्मात्मभावस्य काखमन्तरेणान-कगम्यमानत्वात्।"

पूर्वपक्ष के द्वितीय तर्क का स्मरण दिला कर निराकरण किया जाता है—"यत्तु हेयोपादेयरहितत्वात्तवुपदेशानर्थंक्यमिति, नैष दोषः, हेयोपादेयशून्यब्रह्मात्मतावगादेव सर्वंक्लेश-प्रहाणात्पुरुषार्थंसिद्धे"। अर्थात् कर्मरूप साध्यार्थं के विधि वाक्य से कर्म का ज्ञान और उस ज्ञान के पश्चात् कर्मानुष्ठान होता है, तब कहीं उससे स्वर्गादि के साधनीभूत अदृष्ठरूप पुरुषार्थं की सिद्धि होती है, किन्तु प्रकृत में "तत्त्वमित्तभे—इस वेदान्त-वाक्य के द्वारा जीव में ब्रह्म- स्पता के साक्षात्कार मात्र से वैसे ही परम पुरुषार्थं की सिद्धि हो जाती है, जैसे "नायं सर्पः, रज्जुरियम्'—इस प्रकार के ज्ञान से सर्प-भ्रम सदैव के लिए दूर हो जाता है। जीव में ब्रह्मस्पता अथवा रज्जु में रज्जुरूपता का ज्ञान हो जाने के पश्चात् किसी प्रकार के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहती। साध्यार्थ-ज्ञान की अपेक्षा सिद्धार्थ-ज्ञान का यह महान् प्रकर्ष (वैशिष्ट्य) है, जिसको भाष्यकार ने 'प्रहाण' पद में 'प्र' के प्रयोग से ध्वनित किया है।

कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे पुरुष (के ईप्सित उपादेय) पदार्थों में दो प्रकार के पदार्थ आते हैं—(१) अप्राप्त पदार्थ, जैसे ग्रामादि और (२) प्राप्त पदार्थ, जैसे गले में पहना हुआ हार, जो कि किसी भ्रम के कारण खोया हुआ समझ लिया गया था। वैसे ही जिहासित (त्याज्य या हेय) पदार्थ भी द्विविध ही होते हैं—(१) अहीन (अत्यक्त या प्राप्त) पदार्थ, जैसे पैर में लिपटा हुआ सर्प और (२) हीन (अप्राप्त) पदार्थ, जैसे पायजेब में

सिकें । देवतावित्रतिपादगस्य तु स्थवाध्यगतोपासनार्थत्वे अपि न बिश्चितिरोधाः।
न तु तथा त्रक्षण उपासनाविधिशेषस्यं संभवतिः; एकत्वे हेयोपादेवशून्यतया क्रियासार-

भागती-व्याख्या

आरोपित सर्प । इनमें अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति और अत्यक्त का त्याग बाह्य अनुष्ठान (व्यापार) की अपेक्षा करता है, केवल साधन तत्त्व के ज्ञान से साध्य नहीं होता, अपितु उपायभूत बस्तु का ज्ञान हो जाने के पञ्चात् अनुष्ठान (क्रिया या व्यापार ) की अपेक्षा होती है, क्योंकि प्राप्त अत्यक्त पदार्थ का ज्ञानमात्र से परिहाण लोक में नहीं देखा जाता, जैसे कि रज्जु तस्त के हुजारों शानों के द्वारा भी पैर में लिपटे वास्तविक (अनारोपित ) सर्प की निवृत्ति नहीं कर सकते, हाँ, जीव में निस्य प्राप्त किन्तु विस्मृत ब्रह्मरूपता की प्राप्ति और पायजेब में आरोपित सर्पं की निवृत्ति वस्तु तत्त्व के साक्षात्कार मात्र से हो जाती है, उसके स्किए किसी प्रकार के बाह्य व्यापार की अपक्षा नहीं होतो, क्योंकि जो पदार्थ केवल भ्रमतः आरोपित मात्र होते हैं, उनका तत्त्व-साक्षात्कार से समूछ नाम हो जाता है। प्रकृत में वैसा ही है कि आनन्द ब्रह्म में अविद्या के द्वारा आरोपित जीवभाव एवं जन्म-मरणादि अनन्त दुःस केवस 'तत्त्वमसि'—इत्यादि वेदान्त-वानयों से जनित तत्त्व-साक्षात्कार से निवृत्त हो जाता है। उसकी निवृत्ति हो जाने पर प्राप्त आनन्दरूपता भी प्राप्त-जैसी और स्वक्त दु:ख-राशि स्वक्त-जैसी हो जाती है, भाष्यकार यही कह रहे हैं — "ब्रह्मात्मावगमादेव" । जीव के वासना-सहित विपर्यय रूप क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। वह विपर्यय ( मिथ्या ज्ञान ) ही क्लेश है, जो कि जीवों को क्लेशित (दु:बा) करता है। उस क्लेश की निवृत्ति से दु:स-निवृत्ति और परमा-बन्द-प्राप्तिरूप पुरुषायं की सिद्धि हो जाती है।

यह जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि "आस्मेरयेवोपासीत" (बृह० उ० १।४।७), आस्मान-मेव छोकमुपासीत' (बृह० उ० १।४।१) इत्यादि उपासना-वाक्यगत देवतादि चेतन पदार्थों के प्रतिपादन में वेदान्त-वाक्यों का उपयोग है। उस पक्ष को दूषित किया जाता है— 'देवतादि प्रतिपादनस्य तु न कश्चिद् विरोधः"। यदि किसी प्रकार का विरोध नहीं, तब वेदान्त-वाक्यों में देवतादि-प्रतिपादन के द्वारा उपासना-विधि-पर्व मान लेना चाहिए इस शक्का का निराकरण किया गया है—'न तु तथा उपासनाविधिशेषत्वम्"। (फिर भी ब्रह्म उपासना-विधि का अङ्ग क्यों नहीं? इस प्रक्षन का उत्तर यह है कि उपास्य, उपासक

काविद्वैतिचिद्वानोपमदौंपपचेः। न श्लोकत्विच्वानेनोन्मधितस्य द्वैतिच्वानस्य पुनः संमधो-ऽस्ति, येनोपासनाविधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपचेतः। यद्यप्यम्यत्र वेद्याक्यानां व विधि-संस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं दृष्टम् ; तथाप्यारमिवज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वान्न तद्विषयस्य

## भामती

पासना न निरस्तसमस्तभेवप्रपञ्चे वेवान्तवेशे ब्रह्मांच सम्भवतीति नोपासनाविधिशेवस्यम्, वेवान्तानां तहि-रोधित्वाविध्यर्थः।

स्यावेतव्—पवि विधिविरहेऽपि वेवान्तानां प्रामाण्यं, हन्त तर्हि सोऽरोबोवित्यावीनामध्यस्यु स्वतः ज्ञाणामेवोपेक्षणीयार्थानां प्रायाण्यम् , न हि हानोपाबानबुद्धी एव प्रमाणस्य फले, उपेक्षाबुद्धेरिष तत्फल्लाचेन प्रमाणकेर स्युपेतः धाविति कृतं वर्षिष्ठि रजतं न वेयमिस्याविनिषेधविधिपरत्वेनैतेषाभित्यतः आह अ यद्यापि इति अ। स्वाध्यायविष्यधीनग्रहणतया हि सर्वो वेवराधिः पृथ्वार्थतन्त्र इत्यवद्यतं, तत्रकेनापि वर्णेन नापुरुवार्थेन भवितुं युक्तं, कि पुनरियता सोऽरोबीत्याविना पद्यवक्ष्येन । न व वेवानीस्य इय तव्यविक्षममात्रावेव कश्चित् पुरुवार्थं उपलक्ष्यते, तेनैव पदमावक्षः साकाश्च एवारते पुरुवार्थमृवीक्ष-माणः । वहिषि रजतं न वेयमित्ययमि विधिविधिः स्वितवेष्यस्य निन्दामपेक्षते, न द्यान्यवा ततस्वेतनः सक्यो निवर्त्तियतुम् । तद्यवं वूरतोऽपि न निन्वामवाष्ट्यस्यतो निवेधविधिरेव रजतनियेषे च निन्धायी व विद्यानित व सर्विहोमवत् सामर्क्यद्वयमकल्पविष्यत् । तदेवमुक्तस्योः सोऽरोबीविति च वहिष्व रजतं न वेयमिति च पवसन्वर्भयोर्लक्यमाणनिन्वाद्वारेच नष्टाद्यवर्ष्यर्थयत् परस्यरं समन्वयः । न स्ववं वेवान्तेषु पुरुवावपिक्षा,

## भामती-व्याख्या

और उपासना का भेद सिद्ध हो जाने पर ही उपासना सम्भव हो सकती है, किन्तु समस्त भेद-प्रपश्च का निरास जिस अद्वत ब्रह्म तत्त्व में किया जाता है, उसमें उपासना-विधि की शेषता (अञ्जता) सम्भावित नहीं, क्योंकि वेदान्त-वाक्य भेद के सर्वथा विरोधी हैं।

राष्ट्रा—विध-सम्पर्क के बिना यदि वेदान्त-वाक्यों को प्रमाण माना जाता है, तब तो 'सोऽरोदीत्'—इत्यादि उपेक्षणीयार्थक अर्थवाद वाक्यों में भी विधि वाक्य से एकवाक्यता के बिना स्वातन्त्र्येण प्रामाण्य मानना चाहिए, क्योंकि केवल हान और उपादान का जान ही प्रमाण का फल नहीं माना जाता, किन्तु उपेक्षा-ज्ञान को भी वेदान्तियों ने प्रमाण-फल के रूप में स्वीकार कर लिया है, अतः "बहिषि रजतं न देयम्'—इत्यादि निषेध-विधि की शेषता (अङ्गता) उक्त अर्थवाद वाक्यों में माननी व्यर्थ है।

समाधान—भाष्यकार कहते हैं कि "यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां न विधिसंस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं दृष्टम्"। आशय यह है कि "स्वाध्यायांऽध्येतव्यः"—इस स्वाध्याय विधि के द्वारा गृहीत होने के कारण समस्त वेद-राशि पुरुषार्थं की साधन है—यह भली प्रकार अवगत हो चुका है, अतः वेद का एक वर्ण भी अपुरुषार्थं नहीं हा सकता, तब भला "सोऽरोदीद यदरोदीत तद्वुद्रस्य रुद्रत्वम्"—इतना वड़ा पद-सन्दर्भ निरर्थंक और अ. माण क्योंकर होगा ? वेदान्त वाक्यों के समान अर्थवाद वाक्यों के द्वारा किसी पदार्थं के ज्ञानमात्र से किसी पुरुषार्थं की सिद्धि भी नहीं होती, अतः 'किमर्थोंऽयं पदसन्दर्भः ?' इस प्रकार की आकांक्षा एवं "विहिषि रजतं न देयम्—इस विधि की 'कस्मात्'— इस प्रकार की आकांक्ष है, नष्टाश्वदग्धरथ-क्याय का सहारा लेकर उक्त अर्थवाद वाक्य का रजत की निन्दा में तात्पर्य मानकर अर्थवाद और विधि—दोनों की एकवाभयता पर्यवसित होती है। विधि वाक्य को अपने विधेय की प्रशंसा और निषध वाक्य को अपने निषध्य की निन्दा निसर्गतः अपेक्षित होती है। विधि वाक्यों को जहाँ समीप या दूर के किसी अर्थवाद की सहायता नहीं मिलती, वहाँ अगत्या विधि वाक्य से ही प्रशंसा और निन्दा की कल्पना वैसे ही हो जाती है, जैसे "दिवहोमं कुर्यात्" (जै० सू० द्वारार्थ) से।

शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम् । न चातुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं, चेनान्यत्र- . दृष्टं निद्यानमपेक्ष्येत । तस्मात्सिखं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम् ।

अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते—यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं महा, तथापि प्रतिपत्तिविधि-

मामती

त्रवर्षावणमावेषानयेकात् यरमपुरुवार्यसाभावित्युक्तम् ।

तमु विध्यसंस्थितिनो वेवस्थान्यस्य न प्रायाच्यं दर्शमिति कर्म वेवान्तानां तदस्पृतां तद्भूविष्यतीत्यतः
बाह् ७ न बानुमानगम्यम् इति ७ । जवाधितानधियतासम्बिन्धवोधजनकार्यं हि प्रमाणानां,
तच्य स्वत द्वस्युपयादितम् । यद्यपि वैधामोवृग्वोधजनकार्यं कार्याधापत्तिसमिष्णगम्यं तथापि तवृश्वोधोप-धानने मानान्तरं नापेक्षन्ते, नापोमायेवार्याधात्तं, परस्पराध्यप्रसङ्गाविति स्वत द्वस्युक्तम् । ईरम्बोधजनकार्यं ब कार्यं द्वव विधीनां वेवान्तानां ब्रह्मस्यस्तीति दशान्तानपेषं तेवां ब्रह्माण प्रामाण्यं सिद्धं भवति । अध्यका नेशियाम्तराणां कपप्रकाशनं वृष्टमिति बक्षुरिय न क्यं प्रकाशयेविति । प्रकृतमुपसंहरित क तस्माव इति छ ।

आचार्यदेशीयानां भतमृत्यापप्रति— अत्रापरे प्रत्यवितद्यन्ते इति 🖷 । तपाहि— अज्ञातसङ्गति-भागती — थाक्या

वेदान्त-वाक्यों में यह बात नहीं कि किसी विधि के साथ समन्वय की आवश्यकता हो, वे तो स्वयं अन्य प्रमाणों से निरपेक्ष होकर परम पुरुषार्थ के साधन होते हैं।

यदि कहा जाय कि वेदान्त से भिन्न अन्य किसी वैदिक वाक्य में विधि-सम्पर्क के विना प्रामाण्य नहीं देखा जाता, अतः किस उदाहरण के द्वारा वेदान्त-वाक्यों में प्रामाण्य का अनुमान किया जायगा ? इस प्रश्न का उत्तर है—"न चानुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं येनान्यत्र दृष्टं निदर्शनमपेक्ष्येत" । ज्ञानगत अबाधित, अनिधगत और असन्दिग्ध अर्थं की बोधकता ही प्रामाण्य पदार्थ है, जो कि वैदिक वान्य-जनित ज्ञानों में स्वतः सिद्ध होता है-यह कहा जा चुका है, अतः किसी अनुमानादि प्रमाण के द्वारा प्रामाण्य की सिद्धि अपेक्षित ही नहीं, जिसके लिए किसी उदाहरण-घटित अनुमान की आवश्यकता हो। यद्यपि ज्ञान की अवाधिताद्यर्थकता रूप प्रमाणता सफलप्रकृतिरूप कार्यं के द्वारा अवगत होती है, अतः वेदान्त-वाक्यों में सफल प्रवृत्ति-जनक बोध की जनकता कार्यीलङ्गक अनुमान के द्वारा ही सिद्ध होती है, अतः वेदान्त-वाक्यों को भी अनुमान की अपेक्षा अनिवार्य है-'वेदान्त-वाक्यं प्रमाज्ञानजनकम्, सफलप्रवृत्तिहेतुभूतज्ञानजनकत्वात्, सम्प्रतिपन्नवत्'। तथापि प्रमा-रमक बोध की उत्पत्ति में वेदान्त वाक्य इतर प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते । कार्येलिक्क अनुमानरूप अर्थापत्ति की भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि वह तो प्रमारूप कार्य हो जाने के प्रभात प्रवृत्त होगा, पहले उसकी सत्ता ही सम्भव नहीं कि वेदान्त वाक्य बोघ की उत्पत्ति में उसकी अपक्षा करते. अन्यथा अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है। फलतः वेदान्त-वाषयों में बोध-जनकत्व इतर प्रमाण-निरपेक्ष स्वतः ही होता है। जैसे विधि वाक्य कार्यरूप अर्थ का ज्ञान ष्ट्रशन्त-निरपेक्ष स्वतः ही उत्पन्न करते हैं, वैसे ही वेदान्त-वाक्य भी ब्रह्म का ज्ञान किसी हृष्टान्त की अपेक्षा के विना ही उत्पन्न करते हैं, अतः ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों को प्रमाण माना जाता है। यदि इसमें भी दृष्टान्त की अपेक्षा आवश्यक है, तब चक्षुरादि में भी रूपादि-ज्ञान की जनकता सिद्ध न होगी, नयोंकि अन्य इन्द्रियों में वह नहीं देखी जाती कि जिसे दृष्टान्त बनाकर चक्षुरादि में रूपादि-ज्ञान की जनकता सिद्ध करते। प्रकरण का उपसंहार किया जाता है—''तस्मान् सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वप्' ।

पकदेशिमत-वेदान्त के ही कतिपय माननीय आचार्यों का कहना है कि-

भामती

स्वेन सास्त्रावेनार्यवस्था। भननाविप्रतीत्या च कार्याचाँव् मह्यनिश्वयः ॥ न सस् वेद्यास्ताः तिद्वसह्यस्यपरा भिवतुमहीत्त, तत्राविवितसङ्गतिस्वाव्, यत्र हि सच्या कोकेत प्रयुज्यस्ते तत्र तेवां सङ्गतिग्रहः। ॥ चाहेय-मनुपादेयं स्थमात्रं कश्चित्विवाति प्रेक्षावान् , तस्यानुभृतिसत्यात् । अनुभृतिसताववोधने च प्रेक्षावसा-विधातात् । तस्मात् प्रतिपित्तितं प्रतिपिपाविववस्यं कोकः प्रवृत्तिनवृत्तिदेतुभृतवेदाचं प्रतिपावयेत् , सार्यं चावमतं तद्वेतुरिति तदेव बोवयेत् । एवं च वृद्धस्यवहारप्रयोगात् प्रवानौ कार्यपरतामववस्यक्ति । तत्र किश्चित्तावास्त्रायानियायवां, किश्चित्तार्थार्थस्वायांभियायवां, किश्चित्तार्थार्थस्वायांभियायवां, किश्चित्तार्थार्थस्वायांभियायवां, विश्वयवोषकर्यं निर्वतिकार्थः अपूर्वार्थस्य विश्वयवोषकर्यं निर्वतिकां, न च भूतार्थस्यमनुनाय तस्य च क्षाव्यभावामावानुविद्यानम्बस्यय क्षाव्यविकार्यं निर्वतिकाः, न च भूतार्थस्यमनुनाय तस्य च क्षाव्यविति किश्चित्वस्यः । व्यवि च वेद्यातानां वेदस्यात् प्रवृत्तिनिवृत्ति [स्तो हेतु हत्यशातसङ्गतिस्वाय वद्याक्यपरा वैद्यान्ताः । विष च वेद्यानानां वेदस्यात् क्षाव्यवस्यात्वात्रात्तिः । स्ववाद्यः । यद्याद्वः —

प्रवृक्तिर्या निवृक्तिर्या नित्येन इतकेन वा । पुंतां येनोपविश्येत तच्छारत्रमभिषीयते ।। इति ।

भामती-स्यास्या

अज्ञातसंगतित्वेन शास्त्रात्वेनार्थवत्तया । मननादिप्रतीत्या च कार्यार्थाद् ब्रह्मनिश्चयः ॥

(१) अज्ञातसंगतित्व, (२) शास्त्रत्व, (३) अर्थवत्व और (४) मननादि-विधान-

इन चार हेतुओं के द्वारा बह्य में उपासना-विधि-शेषत्व निश्चित होता है-

(१) वेदान्त-वाक्यों का सिद्ध ब्रह्म में संगति-ग्रह (शक्ति-शान) सम्भव नहीं, क्योंकि जिस अर्थ में लोग शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उस अर्थ में शब्दों का संगति-ग्रह नहीं ही सकता, लोकतः संगति-ग्रह के आधार पर ही वैदिक शब्दों से अर्थ-बोध होता है, जैसा कि मण्डन मिश्र कहते हैं--"लोकावगतसामर्थ्यः शब्दो वेदेऽपि बोधकः" ( ब्र. सि. पृ. ८२ )। छोक में कोई भी प्रेक्षावान् व्यक्ति हेय और उपादेय से रहित वस्तुमात्र की विवक्षा नहीं करता, क्योंकि ऐसी वस्तु बुभुत्सित (जिज्ञासित ) ही नहीं होती। यदि अजिज्ञासित पदार्थ का कोई प्रतिपादन करता है, तब उसे प्रेक्षावान् (बुद्धिपूर्वकारी) नहीं कहा जायगा, अतः बुद्धिमान् मनुष्य प्रतिपित्सित ( बुभुत्सित या जिज्ञासित ) अर्थ को विवक्षा से प्रवृत्ति और निवृत्ति के हेतु भूत अर्थ का ही प्रतिपादन किया करता है। कार्य वस्तु ही वह पदार्थ है, जो अवगत होकर प्रवृत्ति का हेतु होता है, अतः कार्यरूप अर्थ का ही प्रतिपादन करना चाहिए। वृद्ध पुरुषों के व्यवहार की सहायता से पदों की शक्ति कार्यरूप अर्थ में ही निश्चित होती है। उनमें कुछ पद साक्षात् कार्य के अभिधायक होते हैं और कुछ पद कार्यार्थक स्वार्थ के अभि-धायक होते हैं, सिद्धार्थपरता पदों में अवगत ही नहीं होती । दूसरी बात यह है कि मध्यम ( प्रवृत्त होने वाले ) वृद्ध के अन्दर अवस्थित प्रवर्तक ज्ञान का अनुमान करके सब्द विशेष के हाँने पर ही वह ज्ञान उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं —इस प्रकार अन्यय-व्यक्तिरेक के द्वारा शब्द में उस बीध की जनकता निश्चित की जाती है, किन्तु जिस ज्ञान से कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होती, ऐसे अन्यपुरुषगत सिद्धार्थं विषयक ज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता। कार्यविषयक ज्ञान के अनुमापक तो प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप लिङ्ग सुलभ हो जाते हैं। अतः वेदान्त शब्दों का ब्रह्म में संगति-ग्रह न हो सकने के कारण उनमें ब्रह्मपरता सम्भव नहीं।

(२) वेदान्त-वाक्य वेद होने के कारण शास्त्र कहे जाते हैं और प्रवृत्ति निवृत्तिपरक पद-संन्दर्भ ही शास्त्र की परिभाषा में आता है, जैसा कि श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा है— मामती

हरमान्द्रास्त्रत्वप्रसिद्धया व्याहतमेवां स्वरूपपरत्वम् । अपि च ग ब्रक्क्पप्रतिपावनपरावानेवाम-वंबस्यं पश्यामः । न च रक्तुरियं न भूककु इति यवाकविद्यालक्षणया वाक्यार्थतस्यनिश्चये यदा भयक-ज्याविनिवृत्तिः, एवं तत्त्वमसीतिवाच्यार्यावगमात्रिवृत्तिर्भवति सांसारिकाणां वर्मानाम् ; सुतवास्यार्थस्यापि वृंसस्तेवां ताववस्थ्यात् । जपि च ववि श्रुतश्रह्मणो भवति सांसारिकधर्मनिवृत्तिः कस्मात् पुनः धवणस्यो-विर सननावयः भ्रमसे ? तस्यारोवां वेयर्ध्वप्रसङ्गावित न जहारवरूपपरा वेदान्ताः, किन्स्वात्मव्रतिपिति-विवयकार्यपराः । सञ्च कार्यं स्थात्मनि नियोद्यं नियुक्तानं नियोग इति व नानान्तरापूर्वतमाऽपूर्वमिति जाक्यायते । न च विषयानुहानं विना तरिसद्धिरिति स्वसिद्धयर्वं तदेव कार्यं स्वविषयस्य करणस्यास्म-कानस्यानुद्वानमाकिपति । यचा च कार्वे स्वविषयाधीननिकप्यनिति शानेन विषयेच निकप्यते, एवं

#### भागती-ध्यास्या

प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा। येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिषीयते ॥ (स्लो वा. पृ० ४०६) [ जिस नित्य ( अपीरुषेय ) अथवा कृतक ( पौरुषेय ) पद-सन्दर्भ के द्वारा पुरुषों की किसी विषय में प्रवृत्ति या किसी विषय से निवृत्ति होती है, उस पद-सन्दर्भ को शास्त्र कहा जाता है, इसकी चर्चा पहले आ चुकी है ]। अतः वेदान्त-वाक्यों में शास्त्रत्व की प्रसिद्धि होने के कारण सिद्धार्थपरता सम्भव नहीं।

(३) वेदान्त-वाक्य यदि ब्रह्मस्वरूप के ही प्रतिपादक माने जाते हैं. तब उनमें अर्थवत्ता (प्रयोजनवत्ता) नहीं रहती। यह जो जहा जाता है कि 'रज्जुरियं न सर्पं:'— इत्यादि सिद्धार्थंक शब्दों से यथाकथिन्तत् वान्यायं का निश्चय हो जाने पर जैसे भय और कम्पादि की निवृत्ति देखी जाती है, वैसे ही "तत्त्वमिस"-इत्यादि सब्दों से वाक्यार्थं का निभ्रय हो जाने पर कर्तृंत्वादि सांसारिक धर्मों की निवृत्ति हो जाती है। वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि जिन वेदान्तियों ने "तत्त्वमिस"—इत्यादि, वाक्यों से वाक्यार्थं का बोघ प्राप्त कर लिया है, वे भी अपने को पहले की भौति ही कर्त्ता-मोक्ता मानते हैं, अतः उक्त वाक्यार्थ बोध से कर्त्रत्वादि सांसारिक धर्मों की निवृत्ति नहीं होती।

(४) यदि वेदान्त-वान्यों के श्रवणमात्र से पुरुवार्थ की सिद्धि हो जाती है, तब ''बात्मा वा बरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः'' ( बृहः उ. २।४।५ ) इत्यादि श्रुति वान्यों में श्रवण के पञ्चात् मननादि का विघान किस प्रयोजन के लिए किया गया ? अतः अवणादि की व्यर्थता-पत्ति का परिहार करने के लिए भी मानना पड़ता है कि वेदान्त-वाक्य बह्य-स्वरूपमात्र के के बोधक नहीं माने जा सकते, अपितु आत्मा की प्रतिपत्ति (ज्ञान) की विषय करनेवाले कार्य पदार्थं के बोधन में ही वेदान्त-वाक्यों का तात्पर्य स्थिर होता है। वह कार्य पदार्थ अपनी उत्पत्ति में नियोज्य (अधिकारी) पुरुष का नियोजक होने के कारण नियोग एवं प्रमाणान्तर से अनिधगत होने के कारण अपूर्व भी कहलाता है, जैसा कि श्री शालिकनाथ मिश्र कहते हैं-

क्रियादिभिन्नं यत्कार्यं वेद्यं मानान्तरैनं तत्। अतो मानान्तरापूर्वमपूर्वमिति कार्यत्वेन वियोज्यं च स्वात्मनि प्रेरयन्नसौ। नियोग इति मीमांसानिष्णातैरिभधीयते ॥ ( प्र. पं. पृ. ४४१ )

उस नियोगरूप कार्यं की सिद्धि उसकी विषयीभूत बात्मप्रतिपत्ति के अनुष्ठान से विना सम्भव नहीं, अतः वह कार्यं अपनी सिद्धि के लिए अपनी विषयीभूत बात्मप्रतिपत्ति विषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। यथा--यूपाहवनीयादीन्यलोकिकान्यपि विधि-शेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते, तद्वत्। कृत पतत् ? प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वा-

भामती

श्चानमिष स्विवययमात्मानमस्तरेणादाक्यनिक्षणणिति तक्षिक्षणाय तावृद्यमात्मानमात्विपति तदेव कार्यमु । यदाष्ट्रः—'यसु तिसद्ध्यर्थमृपावीयते आक्षिप्यते तविष विवेयमिति तन्त्रे व्यवहारः' इति । विवेयता च नियोगिववयस्य शानस्य भावार्थतयाऽनृष्टेयता, सिंद्वयस्य स्थारमनः स्वक्ष्यसत्ताविनिश्चितिः । आरोपिततः द्वावस्य स्वप्यस्य निक्ष्यक्षये तेन तिनक्षितं म स्यात् । तक्ष्मात्तावृगात्मप्रतिपत्तिविधिपरेन्यो वैद्यान्तिभ्यः स्तावृगात्मविनिश्चयः । तवेतस्यवंमाह ॥ यद्यपि इति ॥ विधिपरेन्योऽपि वस्तुतस्वविनिश्चय दृस्यवं निवर्शनमुक्तं ॥ यद्यपे पर्वं वक्ष्यातीति वन्यनाय विनिधृक्ते यूपे तस्यालीकिकस्वात् कोऽती यूप दृत्यपेचिते साविरो यूपो भवति, यूपं तक्षति, यूपमष्टाश्चीकरोतीत्याविभिवविष्यम्तक्षणाविविष्यः परेरपि संस्काराविष्टं विशिष्टसंस्थानं वाद यूप इति वस्यते । एवमाह्यनीयावयोऽप्यवगनतव्याः । प्रवृत्ति-निकृत्तिवरस्य शास्त्रस्यं न स्वक्ष्यपरस्य, कार्यं एव सम्बन्धो न स्वक्ष्ये, इति हेतुद्वयं भाष्यवावयोनोपपादितं

भामती-व्याख्या

(आत्मज्ञान) के अनुष्ठान का आक्षेपक (कल्पक) होता है। जैसे कार्य (नियोग) अपने विषयी मृत आत्मज्ञान के द्वारा निरूपित होता है — 'आत्मज्ञानविषयो नियोगः' । वैसे ही ज्ञान भी अपने विषयीभूत आत्मा के विना निरूपित नहीं हो सकता, अतः ज्ञान का निरूपण करने के लिए वैसे ही आतमा का आक्षेप वही कार्य (नियोग) करता है. जैसा कि श्री प्रभाकर मिश्र कहते हैं-- "यस्मिश्रयं पुरुषो नियुज्यते, स तद्विषयः। तस्मान्नैव विधिः कत्तंव्यतामाह, विषयतया तुपादत्ते । तस्माद् यद्यदुपादीयते तत्तिहिधेयमिति तन्त्रे व्यवहारः" ( बहती. पू. ३९ ) । यहाँ उपादीयते' का अर्थ 'आक्षिप्यते' है । यद्यपि नियोग का विषयीभृत ज्ञान सिद्ध पदार्थ होने से विधेय नहीं, तथापि धात्वर्थत्वेन विधेयत्व वन जाता है अर्थात् यहाँ ज्ञान का अर्थ उपासना है, जो कि स्वरूपत अनुष्ठेय पदार्थ है। उस ज्ञान के विषयीभूत आतमा की विधेयता है - आत्मस्वरूप की सत्ता का विनिश्चय, क्योंकि यहाँ विधेयता अज्ञात-जप्तिरूप मानी गई है, आत्मस्वरूप सत्ता का निश्चय अज्ञातार्थ-जापक होता है। यहाँ अनात्म-पदार्थों में आरोपित आत्मा ज्ञान का विषय नहीं, अतः आत्म-प्रतिपत्ति की विधि के बोधक वेदान्त-वाक्यों से वैसे (अनारोपित ) आत्मा का निश्चय होता है। भाष्यकार इसी भाव की ब्रिभिव्यक्ति कर रहे हैं--- "यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्म"। विधिपरक वाक्यों से भी वस्तुतत्त्व का निष्ठ्य होता है-इसमें दृष्टान्त देते हैं-"यथा यूपाहवनीयादीन्यलीकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते, तद्वत्''। "यूपे पशुं बध्नाति"—इस प्रकार विहित बन्धन को सम्पन्न करने के लिए विनियक्त यूप एक अलोकिक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि तक्षणादि इष्ट भीर प्रोक्षणादि अदृष्ट संस्कारों से युक्त यूप पदार्थ केवल लीकिक नहीं माना जा सकता. किन्तु लोक में अप्रसिद्ध होने के कारण अलीकिक माना जाता है। वहाँ 'कोऽसी यूप:?' इस प्रकार की आकांक्षा में "बादिरो यूपो भवति", 'यूपं तक्षति', 'यूपमष्टाश्रीकरोति'— इत्यादि वाक्यों के द्वारा खैर की लकड़ी को छील एवं आठ पहलूवाले एक खम्भे को प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार "यदाहवनीये जुहोति"-इस विधि वाक्य में 'क आहवनीय:' ऐसे प्रक्त के उत्तर में कहा जाता है कि "वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत" इत्यादि श्रतियों से विहित आधानादि संस्कारों से विशिष्ट लोकोत्तर अग्नि की अवगति आहवनीय' शब्द से होती है। यूप और आहवनीयादि के समान ही ब्रह्म वस्तु की अवगति विधिपरक वेदान्त-वाक्यों से हो सकती है।

च्छास्य । तथा हि शास्त्रतात्पर्यविद बाहुः—'दृष्टो हि तस्यार्थः कर्माचवोधनम्' ्जि॰ स्०१।१।१) इति । 'चोदनेति कियायाः प्रवर्तकं वचनम्'। 'तस्य बानमुव-देशः' (जै॰ स्०१।१।५) । 'तद्भूतानां कियार्थेन समाम्रायः' (जै॰ स्०१।१।२५) । 'आम्नायस्य कियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्' (जै॰ स्०१।२।१) इति स । अतः पुरुषं किविद्विषयिवशेषे प्रवर्तेयत् कुतिश्चिद्विषयिवशेषाधिवर्तयसार्थवच्छासम्। तष्ख्रेषतया चान्यतुपयुक्तम् । तत्सामान्याद्धेदान्तानामि तथैवार्थवस्वं स्यात् । सति

. भामती

🐵 प्रंतृश्तिनिवृत्तिप्रयोजनस्वाद् 🕸 इत्यादिना 🐵 तत्सामान्याद्वेदान्तानामपि तथेवार्थवस्र्वे स्याद् 🐟 इस्यन्तेन । न च स्वतम्त्रं कार्यं नियोज्यमधिकारिणमनुष्ठातारमन्तरेणेति नियोज्यभेदमाह 😁 सति च विधिपरस्वे इति 🕸 । ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीति सिद्धववर्धवादावयतस्यापि ब्रह्मभवनस्य नियोज्यविशेषा-काङ्कायां ब्रह्मबुभूषोनियोज्यविद्याष्ट्रस्य रात्रिसस्त्रन्यायेन प्रतिलम्भः । पिण्डपितृयज्ञन्यायेन तु स्वर्गकायस्य नियोज्यस्य कत्वनायामर्थवादस्यासमवेतार्थंतयात्यन्तवरोका वृत्तिः स्याविति । बद्धाभावआमृतत्वमिति

भामती-व्याख्या

प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप कार्यं के प्रतिपादक पद-सन्दर्भं को शास्त्र कहा जाता है एवं कार्यरूप अर्थ में ही शब्दों का संगति-ग्रह होता है-ये दो हेतु भाष्यवाक्य के द्वारा उपपादित हुए हैं--- "प्रवृत्तिनिवृत्ति-प्रयोजनत्वात्"--यहा से लेकर "तत्सामान्याद् वेदान्तानामपि तथैवार्थवस्वं स्यात्'-यहाँ तक । नियोगरूप कार्य अपने नियोज्य (अधिकारी या अनुष्ठाता) पुरुष के विना स्वतन्त्र नहीं हो सकता, अतः नियोज्य विशेष का कथन किया जाता है-"सित च विधिपरत्वे।" जैसे स्वर्ग-कामनावान् नियोज्य के लिए अग्निहोत्रादि साधन पदार्थों का विधान किया जाता है, वैसे ही अमृतत्व-कामनावान् नियोज्य के छिए ब्रह्म-ज्ञान का विधान अत्यन्त युक्ति-युक्त है । अर्थात् जैसे "प्रतितिष्ठन्ति ह वैता रात्रीरुपयन्ति"—इत्यादि अर्थवाद-वाक्य के द्वारा अवगत प्रतिष्ठाकामनावान् व्यक्ति रात्रिसत्र कर्म का नियोज्य माना जाता है, वैसे ही "ब्रह्म वेद ब्रह्मव भवति"—इस अर्थवाद वाष्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म-बुभूषु अथवा

अमृतत्व-कामनावान् व्यक्ति ब्रह्म-ज्ञान का नियोज्य सिद्ध होता है।

यदि रात्रिसत्र-न्याय को छोड़ कर पिण्डपितृयज्ञन्याय का अवलम्बन किया जाता है, तब ब्रह्म-ज्ञान का स्वर्ग फल मानना होगा [ अत्यन्त अश्रुत फल की कल्पना में पिण्डपितृयज्ञ-न्याय या विश्वजिन्न्याय को अपनाया जाता है, इन दोनों न्यायों का पर्यवसान लगभग समान अर्थ में माना जाता है। ''अमावास्यायामपराह्ये पिण्डपितृयज्ञन चरन्ति''—इस प्रकार के अनारभ्याधीत वाक्य के द्वारा विहित पिण्डपितृयज्ञ के विषय में सन्देह होता है कि पिण्ड-पितृयज्ञ कर्म क्या दर्शपूर्णमास कर्म का अञ्जभूत कर्म है ? अथवा स्वतन्त्र कर्म है ? पूर्वपक्षी ने कहा-"य एवं विद्वानमावास्यां यजते" इत्यादि वाक्यों के द्वारा निर्णय किया गया है कि 'अमावास्या' शब्द अमावास्या तिथि में विहित 'आग्नेयः', 'ऐन्द्रं दिध' और 'ऐन्द्रं पयः' इन तीन कमों की संज्ञा है, अतः पिण्डपितृयज्ञ कर्म 'अमावास्या' कर्म का अङ्ग है। वहाँ सिद्धान्त-सूत्र है—"पिण्डपितृयज्ञः स्वकालत्वादनङ्गं स्यात्" ( जै. सू. ४।४।१९ )। अर्थात् "अमावा-स्यायामपराह्हि"—इस प्रकार 'अपराह्ह्" शब्द कालविशेष का वाचक है, अतः इस पद के समिभव्याहार में श्रुत 'अमावास्या' शब्द भी तिथि विशेष का ही बोधक है, दर्शपूर्णमास-घटक 'अमावास्या' नाम के कर्म का नहीं, फलतः पिण्डपितृयज्ञ किसी कर्म का अङ्ग न होकर स्वतन्त्र कर्म है और विश्वजिन्न्याय के आधार पर इस कर्म का स्वर्गेरूप फल माना जाता है। प्रकृत में ब्रह्म-ज्ञान के लिए भी यही कहा जा सकता है कि "सःस्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्"

च विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामस्याग्निहोत्रादिसाधनं विधीयत प्वमसृतत्वकामस्य महाकानं विधीयत इति युक्तम्। निवह जिह्नास्यवैलक्षण्यमुक्तम् कर्मकाण्डे भव्यो धर्मो जिह्नास्यः; इह तु भूतं नित्यनिवृत्तं ब्रह्म जिह्नास्यमिति; तत्र धर्महानफलादनुष्ठा- नापेह्माद्विलक्षणं ब्रह्महानफलं भवितुमईति। नाईत्येषं भवितुम्; कार्यविधिप्रयुक्तस्यैव'

भामती

 अमृतत्वकामस्य ⊕ । इत्युक्तम् । अमृतत्वं चामृतत्वादेव म कृतकत्वेन कव्यमनिध्यसनुमातुम्, आगम-विरोवादिति भावः ।

उन्तेन वर्मबद्धानानयोर्वेलक्षच्येन विष्यविषयत्वं चोडयति क्ष नमु इति क्षः । परिहरति क्षः नाहं-रवेषम् इति क्षः । अत्र चात्मवर्शनं न विषेयम् । तद्धि वृशेरपलव्यिक्षवचनत्वात् धावणं वा स्यात् प्रत्यक्षं

भामती-व्याख्या

(जै. सू. ४।३।१३) अर्थात् ऐसे कमों का स्वर्ग फल मानना सर्वाभीष्ट है ]। किन्तु ऐसा मानने पर "ब्रह्म वेद ब्रह्मीव भवित"—इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा ब्रह्मभाव या अमृतत्वरूप फल एवं अमृतत्वकामनावान् नियोज्य का प्रतिपादन अत्यन्त असम्बद्ध हो जाता है, अतः रात्रिसत्रक्याय के द्वारा अमृतत्वरूप फल एवं अमृतत्वकामनावान् नियोज्य की कल्पना ही उचिततर है, अन्यथा "ब्रह्म वेद ब्रह्मीव भवित"—यह अर्थवाद वाक्य नितान्त निराधार, गौणार्थक एवं अविविद्यातृत्तिक हो जाता है। यहाँ ब्रह्मभाव ही अमृतत्व है, अत एव भाष्यकार ने कहा है—"अमृतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयते।" यहाँ कोई व्यक्ति 'ब्रह्मभावोऽनित्यः, कृतकत्वात्'—इस प्रकार ब्रह्मभाव की अनित्यता का अनुमान न कर सके, इस लिए ब्रह्मभाव का 'अमृतत्व' पद के द्वारा अभिवान किया गया है। 'अमृत' पद के द्वारा उत्पाद और विनाश से रहित वस्तु का अभिवान होता है, ब्रह्मभाव कृतक या उत्पन्न नहीं होता, केवल अभिव्यक्त होता है—"ब्रह्म सन् ब्रह्मण्येति"। इसी प्रकार "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि वाक्यों में अनन्तता को ही ब्रह्मभाव कहा गया है।

गुड़ा - पूर्व मीमांसा में जिज्ञास्य धर्म और उत्तर मीमांसा में जिज्ञास्य ब्रह्म के ज्ञान का वैलक्षण्य पहले (विगत पृ. ८० पर ) कहा गया — अभ्युदयफलं धर्मज्ञानम्, तच्चानुष्ठाना-वेक्सम्, निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मज्ञानं न चानुष्ठानान्तरापेक्षम् ।'' अतः धर्म और धर्म-ज्ञान में विधि-विषयता होने पर भी ब्रह्म-ज्ञान में विधि-विषयता (विधेयता) नहीं हो सकती [यद्यपि विगत पृ. द० पर भाष्यकार ने धर्म और ब्रह्मरूप जिज्ञास्य पदार्थी का वैलक्षपर्य कहा है और उनके ज्ञानों का भी, तथापि यहाँ प्रकृत शक्ता की साधनता के रूप में भाष्यकीर जिज्ञास्य-वैलक्षण्य का स्मरण करते हैं — "ननु इह जिज्ञास्यवैलक्षण्यमुक्तम्" किन्तु वीचस्यति मिश्र धर्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान के वैलक्षण्य को प्रकृत शङ्का का उपोद्दलक मानते हैं-"धर्मब्रह्मज्ञानयो-वंलक्षण्येन विध्यविषयत्वं चोदयति।" श्री वाचस्पति मिश्र भाष्याक्षर की परिधि के इष्टर-उधर वहाँ ही पर रखते हैं, जहाँ कहीं पौर्वापर्यादि का सामअस्य सहज गति से नहीं हो पाता । यहाँ वस्तु-स्थिति यह है कि भाष्यकार ने "तत्र धर्मज्ञानफलाइ विलक्षणं ब्रह्मज्ञानफलं भवितुमहिति"—इस शङ्का-वाक्य के द्वारा यह प्रतिज्ञा सूचित की है कि 'ब्रह्मज्ञानं धर्मज्ञान-फलाद् विलक्षणफलकम्' ऐसी प्रतिज्ञा का साधन जिज्ञास्य-वैलक्षण्य नहीं हो सकता, वयोंकि पक्षवर्मतादि का सामञ्जस्य उसमें नहीं होता, अतः 'ब्रह्मज्ञानं धर्मज्ञानफलाद्विलक्षणफलकम्, धर्मज्ञानाद्विलक्षणत्वात्'-इस प्रकार के सुसंगत प्रयोग का आविष्कार करने के लिए वाचस्पति-मिश्र ने साक्षात् ज्ञान-वैलक्षण्य का निर्देश किया और भाष्यकार ने विषय-वैलक्षण्य के द्वारा ज्ञान-वैलक्षण्य ध्वनित किया है ]।

ब्रह्मणः प्रतिपाद्यमानत्वात्। 'ब्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः' (बृह्०'२।४।५) इति। 'व बारमा उपहतपारमा', 'सो उम्बेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' ( छान्दो० ८।७।१ ), 'बारमे-रवेवोपासीत' ( वर् १।४।७ ) 'बात्मानमेव लोकमुपासीत' ( वर् १।४।१५ ) । 'ब्रह्म बेद ब्रह्मेच मवति' ( मण्ड० २।२।९ ) इत्यादिविधानेषु सत्सु 'को उसावात्मा, कि तद् ब्रह्म?'

ना । प्रत्यक्षमपि लौकिकमहंप्रत्ययो वा, भावनाप्रकर्षपर्यंग्तजं ना ? तत्र धावणं न विषेयं, स्वाध्याय-विधिनेवास्य प्राधितत्वात्, कर्मव्यावणवत् । नापि सीकिकं प्रत्यक्षं, तस्य नेसर्गिकत्वात् । न चौपविध-बारमविवयं भावनःषेयवैशद्यं विषेयं, तस्योयासनविधानादेव वाजिनववनुनिव्यावितस्वात् । तस्माबीयनिधवा-रभोयासमाऽभृतस्वकाम नियोज्यं प्रति विधीयते । द्रष्टब्य इस्यादयस्तु विधिसक्या न विभय इति । तदि-

भामती-व्याख्या

समाधान -एकदेशी आचार्य का कहना है कि "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तं. उ. २।१।१) इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्वतन्त्र ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं किया जाता, अपितु "आत्मेत्येवो-पासीत्' (बृह. उ. १।४।७) इत्यादि वेदान्त-वाक्यों के द्वारा विहित उपासना की विषय-वस्तु का प्रस्तुतीकरण किया गया है। यहाँ ज्ञानगत विवेयता के कथन का तात्पर्य उपासना की विषेयता में ही है, क्योंकि "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यः" (बृह. उ. २।४।४) यहाँ आत्मज्ञान दो प्रकार का अभिहित हुआ है—(१) प्रत्यक्षात्मक और (२) श्रावणादिस्य परोक्षज्ञान । इनमें श्रावण ज्ञान यहाँ विधेय नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्राप्ति "स्वाच्यायोऽ-ध्येतव्यः" इस विधि वाक्य से वैसे ही सम्पन्न हो जाती है, जैसे धर्म-ज्ञान की । प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है—(१) लोकिक और (२) अलोकिक (निरन्तरानुचिन्तन-जनित।) लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान तो निसर्गतः अपनी इन्द्रियार्थ-सन्निकषीदि-घटित सामग्री से ही उत्पन्न होने के कारण विषेय नहीं होता। औपनिषद आत्मा की निदिब्यासनात्मक भावना ( उपासना ) से जनित अलौकिक आत्म-प्रत्यक्ष भी विधेय नहीं होता, क्योंकि आत्मोपासना का विधान कर देने से वैसे ही उस (ब्रह्मात्मप्रत्यक्ष) की अनुनिष्पत्ति हो जाती है, जैसे आमिक्षा बनाने के लिए तम दूध में डाले गए दिध से वाजिन अपने-आप निष्पन्न हो जाता है [ ''तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा''। प्रतप्त दूध में दिघ डालने से दूध फट कर दो भागों में विभक्त हो जाता है—(१) पनीर और (२) पानी। जमे हुए (घनीभूत) भाग को पनीर या आमिक्षा कहते हैं और पानी को वाजिन कहा जाता है। वहाँ यह संशय होता है कि दध्यानयन (दिध डालने) का उद्देश्य क्या आमिक्षा है ? अथवा वाजिन ? पूर्वपक्ष किया गया है-''एकनिष्पत्तेः सर्वं समं स्यात्'' ( जै. सू. ४।१।२२ ) अर्थात् तपते दूव में दही डालने पर आमिक्षा और वाजिन—दोनों की एक साथ निष्पत्ति होती है, अत: समानरूप से दोनों पदार्थं ही दध्यानयन के प्रयोजक होते हैं, किन्तु सिद्धान्त किया गया है-"संसर्गरसनिष्पत्तेरामिक्षा वा प्रधानं स्यात्" ( जं. सू. ४।१।२३ ) अर्थात् "तप्ते पयसि दध्यान-यति सा वैश्वदेग्यामिक्षा''-इस विधि वावय में दिध-संसर्ग से निष्पन्न आमिक्षा का ही निर्देश 'सा वैश्वदेवो आमिक्षा'—इस वाक्य के द्वारा किया गया है, अतः प्रधानभूत आमिक्षा तस्य का विधान किया जाता है, वाजिन का नहीं, वह तो स्वयं अनुनिष्पन्न हो जाता है। फलतः यहाँ अगृतत्त्व-कामनावान् नियोज्य पुरुष के प्रति औपनिषद आत्मा की उपासना का विधान किया जाता है। "आत्मा वा अरे द्रष्टक्यः" (बृह. उ. २।४।५) इस वाक्य के द्वारा ज्ञान का विधान नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ 'द्रष्ट्रव्यः' पद में 'तव्य' प्रत्यय विध्यर्थक नहीं, केवल उसका अनुकरण विधि के समान प्रतीत होनेवाला विधि-सरूपमात्र है। पूर्व ( पृ. १२६ पर )

रत्याकाङ्क्षायां तत्स्वकपसमर्पणेन सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः—'नित्यः सर्वकः सर्वगतो नित्यत्यत्तो नित्यग्रुव्वज्ञुक्षमुक्तस्वभावो विद्यानमानन्दं ब्रह्मं इत्येवमादयः तदुपासनाञ्च द्याख्यद्यो नित्यग्रुव्वज्ञुक्षमुक्तस्वभावो विद्यानमानन्दं ब्रह्मं इत्येवमादयः तदुपासनाञ्च द्याख्यद्ये मोक्षः फलं भविष्यतीति । कर्तव्यविष्यननुप्रवेशे वस्तुमात्रकथने हानो-पादानासंभवात् 'सप्तद्योपा वस्तुमतो', 'राजासो गब्छिति' इत्यादिवाष्यवद्वेदान्तवा-प्यानामानर्थक्यमेव स्यात् । नतु वस्तुमात्रकथनेऽपि 'रज्जुरियं नायं सर्पः' इत्यादौ भ्रान्तिजनितमीतिनिवर्तनेनार्थवस्वं दृष्टं, तथेहाप्यसंसार्यात्मवस्तुकथनेन संसारित्व-भ्रान्तिजनितमीतिनिवर्तनेनार्थवस्वं दृष्टं, तथेहाप्यसंसार्यात्मवस्तुकथनेन संसारित्व-भ्रान्तिनवर्तनेनार्थवस्वं स्यात् । स्यादेतदेवम् , यदि रज्जुस्वकपश्रवण इव सर्पश्चान्तः, संसारित्वश्चान्तिन्वर्वतेनार्थं स्यात्मवर्वे निवर्तते, नतु निवर्तते; श्चुतब्रह्मणोऽपि यथा-पूर्वं सुक्चदुःक्षादिसंसारिधर्मदर्शनात् , 'श्रोतब्यो मन्तब्यो निविष्यासितव्यः' ( बृह्व २। अवणोत्तरकालयोर्मनननिविष्यासनयोर्विधिदर्शनात् । तस्मात्प्रति-पत्तिविधिविषयतययेव शास्प्रमाणकं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यमिति ।

#### मामती

बमुक्तम्' क्ष तदुपासनाच्च इति क्ष । अर्थवत्तया मननदिप्रतीत्या चेत्यस्य होषः प्रपञ्जो निगदग्याख्यातः ॥ तदेकदेशिमतं दूषयति क्ष अत्राभिष्यीयते क्ष । क्षनक्ष एकदेशिमतम्, कुतः ? क्ष कर्मब्रह्मविद्याफल-

#### भामती-व्याख्या

कथित संग्रह क्लोक के 'अर्थवत्तया' और 'मननादि प्रतीत्या' इन पदों का विस्तार-भाष्य अत्यन्त सुगम है [अर्थात्—

अर्थवस्तया—पूर्वोक्त उपासना वाक्यों के द्वारा विहित उपासना के विषयीभूत आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप-बोध कराने में "नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो नित्यतृप्तो निरञ्जनः" इत्यादि सभी वेदान्त-वाक्य उपयुक्त होते हैं। इन्हीं वेदान्त-वाक्यों के द्वारा अवबोधित आत्मतत्त्व की उपासना से शास्त्र-प्रतिपादित और लोक में अनिध्यत मोक्षरूप फल प्राप्त होता है। कर्त्तव्य-विधि में अननुप्रविष्ठ वेदान्त-वाक्यों के द्वारा ब्रह्मरूप सिद्ध वस्तुमात्र के प्रतिपादन से किसी प्रकार की हान या उपादानात्मक प्रवृत्ति तहीं होती, फलतः वेदान्त-वाक्य वैसे ही अनर्थक होकर रह जाते हैं, जंसे — "सप्तद्वीपा वसुमती, राजासी गच्छिति" इत्यादि वाक्य।

यह जो कहा जाता है कि वस्तुमात्र का कथन करने से भी "रुजुरियं व सर्पः"— इत्यादि स्थल पर सर्प-भ्रान्ति-जनित भय-कम्पादि दुःख की नितृत्ति होती है, दुःख-नितृत्ति भी पुरुषार्थं है। उसी प्रकार प्रकृत में असंसारी आत्म-वस्तु के श्रवण से कर्तृत्व-भोकृत्व जन्म-मरणादिरूप संसारित्व-भ्रांति नितृत्त हो जातो है और वेदान्त-वाक्यों में अर्थवत्ता (सप्रयोज-नता) आ जाती है।

वह कहना तब सत्य हो सकता था, जब कि 'रज्जुरियम्'—इस प्रकार रज्जु-स्वहृष-श्रवण से सर्प-भ्रान्ति-निवृत्ति के समान ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्र से संसारित्व-भ्रान्ति निवृत्त हो जाती, किन्तु ऐसा नहीं, अपितु ब्रह्म-स्वरूप का जिन्होंने श्रवण कर लिया है, उन्हें भी पूर्ववत् सुखित्व-दु:खित्वरूप संसारित्व की भ्रान्ति बनी रहती है।

मननादिप्रतीत्या—"श्रोतध्यो मन्तथ्यो निदिध्यासिन्यः" (बृह. उ. २।४।५) इस श्रुति में श्रवण के पश्चात् मनन और निदिध्यासन का विधान देखा जाता है। यदि आत्मा के श्रवणमात्र से सर्वानर्थं की निवृत्ति हो जाती, तब श्रवण के पश्चात् मननादि का विधान ध्यर्थं था, अतः उपासना-विधि के परिवेष में ही ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक सिद्ध होता है ]।

एकदेशिमत दूषण — "अत्राभिधीयते" से भाष्यकार एकदेशी आचार्य के मत में

बत्राभिष्ययते—नः कर्मब्रह्मविद्याफलयोवैंलक्षण्यात्। शारीरं वाचिकं मानसं च कर्म अतिस्मृतिसिद्धं धर्मास्यं, यद्विषया जिहासा 'अथातो धर्मजिह्यासा' (जै॰ सू॰

शशश ) इति स्त्रिता।

सधर्मो अपि हिसादिः प्रतिषेधचोदनालसणस्वाजिकास्यः परिहाराय । तयोध्योदनालक्षणयोरर्थानर्थयोधर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुखदुः से श्रारिवाज्यनोभिरेवोपभुज्यमाने
विषयेन्द्रियसंयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थायरान्तेषु प्रसिद्धः । मनुष्यत्वादारम्य ब्रह्मान्तेषु
देह्वत्सु सुखतारतम्यम् अधादिषु स्थायरान्तेषु प्रसिद्धः । मनुष्यत्वादारम्य ब्रह्मान्तेषु
देह्वत्सु सुखतारतम्यम् । प्रसिद्धं चार्थित्वसामर्थ्यादिकृतमधिकारितारतम्यम् । तथा
व यागायनुष्ठायिनामेव विद्यासमाधिविशेषादुत्तरेण पथा गमनं, केवलैरिष्ठापूर्तदत्तसाधनेर्धूमादिक्षमेण दक्षिणेन पथा गमनं, तत्रापि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च
शास्त्रात् 'यावत्संपातमुणित्वा' (छान्दो० ५।१०।५) इत्यस्माद् गम्यते । तथा मनुष्यादिषु
नारकस्थावरान्तेषु सुखलबक्षोदनालसणधर्मसाध्य पदेति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः ।
तथोर्ध्वगतेष्वधोगतेषु च देह्वत्सु दुःखतारतम्यदर्शनाच्छतोरधर्मस्य प्रतिषेधचोदना-

मामती
योर्वेलक्षभ्यात् 🕸 । पुष्पापुष्पकर्मकले सुस्रदुःसे तत्र मनुष्यलोकमारभ्याबह्यलोकात् सुस्रस्य तारतम्यम् अधि-काविकोश्वर्षः एवं मनुष्यलोकमारभ्य दुःस्तारतम्यमावीविलोकात्, तत्रव सर्वं काम्यं च विनाशि च । आत्यिन्वं त्वकारीरत्वमनितश्यं स्वभाविसद्धत्या नित्यमकाम्यंमात्मकानस्य फलम् । तद्धि कलमिव फलम् , अविद्यापनयमात्रेणाविभावात् । एतदुक्तं भवति –स्वयाध्युपासनाविधिपरत्यं वेवान्तानामभ्युपगण्डता नित्य-कृद्धबृद्धत्वादिकपश्चक्षात्मता जीवस्य स्वाभाविकी वेदान्तगम्याऽऽस्थीयते । सा चोपासनाविषयस्य विधेनं

भामती-व्याख्या

दोषाभिधान कर रहे हैं कि एकदेशिमत युक्ति-युक्त इस लिए नहीं कि ''कर्मब्रह्मविद्याफलयो-वेंलक्षण्यात्।'' कर्म-विद्या और ब्रह्म-विद्या के फलों में यह विलक्षणता है कि कर्म या धर्मा-धर्म के ज्ञान से धर्म और अधर्म का अनुष्ठान होता है, धर्मानुष्ठान से पुण्य और अधर्माचरण से अपुण्य (पाप) उत्पन्न होता है, पुण्य का फल मुख और अपुण्य का फल दुःख है। यह सुख और दुःख सातिशय (तरतमभाव-युक्त) होता है अर्थात् इस मनुष्य लोक से लेकर ब्रह्म-लोक तक उत्तरोत्तर सुख उत्कृष्ट होता है एवं मनुष्य-लोक से लेकर अवीचि लोक तक दुःख अधिकाधिक होता जाता है। [ आगे चल कर ब्र. सू. ३।१।१५ में नरक लोकों की संख्या सात बताई गई है — "अपि च सप्त" । विष्गुपुराण, मार्कण्डेयादि पुराणों एवं मन्वादि स्मृतियों में संख्या अधिक उपलब्ध होती है। योग भाष्यकार (३।२६) की व्यवस्था प्रसङ्ग के अनुरूप है—"अवीचे: प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्येष भूलौंकः, मेरुपृष्ठादारभ्या ध्रुवाद् ग्रहनक्षत्रतारा-विचित्रोऽन्तरिक्षलोकः, तत्परः स्वलौकः पश्वविधो माहेन्द्रस्तृतीयो लोकः, चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोंकः, त्रिविधो ब्राह्मः-जनस्तपोलोकः सस्यलोकः । तत्रावीचेरुपर्यपरि निविष्टा षण्महानरक-भूमय महाकालाम्बरीषरीरवमहारीरवकालसूत्रान्धतामिस्राः] वह (कर्म-ज्ञान का) सुखाद्यारमक समस्त फल उत्पत्ति-विनाशशाली होता है किन्तु आत्म-ज्ञान का अशरीरत्वरूप मोक्षफल आत्यन्तिक ( अविनाशी ) निरतिशय ( तरतमभाव या न्यूनाधिकभाव से रहित ) स्वभाव-सिद्ध एवं अविद्या की निवृत्तिमात्र से आविर्भूत होता है। आशय है कि वेदान्त-वाक्यों को उपासना विधिपरक माननेवाले एकदेशी आचार्य को भी जीव में नित्यत्वारमक ब्रह्मरूपता स्वाभाविकी एवं वेदान्त-गम्य अभीष्ट है। वह ब्रह्मरूपता उपासना-विधि का फल नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य है। अविद्या-निवृत्ति को भी उपासना का फल नहीं कह सकते, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति तो अविद्या का उदयमात्र हो जाने से सम्पन्न हो जाती है। विद्योदय को भी उपासना-

## लक्षणस्य तद्जुष्टायिनां च तारतम्यं गम्यते । पद्यमविद्यादिदोषवतां धर्माधर्मतारतम्य-

भामती

फलं, नित्यस्वादकार्ग्यस्वात् । नाप्यनाद्यविद्यापिषानापनयः, तस्य स्विवरोषिविद्योदयावेव भावात् । नापि विद्योदयः, तस्यापि धवणमननपूर्वकोपासमाजनितसंस्कारसिववादेव चेतसो भावात् । जपासनासंस्कारयवुपासनाऽपूर्वमिष चेतःसहकारोति चेत्, वृष्टं च क्षलु नैयोगिकं फलमेहिकमिष, यथा चित्राकारीर्व्यादिनियोगानामनियतनियतफलामाम् । न, गाम्बर्वद्यास्त्रोपासमावासनाया इवापूर्वानपेक्षायाः चड्जादिसाक्षात्कारे वेदाम्तार्थोपासनावासनाया जीवत्रद्यभावताक्षारकारेऽनपेक्षाया एव सामध्यात् । तथा चामृतीमार्वः
प्रस्यहेतुस्वाद्यपासनापूर्वस्य नामृतस्वकामस्तकार्यमववोद्यमहित, अम्यविष्यस्यम्यत् करोतीति हि विप्रतिविद्यम् । न च तस्कामः क्रियामेव कार्य्यमवयमिष्यति नापूर्वमिति साम्ब्रतम्, तस्या मानाग्तरादेव-

#### भागती-स्यास्या

विधि का फल नहीं कह सकते, क्योंकि श्रवण-मननपूर्वक उपासना-जनित संस्कारों से युक्त चित्त के द्वारा ही विद्या का उदय माना जाता है। जिसे वाणादिगत बाह्य क्रिया से जनित वेगसंजक संस्कारों में विधि-विषयता नहीं होती, अत एव उन्हें 'नियोग' या 'अपूर्व' पद के द्वारा अभिहित नहीं किया जाता, वैसे ही उपासनादि आन्तरिक (मानस क्रिया) से जनित संस्कार ऐहिक (तात्कालिक) फल के जनक होने के कारण न तो नियोगपदास्पद होते हैं और न विधि के विषय]।

शहा—उपासना-जिनत ऐहिकफलक संस्कार जैसे चित्त के सहकारी होते हैं, वैसे ही उपासना-जिनत पारलेकिकफलक नियोगरूप संस्कार भी उपासना-जिनत ऐहिकफलक संस्कारों के सहकारी होते हैं, क्योंकि नियोग (अपूर्व) से केवल पारलेकिक फल नहीं, ऐहिक फल भी उत्पन्न होता देखा जाता है, जैसे कि "चित्रया यजेत-पशुकामः", "कारीया यजेत वृष्टिकामः" इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित कमों का फल ऐहिक ही होता है। हाँ, चित्रा याग-साध्य अपूर्व का पशुरूप फल नियमतः ऐहिक नहीं, किन्तु कारीरी याग-साध्य अपूर्व का वृष्टिरूप फल नियमतः ऐहिक ही होता है, क्योंकि "यदि वर्षेत् तावत्येव होतव्यम्, यदि न वर्षेत् क्वोभूते हिविनिवेपेत्"—इत्यादि प्राकरणिक वाक्यों का सामर्थ्य यह अत्यन्त स्पष्ट कर रहा है कि कारीरी याग केवल ऐहिक (तात्कालिक) वृष्टि के उद्देश्य से ही किया जाता है। फलतः उपासना-जिनत संस्कारों के सहायक अपूर्व को लेकर विधि-विषयता का सामञ्जस्य किया जा सकता है।

समाधान—जीवगत ब्रह्मात्मता के साक्षात्कार को वैदान्तार्थ की उपासना से जिनत केवल ऐहिकफलक संस्कार वैसे ही उत्पन्न कर देते हैं, जैसे गान्धवं शास्त्राभिहित अर्थ की उपासना से जिनत संस्कार षड्जादि स्वर-ग्राम के साक्षात्कार को उत्पन्न कर देते हैं। जीवगत ब्रह्मभाव के साक्षात्कार को उत्पत्त में वेदान्तार्थोपासना-जिनत संस्कारों को अपूर्व की अपेक्षा नहीं होती, अतः वेदान्त वाक्यार्थ विधि के विषय क्योकर होंगे? जब अमृतीभाव (ब्रह्मभाव) के प्रति उपासनापूर्व हेतु ही नहीं, तब अमृतत्व की कामना रखनेवाला व्यक्ति उसको अपना कर्ताव्य नहीं मान सकता। अन्यथा 'अन्यदिच्छिति अन्यत्करोति' चाहता कुछ और है और करता कुछ और ] यह कहावत लागू होगी। चाहना स्वर्ग और नरक के मार्ग पर चलना अत्यन्त विख्डाचरण है।

अमृतत्व-कामनावान् व्यक्ति केवल "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति"—इत्यादि वान्यार्थं की अभ्यास रूप किया को ही अपना कार्य (कर्तव्य) समझेगा—ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि केवल

### निमित्तं शरीरोपादानपूर्वंकं सुखदुः वतारतम्यमनित्यं संसारक्षपं श्रुतिस्मृतिन्याय-

भामती

तस्साधनस्वप्रतीतिर्विधेवैयर्धात् । न जावघाताविविधितुल्यता, तत्रापि नियमापूर्वस्थान्यतोऽनवगतेः । न ज ब्रह्मभूयावन्यवमृतस्वमार्थवाविकं किञ्चिविस्त, येन तस्काम उपासनायामिषिक्रयेत । विद्विजिन्न्यायेन तु स्वगंकल्पनायां तस्य सातिश्वयस्यं कियात्वं चेति न नित्यफलस्वमुपासनायाः । तस्माव् ब्रह्मभूयस्याविद्यापि-धानापन्यमात्रेणाविभावाद्, अविद्यापनयस्य च वेवान्तार्थविज्ञानाववगतियर्थ्यन्तावेव सम्भवाव्, उपासनायाः संस्कारहेतुभावस्य संस्कारस्य च साक्षारकारोपजनने मनःसाचित्यस्य च मानान्तरसिद्धस्वात्, आत्मेत्येवो-पासौतेति न विधिः, अपि तु विधिसक्योऽयं, यथोपाशुयाजवावये विद्युवधांश्च यष्टव्य इत्यादयो विधिन

#### भामती-व्याख्या

वैसे अभ्यास में साक्षात्कार की साधनता लौकिक अन्वय-व्यतिरेकरूप न्याय से ही सम्पन्न हो जाती है, उसके लिए किसी प्रकार के विधि-वाक्य की आवश्यकता नहीं होती। "श्रीहीन-वहन्ति"—इत्यादि विधि वाक्य जैसे तुष-विमोकरूप दृष्टफल के उद्देश्य से अवधातादि क्रिया का विधान करते हैं, वसे ही ''आत्मेत्येवोपासीत' — इत्यादि वेदान्त वाक्य ब्रह्मात्मता-साक्षात्कार के लिए केवल आत्मोपासनारूप क्रिया का विधान करते हैं-ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'ब्रीहीनवहन्ति' — इत्यादि वाक्य केवल अवघात हप क्रिया का विधान नहीं करते, अपितु अवघातापूर्व का विधान करते हैं [ 'दर्शपूर्णमास' कर्म के प्रकरण में पठित "त्रीहीन-वहन्ति"—यह वाक्य केवल तुष-विमोकरूप (धान की भूसी उतारने के लिए) अवघात ओखली में मूसल से कूटने ) का विधान नहीं कर सकता, क्योंकि लोक-प्रसिद्ध अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ही तुष-निवृत्ति के लिए नख-विदलन, पाषाण-घर्षणादि के समान अवघात भी निसर्गतः प्राप्त है, अतः अवधात-विधि को नियमार्थक माना गया है—"नियमार्था वा पुनः श्रुतिः" (जै. सू. ४।२।२४) अर्थात् अवघात को छोड़ कर नख-विदलनादि के द्वारा तुष-निवृत्ति करने पर तण्डुल-निष्पत्तिरूप दृष्ट फल का लाभ तो हो जायगा, किन्तु दर्शपूर्णमास-जन्य परमापूर्व या उसके जनकी भूत उत्पत्त्यपूर्व की सम्पत्ति नहीं होगी, उसकी सम्पत्ति तभी होगी, जब कि नियमतः अवधात का अनुष्ठान किया जाय, फलतः 'त्रीहीनवहन्ति'-इस वाक्य के द्वारा अवघातनियम-जन्य नियमापूर्व का अवबोधन किया जाता है ]। "ब्रह्म वेद ब्रह्मव भवति'' ( मुण्ड. २।२।९ ) इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मभाव अमृतत्व से भिन्न नहीं, यदि अमृतत्व से ब्रह्मभाव भिन्न होता, तब अवश्य उसकी कामना रखनेवाला व्यक्ति ब्रह्मो-पासना का अधिकारी वन जाता। 'विश्वजित्' न्याय (जै. सू. ४।३।७) के आधार पर ब्रह्मोपासना का यदि स्वर्ग फल मान कर स्वर्गकामानावान् व्यक्ति को अधिकारी माना जाता है, तब स्वर्गरूप फल के सातिशय और नश्वर होने के कारण ब्रह्मोपासना में अनित्य-फलकत्वापित होती है और "न स पुनरावर्तते" ( छां. ८।१४।१ ) इत्यादि श्रुतियों का विरोध उपस्थित होता है। अतः जीव में ब्रह्मभाव का अविद्या की निवृत्तिमात्र से आविभीव माना जाता है। अविद्या की निवृत्ति तो वेदान्ताभिहित अर्थं के साक्षात्कारात्मक ज्ञान से ही हो जाती है, उसके लिए उपासना की आवश्यकता ही नहीं। उपासना में संस्कार-जनकता और मन के द्वारा साक्षात्काररूप फल की उत्पत्ति के लिए संस्कार मन के सहायक होते हैं -यह ज्ञान लौकिक अन्वय-व्यतिरेक से ही हो जासा है, उसके लिए उपासना-विधि की आवश्यकता नहीं, फलतः ''आत्मेत्येवोपासीत'' ( बृह, उ. १।४।७ ) यह वाक्य विधिरूप नहीं, केवल वैसे ही विधि का अनुकरणमात्र है, जैसे—उपांशुयाग के प्रकरण में "विष्णुक्षांशु यष्टव्यः" इत्यादि वाक्य। ["जामि वा एतद् यज्ञस्य क्रियते यदन्वन्धी पुरोडाशी, उपांशयाजमन्तरा यजित,

ासिद्धम् । तथा 'च श्रृतिः —'न ह वै सग्ररीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहितरस्ति'
, छान्दो० २१।१ ) इति यथावणितं संसारकपमनुवद्ति । 'अग्ररीरं वाव सन्तं न
प्रियप्रिये स्पृश्तः' ( छान्दो० ८।१२।१ ) इति प्रियाप्रियस्पर्शनप्रतिषेधाचोद्दनालक्षणधर्मकार्यत्वं मोक्षाच्यस्याग्ररीरत्यस्य प्रतिषिध्यत इति गम्यते । धर्मकार्यत्वे हि
प्रियाप्रियस्पर्शनप्रतिषेधो नोपपद्यते । अग्ररीरत्वमेव धर्मकार्यमिति चेन्नः, तस्य
स्वामाविकत्वात् । 'अग्ररीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा
धीरो न शोचति' ( काठ० १।२।२१ ) 'अप्राणो ह्यमनाः श्रुसः' ( मुण्ड० २।१।२ ) 'असङ्गो
ह्ययं पुरुषः' ( वृह० ४।३।१५ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अत प्रवानुष्ठेयकर्मफलविक्क्षणं
मोक्षाच्यमग्ररीरत्वं नित्यमिति सिद्धम् । तत्र किचित्परिणामिनित्यं यस्मिन्विकयमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते, यथा पृथिव्यादिजगिन्तत्यत्ववादिनाम् । यथा
च सांच्यानां गुणाः, इदं तु पारमार्थिकं, कूटस्थिनत्यं, व्योमवत्सवंव्यापि, सर्वविकिः

भामती

सक्या न विश्वय इति तारवर्ग्यायः । श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धमित्युकः, तत्र श्रुति वर्शयति क्ष तथा च श्रुतिः इति क्ष । स्यायमाह क्ष अत एव इति क्ष । यत् किल स्वाभाविकः तिव्वत्यं, यथा चैतन्यं, स्वाभाविकः चेदं, तस्मान्नित्यम् । परे हि इयों नित्यतामाहुः—कूटस्यनित्यतां परिचामिनित्यतां च, तत्र नित्यमित्युक्ते मा भूवस्य परिचामिनित्यतेत्यत आह क्ष तत्र किञ्चिव इति क्ष । परिचामिनित्यता हि न पारमायिकी । तथा हि— तत्सवित्मना वा परिचामेवेकदेन्नेन वा ? सर्वात्मना परिचामे कथं न तत्त्वक्याहितः ? एकदेश-

मामती-व्याख्या

विष्णुरुपांशु यष्टच्योऽजामित्वाय, प्रजापितरुपांशु यष्टच्योऽजामित्वाय, अग्नीषोमावुपांशु यष्टच्या-वजामित्वाय' (तै. सं. २।६।६ ) इस वाक्य को लेकर जै. सू. २।१।४ में पूर्वपक्ष किया गया है कि विष्ण्वादि तीन वाक्यां के द्वारा विहित तीन कमों का अनुवादक प्रथम वाक्य है। उसका निराकरण करते हुए सिद्धान्ती ने कहा है कि उपक्रम और उपसंहार को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि निरन्तर पुरोडाशद्रव्यक दो कमों का अनुष्ठान करने पर आलस्य या उकताहट होती है, अतः उन कमों के मध्य में घृतादि विजातीय द्रव्यवाले कमें का विधान अपेक्षित है, अतः 'उपांशुयाजमन्तर। यजित"—यह वाक्य उपांशुयाज का विधायक है और विष्ण्वादि वाक्य विधायक नहीं, अपितु अर्थवादमात्र हैं, केवल विधि के सक्स्प हैं, विधि नहीं]।

भाष्यकार ने जो धर्माधर्म के फलभूत सुख-दुःख में तारतम्य (न्यूनाधिकभाव) दिखाते हुए कहा है —''एवमविद्यादिदोषवतां धर्माधर्मतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्वकं सुखदुःखतारतम्यमित्यं संसारह्मं श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम्।" वहां प्रक्रान्त श्रुति का निदर्शन प्रस्तुत किया गया है—''तथा च श्रुतिः—'न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहितरिस्त' (छां. ८११२११)। अर्थात् धर्म और अधर्म के फलोपभोग में आत्मा को शरीराभिमान बना रहता है और जब तक शरीराभिमान है, तब तक प्रिय (सुख) एवं अप्रिय (दुःख) की अपहृति (निवृत्ति) नहीं हो सकती। कथित न्याय-सिद्धता दिखाने के लिए न्याय दिखाया गया है—"अत एवानुष्ठेयकर्मफलविलक्षणं मोक्षास्यमशरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम्।" उक्त 'न्याय' पद से अनुमान विविक्षत है, अनुमान के वेदान्त-सिद्धान्त में उदाहरण, उपनय और निगमन अथवा प्रतिक्षा, हेतु और उदाहरण नाम के तीन अवयव माने जाते हैं, उसके अनुहूष्प न्याय का पूर्ण कलेवर इस प्रकार कहा जाता है—'यत् स्वाभाविकं, तन्नित्यं, यथा चैतन्यम्। स्वाभाविकं चेदम्। तस्मान्तिम् ।' इसी तथ्य को प्रतिज्ञादिक्ष्प में इस प्रकार कह सकते हैं—'अशरीरत्वात्मकं मोक्षफलं नित्यम्, स्वाभाविकत्वाद्, यत्स्वाभाविकं तन्नित्यं यथा जीवस्य

भागती

परिणामे वा स एकदेशस्ततो भिन्नो वार्रभिन्नो वा ? भिन्नश्चेतु कथं तस्य परिणामः ? न हान्यस्मिन परिणममानेऽज्यः परिणमतेऽतिप्रसङ्गात् । अभेदे था क्यं न सर्वात्मना परिणामः ? भिन्नाभिन्नं तदिति चेत. तथा हि तदेव कारणारमनाऽभिन्तं भिन्तं च कार्व्यात्मना कटकादय इवाभिन्ना हाटकारमना भिन्नास कटकाचारमना । म च भैदाभेदयोविरोधान्नैकत्र समवाय इति युक्तम्, विरुद्धमिति नः स्व संप्रत्ययः ? यरप्रमाणविष्ययेयेण वसंते । यसु यथा प्रमाणेनावगम्यते तस्य तथा भाव एव । कुण्डलमिर्व सुवर्णमिति सामानाधिकरण्यप्रत्यये व्यक्तं भेवाभेदौ जकास्तः । तजा द्वात्यन्तिकेऽभेदेऽज्यतरस्य द्विरवभासप्रसङ्कः । भेदे चारयन्तिके न सामानाधिकरच्यं, गवाद्यबस् । आधाराधेयभावे एकाध्यस्वे वा न सामानाधिकरच्यं

भागती-व्याख्या चैतन्यम् ।' 'सांख्यादिमतवाद के अनुसार दो प्रकार की नित्यता मानी जाती है-(१) कूटस्य-नित्यता और (२) परिणामिनित्यता । ब्रह्मभावरूप मोक्ष में परिणामिनित्यता की भ्रांति हटाने के लिए नित्यता के दो भेद प्रदर्शित किए गए हैं—"तत्र किचित्परिणामिनित्यमित्यादि।" जो वस्तु परिणत ( विकृत ) होने पर भी अपने मौलिक रूप में प्रत्यभिज्ञात होती रहती है. उसे परिणामिनित्य कहते हैं, जैसे स्वर्ण-मुदादि पदार्थ कटक-घटादिरूप में परिणत होकर भी अपनी तात्त्विक स्वर्णकृपता मृद्रपता को कभी नहीं गैवाते, अतः परिणामिनित्य कहे जाते हैं। परिणामिनित्यता कभी पारमाधिकी नहीं होती. क्योंकि परिणमनशील वस्तू क्या पूर्णरूपेण परिणत होती है ? अथवा एकदेशेन ? पूर्णक्रपेण परिणा होने पर तात्त्विक व्याहति (विनाश) क्यों नहीं होता ? एकदेशेन परिणत होने पर वह एकदेश उस वस्तु से भिन्न माना जाता है ? अथवा अभिन्न ? यदि भिन्न है, तब उस अपने से भिन्न एक देश के परिणत होने पर वह वस्तु नयोंकर परिणत मानी जायगी ? क्योंकि अन्य ( भिन्न ) वस्तु के परिणत होने पर अन्य वस्तु में 'परिणमते'-ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता। अन्यथा एक स्वर्ण-पिण्ड के परिणत होने पर 'विश्वं परिणमते'-ऐसा व्यवहार अतिप्रसक्त होगा। यदि वह (परिणममान) एकदेश उस वस्तु से अभिन्न है, तब उस एकदेश के परिणत होने पर उससे अभिन्न वस्तु का सर्वातमना परिणाम क्यों नहीं माना जाता ?

शहा-वस्तु का परिणममान अवयव वस्तु से भिन्न भी है और अभिन्न भी, क्योंकि एक ही सुवर्णह्रप कारण के कटक-कुण्डलादि कार्य परस्पर कार्यह्रपेण (कटकत्वादिह्रपेण) भिन्न और कारणगत सुवर्णत्वह्रपेण अभिन्न । 'कटकं कुण्डलाद भिन्नमभिन्नं च'-ऐसी प्रतीति को विरुद्ध भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमाण से बाधित पदार्थ को विरुद्ध कहा जाता है. किन्तु जैसे एक ही कुण्डल में 'कुण्डलमिदं' और 'सुवर्णमिदम्'—इस प्रकार दोनों प्रतीतियाँ प्रामाणिक मानी जाती हैं, वैसे ही कटक में भी 'कटकमिदम्' और 'सुवर्णमिदम्'-इस प्रकार दोनों प्रतीतिया अनुभव-सिद्ध हैं, फलतः कटक और कुण्डल - दोनों सुवणंह्य होने से अभिन्न और कटकत्वादिक्रपेण भिन्न हैं - ऐसा मानना प्रमाण-वाचित नहीं, अपितु प्रमाण के अनुहरप ही है, तब इसे विरुद्ध क्योंकर कहा जा सकता है ? जिन पदार्थों में भेद और अभेद—दोनों प्रमाण-सिद्ध हैं, उन्हें भिन्नाभिन्न कहना विरुद्ध कदापि नहीं।

कटक और कुण्डल का ऐकान्तिक अभेद मानने पर 'इमे कटककुण्डले'-ऐसी प्रतीति न होकर 'इमे कटके या इमे कुण्डले'—इस प्रकार एक-एक कार्य का दो बार भान होना चाहिए । इसी प्रकार दोनों का ऐकान्तिक भेद मानने पर जैसे कटक को कुण्डल नहीं कहा जाता, वैसे कटक को सुवर्ण भी नहीं कह सकते, अतः 'कटक सुवर्णम्' - इस प्रकार का सामानाधिकरण्य-व्यपदेश न हो सकेगा, क्योंकि अत्यन्त भिन्न गौ और अस्व का कहीं भी गौरक्वः'--इस प्रकार का सामानाधिकरुष्य-व्यवहार कभी नहीं होता । यद्यपि अपर्याय शब्दों

भामती

न हि भवति कुण्डं वदरमिति । नाप्येकासनस्थयोश्चेत्रमेत्रयोश्चेत्रो भेत इति । सोऽयमवाधितोऽसिव्याधः सर्वजनीतः सामानाधिकरण्यप्रस्यय एव कार्म्यकारज्योभेंबोभेबो व्यवस्थापयति । तथा भ कार्म्याणां कारजात्मत्वात् कारजस्य च सब्रूपस्य सर्वत्रानुगमात् सब्रूपेणाभेबः कार्म्यस्य जगतो भेवः कार्म्यक्पेण योघटाविनेति । यथाहुः—

कार्व्यक्षेण नानात्वमभेवः कारणात्मना ।

हेमात्मना ययाऽभेदः कुच्छलातात्मना भिदा ॥ इति ।

अत्रीच्यते — कः पुनरयं भेदो नाम, यः सहाभेदेनैकत्र भवेत्। परस्पराभाव इति चेत्, किमयं कार्यकारणयोः कटकहाटकयोरस्ति न वा। न चेदेकस्वमेदास्ति न च भेदः। अस्ति चेद् भेद एव नाभेदः। न च भावाभावयोरिवरोधः, सहावस्थानासम्भवात्। सम्भवे वा कटकवर्धनानकयोरिव तत्त्वेनाभेदप्रसङ्गः, भेदस्याभेदाविरोधात्। अपि च कटकस्य हाटकादभेदे यया हाटकारमना कटकम्कुटकुण्डलादयो न भिद्याने

भामती-व्याख्या

का एक ही अर्थ में वाच्यत्वेन प्रवृत्त होना सामानाधिकरण्य कहलाता है, वह भेदाभेद-पक्ष में ही बनता है—ऐसा नहीं, अपितु आधाराधेयभाव और एकाश्रयवृत्तिता को लेकर भी देखा जाता है, जैसे 'मृद् घट:'---यहाँ पर मृत्तिका आधार और घट आधेय है, एवं 'एकं रूपम्'— यहाँ 'एकत्व' संख्या और 'रूप'—दोनों पदार्थ एक ही घटादि आश्रय में रहते हैं, अतः उनका भी सामानाधिकरण्य-व्यवहार देखा जाता है। तथापि वह काचित्क है, सार्वत्रिक नहीं, अन्यथा कुण्डाद्यात्मक आघार और बदराद्यात्मक आधेय का भी 'कुण्ड बदरम्'—ऐसा व्यवहार होना चाहिए। इसी प्रकार एक ही आसन पर बैठे हुए चैत्र और मंत्र का भी 'चैत्रो-मेत्रः'— इस प्रकार सामानाधिकरण्य-प्रत्यय होना चाहिए। परिशेषतः सभी सुवर्णादि कारणपदार्थों और कटकादि कार्य पदार्थों का सार्वत्रिक और सर्वजनीन अबाधित सामानाधिकरण्य-व्यवहार कार्य और कारण में भेदाभेद सम्बन्ध का व्यवस्थापक होता है। फल्ट्यु, सभी गो-घटादि कार्य पदार्थों में अनुगतरूप से प्रतीत होनेवाले सदूप कारण का अपने कार्य-भी के साथ भेदाभेद मानना आवश्यक है, जैसा कि अनैकान्तवादियों ने कहा है—

कार्यक्रपेण नानात्वमभेदः कारणात्मना । हेमात्मना यथाऽभेदः कुण्डलाद्यात्मना पिदा ॥

[ इस पद्य में 'भिदा' पद का अर्थ भेद है। सुवर्ण और कुण्डलादि का 'सुवर्ण कुण्डलम्' और 'सुवर्णं कुण्डलम्' — इस प्रकार के दोनों व्यवहारों का भेदामेद सम्बन्ध के द्वारा निर्वाह हो जाता है]।

समाधान—वह भेद पदार्थ कीन है जो कि अभेद के साथ एक आधार में रह जाता है? यदि वह अन्योऽन्याभावात्मक है, तब जिज्ञासा होती है कि वह (अन्योऽन्याभाव) सुवर्ण और कटकादिरूप कारण और कार्य पदार्थों में रहता है? अथवा नहीं? यदि नहीं रहता, तब कार्य और कारण का आत्यन्तिक अभेद ही स्थिर होता है, भेद नहीं। कार्य और कारण पदार्थों में यदि अन्योऽन्याभाव रहता है, तब उनमें भेद ही पर्यवसित होता है, अभेद नहीं। 'मेदाभेद या भावाभाव का विरोध नहीं—ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दो विरोधी पदार्थों का सहावस्थान (एकत्र रहना) सम्भव नहीं। यदि सम्भव माना जाता है, तब कटक, कुण्डल और वर्षमानक (प्याला) आदि कार्य पदार्थों का आत्यन्तिक अभेद होना चाहिए, क्योंकि मेद उन्ते अभेद का विरोधी होता है। दूसरी बात यह भी है कि कटक जिस सुवर्ण से अभिन्न है, उसी सुवर्ण से मुकुट और कुण्डलादि अभिन्न हैं, अतः कटक, मुकुट और कुण्डलादि का

#### भामती

एवं कटकारमनापि न भिद्योरन्, कटकस्य हाटकादभेदात् । तथा च हाटकमेव वस्तु सम्र कटकादयो भेवस्पाप्रतिभासनात् । अप हाटकरवेनैवाभेदी न कटकरवेन तेन तु भेद एव कुण्डलादेः । यदि हाटकाद-भिम्नः कटकः कपमयं कुण्डलाविषु नानुवसंते । नानुवसंते चेत्, कथं हाटकाविभन्नः कटकः । ये हि यस्मिलनुबर्समाने व्याबसँन्ते ते ततो भिन्ना एव, यथा सूत्रात् कुषुमभेवाः । नानुबर्सन्ते चानुबर्समानेऽपि हाडकरवे कुण्डलाबयः, सस्मालेऽपि हाटकाञ्चित्ना एवेति । सत्तानुवृत्त्या च सर्ववस्त्वनुगये इविमह नेवंमिव-मस्मान्नेदिमदानीं नेदिमदमेवं नेदिमति विभागी न स्वात् । कस्यचित् वर्वचित् कदाचित् कथिइद्विके-हैतोरभावात् । अपि च दूराःकनकमित्यवगते न तस्य कुण्डलावयो विशेषा जिलास्येरन्, कनकावभेदात्तेषां, तस्य च ज्ञातस्वात् । अच भेबोऽप्यस्ति कनकात् कुण्डलावीनामिति कमकावगमेऽप्यज्ञातास्ते । नन्यभेवोऽप्य-स्तीति कि न शाता:। प्रत्युत ज्ञानमेव तेवां युक्तं, कारणानावे हि कार्य्यात्राव औरसर्गिकः, स च कारण-

#### भामती-स्याद्या

आरयन्तिक अभेद होना चाहिए, क्योंकि 'स्वाफिन्नाभिन्नस्य स्वाभिन्नस्वम्'-ऐसा नियम लोक-प्रसिद्ध है, तब तो कटकादि के रूप में सर्वत्र 'सुवर्णम्-सुवर्णम्'- ऐसा ही भान होना चाहिए, कटकादि की कोई वस्तु-सत्ता नहीं रह जाती।

यदि कहा जाय कि कटक में दो धमं रहते हैं-(१) सुवर्णत्व और (२) कटकत्व। कटक का कुण्डलादि से जो अभेद माना जाता है, वह सुवर्णत्वेन ही माना जाता है, कटकत्वेन नहीं। तब यह प्रश्न उठता है कि यदि सुवर्ण से कटक अभिन्न है, तब कुण्डलादि से अभिन्न क्यों नहीं। यदि कुण्डकादि से कटक अभिन्न नहीं, तब वह सुवर्ण से भी अभिन्न नहीं सकेगा, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा सुवर्ण से कटकादि का भेद सिद्ध होता है - 'यस्मिन अनुवर्तमाने यद व्यावर्तते, तत् ततो भिन्नम्' इस नियम के अनुसार जैसे पुष्पमाला के द्विती-यादि पुष्पों के स्थान पर अनुवृत्त न रहनेवाले प्रथमादि पुष्प सर्वत्रान्यथी सूत्र (धागे) से भिन्न होते हैं, वैसे ही कुण्डलादि में अनुवर्तमान सुवर्ण से व्यावर्तमान कटक का भेद न्याय-सिद्ध है। कुण्डलादि में सुवर्ण की अनुवृत्ति होने के कारण यदि कुण्डलादि का सुवर्ण से अभेद माना जाता है, तब सत्तारूप कारण का 'घटः सन्', 'पटः सन्' इस प्रकार समस्त कार्यों में अनुवर्तन होने के कारण सभी कार्य सदात्मक हो जाते हैं और असत् कोई नहीं रहता, तब 'इदिमह नेदम्', 'इदमस्मान्नेदम्', 'इदिमदानीं नेदम्', 'इदमेव नेदम्'—ऐसा विभाग न हो सकेगा, क्योंकि किसी वस्तु का कहीं पर भी कोई विभाजक धर्म नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि दूर से 'सुवणंमिदम'-इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर जैसे सुवर्णं के विषय में सन्देह नहीं होता, वसे ही कुण्डलादि का सन्देह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुवर्ण से कुण्डलादि का अभेद माना जाता है। यदि कहा जाता है कि सुवर्ण से कुण्डलादि का भेद भी माना जाता है, अतः सुवर्ण का शान हो जाने पर भी कुण्डलादि अज्ञात रह जाते हैं, फलतः उनकी जिज्ञासा होती है। तब यह भी स्मरण दिलाया जा सकता है कि कुण्डलादि से सुवर्ण का अभेद भी तो माना जाता है, अतः ज्ञात हो जाने पर कुण्डलादि की जिज्ञासा क्यों होगी ? कृण्डलादि के ज्ञान का कारण न होने पर ज्ञानरूप कार्य का अभाव हो सकता था, किन्तु सुवर्णाभेद रूप कारण का सद्भाव होने से कारणाभाव बाधित हो जाता है, ज्ञात सुवर्ण से अभिन्न होने के कारण जब कुण्डलादि भी जात ही हो जाते हैं, तब उनकी जिज्ञासा एवं जिज्ञासा-निवृत्ति के लिए उनका आन करना निरर्थंक ही हो जाता है। अतः जिज्ञास्य अत एव अज्ञात कुण्डलादि ज्ञात सुवर्ण से भिन्न ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि 'यस्मिन् ज्ञाते यन्न

मामती

सस्तवाऽपोद्यते । अस्ति चामेदे कारणससिति कनके आते शाला एव कुण्डलावय इति तिल्जित्तासात्तानानि वानवंकानि स्पृ: । तेन यस्मिन् गृह्यमाणे यस गृह्यते तस्तो भिद्यते । यथा करमे गृह्यमाणेऽगृह्यमाणे रासमः करभात् । गृह्यमाणे च दूरतो हेन्नि न गृह्यन्ते तस्य भेवाः कुण्डलावयः, तस्माते हेन्नो भिद्यत्ते । कथं तिहं हेन कुण्डलिति सामानाधिकरच्यमिति चेत् न झाधाराधेयभावे समानाध्यस्ये वा सामानाधिकरच्यमित्युक्तम् । अयानुवृत्तिक्यावृत्तिक्यवस्या च हेन्नि आते कुण्डलाविजित्तासा च कथम् । न खक्वभेव ऐकान्तिकेऽनेकान्तिके चेतदुभयमृपपद्यते यत इत्युक्तम् । तस्माव् भेवाभेवयोरन्यतरिक्षिन्तवहेयेऽभेवोपादानैव भेवकक्ष्यना न भेवोपादानाऽभेवकल्पनेति युक्तम् । भिद्यमानतन्त्रस्वाद्भेवस्य भिद्यमानानां च प्रत्येकमेकरवात्, एकामावे चानाध्यस्य भेवस्यायोगात्, एकस्य च भेवानधीनत्वात्, नायमः मिति च भेवप्रहस्य प्रतियोगिप्रहस्यायेक्षस्वादभेवोपादानैवानिवंचनीयभेवकल्पनेति साम्प्रतम् । तथा च श्रुतिः — 'मृत्तिकेरथेव सस्यम्' इति तस्मात् कूटस्यनित्यतैव पारमाधिकी न परिचामिनित्यतेति सिद्धम् । ॐ व्योपन्ववृ ॐ इति च इष्टान्तः परसिद्धः अस्मत्मते तस्यापि कार्यत्वेनानित्यत्वात्।

**अत्र च ⊕ कूटस्थ**नित्यम् ७ । इति निर्वत्यकर्मतामयाकरोति ⊕ सर्वेन्यापि ⊕ । इति प्राप्य-

भामती-व्याख्या

ज्ञायते तत् ततो भिद्यते'—इस न्याय के अनुसार जैसे करम ( ऊँट ) का ज्ञान हो जाने पर भी रासभ ( गर्दभ ) अज्ञात ही रह जाता है, अतः वह करभ से मिन्न होता है, वैसे ही कुण्डलादि सुवर्ण से भिन्न क्यों न होंगे ?

यदि सुवर्ण से कुण्डलादि भिन्न हैं, तब 'सुवर्ण कुण्डलम्' —ऐसा सामानाधिकरण्य-व्यवहार क्योंकर होगा ? आधाराघेयभाव या एकाश्रयवृत्तित्व को लेकर सामानाधिकरण्य, व्यवस्था नहीं हो सकती—यह कहा जा चुका है। अनुवृत्ति (अन्वय-व्यतिरेक ) के आधार पर कारण और कार्य का भेद सम्भव नहीं, क्यों कि इस पक्ष में भी दूर से 'सुवर्णमिदं' ऐसा ज्ञान हो जाने पर कुण्डलादि की जिज्ञासा कंसे होगी ? जैसे ऐकान्तिक अभेद मानने पर कुण्ड-लादि की जिज्ञासा उपपन्न नहीं होती, वैसे ही अनैकान्तिक (भेदाभेद ) पक्ष में भी ये दोनों ( अनुवृत्ति-व्यावृत्ति-व्यवस्था एवं कुण्डलादि-जिज्ञासा ) उपपन्न नहीं हो सकते। फलतः भेद और अभेद में से एक का परित्याग आवश्यक हो जाने पर भेद का परित्याग एवं अभेदाश्रित भेद का कल्पन मानना उचित् है, भेदाश्रित अभेद की कल्पना युक्त नहीं, क्योंकि भेद सदैव भिद्यमान पदार्थों के आश्रित होता है, भिद्यमान पदार्थों में से प्रत्येक को भिन्न नहीं, अभिन्न या एक ही माना जाता है, क्योंकि एक पदार्थ के न होने पर भेद किसके आश्रित रहेगा ? एकात्मक वस्तु भेद के अघीन नहीं होती, क्योंकि 'अयम् अयं ( घटः पटो ) न भवति' - इस प्रकार प्रतीयमान भेद सदव प्रतियोगी के ज्ञान की अपेक्षा करता है, किन्तु एकत्व-ज्ञान अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं करता, परिशेषतः अभेद के आश्रित अनिर्वचनीय भेद की कल्पना ही युक्ति-संगत है, जैसा कि श्रुति कहती है—"मृत्तिकेत्येव सत्यम्"। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि कूटस्थ-नित्यता ही पारमाधिक है, परिणामि-नित्यता नहीं। भाष्यकार ने जो क्रटस्थ-नित्यता में दृष्टान्त दिया है—'व्यामवत्, वह न्याय-मत के अनुसार है, क्योंकि वेदान्त-सिद्धान्त में व्योम भी जन्य होने के कारण अनित्य ही है। उत्पत्ति, आप्ति, विकृति और संस्कृति क्रिया के भेद से कर्मता (क्रियाश्रितता) भी चार प्रकार की होती है—(१) उत्पा-द्यता, (२) प्राप्यता, (३) विकृतता तथा (४) संस्कृतता । ब्रह्मभाव में 'कूटस्थनित्य' पद के द्वारा उत्पाद्यकर्मता, 'सर्वव्यापि' विशेषण के द्वारा प्राप्यकर्मता, 'सर्वविक्रयारहितम्' ऐसा कहकर विकार्यतात्मक कर्मता और 'निरवयवम्' पद के द्वारा संस्कार्य कर्मता की निवृत्ति यारिहतं, नित्यतृतं, निरवयवं, स्वयंज्योतिःस्वभावम्। यत्र धर्माधर्मो सह कार्येण कासत्रयं च नोपावर्तेते । तदेतदशरीरत्वं मोक्षास्यम्। 'बन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्य त्रास्मात्कताकृतात् । अन्यत्र भूताच्य अभ्याद्यं कठ० २।१४) इत्यादिश्रतिस्यः। अतस्तद् ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता, तद्यदि कर्तव्यशेषत्वेनोपदिश्येत, तेन च कर्तव्येन साध्यश्चन्मोक्षोऽम्युपगम्येत, अनित्य एव स्यात्। तत्रैवं सति यथोककर्म-फलेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कश्चिद्तिशयो मोक्ष इति प्रसच्येत । नित्यम मोक्षः सर्वेमीक्षवादिभिरभ्युपगम्पते, अतो न कर्तव्यशेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः। अपि च 'ब्रह्म बेद ब्रह्मव भवति' (मुण्ड० ३।२।९) 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे' (मुण्ड० २।२।८)। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिमेति कुतश्चन' (तैत्ति० २।९)। 'अभयं चै जनक प्राप्तोऽसि' ( बृह्० ४। राष्ठ)। 'तदात्मानमेचावेदहं ब्रह्मास्मोति तस्मास्तरसर्वमभवत्' (वाजसनेयिब्राह्मणोप० १।४।१०)। 'तत्र को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यतः' ( ईशा० ७ ) इत्येवमाद्याः अतयो ब्रह्मविद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति । तथा 'तद्धेतत्पश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरमवं सूर्यम्य' (बृह० १।४।१०) इति ब्रह्मदर्शनसर्वात्मभानयोर्मध्ये कर्तव्यान्तरवारणायोदा-द्वार्यम् । यथा तिष्ठनगायतीति तिष्ठतिगायत्योर्मध्ये तत्कर्तृकं कार्यान्तरं नास्तीति

भामती

कर्मताम् % सर्वविकियारहितम् % । इति विकार्यकर्मताम्, % निरवयवम् % । इति संस्कार्यकर्मताम् । भोहीमां खलु प्रोक्षणेन संस्काराख्योंऽशो यथा जन्यते, नैवं श्रह्मणि कश्चिवंशः क्रियाधेयोऽस्त्यनवयवस्वातु । अनंशस्वावित्यर्थः । पुरुषार्थतामाह क्ष नित्यतृप्तम् इति क्ष । तुप्त्या दुःखरहितं सुखमुपलक्षयति । सुदृदुःख-निवृत्तिसहितं हि सुखं तृप्तिः । सुखं चात्रतीयमानं न पुरुषाधं इत्यत आह क्ष स्वयंज्योतिः इति का तदेवं स्वमतेन मोक्षाख्यं फलं नित्यं श्रुत्यादिभिरुपपाद्य क्रियानिष्याद्यस्य तु मोक्षस्यानिश्यश्वं प्रसञ्जयति # तद्यवि इति ॐ। न चागमबाघः, आगमस्योवतेन प्रकारेणोपपत्तेः । अपि च ज्ञानजन्यापूर्वजनितो मोस्रो नैयोगिक इत्यस्यार्थस्य सन्ति भूयस्यः धृतयो निवारिका इत्याह 🕸 अपि च ब्रह्म बेद इति 🕸 । अदिशाः

भामती-अधास्या

की गई है, क्योंकि जैसे ''व्रीहीन् प्रोक्षति"—इस श्रुति से विहित व्रीहि में प्रोक्षणरूप संस्कार के द्वारा अदृष्ट उत्पन्न होता है, वैसा बहा में कोई अंश उत्पन्न नहीं होता, बहा सर्वथा निरव-यव और निरंश होता है। ब्रह्मभाव में पुरुषार्थता (पुरुषाभिलाषा) प्रकट करने के लिए 'नित्यतृप्तम्' -ऐसा कहा गया है। यहाँ 'तृप्ति' पद की दुःखाभावरूप सुख में लक्षणा विवक्षित है, क्योंकि क्षुधारूप दुःख की निवृत्ति का ही नाम तृप्ति है। अप्रतीयमान सुख पुरुषाभिलित नहीं होता, अतः सदा प्रतीयमानता प्रकट करने के लिए कहा है- 'स्वयंज्योतिः''। इस प्रकार अपने अद्वैत वेदान्त के अनुसार श्रुत्यादि के द्वारा मोक्षरूप फल की नित्यता का उप-पादन करके पराभिमत कर्मजन्य मोक्ष में अनित्यता का प्रसञ्जन करते हैं — "तद् यदि कर्त-व्यशेषत्वेनोपदिश्येत, तेन च कत्तंव्येन साध्यश्चेन्मोक्षोऽभ्युपगम्येत, अनित्य एव स्यात्"। क्रिया-साध्य या अनित्य मोक्षवाद में मोक्षगत नित्यता के प्रतिपादक आगम वाक्यों का विरोध इसलिए प्रसक्त नहीं होता कि मोक्षगत नित्यता के प्रतिपादक आगम वाक्यों का उस (क्रिया-साध्य ) मोक्ष में तात्पर्यं न होकर नित्यमोक्ष में ही होता है। केवल इतना ही नहीं, ज्ञान-जन्य अपूर्व या नियोग के द्वारा साध्य होने के कारण मोक्ष के नैयोगिकत्व-मत की निषेधिका बहुत सी श्रुतिया हैं, यह दिखाने के लिए कहा जाता है—''अपि च ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इत्येवमादयः श्रुतयो ब्रह्मविद्यानन्तरं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति"। कथित द्विविध गम्यते । 'त्वं हि नः पिता थोऽस्माकमिवद्यायाः परं पारं तारयसि' (प्रश्न० ६।८) 'श्रुतं द्वाव मे भगवद्दशेभ्यस्तरित शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोखामि तं मां भगवाङ्छोकस्य पारं तारयतु' (छान्दो० ७।१।३) 'तस्मै सृदितकषायाय तमसः पारं दशयित भगवान्सनत्कुमारः' (छान्दो० ७।२६।२) इति चैचमाद्याः श्रुतयो मोझप्रति-वन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मक्षानस्यं फलं दर्शयन्ति । तथा चावार्यप्रणीतं न्यायोपवृहितं स्त्रम्—'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषिमध्याक्षानानामुत्तरं।पाये तदनन्तरापायादपवर्गः' (न्या०

#### भामती

ह्यप्रतिबन्धापनयमात्रेण च विद्याया मोक्षसाधनस्ये न स्वतोऽपूर्वोत्पादेन चेत्यत्रापि श्रृतिनृवाहरति क्ष स्व हि नः विता इति क्ष । न केवलमस्मिश्रमें श्रुरपावयोऽपि विक्षपदाचार्व्यसूत्रमपि म्यायमूलमस्तीत्पाह क तथा चाचार्यप्रणीतभ् इति क्ष । आचार्य्यभोकलक्षणः पुराणे ।

> 'आचिनोति च शास्त्रार्थमानारे स्थापयश्यपि । स्वयमाचरते यस्मायाचार्यस्तेन सोच्यते ॥ इति ।

तेन हि प्रणीतं सूत्रं ''दुःश्वजन्मप्रवृत्तियोविम्ययात्तानानामुक्तरोत्तरायाये तवनन्तराभावावययगं इति''। पाठापेद्या कारणमुक्तरं, कार्यं च पूर्वं कारणायाये कार्यापायः, कफापाय इव कफोद्भूतस्य ज्वरस्यापायः। जन्मापाये दुःखापायः, प्रवृत्त्यपाये जन्मापायः, वोषापाये प्रवृत्त्यपायः, विश्वातानापाये

#### भामती-व्याख्या

अविद्यारूप प्रतिबन्ध की निवर्तिका होने मात्र से विद्या (ब्रह्म-वेदन) को मोक्ष का साधन माना जाता है, वस्तुतः विद्या न तो स्वतः और न अपूर्वोत्पत्ति के द्वारा मोक्ष की जनिका मानी जाती है -इस रहस्य में प्रमाणभूत श्रुतियों का उदाहरण दिया जाता है-"त्व हि नः पिता योऽस्माकमिवद्यायाः परं पारं दर्शयित भगवान् सनत्कुमारः" ( छान्दो. ७।२६।२ ) इति चैवमाद्याः श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्य फलं दर्शयन्ति ।" केवल श्रुतियौ ही उक्त अर्थ में प्रमाण नहीं, अपि तु महर्षि अक्षपाद के द्वारा प्रणीत सूत्र भी प्रमाण है— "तथा चाचार्यप्रणीत न्यायोपवृंहितं सूत्रम्—"दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानानुत्तरोत्त-रापाये तदनन्तरापायादपवर्गः' (न्या. सू. १।१।२) इति"। शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र में आचार्य का नितान्त उन्नत स्थान है, आचार्य की शरण लिए बिना विद्या फलवती ही नहीं होती— ''आचार्याद्धि विद्या विहिता साधिष्ठं प्रापयति'' ( छां. ४।९।३ ) । द्विजाति को उपनीत, संस्कृत एवं दीक्षित करने का दायित्व आचार्व पर ही है (मनु. २।१४०) निक्त (१।४), आपस्तम्ब धर्मसूत्र (१।१।१।४) एवं पुराणों में आवार्य का गौरव वर्णित है। कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति, कारण पूर्ववृत्ति और कार्य उत्तर वृत्ति होना स्वाभाविक है, अतः पूर्व-पूर्व की निवृत्ति से उत्तरोत्तर की निवृत्ति का कथन न्याय-संगत है, किन्तु यहाँ सूत्रकार जो उत्तरोत्तर की निवृत्ति से पूर्व-पूर्व की निवृत्ति का अभिधान करता है, वह अपने सूत्र में पठित पद-क्रम को घ्यान में रख कर कहा है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति (धर्माधर्म), दोष (राग-द्वेष ) और मिध्याज्ञान में पूर्व-पूर्व कार्य और उत्तरोत्तर कारण का निर्देश किया गया है, अतः 'उत्तरोत्तरापाये' का अर्थ 'कारणानामभावे सित'—ऐसा ही है। 'तत्पूर्वापायः' का अर्थ है-'कार्याणामभावः'। कारण का अभाव होने से वंसे ही कार्य का अभाव होता है, जंसे कफ दोष का अभाव हो जाने से कफज ज्वर का अभाव हो जाता है। अर्थात् जन्म का अभाव होने से दुःख का धर्माधर्मक्प प्रवृत्ति का अभाव होने से जन्म का, दोष (राग द्वेष) का बभाव होने से प्रवृत्ति का एवं मिष्याज्ञान का अभाव हो जाने से दोष का अभाव हो जाता

स० १।१।२ ) इति । मिथ्याक्वानापायस्य ब्रह्मात्मैकत्वविक्वानाद्भवति । न चेदं ब्रह्मात्मैक-त्वविज्ञानं संपद्रपम् , यथा 'अनन्तं वै मनो अनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति' ( बृह् २ २।१।९ ) इति । न चाध्यासकपम् , यथा 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत' (छान्दो०

भामती

बोवापायः । मिन्वाज्ञानं चाविद्या, रागाद्यपजनिसक्रमेण वृष्टेनेव संसारस्य परमं निवानम् । सा च तरवज्ञानेन ज्ञास्मैकत्वविज्ञानेनावगतिषर्यम्तेन विरोधिना निवर्यते । ततोऽविद्यानिवृत्या ज्ञाकपावि-र्भावो मोकः । न तु विद्याकार्य्यस्तन्त्रनितापूर्वकार्य्या वेति सूत्राचः । तत्त्वज्ञानान्मिष्याज्ञानापाय इत्येता-बम्मात्रेण सुत्रोपम्यासः न त्वक्षपादसम्मतं तत्त्वज्ञानमिह सम्मतम् । तदनेनाचार्य्यान्तरसंबादेनायमणी बुढीकृतः ।

स्यादेतत् - नैकरविकानं स्थितवस्तुविषयं, येन मिन्याज्ञानं भेवावभासं निवर्शयम् विचि-विषयो अनेतु । अपि तु सम्पदादिरूपम् । तथा च विषेः प्रागप्राप्तं पुरुषेच्छया कर्राव्यं सद्विविगोचरो भविष्यति । यथा बुस्यनम्तत्वेन मनसो विश्ववेवसाम्याद् विश्वान् वेवान् मनसि सम्पाद्धः मन आल-म्बनमविद्यमानसमं कुरवा श्रामान्येन सम्पाद्यानां विद्देवामेव देवानामनुचिन्तनं तेन चानन्तस्त्रेकशक्षिः। एवं चित्रपतास्यान्वीवस्य ब्रह्मरूपतो सम्पास जीवमालस्वनमविद्यमानसमं कृत्वा प्राथान्येन ब्रह्मानुचिन्तनं तेन चामृतत्वफलप्राप्तिः । अध्यासे स्वालम्बनस्यैव प्राधान्येनारोपिततञ्जावस्यानुचिन्तनं, यवा मनो अह्योस्य-

#### भामती-स्यास्या

है। मिन्या ज्ञान का नाम ही अविद्या है, वह (अविद्या) जीव में राग-द्वेषरूप दोष को, दोष प्रवृत्ति को प्रवृत्ति जन्म को और जन्म विविध दुःखों को उत्पन्न करता है। उक्त अविद्या जीवन्नह्माभेद-साक्षात्काररूप तत्त्वज्ञान के द्वारा निवृत्त (नष्ट) की जाती है, क्योंकि विद्या विद्या की सर्वथा विरोधिनी है। अविद्या की निवृत्ति से ब्रह्मभावक्रय मोक्ष का आविभवि हो जाता है। मोक्ष न तो विद्या का कार्य होता है और न अविद्या-जनित अपूर्व या नियोग का फल। तत्त्व-ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है— इतना ही दिखाने के लिए भाष्यकार ने यहाँ न्याय-सूत्र उद्धृत किया है, न कि अक्षपाद-सम्मत तत्त्व-ज्ञान और मोक्ष से सम्मति प्रकट करने के लिए, क्योंकि आगे चल कर तर्कपाद में न्याय-मत का भी पूर्णतया निराकरण किया गया है। यहाँ अन्यमतावलम्बी आचार्य का संवाद दिखा कर अपने सिद्धान्त का इंढीकरणमात्र विवक्षित है।

शहा-यह जो कहा गया कि यहाँ 'तत्त्वज्ञान' पद से जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान विवक्षित है, वह संगत नहीं, क्योंकि वह एकत्व-विज्ञान केवल यथाविश्यतवस्तुविषयक नहीं कि वह मिच्या का निवर्तक होकर विधि का विषय न होता। वस्तु-स्थिति यह है कि यहाँ एकत्व-ज्ञान सम्पदादिरूप है। अन्य वस्तु में अन्यरूपता का सम्पादन पुरुष की इच्छा पर निर्भर है, अतः विधि के पूर्व कर्त्तव्यत्वेन अप्राप्त होकर सम्पद्रूप ज्ञान विधेय हो जाता है, जैसे कि मन की वृत्तियाँ अनन्त हैं और विश्वदेव भी अनन्त हैं, अतः अनन्तत्व की समानता को लेकर मन में विश्वदेवरूपता का सम्पादन किया जाता है। सम्पादन का अर्थ है - आलम्बनीभूत मन को अविद्यमान-जैसा करके प्रधानतः आरोप्यमान विश्वदेव का अनुचिन्तन । उससे अनन्त-लोक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म के चिद्रपत्वात्मक साम्य को लेका जीव में ब्रह्मरूपता का सम्पादन अर्थात् आलम्बनीभूत जीव की उपेक्षा कर प्रधानतः ब्रह्मरूपता का अनुचिन्तन किया जाता है, उस अनुचिन्तन से अमृतत्व की प्राप्ति होती ! यद्यपि 'सम्यद्' और 'अध्यास'—दोनों ही आरोप-ज्ञान हैं, तथापि सम्पद् में आरोप्य ? एवं अध्यास में अधिष्ठान बस्तु क प्राधान्य विवक्षित होता है, जैसे "मनो ब्रह्मेत्युपा

३१९८१) 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः' (छान्दो० ३१९८१) इति च मनआवित्यादिषु ब्रह्महृष्यभ्यासः। नापि विशिष्टकियायोगनिमित्तं 'वायुर्वाव संवर्गः' (छान्दो० ४१३१८) 'आणो वाव संवर्गः' (छान्दो० ४१३१३) इतिचत्। नाप्याज्यावेक्षणादिकर्मवत्कर्माकः संस्कारकपम् । संपदादिकपे हि ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञाने अयुपगम्यमाने 'तत्त्वमित्तं' (छान्दो० ६।८।७) 'अहं ब्रह्मास्मि' (चृह० १।४।१०) 'अयमात्मा ब्रह्म' (चृह० २।५।१९) इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्ववस्तुप्रतिपादनपरः पदसमन्वयः पीडयेत । 'भिद्यते इत्यप्रनिथिविज्ञ्यन्ते सवसंशयाः' (मुण्ड० २।२।८) इति चैवमादीन्यविज्ञान

#### मामती

पासीताबित्यो ब्रह्मेस्यादेश एवं जीवमब्रह्म ब्रह्मेस्युपासीतेति । क्रियाबिशेषयोगाष्ट्रा, यया वायुर्वाद सवगंः प्राणो बाव संवर्णः । वाद्मा ससु वायुर्वेद्धपादीन् संवृष्ट् । महाप्रस्रयसमये हि वायुर्वेद्धपादीन् संवृष्ट्य संह्रस्यास्मनि स्वापयित । यथाह द्रविद्धाष्ट्रायः—'संहरणाद्वा संवरणाद्वा सात्मीभावाद्वायः संवर्णः' हित । सह सर्वाण वागावीनि संवृष्ट् , प्रयाणकाले हि स एव सर्वाणी- म्व्याणि संगृह्मोत्कामतीति । सेवं संवर्णं वृष्टिवायौ प्राणे च वशाशागतं सगहशंयित यथा, एवं स्नीवात्मिन बृंहणक्रियया ब्रह्मवृष्टिरमृतस्वाय फलाय कल्पत इति । तदेतेषु त्रिव्विष पक्षेष्ट्यात्मवर्श्वनोपासनावयः प्रधान-कर्माण्यपूर्वविषयस्वात् स्तुतशस्त्रवत् ।

#### भामती-व्याख्या

(छां. ३।१८।१) यहाँ पर ब्रह्मरूपता का जिसमें आरोप किया है, ऐसे मन का अनुचिन्तन जब किया जाता है—'यह जो हमारा मन है, वही ब्रह्म है'। तब इसे अध्यासानुचिन्तन कहते हैं और जब मन की उपेक्षा कर ब्रह्म का अनुचिन्तन किया जाता है—यह हमारा मन नहीं अपितु ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्मप्रधानक अनुचिन्तन को सम्पत् कहा जाता है, जैसे अब्रह्मभूत जीव के लिए कहा गया है—"ब्रह्मोत्युपासीत"।

अथवा क्रिया-विशेष के सम्बन्ध से ब्रह्म-ज्ञान में विधेयता का निर्वाह हो सकता है, जैसे "वायविव संवर्गः, प्राणो वाय संवर्गः" (छां ४।३।१-३)। अर्थात् बाह्य (अन्तरिक्षस्थ) वायु देवता प्रलय के समय अन्यादि पदार्थों को अपने में संवर्जित या उपसंहत कर लेता है, जैसा द्रविडाचार्य ने कहा है — "संहरणाद्वा संवरणाद्वा सात्मीभावाद वायुः संवर्गः"। बाह्य वायु के समान ही शरीर के अन्दर की प्राणसंज्ञक वायु भी संवर्ग है, वयों कि वह वागादि सभी इन्द्रियों का संवर्जन करती है। अर्थात् प्राण मृत्यु के समय सभी इन्द्रियों को अपने में समेट कर शरीर से उत्क्रमण करता है। बाह्य वायु और प्राण में यह संवर्ग दृष्टि दसों दिशाओं में व्याप्त अन्नादत्व का दर्शन प्रस्तुत करती है।

उसी प्रकार जीवातमा में बृंहण ( शरीर को संविधित करना ) क्रिया को देख कर जीव में ब्रह्म-दृष्टि अमृतत्वहृत फल प्रदान करती है। सम्पद्, अध्यास और क्रिया-विशेष के द्वारा जीव में ब्रह्म-दृष्टि अमृतत्वहृत फल प्रदान करती है। सम्पद्, अध्यास और क्रिया-विशेष के द्वारा जीव में ब्रह्म-दृष्टि'—ये तीनों उपासनाएँ अपूर्वविषयक होने के कारण वैसे ही प्रधान कर्म मानी जाती हैं, जैसे स्तुत और शास्त्र [ मीमांसा-दर्शन के द्वितीय अध्याय में कहा गया है—"स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावद् देवताभिधानत्वात्" ( जै. सू. २।१।१३ )। "आज्यैः स्तुवते", "प्रयुगं शंसित"— इत्यादि विधि वाक्यों के द्वारा 'स्तुत' और शास्त्र का विधान किया गया है। साम-गान-युक्त मन्त्रों के द्वारा देवता के गुण-गान को स्तोत्र और अप्रगीत मंत्रों के द्वारा देवता के गुणों का अभिधान शस्त्र कहलाता है। उसके विषय में पूर्व पक्षी ने कहा है कि वे दोनों प्रधान कर्म नहीं, अपितु गुणकर्म हैं, क्योंकि वे देवताभिधान के द्वारा वैसे हो

निष्टृत्तिफलभवणान्युपरुध्येरन् । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव मवति' ( मुण्ड० ३।२।९ ) इति चैध-मादीनि तद्भावापत्तिवचनानि संपदादिपक्षे न सामञ्जस्येनोपपद्मरन् । तस्माश्च संपदा-दिक्यं ब्रह्मात्मैकत्वविद्यानम् । अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या । कि तर्हि ? प्रत्यक्षाद्विप्रमाणविषयवस्तुवानवद्वस्तुतन्त्रा । प्वंभृतस्य ब्रह्मणस्तज्वानस्य

आरमा तु द्रव्यं कर्मणि गुण इति संस्कारो वाऽऽत्मनो वर्शनं विधीयते । यथा दर्शपूर्णे-मासप्रकरणे पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवतीति समान्नातं प्रकरणिना च गृहीतमुपांशुयानाङ्गभूताज्यद्रव्य-संस्कारतयाऽवेक्षणं गुणकर्मं विधीयते, एवं कर्तृत्वेन कत्वञ्जमूते आत्मन्यात्मा दा अरे द्रष्टव्य इति बर्शनं गुणकर्मं विधीयते । 'येस्तु द्रश्यं चिकीष्यंते गुणस्तत्र प्रतीयेत' इति न्यायात् , अत आह 🖚 न वेदं ब्रह्मात्मेकस्वविज्ञानम् इति 🕸 । कुतः, 🐞 सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मेकस्वविज्ञाने इति 🕸 । वर्शपूर्णमासप्रकरणे हि समाम्नातमाज्यावेक्षणं तदकुमृताज्यसंस्कार इति युज्यते । न चात्मा वा अरे द्रष्टच्य इत्यादि कस्यचित् प्रकरणे समाम्नातम् । न चानारभ्याधीतमपि यस्य पर्णमयी जुहुर्भवतीस्पव्यमि-

भाभती-व्याख्या

देवता में संस्कार उत्पन्न करते हैं, जैसे 'याज्या' मन्त्र, अत एव याज्या मन्त्र (ऋग्विषेष) का उच्चारण गुणकर्म माना गया है। भाष्यकार कहते हैं—"याज्या देवतोपलक्षणार्था" (जै. सू. २।३।१५)। इस पूर्व पक्ष का खण्डन करते हुए सिद्धान्त स्थापित किया गया है - "अपि वा श्रुतिसंयोगात् प्रकरणे स्तौतिशंसती क्रियोत्पत्ति विदघ्यातां" ( जै. सू. २।१।२२ ) । यहाँ 'श्रुति' पद शक्ति वृत्ति का बोधक है, अतः 'स्तौति' और 'शंसित'—इन दोनों घातुओं की शक्ति स्तुतिरूप अर्थ (देवतागत गुणी के प्रकाशन ) में है। गुण-प्रकाशन का कोई दृष्ट फल नहीं, अतः क्रियोत्पत्ति (अपूर्वं का उत्पादनं ) ही मुख्य फल है। अपूर्वार्यंक कर्म प्रधान कर्म होता है ।।

अथवा आत्म-दर्शन को गुण कर्म कहा जा सकता है, क्योंकि दर्शनरूप कर्म ( किया ) का विषयीभूत आत्मा कर्मी का अङ्ग है, उसी का दर्शनरूप संस्कार 'द्रष्टव्यः' पद के द्वारा विहित है। बैसे दशैपूर्णमास के प्रकरण में पठित "पत्न्यविक्षतमाज्यं भवति"—इस वाक्य के द्वारा जिस आज्य ( घृत ) द्रव्य का दर्शनरूप संस्कार विहित है, वह आज्य दर्शपूर्णमास-घटक उपांशुयाज नाम के कमें की हिव है- "सर्वस्म वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यद् ध्रुवाया-माज्यम्" (तै. ज्ञा. ३।३।४।४)। 'ध्रुवा' नाम के पात्र में रखा हुआ घृत साधारण द्रव्य होने के कारण उपांशुयाज का द्रव्य माना गया है। यजमान की पत्नी के द्वारा उसका निरीक्षण उस बाज्य का संस्कार गुणकर्म है। वैसे ही सभी कर्मों में अपेक्षित कर्ता आत्मा द्रव्य है, उसी का ''आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः'' (बृह॰ २।४।४) इस अनारम्याधीत वाक्य के द्वारा दर्शनरूप संस्कार कर्म विहित है, ऐसे संस्कार कर्मों को गुण कर्म कहा गया है— "यैस्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यते गुणस्तत्रं प्रतीयत" (जै. सू. २।१।८)। अर्थात् जिन संस्कार कर्मी के द्वारा कोई द्रव्य संस्कार्यत्वेन आकाक्षित होता है, उन कर्मों को गुण कर्म कहते हैं।

समाधान - इस प्रकार आशिङ्कत आत्मदर्शन की सम्पदादिरूपता का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"न चेदं ब्रह्मात्मेकत्विवज्ञानं सम्पद्रूपम्"। जीव-ब्रह्म का एकत्व-दर्शन सम्पदादिरूप नहीं माना जा सकता क्योंकि "सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मेकत्व-विज्ञानेऽभ्युषगम्यमाने "तत्त्वमिस" ( छां. ६।६।७ ) इत्यादि पदसन्दर्भः पीडचेत" । आशय यह है कि दर्शपूर्णमास के प्रकारण में पठित आज्यावेक्षण दर्शपूर्णमास कमें के अङ्गभूत आज्य का संस्कार कर्म है-यह तो युक्ति-संगत है. किन्तु "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" -यह वाक्य किसी भी कर्म के प्रकरण में पठित नहीं, अतः कर्मा क्रुभूत द्रव्य का संस्कार क्यों कर होगा ? कयाचिच्यत्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्। न च विदिक्रियाकर्मत्वेन कार्यानु-वेशो ब्रह्मणः, 'बन्यदेव तद्विदितादयो अविदिताद्घि' (केन॰ १।३) इति विदिक्रिया-

#### भामती

वरितकतुसम्बन्धजुहृहारेण जुहृ १वं कृतुं स्मारयहाक्येन यथा पर्णतायाः कृतुशेषभावभाषावयति, एवमास्मान्व्यित्विष्ट्तकतुसम्बन्धो येन तह्शंनं अत्वक्तं सवास्मानं कृत्वयं संस्कुट्यात् । तेन यद्ययं विधिस्तथापि सुंबर्णं भार्थामितिवव् विनियोगभङ्गेन प्रधानकर्मेवापूर्वविषयस्वात् गुणकर्मेति स्वधीयस्त्यतेव्दूषणमनिभिधाय सर्वपक्षसाधारणं दूषणमृक्तम्, तबितरोहितायंतया न व्यास्थातम् । किञ्च ज्ञानिकयाविषयस्वविधानमस्य वहुषुतिविषयमित्याह ॥ न च विविकिया इति ।

#### भामती-व्याख्या

यद्यपि कर्म के प्रकरण में अपठित (अनारक्याधीत) वाक्य के द्वारा विहित पदार्थ भी कर्म का अङ्ग हो सकता है, जैसे "यस्य पर्णस्यी जुहुर्भवित" (तै. सं. ३।४।७।२) इस वाक्य के द्वारा जिस 'जुहू' पात्र के उद्देश्य से पर्णता [ 'पलाशे किशुकः पर्णो वातपोथः"—इस अमर-कोय के अनुसार यहाँ पलाश वृक्ष का नाम पणं है, अतः जुहू बनाने के लिए पलाश की स्कड़ी ] का विधान किया गया है। जुहू के बिना कोई याग सम्पन्त नहीं हो सकता, अतः जुह का याग से अन्यभिचरित सम्बन्ध होने के कारण जुहू के प्रकृतिभूत पर्ण (पलाश वृक्ष के काष्ठ ) में यागाङ्गत्व पर्यवसित हो जाता है । तथापि आत्मा का याग के साथ वैसा अध्यिभि-चरित सम्बन्ध न होने के कारण आत्मदर्शन में यागाङ्गत्व प्राप्त नहीं होता । अतः "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः"-यह वाक्य यदि विधि-वाक्य है, तब इसके द्वारा विहित दर्शन की वैसे ही गुण-कर्म न मानकर प्रधान कर्म माना जायगा, जैसे -सुवर्ण-धारण । ["तस्मात् सुवर्णं हिरण्यं भार्यम्, सुवर्णं एव भवति, दुर्वर्णोऽस्य भ्रातृब्यो भवति" (तै. ब्रा. २।२।४।४ ) इस अनारम्याधीत वाक्य के द्वारा विहित सोभन वर्णवाले सुवर्ण का धारण (कड़ा, मुद्रादि का हाथ और कान आदि में पहनना ) गुण कर्म है ? अथवा प्रधान कर्म ? ऐसा सन्देह होने पर पूर्वपक्षी ने कहा है-"अद्रव्यत्वात् शेषः स्यात्" (जै. सू. ३।४।२४)। अर्थात् इस कर्म का कोई विशेष द्रव्य (हिंव ) और देवता निर्दिष्ट नहीं, अतः प्रधान कर्म न होकर सुवर्ण-धारण सभी कर्मी का शेष (अङ्गभूत गुण कर्म) है। सिद्धान्ती ने उस पूर्व पक्ष का खण्डन करते हुए कहा है— "अप्रकरणे तु तद्धमंस्ततो विशेषात्" (जै. सु. ३।४।२६)। अर्थात् सुवर्ण-धारण न तो किसी कमं के प्रकरण में पठित है और न इसका कमें के साथ अध्यभिचरित सम्बन्ध है, अतः यह गुण कर्म न होकर पुरुष का धर्मभूत प्रधान कर्म है।] किसी कर्म के साथ सुवर्ण-धारण का विनियोग न होकर पुरुष के साथ विनियोग (अङ्गाङ्गीभाव) होता है। उसका फल परमापूर्व के द्वारा भ्रातृष्य (शत् ) की दुर्वर्णता होती है। इसी प्रकार "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः"—इस वाक्य से विहित आत्मदर्शन गुण कर्म न होकर प्रधान कर्म ही होगा — यह दोष अत्यन्त स्थूल और प्रसिद्ध होने के कारण भाष्यकार के द्वारा उद्भावित न होकर "तत्त्वमिस"-इत्यादि वावयों का जो विरोधोद्भावन हुआ है, वह नितान्त स्पष्ट है कि उपासनादि में उपास्य, उपा-सक और उपासना का भेद अनिवार्य है, किन्तु "तत्त्वमिस"—इत्यादि वाक्य सर्वथा भेद का संहार कर रहे हैं, अतः एकत्व-ज्ञान को सम्पदादिरूप न मानकर तत्त्व-साक्षात्कारात्मक ही मानना आवश्यक है।

'ब्रह्म वेद'— इत्यादि वाक्यों के द्वारा विदि (वेदन) क्रिया की कर्मता ब्रह्म में प्रतिपादित है। क्रिया का विधान होता है, ज्ञान का नहीं, अतः विदि किया की विधि के द्वारा ब्रह्म का कार्यानुप्रवेश हो जायगा'—ऐसी शक्का नदीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म को

कर्मत्वप्रतिषेधाद् , 'येनेदं सर्वं विजानाते तं केन विजानीयात्' ( युह् र र १४।१६ ) इति ख । तथोपास्तिक्रयाकमैत्वप्रतिषेधोऽपि भवति — 'यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युचते' इत्यविषयत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य, 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते' ( केन० ११४ ) इति । अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वानुपपितिरिति चेत्, — नः अविद्याकिएत् भेद्- निवृत्तिपरत्वाच्छास्तस्य । न हि शास्त्रमिदंतया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपाद्यिषति । किं तर्हि ? प्रत्यगात्मत्वेनाविषयत्या प्रतिपाद्यद्विद्याकिएतं वेद्यवेदनादिभेद- मपनयति । तथा च शास्त्रम्—'यस्याऽमतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविद्यातं

#### भामती

शकुते क्ष अविषयस्य इति क्ष । सत्र शास्तिकमंणि बेतालीवय इति भावः । निराकरोति क्ष्मण । कृतः ? क्ष अविद्याकित्यसेवित्वृत्तिविषयस्याद् इति क्ष । सर्वमेव हि बावयं नेवन्तया वस्तुभेवं बोधयितुमहँति, न हीक्षुक्षीरगुडादीनां मधुररसभेवः शक्य आख्यातुम्, एवमस्यत्रापि सर्वत्र प्रद्ययम् । तेन
प्रमाणान्तरितदे लौकिक एवार्षे यदा गतिरीदृत्ती शब्दस्य, तदा केव कथा प्रस्थगारमस्यलीकिके ? अदूरविप्रक्षेण तु कथित्रत् प्रतिपादनिमहापि समानम् । स्वस्यदार्थो हि प्रमाता प्रमाणावीनया प्रसिरया प्रमेवं
धदादि व्याप्नोतीस्यविद्याविलसितम् । तदस्याविषयीभूतोवासीनतस्यवार्थप्रस्थगारमसामानाधिकरक्येन प्रमान्
तुत्वाभावाद् तिस्रवृत्तौ प्रमाणादयस्तिको विधा निवर्शन्ते । न हि पक्तुरवस्तुस्व पाष्ट्रपाकप्रवाति वस्तुसन्ति भवितुमहँनतौति । तथा हि—

विगलितपराग्वृत्यर्थस्यं प्रवस्य तदस्तदा
ः स्थमिति हि पदेनेकार्थस्ये स्वमिस्यपि यस्पदम् ।
तदिप अत्तदा गरबेकार्य्यं विश्वद्वचिवास्मतां
स्यजति सकलान् कर्तृस्वादीन् पदार्थमलाक्षिजान् ॥

#### भामती-व्याख्या

विदि क्रियां का कर्म मानने पर 'अन्यदेव तद्विदित।दथो अविदितादिध'' (केन. १।३) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म में विदि क्रिया की कर्मता का निषेध कर दिया गया है। 'ब्रह्म यदि किसी ज्ञान का विषय नहीं, तब सर्वथा अज्ञेय ब्रह्म में आस्त्रयोनित्व ( शास्त्र-प्रतिपादि-तत्व ) क्योंकर सम्भव होगा—यह शङ्का की जा रही है— "अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनि-त्वानुपपत्तिः" । छोटे-से भूत को भगाने के लिए शान्ति कर्म आरम्भ किया था, देखते क्या है कि सामने उससे बड़ा खबीस मुँह फाड़े खड़ा है। चिन्ता की बात नहीं, उसे भी भगाने का मन्त्र पढ़ दिया गया है—"न, अविद्याकल्पितभेदिनवृत्तिविषयस्वात्"। जैसे इक्षु (ईख) क्षीर (दूध) और गुड़ादि के माधुर्य का अन्तर किसी भी बाक्य से नहीं कहा जा सकता, दैसे ही लोकोत्तर आनन्द की उत्ताल तरङ्गोवाले उस महासागर (भूमा तस्व) का यथावत प्रतिपादन किसी भी वान्य से नहीं किया जा सकता, केवल (अदूरविप्रक्षं) लक्षणादि के द्वारा बहा के सूचक शास्त्रों को ब्रह्म में प्रमाण मान कर उसे शास्त्रप्रमाणक कह दिया गया है। यह जो कहा जाता है कि त्वम्पदार्थभूत जीव प्रमाता है, वह प्रमाणाधीन प्रमिति के माध्यम से घटादि प्रमेय वर्ग को व्याप्त करता है। वह कथन पूर्णतया अदिद्या-विलसित है, क्योंकि 'अहं घटं जानामि'-यहाँ अस्मत्पदार्थंभूत प्रत्यगात्त्रा और शुद्ध चैतन्य का सामानाधि-करण्य प्रतीत होता है, किन्तु शुद्ध चैतन्य किसी भी प्रमा का विषय नहीं होता, तब उसमें प्रमातृत्व क्योंकर होगा ? प्रमाता के विना प्रमाता, प्रमाण और प्रमा—ये तीनों वैसे ही अनुपपन्न हो जाते हैं, जैसे पक्ता (पाचक पुरुष) के विना पाक्य, पाक और पचन का वास्तविक सद्भाव नहीं रहता। इस तथ्य का प्रकाश इस क्लोक के द्वारा किया जा सकता है-

षिजानतां विद्यातमविजानताम् (केन २१६) 'न दृष्टेद्वंष्टारं पद्येः', 'न विद्यातेविद्यान्तारं विजानीयाः' (बृह० ३१४१२) इति चैवमादि । अतो अविद्याकित्पतसंसारित्वनिवर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वक्षपसमर्पणाम्न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः । यस्य तृत्पाद्यो मोक्षस्तस्य मानसं, वाविकं काथिकं वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम् । तथा विकार्यत्वे चः तयोः
पक्षयोमीक्षस्य भ्रवमनित्यत्वम् । न हि दृष्ट्यादि विकार्यं उत्पाद्यं वा घटादि नित्यं दृष्टं

#### भामती

हस्यान्तरहलोकः । अत्रैवार्षे अतीवदाहरित क्ष तथा च शास्त्रं, यस्यामतम् इति क्ष । प्रकृतमुपसंहरित क्ष अतोऽविकल्पित इति क्ष । परपक्षे मोक्षस्यानित्यतामापावयति — क्ष्यस्य तु इति क्ष । कार्यमपूर्वं भागादिन्यापारअन्यं तमपेक्षते मोक्षः स्वोत्पत्ताविति । क्षतयोः पक्षयोः इति किर्वत्यंविकार्यंयोः । क्षणिकं क्षानमात्वेति बौद्धाः । तथा च विशुद्धविज्ञानोत्पादो मोक्ष इति निर्वत्यों मोक्षः । अन्येषां तु संसाररूपा-बस्यामपहायया कैवस्यावस्थावातिरात्मनः स मोक्ष इति विकार्यो मोक्षः, यथा पयसः पूर्वावस्थापहानेनाव-स्थान्तरप्राप्तिविकारो दथीति । तवेत्योः पक्षयोरितत्यता मोक्षस्य, कार्यस्वाव्, विषयराविवत् । अय

भामती-व्याख्या

विगलितपराग्वृत्त्यर्थंत्वं पदस्य तदस्तदा त्विमिति हि पदेनैकार्थत्वे त्विमित्यपि यत्पदम् । तदिष च तदा गत्वैकार्थ्यं विशुद्धिचदारमतां त्यजिति सकलान् कर्तृत्वादीन् पदार्थंमलान् निजान् ॥

[ 'तत् त्वमिस'—यहाँ पर प्रत्यक्पदार्थं की पराक्त्वेन वृत्तिता (विद्यमानता ) सम्भव नहीं, तब तत्पद की उसमें वृत्ति ( शक्ति ) नहीं हो सकती, वर्गोंक त्वम्पदार्थं तत्पदार्थं से अभिन्न या विश्व होकर रह जाता है। तब आत्मा अपने में आरोदित सक्छ कर्तृत्वादि (प्रमातृत्वादि) धर्मों का परित्याग कर डालता है। इसी अर्थं ( ब्रह्मगत फल-व्याप्यताभाव के प्रदर्शन ) में श्रुति प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—"यस्यामतं तस्य मतम्, मतं यस्य न वेद सः" ( केनो. २।३ )। [ जिस व्यक्ति को 'ब्रह्म अमतम्' ( ज्ञानाविषयः ) ऐसा निश्चय है, उस व्यक्ति को ही मतम् ( सम्यक् निश्चय ) है। उसके विपरीत जिस व्यक्ति को 'ब्रह्म सतम्' ( ज्ञानस्य विषयः ) ऐसा निश्चय होता है, वह ब्रह्म का वस्तुस्वरूप नहीं समझ पाया ]। प्रकरण का उपसंहार किया जाता है—"अतोऽविद्याकत्विपतसंसारित्वनिवर्तनेन न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः"।

परकीय पक्ष में मोक्ष की अनित्यतापत्ति का उद्भावन करते हैं—"यस्य तूत्पाद्यो मोक्षः, तस्य कार्यम् अपेक्षते"। यहाँ 'कार्य' पद से यागादि-जन्य अपूर्वं निविक्षत है, मोक्ष अपनी उत्पत्ति में उसी अपूर्वं को अपेक्षा करता है। 'तयोः पक्षयोः" का अर्थ है—'निर्वर्यं-विकार्यपक्षयोः। 'माक्षस्य ध्रुवमनित्यत्वम्, न हि दहवादि विकार्यमुत्पाद्यं वा घटादि नित्यं दृष्ट छोके"। निर्वर्त्यं (उत्पाद्य) और विकार्यं पक्षों का उदाहरण यह है—(१) बौद्धगण क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं, उनके पक्ष में विज्ञान-सन्तित में उत्पद्यमान विश्वद्ध विज्ञानक्षणों को मोक्ष माना जाता है, अतः वह मोक्ष निर्वर्त्यं है। [चित्त या विज्ञान में क्लेशावरण और ज्ञेयावरण—ये दो प्रकार के मल माने जाते हैं, उनकी निवृत्ति ही चित्त की विश्वद्धता है—"धर्माभावोपलिक्षिश्च निःक्लेशविश्वद्धता"। (महायान सू. १३।१६)। बौद्ध-निकार्यों के विविध निर्वाणवाद हैं, उनका दिग्दर्शन मूमिका में देखा जा सकता है ]।

अन्य बाचार्यों के मत में संसाररूप अवस्था छोड़ कर कैवल्यावस्था को आत्मा वैसे ही प्राप्त करता है, जैसे सुवर्ण पिण्डावस्था को छोड़ कर कटकादि में विकृत होता है। यह अवस्थान्तर-प्राप्तिरूप मोक्ष वैसे ही विकार्य है, जैसे दूध का अपनी पूर्वावस्था को छोड़ कर लोके । न चाष्यत्वेनापि कार्यापेक्षाः स्वात्मस्यकपत्वे सत्यनाप्यत्वात् । स्वक्पव्यतिरिः क्तत्वेऽपि ब्रह्मणो नाप्यत्वं, सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वकपत्वात्सवंण ब्रह्मणः, आकाश-स्येव। नापि संस्कार्यो मोक्षः, येन व्यापारमपेक्षेत। संस्कारी हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्याहोबापनयनेन वा ? न तावद् गुणाधानेन संभवति; मनाधेयातिशय-

'यडतः परो दिवो ज्योतिर्वीप्यते' इति अतेर्वज्ञाणो विकृताविकृतदेशभेवावनमावविकृतदेशमञ्जूषासिक्याः सनादिविधिकार्थ्या भविष्यति । तदा च प्राप्यकर्मता वद्मण दृश्यत आह 🛞 न चाप्यस्थेनापि इति 🏶 । अन्यदम्येन विकृतदेशयरिहाण्याऽविकृतदेशं प्राप्यते । तद्ययोपवेलं जलविरतिवहलवयसकलोसमालायर-स्परास्फालनसमुल्लसःफेनपुञ्जस्तवकतया विकृतः, मध्ये तु प्रशान्तस्रकहल्लोलोपसर्गः स्वस्यः स्थिर-तयाऽविकृतस्तस्य मध्यमविकृतं पौतिकः पोतेन प्राप्नोति । जीवस्तु ब्रह्मैबेति कि केन प्राप्यतो, भेदाखय-स्वात् प्राप्तेरित्यर्थः । अथ जीवो अधुागो भिन्नस्तवापि न तेन ब्रह्माध्यते, ब्रह्मागो विभृत्वेन नित्यप्रासस्वा-बिस्याह 😸 स्वक्पव्यतिरिक्तस्वेऽपि इति 🕾 । संस्कार्यंकर्मतामपाकरोति 😁 मापि संस्कार्यं इति 🕸 । ह्यो हि संस्कार्यता, गुणाधानेन वा यथा बीजपूरकुसुमस्य लाक्षारसावसेकस्सेंज हि तत् कुसुमं संस्कृतं लाक्षासवर्ण फलं प्रभूते । बोवायमयेन या यथा मलिनमावर्शतलं निष्यृष्टमिष्टकाचूर्णेनोद्भासितआस्वरार्ध

भामती-स्याख्या

अवस्थान्तर की प्राप्ति दिधरूप विकार है। इन दोनों पक्षों में घंट और दिध के समान मोक्ष में अनित्यत्व सिद्ध होता है।

शहा-मोक्ष यदि उत्पाद्य या विकार्य नहीं, तब प्राप्य तो अवश्य है, क्योंकि "अध यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विण्वतः पृष्ठेषु" ( छां. ३।१३।३ ) इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध पर आत्मा के दो ( विकृत और अविकृत ) देश प्रतीत होते हैं। उनमें अविकृत देश की प्राप्ति उप सना-विधि की देन है, वही मोक्ष है, अतः मोक्ष में प्राप्य कर्मता स्थिर होती है।

समाधान - भाष्यकार ने उक्त पक्ष का खण्डन करने के लिए कहा है-"न चाष्यत्वेनापि कार्यापेक्षा, स्वात्मरूपत्वे सत्यनाप्यत्वात्"। तात्पर्य यह है कि अन्य वस्तु अन्य साधन के द्वारा विकृत देश को छोड़ कर अविकृत देश को प्राप्त होती है, जैसे जलिय ( महासागर ) अपने तट के समीप अत्यन्त चपल और उत्ताल तरङ्गाविलयों के परस्पर आस्फालन (टकराहट) से फीनल अवस्था में विकृत होता है और वही मध्य भाग में जा कर सकल कल्लोल ( उछल-कूद ) को छ।ड़ कर नितान्त प्रशान्त होता है। नाविक अपने नौका यान के द्वारा उसी प्रशान्त क्षेत्र को प्राप्त करता है, किन्तु जीव तो ब्रह्मरूप ही है, अतः वह किस अन्य पदार्थं को प्राप्त करेगा ? प्राप्ति क्रिया सदैव प्रापक और प्राप्य के भेद की अपेक्षा करती है, प्रकृत में प्रापक (जीव) और प्राप्य (ब्रह्म) का भेद न होने के कारण प्राप्ति सम्भव नहीं, फलतः मोक्ष में प्राप्य कर्मता क्योंकर बनेगी ? यदि जीव को बहा से भिन्न भी मान लिया जाय, तब भी वह प्राप्य नहीं हो सकता, क्योंकि लोक में प्राप्य वही माना जाता है, जो कभी अप्राप्त हो, ब्रह्म तो विभु होने के कारण सदैव प्राप्त है — "स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेऽपि ब्रह्मणो नाष्यत्वम्, सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वान्' ।

मोक्ष में संस्कार्यकर्मता का अपाकरण किया जाता है—''नापि संस्कार्यो मोक्षः''। संस्कार्यं कर्मता दो प्रकार की होती है—(१) गुण-विशेष की उत्पत्ति के द्वारा जैसे—

कुसुमे बीजपूरादेः यल्लाक्षाद्युपसिच्यते। तद्रपस्यैव संक्रान्तिः फले तस्येति वासना ॥ ( प्र. वा. भा. पृ. ३५८ ) बीजपूर (बिजौरा निम्बू) के फल को लाख के रस (पानी) से तर कर देने पर निजौरा ब्रह्मस्यकपत्थान्मोक्षस्य । नापि दोषापनयनेनः नित्य शुद्धब्रह्मस्यकपत्वान्मोक्षस्य ।

स्वात्मधर्म पव संस्तिरोभ्तो मोक्षः क्रिययात्मनि संस्क्रियमाणेऽभिव्यज्यते, यथाऽऽदशें निघर्षणिक्रियया संस्क्रियमाणे मास्वरत्वं धर्म इति सेत्, —नः क्रियाश्रय-त्वाजुपपत्तरात्मनः। यदाश्रया क्रिया तमविकुर्वतो नैवात्मानं समते। यदात्मा क्रियश

#### मामती

संस्कृतं भवति । तत्र न तावव् बह्माण गुणाधानं सम्भवति । गुणो हि बह्मणः स्वभावो वा भिन्नो ना ? स्वभावरचेत् कथमावेयस्तस्य नित्यत्वात् । भिन्नत्वे तु कार्य्यत्वेम मोक्षस्यानित्यत्वप्रसङ्गः । न च भेवे धर्मधिमभावो गवादववत् । मेडाभेदश्च व्युवस्तो विरोधात् । तवनेनाभिसन्धिमोक्तम् @ अनाषेयातिशय-बद्धस्वरूपस्वाम्मोचस्य ७ । द्वितीयं पक्षमपिक्षपति @ नापि वोवापनयनेन इति ७ । अञ्चुद्धिः सती वर्षेणे निवसंते, न तु ब्रह्माण असती नियसंनीया, नित्यनिवृत्तत्वादित्यर्थः ।

शक्ति @ स्वारमधर्म एव इति @ । ब्रह्मस्वभाव एव मोक्षोऽनाद्यविद्यामलावृत उपासनावि-क्रिययाऽरमिन संस्क्रियमाणेऽभिध्यज्यते, न तु क्रियते । एतदुक्तं भवति—निरयशुद्धस्वमारमनोऽसिद्धं, संसारावस्यायामविद्यामलिमस्वादिति । शक्तां निराकरोति @ न @ । कुतः ? @ क्रियाध्ययःवानुपवत्तेः @ । नाविद्या ब्रह्माध्यया, किन्तु जीवे, सा स्वनिर्वचनीयेत्युक्तं, तेन निरयशुद्धयेव ब्रह्म । अभ्युपेत्य स्वशुद्धि क्रियासंस्कार्यस्यं दूष्यते । क्रिया हि ब्रह्मसमवेता वा ब्रह्म संस्कुर्यात् , यथा धर्मजमिष्टकाचूर्णसंयोग-

### भामती-व्याह्या

का फल अन्दर से लाल हो जाता है। यहाँ फूल पर लालिमात्मक गुण का आधान किया जाता है, वह फूल की लालिमा फल के रस में परिणत हो जाती है। (१) दूसरा संस्कार दोषापनयन के द्वारा किया जाता है, जैसे मिलन दर्गण-तल पर इँट का चूर्ण रगड़ने से दर्गण संस्कृत अर्थात् निर्मल हो जाता है। ब्रह्म पर गुणाधानक्रप संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म पर जो गुण उत्पन्न किया जाता है, वह क्या ब्रह्म का स्वरूप है अथवा ब्रह्म से फिन्न थिद स्वभाव है, तब वह आधेय नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य ब्रह्म का स्वरूप भी नित्य ही है। संस्कार को ब्रह्म से भिन्न और उत्पाद्य मानने पर मोक्ष में अनित्यत्वापत्ति होती है। अत्यन्त भेद मानने पर संस्कार और ब्रह्म का वैसे ही धर्मधर्मिभाव नहीं बन सकता, जैसे गौ और अथव का। भेदाभेद-पक्ष का निरास पहले ही किया जा चुका है, क्योंकि वह परस्पर-विवद्ध है—इस आशय को मन में रखकर कहा है—"अनाचेयातिशयब्रह्मस्वरूप-वान्मोक्षस्य"। संस्कार के दोषापनयनरूप द्वितीय कल्प का निरास किया जा रहा है—"नापि दोषापनयनेन, नित्यशुद्धब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य"। आशय यह है कि दृष्टान्त-स्थल पर मल या ब्रश्चिद्ध वस्तुतः होती है, तब उसकी निवृत्ति हो सकी, किन्तु ब्रह्म पर अशुद्धि की सत्ता तीनों कालों में भी नहीं, तब नित्य असत् या निवृत्त वदार्थ की निवृत्ति क्योंकर होगी?

शक्द्वा-सूनक शब्द न होने पर भी यह शक्द्वा-भाष्य है—' स्वात्मधर्म एव संस्तिरोभूतो मोक्षः"। यद्यपि मोक्ष ब्रह्म-स्वभाव है, तथापि वह अनादि अविद्यारूप मल से आच्छत्र है, उपासनादि क्रिया के द्वारा आत्मा के संस्कृत हो जाने पर वह अभिव्यक्त हो जाता है। शक्द्वान्वादों का अभित्राय यह है कि आत्मा में नित्यशुद्धत्व सिद्ध नहीं, क्योंकि संसारावस्था में वह अविद्यारूप मल से युक्त होता है। उक्त शक्द्वा का निराकरण किया जाता है—"न"। किसी भी क्रिया के द्वारा ब्रह्म का संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि "क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः"। अविद्या भी ब्रह्म के आश्रित नहीं रहती, किन्तु जीव के आश्रित रहती है। अविद्या अनिर्वचनीय है—यह कहा जा चुका है। फलतः ब्रह्म नित्य शुद्ध ही है। ब्रह्म में अविद्यारूप अशुद्धि को मानकर क्रिया के द्वारा संस्कार्यत्व का निरास किया गया है, क्योंकि क्या क्रिया ब्रह्म के

विकियेत, सित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । 'अविकार्योऽयमुच्यते' ( भ. गी. २।२५ ) इति वैवमादीनि वाक्यानि बाक्येरन् । तचनिष्टम् । तस्मान स्वाध्या कियाऽऽत्मनः संभवति । सम्याध्यायास्तु कियाया अविषयत्वान्न तयाऽऽत्मा संस्क्रियते । नतु देहा-ध्यया क्वानाचमनयद्योपवीतादिकया कियया देही संस्क्रियमाणो दृष्टः, नः देहादिसंद्व-तस्यवाविद्यागृहोतस्यात्मनः संस्क्रियमाणत्वात् । प्रत्यक्षं हि स्नानाचमनादेदंहसमबा-विश्वम् । तथा देहाध्यया तत्संहत पव किथ्वविद्ययात्मत्वेन परिगृहीतः संस्क्रियत इति युक्तम् । यथा देहाध्यविकित्सानिमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य तद्यममानिन आरोग्यफलम् , अहमरोग इति बुद्धिकत्पचते । पर्व स्नानाचमनयद्योपवीतादिना अहं

#### भामती

विभागप्रचयो निरम्तर आवर्शतसमवेतोऽन्यसमवेतो वा । न तायद् ब्रह्मधर्मः क्रिया, तस्याः स्वाधय-विकारहेतुस्वेन ब्रह्मणो निश्यस्वव्याघातात् । अन्याध्यया तु कथमन्यस्योपकरोति, अतिप्रसङ्गात् । न हि वर्षणे निघृष्यमाणे मणिविशुद्धो वृष्टः । क्ष तच्चानिष्टम् इति क्ष । तदा खाधनं परास्त्रःशित । अन व्यक्तिचारं चोवयित क्ष ननु वेहाध्ययया इति क्ष । परिहरित क्ष न, वेहसंहतस्य इति क्ष । अनाद्यनिविध्याविद्योग्याविद्योग्याविद्यानि क्षित्र च क्षेत्रश्च इति चावकते । स च स्थूलसूचमधरीरेन्द्रियाविसंहतस्तरसङ्गात-मध्यपतितस्तवभेदेन।हमितिप्रस्ययविवयीभूतोऽतः घरोराविसंस्कारः घरोराविधमीऽन्यात्मनो भवति, तद-भेदाध्यवसायात् । यचाऽङ्गरागधर्मः सुगन्धिता कामिनीनां व्यपविद्यते । तेनात्रापि यदाविता क्रिया साव्यवहारिकप्रभाणविवयोक्तता तस्यव संस्कारो नान्यस्येति न व्यभिचारः । तस्वतस्तु न क्रिया न

#### भामती-व्याख्या

आश्रित होकर वैसे ही ब्रह्म को संस्कृत करती है, जैसे आदर्श-तल पर इष्टिका-चूर्णका निर-न्तर संयोग-विभाग-प्रचयरूप घर्षण ? अथवा अन्य वस्तु में रहकर क्रिया ब्रह्म को संस्कृत करती है ? क्रिया ब्रह्म का धर्म नहीं हो सकती, न्योंकि वह नियमतः अपने आश्रय को विकृत करती है, यदि ऐसा मान लिया जाय, तब ब्रह्मगत नित्यत्व-प्रतिपादक श्रुतियों का विरोध होता है। ब्रह्म से अन्य पदार्थ में रहनेवाली क्रिया के द्वारा ब्रह्म संस्कृत नहीं हो सकता. अन्यया दर्पण पर इष्टिका-चूर्ण रगड़ने पर स्फटिक मणि भी संस्कृत हो जायगी, किन्तु वैसा कभी लोक में देखा नहीं जाता। ''तच्चानिष्टम्'' - इस भाष्य में 'तत्' पद के द्वारा ब्रह्मगत अति-त्यत्व का बाध गृहीत होता है, अर्थान् ब्रह्मगत अनित्यत्व का बाध किसी को भी अभीष्ट नहीं। 'यदाश्रिता किया भवति, तथा तदेव संस्क्रियते'—इस नियम के व्यभिचार की शङ्का की जा रही है-"ननु देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिकया क्रियया देही संस्क्रियमाणो दृष्टः"। उक्त शङ्का का परिहार किया जा रहा है - "न, देहादिसंहतस्यैवात्मनः संस्क्रियमाणत्वात्"। अर्थात् देह-तादात्म्यापन्न आत्मा ही स्नानादि क्रिया का कत्ती (आश्रय) और वही उसके फल का भोक्ता माना जाता है, अतः उसकी क्रिया से वह (विशिष्ट) आत्मा संस्कृत होता है, शुद्ध ब्रह्म नहीं, क्योंकि अनादि और अनिवंबनीय अविद्याह्म उपाधि से युक्त ब्रह्म को जीव, क्षेत्रज्ञादि पदों के द्वारा अभिहित किया जाता है। वह स्थूल शरीर एवं इन्द्रियादि-घटित सक्ष्म शरीर से विशिष्ट होता है। देहादि संघात के मध्य में निविष्ट वह देहादि-तादा-रम्याध्यास के कारण देहादि की 'अहम्' ही मानता है, इस प्रकार शरीर का संस्कार शरीर-विशिष्ट आत्मा का वैसे ही माना जाता है, जैसे कामिनी के शरीर पर मले हुए चन्दन-चूर्ण की सुगन्धि का व्यवहार कामिनी में होता है. फलतः व्यावहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा स्नानादि क्रिया जिस आश्रय में देखी जाती है, वह संस्कृत होता है, उक्त नियम में किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं होता। तत्त्वतः (पारमाधिक दृष्टि से ) प्रथक

शुद्धः संस्कृत इति यश्र बुद्धिकत्पद्यते स संस्क्रियते । स च देद्देन संहत प्व । तेनैव शहंकर्षा ऽहं प्रत्ययविषयेण प्रत्ययिना सर्वाः क्रिया निवर्त्यम्ते । तत्फलं च स प्वाश्नातिः; 'तयोरम्यः पिष्पलं स्वाह्यस्वनश्नक्षम्यो अभिचाकशीति' ( मुण्ड० शश्र ) इति म । तथा च 'प्को देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माच्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' ( श्वेता० ६११ ) इति, 'स पर्यगाच्छुकमकायमञ्जयमः स्नाविरे शुद्धमपापविद्धम्' ( ईशा० ८ ) इति चेतो मन्त्राचनाधेयातिश्वतां नित्यशुद्धतां च ब्रह्मणो दर्शयतः । ब्रह्ममावश्च मोक्षः । तस्माच संस्कार्योऽपि मोक्षः । अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्यं केनचिद्शियतुम् । तस्माज्ञानमेकं मुक्त्वा क्रियाया

भामती

संस्कार इति । सनिवर्शनं तु क्षेत्रमध्यासभाध्य एव कृतस्थास्थानमिति नेह ध्यास्थातम् । क्ष तथोरम्यः विध्यसम् इति क्ष । अस्यो जीवात्मा, विध्यलं कर्मफलम् । क्ष्रमन्थनसम्य — इति क्ष । यरमात्मा । संहतस्यैव भोक्तृत्वमाह मन्त्रवर्णः । क्ष आत्मेन्द्रिय इति क्ष । अनुपहितशुद्धस्यभाववद्धाप्रवर्शनपरी मन्त्रौ पठित क्ष एको देवः इति क्ष । "क्षृत्र्यं" वीसिमत् , "अत्रणं" दुःसरहितम् , "अत्रणंविकमंताबतुष्ट्यो, पञ्चमी तु आविमाशीति यावत् । उपसंहरति क्ष तत्माद् इति क्ष । ननु मा भून्तिवर्श्यादिकमंताबतुष्ट्यो, पञ्चमी तु काजिवृ विधा भविष्यति यया मोक्षस्य कर्मता घटिष्यत इत्यत आह क्ष अतोऽन्यद् इति क्ष । एभ्यः प्रकारेभ्यो न प्रकारान्तरमन्यवस्ति, यतो मोक्षस्य क्रियानुप्रवेशो भविष्यति । एतदुक्तं भवति — जतसृणां विधानां मध्येऽभ्यतमतया क्रियाफलस्यं व्यासं, ता च मोक्षाद् व्यावर्श्यतमतया क्रियाफलस्यं व्याद्यां, ता च मोक्षाद् व्यावर्श्यतमत् व्यावर्श्यत्र प्रवृत्त्योऽ-

भामती-व्याख्या न कोई किया होती है और न तज्जन्य संस्कार। आध्यासिक दृष्टि का विशेष वर्णन "परत्र पूर्वदृष्टावभास"—इस भाष्य की व्याख्या में विविध उदाहरणों के द्वारा पहले किया जा चुका है, अतः यहाँ विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। "तयोरन्यः" इस श्रुति में 'अन्यः' का अर्थ जीव, 'पिप्पूलं' का अर्थ कर्म-फल और 'अनश्नन् अन्यः' का अर्थ बहा या परमारमा है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य में फल-भोक्तत्व नहीं होता, संहत, उपहित या विशिष्ट आत्मा में ही भोतृत्व का वर्णन मन्त्र वर्ण (संहिता-मन्त्र ) करता है -"आत्मा इन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः" ( कठो० १।३।४ ) अनुपहित या शुद्धस्वभावक ब्रह्मपरक दो मन्त्रों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—"एको देव: सर्वभूतेषु गृढ: सर्वेथ्यापी सर्वभूतान्तरात्मा" ( श्वेता. ६।११ )। द्वितीय मन्त्र में 'शुक्रम्' का अर्थ-दीप्तिमान् ( शत्कं ), 'अव्रणम्' का अर्थं दु:ख-रहित, 'अस्नाविरं' का अर्थं—अविगलित (अविनाशी) है। प्रकरण का उपसंहार किया जाता है—"तस्मान्न संस्कार्योऽपि मोक्षः"। यदि ऐसी शङ्का हो कि निर्वर्त्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्यरूप चार प्रकारों से भिन्न पाँचवीं कोई विद्या हो सकती है, जिसको लेकर मोक्ष में कर्मता / क्रियाश्रयता ) घट जायगी । तो वैसी शङ्का का निरास किया जाता है — "अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्यं केनचिद् दर्शयित्म"। अर्थात इन चार प्रकारों को छोड़ कर कोई पन्त्रम प्रकार ऐसा नहीं दिखाया जा सकता, जिसके द्वारा मोक्ष में किया की अपेक्षा सिद्ध की जा सके। 'यत्र-यत्र क्रियाफलत्वम्, तत्र-तत्र निर्वर्थंत्वादिचतुष्ट्यान्यतमत्त्रम्'—इस प्रकार की व्याप्ति पर्यवसित होती है, अतः प्रकृत ( ब्रह्मभावरूप ) मोक्ष में निर्वर्श्यत्वाद्यन्यतमता की निवृत्ति से क्रिया-जन्यत्व की निवृत्ति हो जाती है। यह जो शङ्का होती है कि यदि मोक्ष में किसी प्रकार की किया (कृति-साध्यता)

गन्बमात्रस्याप्यतुप्रवेश रह नोपपदाते।

न्तु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया न, वैलक्षण्यात् । क्रिया हि नाम सा, यत्र वस्तुः स्वरूपनिरपेक्षेव चोद्यते, पुरुषचित्तव्यापाराधीना च । यथा — 'यस्ये देवताये हिष्युं होतं स्यात् तां मनसा ध्यायेद्वषट् करिष्यन्' हित, 'संध्यां मनसा ध्यायेत्" (पे० ब्रा॰ ३।८।१) हित चैवमादिषु । ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसं, तथापि पुरुषेण कर्तुमकर्तुं -राटार ) इति चवमादिषु । स्थान चिन्तन यद्याप मानस, तथाप पुरुषण कतुमकतु मन्यथा वा कर्तु शक्यं; षुरुषतन्त्रत्वात् । झानं तु प्रमाणजन्यम् । प्रमाणं च यथाम्तवस्तुविषयम् , अतो झानं कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुमशक्यम् , केवलं वस्तुतन्त्रमेव
तत् । न चोदनातन्त्रम् । नापि पुरुषतन्त्रम् । तस्मान्मानसत्वे अपि झानस्य महद्वेतक्षण्यम् । यथा च 'पुरुषो वाव गौतमाग्निः' 'योषा वाव गौतमाग्निः' ( छान्दो० ५।७,
८।८ ) इत्यत्र योषित्षुरुषयोरिम् बुद्धिर्मानसी भवति । केवलचोदनाजन्यत्वात् क्रियेव सा

थामती

नर्वकानीस्पत उपसंहारव्याजेनाह 🐵 तस्माज् ज्ञानचेकम् इति 🐞 । अत्र ज्ञानं किया मानसी कस्मान्त विचिगोषरः, कस्माच्य तस्याः फलं निर्वस्यविश्वन्यतमं न मोक्ष इति चोवयांत 🖶 नमु शानम् इति 🖶 । परिहरति 🚳 न, बैलक्षण्यात् 🕾 । अयमर्थः —सत्वं ज्ञानं मानसी क्रिया, न स्वियं ज्ञानि फर्छ जनियतुः महंति, तस्य स्वयम्प्रकाञ्चतया विविक्रियाकर्मभावानुवयसेरिस्युक्तम् । तदेसस्मिन् बेलक्ष्ये स्थिते एव वैलवण्यान्तरमाह 🏶 क्रिया हि नाम सा इति 🏶 । "यत्र" विवये "वस्तस्वक्पनिरपेक्षेव बोद्यते" यदा देवतासम्प्रदानकहिवर्ग्रहणे देवतावश्तुस्वरूपानपेचा देवताध्यानक्रिया । यथा वा योविति अणिवस्स्वन-वेक्षाऽग्निबुद्धियां सा क्रिया हि नामेति योजना । न हि यस्यै देवतायै हिवर्गृहीतं स्यासां ज्यायेद्वचट्करि-व्यक्तिस्यस्माद्विषे: प्राग्देवताम्यानं प्राप्तं, प्राप्तं स्वयीतवेदान्तस्य विदित्तप्रवत्वयंतम्बन्धस्याधिगतहान्वस्थाय-

भागती-स्थास्या

ही नहीं, तब मोक्ष-सम्पादन करने के लिए उपदिष्ट शास्त्र एवं मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति अत्यन्त व्यर्थ हो जाती है। उस शङ्का का समाधान उपसंहार के बहाने किया जाता है—"तस्माज्ञा-नमेकं मुक्त्वा क्रियाया गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेश इह नोपपद्यते"।

ज्ञान को मानस किया क्यों न मान लिया जाय, वह विधि का विषय भी हो सकती है और उसके फलभूत मोक्ष में कथित चतुर्विधान्यतमत्व मी-ऐसी शङ्का उठाई जा रही है—"ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया"। उस शङ्का का परिहार किया जा रहा है—"न"। ज्ञान को मानस क्रिया नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें क्रिया से वैरुक्षण्य पाया जाता है। आशय यह है कि यह सत्य है कि ज्ञान भी एक मानस क्रिया है, किन्तु यह ब्रह्म में किसी प्रकार की फल उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण ज्ञानस्य विदि क्रिया का कर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार के वैलक्षण्य के रहने पर भी अन्य वैलक्षण्य प्रदर्शित किया जा रहा है—"क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षेव चोद्यते"। यहाँ 'यत्र' का अर्थ है—जिस विषय में, इस प्रकार यहाँ क्रिया का यह रुक्षण विवक्षित है—'यत्र विषये या वस्त्वनपेक्षा चोद्यते, तत्र विषये सा क्रिया'। जैसे देवतारूप सम्प्रदान के लिए हिव की ग्रहण क्रिया के अवसर पर "यस्यै देवतायै हिवर्गृहीतं स्यात् तां ध्यायेद् वषट् करिष्यन्" (ऐ. जा. ११।६।१) इस वाक्य के द्वारा जो ध्यान क्रिया विहित है, वह अपने विषयीभूत देवता की अपेक्षा नहीं करती, क्योंकि जेय वस्तु जान से पहले जैसे अपने स्वरूप में व्यवस्थित होती है, ध्येय वस्तु वैसी नहीं, सम्पदादि स्थलों पर अन्य वस्तु में ध्यान अन्य का ही होता है, जैसे योषित् (स्त्री) में अग्नि-भावना। देवता-ध्यान विहित भी इसी लिए है कि "तां मनसा ध्यायेत्"—इस विधि वाक्य के श्रवण से पहले देवता-ध्यान प्राप्त नहीं, किन्तु जिस

पुरुषतन्त्रा च । या तु प्रसिद्धे उन्नाविन्न बुद्धिः, न सा चोदनातन्त्रा, नापि पुरुषतन्त्रा । कि तिर्हि ? प्रत्यक्षविषयचस्तुतन्त्रैवेति बानमेवैतन्न किया । एवं सर्वप्रमाणविषयचस्तुषु वेदितन्यम् । तत्रैवं सित यथाभृतन्नह्यात्मविषयमिष क्वानं न चोदनातन्त्रम् । तिहृष्ये लिकादयः अयमाणा अप्यनियोज्यविषयत्वात्कुण्डोभवन्ति, उपलादिषु प्रयुक्तश्चरतेक्ण्या-

#### मामती

तस्यस्य सदेव सौम्येविमत्यावेस्तस्वमसोस्यन्तात्सम्बर्भाव् ब्रह्मात्मभावज्ञानं शब्वप्रमाणसामव्यत् । इन्द्रियार्य-सिन्मकवंसामर्व्याविव प्रणितितमनसः स्कीतास्त्रोक्षमध्यवित्रकृत्रभानुभवः । न ह्यसौ स्वसामग्रीवस्रस्वयानमा मनुजेण्ड्याऽम्यवाकर्तृंगकतुं वा सक्यः, देवताध्यानवत् , ग्रेनार्थवानत्र विधिः स्यात् । न चोपासना वाऽनु-भवपर्यम्तता वाऽस्य विधेर्गोचरस्त्रयोरम्बयव्यतिरेकाव्यृतसामर्थ्ययोः साक्षात्कारे वाऽनाद्यविद्यापनये वा विधिमम्तरेण प्रासत्वेन पुरुवेण्ड्याऽन्यवाकर्तृमकतुं वाऽशक्यत्वात् । तस्माव् ब्रह्मज्ञानं मानसी क्रियाऽपि न विधिगोचरः । पुरुविधित्रव्यापाराधीनायास्तु क्रियावा वस्तुस्वरूपितिस्ता क्वविद्यविरोधिनी, यथा वैधताष्ट्यानिक्रयायाः । न द्यत्र वस्तुस्वरूपेण क्रियद्विरोधः । क्वविद्यस्तुविरोधिनी, यथा योविस्युव्ययो-रिग्नदुद्विदित्येतावता भेदेन निवर्शनमियुनद्वयोगम्यासः । क्रियेवेत्येवकारेण वस्तुतन्त्रस्वमयाकरोति ।

नन्दात्वेत्येवोपासोतेत्यावयो विषयः श्रूयन्ते, न च श्रमत्तनीताः, तुरूपं हि साम्प्रदायिकं, तस्माहि-चैयेनात्र भवितम्यमित्यत आहं क्ष तहिषयं लिङावयः इति क्षः। सत्यं श्रूयन्ते लिङावयः, न त्वमी विधि-

#### भामती-व्याख्या

व्यक्ति ने वेदान्त का अध्ययन किया है एवं पद-पदार्थ का संगति-ग्रह भी कर लिया है, उस व्यक्ति को "सदेव सोम्येदमासीत्"—यहाँ से लेकर "तत्त्वमिस"—यहाँ तक के सन्दर्भ (प्रकरण) से शब्द प्रमाण के वल पर वैसे ही ब्रह्म में आत्मत्व-बोध हो जाता है, जैसे इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष के बल पर समाहितमनवाले व्यक्ति की उज्वल प्रकाश में अवस्थित घट का अनुभव हो जाता है, क्योंकि ऐसे घटानुभव का जो अपनी इन्द्रिय-सन्निकर्षादि-घटित सामग्री से उत्पन्न हुआ है, किसी पूरुष की इच्छा से न तो अन्यया किया जा सकता है और न अकरण। यदि इसका इच्छामात्र के बल पर ध्यानादि के समान अन्यथाकरण या अकरण सम्भव होता, तब इसके विधान की सार्थकता हो सकती थी। इस 'द्रष्टथ्यः' विधि के हारा उपासना ( श्रावण ज्ञान की आवृत्ति ) या अविद्यापनयनार्थं परोक्ष ज्ञान की साक्षात्कार-पर्यन्तता का विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोक-प्रसिद्ध अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर उपासना (निरन्तरानुचिन्तन) में साक्षात्कार की एवं साक्षात्कार-पर्यन्त ज्ञान में अविद्या-निवृत्ति की जनकता विधि के बिना ही स्वतः सिद्ध है, पुरुष की इच्छा के द्वारा उसका अन्यथा-करणनहीं हो सकता। फलतः ब्रह्मज्ञान को मानस क्रिया मान लेने पर भी उसमें विधि-विष-मता सम्भव नहीं । क्रिया में सर्वत्र वस्तुस्वक्रप-निरपेक्षता का विरोध नहीं होता, कहीं-कहीं अविरोध भी होता है, जैसे देवताविषयक घ्यान क्रिया में, क्योंकि वस्तुस्वरूप (देवता-स्वरूप) के साथ इसका कोई विरोध नहीं होता। कहीं-कहीं क्रिया अवश्य ही वस्तुस्वरूप की विरोधिनी होती है, जैसे स्त्री और पुरध में अग्ति का ब्यान। क्रियाओं के इस अन्तर को ब्यान में रख कर देवता-ध्यान और स्त्री आदि में अग्नि-ध्यान इन द्विविध ध्यान क्रियाओं का उदाहरण भाष्यकार ने दिया है। भाष्यकार ने जो कहा है 'कियैव सा''। वहाँ एवकार के द्वारा किया में वस्तु-तन्त्रता का निराकरण किया गया है।

शहुर-"आत्मेत्येवोपासीत" (बृह॰ उ॰ १।४।७) इत्यादि विधि वानय जब वेदान्त-क्षेत्र में उपरुष्ध होते हैं, तब उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वाक्य कोई प्रमत्त पुरुष के प्रलाप के समान निरर्थंक नहीं, एवं अर्थवाद-वाक्यों की प्रामाणिकता और दिवद् ; सहेयानुपादेयवस्तुविषयत्यात् । किमर्थानि तर्हि 'सात्मा वा सरे द्रष्टस्यः ओतब्यः' (बृ. २।४।५ ) इत्यादीनि विधिष्छायानि वसनानि ? स्वामाविकप्रवृत्तिविषय-विमुखीकरणार्थानीति हुमः । यो हि बहिर्मुका प्रवर्तते पुरुषः 'रष्टं मे भूयादनिष्टं मा भृद्' इति, नच तत्रात्यन्तिकं पुरुषार्धं समते, तमात्यन्तिकपुरुषार्थयाञ्चिनं स्वामाधिककार्य-करणसंघातप्रवृत्तिगोचराद्विमुखोक्तस्य प्रत्यगारमकोतस्तया प्रवर्तयन्ति—'बारमा वा

विषयाः, तद्विचयत्वेऽप्रामाच्यप्रसङ्गात् । हेयोपावेषविषयो हि विधिः । स एव च हेयः उपावेयो वा व पुरुषः कर्त्तृत्रकर्त्तुमन्यया वा कर्त्तुं शक्तोति । सत्रैव च समर्थः कर्ताऽधिकृतो नियोज्यो अवति । न चैव-म्भुतान्यात्मध्रवणमननोपासनदर्शनानोति विषयतवनुष्ठाश्रोविधिध्यापकयोरभावाद् विषेरभाव इति प्रयुक्ता अपि लिकादयः प्रवर्त्तनायामसमर्था उपल इव शुरतेक्वं क्रुष्टमप्रमाणीभवन्तीति । 🐞 अनियोज्यविषय-स्वाद् इति 🕸 । समयों हि कर्ताऽधिकारी नियोज्यः । असामध्यें तु न कर्तृता ततोऽनिधक्कतो न नियोज्य इत्यर्थः । यदि विषेरभावान्त विधिवजनानि, किमर्थानि तहि वजनान्येतानि विषिण्छायानीति वृण्छति अ स्याभाविक इति ⊕ । अन्यतः प्राप्ता एव हि अवनादयो विधितकपैर्वाक्येरनुखन्ते । न चानुवाबोऽप्य-

भागती-व्याख्या

सार्थकता की पृष्टि में कहा जाता है--"तुल्यं च साम्प्रदायिकम्" (जै. सू. १।२।८) अर्थात् अध्ययनाध्यापन की परम्परा में अन्य विधि में वाक्यों के समान ही इन वाक्यों को मान्यता प्राप्त है, अतः इनकी विधिरूपता निश्चित है, तव आत्मोपासना का विधान क्यों नहीं माना जाता ?

समाधान — उक्त शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है — "तद्विषये लिङादयः श्रूयमाणा अप्यनियोज्यविषयत्वात् कुष्ठीभवन्ति" । अर्थात् इस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता कि आत्मोपासना-विधि-बोधक वाक्य उपलब्ध नहीं होते । ऐसे नाक्य अवश्य हैं, किन्तु उनका विधि में तात्पर्य मानने पर प्रामाण्य अक्षुण्ण नहीं रहता, क्योंकि विधि सदैव हेय और उपादेय विषय की होती है, हेय ( स्याज्य ) या उपादेय ( ग्राह्म ) वही होता है, जिस विषय का पूरुष अपनी इच्छा से त्याग या ग्रहण कर सके। जिस विषय के करण, अकरण या अन्ययाकरण में पूरव सर्वया समर्थ और स्वतन्त्र होता है, उसी विषय का पुरुष कर्त्ता, अधिकारी या नियोज्य माना जाता है। इस प्रकार यह एक नियम या व्याप्ति स्थिर होती है कि ''यत्र यत्र पुरुषस्वातन्त्र्यं सनियोज्यत्वं तत्र तत्र विषेयत्वम्''। आत्मा के श्रवण, मनन और उपासन (निदिष्यासन) में विषेयत्व सम्भव नहीं, क्योंकि उनमें विषेयत्व का व्यापकी भूत हेयंत्वोपादेयत्वरूप पुरुष-स्वातन्त्र्य एवं सनियोज्यत्व नहीं, व्यापक का अभाव होने पर व्याप्य का अभाव निश्चित है। लिङादि प्रत्यय अवस्य ही विधि या प्रवर्तना में शक्त होते हैं, किन्तू प्रवर्तना के अविषयीभूत पदार्थ के बोधन में प्रयुक्त लिङादि वैसे ही कुष्ठित या विवस हो जाते हैं, जैसे पत्थर को काटने के लिए चलाया गया छुरा, पत्थर काटने में समर्थ नहीं होता। अविषयीभूत पदार्थ में लिङादि प्रमाण या प्रवर्तक नहीं हो सकते, क्योंकि उस विषय का नियोज्य या अधिकारी व्यक्ति ही सुलभ नहीं, समर्थ कर्ता पुरुष को अधि-कारी या नियोज्य माना जाता है, जिस पदार्थ के सम्पादन में जो समर्थ नहीं, उसका वह न कत्ती हो सकता है और न नियोज्य (अधिकारी)। विधि के अभाव में विधि-वचन यदि प्रयुक्त नहीं हो सकते, तब "आत्मेत्येवापासीत'—इस प्रकार श्र्यमाण विघ्याभास-वचन किस लिए ? ऐसी शब्द्धा की जा रही है —िकमर्थानि तिह "आतमा वा अरे द्रष्टब्य: श्रोतव्य" इत्येवमादीनि विधिच्छायानि वचनानि ?"। "स्वाध्यायोऽघ्येतव्यः"—इस स्वाध्याय-विधि के बरे द्रष्टक्यः' इत्यादीनि । तस्यात्मान्वेषणाय प्रमुत्तस्याहेयमनुपादेयं चात्मतस्वमुपिक्ष्यते । 'इदं सर्व यदयमात्मा' ( वृह० २।४।६ ) 'यत्र त्यस्य सर्वमात्मेयमूत्तकेन कं प्रयोद् केन कं चिजानीयात्', 'विकातारमरे केन चिजानीयात्' ( वृह० ४।५।१५ ) 'अयम्मात्मा ब्रह्म' ( वृह० २।५।१९ ) इत्यादिमिः । यदप्यकर्तक्यप्रधानमात्मक्कानं हानायोपादानाय वा न भवतीति, तत्त्रथेवेत्यम्युपगम्यते अलंकारो द्ययमस्माकं यद् ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तक्यताहानिः कृतकृत्यता चेति । तथा च अतिः — 'आत्मानं चेहिजानीयाद्यमस्मीति पृष्ठः । किमिन्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ।।' ( वृह०

#### भासती

प्रयोजनः, प्रवृत्तिविशेषकरस्वात् । तथाहि—तत्तिविद्यानिष्टविषयेण्साजिहासापहृसहृवयतयः बहिर्मृको न प्रस्यगास्मिन सभाषातुभहेंति । आस्मश्रवणाविविषसकपेस्तु वचनैर्मनसो विषयश्रोतः विल्लोक्ट्रस्य प्रस्थगा-स्मश्रोतः उव्चाट्यते इति प्रवृत्तिविद्येवकरतानुवावानामस्तीति सप्रयोजनतया स्वाज्यायविष्यश्रीनप्रहणस्व-मृपपद्यत इति ।

यक्त चोदितमारमझानमनुष्ठानानञ्जस्वादपुरुवार्यनिति । तदयुक्तम्, स्वतोऽस्य पुरुवार्यस्वे सिद्धे यदनुष्ठानानञ्जस्वं तद् भूषणं न दूषणमित्याह क्ष यदपि इति क्ष । "अनुसंश्वरेत्" शरीरं परितप्यमानमनु-

#### भामती-व्याख्या

द्वारा गृहीत होने के कारण उक्त वाक्यों को अनर्थक नहीं कहा जा सकता। उक्त शिक्का समाधान है — "स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखीकरणार्थान। ति कूमः" । वैषयिक सुख की लिएसा में जीव की सहज प्रवृत्ति को रोकने के लिए "आत्मा वा अरे द्रष्टच्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः" — ऐसा कह दिया गया है। वह भी विधि वाक्यों के द्वारा आत्म-साक्षात्कारार्थं श्रवणादि का विधान नहीं, अपितु अन्यतः (लोक-प्रसिद्ध अन्वय-व्यत्तिरेक के माध्यम से ) जो श्रवणादि में साक्षात्कार-जनकत्व प्राप्त है, उसा का अनुवादमात्र कर दिया गया है। यह अनुवाद भी निर्थंक नहीं, श्रवणादिगत प्राशस्त्य का गमक होकर आत्म-श्रवणादि में रुचि और अनात्म-चिन्तन में अरुचि का जनक हो जाता है। विविध इष्ट विषयों की लिप्सा और अनिष्ट विषयों की जिहासा के मोहक प्रपञ्च में कसा जीव आत्म-चिन्तन में मन को नहीं लगा सकता, कथित आत्मश्रवणादि-बोधक विध्याभासों के द्वारा विषयाभिमुख मानस प्रवाह को रोककर प्रत्यगात्माभिमुख प्रवृत्त किया जाता है। इस प्रकार सार्थक श्रवणादि-विषयक अनुवाद के गमक कथित विधि के समान रूपवाले "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यः"— इत्यादि वाक्यों का स्वाध्याय-विधि के द्वारा ग्रहण उपपन्न हो जाता है।

यह जो आक्षेप किया था कि आत्म-ज्ञान किसी कर्मानुष्ठान का अङ्ग न होने के कारण निर्थंक है। वह आक्षेप युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि जब कि आत्म-ज्ञान स्वयं पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है, तब उसमें किसी कर्मानुष्ठान की अङ्गता आवश्यक नहीं—यह कहा जा रहा है— "यदिष अकर्त्वयं आतानात्मज्ञानं हानायोपादानाय न भवतीति, तत्तर्थंवेत्यभ्युपगम्यते, अलङ्कारो ह्ययमस्माकं यद ब्रह्मात्मावगती सत्यां सर्वकर्त्वव्यताहानिः कृतकृत्यता च"। जैसे धर्म-ज्ञान के पञ्चात् घर्म का अनुष्ठान अपेक्षित होता है, वैसे ब्रह्म-ज्ञान के पञ्चात् किसी प्रकार का अनुष्ठान अविशिष्ठ नहीं रहता—यह हमारे अद्वेत-सिद्धान्त में कोई दोष नहीं, अपितु गुण है, अलंकार है, महती कृतकृत्यता है, श्रुति भगवती का विजय-घोष हमारे पक्ष में है—

''आत्मानं चेद् विजानीयादयमस्मीति पूरुषः।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वेरत् ॥" (बृह. उ. ४।४।१२)

[ यदि यह पुरुष ( जीव ) अपने वास्तविक शुद्ध बुद्ध ब्रह्मस्वरूप का विज्ञान ( साक्षात्कार )

थ। ४१२) इति । 'पतद्बुद्धा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत' (म० गी० १५।२०) इति स्मृतिः । तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समर्पणम् ।

यदिप के बदाहुः — 'प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी षेदभागो नास्ति' इति, —तम्नः औपनिषदस्य पुरुषस्थानन्यशेषत्वात् । योऽसावुपनिष-

#### भामती

तच्येत । तुगममन्यत् । प्रकृतमृपसंहरति क्ष तस्मान्न प्रतिपत्ति इति क्ष । प्रकृतसिद्धवर्वभेकदेशिमतं दूवियतुभनुभावते क्ष यदिष केविदाहुः इति क्ष । दूवयित क्ष तम्न इति क्ष । इदमजाकूतम्---

कार्यबोचे यना चेष्टा किन्नं हर्वादयस्तमा । सिद्धबोचेऽर्ववस्तेवं शास्त्रस्वं हितशासनात् ।.

यदि हि पदानां कार्य्याभिषाने तद्यंस्वार्याभिषाने या नियमेन वृद्धक्यवहारे सामक्यंभवधृतं भवेत् , न भवेत् , अहेयोपावेयभूतकद्वारमतापरस्वमुपनिषवाम् । सत्राविदितसामक्यंस्वात् पदानां लोके सस्प्रवंकस्वाक् वैदिकार्यप्रतीतेः । अय तु भूतेऽध्यर्षे पदानां लोके सक्यः सङ्गतिप्रहस्तत उपनिषवां तस्वरस्वं पीर्वापर्यंपर्यालोचनयाऽवगस्यमानमपह्नुस्य न कार्य्यंपरस्वं सक्यं करुवित्, श्रुतहाम्यभृतकस्य-नाप्रसङ्गात् । सत्र तावदेवमकार्य्यंऽषं न सङ्गतिग्रहः, यदि तस्वरः प्रयोगो न लोके दृश्येत, तस्त्रस्ययो वा

भामती-ध्याख्या कर ले, तब और किस फल की इच्छा से अथवा अपने से भिन्न किस पुरुष के लिए शरीर-सन्ताप के द्वारा अनुसन्तम होगा?] 'अनुसंज्वरेत्' शब्द का अर्थं भाष्यकार ने ही श्रुति की व्याख्या में किया है—"शरीरमनुसंज्वरेत्, शरीरोपाधिकृतदुःसमनु दुःसी स्यात्, शरीरता-पमनुतव्येत'' (बृह. भा. पृ. ६७७)। प्रकरण का उपसंहार किया जाता है—"तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिवषयतया ब्रह्मणः समर्पणम्"।

अपने सिद्धान्त की हढ़ता के लिए एकदेशी के दूषित मत का अनुवाद करते हैं— "यदिप किचिदाहुः"। उसमें दोषोद्भावन किया जा रहा है—"तक"। आसय यह है कि—

कार्यबोधे यथा चेष्ठा लिङ्गं हर्वादयस्तथा। सिद्धबोधेऽर्थवत्तेवं शास्त्रत्वं हितशासनात्।।

[ विगत पृ. १२६ पर एकदेशों की ओर से कहा गया या कि (१) 'अज्ञातसंगतित्व', (२) 'शास्त्रत्व', (३) 'अर्थवत्त्व' और (५) 'मननादिप्रतीत्था'—इन चार हेतुओं के द्वारा वेदान्त-क्षेत्र में भी कार्यानुप्रवेश आवश्यक है। उसी का यहाँ निराकरण किया जाता है कि संगति-ग्रह से लेकर तत्त्व-निभ्रय करने तक वेदान्त में कहीं भी कार्यानुप्रवेश आवश्यक नहीं ]। आनयनादि कार्थरूप अर्थ के बाध में जैसे चेष्टा (प्रवृत्ति) अपेक्षित है, वैसे ही पुत्रादि सिद्धरूप अर्थ के बोधन में 'पुत्रस्ते जातः''—इत्यादि वाक्यों को सुनकर श्रोता के मुख-मण्डल पर विखरी हुई हुषं की रेखाएँ लिङ्ग (गमक) रूपेण अपेक्षित हैं। यदि कार्याधं के अभिधान में पदों को नियमतः उत्तम और मध्यम वृद्धों के व्ययहार अपेक्षित होते, तब हेयोपादय-रहित ब्रह्म-परता वेदान्त-वाक्यों में नहीं होती, क्योंकि लोक में पदों का वैसा मित्त-ग्रह सम्भव नहीं था और शक्ति-ग्रह पूर्वक हो वैदिकार्य की प्रतीति होती है। यदि भूत (सिद्ध) अर्थ में पदों का शक्ति-ग्रह सम्भव है और उसके आधार पर उपनिषद-ग्रन्थों में उपक्रमोपसंहारादि-क्याय का सहारा लेकर ब्रह्मपरता निश्चित है, तब उसका अपलाप करके कार्यार्थपरत्व की स्थापना कभी नहीं की जा सकती, अन्यथा श्रुत (सिद्धार्थपरत्व) की हानि और अश्रुत (कार्यपरत्व) की प्रसक्ति वेदान्त में होगी।

अकार्य (सिद्ध ) रूप अर्थ में तब शक्ति-ग्रह नहीं हो सकता था, जब कि लोक में

भामती

व्युत्वन्तस्योग्नेतुं न शक्येत । न तावस्तत्परः प्रयोगो न वृश्यते लोके, कुसूहलभयादिनिवृत्यर्यानामकार्यः-पराणां परसन्दर्भाणां प्रयोगस्य लोके बहुलम्पलब्येः । तद्ययाऽऽखण्डलादिलोकपालचक्रवालादिवसतिः सिद्धविद्यायरगम्यर्वात्सरःपरिवारो ब्रह्मलोकावतीर्णमन्दाकिनीपयःप्रवाहपातवीतकलबौतमयशिलातलो नन्दनाविप्रमद्वनविहारिमणिमयशकुग्तकमनीयनिनदमनोहरः पर्वतराजः सुमेकरिति । नैव भुक्को रज्जुरित्यादि ।

नापि भूताथंबुद्धिर्व्यंत्यमपुरुववित्तनी न शक्या समुग्नेतुं हर्वादेशन्त्यहेतोः सम्भवात् । तथाद्यविदितार्थंजनभावार्यो द्विद्देशे नगरगमनोद्यतो राजमार्गाभ्यणं देवदसमिन्दरमध्यासीनः प्रतिपन्नजनकाः
नन्दनिवन्धनपुत्रजन्मा वार्त्ताहारेण सह नगरस्यदेवदसाभ्याशमागतः पटवासोपायनार्पणपुरःसरं विष्ट्या
वर्षसे पुत्रस्ते जात इति वार्त्ताहारध्यजसमनन्तरमुपजातरोमाञ्चकञ्चकं विकसितनयनोत्पलमितस्मेरमुक्षमहौत्पलमवलोक्य देवदत्तमृत्पन्नप्रमोदमनृिममीते, प्रमोदस्य च प्राग्रभूतस्य तद्व्याहारध्यज्ञसमभन्तरं भवतस्तद्वेतुताम् । न चायमप्रतिपादयन् हर्षहेतुमर्यं हर्षाय कल्पतः इत्यनेग हर्षहेतुरुवं उक्त इति
प्रतिपद्यते । हर्षहेत्वन्तरस्य चाप्रतीतेः पुत्रजन्मनश्च तद्वेतोरवगमात्तदेव वार्त्ताहारेणाभ्यवायीति निश्चिनोति । एवं भयशोकादयोऽप्युदाहार्थाः । तथा च प्रयोजनवत्तया भूतार्थाभिषातस्य प्रेक्षावरप्रयोगोऽप्यु-

#### भामती-स्यास्था

सिद्धार्थं बोधक शब्द-प्रयोग उपलब्ध न होता अथवा व्युत्पन्न पुरुष के द्वारा शब्दों में सिद्धार्थं परत्व की ऊहा नहीं की जा सकती हो, किन्तु वे दोनों बाते नहीं, क्योंकि सिद्धार्थंक पदों का प्रयोग लोक में भी होता देखा जाता है, जैसे सुमेरपर्वत कैसा होगा ? इस प्रकार के कुत्तहरू को निवृत्त करने के लिए कहा जाता है—आखण्डल (इन्द्र ) आदि लोक-पाल देवगणों का अधिवास जिस पर है; सिद्ध, विद्याधर, गन्धर्व और अप्सरादिसंज्ञक देवजातियाँ विहरण कर रही हैं जिस पर; ब्रह्म-लोक से अवतीर्ण मन्दाकिनी के घवल जल से प्रक्षालित हैं सुवर्णमय शिला-तल जिसके; नन्दनादि प्रमद-वन में क्रोडा-रत मणिमय पक्षियों के कमनीय कूजन से जो नितान्त मोहक है; ऐसा पर्वत-राज है—सुमेर । सर्प-भ्रम-जनित भय की निवृत्ति के लिए कहा जाता है—''नैष भुजङ्को रज्जुरियम्''।

अन्य पुरुषों में समुत्पन्न सिद्धार्थविषयक ज्ञान की ऊहा भी सम्भव है, क्यों कि श्रोता के मुख पर लहराई हुई हुष की रेखाएँ ही श्रोता के हृदय में उठी हुष की तरङ्गों का समुन्नयन करा देती हैं, जैसे कि किसी अन्य प्रान्त की भाषा से अनिभन्न द्रविष्ठदेश का कोई व्यक्ति अपने नगर में देवदत्त के घर पर पुत्र-जन्म का महोत्सव देख चुका था, किसी ऐसे सन्देशवाहक के साथ देशान्तर के लिए चल पड़ता है, जिसके हाथ में पुत्र-पद-लिप्त केसर की छापवाला वस्त्रोपहार था। अन्य प्रान्त के किसी नगर में अवस्थित देवदत्त के घर पर पहुँचता है। संदेश-वाहक ने देवदत्त के लिए लाया उक्त वस्त्रादि का उपहार देवदत्त के सामने रस कर कहता है—'दिष्टचा वर्षसे पुत्रस्ते जातः'। सन्देश-वाहक का इतना कहना था कि देवदत्त के अन्दर उठी हुष की उत्ताल तरङ्गें मुख-मण्डल पर लहराने लग जाती है, नेत्र-कमल सहसा खिल उठते हैं। इस पूरे दृश्य को देखकर वह देश भाषानिभन्न द्रविष्ठ देश-वासी व्यक्ति यह सोच लेता है कि यह देवदत्त सन्देश-वाहक के वाक्य को सुनकर जो हर्षविभोर हो गया, अवश्य ही इसके हर्ष का जनक अर्थ इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है। प्रकृत में पुत्रोत्पत्ति ही हर्ष की जनक है, जो कि इस वाक्य के द्वारा अभिहित है, इस प्रकार लिङादि से अघटित वाक्य भी सिद्धार्थ का बोचक निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार भय और शोकादि के जनक उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रयोजनवत्ता भी कार्यार्थक वाक्यों में ही सीमित होती है—ऐसी

रस्वेवाधिगतः पुरुषोऽसंसारी ब्रह्म, उत्पाद्यादिचतुर्विधद्रव्यविलक्षणः स्वप्रकरण-

भामती

पपमः । एवं च ब्रह्मस्बरूपज्ञानस्य परमपुरुषार्थहेतुभावादनुपदिशतामपि पुरुषप्रवृत्तिनिवृत्ती वेदान्ताना पुरवहितानुशासनाज्ञास्त्रत्वं सिद्धं भवति । तत्मिद्धभेतद् — विवादाध्यासितानि वचनानि भूतावैविष-यानि, भूतार्थेविषयप्रमाजनकत्वात् , यद्यद्विषयप्रमाजनकं तत्तद्विषयं, यदा रूपाविविषयं चक्षुरादि, तया चैतानि, तस्मात्तथेति । तस्मात्सुष्ट्कां @ तश्रीपनिषबस्य पुरुषस्यानन्यक्षेषस्याद् इति 🕏 । उपनिपूर्वात्सवे-विकारणार्थात् विवय्युपनिषत्पवं व्युत्पावितम्पनीयाह्यं ब्रह्म सवासनामिवद्यां हिनस्तीति ब्रह्मविद्यामाह, तबेतुत्वाह्वेवान्ता अप्यूर्णानवदः, तत्र विवित औपनिवदः पुरुषः। एतदेव विभवते 🕸 योऽसावुपनिवत्सु इति 🚳 । अहम्प्रत्ययविषयाञ्चिति 🍪 असंसारी इति 🕸 । अत एव क्रियारहितस्याच्यतुर्विभव्ययिकः क्षणः । अतम्य चतुर्विधद्रव्यविलक्षणो यदनन्यशेवः । अन्यशेवं हि भूतं द्रव्यं चिकोवितं सदुरपत्य।खाप्यं सम्भवति । यथा यूपं सक्षतीस्यावि । यत् पुनरनन्यशेवं भूतभाष्युपयोगरहितं, यथा सुवर्णं भार्यं, सन्तून् जुहोतोत्याबि, न तस्योत्पस्याद्याप्यता । कस्मात्पुनरस्यानन्यशेषतत्यत आह 🕸 यतः स्वप्रकरणस्यः 🕸 ।

भामती-व्याख्या

बात नहीं, अपितु सिद्धार्यंक वाक्य भी कुत्हल और भयादि-निवृत्तिहर प्रयोजन के जनक होने के कारण प्रयोजनवान् होते हैं, अत एव प्रेक्षावान् व्यक्तियों के द्वारा उनका लोक में बहुल प्रयोग किया जाता है। जब कि ब्रह्मस्वरूप ज्ञान में परम पुरुषार्थं की हेतुता निश्चित है, तब उसके बोधक वैदान्त-वाक्यों में भले ही प्रवृत्ति निवृत्ति की जनकता न हो, उनकी प्रामाणिकता और शास्त्ररूपता में सन्देह नहीं रह जाता, क्योंकि वे भी मुनुक्षु पुरुषों का हितानुशासन करते हैं, अतः यह अनुमान पर्यवसित होता है—"विवादाध्यासितानि ("ब्रह्म वेर ब्रह्मीव भवति" इत्यादीनि ) सिद्धार्थबोधकानि, सिद्धार्थविषयकप्रमाजनकत्वात् । यद् यद्विषयकप्रमाजनकम् तत् तद्विषयकम्, यथा रूपादिविषयकं चक्षुरादि तथा चैतानि, तस्मात्तथा'। अतः भाष्यकार ने बहुत सुन्दर ही कहा है—''तन्न, औपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्''। 'उप' और 'नि' इन दोनों उपसर्गं पदों के उत्तर 'षद्छृ विशरणगत्यवसादनेषु' इस धातु से किए प्रत्यय करके 'उपनिषत्' पद सम्पन्न हुआ है, 'अद्वयं ब्रह्मोपनीय सवासनामिवद्यां सादयति हिनस्ती उप-निषत्, इस प्रकार उपनिषत्' पद ब्रह्म-विद्या का वाचक है। उस विद्या के हेतुभूत वेदान्त-वांक्य भी उपनिषत् कहे जाते हैं, उपनिषत्म विदित इति औषनिषदः पुरुषः। यही "औप-निषद' पद की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है—"योऽसावुपनिषत्स्वेवाधिगतः"। 'अहम्'— इस प्रतीति के विषयीभूत जीव से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए उक्त पुरुष को "असंसारी" कहा गया है। अत एवं क्रिया रहित होने के कारण उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य से वह विलक्षण है। चतुर्विध द्रथ्य से विलक्षण होने के कारण किसी कर्म का शेष (अङ्ग) नहीं, किन्तु "अनन्यशेष" है। अन्य-शेष (कर्म का अङ्गभूत द्रव्य उत्पत्त्यादि में से किसी एक क्रिया के द्वारा चिकीषित होकर उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्यों में अन्यतम ) होता है, जैसे - "यूपं तक्षति" इत्यादि । जो द्रव्य अन्य शेष न होकर अतीत और अनागत क्रिया से रहित होता है, जैसे "सुवर्ण भार्यम्", "सक्तून जुहोति"—वहं उत्पत्त्यादि क्रियाओं से रहित है। ब्रह्म अनन्यशेष क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर है-"'स्वप्रकरणस्थः" । उपनिषद्वाक्य आत्मा के प्रकरण का आरम्भ करके समाम्नात हैं, पौर्वापर्य की आलोचना से यह निश्चित हो जाता है कि उक्त पुरुष तत्त्व स्व-प्रकरणस्य और प्रधान है। जैसे याग से बाहर जुहू पात्र नहीं होता, अत एव याग का अध्यभिचरित सम्बन्धी होता है, वैसे पुरुष तत्त्व क्रतु का अध्यभिचरित सम्बन्धी नहीं-यह पहले ही कहा जा चुका है। ऐसा प्रधानभत पुरुष उपनिषद्धयों से प्रतीयमान है, अतः

स्थो उनम्यशेषः- नासी नास्ति नाधिगम्यत इति वा शक्यं विद्तुम्, 'स एव नेति नेत्यात्मा' ( बृह्ण ३।९।२६ ) इत्यात्मशब्दाद् भात्मनम्ध प्रत्यास्यातुमशक्यत्वाद् , य

#### भागती

उपनिषदाधनारम्याषोतानां पौर्वापर्व्यपर्वालोजनया पुरुषप्रतिपादनपरावेन पुरुषस्यैव प्राधान्येनेवं प्रकरणं, न च जुह्यादिवदध्यभिचरितकतुसम्बन्धः पुरुष इत्युपपादितम् । अतः स्वप्रकरणस्यः सोऽयं तथाविध उपनिषद्भवः प्रतीयमानो न नास्तीति बास्यो वक्तृभित्यर्थः ।

स्यादेतत् —मानास्तरागोषरत्वेनागृहीतसङ्गतितयाऽपदार्थस्य ब्रह्मणो वाष्यार्थस्वानुपपत्तेः कचनृपनिषद्यंतेस्यत् आहं क्ष स एव नेति नेस्यास्मित्याःसक्षाव्यत् क्ष । यद्यपि गवाविवन्मानास्तरगोषरत्वमासमो नास्ति तथापि प्रकाशात्मन एव सतस्तत्तदुपाधिपरिहाभ्या दाक्यं वाक्यार्थस्वेन निक्पणं, हाटकस्येव
कटकजुण्डलाविपरिहाभ्या । निह प्रकाद्यः स्वसवेदनो न भासते, नापि तदवक्छेदकः कार्य्यकारवसङ्गातः ।
तेन स एव नेति नेत्यात्येति तत्तदवक्छेदपरिहाभ्या वृहस्वावापनाक्य स्वयम्प्रकादाः द्याव्या वाक्याव्
बद्धोति चात्येति च निक्पयितुमित्ययः । अधोपाधिनिरासवदुपहितम्प्यात्मकपं कस्मान्त निरस्यते इस्यतः
बाह्य काश्मनश्च प्रत्याक्यातुमहाक्यस्वात् क्ष । प्रकाशो हि सर्वस्यात्मा तद्याद्यात्मक्ष्यः प्रपश्चविक्षमस्य,
न चाविद्यात्मभावे विक्षमो भवितुमहीति । न हि जातु रक्ष्यभावे रक्ष्यां भुजङ्ग इति वा धारेति वा
विक्षमो वृद्यपूर्वः । अपि चात्मनः प्रकाशस्य भासा प्रपन्नस्य प्रथा । तथा हि श्रुतिः 'तमेव भान्तमनुभाति
सर्वं तस्य भासा सर्वमितं विभाति' इति । न चात्मनः प्रकाशस्य प्रथा । प्रयाद्याने प्रपञ्चप्रथा पुष्ठा । तस्मा-

#### भामती-व्याख्या

'नास्ति'—इस प्रकार उसकी सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। ब्रह्म तत्त्व यदि केवल अोपनिषद है, तब अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय न होने के कारण किसी पद की उसमें शक्ति का ज्ञान न हो सकेगा, जो पदार्थ (पद का शक्यार्थ) नहीं, वह वेदान्त-वाक्यार्थ क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है-"स एव नेति-नेति आत्मा" इत्यात्मशब्दप्रयोगात्"। यद्यपि गवादि के समान आत्मा में प्रमाणान्तर-गोचरता नहीं, तथापि पदार्थभूत सोपाधि तत्त्व की उपाधि का निषेत्र करके वाक्यार्थता का शुद्ध बहा में सामञ्जस्य वैसे ही किया जा सकता है, जेसे कटक-कुण्डलादि उपाधियों का परिहाण करके सुवर्ण तत्त्व का। अवच्छेद्यभूत स्वसंवेदनात्मक प्रकाश तत्त्व अवभासित नहीं होता-ऐसा नहीं, अपित् अवभासित होता है। उसी प्रकार उसकी अवच्छेदकी भूत शरीर-संघातरूप उपाधि नहीं प्रती। होती —ऐसा भी नहीं, अपितु प्रतीत होती है। फलतः 'क्षिएव नेति नेत्यात्मा'—इस प्रकार अवच्छेदकीभूत उपाधियों का निषेध करके ब्रह्म और आत्मा के रूप में निरूपित हो सकता है, व्योंकि वह बृह्त् ( ब्यापक ) एवं 'सवंत्र अतित आप्नोति'—ऐसे व्यवहार का विषय है। "नेति नेति" वाक्यों के द्वारा उपाधियों के निषेध के समान उपहित आत्मा का भी निषेष क्यों नहीं माना जाता ? इस प्रश्न का उत्तर है—"आत्मनश्च प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्"। उपहित ( उपाधि से उपलक्षित ) प्रकाश तत्त्व सबका आत्मा होने के कारण निषेध्य नहीं हो सकता । अर्थात् आरोप-स्थल पर जैसे रजतादि आरोप्य पदार्थी का निषेध होता है, वैसे अधिष्टानरूप मुक्ति तत्त्व का निषेध नहीं हो सकता। आत्मप्रकाश तत्त्व सकल अनात्म-भ्रान्ति का अधिष्ठान है, अधिष्ठान के बिना कोई भ्रान्ति हो ही नहीं सकती, रज्जु के अभाव में सर्प या धारादि का विभ्रम कभी नहीं देखा जाता। अपि च आत्म प्रकाश के प्रकाश से ही प्रपञ्च का प्रकाश होता है, जैसा कि श्रुति कहती है—"तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्" (की. २।४।१४)। आत्कप्रकाश का प्रत्याख्यान कर देने पर प्रयक्ष की प्रथा (प्रतीति ) ही नहीं हो सकती। अतः आत्मा का निषेध सम्भव न हो सकने के कारण वेदान्त वाक्यों के द्वारा प्रमाणान्तरा- पव निराकर्ता तस्यैवातमत्वात्। नन्वातमा अहं प्रत्ययविषयत्वा दुपनिषत्स्वेच विद्यायत्त दृत्यज्ञ वपस्म । नः तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्। न ह्यहं प्रत्ययविषयकर्तृ व्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थः सम एकः कृटस्थनित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तर्कसमये वा केनिच-दिधगतः सर्वस्यात्मा, अतः स न केनिचत्प्रत्याख्यातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुम्। आत्मत्वादेव च सर्वेषा न हेयो नाष्युपादेयः। सर्वे हि विनश्यद्विकारज्ञातं पुरुषान्तं

#### भामती

बात्मनः प्रत्याख्यानायोगाद्वेवान्तेभ्यः प्रमाणान्तरागोचरसर्वोपाधिरहितब्रह्मस्वरूपावगतिसिद्धिरित्यर्वः ।

उपनिषद्भवेवावगत इत्यवधारणममृष्यमाण आक्षिपति । सर्वजनीनाहम्प्रत्ययविषयो द्वारमा कर्त्ता भोका च संसारी, तत्रैव च लौकिकपरीक्षकाणामास्मपवप्रयोगाव, य एव
लौकिकाः शब्दास्त एव वैविकास्त एव च तेषामर्वा इत्योपनिषदमप्यास्मपवं तत्रैव प्रवित्तिनुमहित नार्थास्तरे तद्विपरीत इत्यर्थः । समाप्ते ॥ नाहम्प्रत्ययविषय औषनिषदः पुरुषः ॥ कृतः? अतसाक्षित्वेनाः
लहम्प्रत्ययविषयो यः कर्ता कार्यकरणसंघातोपहितो जीवात्मा तत्साक्षित्वेन, परमात्मनोऽहम्प्रत्ययविषयस्वस्य ॥ प्रत्युक्तत्वात् ॥ । एतदुक्तं भवति — यद्यप्तेन जीवनात्मनित जीवपरमात्मनोः पारमाधिकमैक्यं
तथापि तस्योपहितं रूपं जीवः शुद्धं तु रूपं तस्य साचि तच्य मानान्तरानिधनतम्पनिषद्गोचर इति ।
एतदेव प्रपञ्चयति ॥ न द्यहम्प्रत्ययविषयः इति ॥ । अविषश्चेषत्वं वा नेतुं न शक्यः ॥ कृतः?
आत्मत्वावेव ॥ । न द्यारमाऽन्यार्थोऽन्यक्त् सर्वमात्मार्थम् । तथा च श्रुतिः—'न वा अरे सर्वस्य कामाय
सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति' इति । अपि चातः सर्वेषामात्मत्ववेव न हयो

#### भामती-व्याख्या

गोचर समस्त उपाधि-रहित ब्रह्मस्वरूप की अवगति सिद्ध हो जाती है।

'उपनिषदस्वेव'—इस प्रकार के अवधारण से सहमत न होने के कारण पूर्वपक्षी शिक्का करता है—''ननु आत्मा अहं प्रत्ययविषयत्वादुपनिषदस्वेव विज्ञायत इत्यनुपपन्नम्''। अर्थात् यह तथ्य सर्व-विदित है कि आत्मा 'अहंकरोमि'—इत्यादि प्रतीति का विषयीभूत कर्ता और भोक्तादि के रूप में अवगत है, क्यों कि कर्ता और भोक्ता में ही लौकिक और परीक्षक सभी व्यक्ति 'आत्मा' पद का प्रयोग करते हैं। लौकिक और वैदिक पद-पदार्थों का भेद नहीं होता, शवरस्वामी कहते हैं ''य एव लौकिका शब्दाः, ते एव वैदिकाः, त एव च तेषामर्थाः'' (जै. सू. भा. पृ. २९१)। अतः उपनिषद्धाक्य-घटक 'आत्मा' पद भी उसी कर्ता-भोक्ता तत्त्व का ही अभिधान करेगा, उससे भिन्न या विपरीत (शुद्ध तत्त्व) का बोधक कदापि नहीं हो सकता।

जक्त शक्त का समाधान करते हैं—"न"। अर्थात् अहंप्रत्यय का विषय औपनिषद पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि "तत्साक्षित्वेन"। अहंप्रत्यय का विषयीभूत कार्य-करण-संघातरूप जीव का साक्षी होने के कारण ब्रह्म में अहंप्रत्यय की विषयता नहीं हो सकती। आशय यह है कि यद्यपि "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" (छां. ६।३।२) इत्यादि श्रुतियों के आधार पर जीव और परमात्मा का पारमाधिक ऐक्य ही सिद्ध होता है, तथापि उपाधि-विशिष्ट चेतन को जीव और उपाधि-रहित शुद्ध तत्त्व को ब्रह्म या साक्षी कहा जाता है, वह अन्य प्रमाणों का अविषय केवल उपनिषद्धावयों के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। इसी रहस्य का विस्तार किया जाता है—"न ह्यहंप्रत्ययविषयकर्तृथ्यतिरेकेण तत्साक्षी"। उस साक्षी तत्त्व को विधि का अङ्ग नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि "आत्मत्वावेव"। समस्त भोग्यवर्ग आत्मा के लिए है, आत्मा अन्य किसी के लिए नहीं होता, जैसा कि श्रुति कहती है—"न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवित, आत्मनस्तु कामाय सर्वं

# चिनस्यति । पुरुषो चिनाशहेत्वभादिवनाशी, विक्रियाहेत्वभावाच क्रटस्थनित्यः, अत

भामती

नाप्पृपादेयः । सर्वस्य हि प्रपञ्चनातस्य ब्रह्मेव तस्यमारमा । न च स्यभावो हेयोऽद्याव्यहानस्यात् । न वोपादेयः, उपासस्यात् । तस्माद्वेयोपादेयविवयो विधिनिषेषौ न तद्विपरीतमारमत्त्रः विवीयकुरुत इति सर्वस्य प्रपञ्चनातस्यारमेव तस्यमिति । एतद्वृपपायमित क्षसर्वः विनद्यद्विकारकातं पुरुवास्तं विनद्यति । अयमर्वः—पुरुवो हि श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणतविवद्धन्यायव्यवस्यापितत्वात् परमार्थतन् । प्रयञ्चस्त्वनाद्विद्योपविद्यति।ऽपरमार्थतम् । यश्च परमार्थसम्मसो प्रकृतो रम्जुतस्विमव सर्पविश्वमस्य विकारस्य । अत
प्रवास्यानिर्वाच्यत्वेनावृद्धस्यभावस्य विनाद्यः । पुरुवस्तु परमार्थतन् नासौ कारणहरूलेनायसन् द्वावयः
कर्तुम् । न हि सहस्रमिप शिक्ष्यिनो घटं पटयितुमीदात इत्युक्तम् । तस्माविवत्याविपुरुवान्तो विकारविभाद्यः
सुक्तिरुवृत्तस्यास्त द्व रखतभुजङ्गविनाद्यः । पुरुव एव हि सर्वस्य प्रपञ्चविकारजातस्य तस्यम् । न च
पुरुवस्यास्ति विनाद्यो यतोऽनस्तो विनाद्यः स्याविद्यत आह क्ष पुरुवो विनाद्यहेरवभावाद् इति क्ष । न हि
कारणानि सहस्रमध्यस्यवस्यविद्यनिवातः इत्यक्तम् । अय मा भूत् स्वरूपेच पुरुवो हेय उपादेयो वा,
तथीयस्य कश्चिद्यमाँ हास्यते कश्चिक्योपादास्यत इत्यत आह क्ष विकियाहेरवभावाच्य कृश्चित्यः क्ष ।
जिविधोऽपि वर्मलक्षणावस्यापरिज्ञामस्यक्षयो विकारो नास्तीस्युक्तम् । अपि चारमनः परमार्थतते धर्मोऽवि

भागती-ज्याख्या

प्रियं भवति" ( बृह॰ उ॰ ४।४।६ )। समस्त प्रपञ्च का आत्मा होने के कारण किसी के द्वारा बहु न हेय हो सकता है और न उपादेय। 'घटः सन्', 'पटः सन्' इत्यादि सद्रूप से प्रतीयमान बहा तत्त्व सभी घटादि सत्पदार्थी का स्वरूप है, स्वरूप का परित्याग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह आगन्तुक पदार्थं नहीं। इसी प्रकार वह उपादेय नहीं, क्योंकि कभी अप्राप्त नहीं, सदैव प्राप्त है। इस प्रकार यह स्थिर हो जाता है कि विधि-निपेध वाक्य सदैव हेय और उपादेय वस्तु को विषय करते हैं, उनसे विषरीत (हेयोपादेय-रहित) आत्मतत्त्व को विषय नहीं कर सकते । समस्त हेयोपादेय प्रपन्त का अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म प्रपन्त का आत्मा कहलाता है। इस सिद्धान्त का उपपादन किया जाता है--"सर्व हि विनश्यद्विकारजातं पुरुषान्तं विनश्यति" । अभिप्राय यह है कि पुरुषतस्व श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण एवं श्रुत्याद्यविरुद्ध न्यायों के द्वारा व्यवस्थापित एक परमार्थसत् तत्त्व है, किन्तु प्रपन्ध अनादि अविद्या के द्वारा कल्पित अपरमार्थ पदार्थ है। जो परमार्थसत् तत्त्व है, वह समस्त विकार वर्गं की वैसे ही प्रकृति ( अधिष्ठान ) है, जैसे सर्पं-विश्रम की प्रकृति रज्जुतत्त्व होता है। अत एव यह प्रपञ्च अस्थिरस्वभाव का होने से विनश्वर किन्तु इसका अधिष्ठान परमार्थं तत्त्व स्थिर कूटस्थ नित्य परमार्थसत् अविनाशी है। यह किसी भी कारण-कलाप के द्वारा असत् नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हजार शिल्पी एकत्र हो जाँय, तब भी घट को पट नहीं बना सकते यह कहा जा चुका है, अतः अविनाशी पुरुष को छोड़कर वहाँ तक का समस्त विकार-वर्ग वंसे नष्ट हो जाता है, जैसे शुक्ति और रज्जु तत्त्व-पर्यन्त रजत और सर्प-विश्रम विनष्ट हो जाता है। तत्त्व का विनाश नहीं होता, समस्त विकार-वर्ग का पुरुष ही एकमात्र तत्त्व है। पुरुष तत्त्व का विनाश नहीं होता कि विनाश सीमित न होकर अनन्त हो जाता-"पुरुषो विनाशहेत्वभावादविनाशी"। किसी भी कारण पदार्थ की यह क्षमता नहीं कि नित्य तत्त्व को अनित्य बना सके -यह कई बार कहा जा चुका है। जैसे आकाशतत्त्व हैय और उपादेय नहीं, फिर भी उसका शब्दरूप धर्म हेय और उपादेय होता है, वैसे ही पुरुष तस्व का भी कोई वर्म हेय और उपादेय हो सकता है - ऐसी सम्भावना का निराकरण किया जा रहा है-विक्रियाहेत्वभावाच्च क्रस्थिनत्यः"। भर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था-

पंच नित्यश्च बुद्ध मुकस्यभावः । तस्मात् 'पुरुषाच परं किचित्सा काष्टा सा परा गतिः' (काठ० १।३।११) 'तं त्योपनिषदं पुरुषं पृष्टश्चामं' (बृह० ३।९।२६) इति खौपनिषद्- स्वविशेषणं पुरुषस्योपनिषस्य प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्य उपपद्यते । सतो भूतवस्तुपरो षद्मागो नास्तीति यचनं साहसमात्रम् ।

यदिष शास्त्रतात्पर्यविदामनुक्रमणम् — 'हष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्' इत्ये वमादि, तद्धर्मजिक्कासाविषयत्वाद्विधिप्रतिबेधशास्त्राभिप्रायं द्रष्टम्यम् । अपि च 'आस्नाः

मामती
परमार्थसिनिति न तस्यारमवदन्यवारवं कारणेः स्वयं कर्तुम् । न च वर्मान्यवारवादम्यो विकारः ।
तविवमुक्तम्—विक्रियाहेरवभावादिति । सुगममन्यत् । यत् पुनरेकवेद्याना सास्त्रविद्वचनं साक्षिरवेनानुकारतं
तवन्ययोपयादयति ॥ यदिप सास्त्रतात्पर्यविद्यामनुकमणम् इति ॥ । वृष्टो हि तस्यायः प्रयोजनवद्याववोधनमिति वक्तव्ये धर्मजिज्ञासायाः प्रकृतस्वाद्धमंस्य च कर्मरवात् कर्माववोधनमिरयुक्तम् । न तु सिद्धक्यमधाववोधनं व्यापारं वेदस्य वारयति । न हि तोमदार्मण प्रकृते तद्गुणाभिवानं परिसञ्चष्टे विष्णुक्षमंणो
गुणवक्ताम् । विधिद्वास्त्रं विधोयमानकर्मविवयं प्रतिवेषद्यास्त्रं च प्रतिविध्यमानकर्मविवयमिरयुगयमिय
कर्माववोधपरम् । अपि चाम्नायस्य ज्ञियार्थस्यदिति कास्त्रकृद्धचनं तत्रावंग्रहणं वद्यसियेववाचि ततो
भूतार्थानां व्रथ्यगुणकर्मणामानर्थस्यमनमिषेयस्य प्रतय्येत, न हि ते कियार्था इत्यतः वाह ॥ अपि चाम्नायस्य इति ॥ । यद्युच्येत न हि कियार्थस्यं क्रियाभिषेयस्ययि तु क्रियाप्रयोजनस्य प्रव्यगुणकाव्यानां च

भागती-शास्या
परिणाम—ये तीनों प्रकार के परिणाम या विकार कूटस्यनित्य तत्त्व के नहीं होते—यह भी
कह चुके हैं। दूसरी बात यह भी है कि आकाश नित्य नहीं, अतः उसका घर्म भी नित्य नहीं,
किन्तु पुरुषतत्त्व नित्य है, अतः उसका यदि कोई धर्म होगा, तब वह भी नित्य होगा, अतः
उसका भी अन्यथाकरण सम्भव नहीं, धर्मान्यथात्व का नाम ही विकार है, अत एव कहा
गया है—"विक्रियाहेत्वभावात्"। शेष भाष्य सुगम है।

एकदेशी ने जो शावर वचन का अपने मत में साक्ष्य दिया था, उसका अन्यथा उपपा-दन किया जा रहा है-"यदिप शास्त्रतात्पर्यविदामनुक्रमणम्-"इष्टो हि तस्यार्थः कर्माव-बोधनं नाम' इत्येवमांदि, तद्धर्मजिज्ञासाविषयत्वाद् विधिप्रतिषेधशास्त्राभिप्रायं द्रष्टव्यम् ।" श्री शबरस्वामी ने जो यह कहा है कि "दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनं नाम" (जै. सू. भा. पृ. ६)। वहाँ 'हुछो हि तस्यार्थः प्रयोजनवदयविबोधनम्'-ऐसा कहना चाहिए या, किन्तु धर्मजिज्ञासा का प्रसङ्ग है, धर्म ही कर्म है, अतः 'कर्मावबोधनम्'-ऐसा कह दिया गया है। उसका तात्पर्य सिद्धरूप ब्रह्म के अवबोधनरूप व्यापार से वेद को विरत करना नहीं है। जैसे सोमशर्मा सामने है, अतः उसके गुणों का वर्णन कर दिया गया, उसका तात्पर्य विष्णुशर्मी की गुणवत्ता के निषेध में कदापि नहीं, वैसे ही प्रकृत में । विधि-शास्त्र विधीयमान कर्म को विषय व रता है और निषेध-शास्त्र निषिध्यमान हिंसादि कमी को विषय करता है-इस प्रकार दोनों शास्त्र कर्मावबोधपरक होते हैं। यह जो जैमिनि-सूत्र उद्धृत किया गया है—"आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् आनर्थक्यमतदर्थानाम्" (जै, सू. १।२।१)। इसमें 'क्रियार्थत्वात्' और 'आनयंक्यम्'-यहाँ पर 'अर्थं' पद अभिधेयपरक है ? अथवा प्रयोजनपरक ? यदि अभिधेय-परक है, तब 'ये ये क्रियार्था (क्रियारूपाभिचेयाः ) ते ते सार्थंकाः ( अभिचेयाः )' ऐसी व्याप्ति फिल्त होती है। तब तो सिद्धस्वरूप द्रव्य, गुण और कर्म अनर्थक (अनिभिन्नेय) हो जाते हैं, क्योंकि वे क्रियारूप अर्थ नहीं हैं, व्यापक के अभाव में व्याप्य का अभाव होना स्वाभाविक है, भाष्यकार कहते हैं -अपि "आम्मायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्" इत्येतदेकान्ते-नाभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थक्य प्रसङ्गः"। यदि कहा जाय कि 'क्रियार्थंत्व' से 'क्रिया- यस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतद्र्धानाम्' इत्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छतां भृतोपदेशानर्थ-क्यप्रसङ्गः। प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छ्रेपव्यतिरेकेण भृतं खेद्रस्तूपदिशति भव्यार्थत्वेन,

मामती

क्यियार्थः वेनेव भूतद्रव्यगुणाभिषानं न स्विनष्टतया। ययाष्ट्रः शास्त्रविवः 'चोवना हि भूतं भवन्तम्' इत्यावि। एतवुक्तं भवित कार्व्यमर्थमर्थमवगनयन्तो खोवना तवर्थं भूताविकमप्यर्थं गमयतीति, तत्राह् अपृष्तिनिवृत्तिम्यतिरेकेण भूतं बेद् इति छ। अयमभिसिन्धः — न ताबत् कार्यार्थं एव स्वार्थे पवानां सङ्गतिग्रहो नान्यार्थं इत्युपपावितं भूतेऽप्ययं व्युत्पत्ति वर्धायिद्भः। नापि स्वार्थमात्रपरतेव पवानां, तथा सित न वाक्यार्थंत्रत्ययः स्यात्। न हि प्रत्येकं स्वप्रधानतया गुणप्रधानभावरहितानामेकवाक्यता वृष्टा। तस्मात् पवानां स्वार्थंमभिवधतामेकप्रयोजनवत् पदार्थंपरतयेकवाक्यता। तथा च तत्तदर्थान्तरिविशिष्टैक-वाक्यार्थंत्रत्यय उपपन्तो भवित, यथाष्ट्रः शास्त्रविवः —

साक्षाद्यद्यपि कुर्वम्ति पदार्यप्रतिपादनम् । वर्णास्तजापि नैतिस्मन् पर्य्यदस्यम्ति निष्पत्ते ॥ वाक्यार्थमितये तैवां प्रवृत्ती नाम्तरीयकम् । पाके क्वालेव काष्टानां पदार्थप्रतिपादनम् ॥ इति ।

# भामती-व्याख्या

भिषेयत्व विवक्षित नहीं, अपितु 'क्रियाप्रयोजनकत्व' विवक्षित है, सिद्धात्मक द्रथ्य, गुण और कर्मादि का अभिधान क्रियाप्रयोजनकत्वेन ही होता है, स्वतन्त्र नहीं। श्री शवरस्वामी कहते हैं—"चोदना हि भूतं भवन्तं....शवनोत्यवगमियतुम्" (शबर. पृ. १३)। आशय यह है कि कार्यंख्य अर्थं का बोध कराती हुई चोदना (विधि) उस कार्यं (क्रिया) के लिए भूत (सिद्ध) आदिख्य अर्थं का बोध कराती है—यही भाष्यकार कह रहे हैं—"श्रवृत्तिनिवृत्ति-व्यतिरेकेण भूतं चेद वस्तुपिदशति भव्यार्थंत्वेन"। भाव यह है कि 'कार्यंख्य अर्थ में ही शब्दों का शिक्त-ग्रह होता है, अन्य (सिद्धार्थ) में नहीं'—ऐसे नियम का निराकरण सिद्धार्थ में संगति-ग्रह दिखाते हुए पहले किया जा चुका है। यह भी कोई नियम नहीं कि पद केवल स्वार्थं का ही बोधक होता है, क्योंकि तब तो वाक्यार्थं में संसर्गंख्य अर्थ का भान न हो सकेगा, क्योंकि वाक्यार्थं गुण-प्रधान।दि के ख्य में एकवाक्यतापन्न होता है, सभी पद यदि अपने-अपने अर्थों का प्रधानतया बोध कराते है, गुण-प्रधानभाव से नहीं, तब उनमें एकवाक्यता सम्भव न हो सकेगी। अतः वाक्य-घटक पद परस्पर-निरपेक्ष स्वार्थमात्र का प्रपितादन न करके एक प्रयोजनवत्ता का निर्वाह करने के लिए गुण-प्रधानभावेन साकाङ्क्षपदार्थों का अभिधान करते हैं, जिससे नानागुणपदार्थ-विश्विष्ट एक प्रधान अर्थ की गमकता वाक्य में उपपन्न हो जाती है, जैसा कि श्रो कुमारिलभट्ट कहते हैं—

साक्षाद् यद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रतिपादनम् । वर्णाः तथापि नैतस्मिन् पर्यवस्यन्ति निष्फले ।। वानयार्थमितये तेषां प्रवृत्तौ नान्तरीकम् ।

पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम् ॥ ( क्लो. वा. पृ. ९४३ )
[ वाक्य के घटकीभूत पद यद्यपि अपने शुद्ध ( इतरार्थानिन्वत ) स्वार्थ के वाचक होते हैं, तथापि केवल स्वार्थ का प्रतिपादन कर देने से न तो वाक्यार्थ-बोध होता है और न प्रवृत्त्यादि, अतः प्रवृत्त्यादि का सम्पादन करने के लिए इतरार्थान्वित स्वार्थ की लक्षकता पदों में वैसे ही नान्तरीयक ( अनिवार्य ) होती है, जैसे ओदनादि का पाक सम्पादन करने के लिए चूल्हे में छगी सभी लकड़ियाँ एक ऐसी मिलित ज्वाला को जन्म देती हैं, जिससे पाक सम्पन्न होता

कृटस्थनित्यं भूतं नोपदिशतीति को हेतुः ? न हि भूतम्पदिश्यमानं किया भवति । अक्रियारवेऽपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात्कियार्थं एव भूतोपदेश इति चेत् , नेष दोषः; क्रियार्थत्वेऽपि क्रियानिर्वर्तनशक्तिमद्वस्तूपदिष्टमेव । क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य । न

# भामती

तथा चार्यान्तरसंसगंवरतामात्रेण बाक्यावंत्रस्ययोपयसी न कार्य्यसंसगंवरस्वनियमः पदानाम् ।
एवं च सित क्रूटस्वनिस्यह्यक्वपरस्वेत्र्यवाच इति । अ अव्यं अ कार्यम् । नन् यङ्क्रव्यायं भूतमुपविषयते
न तव् भूतं अव्यसंस्विण क्ष्येण तस्यापि भव्यस्वविस्यतः स्नाह अ,न हि भूतमुपविष्यमानम् इति अ ।
न तावास्यवस्त्राचः संसगः, किन्तु कार्यंण सह प्रयोजनप्रयोजनिस्माणोऽन्वयः । तिहृष्येण तु भावार्थेन
भूतार्थानां कियाकारकञ्चल इति न भूतार्थानां कियार्थस्विस्यर्थः । शक्कृते अ विक्रयात्वेऽपि इति अ ।
एवं चाक्रियार्थंक्र्यस्थनिस्यबद्धोपदेशानुपपत्तिति भावः । परिहरति अ नेष बोषः, क्रियार्थंकेऽपि
इति अ । न हि क्रियार्थं भूतमुपविश्यमानमभूतं अवति । अपि तु क्रियानिवंत्तंनयोग्यं भूतमेव तत् । सथा
च भूतेऽयंऽवधृतशक्तयः शक्वाः क्वित् त्वनिष्ठभूतिवचया वृष्यमाना मृत्वा शीर्था वा न कथित् क्रियान्वित्रा स्वति। तथा च
वर्तमानापदेशा अस्तिक्रियोपहिता अकार्यार्था अध्यवविवर्णकावयो लोके बहुत्रमुपस्थम्ने, एवं क्रियानिष्ठा

भामती—व्याख्या
है ]। फलतः इतरार्थान्वित स्वार्थपरता के विना पदों के द्वारा वाक्यार्थावबोध (संसर्गज्ञान)
सम्भव नहीं, अतः जब इतरार्थान्वय-ज्ञान के द्वारा बाक्यार्थ सम्पन्न हो जाता है, तब पदों में
कार्यक्ष्यार्थान्वयपरत्व का नियम व्यर्थ है। वेदौन्त-वाक्य भी कूटस्थ नित्य ब्रह्म का सम्पण
अवाध गित से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। "भूतं चेद् वस्तूपदिशति
भव्यार्थत्वेन"—इस भाष्य में 'भव्य' शब्द का अर्थ है—कार्य (अपूर्व और उसकी साधनीभूत
यागादि क्रिया) श्री शबरस्वामी भी कहते हैं—'भव्यं कर्म, भूतं द्वव्यम्" (शावर. पृ१३४८)। जैसे मृत्तिका-संसृष्ट घटादि मृण्मय माने जाते हैं, वैसे भव्य-संसर्गी भूत (द्वव्य)
पदार्थ भी भव्य क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है—'य हि भूतमुपदिश्यमानं क्रिया भवति।'
इष्टान्त (मृत्तिका और घट) में तादात्म्य संसर्ग होने के कारण घट में मृण्मयता मानी जाती
है, किन्तु भूत और भव्य का तादात्म्य संसर्ग नहीं माना जाता। 'भव्य' शब्द से अपूर्व और
उसकी साधनीभूत यागादि क्रिया विविधत होती है। अपूर्व के साथ द्योहि आदि द्वय्य का
प्रयोजन-प्रयोजनीभाव एवं अपूर्व की जनकीभूत यागादि क्रिया के साथ क्रिया-कारकभाव
सम्बन्ध होता है, तादात्म्य नहीं कि जिससे भृत में भव्यत्वापत्ति हो जाती।

शहा—"अिकयात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात् क्रियार्थ एव भूतीपदेशः" । यह सत्य है कि त्रीह्यादि भूत पदार्थ कभी भव्य या क्रियारूप नहीं हो सकते, किन्तु वेद में उन्हीं भूत पदार्थी का उपदेश होता है, जो क्रिया के आश्रय या जनक होते है, ब्रह्म पदार्थ वैसा .भूत नहीं, अतः उसका वेद-पदों के द्वारा प्रतिपादन वयोंकर होगा ?

समाधान—"नेष दोषः, क्रियार्थत्वेऽपि क्रियानिर्वर्तनशक्तिमद्वस्तूपदिष्टमेव"। अन्वितार्थं का पद लक्षक होता है, वाचक नहीं, वाचक शुद्ध (इतरार्थानिन्वत) स्वार्थं का ही होता है, अतः मर-खप करके भूत वस्तु के साथ क्रियान्वयन का लाभ कर लेने पर भी शुद्ध भूतार्थं में भूत-पदों की शक्ति का अपलाप नहीं हो सकता। क्रिया-जनन शक्ति से युक्त होने पर भी भूत भूत ही रहता है, अतः भूत-पदों को भूतार्थ में अवघृत शक्ति अपने क्रिया-विशिष्ट अर्थं के समान उपहित (उपाधि से उपलक्षित) अर्ध का भी उपस्थापन कर सकती है। अतः एव अस्ति क्रिया से उपहित अटवी (वन) एवं पर्वतादि के वर्णन प्रचुररूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे—

जैतावता वस्त्वज्ञपदिष्टं भवति । यदि नामोपिवष्टं, कि तव तेन स्यादिति ? उष्यते — अनवगतात्मवस्तूपदेशक्ष तथैव भविज्ञमहैति । तद्वगत्या मिश्याझानस्य संसारहेती- निवृत्तिः प्रयोजनं कियत इत्यविशिष्टमर्थवस्त्रं कियासाधनवस्तूपदेशेन । अपि व

#### भागती

अपि सम्बन्धमात्रपर्थंवसायिनः, यथा कस्येष पुरुष इति प्रश्नोत्तरं राज्ञ इति, तथा आतिपविकार्थमात्र-निष्ठा, यथा कीट्यास्तरव इति प्रश्नोत्तरं फलिन इति, न हि पुण्छता पुरुषस्य वा तकणां बाऽस्तित्वना-स्तित्वे प्रतिपित्सिते, किन्तु पुरुषस्य स्वामिभेवस्तकणां च प्रकारभेवः । प्रष्टुरपेक्षितं चावक्षाणः स्वामि-भेवसेव च प्रकारभेवरूपमेव च प्रतिविक्ति, न पुनरस्तित्वं, तस्य तेनाप्रतिपित्सित्तत्वात् । उपपाविता च भूतेऽप्यर्थे व्युत्पत्तिः प्रयोजनवति पद्मानाम् ।

चोवयति ॐ यदि नामोपविष्टं ॐ भूतं किं तव उपदेष्टुः श्रोतुर्वा प्रयोजनं ॐ स्यात् ॐ । तस्माद् भूतमपि प्रयोजनवदेवोपदेष्टव्यं नाप्रयोजनम् , अप्रयोजनं च ब्रह्म तस्योदासीनस्य सर्वक्रियरिहिः तत्वेनानुपकारकस्वादिति भावः । परिहरति ॐ अनवगतात्मोवदेशश्च ॐ तथैव प्रयोजनवानेव भवितु-यहंति ॐ । अप्यर्थश्वकारः । एतदुक्तं भवति — यद्यपि ब्रह्मोदासीनं तथापि तद्विषयं शाश्वकानमवणति-पर्योग्तं विद्या स्वविरोधिनीं संसारमुळ्खविद्यामुच्छिग्दत् प्रयोजनवदित्यया । अपि च येऽपि कार्म्बपरस्वं

# भामती-ज्याख्या

"अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः ॥"

इसी प्रकार 'किया' पद का प्रयोग किए विना ही सम्बन्धमात्र के उपस्थापक शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे—'कस्यैव पुरुष: ?' इस प्रश्न का उत्तर है—'राजः'। केवल प्रातिपदिकार्थ के बोधक पद भी होते हैं, जैसे 'कीहशास्तरवः ?' इस प्रश्न का उत्तर है—'फिलनः'। यहाँ प्रश्न-कर्ता के द्वारा प्रयम प्रश्न में पुरुष और द्वितीय प्रश्न में तरु (वृक्ष) समूह के अस्तित्व या नास्तित्व की जिज्ञासा नहीं की गई कि उत्तर वाक्य में क्रिया-पद का प्रयोग आवश्यक होता। यहां तो केवल पुरुष के स्वामी और तरुओं के प्रकार की जिज्ञासा की गई है, अतः 'राजः' और 'फिलनः'—इतना कह देना पर्याप्त माना जाता है, क्योंकि उत्तर-कर्ता जिज्ञासितमात्र का ही अभिधान किया करता है, अजिज्ञासित का नहीं। क्रिया-सम्बन्ध के विना भी सिद्धार्थक पदों का शक्ति-प्रह एवं सिद्धार्थ प्रयोजनवान होता है—यह कह नुके हैं।

पूर्वपक्षी शङ्का करता है—''यदि नामोपदिष्टम्, किं तव तेन स्यात् ?" अर्थात् यदि भूत (सिद्ध) वस्तु का उपदेश देखा जाता है, तव उससे वक्ता या श्रोता का क्या लाभ ? अतः उसी सिद्धार्थं का उपदेश करना चाहिए, जो सप्रयोजन हो, ब्रह्म अश्यन्त प्रयोजन-शून्य है, क्योंकि वह कूटस्य, विभु और उदासीन है, उसमें किसी क्रिया का भी सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः उससे किसी प्रकार का उपकार सम्भव नहीं।

उक्त शक्का का परिहार किया जाता है—"अनवगतात्मवस्त्पदेशश्च तथैव भिततु-महित।" 'तथैव' शब्द का यहाँ अर्थ है—प्रयोजनवान्। 'आत्मवस्त्पदेश्च'—यहाँ चकार का प्रयोग 'अपि' के अर्थ में हुआ है। आशय यह है कि यद्यपि ब्रह्म कूटस्थ, विभु और उदासीन है, तथापि ब्रह्मविषयक अवगति-पर्यन्त (साक्षात्कारात्मक) बोध वह ब्रह्म-विद्या है, जो अपनी विरोधिनी संसार की मूलभूत अविद्या का समूल उच्छेद कर डालती है, इससे बढ़ कर और प्रयोजन या उपकार क्या होगा ?

दूसरी बात यह भी है कि जो आचार्य सभी पदों में कार्यपरत्व आवश्यक मानते हैं, वे

भामती

सर्वेशां पवानामास्थियत, तैरिष श्राक्षणो न हन्तव्यो न सुरा पातम्येत्यादीनां न कार्व्यंपरता द्यायाऽऽस्थातुम् । क्रुत्युपहितमर्क्वादं हि कार्व्य कृत्या व्यासं तिन्तवृत्ती निवसंते विद्यापत्विमण वृक्षत्विनवृत्ती ।
कृतिहि पुरुषप्रयत्नः, स च विषयाधीननिरूपणः । विषयश्चास्य साम्यस्वमावतया भावार्य एव पूर्वापरीभूतोऽम्योत्पादानुक् लो भवितुमहंति, न इच्यगुणो । साक्षात् कृतिव्याप्यो हि कृतिविषयः, न च द्रव्यगुणयोः
सिद्धयोरित्त कृतिव्याप्यता । अत एव शास्त्रकृद्धवः "भावार्याः कमँशव्यास्तिम्यः क्रिया प्रतीयेत" इति ।
इच्यगुणशब्दानां नैमित्तिकावस्थायां .कार्यावमर्शेषि भावस्य स्वतो इच्यगुणशब्दानां तु भावयोगात्
कृत्यावमर्शं इति भावार्येम्य एवापूर्वावगितनं इत्यगुणशब्देम्य इति । न च 'दस्ना जृहोति' 'सन्ततमाधारयति' इत्यादिषु द्रव्यादीनां कार्य्यविषयता । तत्रापि हि होमाधारभावार्थविषययेव कार्यम् । न चेतावता सोयेन यवेतितवत् , विधसन्ततादिविशिष्टहोमाधारविष्यानात् 'अन्तिहोत्रं चृहोति' 'आधारमभिधारयति' इति तवनुवादः । यद्यप्यत्रापि भावार्यविषययेव कार्यम् । तथापि भावार्यानुवन्यतया इञ्यगुणाव-

भामती-व्याख्या

आचार्य भी ''ब्राह्मणो न हन्तव्यः'', ''न सुरा पातव्या''—इत्यादि निषेध-वाक्यों में कार्यपरत्व का उपपादन नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की कृति (प्रयत्न) से साध्य पदार्थ को कार्य कहा जाता है, अतः 'यद् यत्कार्यम्, तत्तत् कृतिसाध्यम्'—इस ब्याप्ति के अनुसार कार्य च्याच्य और कृति व्यापक सिद्ध होती है। निषेध-स्थल पर कृतिरूप व्यापक की निवृत्ति हो जाने से कार्यत्व की भी निवृत्ति वैसे ही हो जाती है, जैसे शिशपात्व की वहाँ निवृत्ति हो जाती है, जहाँ वृक्षत्व नहीं रहता, श्रीधर्मकीर्ति कहते हैं — "व्यापकानुपलिधर्यथा नात्र शिशपा वृक्षाभावात्" (न्या. वि. पृ. १२९)। कृति नाम है-पुरुष के प्रयत्न का, कृति या प्रयत्न का निरूपण उसके विषय पर निर्भर है, कृति का विषय होता है -साध्यस्वरूप धात्वर्थ (पचनादि ) श्री प्रभाकर मिश्र भी कहते हैं — "तस्य च विषयाधीनप्रतिपत्तित्वाद्, भावार्थानां विषयबोधकत्वात्" ( वृहती पृ. २९७ ) । धात्वर्थ के लिए निरुक्तकार ने कहा है—"पूर्वापरी-भूतं भावमाख्यातेनाचष्टे व्रजति, पचतीत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्" (निरुक्त. पृ. ४)। न्याय भाष्यकार ने पचित का स्वरूप बताते हुए कहा है-"नानाविधा चैकार्था क्रिया पचतीत--स्थाल्यधिश्रयणम्, उदकासेचनम्, तण्डुलावपनम्, एघोऽपसर्पणम्, अम्न्यभिज्वालनम्, दर्वी-घट्टनम्, मण्डस्रावणम्, अघोऽवतारणम्" (न्या. भा. पृ. ७४)]। पौर्वापरीभूत पाक क्रिया तण्डुलगत विक्लेदन-जनक होती है। यही क्रिया कृति की विषय है, द्रव्य और गुणादि नहीं। महर्षि जैमिनि कहते हैं--"भावार्थाः कर्मशब्दाः, तेष्यः क्रिया प्रतीयेत" एष ह्यथी विधीयते (जै. सु. २।१।१)। प्रभाकर की रीति से सूत्र का अर्थ यह है कि शाब्द बोध के अवसर पर प्रथम क्षण में प्रत्येक पद अपने सम्बन्धी शुद्ध अर्थ का स्मारक और द्वितीय क्षण में कार्यान्वित स्वार्ध का अभिधायक होता है। शुद्ध (अनिन्वत ) अर्थ को निमित्त और अन्वित (कार्यान्वित ) अवस्था को नैमित्तिक कहा जाता है। नैमित्तिक अवस्था में तो द्रव्य, गुणादि के वाचक शब्द भी कार्यार्थक होते हैं, किन्तु शुद्ध अवस्था में केवल भावार्थक (धातु) शब्द ही विषयोपस्थापन के द्वारा कार्य (अपूर्व) का बीधक होता है, अतः यागादि क्रिया के बाचक (भावार्थ) शब्दों से ही क्रिया (अपूर्वरूप कार्य) का अभिधान माना जाता है और उसी (यागादि) का ही विधान किया जाता है।

शहा -जैसे कार्य (अपूर्व ) के विषयीभूत यागादि का विधान माना जाता है, वैसे ही "दघ्ना जुहोति", "सन्ततमाघारयित"—इत्यादि स्थलों पर दिधरूप द्रव्य एवं घृत का सन्तत (अट्ट धारा के रूप में ) क्षरणरूप गुण भी कार्य (अपूर्व ) के विषय या अवच्छेदक

#### भामती

विषयाविष विषयिते । भावार्थो हि कारकञ्यापारमात्रतयाऽविशिष्टः कारकिवशेषेण द्रव्यादिना विशेष्यत इति द्रव्याविस्तदनुबन्धः । तथा च भावार्थे विषीयमाने स एव सानुबन्धे विषीयत इति द्रव्यापावन्विवयाविष तवनुबन्धतया विहितौ भवतः । एवं च भावार्थंप्रणालिकया द्रव्यादिसङ्कान्तो विधिगौरवाद् विभ्यत् स्ववविषयस्य चान्यतः प्राप्ततया तवनुवादेन तवनुबन्धोभूतद्रव्याविष रो भवतिति सर्वत्र भावार्थं-विषय एव विधिः । एतेन यवाग्नेयोऽष्टाकपालो भवतिस्यत्र सम्बन्धविषयो विधिरित परास्तम् । ननु न भवत्यर्थो विधेयः । सिद्धे भवितरि लक्ष्यकपस्य भवनं प्रत्यकर्तृत्वात् । न सलु गगनं भवति । नाप्यसिद्धेऽ-सिद्धस्यानियोज्यत्वाद् , गगनकुषुमवत् । तस्माद् भवनेन प्रयोज्यव्यापारेणाक्षितः प्रयोजकस्य भाविषयु-व्यापारो विधेयः । स च व्यापारो भावना कृतिः प्रयान इति । निविषयश्चासावशस्यप्रतिपत्तिरक्तो विषया-विधायामाग्नेयशक्योपस्यापितो द्रव्यवेवतासम्बन्ध एवास्य विषयः । ननु व्यापारविषयः पुरुषप्रयत्नः क्ष्यम्यापारकपं सम्बन्धं गोचरयेत् । नहि धटं कुवित्यत्रापि साक्षाभ्रामार्थं घटं पुरुषप्रयत्नो गोचरयस्यपि

भामती-व्याख्या

होते हैं, अतः उनका भी विधान क्यों न किया जाय ?

समाधान - वहाँ भी जुहोत्यर्थ (होम ) और आघार (क्षारण ) रूप भावार्थ ही कार्य का विषय माना जाता है, अतः साक्षात् विषय का ही विधान न्याय-संगत है।

राह्या —यदि दघ्यादि में भी भावार्य का ही विधान होता है, तव जैसे "सोमेन यजेत" (तै. सं. ३।२।२) इस वाक्य के द्वारा सोम-विशिष्ट याग का विधान होता है, वैसे ही "दघ्ना जुहोति" और "सन्ततमाधारयित" इत्यादि वाक्य भी क्रमशः होम और आधार कमं के विधायक हो जाएँगे और "अग्निहोत्रं जुहोति" (तै. सं. १।४।९।१) एवं "आधार-माधारयित" (तै. सं. २।४।११।६) इन दोनों वाक्यों को क्रमशः होम और आधार का अनुवादक मानना पड़ेगा।

समाधान—यद्यपि यहाँ पर भी कार्य (अपूर्व) भावार्धविषयक ही है, तथापि भावार्ध के विशेषक होने के कारण कार्य के अविषयीभूत भी द्रव्य और गुण विहित हो जाते हैं। द्रव्यादि से विशिष्ट भावार्ध का विधान गौरव-ग्रस्त होता है, अतः विशिष्ट-विधान वहाँ ही अगत्या माना जाता है, जहाँ वाक्यान्तर से कर्म का विधान न हो सकता हो, अग्निहोत्रं जुहोति—इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित भावार्थ के अनुवाद से "दध्ना जुहोति", "पयसा जुहोति"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा किवल दध्यादि गुण का विधान मानने में ही लाधव होता है। "सोमेन यजेत"—यहाँ पर कोई वाक्यान्तर ऐसा उपलब्ध नहीं होता जो केवल भावार्थ का विधायक माना जा सके, अतः वहाँ अगत्या विशिष्ट विधान मानना पड़ता है, किन्तु प्रकृत में वैसा नहीं। फलतः सिद्धार्थ कहीं पर भी साक्षाद् विधेय नहीं होता, अपितु भावार्थ ही विधेय होता है। अत एव जो लोग "यदाग्नेयोऽष्टाकपालो भवति" (ते. सं. २।६।३३) यहाँ पर द्वय्य के साथ अग्न्यादि देवताओं के सम्बन्धमात्र का विधान मानते थे, उनका निराकरण हो जाता है, क्योंकि सम्बन्ध पदार्थ भी द्वय्यादि के समान सिद्धार्थ है, अतः वह साक्षाद् विधेय नहीं हो सकता।

शका — उक्त स्थल पर यदि द्रव्य-देवता का सम्बन्ध विधीयमान नहीं, तब किसका विधान होता है? 'भवति' धातु के अर्थभूत भवन का विधान नहीं हो सकता, नयों कि भवत्यर्थ का कर्ता सिद्ध है ? अथवा असिद्ध ? प्रथम कल्प में विधि ही व्यर्थ है, द्वितीय कल्प में क्तांरूप नियोज्य असिद्ध होने के कारण विधित्व सम्भव नहीं। परिशेषतः भवनरूप प्रयोज्य-व्यापार के द्वारा प्रयोजक के व्यापार का आक्षेप होता है, क्योंकि घटादिरूप

#### मामती

तु वण्डावि हस्ताविना व्यापारयति । तस्माव् घटार्थां कृति व्यापारविषयामेव प्रतिवचते, न सु क्यतो घटविषयाम्, उव्वेद्यतया स्वस्थामस्ति घटो न तु विषयतया, विषयतया तु हस्ताविष्यापार एव । अत एवाग्नेय इस्यशापि द्रव्यदेवतासञ्चन्धानिसो यन्निरेव कार्य्यविषयो विषयः । किमुक्तं भवति आग्नेयो भवतीति, वात्नेयेन यागेन भावयेविति । अत एव 'य एवं विद्वान् पौर्णमासीं यजते', 'य एवं विद्वानमा-वास्यां यजते' इस्यनुवावो भवति यवाग्नेय इस्याविविहितस्य याग्यद्कस्य । अत एव च विहितामुवितस्य तस्यव वर्शपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यज्ञेतस्यिककारसम्बन्धः । तस्मात् सर्वत्र कृतिप्रणालिक्या भावार्य-विषय एव विविदित्येकान्तः । तथा च न हत्यान्न पिवेविस्याविषु यदि कार्यमम्यपेयेत ततस्तव्व्यापिका कृतिरस्युपेतव्या । तव्व्यापक्ष्य भावार्यो विषयः । एवच्च प्रजापतिवतस्यायेन पर्य्युवासवृत्याद्वननापाम-सङ्गल्यक्षया तिव्वयो विविदः स्याव् । तथा च प्रसञ्चयप्रतिवेषो दत्त्वलेक्षानिः प्रसञ्चेत । न च सति

# भामती-ज्याख्या

उत्पद्यमान या प्रयोज्य का भवतरूप व्यापार तब तक सम्भव नहीं होता, जब तक प्रयोजक ( उत्पादक ) का भावन या उत्पादन व्यापार न हो। प्रयोजक के व्यापार को ही भावना, कृति या प्रयत्न कहा जाता है। निविषयक कृति की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती, अतः विषय की आकांक्षा में 'आग्नेय' शब्द के द्वारा उपस्थापित द्वव्य-देवता का सम्बन्ध ही विषय उहरता है, अतः उसे ही यहाँ विधेय मानना चाहिए।

समाधान - कृति या प्रयत्न सदैव क्रिया को ही विषय करता है, सम्बन्ध क्रिया रूप नहीं, अतः उसको विषय क्योंकर करेगा ? जैसे कि "घटं कुरु"—ऐसे प्रयोग में फ़ृतिरूप पुरुष-प्रयत्न घटादि सिद्ध पदार्थी को साक्षात् दिषय नहीं कर सकता, अपितु वैसी आज्ञा सुनते ही पुरुष तुरन्त दण्डादि के द्वारा चाक घुमाने छग जाता है, अतः घटोत्पत्ति के अनुकूछ कृति का उत्पादनादि व्यापार विषय माना जाता है, स्वरूपतः घटादि नहीं, क्योंकि 'घटं करोति'-इसका अर्थ होता है - 'घटाय चक्रं व्यापारयति'। घट उस कृति का केवल उद्देश्य होता है, विषय नहीं । कृति का साझात् विषय तो हस्त, दण्ड और चक्रादि का व्यापार ही होता है। अत एव 'आग्नेय.' यहाँ पर भी द्रव्य-देवता-सम्बन्ध के द्वारा आक्षिप्त याग ही विधेय होता है। 'आग्नेयो भवति'-इस वाक्य का अर्थ होता है-'आग्नेयेन यागेनेष्टं भावयेत्'। इसीलिए "य एवंविद्वान् पौर्णमासीं यजते" (तै. सं. १।६।९।१)। "य एवंविद्वानमावास्यां यजते"-ये दोनों वाक्य आग्नेयादि याग के अनुवादक माने जाते हैं ['यदाग्नेयो भवति'-इत्यादि वाक्यों से पूर्णिमा में विहित 'आग्नेय', 'उपांशुयाज' और 'आग्नीषोमीय'-इन तीन यागों का 'वीर्णमासी' पद और अमावास्या में विहित 'आग्नेय' 'ऐन्द्र दिध' और 'ऐन्द्र पयः'—इन तीन कर्मों का अनुवाद 'अमावास्या'—पद के द्वारा माना जाता है, जिससे कि 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत''—इस अधिकार-वाक्य में द्विवचन की उपपत्ति हो जाती है। कर्म का फलविशेष के साथ सम्बन्ध-ज्ञान करानेवाले वाक्य को अधिकार-वाक्य कहा जाता है। फलतः सर्वत्र कृति के माध्यम से भावार्य को ही विधि विषय किया करती है-ऐसा ऐकान्तिक नियम है। अतः "न हन्यात्", "न पिबेत्"-इत्यादि वाक्यों में यदि कोई कार्य माना जाता है, तब उसकी व्यापकी भूत कृति माननी होगी और कृति का व्यापक होता है-भावार्थरूप विषय। यदि यह सब कुछ मान लिया जाता है, तब उक्त वाक्यों से निषेध न होकर 'प्रजापति-त्रत-न्याय' (जै. सू. ४।१।३-९) के आधार पर 'अहनन' और 'अपानादि विषयक सङ्कल्प में उसकी लक्षणा मानकर उक्त सङ्कल्पविषयक विधि का उपपादन किया जायगा। तब तो सर्वत्र पर्युदास वृत्ति को अपनाकर प्रसच्य प्रतिषेध को तिलाञ्जलि ही देनी 'ब्राह्मणो न इन्तस्यः' इत्येवमाचा निवृत्तिरुपिद्दयते । न च सा क्रिया । नापि क्रियासाधनम् । अक्रियार्थानामुपदेशो उनर्थकक्षेत् 'ब्राह्मणो न इन्तस्यः' इत्यादिनिवृ-स्युपदेशानामानर्थक्यं प्राप्तम् । तच्चानिष्टम् । न च स्वभावप्राप्तहन्त्यर्थानुरागेण नवः

# भामती

सम्भवे स्थाना म्याच्या । नेकोतोद्यान्तिमत्यादी तु तस्य व्रतमिध्यविकारात् प्रसन्धप्रतिचेवासम्भवेन पर्ध्यु-वासवृष्याञ्जीक्षणसङ्कृत्यलकामा युक्ता । तस्माश्च हृत्याप्त पिवेदित्यादिषु प्रसन्धप्रतिचेवेचु भावार्याभावाद् तवृष्यासायाः कृतेरजावस्तदभावे च तव्य्यासस्य कार्य्यस्याभाव इति न कार्य्यपरस्वित्यमः सर्वत्र वाक्षे इस्याह । श्च बाह्याची न हम्तव्य इत्येवमाद्या इति श्च । ननु कस्मात् निवृत्तिरेव कार्य्यं न भवति, तस्सावनं वैस्यतं बाह । श्च न न सा किया इति श्च । क्रियासन्यः कार्म्यवसनः । एतदेव विभवते । श्च जिक्रया-र्यानाम् इति श्च ।

स्यादेतत् -- विविविभक्तिश्रवणात् कार्यं तावदत्र प्रतीवते, तच्च न भावार्यमन्तरेण । न च

# भामती-व्याख्या

होगी। किसी अन्य गति के सम्भव होने पर लक्षणा न्याय-संगत नहीं मानी जाती, जैसा कि महिष जैमिनि कहते हैं—''गुणे त्वन्यायकल्पना'' (जै. सू. ९।३।१७)। अर्थात् गौणीभूत या बप्रधान अर्थ में ही अन्याय (लक्षणादि) की कल्पना की जाती है। जहाँ प्रसज्य प्रतिषेध सम्भव नहीं, वहाँ अगत्या प्रतिषेध की विधेयार्थ में लक्षणा की जाती है, जैसे—मनुस्मृति में स्नातक व्यक्ति के कर्त्वंथों की प्रतिज्ञा की गई है—

अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः।

स्वर्गागुष्ययशस्यांनि व्रतानीमानि धारयेत्।। (मनु. ४।१३)
यहाँ 'व्रत' शब्द का वर्थ है—अनुष्ठेय कर्म। उन व्रतों की गणना में जो कहा गया है—
"वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतिन्द्रतः" (मनु. ४।१४) वह उचित ही है, किन्तु यह जो कह दिया गया है कि :"नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन" (मनु. ४।३७)। वह सर्वथा अनुचित और विषद्धाधिधान है, क्योंकि 'ईक्षण' (दर्शन) न करना कोई व्रत या अनुष्ठेय कर्म नहीं, अपितु निषेधात्मक है। कहीं-कहीं प्रतिज्ञा-वाक्य 'तस्य व्रतम्'—ऐसा पाया जाता है, उस प्रतिज्ञा-वाक्य से विषद्ध होने के कारण यहाँ प्रसज्य-प्रतिषेधपरक 'नेक्षेत' वद की स्वक्षणा अनीक्षणविषयक सङ्कल्प में की जाती है, उसमें कर्त्तंव्यता का निर्वाह हो जाता है। स्नातक के इन व्रतों को प्रजापति-व्रत कहा जाता है, इनका विचार जै. सू. (४।१।३) में किया गया है।

'न हम्यात्', 'न पिबेत्'—इत्यादि वाक्यों में किसी प्रकार का विरोध उपस्थित न होने के कारण निषेधपरता ही मानी जाती है। वहाँ निषेध्य पदार्थ ही होता है, कोई विधेय नहीं, जब विधेयभूत कोई घात्वथं ही वहाँ नहीं, तब भावार्थ-व्याप्त कृति का अभाव बोर कृति का अभाव हो ने से कृति-व्याप्त अपूर्वरूप कोर्य (नियोग) का अभाव हो जाता है, अतः समस्त वैदिक बाक्यों में कार्यपरत्व का नियम भङ्ग हो जाता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं—"बाह्मणो न हन्तव्य इत्येवमाद्या निवृत्तिरुपदिश्यते"। निवृत्ति को कार्य (नियोग) या कार्य की साधनीभूत भावार्थात्मक क्रिया क्यों नहीं माना जा सकता ? इस प्रभन का उत्तर है—"न व सा क्रिया"। यहाँ 'क्रिया' शब्द कार्य (नियोग) का वाचक है। इसी का स्पष्टी-करण किया जा रहा है—"अक्रियार्थानामुपदेशोऽनर्थं क्रम्बेद ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादिनिवृत्यु-पदेशानामानर्थंक्य प्राप्तम्"।

शहा - 'हन्तव्यः' इत्यादि पदों में श्रुत विष्यर्थंक 'तव्य' प्रत्यय के द्वारा कार्यार्थं की

शक्यमप्राप्तिकवार्थत्वं करुपयितुं इननिक्रयानिवृत्यौदासीम्यव्यतिरेकेण । नजस्रीप स्वभावो यत्स्वसंबन्धिनोऽभावं बोधयतीति । मभावबुद्धिसौदासीम्यकारणम् । सा व्यवेग्वनाग्निवस्स्वयमेवोपशाम्यति । तस्मात्मसकियानिवृत्योदासीन्यमेव 'त्राह्मणो न हन्तव्य-' इत्यादिषु प्रतिषेघार्थं मन्यामहे, शन्यत्र प्रजापतिवतादिन्यः।

रागतः प्रवृत्तस्य हननवानादावकस्मादोदातीम्यनुषण्यते विना विधारकप्रवस्नम् । तस्मात् स एव प्रवृत्यु-रमुकार्गा मनोवाग्देहानां विचारकः अवल्लो निरेचविधियोचरः क्रियेति नाक्रियापरमस्ति वाक्यं किञ्चि-वपीत्पाह 🏶 न च हननिक्रवानिवृष्टवीवासीन्यव्यतिरेकेच नजः सस्यमप्राप्तिक्रयार्थस्वं कल्पियतुम् 🔍। केन हेतुना न शक्यमित्यत आह. 👁 स्वजावमासहस्त्यर्थानुरागेण नजः 🐞 । अवसर्थः । हननवानवरी हि विधित्रस्वयः प्रतीयमानस्ते एव विश्वस ब्रावृत्वर्गः । नचेते शक्ये विवातुन् । रागतः प्राहात्वात् । न व नजः प्रसम्प्रप्रतिचेचो विचेयः । तस्याव्यीदासीग्यकपस्य सिद्धतया प्राप्तावात् । न च विचारकः प्रयागः । तस्याश्रुतत्वेन सक्ष्यमाणस्यात् । सति सम्बवे च सम्राचाया अन्याध्यस्यात् । विविविभन्तेम रागतः प्राप्तप्रवृत्त्वनुवावयश्येन विविविवयश्यायोगात् । तस्माव् यत् पियेव् हन्याङ्केष्मनूच सम्रोति निविव्यते, तद-भावो ज्ञाप्यते, न तु नजवीं विभीवते । अमावश्च स्वविरोधिमावनिक्पणतया भावच्छायानुपातीति सिद्धे

भागती-स्याद्या

प्रतीति होती है। कार्यं कभी भावार्यं कप किया के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वह कार्य का विषय और साधन है। हननादि में प्रवृत्त पृश्य तब तक सहसा उदासीन (निवृत्त ) नहीं हो सकता, जब तक उसकी प्रवृत्ति का विधारक (अवरोधक ) प्रयत्न नहीं किया जाता, अतः प्रवृत्त्युत्मुल पृश्य के मन, वाणी और शरीर का धारक वही प्रयत्न निषधिकि की विधयीभूत क्रिया माना जाता है। फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि क्रियार्थ-निरपेक्ष कोई वाक्य और वाक्यार्थं नहीं होता।

समाधान-उक्त शक्का का निवेध करते हुए भाष्यकार कहते हैं- "न च हननिकया-निवृत्यौदासीन्यव्यतिरेकेण नत्रः शक्यमप्राप्तिक्रयार्थत्वं कल्पियतुम्"। हनन क्रिया की निवृत्ति के द्वारा औदासीन्य (तटस्थभाव या उपेक्षा) ही उपलक्षित होता है, उससे भिन्न कोई अनुष्ठेय पदार्थं उपस्थित क्यों नहीं होता ? इस प्रश्न का उत्तर है—"स्वभावप्राप्तहन्स्यर्थानुरागेण नजः"। अभिप्राय यह है कि 'हन्तन्त्रः' और 'पातच्यः ? इन पदों में तब्यरूप विधि-प्रत्यय से 'हनन' और 'पान' का विधान कर सकते हैं -यह तहज-सिद्ध है, किन्तु यहाँ हनन और पान का विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि रागतः प्राप्त है [ द्वेष के कारण बाह्मणादि के हनन और राग के कारण सुरादि के पान में मनुष्य स्वयं प्रवृत्त हो जाता है, ऐसा करने में उसे किसी प्रकार की आज्ञा या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती]। हननादि से निवृत्त होने के लिए किसी विधारक (प्रतिबन्धक या अवरोधक ) प्रयत्न का विधान भी सम्भावित नहीं, क्योंकि यहाँ उसका वाचक कोई वद ही प्रयुक्त नहीं हुआ है। उसमें केवल लक्षणा हो सकती थी, उसका भी कोई निमित्त यहां उपस्थित नहीं, विना निमित्त के लक्षणा की कल्पना अस्याय है। फिर विधि प्रत्यय क्या करेगा ? इस प्रश्न का सीधा-सा उत्तर है कि रागादि के द्वारा प्राप्त पानादि का वह अनुवाद कर देता है, किसी अज्ञात पदार्थ का विधान नहीं कर सकता । अतः 'यत् पिवेत्', 'यद् हत्यात्', तम्न-इस प्रकार निवेधमात्र किया जाता है । हनन-पानादि का अभाव भी 'नज्' के द्वारा ज्ञापितमात्र होतः है, विहित नहीं, क्योंकि अभाव पदार्थं वस्तुतः सर्वत्र विषेय नहीं होता, उसकी विधेयता का यहाँ भ्रम अवश्य हो जाता है, क्योंकि अभाव एक सप्रतियोगिक पदार्थ है, उसका स्वभाव भी प्रतियोगी के स्वभाव पर

# भामती

# भामती-व्याख्या

निर्भर है-प्रतियोगी यदि सिद्धार्थ है, तब उसका अभाव सिद्ध के समान और प्रतियोगी यदि असिद्ध या साध्य है, तव उसका अभाव भी साध्य-जैसा प्रतीत हो जाता है। प्रकृत में हननादिरूप प्रतियोगी सिद्ध (प्राप्त ) होने के कारण उसका अभाव भी प्राप्त ही है—इस रहस्य का स्पष्टीकरण भाष्यकार कर रहे हैं—"नत्रश्चेष स्वभावो यत्स्वसम्बन्धिनोऽभावं बोधयित"। 'नत्र' का कुछ भी स्वभाव हो, यहाँ हननादि की प्रवृत्ति में अग्रसर व्यक्ति के मन, वाणी और शरीर का अकस्मात् अवरोध क्यों हो जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर है-''अभावबुद्धिश्चौरासीन्यकारणम्' । आशय यह है कि ''ज्वरितः पथ्यमश्नीयात्'', 'न सर्पायाङ्गुलि दद्याद्''- इत्यादि वचनों को सुनने के अनन्तर मध्यम वृद्ध की पथ्याहार में प्रवृत्ति और सर्प के विल में अंगुलि-दानोन्मुखता से निवृत्ति को देख कर शिक्षणार्थी बालक प्रवृत्ति और निवृत्ति की कारणीभूत इच्छा और द्वेष का अनुमान कर लेता है, जिसे शिक्षित-भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है - 'वृद्धस्य प्रवृत्तिनिवृत्ती इच्छाद्वेषहेतुके, स्वतन्त्र-प्रवृत्तिनिवृत्तित्वात्, मदीयम्वतन्त्रप्रवृत्तिनिवृत्तिवत्'। मध्यम वृद्ध की इच्छा इष्ट-साधनता और द्वेष अनिष्ट-साघनता के ज्ञान से होता है, इष्ट-साधनता और अनिष्ट-साधनता सदैव उस पदार्थ में होती है, जो कार्य ( कृति-साध्य ) हो । अनः मध्य वृद्ध की इच्छा और देव के विषय में ऐसा अनुमान किया जा सकता है - 'अस्येच्छाद्वेषी कार्यनिष्ठेष्टानिष्टसाधनताज्ञानपूर्वेकी, प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुभूतेच्छाद्वेषत्वात्, मदीयप्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुभूतेच्छ।द्वेषवत्'। बालक ने भली प्रकार यह निश्चः कर रखा है कि हमारे इच्छा और द्वेष कभी भी शब्द (विधि प्रत्यय), शब्दगत व्यापार ( शाब्दी भावना ), पुरुषाशय ( लोकिक प्रेरणा ), त्रैकाल्यानवच्छित्र भावना (वर्तमान।दि त्रिकाल-विहित प्रत्यय से अजनित आर्थीभावना ) और अपूर्व (नियोग ) के ज्ञान से किसी विषय में उत्पन्न नहीं हुए, अपितु वर्तमान विषयों में बार-बार यह अनुभव कर लिया है कि इष्ट-साधनता के ज्ञान से इच्छा और अनिष्ट-साधनता के ज्ञान से द्वेष उत्पन्न होते हैं, अतः मध्यम वृद्ध की प्रवृत्ति-निवृत्ति और इच्छा-द्वेष उसके कृति-साध्यभूत पदार्थ में समुत्पन्न इष्ट-साधनता और अनिष्ट-साधनता के ज्ञान से समुद्भूत हुए हैं। मध्यम वृद्ध को वह ज्ञान शब्द-श्रवण से पहले नहीं था, शब्द-श्रवण के पश्चात् उत्पद्यमान होने के

#### भामती

कर्तंभ्यतां जावगमयित, अनन्यलभ्यत्वादुभयोः, अनन्यलभ्यस्य ज वाम्वार्यत्वात् । यत्र तु कर्तंभ्यताऽन्यत एव लभ्यते, यवा न हन्यान्न पिवेवित्याविषु हननपानप्रवृत्यो रागतः प्रतिलम्भात्तत्र तवनुवादेन नव्सम-भित्र्याहृता लिङाविविभक्तिरन्यतोऽप्राप्तमनयोरनर्य-हेतु-भावमात्रमववमयित । प्रत्यक्षं हि तयोरिष्टसाधन-भावोऽनगम्यते, अन्यवा रागविषयत्वायोगात् । तस्पाद्रागावित्रासकर्तन्यतानुवादेनानर्थसाधनता प्रकापनपरं न हभ्यान्न पिवेवित्याविवाक्यं, न तु कर्त्तन्यतापरमिति सुष्ठकूक्तमकार्ध्यनिवृत्वं निवेषानाम् । निषेष्यानां जानर्थसाधनताबुद्धिरेव निषेष्याभाववृद्धिस्तया जल्वयं वेतन् आपाततो रमजीयतां पश्यन्नप्यायितमालोक्य प्रवृत्यभावं निवृत्तिभववृत्व निवर्त्वते, औवातीन्यमात्मनोऽवस्थापयतीति यावत् ।

स्यादेतत् —अभाववुद्धिश्चेदोदासीन्यस्यायनकारणं यावदीदासीन्यमनुवस्तंत न चानुवस्ते । नह्यु दा-सीनोऽपि विषयाग्तरस्यासकिवसस्तदभावबुद्धिमान् । न चावस्यायकृकारणाभावे कार्य्यावस्थानं दृष्टम् । नहि स्तम्भावपाते प्रासावोऽवितष्ठतेऽत आह अ सा च दम्बेग्चनाग्निवत् स्वयमेवोपशाम्यति अ । तावदेव सल्वयं प्रवृत्युन्मुक्को न यावदस्यानयंहेतुआवमिणन्छति । अनयंहेतुश्वाधिगमोऽस्य समूलोद्धारं प्रवृत्ति-

#### भामती-व्याख्या

कारण शब्द-श्रवण से जनित होता है ' अतः "यजेत" - इत्यादि प्रवर्तक वाक्यों में शब्द ही इष्ट-साधनभूत यागादिरूप अनुष्ठेय व्यापार का बोध कराता हुआ यागादिगत इष्ट-साधनता और कर्त्तव्यता का बोध कराता है, क्योंकि वहाँ इष्ट-साधनता और कर्तव्यता-ये दोनों शब्द को छोड़ कर अन्य किसी साधन से प्राप्त न होने के कारण शब्दार्थ कहलाते हैं, जैसा कि प्रसिद्ध न्याय है—''अनन्यलभ्यः शब्दार्थः''। इसके विपरीत जहाँ इष्ट-साधनतादि का ज्ञान अन्यतः ( शब्द को छोड़ कर अन्य साधन से ) हो जाता है, जैसे कि "न हन्यात्", "न पिबेत्"—इत्यादि स्थलों पर हनन, पान में प्रवृति द्वेष और राग के आधार पर ही उपपन्न हो जाती है, वहाँ लिङादि प्रत्यय उसी का अनुवाद करते हुए 'नेत्र्' का समिन्याहार पाकर हनन पान में केवल अनिष्ट-साधनता का बोध करा देते हैं। हनन-पान में इष्ट-साधनता तो प्रत्यक्षतः प्राप्त है, अन्यया हनन-पान में द्वेष और राग की विषयता सम्भव न हो सकेगी। अतः रागादि के द्वारा प्राप्त हननादि की कर्तव्यता का अनुवाद करके अनिष्ट-साधनता के बोधक ही "न हन्यात्", "न पिबेत्"—इत्यादि वाक्य होते हैं, कत्तंव्यता के विधायक नहीं, अतः भाष्यकार ने अत्यन्त युक्ति-पूर्ण कहा है- "अकार्यनिष्ठत्वं निषेघानाम्"। हिसादिरूप निषेध्यगत अनिष्ट-साधनता का ज्ञान ही निषेध्याभाव का ज्ञान है। यह चेतन पुरुष सुरा-पानादि में आपाततः रमणीयता देखता है, किन्तु उससे भविष्य में होनेवाले अनर्य को सोचकर प्रवृत्त्यभावरूप निवृत्ति को अपनाता है, अर्थात् सुरा-पानादि से उदासीन (विरत) हो जाता है।

शक्का — प्रवृत्यभाव का ज्ञान यदि औदासीन्य की स्थापना का कारण होता, तब उस ज्ञान को तब तक बराबर रहना चाहिए था, जब तक कि उदासीनता रहती है, किन्तु नहीं रहता, क्योंकि सुरापानादि से विरत पुरुष को भी तब प्रवृत्यभाव का ज्ञान नहीं रहता, जबिक उसका चित्त अन्य विषय में ब्यासक्त हो (लग) जाता है। जब किसी कार्य का अवस्थापक नहीं रहता, तब उस कार्य का अवस्थान कभी नहीं देखा जाता, जैसे कि स्तम्भों (खम्भों) के गिर जाने पर उनके आश्रित रहनेवाला भवन तुरन्त धराशायी हो जाता है।

समाधान — उक्त शङ्का का समाधान करने के लिए ही भाष्यकार ने कहा है — "सा च दग्धेन्धनाग्निवत् स्वयमेवोपशाम्यति"। अर्थात् यह पुरुष तब तक ही सुरा-पानादि की ओर प्रवृत्त होता है, जब तक कि सुरा-पानादि की अनर्थकारिता का ज्ञान नहीं होता। उसकी

तस्मारपुरुषार्थातुपयोग्युपाल्यानाविभूतार्थवादविषयमानर्थक्याभिधानं द्रष्टव्यम् ।

यद्युक्तम् — कर्नव्यविध्यनुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुख्यमानमनर्थकं स्यात् , 'सप्तद्वीपा वस्नुमती' इत्यादिवदिति, तत्परिष्टतम् , 'रज्जुरियं नायं सपः' इति वस्तुः मात्रकथनेऽपि प्रयोजनस्य रष्टत्वात् । ननु श्रुतन्नह्मणोऽपि यथापूर्वं संसारित्वदर्शनाञ्च रज्जुस्वक्षपकथनवदर्थवस्वमित्युक्तम् , अत्रोध्यते — नावगतत्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं

#### भामती

मृद्धृत्य बन्धेन्तनान्तितत् स्वयमेवोपक्षाभ्यति । एततुक्तं भवति—यथा प्रासावावस्थानकारणं स्तम्भो नैवमीवातीन्यावस्थानकारणमभाववृद्धिः, अपि स्वागन्तुकाविनाशहेतोस्त्राणेनावस्थानकारणम् । यथा क्षमठपृष्ठनिष्ठुरः कवशः अस्त्रप्रहारत्राणेन राजन्यजीवावस्थानहेतुः । न च कवधापगमे चासति च अस्त्र-प्रहार राजन्यजीवनाश इति । उपसंहरति ७ तस्मास्त्रसक्तिव्यानिवृत्यौवातीन्यमेव इति ७ । औवासीन्य-मजानतोऽप्यस्तीति प्रसक्तिव्यानिवृत्योपलच्य विशिनष्टि । तत् किमिक्रयार्थस्वेनानवंवयमाशसूत्र क्रियार्थ-स्वोपवर्णनं जैमिनीयमसमञ्जसमेवेस्युपसंहारच्याजेन परिहरति ७ तस्मात् पुरुर्वाचं इति ७ । पुरुर्वाचंगु-प्योग्युपाव्यानाविविषयाविक्रयार्थतया कियार्थतया च पूर्वोत्तरक्ती, न सूपनिविद्विषयौ । उपनिवर्वा स्वयम्युक्यार्थसहारक्यार्वनसानावित्यर्थः । यवप्योपनिवरास्त्रानमपुरुवार्थं मन्यमानेनोक्तं कर्त्तस्य-मनुप्रवेशमन्तरेणिति । अत्र निगृद्धाभिसन्तिः पूर्वोक्तं परिहारं स्मारयिति ७ तत् परिहृतम् इति ७ । अत्रा-स्रोसा स्वोक्तनवं स्मारयित ७ नमु श्रुतबद्धाणोऽपि इति ७ ।

निगृहमभिर्सान्ध समाधातोवृद्यादयति 🕸 अत्रोच्यते । नावगतज्ञह्यारमभावस्य इति 🕸 । सस्यं न

#### भामती-व्यास्था

अनर्थकारिता का ज्ञान प्रवृत्ति का समूल नाश करके जिसका ईन्धन समाप्त हो गया, उस अग्नि के समान स्वयं उपशान्त हो जाता है। आशय यह है कि जैसे भवन की अवस्थिति का कारण खम्भा होता है, वैसे उक्त अभाव-ज्ञान औदासीन्य के अवस्थान का कारण नहीं माना जाता, अपितु आगन्तुक विनाश-कारणों से रक्षण-प्रदान कर औदासीन्य को वैसे ही अभाव-ज्ञान बनाए रहता है, जैसे कछुवे की पीठ के समान कठोर कवच शास्त्र-प्रहारों से बचाता हुआ क्षत्रिय-वीरों को जीवन-प्रदान करता है। शस्त्र-प्रहार से योद्धा का जीवन तब तक नष्ट नहीं होता, जब तक कि कवच का अपगम (अभाव) न हो। प्रसङ्ग का उन्नसंहार करते हैं — 'तस्मात् प्रसक्तक्रियानिवृत्त्यौदासीन्यमेव 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिषु प्रतिषेधार्थं मन्यामहे"। औदासीन्य का ज्ञान न रहते पर भी औदासीन्य रहता है, उस अज्ञात श्रीदासीन्य का संग्रह करने के लिए 'प्रसक्तक्रियानिवृत्त्या उपलक्षितम्' कहा गया है। तब 'वैदिकवाक्यों में क्रियापरता न होने पर आनर्थक्य (अप्रामाण्य ) की आशस्त्रा उठाकर महर्षि जैमिनि ने जो सभी वैदिक वाक्यों में क्रियार्थत्व का वर्णन किया, वह किस लिए ?' इस प्रश्न का उत्तर है— "तस्मात् पुरुषार्थानुपयोग्युपाख्यानादिभूतार्थवादिविषयमानर्थंनयाभिधानं द्रष्टव्यम्" । निष्कर्षं यह है कि पुरुषार्थानुपयोगी वैदिक उपारुयानों में ही अक्रियार्थत्व का पूर्वपक्ष उठाकर क्रियार्थकत्व का सिद्धान्त उक्त अधिकरण में प्रस्तुत किया गया है, न कि उपनिषद्वाक्यों को अभिलक्ष्य करके, क्योंकि उपनिषद्दाक्यों में स्वयं पुरुषार्थभूत ब्रह्म के स्वरूप की समर्पकता पर्यवसित होती है। औपनिषद आत्मज्ञान को अपुरुषार्थ मानकर जो पूर्वपक्षी ने कहा है-"कर्तव्य-विष्यनुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थकं स्यात्"। उसका अपने हृदय में रहस्य छिपाये सिद्धान्ती उसके परिहार का स्मरण दिलाता है—"तत् परिहतम्"। आक्षेपवादी भी उक्त परिहार पर किये गये आक्षेप का स्मरण दिलाता है — "ननु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वसंसारित्व-दर्शनात्"। सिद्धान्ती इस आक्षेप का अपना अनुभूत परिहार प्रस्तुत करता है- "अत्रोच्यते,

संसारित्वं शक्यं दर्शयितुं, वेद्यमाणजनितश्रह्यात्ममाविष्टोधात्। न हि श्रीराद्यात्मामिमानिनो दुःक्रभयादिमस्वं हष्टमिति तस्यैव वेद्यमाणजनितश्रह्यात्मायगमे तद्यिमानिवृत्तौ तदेव मिथ्याद्यानिमित्तं दुःक्रमयादिमस्वं भवतीति शक्यं करुपयितुम्।
न हि धनिनो शृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापहारिनमित्तं दुःक्षं द्रष्टमिति तस्यैव
प्रवजितस्य धनाभिमानरिहतस्य तदेव धनापहारिनमित्तं दुःक्षं भवति। न च कुण्डलिनः कुण्डलित्वाभिमानिमित्तं सुक्षं द्रष्टमिति तस्यैव कुण्डलिवशुक्तस्य कुण्डलित्वामिमानरिहतस्य तदेव कुण्डलित्वाभिमानिभित्तं सुक्षं भवति। तदुक्तं श्रुत्या—
'भश्ररीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' (छान्दो० द्रा१२।१) इति। श्ररीरे पतितेऽशरीरत्वं स्यात्, न जीवत इति चेत् —न, सश्ररीरत्वस्य मिश्याद्यानिमित्तत्वात्। न
द्यात्मनः शरीरात्माभिमानलक्षणं मिश्याद्यानं मुक्त्वान्यतः सश्ररीरत्वं शुक्यं कश्ययितुम्। नित्यमश्ररीरत्वमकर्मनिमित्तत्वादित्यवोचाम। तत्कृतधर्माधर्मनिमित्तं सश्ररी-

#### भागती

महातानमात्रं सांसारिकवर्मनिवृत्तिकारणप्रितृ साक्षात्कारपर्यम्तन् । बह्यसाक्षारकारआन्तःकरणवृत्तिभेवः अवणमननाविजनितसंस्कारसिजवमनोजन्मा चड्ज।विभेवसाक्षारकार इव गान्यवंशास्त्रभवणास्याससंस्कृतमनोयोगिः । स च निक्षिलप्रपञ्चमहेन्द्रजालसाक्षारकारं समूलमृत्मृत्यभारमानमिय प्रपञ्चस्वाविद्योगाबुन्मृत्रमतीरयुपपावितमयस्तात् । तस्माद्रज्जुस्वकृतकपनतुस्यतेवाश्रेति सिद्धम् । अत्र च वेवप्रमाणमृत्रतयाः
वेवप्रमाणजनितेत्युक्तम् । अत्रेव सुखदुःखानृत्यावभेवेन निवशंनद्वयमाह् क्ष्मे निह्म धनिनः इति क्ष । ध्रुतिमत्रोबाहरति क्ष तबुक्तम् इति क्ष । चोवयित । क्ष द्वारो पतिते इति क्ष । परिहरति क्षम स्वारीरस्वस्य
इति क्ष । यवि वास्तवं सदारीरत्वं भवेष जीवतस्तिभवस्ति । मिन्याज्ञानिमित्तं तु तत् । तक्ष्योत्पद्धतत्वज्ञानेन जीवतापि शक्यं निवर्त्तयितुम् । यथ्युनरदारीरस्वं तवस्य स्वभाव इति न शक्यं निवर्त्तिवतुं,
स्वभावहानेन भावविनाद्यप्रसङ्गावित्याह क्ष नित्यमद्यारीरस्वम् इति क्ष ।

# भामती-व्याख्या

नावगतब्रह्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वम्' । यह सत्य है कि ब्रह्मभाव का ज्ञानमात्र कर्तृत्वादिरूप संसारित्व का निवर्तक नहीं होता, अपि तु साक्षात्कारात्मक ब्रह्मात्मावबोध अविद्या और
अविद्या-प्रयुक्त संसारित्व का बाधक माना जाता है । वह साक्षात्कार श्रवण-मननादि-जनित
संस्कारों से युक्त मन के द्वारा बँसे ही उत्पन्न होता है, जैसा कि गन्धवं-शास्त्राभ्यास-जनित
संस्कारों से युक्त मन के द्वारा बड्जादि स्वर समूह का साक्षात्कार समुत्पादित होता है । वह
साक्षात्कार निव्विल प्रपञ्चरूपी इन्द्रजाल के साक्षात्कार का समूल उन्मूलन करता हुआ
अपने आपको भी प्रपञ्च के ह्रप में नष्ट करता है, यह पहले कहा जा चुका है । अतः
रज्जु-स्वरूप-संकीतंन के समान ही तत्त्वमिस आदि का उद्बोधन सार्थक है । उक्त
साक्षात्कार वेदप्रमाणमूलक होने के कारण वेदप्रमाण-जनित कह दिया गया है । प्रस्तुत
प्रसङ्ग में सुख और दु:ख का अनुत्पाद ध्यान में रखकर दो उदाहरण दिये जाते हैं—''न हि
धनिनः इत्यादि''। उसी प्रसङ्ग में श्रुति को उद्धृत किया जाता है—''तदुक्तं श्रुत्या''।

शक्ता की जाती है कि "शरीरे पतिते अगरीरत्वं स्यात्"। उक्त शक्ता का परिहार किया जाता है—"न, सगरीरत्वस्य मिध्याज्ञानिनिमत्तत्वात्"। अर्थात् यदि आत्मा में सगरी-रत्व वास्तिक होता, तब अवश्य ही जीवन-काल में निवृत्त नहीं हो सकता था, किन्तु वह मिध्याज्ञानिनिमत्तक है, अतः जीवन-काल में ही अविद्या या मिध्या ज्ञान की निवृत्ति से निवृत्त क्यों न होगा? जो अगरीरत्व आत्मा में स्वाभाविक है, वह कभी निवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वभाव का परिहरण हो जाने पर भाव वस्तु का ही विनाश प्रसक्त होता

रत्यमिति चेनः श्रीरसंबन्धस्यासिद्धत्वाद्धर्माधर्मयोरात्मकृतत्वासिद्धेः । श्रीरसंबन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादन्धपरम्परेषाउनादित्वकल्पना । क्रियासम्बायाभावाद्यात्मनः कर्तृत्वानुपपत्तेः ।

#### भामती

स्यावेतत् — न मिन्याज्ञाननिमित्तं सद्यारीरश्वमित तु धर्माधर्मनिमित्तं, तन्त्र्य स्वकारणधर्माधर्मंनिवृत्तिमन्तरेण न निवसंते । तन्तिवृत्तौ च प्रयाणमेवेति न धौवतोऽद्यारीरत्वमिति सङ्कृते अतःकृत
इति अ । तवित्यासमानं परामुद्यति । निराक्षरोति अ न, द्यारीरसम्बन्धस्य इति अ । न ताववातमा
साक्षाद्धर्माधर्मौ कर्तृमहाति, वाग्वृद्धिद्यारीरारम्भवनितौ हि तौ नासित द्यारीरसम्बन्धे भवतः, ताम्यौ तु
द्यारीरसम्बन्धं रोषयमानो न्यकं परस्पराध्ययोगमावहित । तविवमाह अ द्यारीरसम्बन्धस्य इति अ ।
यद्युच्येत सत्यमस्ति परस्पराध्यः, न श्वेष बोबोऽनावित्वाद्वीजाङ्कुरवित्यत आह अ अन्धपरम्परिवाऽनावित्वकल्पना अ । 'यस्तु मन्यते नेयमन्वपरम्परातुल्यानाविता, न हि यतो धर्माधर्मभेवा आत्मद्यरीरसम्बन्धम्यन्यमेवस्तत एव स धर्माधर्मभेवः, किन्त्वेष पूर्वस्मादात्मद्यारीरसम्बन्धात् पूर्वधर्माधर्मभेवजन्मनः, एव
त्यारमद्यारीरसम्बन्धोऽस्माद्ध माध्यमेनेवाविति' तं प्रस्याह अ क्रियासमवायाभावाव्" इति ।

### भामती-व्याख्या

है, यह कहा जाता है-''नित्यमशरीरत्वमकर्मनिमितत्वादित्यवीचाम"। कोई शङ्का करता है कि सशरीरत्व मिथ्याज्ञाननिमित्तक नहीं, अपित् धर्माधर्मनिमित्तक है, अतः स्वकृत धर्माधर्म की निवृत्ति के बिना वह निवृत्त नहीं हो सकता और घमौधर्म की निवृत्ति हो जाने पर मरण ही हो जाता है, अतः जीवित अवस्था में अशरीरत्व नहीं रह सकेगा — "तत्कृतधर्माधर्मनिमित्तं समारीरत्वम्''। 'तत्कृत' शब्द का अर्थ है-आत्मकृत । केवल जड़ या शुद्ध चेतन के द्वारा धर्मावर्म नहीं किया जाता, अपितु शरीर-संहत आत्मा के द्वारा। उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है—'न शरीरसम्बन्धस्यासिद्धत्वात्''। आत्मा साक्षात् धर्मावर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वाक, बुद्धि और शरीर के द्वारा ही धर्माधर्म सम्पादित होते हैं, अतः शरीर-सम्बन्धी आत्मा ही धर्माधर्म का कत्ती माना जाता है। शरीर का आत्मा के साथ सम्बन्ध धर्माधर्म के माध्यम से ही होता है, इस प्रकार अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है, भाष्यकार कहते हैं— "शरीरसम्बन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गात्"। यह जो कहा जाता है कि अन्योऽन्याश्रय दोष अवश्य है, किन्तु यहाँ वह कोई दोष नहीं, क्योंकि बीज और अंकूर के समान शरीर सम्बन्ध और धर्माधर्म अनादि हैं, अनादि पदार्थों में अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं माना जाता। उसका परिहार किया जाता है—अन्धपरम्परेषा अनादित्वकल्पना।" अर्थात यह अनादित्व की कल्पना प्रामाणिक नहीं। जो वादी इस कल्पना को प्रामाणिक मान कर कहता है कि यह अनादित्व-कल्पना अन्ध-परम्परा के समान नहीं, क्योंकि धर्माधर्म और शरीर-सम्बन्ध-दोनों एक-एक व्यक्त्यात्मक न होकर अनन्त व्यक्तिरूप माने जाते हैं। जिस धर्माधर्म व्यक्ति से शरीर-सम्बन्धरूप व्यक्ति उत्पन्न होती है उसी शरीर-सम्बन्ध व्यक्ति से वही धर्माधर्म व्यक्ति उत्पन्न नहीं होती, अपितू जो शरीर-सम्बन्ध जिस धर्माधर्म से उत्पन्न होता है, वही शरीर-सम्बन्ध उसी धर्माधर्म से उत्पन्न नहीं होता, अपितु अपनी पूर्वभावी भिन्त-भिन्त कारण व्यक्तियों से भिन्त-भिन्त कार्य व्यक्तियाँ जन्म लेती हैं, अतः अग्योऽन्या-श्रयता प्रसक्त ही नहीं होती। उस वादी के लिए अन्य आपत्ति प्रदर्शित की जाती है— "क्रियासमवायाभावाच्चारमनः कर्तृत्वानुपपत्तेः"। जिस कार्यं की जनिका क्रिया जिस द्रव्य में समवेत हो, वही द्रव्य उस किया का कर्ता माना जाता है, बात्मा में कोई भी किया नहीं रहती, क्योंकि क्रिया अपने आश्रय को अवश्य विकृत कर देती है, आत्मा अविकारी पदार्थ है, संनिधानमात्रेण राजप्रभृतीनां दृष्टं कर्तृत्वमिति चैन्नः धनदानाध्याजितभृत्य-संबन्धित्वालेषां कर्तृत्वोपपत्तेः, न त्वात्मनो धनदानादिव च्छरीरादिभिः स्वस्वामि-संबन्धिनिमित्तं किचिच्छक्यं करुपयितुम् । प्रिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्षः संबन्धदेतुः । एतेन यजमानत्वमात्मनो ध्याख्यातम् ।

अत्राहुः -देहाविष्यतिरिक्तस्यात्मन आत्मीये देहावाविभमानो गौणो, न मिण्येति चेमः; प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुक्यत्वप्रसिद्धेः । यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः,

मामती

धाकूते ® सम्निधानमात्रेण इति ® । परिहरति ® न इति छ । उपाजँनं स्वीकरणम् । न रिवयं विधाऽऽसमनीत्थाह ® न स्वात्मन इति ® । ये तु देहावावास्माभिमानो न मिच्या, अपि तु गौणो माणवकावाविव सिहाभिमान इति मन्यन्ते; तम्मतमृथन्यस्य दूचयति 🐞 अत्राहुः इति 🕸 । प्रतिद्धो वस्तु-भेवो यस्य पुरुषस्य स तथोक्तः । उपयावितं चैतवस्माभिरप्यासभाष्ये इति नेहोपपासते । यथा सम्बान्यकारे

# भामती-व्याख्या

अतः धर्माधर्मं का कर्त्ता आत्मा नहीं हो सकता।

क्रिया-समवाय न होने पर भी कर्तृत्व की शक्का उठाई जा रही है—"सिप्तधानमात्रेण राजप्रभृतीनां कर्तृत्वं दृष्टम्"। राजा में युद्धादि क्रिया न होने पर भी राजा भी युद्धादि का कर्त्ता माना जाता है, वैसे हो आत्मा में कोई क्रिया न होने पर भी धर्माधर्मादि का कर्तृत्व माना जा सकता है, िजैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—

"चालनेन ह्यसि योद्धा प्रयुङ्क्ते छेदनं प्रति । सेनापतिस्तु वाचैव भृत्यानां विनियोजकः ॥ राजा सन्निधिमात्रेण विनियुङ्क्ते कदाचन ।

तस्मादचलतोऽपि स्याञ्चलने कर्तृतात्मनः ॥" (क्लो. वा. पृ. ७१०) ]।

जैसे युद्ध करनेवाले पुरुषों का सिन्नधान पाकर राजा युद्धादि का कर्ता माना जाता है, वैसे ही धर्माधर्म के कर्ता शरीरादि का सिन्नधान पाकर आरमा भी धर्मादि का कर्ता माना जा सकता है। सिन्नधान-प्रयुक्त कर्तृत्व का आरमा में निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है—'न, धनदानाद्युपाजितभृत्यसम्बन्धित्वात्''। उपाजन का यहाँ अर्थ है—स्वीकार। राजा और उसके भृत्यों में धन-दान-प्रयुक्त जो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जस सम्बन्ध को लेकर भृत्य का कर्तृत्व राजा में संक्रान्त हो जाता है, किन्तु आरमा और शरीर के मध्य वैसा कोई सम्बन्ध सम्भव नहीं—''नत्वात्मनो धनदानादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामिसम्बन्धिनिम्तं किञ्चित् शक्यं कल्पिवतुम्''। राजा और भृत्यों के मध्य में सम्बन्ध स्थापित होने के धनदानादि कई हेतु हो सकते हैं, किन्तु आरमा और शरीर का जो सम्बन्ध है, उसका एक मात्र प्रत्यक्षभूत मिथ्या अभिमान ही हेतु है, अन्य कोई हेतु नहीं—''मिथ्याभिमान एव मानस्तु प्रत्यक्षः सम्बन्धहेतुः'। यहाँ 'तु' शब्द का अर्थ 'एव' है, अर्थात् 'मिथ्याभिमान एव सम्बन्धहेतुः'। अध्यास को छोड़ कर असङ्ग आत्मा और शरीरादि के सम्बन्ध का नियामक और कोई नहीं हो सकता।

जो लोग (प्राभाकरगण) देहादि में आत्माभिमान को मिथ्या न मान कर वैसा ही गौण मानते हैं, जैसा कि माणवकादि में सिहादि का अभिमान होता है। उनके मत का उपन्यास करके खण्डन किया जाता है, "अत्राहु:—देहादिव्यतिरिक्तस्यात्मन आत्मीये देहादाविभमानो गौणो, न मिथ्येति चेन्न, प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः"। अर्थात् "अहं गच्छामि"—इत्यादि स्थलों पर शरीरादि में जो 'अहम्' शब्द का प्रयोग है, वह गौण

यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोऽन्वयव्यतिरेकाम्यां सिंहशुन्दशस्ययमाक् मुख्योऽम्यः प्रसिद्धः, ततश्चान्यः पुरुषः प्रायिकः कौर्यशौर्यादिभिः सिंहशुन्तः संपद्धः प्रसिद्धः, तस्य पुरुषे सिंहशुन्दशस्ययो गौणौ भवतो नाप्रसिद्धवस्तुभेषस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दः प्रत्ययौ भ्रान्तिनिमित्तावेच भवतो न गौणौ । यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमित्यगृद्धः माणविशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययौ स्थाणुविषयौ, यथा वा शुक्तिकायामकस्माद्रजतिमद्मिति

# मामती

स्वानुरयिमस्यमृह्यमानिक्षिये वस्तुनि पुरुवास्तांशियको पुरुवसम्बग्नस्ययो स्वानुविवयो, तत्र तु पुरुवस्वम-नियतम्य समारोपितमेव । एवं संशये समारोपितमनिश्चितमुवाहस्य विषय्यंग्रज्ञाने निश्चितमुवाहरित अयवा वा शुक्तिकायाम् इति ॥ शुक्तमास्वरस्य द्रव्यस्य पुरःस्वितस्य सति शुक्तिकारजतसाधारच्ये याववत्र रजतिविश्चयो भवति तादत् कस्माच्छुक्तिविनिश्चय एव न भवति ? संशयो वा द्वेषा युक्तः, समानधर्मधर्मिनोर्वर्शनावृ उपलब्ध्यानुषस्यव्यवस्थातो विशेषद्वयस्मृतेश्च संस्कारोन्नेषहेतोः, सावृश्यस्य द्विष्ठस्वेनोभयत्र तुस्यमेतविति । अत उक्तम् ॥ अकस्मात् इति ॥ । अनेन वृष्टस्य हेतोः समानस्वेऽप्यवृष्टं

# भामती-व्याख्या

नहीं माना जा सकता, क्योंकि गौण व्यवहार उसी पुरुष का माना जाता है, जिसको गौण (माणवकादि) और मुख्य (सिंहादि) वस्तुओं का भेद निश्चित हो, प्रकृत में शरीरादि से भिन्न आत्मतत्त्व का स्वरूप ही स्थिर नहीं, अतः गौण-प्रयोग सम्भव नहीं, जैसा कि विगत पृ. १३ पर कहा जा चुका है कि "न त्वहंकारस्य मुख्योऽचीं निर्ल्ठितगर्भतया देहादिभ्यो भिन्नोऽनुभूयते, येन परशब्दः शरीरावी गौणो भवेत्"। अतः यहाँ उसका पिष्ट-पेषण करना उचित नहीं। जिस पुरुष की दृष्टि में गौण और मुख्य पदार्थी का भेद स्थिर नहीं हुआ, उसके िक्छ अन्य सब्द का अन्यत्र प्रयोग गौण नहीं होता, जैसे कि मन्द अन्धकार में 'स्थाणुरयम्'— इस प्रकार का भेद-भान जिस वस्तु में नहीं हुआ, उस वस्तु में 'पुरुष' शब्द और पुरुष-प्रतीति दोनों गौण नहीं, अपितु भ्रान्तिमूलक होते हैं। यद्यपि शुक्ति में रजतस्व के समान स्थाणु में पुरुषत्व का निश्चय नहीं, संशय होता है। तथापि संशय में पाक्षिक समारोप होने के कारण संशय को भी भ्रम या अप्रमारूप ही माना जाता है। स्थाणु में पुरुषत्वरूप समारोपित पदार्थ निश्चित नहीं, अतः निश्चित समारोपित का उदाहरण दिखाते हैं — "यथा वा शुक्तिकायाम-कस्माद् रजतमिदमिति निश्चिती शब्दप्रत्ययी"। [यहाँ 'अकस्मात्' शब्द का अर्थ 'कारण के विना' - ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि विषयंय ज्ञान का भी अपना कारण निश्चित होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अतः 'अकस्मात्' सब्द से दृष्ट कारण का निषेध करना अभीष्ट है। यहाँ जब कि शुक्लभास्वर (एक नमकीला) पदार्थ सामने है, जो कि शुक्ति और रजत का एक सावारण रूप है, तब जैसे रजतमिदम्'-ऐसा निश्चय होता है, वैसे ही 'मुक्तिरियम्' ऐसा निश्चय न्यों नहीं हो जाता ? अथवा उभय-साधारण धर्मी को देख कर संशय क्यों नहीं होता ? न्यायसूत्र में महर्षि गौतम ने संशय का लक्षण बताया है-"समानानेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः" (न्या. सू. १।१।२३)। संशय के कारण हैं - (१) समान (सादृश्य) धर्मवाले धर्मी का दर्शन (२) असाधारण धर्मवाले धर्मी का दर्शन, (३) विप्रतिपत्ति से (विपरीतार्थाभिधायी बाक्यों को सुन कर), (४) एक वस्तु की उपलब्धि की अब्यवस्था और (५) अनुपलब्धि की अध्यवस्था। इनमें प्रथम और चतुर्थ - इन दो कारणों के आधार पर द्वेधा संशय होना चाहिए, किन्तु यहाँ न तो शुक्ति का निश्चय होता है और न संशय, अतः भाष्यकार ने "अकस्मात्" कहा है, जिसका अर्थ है-- "अदृष्टविशेषात्"। इस शब्द के प्रयोग से यह

निश्चितो शब्दप्रत्ययो, तद्वदेहादिसंघाते उद्दीमित निरुपचारेण शब्दप्रत्यथावातमानातमाः विवेकेनोत्पद्यमानो कथं गोणो शक्यो विद्तुम् ? आत्मानात्मिवविकिनामिप पण्डितानाः मजाविपालानामिवाविविको शब्दप्रत्ययो भवतः । तस्मादेहादिष्यतिरिकात्मास्तिः त्ववादिनां देहादावहंप्रस्थयो मिथ्येव, न गोणः । तस्मान्मिय्याप्रत्ययनिमित्तत्वात्सः शरीरत्वस्य सिद्धं जीवतो अपि विदुषो अश्ररारत्वम् । तथा च ब्रह्मविद्यया अतिः 'तद्यथा उहिनिह्वंयनी वल्मीके सृता प्रत्यस्ता श्रयोत्वमेवेदं शरीरं शेते । अथायमशरोरो अस्तः प्राणो ब्रह्मेव तेज पव' ( बृद्धः ४।४।३ ) इति । 'सवश्चरवश्चरिष सक्षणों अक्षणं इव सवागवागिय समना अमना इव सप्राणो अप्राण इव' इति च । स्मृतिरिप च 'स्थितप्रवस्य का भाषा' ( भ० गो० २।५४ ) इत्याद्या स्थितप्रवस्य स्थाप्यं संसारित्वं नासाववगतब्रह्मात्ममावस्य यथापूर्वं संसारित्वं नासाववगतब्रह्मात्ममावस्य यथापूर्वं संसारित्वं नासाववगतब्रह्मात्ममाव इत्यनवद्यम् । यरपुनरकं श्रवणात्वराचीनयोर्मननिद्धियासनयोर्दर्शनाद्यिघशेषत्वं ब्रह्मणो न स्वक्षपः यरपुनरकं श्रवणात्वराचीनयोर्मननिद्धियासनयोर्दर्शनाद्यिघशेषत्वं ब्रह्मणो न स्वक्षपः

भामती

हेतुरुकः । तस्य कार्यंदर्शनोभ्नेयत्वेनासाधारणमिति भावः । अत्रात्मानात्मविवेकिनाम् इति % । अवण-मननकुशालतामात्रेण पण्डितानामनुत्पन्नतत्त्वसासास्काराणामिति यावत् । तदुक्तम्—पश्वाविभिश्चाविद्येचा-विति । शेवमितरोहितार्थम् । जोवतो विद्यषोऽशरोरत्वे च श्वृतिस्मृती उदाहरिति % तथा च इति % । सुबोषम् प्रकृतमुपसंहरिति % तस्मान्नावगतत्रद्वारमभावस्य इति % ।

ननूक्तं यदि जीवस्य ब्रह्मास्मरवावगतिरेव सासारिकधर्मनिवृत्तिहेतुः, हन्त मननाविविधानान**र्यस्यं,** तस्मास्त्रतिपत्तिविधिपरा देवान्ता इति, तदनुभाव्यं दूषयति 🛎 यत् पुनवक्तं अवजात्पराजीनयोरिति 🦚 ।

भामती-स्यास्था

ध्वितत किया है कि यहाँ यद्यिष दृष्ट सामग्री समान है, उससे शुक्ति का भी पूर्णतया या आंशिक भान होना चाहिए। तथापि कोई अदृष्ट हेतु ऐसा है, जिसके द्वारा 'रजतिमदम्'— ऐसा ही विपर्यं मान होता है, क्योंकि कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है, प्रकृत में जब कि "रजतिमदम्'— ऐसा ज्ञान होता है, तब वह अदृष्ट (संस्काररूप) हेतु इसी ज्ञान का अधासारण कारण है। 'आत्मानात्मविवेकिनाम्''— इस भाष्य के द्वारा ऐसे ध्यक्ति विवक्षित हैं, जिन्होंने आत्मा का श्रवण और मनन करके कुछ कुशलता तो प्राप्त कर ली है किन्तु आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया है। जैसा कि भाष्यकार पहले (पृ. ४६ पर) कह चुके हैं—'पश्चादिभिश्चाविशेषात्। अर्थात् व्यवहार-दशा में विपर्यय ज्ञानादि एक विद्वान् को भी होता है। जीवन-काल में ही विद्वान् (आत्मतत्त्वज्ञ पुरुष) की अशरीरता का प्रतिपादक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—'तथा च ब्रह्मविद्विषया श्रुतिः—'तद्यथाहिनित्वंयमी वल्मोके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शेते" (बृह. उ ४।४।७)। श्रुति का अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है कि जैसे साँप की केंचुली सौप के शरीर से पृथक् होकर बल्मीक (बौबी) में फेंकी पड़ी रहती है, ऐसे ही विद्वान् का शरीर भी आसिक्त-रहित हो जाता है, और विद्वान् जीवन काल में ही अशरीर कहा जाता है। प्रकृत का उपसंहार किया जाता है – "तस्मान्नाव-गतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वम्"।

शहा—यदि जीव की बह्मात्मत्वावगित ही आत्मा के सांसारिक वर्म निवृत्त कर देती है, तब वह तो श्रवण मात्र से हो जाती है, मनन और निदिध्यासन का विधान व्यर्थ हो जाता है, उसकी सार्थकता इसी में है कि वेदान्त वाक्यों को प्रतिपत्ति-विधि (उपासना-

विधि ) का प्रतिपादक माना जाय ।

पर्यवसायित्वमिति । नः अवगत्यर्थत्वान्मनगनिदिध्यासनयोः । यदि द्यवगतं ब्रह्मान्यत्र विनियुज्येत भवेत्रदा विधिशेषत्वम् । न तु तदस्तिः मनननिदिध्यासनयोरपि अवणवद-वगत्यर्थत्वात् । तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः संभव-तीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयादिति सिद्धम् । एवं च सति 'अथातो ब्रह्मजिक्कासा' इति तद्विषयः पृथक्शास्त्रारम्भ उपपद्यते । प्रतिपत्तिवि-

# भामती

मननिविष्यासन्योरिय न विधिस्तयोरन्ययव्यतिरेकतिद्धसाक्षास्कारफलयोविधिसरूपैवंचनैरनुवादात् । तिवि-वमुक्तम् अवगस्ययंश्वाद् इति अ । ब्रह्मसाक्षात्कारोऽवगितस्तदर्थस्यं मननिविष्यासन्योरन्वयम्यति-रेकसिद्धिमित्ययः । अत्र कस्मान्मननाविविधिरेव न भवतीत्यतः आह अ यवि द्ध्यवगतम् इति अ । न तावन्मननिविष्यासने प्रधानकर्मणी अपूर्वविषये अमृतस्वफले इत्युक्तमधस्तात् । अतो गुण्कर्मस्यमन-योरवधातप्रोक्षणाविवत् परिशिष्यते । तद्य्यपुक्तम्, अन्यत्रोपयुक्तोपयोष्यमाणत्वाभावादात्मनः । विश्वे-वतस्त्वोपनिष्यस्य कर्मानुष्ठानिवरोषावित्यर्थः । प्रकृतमृपसंहरित अ तस्मात् इति अ । एवं सिद्धक्षमञ्च-परत्वमृपनिषदां मक्षणः शास्त्रार्थस्य धर्मादन्यत्वाद्भिन्वतिक्यत्वेन शास्त्रभेदाद् ''अयातो ब्रह्मविज्ञासां' इत्यस्य शास्त्रारम्भत्यमृपपद्यत इत्याह अ एवं च सति इति अ । इतरया तु धर्मविज्ञासैवेति न शास्त्रान्

# भामती-व्याख्या

समाधान - उक्त आशङ्का का अनुवाद करके दोधोद्भावन किया जाता है-"यत्पुनरुक्त श्रवणात् पराचीनयोर्मनननिदिध्यासनयोर्दर्शनाद् विधिशेषत्वम् ब्रह्मणः" । आत्मसाक्षात्कार के लिए मनन और निदिष्यासन का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा ही उनमें साक्षात्कार की हेतुता निश्चित है, अतः विधि के समानरूपवाले वेदान्त-पदों के द्वारा उनका अनुवादमात्र किया जाता है, यह कहा जा रहा है-- "अवगत्यर्थंत्वात्"। यहाँ 'अवगति' पद से ब्रह्म-साक्षात्कार विवक्षित है, उसकी साधनता मनन और निविध्यासन में अन्वय-व्यतिरेक से ही सिद्ध है। मनन और निदिध्यासन की विधि क्यों नहीं ? इस प्रक्त का उत्तर है—"यदि ह्यवगतं ब्रह्मान्यत्र विनियुज्येत, भवेत्तदा विधिशेषत्वम्"। मनन और निदिष्यासन को स्वतन्त्र अपूर्वार्थक प्रधान कमें नहीं माना जा सकता-यह पहले कहा जा चुका है, अतः अवघात और प्रोक्षण के समान इन्हें गुण कर्म ही मानना शेष रह जाता है। वह भी असंगत है, क्योंकि अन्यत्र कमं में ब्रह्म न तो उपयुक्त है और न उपयोक्ष्यमाण [ द्रव्य दो प्रकार का हो सकता है--(१) किसी कर्म में उपयुक्त अथवा (२) उपयोक्ष्यमाण, उसके संस्कार कर्मों को गुणकर्म कहते हैं, जैसे देवता के लिए हविष्प्रदान में उपयुक्त पुरो-डाशादिका इडानामक पात्र में रखकर भक्षण कर लेना। वीह्यादि उपयोक्ष्यमाण हैं, अवधातादि के द्वारा निष्पन्न तण्डुलों का पुरोडाशादि के निर्माण में उपयोग होगा, अतः अवघातादि को उपयोक्ष्यमाण द्रव्य का संस्कारक माना जाता है]। विशेषतः औपनिषद असङ्ग पुरुष कर्मानुष्ठान का उपयोगी न होकर विरुद्ध पड़ जाता है। प्रसङ्ग का उपसंहार किया जा रहा है—''तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः''। इस प्रकार उपनिषद्-वाक्यों में सिद्धरूप ब्रह्म की प्रतिपादकता स्थिर हो जाती है, वेदान्त-प्रतिपाद्य ब्रह्म धर्म से भिन्न है, अतः धर्मशास्त्र से वेदान्त-शास्त्र का भेद होना अनिवार्य है, फलतः "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा"—इस सूत्र के द्वारा भिन्न शास्त्र का आरम्भ करना अत्यन्त उचित और न्याय-संगत है-''एवं च सति 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति तद्विषयः पृथक् शास्त्रारम्भ उपपद्यते"। यदि ब्रह्म धर्म से भिन्न न होकर प्रतिपत्ति-विधि का शेष (अङ्ग ) हो जाता, तब उसका प्रतिपादन 'अथातो धर्माजज्ञासा' (जै. सू. १।१।१) से ही प्रतिज्ञात हो जाता,

घिपरत्वे हि 'अधातो धर्मजिक्रासा' इत्येवारण्यत्वाच पृथक्शासमारभ्येत । आर्भ्य-माणं चैवमारम्येत-'अथातः परिशिष्टधर्मजिकासा' इति, 'अथातः कत्वर्थपुरुषार्थयो-र्जिकासा' (जै॰ ४।१।१) इतिवत् । ब्रह्मारमैक्यावगतिस्त्वप्रतिकातेति तद्यौ युकः शास्त्रारम्मः — 'अथातो ब्रह्मजिश्वासा' इति । तस्मावृद्धं ब्रह्मास्मीत्येतव्यसाना यव सर्वे विधयः सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि । नहाहेयानुपादेयाद्वैतात्मायगतौ निर्विषयाण्य-प्रमातकाणि च प्रमाणानि भवितुमहंन्तीति । अपि चाहुः—

गौणिमध्यात्मनोऽसस्वे पुत्रदेहादिबाधनात्। सद्ब्रह्मात्माहमित्येवंबोधि कार्ये कथं भवेत्।।

म्तरमिति न शास्त्रारम्भःवं स्याविस्थाह 🐞 प्रतिपत्तिविधिपरस्य इति 🕸 । न केवलं सिद्धकपत्वाव् ब्रह्मात्मेनयस्य धर्मादग्यस्वमित तु तद्विरोबावपीत्युपसंहारच्याजेगाह 🍪 तस्नावहं ब्रह्मास्मीति 🕸 । इति-करणेन ज्ञानं परामुशति । विषयो हि वर्षे प्रमाणं, ते च साव्यतावनेतिकसंव्यमेवाविद्यानाः वर्मोत्पादि-नश्च, तद्यिष्ठाना न ब्रह्मात्मैक्ये सति प्रभवन्ति, विरोधादित्यर्थः । म केवलं वर्मप्रमाणस्य सास्त्रस्येयं गतिः, अपि तु सर्वेषां प्रमाणानानित्याह 🏶 सर्वाणि बेतराणि प्रमाणानि इति 🕏 । कुतः ? 🖶 न हि इति 🖶 । अद्भेते हि विषयविषयिभावो नास्ति । न च कल्'स्वं, कार्ध्यामावात् । न च करणस्थमत एव । तविदमुक्तम् 🏶 अप्रमातुकाणि च 🏚 इति चकारेण।

अनेव बह्यविदां गाचामुदाहरति 🕸 अवि चाहुः इति 🕸 । पुत्रवाराविष्वास्मानिभागी गीणः ।

# भामती-स्थास्या

उसके लिए ''अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र. सू. १।१।१) इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, यह कहा जा रहा है-"प्रतिविधिपरत्वे हि 'अयातो धर्मजिज्ञासा' इत्येवारअध्वान्न पृथक् शास्त्रमारभ्येन"।

केवल सिद्धरूप होने के कारण ही ब्रह्मात्मेक्य साध्यात्मक धर्म से भिन्न नहीं, अपितु धर्म से विरुद्ध भी है - "तस्मादहं ब्रह्मास्मीत्येतदवसाना एव सर्वे विधय।"। 'अहं ब्रह्मा-स्मीति'—इस वाक्य में 'इति' शब्द के द्वारा 'अहं ब्रह्मास्मि'—इस प्रकार के शब्द का ग्रहण न होकर ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सभी विधि-वाक्यों का पर्यवसान उक्त ज्ञान में ही होता है, उक्त शब्द में नहीं। विधि-वाक्य अद्वैत-ज्ञान के विरोधी इसलिए होते हैं कि विधि-वाक्य कर्म में प्रमाण माने जाते हैं, वे .( विधि-वाक्य ) साध्य, साधन और इति-कर्त्तंव्य के भेद की अपेक्षा करते हैं, धर्मोत्पादन का उपदेश करते हैं, अतः उनकी गति ब्रह्मा-त्मैक्य-ज्ञान के हो जाने पर स्वतः ही अवश्व और बाधित हो जाती है, क्योंकि जहाँ सभी साध्य-साधनादि-भेद की समाप्ति हो जाती है—"न तस्य कार्यं करणं च विद्यते" ( स्वेता. ६।८)। वहाँ साध्य-साधनादि-भेद-सापेक्ष प्रमाणों का प्रसर क्योंकर होगा ? ब्रह्मात्मावबोध से केवल धर्म-शास्त्र में ही यह कुष्ठा नहीं आती, अपितु समस्त प्रमाणों में गति-रोध बा जाता है—"सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि"। उसका कारण बताया जाता है—"न ह्यहेयानुपादेया-द्वैतात्मावगतौ निर्विषयाणि अप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितुमहंन्ति"। आशय यह है कि अद्वेतावस्था में विषय-विषयिभाव ही नहीं रहता, कार्य का अभाव हो जाने से कर्तृत्व और करणत्व नहीं रहता, यह रहस्य ''अप्रमातृकाणि च''—इस वाक्य में प्रयुक्त चकार से प्रकट किया है। इसी अर्थ में ब्रह्मवेत्ताओं के पद्य उद्घृत किये जाते हैं, "अपि चाहु:--

गौणमिथ्यारमनोऽसत्त्ये पुत्रदेहादिबाधनात् । सद्ब्रह्मात्माहमित्येवंबोघि कार्यं कथं भवेत् ॥

# अन्वेष्ट्यास्मिचित्रानात्माक्प्रमात्स्वमात्मनः । अन्विष्टः स्यात्प्रमातेष पाष्मदोषादिवर्जितः॥

मामती

यवा स्वदुःसेन दुःसी यवा स्वसुसेन सुसी तथा पुत्राविगतेनापीति सोऽयं गुणः। न त्वेकत्वाभिमानो, भेवस्वानुभविद्यात् ति तस्मान् गौर्वाहोक इतिवहीणः, देहेन्द्रियाविषु त्वभेदानुभवान्न गौण आस्माभिमानः, किन्तु शुक्तौ रजतज्ञानवन्निष्या। तदेवं द्विविधोऽयमात्माभिमानो स्रोक्यात्रां बहति, तदसस्ये तु न स्रोक्यात्रां, नापि ब्रह्मात्मेकत्वानुभवः तदुपायस्य अवणमननावेरभावात्। तविवमाह ॥ पुत्रदेहाविवाधनात् ॥ गौणात्मनोऽसस्ये पुत्रकस्त्राविवाधनं ममकाराभाव इति यावत्। मिण्यात्मनोऽसस्ये वेहेन्द्रियानिवाधनं सवणाविवाधनाः । तथा च न केवछं स्रोक्यात्रासमुच्छेदः सद् ब्रह्माहमित्येवंबोधशीलं याकार्यमद्वैतसाक्षात्कार इति यावत्। तविव ॥ कथं भवेत् ॥ । क्रुतस्तवसन्भव इत्यतः आहं ॥ अन्वेष्ट-क्यात्मविज्ञानात्माक् प्रमातुत्वमात्मनः ॥ । वयस्थाणं चेतत् । प्रमाप्रमेयप्रमाणविभाग इत्यपि ब्रष्टम्यम् ।

# भागती-व्यास्या

बन्बेष्टव्यास्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमास्मनः । अन्विष्टः स्यात् प्रमातंव पाप्मदोषादिवर्जितः ।। देहारमप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणस्वेन कत्यितः । लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वारमनिश्चयात् ।।

पुत्र-दारादि में आत्माभिमान गौण होता है, क्योंकि जंसे सिंह के शूरतादि गुणों को अपना कर देवदत्त गौण सिंह बनता है, वैसे ही पुत्र-दारादि के सुखित्व-दु:खित्वादि रूप गुणों को अपने में मानकर अहमर्थभूत आत्मा कहता है—'अहं सुखी, दु:खी च'। पुत्र-दारादि के साथ एकत्वाभिमान नहीं होता, क्योंकि उनसे आत्मा का भेद अनुभव-सिद्ध है, अतः 'गौर्वाहीकः'—इत्यादि के समान गौणाभिमान ही है [गुण वृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कैयट ने लिखा है—'सिंहो माणवकः', 'गौर्वाहीकः' इत्यादाविप ताद्धम्यीत्ताद्भूष्यारोपात् तच्छक्य वृतिः, तदुक्तं हरिणा—

गोत्वानुषङ्को वाहीके निमित्तात् कैश्चिदिष्यते। अर्थमात्रं विपर्यस्तं शब्दः स्वार्थे व्यवस्थितः॥

किसी जड़-मूर्खं व्यक्ति के लिए जैसे 'वंल' शब्द का गौण प्रयोग हो जाता है, वंसे ही पञ्जाब के 'बहि:' प्रखण्ड में रहनेवाले मूर्खं हलवाहे के लिए 'गौर्वाहीकः'—ऐसा प्रयोग प्राचीनकाल से होता आया है ]। देह और इन्द्रियादि में जो आत्माभिमान होता है, गौण नहीं, क्योंकि वहाँ देहादि से आत्मा का भेद प्रतीत नहीं होता, अतः वह वंसा ही मिण्या प्रत्यच या अध्यास है, जैसा कि शुक्ति में रजत-प्रत्यय। यही 'गौण' और 'मिण्या' भेद से भिन्न द्विविध आत्माभिमान लौकिक व्यवहार का निर्वाहक माना जाता है। उसकी सत्ता न मानने पर न तो लोक-व्यवहार का निर्वाहक माना जाता है। उसकी सत्ता न मानने पर न तो लोक-व्यवहार का निर्वाह होगा और न ब्रह्मात्मेकत्व का अनुभव, क्योंकि उसके उपायभूत श्रवण-मननादि का अनुष्ठान अध्यासमूलक ही होता है, अध्यास का अभाव होने पर न हो सकेगा, यही कहा गया है—''पुत्रदेहादिबाधनात्''। अर्थात् गौणात्मा के न होने पर ममकार का अभाव हो जाने से पुत्र-दारादि का बाध हो जाता है और मिण्या आत्मा की असत्ता होने पर देहेन्द्र-यादि और श्रवणादि साधनों का बाध हो जाता है। तब न केवल लोक-व्यवहार का समु-च्छेद हो जाता है, अपितु 'सद्बह्माहम्'—इस प्रकार का जो बोधक्य कार्य (अद्वत-साक्षात्कार) है, वह भी केसे होगा ? क्योंकि 'अन्वेष्टव्यात्मिवज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मानः''। आत्म-साक्षात्कार के होने से पहले ही आत्मा में कर्तृत्व-प्रमातृत्वादि का भान हो सकता है, उसके

देहात्मप्रत्ययो यद्धत्प्रमाणत्वेन कल्पितः । लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्'।। इति ॥ ४ ॥ इति भाष्ये चतुःसूत्री समाप्ता

# मामती

+opodoe

एतडुकं भवति । एव हि विभागोऽद्वेतसाकास्कारकारचम् । ततो नियमेन प्राग् भावात् । तेन तदभावे कार्म्यं मोरपद्यते इति । न च त्रमातुरास्मनोऽन्वेष्टत्य आत्माऽन्य इत्याह & अन्विष्टः स्यास्प्रमातेव . पाप्परोषादिविज्ञतः 🕸 । उक्तं ग्रीवास्यग्रेवेयकनिदर्शनम् । स्यादेतत् —अप्रमाणात्कषं पारमाणिकाद्वेतानु-भवोत्पत्तिरित्यत आह 🏶 बेहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पितः । लोकिकं तह्नदेवेवं प्रमाणं तु 🕸 । अस्याविषमाह 🛮 आत्मिनिश्चयात् 🏶 । आ बहास्वरूपमाक्षात्कारावित्यर्थः । एसदुक्तं भवति —पारमाथि-कप्रवज्ञवादिभिरवि वेहादिव्यात्माभिमानो मिन्येति वक्तव्यं, प्रमाणदाधितत्वात् । तस्य च समस्तप्रमा-वकारणत्वं भाविकलोकयात्रावाहित्वं चान्युपेयम्। सेयमस्माकमप्यद्वेतसाक्षात्कारे विधा भविध्यति। न चायमद्वेतसाक्षाकारोज्यन्तः करचवृत्तिभेद एकान्ततः परमार्थः । यस्तु साद्यात्कारो भाविकः, नासी कार्य्यः, तस्य ब्रह्मस्वरूपत्वात् । अविद्या तु यद्यविद्यामुण्डिन्द्याञ्जनयेद्वा, न तत्र काचिवनुपपत्तिः । तथा च भति:--

# भामती-व्याख्या

पश्चात् नहीं। प्रमातृत्व का कथन प्रमाण, प्रमेय और प्रमा के विभाग का भी उपलक्षक है। सारांश यह है कि यह प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा का विभाग ही अद्वेत-साक्षात्कार का कारण है, क्योंकि वह नियमतः बद्धत-साक्षात्कार के पूर्वकाल में रहता है, अतः उस नियत पूर्वभावी कारण का अभाव होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रमाता आत्मा से कभी अन्वेष्टव्य (प्रमेयभूत) आत्मा भिन्न नहीं, अतः कहा है-"अन्विष्टः स्यात् प्रमातीव पाटमदोषादिवर्जितः" । अन्वेष्टा और अन्वेष्टच्य आत्मा एक ही है, तब किसके द्वारा किसका अन्वेषण होगा ? इस शङ्का का समाधान 'गले के हार' का दृष्टान्त देकर किया जा चुका है। 'यदि प्रमाणादि विभाग काल्पनिक और अप्रमाणभूत है, तब उससे पारमाधिक अद्वेतानुभव की उत्पत्ति क्योंकर होगी ?' इस प्रश्न का उत्तर है — "देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कित्पतः, लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं तु'। जैसे देह में बात्म-प्रत्यय को व्यवहार-काल में प्रमाण माना जाता है, वैसे ही प्रमाणादि-भेद-प्रत्यय को भी प्रमाण ही माना जाता है। कब तक यह प्रमाण माना जाता है ? इसकी अवधि बताई गई है—''आ आत्मिनिश्चयात्''। ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार होने तक। आशय यह है कि जो लोग प्रपन्न को पारमाथिक मानते हैं, उन्हें भी देहादि में आत्माभिमान को मिध्या ही मानना होगा, नयोंकि वह प्रमाणां के द्वारा बाधित है। देहादि में बहमनुभव को समस्त प्रमाणों का कारण और भावी लोक-व्यवहार का निर्वाहक भी मानना होगा। ये दोनों मान्यताए हमें भी अद्वेत-साक्षात्कार में अपनानी होंगी। यह अद्वैत-साक्षात्कार भी जो अन्त करण की एक विशेष वृत्ति है, एकान्ततः परमार्थं नहीं माना जाता और वृत्ति-प्रतिफल्ति चैतन्यरूप जो पारमाधिक साक्षात्का र है, वह कार्य (जन्य ) नहीं माना जाता, क्योंकि वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध ब्रह्मस्वरूप ही है। अविद्या यदि अविद्या का नाश या उत्पादन करती है, तब उसमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं, जैसा कि श्रुति कहती है-

भागती

'विद्यां वाविद्यां च यस्तहेबोमयं सह। अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमदनृते ॥' इति । तस्मारसर्वमवकातम् । एवम्— कार्ट्यान्वयं विना सिद्धक्षे ब्रह्माणं मानता । पुरुषार्थे स्वयं ताबहेबान्तानां प्रसापिता ॥ ४ ॥

इति भागत्यां चतुःसूत्री समाप्ता ।

# भामती-व्याख्या

"विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्युं तीत्वि विद्ययाऽमृतमस्तुते ॥" (ईशा. ११)

[ अन्तः करण-वृत्तिरूप विद्या और प्रमाणदि-भेद-प्रतीत्यात्मक अविद्या को कार्य-कारणभाव के रूप में जो जानता है, वह अखण्डाकार वृत्तिरूप अविद्या के द्वारा अविद्यारूप मृत्यु का उच्छेद करके वृत्ति-प्रतिफलित चेतन्यरूप विद्या के द्वारा अमृत ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है।

बह्मसूत्र-शाङ्कर भाष्य के वातिककार श्री नारायणसरस्वती उपर के तीनों श्लोकों को श्रीगोड्पादाचार्य की कृति मान कर कहते हैं — "अपि चाहुरस्मिन्नयें सम्प्रदायिवदो गोड्पादाचार्याः"। किन्तु श्री आत्मस्वरूपभगवान् पञ्चमादिका की अपनी व्याख्या प्रबोध-परिशोधिनी में उक्त तीनों श्लोकों के रचियता का नाम आचार्य सुन्दर पाण्डच बताते हैं। श्री माधवाचार्य-कृत सूतसंहिता-व्याख्या तात्पर्यदीपिका से भी ऐसा ही प्रतीत होता है ]।।।।।

इति भामतीव्याख्यायां चतुःसूत्री समाप्ता

# ( ५ ईश्चत्यधिकरणम् । स्० ५-११ )

प्यं ताबद्वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावमितप्रयोजनानां ब्रह्मात्मिति तात्पर्येण समिक्यानामन्तरेणापि कार्यानुप्रवेदां ब्रह्मणि पर्यवसानमुक्तम् । ब्रह्म च सर्वेशं सर्वेशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिनाद्यकारणिमत्युक्तम् । सांस्थादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु
प्रमाणान्तरणम्यमेषेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तराण्यनुमिमानास्तत्परतयेथ
वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति । सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेष्वनुमानेनेष कार्येण कारणं सित्तक्षयिषितम् । प्रधानपुरुषसंयोगा नित्यानुमेया इति सांस्था मन्यन्ते ।
काणावास्त्वेतेम्य एव वाक्येभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमनुमिमते, अण्ंश्च समवायिकारणम् । एवमन्येऽपि तार्किका वाक्यामासयुक्त्यामासावष्टम्माः पूर्वपद्मवादिन
इहोत्तिष्ठन्ते । तत्र पदवाक्यप्रमाणक्षेनाचार्येण वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगितपरत्वर्शनाय

#### मामती

कह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञायं जन्माश्चस्य यत इत्यादिना तल् समन्वयादित्यन्तेन सूत्रसम्बर्भेण सर्वज्ञे सर्वज्ञाको जगतुरपत्तिस्थितिवनाशकारणे प्रामाध्यं वेदान्तानामृपपादितम् । तच्य ब्रह्मणीति परमाधंतो म स्वद्यापि कह्मध्येवेति व्युत्पादितम् । तदत्र सन्विद्यते । तत्रज्ञगतुपादानकारणं कि चेतनमृताचेतममिति । अत्र च विद्यतिपत्तेः प्रतिवादिनां विद्योष्टामृपलम्भे सति संशयः । तत्र च प्रधानमचेतनं जगतुपादानकारण-मनुमानसिद्धमनुवदन्त्युपनिषद इति सांख्याः । जोवाणुव्यतिरिक्तवेतनेश्वरनिमित्ताचिद्वताव्यतुर्विषाः परमाणवो जगतुपादानकारणमनुमितमनुवदन्तीति काणादाः । आदिप्रहणेनामावोपादानस्थादि प्रहोतव्यम् । अनिर्वज्ञापिताचिद्वाशिक्तमण्चेतनोपादानं अगवायमिकमिति बद्धविदः । एतासां च विद्यतिपत्तीनामृगुन्मानवाक्याश्चासा बीजम् ।

# भागती-स्थाख्या

संगति — विगत प्रन्थ के द्वारा कार्यान्वयन के विना ही सिद्ध ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध किया गया, सिन्नदानन्दरूप ब्रह्म स्वयं पुरुषार्थं है, वह अन्य किसी पुरुषार्थं का साधन नहीं। अर्थात् ब्रह्म-जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके "जन्माद्यस्य यतः" (ब्र. सू. १।१।२) यहाँ से लेकर "तत्तु समन्वयात्" (ब्र. सू. १।१।३) यहाँ तक के सूत्र-सन्दर्भ के द्वारा सर्वेश सर्वेशक्ति-समन्वित, जगत्-कारणीभूत ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का प्रमाण्य संस्थापित किया।

संशय जगजनमादि-कारणत्व परमार्थतः ब्रह्म में है, किन्तु वह ब्रह्म में ही है, अन्यत्र (प्रधानादि में) नहीं—इस सिद्धान्त का व्युत्पादन अभी तक नहीं किया गया, अतः यह सन्देह होता है कि जगत् का उपादान कारण क्या चेतन है ? अथवा अचेतन ? इस विप्रति-पत्ति में वादिगणों का कोई विशेष व्युत्पादन न देख कर संशय का हो जाना स्वाभाविक है। (१) सांख्याचार्यों का कहना है कि जो अचेतन प्रधान तत्त्व जगत् का उपादान कारण अनुमान-सिद्ध है, उपनिषद्धाक्य उसी का अनुवाद करते हैं। (२) कणादमतावलम्बी आचार्यों की घोषणा है कि जीव और अणुओं से भिन्न चतुर्विध (पृथिवी, जल, तेज और वायु के) परमाणु चेतन ईश्वर से अधिष्टित होकर जगत् के उपादान कारण जो अनुमान के हारा सिद्ध किए जाते हैं, उन्हों का अनुवाद उपनिषद्धाक्य करते हैं। (३) भाष्यकार ने जो कहा है—"साख्यादयः" वहाँ 'आदि' पद के द्वारा अभावोपादानकत्वादि का ग्रहण कर लेना चाहिए। (४) ब्रह्मवादियों का सिद्धान्त है कि अनादि अनिवंचनीय अविद्याख्य शक्ति से समन्वित चेतन पुरुष जगत् का उपादान कारण है—इसका उपपादन हमारे आगम उपनिषद् ग्रन्थ करते हैं। इस प्रकार के विविध मतवादों के पोषक अनुमान, वैदिक वाक्य, अनुमानाभास और वाक्याभास माने जाते हैं।

वाक्याभासयुक्त्याभासविप्रतिपत्तयः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते ।

तत्र सांख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगतः कारणमिति मन्यमाना आहुः - यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वेष्ठस्य सर्वशक्तेर्वहाणो जगत्कारणत्वं प्रदर्शयम्तीत्यवोचंस्तानि

भामती

तदेव विप्रतिपत्तेः संशये कि तावस्प्राप्तम् ? तत्र ज्ञानिकयाशक्त्यभावाद् बह्मकोऽपरिकामितः ।

न सर्वशक्तिविज्ञाने प्रधाने स्वस्ति सम्भवः ॥

ज्ञानिकयाशकी खलु शानिकयाकार्यदर्शनोभ्रेयसञ्ज्ञावे । न च ज्ञानिकये विदासिति स्सः, तस्यापरिचाभित्वादेकस्वाच्च । त्रिगुणे च प्रधाने परिचामिति सम्भवतः । यद्यपि च साम्यावस्थायां प्रवाने समुदाचरद्वृत्तिनी क्रियाज्ञाने न स्तः, तथाप्यव्यक्तेन शक्त्यात्मना क्ष्येण सम्भवत एउ । तथा च प्रधानमेव सर्वंतं च धर्वंतिक च, न तु ब्रद्धा । स्वक्ष्यचेतम्यं श्वस्यावृत्तिकमनृपयोगि जीवात्मनामिवास्माकम् । न च स्वक्ष्यचेतम्ये कर्तृत्वम्, अकार्यंत्वात्तस्य । कार्यंत्वे वा न सर्वंदा सर्वंज्ञता । भोगापवगंत्रसण्युववार्यं इयप्रयुक्तानादिप्रधानपुववसंयोगिनिमत्तस्तु भहदहङ्कारादिक्रधेणाचेतनस्यापि चेतनानिधिष्ठितस्य प्रधानस्य परिणामः सर्गः । वृष्टं चाचेतमं चेतनानिधिष्ठतं पुरुषायं प्रवर्तमानम् । यथा वस्तविवृद्धपर्यंभवेतनं शीरं

भामती-व्याख्या

पूर्वपक्क —इस प्रकार संशय उपस्थित हो जाने पर सांख्याचार्यों की स्थापना है — शानिक्रियाशक्त्यभावाद् ब्रह्मणोऽपरिणामिनः। न सर्वशक्तिविज्ञाने प्रधाने त्वस्ति सम्भवः।।

बह्म अपरिणामी है, अतः उसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति सम्भव न होने के कारण सर्व शक्ति और सर्व-ज्ञान नहीं, उसके विना उपादानकारणता उपपन्न नहीं हो सकती, किन्तु प्रधान संज्ञक त्रिगुणा परिणामिनी प्रकृति में ज्ञानशक्ति (सत्त्व गुण) और क्रिया शक्ति (रजोगुण) विद्यमान होने के कारण जगदुपादानत्व उपपन्न हो जाता है। यद्यपि साम्यावस्था में प्रकृतिगत क्रिया (रजोगुण) और ज्ञान (सत्त्वगुण) कार्यकारी नहीं होते, तथापि अध्यक्त-शक्ति के रूप में अवस्थित रहते हैं, उनको लेकर प्रधान तत्त्व ही सर्वज्ञ और सर्व-शक्ति-समन्वित हो सकता है, बह्म नहीं। ब्रह्म का स्वरूप चैतन्य तो अविद्या से आवृत्त और अवृत्तिक अर्थात् जगद्रपेण परिणत होने में तैसे ही अक्षम होता है, जैसे कि हम संसारी जीवगण। स्वरूप (अनौपाधिक) चैतन्य में सर्वज्ञत्व या ज्ञान-कर्तृत्व भी नहीं रहता, क्योंकि वह ज्ञान पदार्थं जन्य ही नहीं होता, जिसकी जनकता उसमें सम्भव हो। यदि उस स्वरूप ज्ञान को जन्य माना जाता है, तब वह सदातन नहीं रह सकता, ब्रह्म की सदा सर्वज्ञता समाप्त हो जाती है।

चेतनानिधिष्ठित जड़ प्रकृति की जगद्रचना में प्रवृत्ति क्योंकर होगी? यह प्रश्न भी संगत नहीं, क्योंकि इसका उत्तर दिया गया है—''पुरुषार्थं एव हेतु:, न केनचित् कार्यते करणम्'' (सां. का. ३१) अर्थात् भोग और मोक्षरूप द्विविध पुरुषार्थं से प्रयुक्त अनादि पुरुष-संयोग प्रकृति को महद, अहङ्कारादि क्रम से परिणत होने में सक्षम बना देता है। यह देखा भी गया है कि चेतन से अधिष्ठित न होकर भी अचेतन (जड़) पदार्थं भोगापवर्गरूप कार्यं के साधन में प्रवृत्त होता है, जेसे बछड़े की क्षुधा निवृत्त करने के छिए गी के स्तनों भें दुध अपने-आप उत्तर आता है—

वत्सिववृद्धिनिमित्तं श्लीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ (सां. का. ५७)

#### भामती

प्रवर्तते । 'तर्वेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति' इत्याचाम्र भृतयोऽचेतनेऽपि चेतनवदुपचारात् स्वकार्य्योन्मुलस्यमा-वर्शयन्ति । यथा कुलं पिपतिषतीति ।

> यस्त्राये भ्यते यज्ञ सत्तादगवगम्यते । भाक्तप्राये जुतमिरमतो भाक्तं प्रतीयते ॥

अपि चाहुर्वृद्धाः-'यचाऽप्रचत्राये लिखितं बृष्ट्वा वदन्ति भवेदयमश्चाः' इति, तमेदमपि 'ता आप ऐक्षन्त' 'तत्तेज ऐकत' इत्याखुपकारप्राये अतम् । तर्देश्वतेत्यीपचारिकमेव विज्ञेयम् । अमेन जीवे-नास्मनाऽनुप्रविश्य नामकपे व्याकरणवाणीति च प्रधानस्य जीवास्मरवं जीवार्यकारितयाह । यथा हि भद्रसेनो राजार्थकारी राज्ञा अद्रहेनो ममात्मेश्यूपचर्यते । एवं तस्त्रमसीत्पाद्याः श्रुतयो भान्ताः सम्परपर्चा वा ब्रष्टव्याः । स्वमयीतो अवतीति च निरुक्तं जीवस्य प्रधाने स्वकीयेऽप्ययं मुस्प्तावस्थायां जूते ।

#### भागती-व्याख्या

"तर्देक्षत बहु स्यां प्रजायेय" ( छां. ६।२।२ ) इत्यादि श्रुतियाँ तो अचेतन ( जड़ प्रकृति ) में चैतन-जैसा गौण व्यवहार वंसे ही करती है, जैसे 'कूलं पिपतिषति' ( नदी का कगार गिरना ही चाहता है ) ऐसा गीण व्यवहार, क्योंक-

> यस्त्राये श्र्यते यच्च तत् ताहगवगम्यते । भाक्तप्राये श्रुतमिदमतो भाक्तं प्रतीयते ॥

[ "प्राय वचनाच्च" ( जै सू. २।२।१२ ), "विशये प्रायदर्शनात्" ( जै. सू. ३।३।२ ) इत्यादि सूत्रों में सजातीय या समान पदार्थों के समूह, प्रसङ्ग या प्रकरण का 'प्राय' शब्द से निर्देश किया गया है और प्राय-पाठ को भी एक निर्णायक या तात्पर्य-ग्राहक माना जाता है, जैसा श्री शबरस्वामी कहते हैं — 'प्रायादिप चार्णनिश्चयो भवति, यथा — अग्रप्राये लिखिते अग्रच इति गम्यते" ( शा. भा. पू. ६०२ )। अर्थात् प्रधान पदार्थों की पंक्ति में निर्दिष्ट पदायं प्रधान एवं गौण पदार्थों की पंक्ति में चिंत पदार्थ गौण माना जाता है। प्रकृत में ईक्षण पदार्थ गीण ईक्षणों के प्रसङ्ग में वर्णित हैं, जैसे ] "ता आप ऐक्षन्त" ( छां. ६।२।४ ), "तत् तेज ऐक्षत", ( छां. ६।२।२ ) इत्यादि जलादि जड़ पदार्थों के औपचारिक (गौण ) ईक्षणों के मध्य में "तर्दक्षत बहु स्यां प्रजायेय" (छां. ६।२।३ ) यह ईक्षण भी पठित है, अतः यहाँ 'तत्' पद से प्रधान ( प्रकृति ) का ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे गौण ईक्षणों का प्रसङ्ग भङ्ग न हो। ''अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर-वाणि" ( छां. ६।३।१ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रधान की ओर से ही यह कहरुवाया गया है कि मैं ( प्रधान ) इस मनुष्य शरीर में जीव के रूप में प्रविष्ठ होकर नाम रूप का व्याकरण [देवदत्तादि विशेष नाम और गौरादि विशेषरूप धारण ] करूँ। यहां भी प्रधान में ही जीवात्मत्व का व्यवहार इस लिए कर दिया गया है कि प्रधान तत्त्व ही जीव का उपकार-साधन करता है-

नानाविधेरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः। गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति ॥ (सा. का. ६०)

लोक में उपकार-कर्त्ता को आत्मा ही समझा जाता है, जैसे भद्रसेन नामक पुरुष राजा का उपकार-साधन करता है, अतः राजा उसमें आत्मस्वरूपता का गीण व्यवहार करता है-'भद्रसेनो ममात्मा'। इसी प्रकार ''तत्त्वमसि" (छां. ६।८।७) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जीव में प्रधानरूपता का उपचार या सम्पादन किया जाता है। "स्वमपीतो भवति" (छां. ६।८।१) इस श्रुति के द्वारा सुपुप्त जीव का अपनी प्रकृति (प्रधान) में लय प्रतिपादित है, प्रधानकारणपक्षेऽपि योजियतुं शक्यन्ते । सर्वशिकत्वं तावत्प्रधानस्यापि स्वविकारः विषयमुपपचते । एवं सर्वश्रत्यमण्युपपचते । कथम् ? यसु बानं मन्यसे स सस्वधर्मः, 'सस्वात्संजायते बानम्' (गी॰ १४।१७) इति स्मृतेः । तेन च सस्वधर्मेण बानेन

#### भामती

प्रधानशितमःसमुद्रेके हि जीवो निद्राणस्तमसीय मन्तो भवति । यथाहुः—'अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा' हित । वृत्तीनामन्यासां प्रमाणादीनामनावस्तस्य प्रस्ययः कारणं तमस्सवालम्बना निद्रा जीवस्य वृत्तिरित्यमः । तथा सर्वन्नं प्रस्तुत्य द्वेताव्यतरमन्त्रोऽपि 'स कारणं करणावियावियः' इति प्रधानाभिप्रायः । प्रधानस्येव सर्वन्नस्वं प्रतिपादित्तमवस्तात् । तस्मादवेतनं प्रधानं जगवुपादानमनुवदन्ति श्रुत्य इति पूर्वः पक्षः । एवं काणावादिमतेऽपि कयिक्वछोजनीयाः धृतयः । अक्षराधंस्तु ''प्रधानकारण्यक्षेऽपि'' इति ''प्रधानस्यापि'' इति अपिकारावेवकाराणों । स्यादेतत्—सत्त्वसम्यस्या चेवस्य सर्वन्नताऽच तमःसम्यत्याप्रसर्वन्नतेवास्य कस्माद्र भवतीत्वत बाह के तेन च सश्ववमेण ज्ञानेन के इति । स्यावं हि प्रकाशकीलं निरतिक्षयोत्कर्यं सार्वन्यवोजम् । यथाहुः—'निरतिक्षयं सार्वन्यवोजम्' इति । यत् चलु सातिक्षयं तत् क्विजिरतिक्षयं वृद्धं, यथा कुवलामसकवित्वेषु सातिकायं सहस्यं व्योक्ति परममहित निरतिक्षयम् । एवं क्षानम्यकेकिः

# भामती-व्याख्या

क्योंकि प्रधान के तमोगुणरूप अंश की वृद्धि या प्रधानता हो जाने पर जीव सुषुप्तिरूप गांड निद्रा में वैसे ही डूब जाता है, जैसे कोई गाढ़ अन्धकार में समा जाय। महिंष पतंजिल निद्रा का लक्षण करते हैं - ''अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा'' (यो. सू., १।१) अर्थात् अन्तःकरण की सब पाँच वृत्तियाँ होती हैं - (१) प्रमाण, (२) विपर्यय, (३) विकल्प, (४) निद्रा और (४) स्मृति। निद्रा से भिन्न प्रमाणादि चार प्रकार की वृत्तियों के अभाव का जो प्रत्यय (कारण या सम्पादक) है - तमोगुण, उसको आलम्बन (विषय) करनेवाली वृत्ति को निद्रा कहते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषत् में सर्वज्ञ का प्रकरण आरम्भ करके जो कहा गया है - ''स कारणं करणाधिपाधिपः'' । श्वेता० ६।९) वह प्रधान पदार्थ को अभिलक्ष्य करके कहा है कि वह जगत् का कारण एवं करणों (इन्द्रियों) के अधिपति जीव का अधिपति (अन्तर्यामी) है। प्रधान में ही सर्वज्ञता का उपपादन पहल किया जा चुका है, अतः अचेतन प्रधान को ही जगत् का उपादान कारण श्रुतियाँ बताती हैं - यह इस अधिकरण का पूर्वपक्ष है।

यद्यपि वंशेषिकादि मतां में भी श्रुतियों की योजना की जा सकती है, तथापि प्रधान कारणता पक्ष में ही श्रुतियों का अक्षरार्थ घटता है। "प्रधानकारणपक्षेऽपि" और "सर्वशक्तिमत्वं तावत् प्रधानस्यापि" इन भाष्य-वाक्यों में प्रयुक्त दोनों 'अपि' शब्द एवकारार्थंक हैं, अर्थात् श्रुतियों का शब्दार्थ प्रधान-कारणता-पक्ष में ही घटता है और सर्वशक्तिमत्व भी प्रधान तत्व में ही उपपन्न होता है। सर्वज्ञत्व भी वहीं समञ्जस होता है, क्योंकि सर्वज्ञत्व का घटकीभूत जो ज्ञान है, वह प्रधान के सत्त्व गुण का ही धर्म है, भगवद्गीता कहती है—"सत्त्वात् सञ्जाव्यते ज्ञानम्" (गी. १४।१७)। 'यदि सत्त्व गुण के धर्मभूत ज्ञान को लेकर प्रधान सर्वज्ञ है, तब अपने तमोगुण के धर्मभूत ज्ञान को लेकर असर्वज्ञ क्यों नहीं ?" इस प्रशन का उत्तर है—"तन च सत्त्वधर्मण ज्ञानेन कार्यकारणवन्तः पुरुषाः योगिनः सर्वज्ञाः प्रसिद्धाः, सत्त्वस्य हि निरुतिशयोत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्।" अर्थात् सत्त्वगुण प्रकाशशील है, प्रकाश का निरुतिशय उत्कर्ष (असीम अवस्था में पहुँच जाना) ही सर्वज्ञता का बीज (कारण) है, जैसा कि योगसूत्र की स्थापना है—"तत्र निरितशयं सार्वज्ञ्यवीजम्" (यो. सू. ११२४)। जो वस्तु सातिशय (तरतमभाव-युक्त) होती है, वह कहीं चरम सीमा में पहुँची देखी गई है, जैसे—

कार्यंकरणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः। सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्कर्षे सर्वं इत्वं प्रसिद्धम् । न केवलस्याकार्यं करणस्य पुरुषस्योपलब्धिमात्रस्य सर्वे इत्वं किञ्चिज्बत्वं वा कल्पयितुं शक्यम् । त्रिगुणत्वाच् प्रधानस्य सर्वेद्वानकारणभूतं सत्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यत इति प्रधानस्याचेतनस्यैव सतः सर्वमत्वमुपचर्यते वेदान्त-वाक्येषु । अवस्यं च त्वयापि सर्वत्रं ब्रह्माम्युपगच्छता सर्वज्ञानशक्तिमस्वेनेव सर्वज्ञत्य-मुरगन्तन्यम् । न हि सर्वदा सर्वविषयं ज्ञानं कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते । तथापि जानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्रयं ब्रह्मणो हीयेत । अथानित्यं तिवृति ज्ञानिक्रयाया उपरमेतापि ब्रह्म, तदा सर्वं बानशक्तिमत्त्वेनैय सर्वं बत्यमापति । अपि च प्रागुत्पत्तेः सर्वकारकशून्यं ब्रह्मेष्यते त्थया। न च झानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनामभावे झानी-त्पत्तिः कस्यचिद्रपपन्ना । विष च प्रधानस्यानेकात्मकस्य परिणामसंभवात्कारणत्वो-

बहुविवयसया सातिशयमित्यमेनापि क्वचिक्षिरतिशयेन भवितव्यम् । इवमेव चास्य निरतिशयस्यं यहिवित-समस्तवेदितब्यत्वन् । तदिवं सर्वज्ञत्वं सस्वस्य निरतिशयोत्कर्षत्वे सम्भवति । एतवुक्तं भवति-यद्ययि रअस्तमसी अपि स्तः, तथापि पुरुषायंत्रयुक्तमुमवैवम्यातिशयात् सत्त्वस्य निरित्तशयोत्कर्षे, सार्वद्धं कार्यं-मुस्पद्यत इति । प्रवानावस्थायामि तन्मात्रं विविक्तत्वाऽविविक्षित्वा च तमःकास्यं प्रवानं सर्वज्ञमुपचर्यत इति । अविभ्यामवधारणस्य व्यवच्छेद्यमाह् क्ष न केवलस्य क्ष इति । नहि किञ्चिदेकं कार्यं जनयेविव सु बहुनि । चिद्यात्मा चेकः, प्रधानन्तु त्रिगुणमिति तत एव कार्य्यमृत्पत्तुमहंति, न चिदात्मन इत्यर्थः । तवापि च योग्यतामात्रेणेव चिदात्मनः सर्वज्ञताभ्युपगमौ न कार्य्ययोगादित्याह—— स्वयाऽपि क इति । न केवस्न-स्याकार्य्यकारणस्येत्येतित्सहावलोकितेन प्रपञ्चयति 🐵 प्रागुत्पत्तेः इति 🕸 । 🐵 अपि च प्रधानस्य इति 🕸

भामती-भारपा

बेर, आंवलादि में महत् परिमाण सातिशय (न्यूनाधिक) है और आकाश में असीम ( व्यापकतापादक ) निरतिशय होता है, वैसे ही ज्ञान भी किसी में एक विषयवाला, किसी में दो विषयवाला सातिशय ( तरतमभाव-युक्त ) होता है, वह कहीं-न-कहीं जाकर निरतिशय (परमोत्कृष्ट) अवश्य होगा। ज्ञान की निरतिश्रयता यही है कि समस्त विषय-प्रकाशकत्व। इस प्रकार का सर्वज्ञत्व सत्त्व गुण का निरित्तशय उत्कर्ष होने पर ही सम्भव होगा। कहने का भाव यह है कि प्रधान में यद्यपि रजागुण और तमोगुण भी हैं, तथापि जिस पुरुषार्थ की प्रेरणा से गुणों में उत्कर्षापकर्ष होता है, उसके ही बल पर कहीं पर सत्त्व गुण के चरम सीमा में पहुँच जाने पर सर्वज्ञता उत्पन्न हो जाती है। सत्त्व की प्रधानता की लेकर प्रधान में सर्वज्ञता का उपचार विवक्षित है और तमोगुण-प्रयुक्त असर्वज्ञता नहीं। कथित दो 'अपि' शब्दों को जो एवकारार्थक कहा गया था, वही एवकार के द्वारा व्यावर्तनीय पदार्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है—''न केवलस्याकार्यकारणस्य पुरुषस्योपलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वम्''। कोई एक अद्वितीय पदार्थ कार्योत्पादन नहीं कर सकता, अपितु कई पदार्थ मिलकर कार्य-कारी हाते हैं। चिदात्मा (ब्रह्मतत्त्व) तो एकमात्र है, किन्तु प्रधान तत्त्व त्रिगुणात्मक होने के कारण कार्य का उत्पादन कर सकता है, चिदात्मा नहीं । आप (वेदान्तिगण) भी योग्यता मात्र के आधार पर चिदात्मा में सर्वज्ञत्व मानते हैं, कार्य के सम्बन्ध से नहीं— "त्वयापि सर्वज्ञं ब्रह्माभ्युपगच्छता सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञत्वमभ्युपगन्तव्यम्"। जो यह कहा गया कि कार्यकरण-रहित केवल ( असंघत ) आत्मा में सर्वज्ञत्व नहीं बन सकता, उसी विषय का सिंहावलोकन के समान विस्तार किया जाता है—''प्रागुत्पत्तेः सर्वकार्यशून्यं ब्रह्मो-ब्यते त्वया"। "अपि च प्रधानस्य"-इस भाष्य में चकार का अर्थ है- 'तु'।

पपत्तिर्मृदादिवत् , नासंहतस्यैकात्मकस्य ब्रह्मण इत्येवं वाह्य इदं स्त्रमारम्यते— इक्षतेनीज्ञब्दम् ॥ ५ ॥

न सांस्यपरिकारिपतमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्यं वेदान्तेष्वाश्रयितुम् । अशब्दं हि तत् । कथमशब्दत्वम् ? ईक्षतेः-ईक्षित्रत्वश्रवणात्कारणस्य । कथम् ? पवं हि श्रयते—'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' ( छान्दो० ६।२।१ ) इत्युपक्रम्य

भागती .
एवं प्राप्त उच्यते — नाम रूप-प्रपञ्च-लक्षणकार्य्यदर्शनादेतत्कारणमात्रविदित सामाध्यकल्पनायामस्ति
प्रमाणं, न तु तवचेतनं चेतनमिति वा विशेषकक्ष्पनायामस्त्यनुमानमित्युपरिद्यात्प्रवेदयिव्यते । तस्मास्नाम-क्षपप्रपद्धकारणभेदप्रमायामाम्नाय एव भगवानुपासनीयः । तदेवमाम्नायेकसमिष्यमनीये जगरकारणे —

पौर्वापरयंपरांमर्काद् यदाम्नायोऽञ्जता वदेत्। जगदीजं तदेवेष्टं चेतने च स आञ्जतः॥

तेषु तेषु सस्वाम्नायप्रदेशेषु तदेशतेरयेवंश्वातीयकैर्वाक्येरीक्षितुः कारणाज्यगण्यनमास्यायते इति,
न श्र प्रधानवरमाध्यावेरचेतनस्येक्षितृत्वमाञ्जसम् । सरवांशेनेक्षित् प्रधानं तस्य प्रकाशकत्वादिति चेत् ।
न; तस्य जाढयेन तस्यानुपपत्तेः । कस्तिह् रजस्तमोम्यो सस्वस्य विशेषः ? स्वच्छता । स्वच्छं हि सस्यम् ।
अस्वच्छे च रजस्तमसी । स्वच्छस्य च चैतम्यविम्बोद्धाहितया प्रकाशस्यव्यपदेशो नेतस्योरस्यच्छतया
तद्याहित्याभावात् । पार्यवत्वे तुस्य इव मचेविम्बोद्याहिता म सोष्ठावीनाम् । प्रक्षणस्यविक्षतृत्वमाञ्ज-

मामती-व्याख्या

सिद्धान्त —नाम-रूपात्मक प्रपश्च को देख कर अनुमान प्रमाण से तो केवल इतनी है कल्पना की जा सकती है कि 'इदं कार्यजातं कारणवत्, कार्यत्वाद् घटादिवत्'। इससे अतिरिक्त वह कारण पदार्थं चेतन है ? या अचेतन ? इस प्रकार की विशेष कल्पना में अनुमान की गति नहीं हो सकती—यह आगे चल कर कहा जायगा, अतः इस नाम-रूपात्मक प्रपञ्च के विशेष कारण का निश्चय करने के लिए भगवान वेद की ही शरण लेनी आवश्यक है। जब वेद के द्वारा ही जगत् की कारण वस्तु का अधिगम करना है, तब —

पौर्वापर्यंपरामर्शाद् यदाम्नायोऽञ्जसा वदेत्। जगहीजं तदेवेष्टं चेतमे च स आञ्जसः॥

[ वेद अपनी तात्पर्य-प्राहिका उपक्रमोपसंहारादि युक्तियों की सहायता से जो जगत् का कारण बताएगा, वही मानना होगा, वेद के द्वारा वह कारणता ब्रह्मरूप चैतन पदार्थ में ही सम्यक् प्रदिपादित है, क्योंकि ] वेद के अनेक प्रदेशों में 'तर्दक्षत'' (छां. ६।२।२) इत्यादि वचनों के द्वारा ईक्षण-कर्ता पुरुष से जगत् का जन्म कथित है। प्रधान और परमाणु आदि अचतन पदार्थों में मुख्य ईक्षितृत्व सीधे-सीधे नहीं घटता। 'सत्त्व गुण के अंग्रभूत ज्ञान के द्वारा प्रधान (प्रकृति) में जो ईक्षितृत्व सांख्याचार्य कहते हैं, वह सम्भव नहीं, क्योंकि प्रधान जह है, अतः मुख्यरूप से उसमें ईक्षण का कर्तृत्व उपपन्न नहीं होता। यदि पूछा जाय कि सत्त्व के माध्यम से प्रधान में यदि ईक्षितृत्व नहीं बन सकता, तब रजोगुण और तमोगुण से सत्त्व की विशेषता ही क्या रह जाती है ? तो इसका सहज उत्तर है कि सत्त्व की वह विशेषता है—स्वच्छता, क्योंकि सत्त्वगुण स्वच्छ होता है, रज और तम अस्वच्छ होते हैं। स्वच्छ द्वथ्य में ही चैतन्य के प्रतिबम्ब की ग्राहकता होती है, अत एव सत्त्व को प्रकाशक मान छिया गया है—'सत्त्वं छच्च प्रकाशकिमध्म" (सां. का. १३)। रजोगुण और तमो गुण में अस्वच्छता होने के कारण प्रतिबम्ब-प्राहित्व नहीं होता। यद्यपि स्फटिकादि मणि और लोध (पत्यर) सभी समानरूप से पार्थव है, तथापि मणि में ही प्रतिबम्ब-ग्राहिता होती है, लोछादि

#### भामती

सम । तस्याम्नायतो निध्यज्ञानस्वभावस्विविश्वयात् । नम्बतः एवास्य नेक्षितुरवं; नित्यस्य ज्ञानस्वभावभूतस्येक्षणस्याक्रियात्वेन ब्रह्मणस्तरप्रति निमित्तभावाभावात् । अक्रियानिमित्तस्य च कारकत्वित्वृतौ
तद्वधासस्य तद्विशेषस्य कर्तृस्वस्य निवृत्तेः । सत्यं ब्रह्मस्वभावस्थैतस्यं निध्यतया न क्रिया, तस्य स्वमविष्ठप्रस्य तत्तिद्ववयोषधानभेदावच्छेरेन कव्विपतभेदस्यानित्यस्यं कार्यस्यं चोपपद्यते । तथा चैवंलक्षणे ईच्चणे
सर्वविषये ब्रह्मणः स्वातम्भ्यलक्षणं कर्तृत्वमुपपद्मम् । यद्यपि च क्रूटस्यनित्यस्यापरिणामिन भौवासीन्यमस्य
वास्तवं तथाप्यनाद्यनिर्वचनीयाविद्याविष्ठक्षनस्य व्यापारवत्त्वमवभासतः इति कर्तृत्वोपपत्तिः । परैरिष च
चिन्नक्रकेः क्रूटस्यनित्याया वृत्तोः प्रति कर्तृत्वमोवृश्येवाभ्युपेयम् । चैतन्यसामानाधिकरुष्येन ज्ञातृत्वोपलद्भः । न हि प्राचानिकान्यस्तवंहिष्करणानि त्रयोदश सत्त्वप्रधानान्यिष स्वयमेवाचेतनानि तद्वृत्यस्य
स्वं वा परं वा वेवितुमुस्सहन्ते । नो सल्बन्धाः सहस्रमपि पाम्धाः पन्धानं विदन्ति । चच्चकतिनस्य चिति-

# भामती-व्याख्या

में नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म में ही ईक्षितृत्व मुख्य रूप से घटता है, क्योंकि वेद के द्वारा उसमें नित्यज्ञानरूपता प्रतिपादित है, प्रधानादि में नहीं।

शहा - नित्यज्ञानस्वरूपता होने के कारण ही ब्रह्म में ईक्षण-कर्नृत्व सम्भव नहीं, क्योंकि घटादि कार्य (जन्य) पदार्थों का ही कुलालादि में कर्नृत्व देखा जाता है, नित्य ज्ञानरूप ईक्षण कार्य (जन्य) पदार्थ नहीं, अतः उसका कर्नृत्व ब्रह्म में क्योंकर होगा? 'यत्र यत्र कारकत्वम्, तत्र तत्र क्रिया-निमित्तत्वम्—इस प्रकार व्यापकीभूत क्रिया-निमित्तत्व की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म में कारकत्व ही नहीं घटता, कारकत्व धर्म कर्नृत्वादि का व्यापक है, उसकी निवृत्ति हो जाने से उसके व्याप्यभूत कर्नृत्व की भी निवृत्ति हो जाती है, तब ब्रह्म में इंक्षणकर्नृत्व कैसे बनेगा?

समाधान—यह सत्य है कि ब्रह्मस्वरूप ज्ञान नित्य है, कार्य (जन्य) नहीं, किन्तु स्वभावतः अनविच्छन्न ज्ञान अपनी विषयरूप उपाधियों से अविच्छन्न होकर वैसे ही कार्य (अनित्य) माना जाता है, जैसे घटादि से अविच्छन्न होकर आकाश । फल्दः इस प्रकार के ईक्षणरूप ज्ञान को लेकर ब्रह्म में उसका "स्वतन्त्रः कर्ता" (पा. सू. १।४।५४) के अनुसार कर्तृत्व उपपन्न हो जाता है । यद्यपि इस क्ट्रस्य, नित्य और अपरिणामी ब्रह्म में औदासीन्य (अकियाकारित्व) हो वास्तविक है, तथापि अन।दि और अनिर्वचनीय अविद्या से अविच्छन्न होकर ब्रह्म कियावान हो जाता है, अतः उसमें कर्तृत्व बन जाता है । सांख्याचार्यादि भी चिति शक्ति (पुरुष) को क्ट्रस्य और नित्य मानते हैं, अतः उन्हें भी बुद्धिस्य वृत्ति (क्रिया) का कर्तृत्व ऐसा ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि ज्ञातृत्व जड़ में नहीं, चेतन में ही प्रतीत होता है।

प्रधान (प्रकृति) के द्वारा जो मन, बुद्धि और अहब्द्वाररूप त्रिविध अन्तः करण, पौव ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय रूप दशक्षिय बाह्य करण; सब मिलाकर तेरह प्रकार का करण-कलाप उत्पन्न किया जाता है—"करणं त्रयोदशक्षियम्" (सां. का. ३२)। वह सब सत्त्व गुण का कार्य होने पर भी अचेतन एवं उसकी वृक्तियाँ भी जह हैं, अतः वे न अपने को जान सकती हैं और न अपने से भिन्न विषय को। हजारों अन्धे यदि मिलकर किसी मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब भी उस मार्ग का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, किन्तु आंखवाला व्यक्ति भने ही एक अकेला हो, यदि सब कुछ देख सकता है, तब बही आंखवाला व्यक्ति ही सभी का नेता माना जायगा। बुद्धिगत सत्त्व स्वयं अचेतन होकर जिस चैतन्य की छाया पत्ति के द्वारा

भामती

विम्बसंक्राभ्या चेवापन्नं चैतम्यस्य ज्ञातुस्वम् , चितिरेव क्षात्री स्वतन्त्रा, नान्तवंहिष्करणान्यन्यसहस्रप्रतिमान्यस्वतन्त्राणि । न चास्याश्चितेः कृद्धस्यनित्याया अस्ति व्यापारयोगः । न च तवयोगेऽप्यज्ञातुस्वं व्यापारवतामपि अद्यानाक्षत्वात् । तस्मावन्तःकरणवित्तिनं व्यापारमारोप्य चितिद्यक्तौ कर्तृस्वाभिमानः
नोऽभ्तःकरणे वा चैतन्यमारोप्य तस्य ज्ञातुस्वाभिमानः । सर्वया भवन्मतेऽपि नेवं स्वाभाविक व विवविष ज्ञातुस्वाभिमानः । सर्वया भवन्मतेऽपि नेवं स्वाभाविक व विवविष ज्ञातुस्वपि तु नाव्यावहारिकयेवेति परमार्थः । नित्यस्यास्मनो ज्ञानं परिणाम इति च भेवाभेवपक्षमपाकुर्वद्विरपास्तम् । कृदस्यस्य नित्यस्यास्मनोऽज्यापारवत एव भिन्नं ज्ञानं धर्मं इति चोपरिष्टावपाकरिव्यते । तस्मावस्तुतोऽनविष्ठानं चैतन्यं तस्वान्यस्वानिर्वचनीयाज्याकृतन्त्र्याचिकीवितनामरूपविषयाविक्ष्यनं
सक्जानं कार्यं तस्य कर्त्ता ईश्वरो ज्ञाता सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति सिद्धम् । तथा च श्रृतिः—

'तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । अन्तात्प्राचो मनः सस्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥ यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मावेतव् ज्ञह्म नामक्यमानं च जायते' ॥ इति ।

तपसा ज्ञानेन अन्याकृतमामरूपविषयेण चीयते तहुवाचिकीर्वावःक्रुवति । यथा कुविन्याविरस्याकृतं पटावि बुद्धावालिल्य चिकीर्वति । एकवर्मवान् हितीयधर्मोपजननेन उपचित उच्यते । व्याचिकीर्वाया

भामती-स्यास्या

चैतन्य प्राप्त करता है, उस मुख्य चैतन्य में ही ज्ञातृत्व होता है, वही चैतन्य तत्त्व स्वतन्त्र है, अन्तः करण या बहिः करणों का समूह वैसे ही कभी चेतन नहीं बन सकता, जैसे हजारों अन्धों का समूह चक्षुष्मान नहीं होता। इस मुख्य चिति शक्ति ( आत्मा ) में कूटस्थता, विभुता और नित्यता होने के कारण किसी प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध नहीं। क्रिया का असम्बन्ध होने के कारण चैतम्य में अज्ञातृत्व नहीं कह सकते, क्रिया के अयोग से अज्ञातृत्व तब कह सकते थे, जबिक ज्ञातृत्व के प्रति क्रिया-सम्बन्ध व्यापक होता, किन्तु वैसा नहीं, वयोंकि जह पदार्थों में क्रिया का सम्बन्ध रहने पर भी जातृत्व नहीं माना जाता। अतः अन्तः करणगत क्रिया का चिति शक्ति में आरोप करके ज्ञातृत्व का अभिमान होता है अयवा अन्तः करण में चैतन्य का आरोप करके ज्ञातृत्व का अभिमान होता है। सर्वथा आप (सांख्य) के मस में भी जातृत्व कहीं पर स्वामाविक ( अनीपाधिक ) नहीं होता, अपि तु सांव्यवहारिक जातृत्वं बनता है। 'नित्य आत्मा का परिणाम ज्ञान है'-ऐसा भेदाभेदवादी भास्कराचार्य जो मानते हैं, वह पहले भेदाभेद पक्ष का निराकरण करते समय निराकृत हो चुका है। नित्य और क्रिया-रहित आत्मा का ज्ञान धर्म है - इस पक्ष का आगे चलकर ( ब्र. सू. २।३।१८ में ) खण्डन किया जायगा। वस्तुतः अनवच्छिन्न चैतन्य सत्त्वासत्त्व से भिन्न (अनिवंचनीय) व्याचिकीषित नाम-रूपात्मक विषय से अविच्छन्न होकर जो ज्ञानरूप कार्य बनता है, उसका कर्ता है -ईश्वर, वह सर्वज्ञ और सर्वेशक्ति-समन्वित होता है। जैसा कि श्रुति कहती है -"तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । बन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ।। ( मुण्ड. १।१।८ )। "यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते" ( मुण्ड. १।१।१ )। 'तपः' शब्द से अव्याकृत नाम-रूपात्मक विषयावगाही ज्ञान विवक्षित है। 'चीयते' का अर्थ है - 'व्याचिकीषितो भवति,। जैसे जुलाहा अव्याकृत (तन्त्वा-दिरूप में अवस्थित अप्रकट ) पटादि का कुछ आकार अपनी बुद्धि में खींच कर निर्माण करना चाहुता है। किसी एक धर्मवाले पदार्थ में द्वितीय धर्म का उत्पादन हा जान पर वह पदार्थ उपित कहा जाता है। "ततोऽन्नमभिजायते" का अर्थ यह है कि व्याचिकीर्षा और उपचय मामती

चोपचये सति ततो नामक्ष्यमन्तमवनीयं साधारणं संसारियां व्याचिकीवितमभिजायते । तस्नावध्याकृतावृ व्याचिकीवितावृ जन्तात्प्राणो हिरच्यगभें बह्मणो ज्ञानकियात्तमस्यिष्ठानं जगत् सूत्रास्मा साधारणो जायते । यथाऽव्याकृतावृ व्याचिकीवितात् पटावृ अवान्तरकार्यं द्वितन्तुकावि । तस्माण्य प्राणावृ मनआस्यं सङ्करपिकल्पाविध्याकरणारमकं जायते । ततो व्याकरणारमकात् मनसः सत्यदाव्याच्या-काशावीति जायन्ते । तेभ्यश्च सरयाक्येभ्योऽनुक्रमेण लोका भूरावयः । तेषु मनुष्याविप्राणिनो वर्णाध्यमक्षेण कर्माणि धर्मावर्मकृषाणि जायन्ते । कर्मसु वामृतं फलं स्वगंनरकावि । तच्य स्वित्रिशेषतो यस्य भणवतो सतोनं विनश्यतीस्मृतं यावद्वमांवर्मभवतित यावत् । यः सवंशः सामान्यतः सर्वविद्विशेषतो यस्य भणवतो शानममं तपो वर्मो नायासमयम् । तस्मावृ ब्रह्मणः पूर्वस्मावेतस्परं काम्यं ब्रह्म । किञ्च नामक्यमम्भं व्य ब्रीह्मयवावि जायत इति । तस्मात् प्रधानस्य साम्यावस्यायामनीक्षित्रवात् , क्षेत्रज्ञानां च सस्यपि चैताम सर्वावे विषयानीक्षणात् , मुक्यसम्भवे चोपचारस्यान्याव्यस्यात् , मुमुक्षोक्षायपार्थपेरदेशानुपपत्तः, मृक्तिविरोधस्यात्तेःप्रभृतीनाञ्च मृक्यासम्भवेनोपचाराध्यणस्य युक्तिसद्वत्वात् , संशये च तस्प्रायपाठस्य निम्नायकस्वात् , इह तु मृक्यस्योत्स्रिकृत्वेन निक्षये सति संशयामावाव्, अन्यया किरातशातसञ्चाणं वेशनिवासिनो बाह्मणायनस्यापि किरातत्वापत्तेः, ब्रह्मवेक्षन्नवाद्यनिवास्य चन्द्रमसः । त स्वचेतनं वेशनिवासिनो सारारोपतस्य रजतस्य, मरीचय इव जलस्यैकक्षन्तमा इव द्वितीयस्य चन्द्रमसः । त स्वचेतनं

भामती-व्याख्या

के हो जाने पर नाम-रूपात्मक प्रपन्त अन्न (भोग्यवर्ग) के रूप में उत्पन्न होता है। उस व्याचिकीषित अध्यक्त से प्राण (हिरण्यगर्भ, ब्रह्म की ज्ञान-शक्ति और क्रियाशक्ति का अधि-ष्ठानभूत सूत्रात्मा ) वैसे ही उत्पन्न होता है, जैसे - व्याचिकी वित एकतन्त्वात्मक पट से बहु-तन्त्वात्मक पट उत्पन्न होता है। उस प्राण तत्त्व से मनःसंज्ञ क संकल्प-विकल्पात्मक वस्तु उत्पन्न होती है। उस मन से 'सत्य' शब्द-वाच्य आकाशादि जगत्, उस से क्रमशः भू, भुवः और स्वः ये तीन लोक, उन लोकों में मनुष्य एवं वर्णाश्रमोचित कर्म (धर्माधर्म) उत्पन्न होते हैं। धर्म और अधर्म से स्वर्ग-नरकादि रूप फल उत्पन्न होता है, [उसको अमृत (अविनाशी) इसलिए कहा जाता है कि वह अपने कारणीभूत धर्म और अधर्म के रहने पर नष्ट नहीं होता, धर्माधर्म-पर्यन्त स्थायी होता है ] । दूसरी श्रुति का अर्थ यह है कि 'यः सर्वज्ञः' जो सर्वविषयक सामान्य ज्ञानवान् और सर्ववित् (विशेषतः सर्वविषयक ज्ञानवान्) है, जिस परमेश्वर का तप ज्ञानात्मक है, उस परब्रह्म परमेश्वर से यह ब्रह्म (बृहत् कार्यं ) नाम, रूप एवं व्रीहि आदि अस उत्पन्न होता है। फलतः साम्यावस्थापन्न प्रधान में ईक्षितृत्व, सर्गारम्भकालीन जीवों में विषय का ईक्षण सम्भव न होने के कारण बह्य को ही जगत् का उपादान कारण मानना पड़ता है। जब कि ब्रह्म में मुख्य सर्वज्ञत्व बन सकता है, तब प्रधानादि में गीण सर्वज्ञत्वादि मानना अन्याय है। 'तत्त्वमिस' आदि श्रुतियों के द्वारा मुमुक्षु जीव को प्रधानात्म-कता का उपदेश अवधार्थ होने के कारण मुक्ति का साधक न होकर बाधक है। तेज और जलादि में मुख्य ईक्षितृत्व सम्भव न होने के कारण गौण ईक्षितृत्व का आश्रयण अगत्या किया जाता है, ब्रह्म में वैसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्म में ईक्षण-कर्तृत्व निश्चित है, सन्दिग्ध नहीं, जहाँ सन्देह होता है, वहाँ ही प्राय-पाठ को निर्णायक माना जाता है, बहा में तो मुख्य ईक्षितृत्व ही सहज-सिद्ध है। फिर भी यदि प्राय-पाठ को महत्त्व देकर गौण ईक्षितृत्व सिद्ध किया जाता है, तब चारों ओर भीलों से आकीर्ण देश में रहनेवाले ब्राह्मण को भी किरात (भील) ही मानना पड़ेगा। परिशेषतः अनादि एवं अनिर्वचनीय अविद्या की सहायता से सिच्चदात्मक ब्रह्म ही समस्त जगत् का वैसे ही उपादान कारण सिद्ध होता है,

'तदेशत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्रजत' (छाग्दो० ६।२।३) इति । तत्रेदंशब्द-वाच्यं नामरूपव्याकृतं जगत्मागुत्पत्तेः सदात्मनावधार्यं तस्यैव प्रकृतस्य सच्छब्दवा-च्यस्येक्षणपूर्वकं तेजःप्रभृतेः स्रष्टृत्वं दर्शयति । तथाग्यत्र —'आत्मा वा १दमेक प्रवाम

### मामती

प्रधानपरमान्वादि । अञ्चर्धं हि तत् । न च प्रधानं परमाणवो वा तदितिरक्तसर्वज्ञेष्ठवराधिष्ठिता जगतुपा-दानमिति साम्प्रतम्, तेषां भेवेन काम्यांखात् । कारणात्कार्याणां भेदाभावात् । कारणज्ञानेन समस्तकार्य-परिज्ञानस्य मृदादिनिवद्यंनेनागमेन प्रसाधितत्थात् । भेवे च तदनुपपत्तेः । साक्षाच्च 'एकमेखाहितीयं' 'नेह नानास्ति किञ्चन' 'मृत्योः स मृत्युमान्नोति' इत्यादिमिवंहुन्निवंचीभिवंद्यातिरिक्तस्य प्रपञ्चस्य प्रति-पेयाच्चेतनोपादानमेद जगद् भुजङ्ग इवारोपितो रज्ज्ञ्याद्यान इति सिद्धान्तः । सदुपादानत्वे हि सिद्धे जगतस्तदुपादानं चेतनमचेतनं वेति संद्यय मीमांस्येत । अद्यापि तु सदुपादानत्वमसिद्धमित्यत आह क्ष तत्रेवं शब्दवाच्यम् क्ष इत्यादि क्ष दर्शयति क्ष इत्यन्तेन । तथापीक्षिता पारमाधिकप्रधानक्षेत्रज्ञातिरिक्त ईश्वरो भविष्यति, ययाहुहँरच्यगर्मा इत्यतः श्रुतिः पठिता 'एकमेवाद्वितीयम्' इति, 'बहु स्थाम्' इति

# भामती-व्यास्या

जैसे शुक्ति पदार्थ अपने में अध्यस्त रजत का, महमरीचि-पुञ्ज अपने में समारोपित जल का और एक चन्द्रमा अपने में अवभाषित द्वितीय चन्द्र का उपादान कारण होता है।

सांख्य-सम्मत प्रधान (प्रकृति) वैशेषिकाभ्युपगत परमाणु आदि पदार्थ जगत् के कभी भी उपादान कारण नहीं बन सकते, क्योंकि वे अशब्द (प्रमाण-रहित) हैं। यद्यपि प्रधान और परमाण्वादि जड़ पदार्थ हैं, तथापि ईश्वर से अधिष्ठित होकर जगत् के उपादान क्यों न हो सकेंगे?' इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मृदादि कारण से घटादि कार्य का भेद नहीं होता, किन्तु जगत् से प्रधानादि का भेद सिद्ध है। अत एव श्रुति ने एक कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान मृदादि दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध किया है—'यया सोम्यैकन मृत्पिण्डेन सब मृन्मयं विज्ञातं स्याद, वाचारम्भणं विकारो नामध्यम्' (छां. ६।१।४)। कार्य और कारण का भेद मानने पर एक कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान सम्भव न हो सकेगा।

दूसरी बात यह भी है कि "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति, य इह नानेव पश्यित" (बृह. उ. ४।४।१९) इत्यदि अनेक श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म से अतिरिक्त प्रपन्न का प्रतिषेध किया गया है, अतः यह प्रपञ्च वैसे ही ब्रह्मोपादनक सिद्ध होता है, जैसे—रज्जु में आरोपित सपै रज्जूपादानक होता है। जब यह सिद्ध हो जाय कि जगत् का उपादन कोई सत् तत्त्व है, तब उसमें वह 'सत्' पदार्थ चेतन है ? अथवा अचेतन ? इस प्रकार का सन्देह उठाकर यह प्रस्तुत विचार किया जा सकता था, किन्तु सदुपादानकत्व तो जगत् में अभी तक सिद्ध नहीं किया गया, अतः भाष्यकार कह रहे हैं.—"तत्र रंगव्दवाच्यं नामक्ष्यथावृतं जगत् प्राग् उत्पत्तेः सदात्मनावधायं तस्येव प्रवृत्तस्य सच्छव्दवाच्यस्येक्षणपूर्वकं तेजःप्रभृतेः स्रष्टृत्वं दर्श-यति"। अर्थात् 'तेज' आदि शब्दों के द्वारा उसी सत् या चेतन तत्त्व की उपस्थिति कराकर उसी में मुख्य ईक्षण प्रतिपादित हैं, अतः वहाँ गौण ईक्षण का प्रसङ्ग हो नहीं कि गौण ईक्षण मानना आवश्यक हो। 'सत्' पद के द्वारा पारमाधिक वस्तु का ग्रहण कर लेने पर भी प्रधान और परमाणु से अतिरिक्त योग-सम्मत ईश्वर को जगत् का उपादान कारण क्यों न मान लिया जाय ?' इस प्रक्त का उत्तर देने के लिए "एकमेवाद्वितीयम्"—यह श्रुति पढ़ दी है। एक ब्रद्धितीय ब्रह्म तत्त्व का ही ग्रहण 'सत्' पद के द्वारा किया जा सकता है, अन्य किसी पदार्थं का नहीं। "बहुस्यां प्रजायेय" इस श्रुति के हारा भी एक अद्वितीय चेतन तत्त्व

आसीत्। नान्यत्किचन मिषत्। स ईक्षत लोकान्तु सुजा इति। स इमाल्लोकान-सुजत' ( ऐत० १।१।१ ) इतीक्षाप्विकामेव सृष्टिमाचक्षे । क्वविच्च बोडशकलं पुरुषं प्रस्तुत्याह — 'स ईक्षांचके । स प्राणमस्जत' (प्रश्न० ६।३) इति । ईक्षतेरिति च धारवर्थनिद्शोऽभित्रेतः, यजतेरितिवत् । न धातुनिदेशः । तेन 'यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य

भामती च घेतनं कारणमात्मन एव बहुभावमाह । तेनापि कारणाच्चेतनादिभम्नं कार्यमवगम्यते । यदाप्याकाशासा भूतसृष्टिस्तथावि तेओबन्नानामेव त्रिषुरकरणस्य विविक्तत्वात् तत्र तेजसः प्राथम्यात् तेजः प्रथममुक्तम् । एकमहितीयं जगहुपादानमित्यत्र श्रुत्यन्तरमपि पठित अ तथान्यत्र अ इति । बह्य चतुष्पादशक्षाकं चोडकः कलम् । तद्यया, प्राची प्रतीची दक्षिणोदीचीति चसम्रः कला ब्रह्मणः । प्रकाशवान् नाम प्रथमः पादः । तबद्धं शकः । तथा पृथिव्यन्तरिक्षं धौः समुद्र इत्यपराक्षतस्यः कला द्वितीयः पादोऽनम्तवासाम । तथाम्निः सूर्यअन्त्रमा विश्वविति चतस्रः बस्ताः, त स्योतिव्यामाम तृतीयः पादः । प्राणश्रद्धः श्रोतं वागिति चतसः कलाः स चतुर्यं वायतमवासाम ब्रह्मणः पादः । तदेवं वोडशकलं वोडशावयवं ब्रह्मोपास्यमिति । स्थादे-तत् । ईक्षतेरिति वितया चातुस्वरूपमुख्यते, न चाविवक्षितार्थस्य चातुस्वरूपस्य चेतनोपादानसाधनस्वसम्भव इत्यतआह ''ईषातेः'' इति । धारवर्षनिर्वेद्योऽजिमतः, विवयिणा विवयलकाणात् । प्रसिद्धा चेयं समानेत्याह

भामती-व्यास्या ही मृष्टि के रूप में अपना बहुभाव प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए भी चेतन से जगत् अभिन्न ही प्रतीत होता है। यद्यपि आकाशादि से पाँच भूतों की सृष्टि दिखाई है, अतः पञ्चीकरण प्रक्रिया सर्व-सम्मत प्रतीत होती है। तथापि यहाँ तेज, जल और अन्न (पृथिवी) इन तीनों का त्रिवृत्करण विवक्षित है—''तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोत्'' (छां. ६।३।३)। तीनों में तेज का प्रथम उल्लेख होने के कारण तेज की प्रथम चर्चा की गई है। एक अद्वितीय तत्त्व ही जगत् का उपादान कारण है—इस अर्थ की साधिका अन्य श्रुति प्रस्तुत की जाती है—''तथा अन्यत्र आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत्, नान्यत् किंचन मिषत् । स ईक्षत लोकान्तु सृजा इति'' (ऐत. १।१।२) । ब्रह्म चतुष्पात्, अष्टशफक और षोडशकलावाला है, अर्थात् (१) पूर्व, (२) पश्चिम, (३) दक्षिण और (४) उत्तर—ये चार कलाएँ ब्रह्म का 'प्रकाशवान्' नामक प्रथक पाद (खुर) हैं। (५) पृथिवी, (६) अन्तरिक्ष, (७) द्यौ: और (८) समुद्र—ये चार कलाएँ ब्रह्म का 'अनन्तवान्' नामक द्वितीय पाद हैं। (१) अग्नि, (१०) सूर्य, (११) चन्द्रमा और (१२) विद्युत्—ये चार कलाएँ 'ज्योतिष्मान्' नामक तृतीय पाद हैं। (१३) प्राण, (१४) चक्षु, (१४) श्रोत्र और (१६) वाक्-ये चार कलाएँ 'आयतनवान्' नामक चतुर्थं पाद हैं। इस प्रकार चतुष्पात् और वोडश कला-युक्त ब्रह्म उपास्यरूप से निर्दिष्ट हुआ है। गौ आदि के प्रत्येक पर में जो एक फटा हुआ खुर होता है, उसके प्रत्येक भाग को सफ

कहते हैं, अतः पशु के चार पाद और आठ शफ माने जाते हैं। 'चेतनमेव जगदुपादान भवति, ईक्षतेः'—इस निवक्षित अनुमान में 'ईक्षतेः' का अर्थ क्या है ? 'इक्षति' शब्द में यदि 'क्लिप' का निर्देश माना जाता है, तब ''इक्क्लिपी धातुनिर्देश विहिती' (तं. वा. पृ. ३७९) इसके अनुसार 'इक्षतेः' का अर्थ होता है—'ईक्षिधातोः'। नेतनगत अगदुपादानता की साधक ईक्षधातु नहीं, अपितु ईक्षणरूप अर्थ साधक होता है, अतः कहा गया है -- ''ईक्षितेरिति घात्वर्थंनिर्देशोऽभिप्रेतः । 'इक्' और 'श्तिप्' कहीं-कहीं अर्थं के भी निर्देशक माने गये हैं-- "कचिदर्थेऽपि चातुमिक्श्तिबन्तं प्रयुञ्जते-- यजिः, यजित इति च" (कं. वा. पृ. ३७९) । अथवा शब्दपरक इक् और ितप् की वाच्यार्थ में लक्षणा की जा सकती है। यह लक्षणा अत्यन्त प्रसिद्ध है—"यजतेरितिवत्"। ईक्षणरूप पदार्थ चेतन में ही सम्भव इनिमयं तपः । तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते' ( मुण्ड० १।१।९ ) इत्येयमादी-

न्यपि सर्वत्रेश्वरकारणपराणि वाक्यान्युदाहर्तव्यानि ।

यत्तकं सत्त्वधमेंण ज्ञानेन सर्वत्रं प्रधानं भविष्यतीति, तन्नोपपद्यते । निहः प्रधाना-वस्थायां गुणसाम्यात्सरवधमीं हानं संभवति । ननूकं, सर्वहानशक्तिमस्वेन सर्वहं भवि-ष्यतीति । तद्पि नोपपद्यते । यदि गुणसाम्ये सति सन्तव्यपाश्रयां ज्ञानद्यक्तिमाश्चित्य सर्वहं प्रधानमुख्येत, कामं रजस्तमोव्यपाश्रयामपि बानप्रतिबन्धकराकिमाश्रित्य किविज्वमुच्येत । अपि च नासाक्षिका सत्त्ववृत्तिर्जानातिनाऽभिधीयते । न चाचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति । तस्मादनुपपन्नं प्रधानस्य सर्वं इत्वम् । योगिनां तु चेतन-त्वात्सस्वोत्कर्षनिमित्तं सर्वेष्ठत्वमुपपक्षमित्यनुदाहरणम् । अथ पुनः साक्षितिमित्तमीक्षि-

### भासती

🐞 वबतेरितिबत् इति 🕸 । 🟶 यः सर्वतः 🏵 इति सामान्यतः, 😂 सर्ववित् 🕸 इति विशेषतः । सांस्यीयं स्थमतसमामानमुपन्यस्य दूषयति । "यत्तुकं सस्वधर्मेण" इति । पुनः सांस्यमुखापयति @ मनुक्तम् इति 🕸 । परिहरति । 🕸 तबिप द्वति 🕸 । समुबाचरवृष्ट्वित तावन्न भवति सर्वं, गुणवैषम्यप्रसङ्क्रीन साम्यानुष्यसे: । न बाव्यक्तेन क्षेत्र ज्ञानमृष्युक्यते, रजस्तमसोस्तत्प्रतिबन्धस्यापि सुक्ष्मेत्र क्षेत्र सञ्जा-बाहित्यर्थः । अपि च चैतम्यप्रवानवृत्तिवचनो जानातिर्न चाचेतने वृत्तिमात्रे वृष्टचरप्रयोग इत्याह @ अपि च नासाक्षिका इति 🕸 । कथं तोह योगिनां सत्वांशोत्कर्षहेतुकं सर्वश्रत्वमित्यत आह 🕸 योगिनां तु इति 🐠 । सस्वांशोरकर्षो हि योगिनां चैतन्यचक्षुष्मतानुषकरोति नान्यस्य प्रधानस्येश्यर्थः । यदि तु कापि-लमतमयहाय हैरण्यगर्भमास्चीयेत तत्राप्याह 🏵 अथ पुनः साक्षिनिमित्तम् इति 🕸 । तेषःमिय हि प्रकृष्ट-सस्योपावानं पुरुवविद्योवस्येव क्लेशकर्मविपाकाशयापरामुष्टस्य सर्वेशस्वं, व तु प्रधानस्थाचेतमस्य । तविप

भामती-व्याख्या

होने के कारण जगदुपादानत्व उपपन्न होगा, प्रधानादि जड़-वर्ग में नहीं। ''यः सर्वज्ञः सर्वेवित्"-इस श्रुति में सामान्यतः सर्वेविषयावगाहिज्ञानवत्त्व 'सर्वज्ञ' पद से और 'सर्वेवित्' पद से विशेषतः सर्वविषयावगाहिज्ञानवत्त्व विवक्षित है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं।

सांख्य-मत का अनुवाद करके निरास किया जाता है- "यत्तुकं सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञं प्रधानं भविष्यतीति, तन्त्रीपपद्यते"। सांख्य-मत का पुनः उज्जीवन किया जाता है— "ननूक्तं सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञं भविष्यतीति"। उसका भी परिहार कियां जाता है-"तदिप नोपपद्यते"। साम्यावस्था में सत्त्व को यदि कार्यकारी माना जाता है, तब साम्य भङ्ग होकर गुण-वैषम्य हो जाता है। अध्यक्तरूप से ज्ञान का ग्रहण करने पर उसी रूप से रजोगुण और तमोगुण का अवस्थान है, अतः उस ज्ञान का प्रतिबन्ध भी मानना होगा। 'जानाति' पद से साक्षी चेतन की ज्ञानरूप वृत्ति का अभिधान होता है, अतः 'प्रधानं जानाति'-ऐसा प्रयोग वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे 'घटो जानाति', 'पटो जानाति'-ऐसा प्रयोग-"अपि च नासाक्षिका सत्त्ववृत्तिजीनातिनाभिघीयते"। यदि सत्त्वोत्कर्वे का 'ज्ञान' पद से ग्रहण नहीं हो सकता, तब यागियों के लिए सर्वज्ञत्व का व्यवहार कैसे होगा ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है—"योगिनां तु चेतनत्वात्"। जैसे बाह्य आलोक आंखवालों का ही उपकार कर सकता है, अन्धों का नहीं, तैसे सत्त्वगुण का उत्कर्ष चेतनरूप योगियों का ही उपकारक सिद्ध होता है, प्रधानादि जड़ पदार्थों का नहीं। यदि कपिल-मत को छोड़ कर हिरण्यगर्भ-प्रचारित योग-मत अपनाया जाता है, तब भी उचित नहीं—"अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य कल्प्यते"। योग-मत के अनुसार भी प्रकृष्टसत्त्व-प्रयुक्त सर्वज्ञत्व क्लेश, कमं, विपाक और आशय से रहित चेतन पुरुष (ईश्वर) में ही माना गया है,

तृत्वं प्रधानस्य करूपेत, यथाग्निनिमित्तमयःपिण्डादेर्देग्धृत्वम् ; तथा सित यिक्रिमित्त-मीक्षितृत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञं मख्यं ब्रह्म जगतः कारणमिति युक्तम् ।

यत्युनक्कं — ब्रह्मणोऽपि न मुख्यं सर्वाद्यत्वमुपपद्यते, नित्यद्वानिकयत्वे द्वानिकयां प्रति स्वातन्त्र्यासंभवादिति । अत्रोध्यते — इदं तावद्भवान्त्रष्ट्यः, कथं नित्यद्वानिक-यत्वे सर्वाद्वानिदिति । यस्य हि सर्वाविषयावभासनक्षमं व्रानं नित्यमस्ति सोऽस-विद्वाद्वानिदिति । अनित्यत्वे हि व्वानस्य कदाचिज्ञानाति कदाचित्र जानाती-त्यसर्वव्यवस्थाप स्यात् । नासौ व्यानित्यत्वे दोषोऽस्ति । व्यानित्यत्वे व्यानित्वे विष्यमे व्यानित्यत्वे विषये विषयत्वे व्यानित्यत्वे विषये विषयत्वे व्यानित्यत्वे विषयत्वे व्यानित्वे विषयत्वे व्यानित्यत्वे विषयत्वे व्यानित्यत्वे विषयत्वे व

# भामती

जाहैतम्बृतिभिरपास्तिमिति भावः । पूर्वपक्षवीजमनुभावते अयत् पुनश्कः ज्ञह्मजोऽपि इति अ। जैतम्यस्य शुद्धस्य निरयत्वेऽप्युपहिलं सविनरयं, कार्यमाकाशमिव घटाविष्ट्यम्निस्थिभसम्बाय परिहरिति अ इवं ताबद्भवान् इति अ। अ प्रततौडण्यपकाशे सवितरि अ। इरयेतविष विषयाविष्ट्यमप्रकाशः कार्यमिस्येतव-भिप्रायम् । वैषम्यं चोवयति । अन् ननु सवितुः इति अ कि वास्तवं कर्माभावमभिप्रेस्य वैषम्यमाह् भवान् ? उत तिह्वसाभावम् ? तत्र यवि तिह्वसाभावं, तथा प्रकाशयतीत्यनेन मा भूत् साम्यं, प्रकाशत इरयमेन स्वस्ति । नद्भात्र कर्म विवक्षितम् । अय च प्रकाशस्वभावं प्रत्यस्ति स्वातम्व्यं सिवतुरिति परिहर्पति अनासस्यिव कर्मण इति अ। असस्यपीत्यविविक्तिऽपीत्यवैः । अय वास्तवं कर्मभावमभिसम्बाय

# भामती-व्याख्या

अचेतन प्रधान में नहीं। अद्वेत श्रुतियों के द्वारा इस सर्वज्ञत्व का भी खण्डन किया जा चुका है। पूर्वपक्षोद्धावित दोष का अनुवाद करते हैं—''यत्पूनक्तं ब्रह्मणोऽपि न मुख्यं सर्वज्ञत्व-

पूत्रपक्षान्द्रावित दाष का अनुवाद करत ह—"यत्पुनरुक्त ब्रह्मणाऽाप न मुख्य सर्वज्ञत्वमुपपद्यते, नित्यज्ञानिकयत्वे ज्ञानिक्रयां प्रति स्वातन्त्र्यासम्भवात्"। वैतन्यस्वरूप ज्ञान दो
प्रकार का है—(१) निरविच्छन्न और (२) साविच्छन्न। यद्यपि निरविच्छन्न या शुद्ध ज्ञान
नित्य है, तथापि साविच्छन्न ज्ञान वैसे ही अनित्य या कार्यरूप माना जाता है, जैसे—
घटाद्यविच्छन्न आकाश। इस आशय से उक्त दोष का उद्धार किया जाता है—"इदं तावद्
भवान् प्रष्टव्यः कथं नित्यज्ञानिक्रयत्वे सर्वज्ञत्वहानिः ?"

भाष्यकार ने जो कहा है कि "प्रततीष्ण्यप्रकाशे सिवतिर दहित प्रकाशयतीति स्वातन्त्र्य-व्यपदेशदर्शनात्"। वह भी इसी आशय से कहा है कि यद्यपि वस्त्रादि का दाहक सूर्य-प्रकाश पहले से विद्यमान है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि सूर्यकांत मिण में प्रतिफलित (सोपाधिक) प्रकाश उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसको लेकर सूर्य में दाह-कर्तृत्व का व्यवहार हो जाता है।

शहा—सूर्य में दाह्य और प्रकाश्य पदार्थ के संयोग का जनक व्यापार होने के कारण दहित और प्रकाशयित—ऐसा व्यवहार हो जाता है, किन्तु ब्रह्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले भटादि कर्म कारण के साथ न तो ब्रह्म का संयोग उत्पन्न होता है और न संयोग-जनक कोई व्यापार ही ब्रह्म में उत्पन्न होता है, 'ब्रह्म सवें जानाति'—ऐसा व्यवहार क्योंकर होना ?

समाधान—दाह्य (दाह किया के कर्मभूत) पटादि के साथ सूर्य का सम्बन्ध होने पर ही सूर्य में 'दहति'—यह व्यवहार होता है—यह आवश्यक नहीं, क्योंकि पटादि पदार्थी के नहोने पर भी 'सविता प्रकाशते'—ऐसा व्यवहार देखा जाता है, इसी प्रकार ज्ञान के

सत्यिष ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणः तदैक्षत' ( छान्दो० ६।२।३ ) इति कर्तृत्वव्यपदेशोपपत्तेनं वैषम्यम् । कर्मापेक्षायां तु ब्रह्मणीक्षातृत्वश्चतयः सुतरामुपपन्नाः । कि पुनस्तत्कर्म, यत्प्रागुत्पत्तेरीश्वरद्वानस्य विषयो भवतीति ? तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये नामक्षे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्र्मः । यत्प्रसादाद्वि योगिनामप्यतीतानागतिवषयं प्रत्यक्षं ज्ञानमिन्छन्ति योगशास्त्रविदः, किमु वक्तव्यं तस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्य सृष्टिः स्थितसंद्वतिविषयं नित्यक्षानं भवतीति ।

यद्प्युक्तं प्रागुत्पत्तेर्न्रहाणः शरीरादिसंबन्धमन्तरेणेक्षितृत्वमनुपपन्नमिति, न तच्चो-

#### भामती

वेषम्यम् च्यते, तम्न, असिद्धत्वात् कर्माभावस्य, विवक्षितत्थाच्यात्र कर्मण इति परिहरति ॐ कर्मापेक्षायां तु इति ॐ । यासां सति कर्मण्यविवक्षिते श्रृतीनामुपपत्तिस्तासां सति कर्मण्य विवक्षिते सुप्तरामित्यर्थः । ॐ याप्रसावःत् इति ॐ । यस्य भगवत ईव्यरस्य प्रसावात्तस्य नित्यसिद्धस्येव्यरस्य नित्यं ज्ञानं भवतीति किमु वक्षव्यमिति योजना । यथाहुर्योगशास्त्रकाराः । ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च' इति ।

# भामती-व्याख्या

कर्मकारकभूत जगत् के न होने पर भी ब्रह्म में ईक्षण-कर्तृत्व का व्यवहार निभ जाता है। आशय यह है कि शङ्कावादी क्या वास्तविक कर्म और कर्माभाव को लेकर सूर्य और ब्रह्म में वैषम्य सिद्ध करना चाहता है कि सूर्य-प्रकाश का कर्मकारक रूपादि पदार्थ विद्यमान है और महा के ज्ञान का कर्मभूत जगत् अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं ? अथवा कर्म के अविवक्षितत्व को लेकर वैषम्य दिखाना चाहता है कि सवितृप्रकाश का रूपादि कमें सत् भी है और विवक्षित भी है, किन्तु ब्रह्म-ज्ञान का कर्मभूत अध्यस्त प्रपन्त होने पर भी अविविक्षित है। कर्म के विवक्षाभाव को लेकर यदि वैषम्य विवक्षित है, तब 'सविता प्रकाशयति'-ऐसा सकर्मक धातू का प्रयोग ब्रह्म के लिए 'ब्रह्म प्रकाशयति' ऐसा साम्य न होने पर भी 'प्रकाशते'-ऐसे प्रयोग का साम्य है ही, क्योंकि प्रकाशते'-यह अकर्मक धातू का प्रयोग है, कर्म की विवक्षा और विवक्षा के अभाव का प्रसङ्ग ही नहीं उठता। यदि प्रकाशस्वरूप कर्म की अपेक्षा सविता में स्वतन्त्र कर्तृत्व माना जाता है, तो उसका परिहार किया गया है कि "न, असत्यपि कर्मणि"। अर्थात् कर्म के अविवक्षित होने पर भी सविता में कर्तृत्व-व्यवहार होता है-'सविता प्रकाशते।' सविता के प्रकाश का वास्तविक कर्मकारक घटादि पदार्थ है, किन्तु ब्रह्म-ज्ञान का वास्तविक कर्म नहीं — इस प्रकार विषयता यदि अभिप्रेत है, तब वंह सम्भव नहीं, क्योंकि ब्रह्म-ज्ञान का कर्माभाव ही सिद्ध नहीं, क्योंकि यहाँ कर्म विवक्षित है-"कर्मापेक्षायां तु ब्रह्मणीक्षातृत्वश्रुतयः सुतरामूपपन्नाः"। जिन श्रुतियों की सत् किन्तु अविवक्षित कर्म में उपपत्ति हो जाती है, उन श्रुतियों की अनिर्वचनीय नाम-ह्रपात्मक प्रपश्चह्य सत् एवं विवक्षित कर्म में सुतरां (भली प्रकार) उपपत्ति हो जाती है। "यत्प्रसादादि"। जिस परमेश्वर की कृपा से योगियों को अतीतानागत विषय का ज्ञान-लाभ माना जाता है, उस नित्य सिद्ध ईश्वर का सर्वविषयक ज्ञान नित्य क्यों न होगा? ईश्वर की कृपा से योगियों को सर्वविषयक ज्ञान की प्राप्ति योगसूत्रकार ने कही है — "ततः प्रत्यक्वेतनाऽिधगमोऽ-प्यन्तरायाभावश्व" (यो. सू. १।२९)। इस सूत्र के भाष्य में कहा गया है—"मक्तिविशेषादा-विजत ईश्वरस्तमनुगृह्णाति ज्ञानवैराग्यादिना"। योगी की विशेष (अनन्य) भक्ति के द्वारा प्रसादित ईश्वर उस पर ज्ञान और वैराग्य-प्रदान करने का अनुग्रह करता है।

यह जो आक्षेप किया गया कि प्रपञ्च की उत्पत्ति से पहले शरीरादि साधनों के न होने के कारण ईक्षण और ईक्षण-कर्तृत्व क्योंकर बनेगा ? वह आक्षेप उचित नहीं, क्योंकि द्यमवतरितः सिवत्प्रकाशवद्व्रह्मणो झानस्वकपिनत्यत्वे झानसाधनापेक्षानुपपत्तेः। अपि चाऽविद्यादिमतः संसारिणः शरीराघपेक्षा झानोत्पत्तिः स्यात्, न झानप्रतिबन्ध-कारणरिहतस्येश्वरस्य। मन्त्रौ खेमाबीद्रधरस्य शरीराघनपेक्षतामनावरणझानतां ख दर्शयतः—'न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समझाभ्यधिकश्च दृश्यते। पराऽस्य शिक्तिविधिवे अयुते स्वामाविकी झानबलित्रया च' (श्वेता०६।६) इति। 'अपाणिपादो जवनो ग्रहोता पश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकणः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरप्रयं पुरुषं महान्तम्' (श्वेता०३।१९) इति च। नन्नु नास्ति तावज्ञान-प्रतिबन्धकारणवानोश्वराद्यः संसारी, 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोस्ति विद्याता' (वृह०३।७।२३) इति अतः। तत्र किमिदमुच्यते ससारिणः शरीराद्यपेक्षा झानोत्पत्तिनश्वरस्येति श्वत्रोच्यते —सत्यम्, नेश्वरादन्यः संसारी, तथापि वेहादि-संघातोपाधिसंबन्ध इप्यत पव, घटकरकिगिरगुहाद्युपाधिसंबन्ध इच व्योम्नः। तत्रहत्व शब्दप्रत्ययव्यवयहारो लोकस्य दृष्टो घटिच्छद्रं करकादिच्छिद्रमित्यादिराका-द्याव्यतिरेकेऽपि, तत्कृता चाकाशे घटाकाशादिभेदमिध्याद्विद्दंष्टा। तथेहापि देहादि-संघातोपाधिसंबन्धाविवेकछतेश्वरसंसारिभेदमिध्याद्विद्वः। दृश्यते चातमा पच सतो

भामती

तःद्भाष्यकाराश्च भक्तिविशेषावार्वीजत ईश्वरस्तमनुगृह्णाति ज्ञानवैराग्याविनेति क्षतिवित्रकाशवव् इति । वस्तुतो नित्यस्य कारणानपेक्षां स्वरूपेणोक्तवा ध्यतिरेकमुखेनाप्याह क्ष अपि चाविद्याविमतः क्ष इत्यावि । आविद्यहणेन कामकर्मीवयः संगृह्यन्ते । क्ष न ज्ञानप्रतिवन्धकारणरहितस्य इति क्ष । संसारिणां वस्तुतो नित्यज्ञानस्थेऽप्यविद्यावयः प्रतिवन्धकारणानि सन्ति, न तु ईश्वरस्याविद्यारहितस्य ज्ञानप्रतिवन्धकारण-सम्भव इति भावः । न तस्य कार्यमावरणाचपगमो विद्यते, अनावृतत्वाविति भावः । ज्ञानवलेन क्रिया । प्रधानस्य श्वचेतनस्य ज्ञानवलाभावाज्जगतो न क्रियेत्यर्थः । अपाणिर्यहीता, अपावो अवनो वेगवान् विहरणवान् अतिरोहितार्थमन्यत् । स्यावेतत् — अनात्मनि व्योग्नि घटाद्यपाधिकृतो भवत्ववच्छेवविश्वसः, न तु आत्मिन स्वभावसिद्धप्रकाशे स घटत इत्यत आह । क्ष वृश्यते चात्मन एव सतः इति क्ष । क्ष अभि-

### भामती-ध्याख्या

सूर्य-प्रकाश को जैसे शरीरादि की अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही तित्य ब्रह्मस्वरूप ज्ञान (ईक्षण) को ज्ञान के साधनीभूत शरीरादि की अपेक्षा ही नहीं होती, केवल सूर्यात्मक प्रकाशरूप कर्म के समान ब्रह्मस्वरूप ईक्षणात्मक ज्ञान की अपेक्षा से 'ऐक्षत'—ऐसा व्यवहार हो जाता है। वस्तुतः निरय पदार्थ को साधन की अपेक्षा नहीं—यह अन्वय-मुखेन दिखाकर व्यतिरेक के हारा प्रदिश्चित किया जाता है—''अपि चाविद्यादिमतः संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्मान्, न ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्येश्वरस्य''। 'आदि' पद के हारा काम और कर्मादि साधनों का ग्रहण किया जाता है, अर्थात् यद्यपि जीव का ज्ञान भी नित्य है, तथापि अविद्यादि प्रतिबन्धक होते हैं, उनकी निवृत्ति के लिए साथनों की अपेक्षा होती है, किन्तु अविद्या, काम और कर्मादि रूप प्रतिबन्धकों से रहित ईश्वर को शरीरादि साधनों की अपेक्षा क्यों होगी? ''न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तत्समध्राभ्यधिकश्च दृश्यते। पराऽस्य शांकिविद्यंव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।। (श्वेताः ६।६) इस श्रुति में 'कार्यम्' का अर्थ प्रतिबन्धकीभूत आवरण का अभाव है, वह ईश्वर के ज्ञान में नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान अनावृत्त होता है। ''ज्ञानवलेन क्रिया'। अचेतन प्रधान में ज्ञानरूप बल का अभाव होने के कारण जगत् की किया (उत्पत्ति) नहीं होती। ''अपाणिपादो जवनो ग्रहीता'' (श्वेताः ३।१९) इस श्रुति में अपाणिग्रहीता, अपादो जवनः'—ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए, 'जवन' शब्द का अर्थ वेगवान

देहादिसंघाते उनात्मन्यात्मत्वाभिनिवेशो मिध्याबुद्धिमात्रेण पूर्वेण । सित चैवं संसारित्वे देहाचपेसमीक्षित्वत्वमुपपन्नं संसारिणः । यदप्युक्तं प्रधानस्यानेकात्मकत्वानम्हदादि-वत्कारणत्वोपपत्तिनीसंहतस्य ब्रह्मण इति, तत्प्रधानस्याशब्दत्वेनैव प्रत्युक्तम् । यथा तु तकेणापि ब्रह्मण पव कारणत्वं निर्वोद्धं शक्यते, न प्रधानादीनां, तथा प्रपञ्चिषध्यति— 'न, विश्वक्षणत्वादस्य-' ( ब्र. २।१।४ ) इत्येवमादिना ॥ ५ ॥

वजाह — यदुक्तं नाचेतनं प्रधानं जगत्कारणम् , ईक्षित्तत्वश्रवणादिति, तदन्यधाप्राप्याते, अचेतने ऽपि चेतनवदुपचारदर्शनात्। यथा प्रत्यासन्नपतनतां नद्याः कृतस्याः
तक्ष्य कृष्ठं पिपतिषतीत्यचेतने ऽपि कृते चेतनवदुपचारो दृष्टः, तद्वद्वेतने ऽपि प्रधाने
प्रत्यासन्नस्तां चेतनवदुपचारो भविष्यति 'तदेश्वत' इति । यथा लोके कश्चिष्येतनः
स्नात्वा अक्त्वा चापराक्तं प्रामं रथेन गमिष्यामीतीक्षित्वानन्तरं तथेव नियमेन प्रवर्तते,
तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण नियमेन प्रवर्तते, तस्माष्ट्वेतनवदुपचर्यते । कस्मात्युनः
कारणद्विहाय मुख्यमोक्षित्त्वमौपचारिकं कल्पते ? 'तत्तेज ऐक्षतं, 'ता आप ऐक्षन्तः'
( छान्दो० ६१२१३,४ ) इति चाचेतनयोरप्यसंजसोभ्रोतनवदुपचारदर्शनात् । तस्मात्सक्तुंकमपीक्षणमौपचारिकमिति गम्यते, 'उपचारप्राये चचनात्' इति । एवं प्राप्त इदं
सत्रमारभ्यते—

गौणश्रेत्र अत्मञ्ज्दात् ॥ ६ ॥

यतुक्तं प्रधानमचेतनं सञ्ज्ञब्दवाच्यं, तस्मिक्षीपचारिक ईक्षतिः, अन्तेजसोरि-चेति । तदसत्, कस्मात् ? आत्मशब्दात् । 'तदेव सोम्येदमग्र आसीत्' इत्युक्तम्य 'तदेक्षत तत्तेजोऽस्जत' ( छान्दो० ६।२।१,३ ) इति च तेजोऽबक्षानां सृष्टिमृक्त्या तदेव प्रकृतं सदीक्षित्, तानि च तेजोऽबक्षानि, देवताशब्देन परामृश्याह—'सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिको देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविद्य नामक्षे व्याकरवाणि' ( छान्दो० ६।३।२ ) इति । तत्र यदि प्रधानमचेतनं गुणवृत्येक्षित् कल्येत, तदेव

भामती

निवेशः अ मिध्याभिमानः । अ मिध्याबुद्धिमात्रेण पूर्वेण इति अ । अनेनानादिता वर्धिता । मात्रग्रहणेन विचारासहत्वेन निर्वंचनीयता निरस्ता । परिशिष्ट निगवञ्यास्यातम् ॥ ५-६ ॥

भामती-व्यास्पा

या विहरणवान् होता है। जेख अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है। 'आकाशादि अनात्म पदायों का घटादि उपाधियों के द्वारा अवच्छेदादिश्रम हो सकता है, किन्तु सहज सिद्धस्वभाव आत्मप्रकाश में वह कैसे घटेगा?' इस प्रश्न का उत्तर है—"दृश्यते चात्मन एव सतो देहादिसंघातेऽनात्मन्यात्मस्वाभिनिवेशो मिध्याबुद्धिमात्रेण पूर्वेण''। यहाँ अभिनिवेश का अर्थ है—मिध्याभिमान, वह अपने से पूर्वभावी मिध्या ज्ञान से प्रयुक्त है—यह अध्यास की अनादिता दिखाते समय पहले कहा जा चुका है। 'मात्र' पद के प्रयोग से मिध्या ज्ञान की निवंचनीयता का निरास किया जाता है, क्योंकि वह सदसदूपता के विचार की कसौटी पर चढ़ाया नहीं जा सकता। शेष भाष्य सुबोध है एवं "तत्तेज ऐक्षत" (छां. ६।२।३), "ता आप ऐक्षन्त" (छां. ६।२।४) इत्यादि गौण ईक्षण के प्रायपाठ की शङ्का और उसका समाधान पहले ही किया जा चुका है। छठे सूत्र के भाष्य में केवल "सेयं देवतंक्षत हन्ताहिममास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मना" (छां. ६।३।२) इस श्रुति में प्रयुक्त 'आत्मा' शब्द के बल पर प्रधान के गौण ईक्षण का निरास विशेष रूप किया गया है।। ५–६।।

प्रकृतत्वात्सेयं देवतेति परामृश्येत । न तदा देवता जीवमात्मशब्देनाभिद्ध्यात् । जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां धारियता, तत्प्रसिद्धेनिवंचनाच । स कथम-चेतनस्य प्रधानस्य भवेत् ? आत्मा हि नाम स्वक्षपम्, नाचेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवः स्वक्षपं भिवतुमहृति । अथ तु चेतनं ब्रह्म मुख्यमोक्षितः परिगृह्यते, तस्य जीव-विषय आत्मशब्दप्रयोग उपपद्यते । तथा 'स य प्रधोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तस्वमिस श्वेतकेतो' ( छान्दो० ६।१४।३) इत्यत्र 'स आत्मा' इति प्रकृतं सद्णमानमात्मानमात्मशब्देनोपदिश्य 'तत्त्वमिस श्वेतकेतो' इति चेतनस्य श्वेतकेतो-रात्मत्वेनोपदिश्यति । अध्येजस्योस्तु विषयत्वाद्चेतनत्वं, नामकप्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेनेव निद्शात् । नचात्मशब्द्वितिच्दावेतनत्वं, नामकप्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेनेव निद्शात् । नचात्मशब्द्वितिच्चापेक्षमेविक्षितृत्वम् । सतस्त्वात्मशब्दाक्ष गौणत्वमीक्षित्त्वस्य । तयोरपि च सद्धिष्ठितत्वापेक्षमेविक्षितृत्वम् । सतस्त्वात्मशब्दाक्ष गौणत्वमीक्षित्त्विस्य । ६ ॥

अथोच्येत-अचेतनेऽपि प्रधाने भवत्यात्मशब्दः, आत्मनः सर्वार्थकारित्वाद्, यथा राष्ट्रः सर्वार्थकारिणि भृत्ये भवत्यात्मशब्दो ममात्मा भव्नसेन इति । प्रधानं हि पुरुषस्यात्मनो भोगापवर्गी कुर्वदुपकरोति, राष्ट्र इव भृत्यः संधिविग्रहादिषु वर्तमानः । अथवैक पवात्मशब्दश्चेतनाचेतनविषयो भविष्यति, भूतात्मेन्द्रियात्मेति च प्रयोगदर्शनात् । यथैक पव उपोतिःशब्दः क्रतुज्वलनविषयः । तत्र कुत पतदात्मशब्दादीक्षतेरः

गौणत्वमिति-अत उत्तरं पठित-

# वित्रष्टस्य मोक्षोपदेशात् ॥ ७ ॥

न प्रधानमचेतनमात्मशन्दालम्बनं भिवतुमहैति, 'स आत्मा' इति प्रद्यतं सद्णिमानमात्राय 'तत्त्वमिस श्वेतकेतो' ( छान्दो॰ ६।८।७ ) इति चेतनस्य इवेतकेतोमोंसयितन्यस्य तिश्वष्ठामुपदिश्य 'आचार्यवान्पुरुषो वेद, तस्य तावदेव चिरं याद्यक्त विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये' ( छान्दो॰ ६।१४।२ ) इति मोक्षोपदेशात् । यदि हाचेतनं प्रधानं
सच्छन्दवाच्यं तदसीति ग्राहयेनमुमुश्चं चतनं सन्तमचेतनोऽसीति, तदा विपरीतवादि

भामती

क्ष तिनव्यस्य मोक्षोपदेशाद् क्ष इति शक्कोत्तरत्वेन वा स्वातन्त्र्येण वा प्रधाननिराकरणार्थं सुत्रम् , शक्का च भाव्ये उक्ता ॥ ७ ॥

भामती-व्याख्या

"तिश्रष्टस्य मोक्षोपदेशान्" ( झ. सू. ११९१७ ) इस सिद्धान्त सूत्र का सामञ्जस्य दो प्रकार से किया जा सकता है—(१) "त त्वमिस" ( छां ६११४१३ ) इस मोक्षोपाय के उपदेश में जो 'तत्' पद से प्रधान के ग्रहण की शाङ्का की गई है, उसका यह उत्तर है कि 'आत्मिनष्ठ' का ही मोक्ष होता है, प्रधानिवष्ठ वा नहीं। (२) अथवा स्वतन्त्ररूप से प्रधानकारणतावाद का इस सूत्र के द्वारा निराकरण अभिष्ठेत है।

ितिश्वष्ठ' शब्द का अर्थ है—तिसम् निष्ठा (आत्मरूपापितः ) यस्य, अर्थात् जगत् के कारणीभूत तत्त्व को जो अपना आत्मा निश्चय कर लेता है, वह मुक्त होता है। मुमुक्ष जीव के लिए प्रधान तत्त्व को अपना आत्मा समझना सम्भव नहीं, क्योंकि आत्मा का अर्थ है—स्वरूप। विजातीय पदार्थ विजातीय पदार्थ का आत्मा या स्वरूप नहीं हो सकता। जो श्रुति अचेतन प्रधान को जीव का स्वरूप बताती है—'तत्त्वमित्त', उस श्रुति को विपरीतार्थनादी और अप्रमाण कहा जायगा, किन्तु वेदान्त-श्रुति सर्वथा निर्दोष और स्वतः प्रमाणभूत है, उसमें अप्रामाण्य को कल्पना नहीं कर सकते। यदि शास्त्र भोले-भाले मुमुक्ष को कह देता

शास्त्रं पुरुषस्यानर्थायेत्यप्रमाणं स्यात् । न तु निर्दोषं शास्त्रमप्रमाणं कर्ल्पायतुं युक्तम् । यदि चाश्वस्य सतो मुमुक्षोरचेतनमनात्मानमात्मेत्युपदिशेत्त्रमाणभूतं शास्त्रं, स अइघा-मतयान्धगोलाङ्गुलन्यायेन तदात्मर्हाष्ट्र न परित्यजेत् , तद्वयतिरिक्तं चात्मानं न प्रतिपद्येत, तथा सति पुरुषार्थाद्विहन्येतानर्थं च ऋच्छेत्। तस्प्राद्यथा स्वर्गाद्यर्थिनोऽ-ग्निहोत्रादिसाधनं यथाभृतम्पदिशति, तथा मुमुक्षोरिप 'स आत्मा तस्वमिस श्वेत-केतो' इति यथाभूतमेवात्मानमपदिशतीति युक्तम् । पवं च सति तप्तपरशुग्रहणमोक्ष-दृष्टान्तेन सत्यामिसंघस्य मोक्षीपदेश उपपद्यते । अन्यथा ह्यमुख्ये सदात्मतस्वोपदेशे 'बहमक्थमस्मोति विद्यात्' (ऐ॰ बार॰ २।१।२।६) इतिवरसंपन्मात्रमिदमनित्यफलं स्यात्। तत्र मोक्षोपदेशो नोपपद्यतः। तस्मान्न सद्गिमन्यात्मशब्दस्य गौणत्वम्। भृत्ये तु स्वामिभृत्यभेदस्य प्रत्यक्षत्वादुपपन्नो गौण आत्मशब्दो ममात्मा भद्रसेन इति । अपि च क्वचिद् गौणः शब्दो दृष्ट इति नैतावता शब्दप्रमाणके उर्थे गौणी कल्पना न्याच्या, सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्गात्। यत्तकं-चेतनाचेतनयोः साधारण आत्मशब्दः कतु-ज्वलनयोरिव ज्योतिःशब्द इति,-तम्न, अनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वात् । तस्माच्ये-तनविषय पव मुख्य आत्मशब्दश्चेतनत्वोपचाराद् भूतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति च । साधारणत्वे अप्यात्मशब्दस्य न प्रकरणम्पपदं वा किचिन्निश्चायकमन्तरेणान्यतर-वृत्तिता निर्धारयितं शक्यते । नचात्राचेतनस्य निश्चायकं किचित्कारणमस्ति । प्रकृतं तु सदीक्षिष्ठ, सम्निहितस्रोतनः श्वेतकेतुः। न हि चेतनस्य श्वेतकेतोरचेतन आत्मा संमवतीत्यवोचाम । तस्माच्चेतनविषय इहात्मशब्द इति निश्चोयते । ज्योतिःशब्दोऽपि सौकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एव कढः, अर्थवादकिएतेन तु ज्वलनसाह्ययेन कतौ प्रवृत्त इत्यदृष्टान्तः । अथवा-पूर्वसूत्र प्वात्मशब्दं निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारणत्वाशङ्कृतया व्याच्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणनिराकरणहेतुव्यक्तियः— तिन्नष्ठस्य मोक्षो-परेशाद्' इति । तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सच्छव्दवाच्यम् ॥ ७॥

## भामती-व्याख्या

है कि यह (अचेतन प्रधान) ही तेरा आत्मा है और श्रद्धालु मुमुश्च उस उपदेश की वैसे ही कस करके पकड़ लेता है, जैसे किसी अन्धे बैल की पूछ कोई अन्धा व्यक्ति पकड़ ले। तब उस बेचारे मुमुश्च की क्या दुर्गति होगी, यह कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः जैसे कर्म काण्ड अपने स्वर्गार्थी अधिकारी पुरुष को यथावत् स्वर्ग के साधनीश्चूत अग्निहोत्रादि का उपदेश करता है, वैसे ही वेदान्त-शास्त्र का भी प्रामाण्य और श्रद्धेयता इसी में है कि वह भी अपने मुमुश्च पुरुष को "स आत्मा तत्त्वमित"— ऐसा यथाभूत उपदेश करे, तब तो ब्रह्मतत्त्व में ही जगत्का गता और आत्मक्ष्यता उपपन्न होती है, अन्यत्र नहीं। 'पुरुष सोम्योत हस्तगृहीत-मानयन्त्यपहार्थीत् परशुमस्म तपतेति स यदि तस्य कत्ता भवित सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मान-मन्तर्भाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति, स दद्धाते। अथ यदि तस्याकर्ता भवित, तत एव सत्यमात्मानं कुरुते, स सत्याभिसन्धो न दद्धातेऽथ मुच्यते" (छां. ६।१६।१–२) इस प्रकार आत्मा में आत्मत्वावधारण (सत्यभिसन्धि) मोक्ष का सच्चा साधन है, इस साधन को अपनानेवाला पुरुष वैसे ही मुक्त हो, जाता है, जैसे सत्यवादी पुरुष तप्त परशु का ग्रहण कर लेने पर भी नहीं जलता और बन्धन से मुक्त हो जाता है। 'आत्मा' शब्द के अनेक अर्थ मानना सर्वथा अनुचित है। जब कहीं जड़ वस्तु के लिए इसका प्रयोग हो जाता है, तब वह गीण प्रयोग है, प्रकृत में मुख्य ]॥ ७॥

## कुतम्ब न प्रधानं सच्छव्दवाच्यम्—

## हेयत्वावचनाच्च ॥ ८॥

यद्यनातमेव प्रधानं सच्छव्दवाच्यं 'स आत्मा तत्त्वमसि' (छान्दो० ६।८।७) इतोहोपदिष्टं स्यात् , स तदुपदेशश्रवणाद्नात्मश्रतया तन्निष्ठो मा भूदिति मुख्यमाः त्मानमुपदिदिश्चस्तस्य हेयत्वं त्र्यात् । यथाऽहन्घतीं दिदर्शयिषुस्तत्समीपस्थां स्थूलां ताराममुख्यां प्रथममरुखतीति ब्राह्यित्वा तां प्रत्याख्याय प्रधादरुखतीमेव ब्राह्यति, तद्वन्नायमात्मेति त्र्यात् , नचैवमघोचत् । सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठैव हि पष्ठप्रपाठकः परिसमाप्तिर्देश्यते । चशब्दः प्रतिशाचिरोधाभ्युच्चयप्रदर्शनार्थः । सत्यिव हेयत्ववसने प्रतिवाविरोधः प्रसज्येत । कारणविद्यानाद्धि सर्वे विवातिमिति प्रतिवातम्। 'उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविकातं विकातमिति कथं चु भगवः स आदेशो भवतीति यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विद्वातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्', 'पवं सोम्य स आदेशो भवति' ( छाण ६।१।१,३) इति वाक्योपक्रभे श्रवणात्। न च सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यसर्गकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन वा विद्वाते भोक्नृवर्गी विद्वातो भवति, अप्रधानविद्वारत्वाद्भोक्तः वर्गस्य । तस्मान्न प्रधानं सच्छव्दवाच्यम् ॥ ८॥

कुतम्ब न प्रधानं सच्छन्द्वाच्यम् -स्वाप्ययात् ॥ ९ ॥

भामती

स्यादेतद् - बहाँव जीव्सितं, तब्ब न प्रयमं सूक्ष्मतया शक्यं इवेसकेतुं ग्राहयितुमिति तस्तम्बर्ध प्रमानमेव स्यूलतयाऽप्रमत्वेन प्राह्मते इवेतकेतुररुम्धतीमिवातीय सूक्ष्मां वर्शयतुं तस्सम्निहितां स्यूलतारकां वर्गयतीयमसावदन्वतीति । अस्यां शङ्कायामुत्तरम् 🕸 हेर्यत्वावचनाच्य 🕸 इति पुत्रम् । चकारोऽनुकः-समुक्त्वयार्थः । तक्त्वानुक्तं भाव्य उक्तम् ॥ ८ ॥

अपि च जगत्कारणं प्रकृत्य स्विपतीत्यस्य निवक्तं कुवैती अतिस्थेतनमेव जगत्कारणं वृते । य में

मामती-व्याख्या

शहा - वेदान्तियों की यदि यह बात मान भी ली जाय कि मोक्ष के लिए ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है, तब भी बहा ऐसा सूक्ष्मतम पदार्थ है कि उसका नितान्त कुशाग्र बुद्धि के मुमुक्षु को भी सहसा दशन नहीं कराया जा सकता, अतः जैसे अरुन्धती नाम के अत्यन्त नन्हें तारे को दिखाने के लिए पहले उसके समीप का विसिष्ठनामक स्थूल तारा अरुन्धती के रूप में दिखाकर क्रमशः वास्तविक अरुन्धती का दर्शन कराया जाता है, वैसे ही पहले जगत् के कारणीभूत प्रधान तत्त्व को दिखाकर 'तत्त्वमिस'—ऐसा उपदेश करके क्रमशः उसके साक्षी-भूत आत्मतत्त्व तक मुनुक्षु को पहुँचाया जाय।

समाधान - उक्त शङ्का का समाधान करने के लिए कहा गया है - "हेयत्वावचनाच्च" ( ज. सू. १।१।८ )। सूत्र में चकार का ग्रहण जिस अनुक्तार्थ का संग्रह करने के लिए प्रयुक्त है, वह अनुक्त अर्थ भाष्य में कहा गया है—"चशब्दः प्रतिज्ञाविरोधाभ्युच्चयप्रदर्शनार्थः"। श्रुति में यह प्रतिज्ञा की गई है कि जगत् के कारणीभूत एक तत्त्व के ज्ञान से अनन्त कार्यों का ज्ञान हो जाता है—"यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्' ( छां. ६।१।३ )। प्रधान को यदि कारण माना जाता है, तब एक प्रधान तत्त्व ज्ञातच्यत्वेन उपादेय होता, उसे अब त्याज्य वताना प्रतिज्ञा-विरुद्ध है।। पा जगत् के कारणीभूत तत्त्व में ही जीव का अप्यथ (तद्रूपतापत्ति) दिखाया गया है—

तदेव सच्छन्दवाच्यं कारणं प्रकृत्य श्रयते-'यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्विपतीत्याबक्षते स्वं ह्मपोतो भवति' ( छा० ६।८।१ ) इति । एषा अतिः स्विपतीत्येतत्पुरुषस्य लोकप्रसिद्धं नाम निर्वक्ति । स्वशब्देनेहात्मोच्यते । यः प्रकृतः सच्छब्दवाच्यस्तमपीतो भवत्यपि-गतो भवतीत्यर्थः। अपिपूर्वस्यैतेर्लयार्थत्वं प्रसिद्धं, प्रभवाप्ययावित्युत्पत्तिप्रलययोः प्रयोगदर्शनात् । मनःप्रचारोपाधिविशेषसम्बन्धादिन्द्रियार्थान्गृह्वन् तद्विशेषापन्नो जीवो जागति । तद्वासनाधिशिष्टः स्वप्नान् पश्यन् मनःशब्दवाच्यो भवति । स उपाधिद्वयो परमे सुषुसावस्थायामुपाधिकृतविशेषाभावात्स्वातमि प्रलीन इवेति 'स्वं ह्यपीतो भवति' इत्युच्यते । यथा हृदयशब्दिनर्वचनं श्रत्या दर्शितम् — 'स वा एष आत्मा हृदि तस्येत-देय निरुक्तं हृद्ययमिति तस्माद् हृद्यमिति' ( छा० दारा३) इति । यथा वाऽरानायोदः न्याशब्दप्रवृत्तिमूलं दशँयति भ्रुतिः - 'आप पव तदिशतं नयन्ते, तेज पव तत्पीतं नयते' ( छा० ६।८।३,५ ) इति च, पवं स्वमात्मानं सच्छन्द्वाच्यमपीतो भवतीतीममर्थ स्व्पितिनामनिर्वचनेन द्श्यति । न च चेतन आत्मा उचेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रति-पद्यत । यदि पुनः प्रधानमेद्यात्मीयत्वात्स्वशब्देनैवोच्येत, प्यमि चेतनो अवतनमध्ये-तीति विरुद्धमापद्येत । श्रुत्यन्तरं च - 'प्राज्ञनात्मना संपरिष्यको न बाह्यं किंचन वेद नाम्तरम्' ( बृह्व० ४।३।२४ ) इति सुषुप्तावस्थायां चेतने उप्ययं दर्शयति । अतो यस्मि स्रप्ययः सर्वेषां चेतनानां तच्चेतनं सच्छब्द्वाच्यं जगतः कारणं न प्रधानम् ॥ ९॥

कुतक्ष न प्रधानं जगतः कारणम् —

गतिसामान्यात् ॥ १० ॥

यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्विप भिन्ना कारणावगतिरमविष्यत् कविच्छेतनं प्रदा जगतः कारणं, क्विचिद्येतनं प्रधानं, क्विचिद्यदेवेति, ततः कदाचित्प्रधानः

भामती
स्वदाद्य आस्मवचनस्तथापि चेतनस्य पुरुषस्याचेतनप्रधानस्वानुपपितः । अयात्मीयवचनस्तथाप्यचेतने
पुरुषार्थतयाऽऽस्मीयेऽपि चेतनस्य प्रलयानुगपितः । न हि मृवात्मा घट आत्मीयेऽपि पायसि प्रलीयतेऽपि
स्वात्मभूतायां मृद्येव । न च रजतमनात्मभूते हस्तिनि प्रलीयते, किन्स्वात्मभूतायां शुक्तावेवेस्याह
स्वात्मभूतायां कु ॥ ९ ॥

🕸 गतिसामान्यात् 🏶 । गतिरवगतिः । 🏶 तार्किसमय इव इति 🕸 । यथा हि तार्किकाणां

भामती—गास्या
"यत्रैतत्पुद्देषः स्विपित नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवित, स्वमपीतो भवित" (छां.
६।६।१)। स्विपित का निवंचन है—'स्वमपीतो भवित', यहाँ 'स्व' शब्द यदि आत्मा का वाचक है, तब जीव का अचेतनभूत प्रधानरूप होना सम्भव नहीं। यदि 'स्व' शब्द आत्मीय का बोधक है, तब प्रधान का 'स्व' पद से ग्रहण हो जाने पर भी उसमें जीव का प्रस्था (अभिभव) नहीं हो सकता, क्योंकि मृन्मय घट आत्मीय (अपने सम्बन्धित जरु) पदार्थ में प्रलीन नहीं होता, अपितु स्वात्मभूत मृत्तिका में ही विलीन होता है। रजतादि पदार्थ कभी भी अपने आरोप के अनाधारभूत हस्ती में प्रलीन नहीं होता, अपितु शुक्ति में ही विलीन होता है, अतः जीव का प्रस्थ ब्रह्म में ही सम्भव होने के कारण वहीं जगत् का उपादान कारण है, प्रधान नहीं ॥९॥

सभी वेदान्त-वाक्यों से जगत्कारणत्वेन एकमात्र ब्रह्म की ही गांत ( अवगति या ज्ञान ) होती है, तार्किक (न्याय, वैशेषिक, सांख्यादि) मतवादों के अनुमार विविधता प्रतीत नहीं होती। कारणवादानुरोधनापीक्षत्यादिश्रवणमकल्पयिष्यत । नत्वेतदस्ति, समानैव हि सर्वेषु वेदान्तेषु चेतनकारणावगितः ।' 'यथा उग्नेज्वंलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेर-नेवमेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः' (कौ० ३१३) इति । 'तस्माद्धा पतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' (तै० २११) इति । 'आत्मन पवेदं सर्वम्' (छा० ७१२६१) इति । 'आत्मन पव प्राणो जायते' (प० ३१३) इति चात्मनः कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदान्ताः । आत्मशब्दस्य चेतनवचन इत्यवो-चाम । महश्च प्रामाण्यकारणमेतद्यद्वेदान्तवाक्यानां चेतनकारणत्वे समानगितत्वं, चक्षुरादीनामिव कपादिषु । अतो गितसामान्यात्सर्वेशं ब्रह्म जगतः कारणम् ॥ १०॥

कुतश्च सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् —

## श्रुतत्वाच्च ॥ ११ ॥

स्वशब्देनैव च सर्वन्न ईरवरो जगतः कारणिमिति श्रयते श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि सर्वन्नभीश्वरं प्रकृत्य—'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य किछानिता न चाधिपः' (श्वे० ६।९) इति । तस्मात्सर्वन्नं ब्रह्म जगतः कारणं, नाचेतनं प्रधानमन्यद्वेति सिद्धम् ॥ ११॥

#### भामती

समयभेदेषु परस्परपराहतायंता, नैवं वेदान्तेषु परस्परपराहतिः, अपि तु तेषु सबंत्र जातकारणचैतन्या-वागितः समानेति । अ चक्षुरादीनामिव रूपादिषु इति अ । यथा हि सर्वेषां चष्ट् रूपमेष प्राहयति, म पुना रसादिकं कस्यचिद्दर्शयति कस्यचिद्रपम् । एवं रसनादिक्विप गतिसामान्यं दर्शनीयम् ॥ १० ॥

## मामती-व्याख्या

"चेतनकारणत्वे समानगितत्वं चक्षुरादीनामिव रूपादिपु"। अर्थात् जंसे चक्षु से सभी आँखवाले पुरुषों को समानरूप से रूप और रूपी पदार्थों की ही अवगित होती है, वैसे सभी वेदान्त-वचनों से चेतन-कारणता की ही अवगित होती है, बतः प्रधानादि अचेतन पदार्थों को जगत् का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रसादि दृष्टान्तों में भी रसनादि से समान अवगित दिखाई जा सकती है।। १०॥

प्रधान-कारणता कहीं भी साक्षात् श्रुत नहीं, अपितु "तदैक्षत"—इत्यादि श्रुतियों में जगत्कारणीभूत पदार्थ में ईक्षणमात्र श्रुत है, वह भी सर्वविषयक नहीं। जगत्कारणता का सामञ्जम्य करने के लिए ईक्षण में सर्वविषयत्व की कल्पना ही की जाती है, किन्तु श्वेता-श्वतरोपनिषत् में सर्वज्ञ ईश्वर का प्रकरण उठा कर कहा है — 'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः" (श्वेता० ६।९)। वह सर्वज्ञ ईश्वर ही जगत् का कारण, करणाधिपों (जीवों) का अन्तर्यामी है, इसका न तो कोई जनक है और न कोई सन्वालक अतः सर्वज्ञ ईश्वर को छोड़ कर प्रधानादि को जगत् का कारण नहीं माना जा सकता।। ११।।

3

# (६ आनन्दमयाधिकरणम्। स्० १२-६९)

'जन्माचस्य यतः' इत्यारभ्य 'श्रुतत्वाख' इत्येवमन्तैः स्त्रैयांन्युद्दाहतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां सर्वेद्धः सर्वशिक्तरीश्वरो जगतो जन्मस्थितिलयकारणित्रत्येत-स्यार्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वेकं प्रतिपादितम्। गतिसामान्योपन्यासेन च सर्वे वेदान्ताश्वेतनकारणवादिन इति न्यास्यातम्, अतः परस्य प्रन्थस्य किमुत्थानिप्रति ? उच्यते — द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते, नामकपविकारभेदोपाधिविशिष्टं, तद्विपरीतं च सर्वोगाधिविवर्जितम्। 'यत्र हि द्वैतिमेव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूतत्केन कं पश्येत्' (बृह० ४।५१५) 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छ्णोति नान्यद्विज्ञानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्यश्यत्यन्यच्छ्णोत्यन्यद्विज्ञानाति तद्वपं यो वै भूमा तदस्रतमध यद्वपं तन्मत्यम्' (छान्दो० ७।२४।१) 'सर्वाणि कपाणि विचित्य धीरो नामानि इत्वाऽभिवदन् यदास्त' (तै० आ० ३।१२।७) 'निष्कलं निष्क्रयं शान्तं निरवधं निरक्षनम् । अस्तस्य परं सेतुं दग्धेन्धनिमवानलम्' (श्वे० ६।१९) 'नेति नेति' (बृ० २।३।६) इति 'अस्थूलमनणु' (ब० ३।८।८) 'न्यूनमन्यत्स्थानं संपूर्णमन्यत्' इति चैषं सहस्रशो विद्याविद्याविषयभेदेन ब्रह्मणो दिक्रपतां दश्यनित वाक्ष्यानि । तत्राविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपासनान्यस्थुदयार्थानि, कानिचित्कममसुद्दय-

### गामती

उत्तरसूत्रसन्दर्भमासिपति क्ष जन्माद्यस्य यत इत्यारम्य इति क्ष । अहा जिज्ञासितव्यमिति प्रति-क्षातं, तच्च शास्त्रेकसमिथिगम्यं, शास्त्रख्न सर्वंशे सर्वशक्तो जगदुत्पत्तिस्थितप्रलयकारणे ब्रह्मण्येव प्रमाणं म प्रधानादाबिति न्यायतो ज्युत्पावितम् । न चास्ति कश्चिद्वेवान्तभागो यस्तिद्विपरीतमिष बोधयेदिति च गितसामान्यावित्युक्तम् । तत् किमपरमविशिध्यते यदर्थमृत्तरसूत्रसन्वभैस्यावतारः स्याविति । क्ष किमुत्यानिति क्ष किमाक्षेपे । समाधत्ते क्ष उच्यते, द्विरूपं हि इति क्ष । यद्यपि तत्त्वतो निरस्तसमस्तोपाधि-रूपं अहा तथापि न तेन कपेण शक्यमुपदेष्ट्मित्युपहितेन रूपेणोपदेष्टव्यमिति । तत्र च वविवदुपाधि-विवक्षितः । तदुपासनानि क्ष कानिचिदस्युवसार्यानि क्ष मनोमात्रसाघनतयात्र पठितानि । क्ष कानिचित्

भामती-व्याख्या

संगति—अग्रिम अधिकरण के सूत्र-सन्दर्भ पर आक्षेप किया जाता है—''जन्माद्यस्य यतः'' इत्यारभ्य ''श्रुतत्वाच्च'' इत्येवमन्तः सूत्रः सर्वज ईश्वरो जगत्कारणमिति प्रतिपादितम् । अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्यानम् ?'' अर्थान् 'ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्'—ऐसी प्रतिज्ञा की गई, वह (ब्रह्म) केवल वेदान्तः वेद्य है, वह वेदान्त शास्त्र सर्वज्ञ, सर्वशक्ति-सम्गन्न, जगत्कारणीभूत ब्रह्म में ही प्रमाण है, प्रचानादि में नहीं—ऐसा न्यायों और युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया गया। वेदान्त का कोई भी भाग ऐसा नहीं, जो उसके विपरीत कहता हो—यह वात ''गतिसामान्यात्''—इस सूत्र से कही गई। अब और क्या शेष रह गया कि जिसके लिए आगे के सूत्रों की रचना की गई, अतः कहा गया—''किमुत्थानम्''। यहां 'किम्' शब्द अक्षेपार्थक है।

उक्त बाक्षेप का समाधान किया जाता है—"उच्यते द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते नामस्य-विकारभेदोपाधि-विशिष्टम्, तद्विपरीतं च"। यद्यपि ब्रह्म तत्त्व समस्त उपाधियों से रहित है, तथापि उस बनौपाधिक रूप से उसका उपदेश नहीं किया जा सकता, अतः किसी-न-किसी उपाधि से विभूषित कर उसका उपदेश करना होगा। किसी-किसी क्रिया में उपाधि विवक्षित होती है, जैसे उपासना विधि में। कितपय (प्रतीकादि) उपासनाओं का फल अभ्युद्य र्थानि । तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः । एक एव तु परमात्मेश्वरस्तैस्तैर्गुणविशेषै-विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति, तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते । 'तं यथा यथोपासते तदेव भवति' इति अतेः, यथाकतुरस्मिंल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति' ( छा॰ २।१४।१ ) इति च । स्मृतेश्च —'यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः । ' ( गी॰ ६।६ ) इति । यद्यप्येक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गुढः, तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्यादातमनः

#### भामती

कममुक्त्यर्थानि, कानिजित्कमंसमृद्धवर्थानि @। क्वजित् पुनक्कोऽध्युपाधिरविवक्षितः, यथाऽत्रैवाम्नसयादय आनम्बस्यान्ताः पञ्च कोशाः । तदत्र किस्मिन्नुपाधिविवक्षितः किस्मिन्नेति नाद्यापि विवेजितम् । तथा गतिसामान्यमपि सिद्धवदुक्तं, न त्वद्यापि साधितमिति । तद्ययंमृत्तरप्रन्यसम्बर्भारम्भ दृश्यवः । स्यादेतत् — परस्यात्मनस्तत्तदुपाधिभेदविशिष्टस्याप्यभेदात् कथमुपासनाभेदः कथञ्च फलभेद दृश्यतः आह @ एक एव तु इति @। रूपाभेदेऽध्युपाधिभेदादुपहितभेदादुपासनाभेदस्तथा च फलभेद दृश्यर्थः । @ अतुः @ सङ्कूरपः । ननु यद्येक आत्मा कृटस्यनित्यो निरतिशयः सर्वभूतेषु गृदः कथमेतिस्मन् भूताश्रये तारतम्यश्रुत्य दृश्यतः आह @ यद्यप्येक आत्मा दति @। यद्यपि निरतिशयमेकमेव रूपमात्मन ऐश्वर्यं ज्ञानं चानस्वस्

भामती-व्यास्था

(स्वर्गादि) माना जाता है। कर्म-निरपेक्ष केवल मन के द्वारा सम्पादित होने के कारण ऐसी उपासनाओं को कर्मकाण्ड में न पढ़ कर यहाँ (वेदान्त-काण्ड) में स्थान दिया गया है। ''कानिचित् क्रमगुवत्पर्थानि, कानिचित् कर्मसमृद्धचर्थानि''। कहीं-कहीं ब्रह्म की कथित उपाधि भी अविवक्षित होती है, जैसे—यहाँ [आनन्द ब्रह्म के प्रसङ्घ में] ही 'अन्नमय', 'प्राणमय', 'मनोमय', 'विज्ञानमय' और 'आनन्दमय'—ये पौच कोश। कहाँ उपाधि विवक्षित है और कहाँ नहीं ? ऐसा विचार अभी तक नहीं किया गया। उसी प्रकार 'गतिसामन्य' का भी उपदेश मात्र कर दिया गया, अभी तक उसकी सिद्धि नहीं की गई, इसके लिए अग्निम सूत्र-ग्रन्थ की रचना की गई है।

विविध उपाधियों से विशिष्ट भी परमात्मा तो एक अभिन्न ही है, तब उसकी उपासनाओं का भेद क्यों कर होगा? उपासना-भेद न होने पर फल-भेद क्यों होगा? ऐसी शक्ता का समाधान है—"एक एव तु परमात्मेश्वरः तेस्तैर्गृणविशेषिविशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवित, तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते "तं यथा यथोपासते, तदेव भवित" (मृद्गलो. ३।३) इति श्रूतेः। "यथाक्रतुरिस्मन् लोके पुरुषो भवित तथेतः प्रेत्य भवित" (छा. ३।१४।१) इति च"। आशय यह है कि उपधेय का अभेद होने पर भी उपाधियों का भेद होने के कारण उपासना का भेद हो जाता है। उपासना का भेद हो जाता है। उत्त श्रुति में कतु' शब्द का अर्थ है—सङ्कल्प। भाष्यकार ने भी इस मन्त्र की ब्याख्या में कहा है—''क्रतुनिश्चयोऽघ्यवसायः याहुङ् निश्चयोऽस्मिल्लोके पुरुषो भवित, तथेतां मृत्वा भवित"। जीव का निश्चय अपने कर्मों पर निर्भर है और उस निश्चय पर भावी जन्म।

यदि एक ही आत्मा कूटस्थ, नित्य और निरित्तशय सभी भूतो में व्याप्त है, तब उसके उपास्य-उपासकादिरूप तारतम्य का प्रतिपादन श्रुतियाँ क्यों करती हैं ? इस प्रश्न का उत्तर हैं—''यद्यप्येक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गृढः, तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्या-दात्मनः कूटस्थनित्यस्यैकरूपस्याप्युत्तरोत्तराविष्कृतस्य तारतम्यम्''। अर्थात् आत्मा का रूप. ऐश्वयं और ज्ञान एक ही प्रकार का है, तथापि अनादि अविद्यारूप अन्धकार से आवृत्त होकर किसी (स्थायरादि) शरीर में असत्-जैसा (नहीं के बराबर), कहीं अत्यन्त

क्टस्थिनित्यस्यैककपस्याप्युत्तरोत्तरमाविष्कृतस्य तारतम्यमैश्वर्यशक्तिविशेषः श्रयते—
'तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद' ( ए० आ० : १३१२१ ) इत्यत्र । स्मृताविप — 'यद्यद्विभृतिमत्सस्यं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥'
( गी० १०१४ ) इति । यत्र यत्र विभृत्याद्यतिशयः स स ईश्वर इत्युपास्यतया चोद्यते ।
पविमहाप्यादित्यमण्डले हिरण्मयः पुरुषः सर्वपाप्मोदयिक्षित्रात्पर पवेति वश्यित ।
पवं 'आकाशस्तिक्षित्रात्' ( व० ११११२ ) इत्यादिषु द्रष्ट्य्यम् । पवं सद्योमुक्तिकारणमण्यात्मश्चानमुपाधिविशेषद्वारेणोपदिश्यमानमप्यविविश्वतोपाधिसंबन्धविशेषं परापरविषयत्वेन संदिश्वमानं वाष्यगतिपर्याक्षोचनया निर्णतन्यं भवित । यथेहैव तावद् 'आनन्दमयोऽभ्यासाद्' इति, प्रवमेकमिप ब्रह्मापेक्षित्रोपाधिसम्बन्धं निरस्तोपाधिसंबन्धं चोपास्यत्वेन श्वयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यत इति प्रदर्शयतुं परो ग्रन्थ आरभ्यते । यच्च 'गतिसामान्याद्' इत्यचेतनकारणिनराकरणमुक्तं, तद्यि वाक्यान्तराणि
ब्रह्मविषयाणि ब्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणिनष्ठिचेन प्रपञ्चयते—

## आनन्दमयोऽभ्यासात् ॥ १२ ॥

तैसरीयके अन्नमयं, प्राणमयं, मनोमयं, विश्वानमयं, चानुकम्याम्नायते — 'तस्माहा पतस्माहिश्वानमयात् । अन्यो अन्तर आत्मानन्दमयः' (तै० २।५) इति । तत्र संशयः — किमिहानन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्प्रकृतम् 'सत्यं ब्रानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २।१) इति, किया अन्यादिवद् ब्रह्मणो अर्थान्तरिमिति ? कि तावत्प्रातं ? ब्रह्मणो अर्थान्तरममुख्य

भागता तथाप्यनाद्यविद्यातमःसमावृतं तेषु तेषु प्राणभृद्भेदेषु कविष्यसदिव कविष्यस्मावकृष्टमिय कविष्यस्मावकृष्टमिय कविष्यस्मावकृष्टमिय कविष्यस्मावकृष्टमिय कविष्यस्मावकृष्टमिय कविष्यसम् कविष्यसम्भावकृष्टमिय कविष्यसम्भावकृष्टमिय कविष्यसम्भावकृष्टमियः प्रकर्वनिकवंतारतम्याविति । यथोत्तमप्रकाद्यः सविता विङ्मण्डलमेकरूपेणेव प्रकाशेनापूरयद्यपि वर्षासु निकृष्ट-प्रकाश इव प्रयते, तथेदमपीति । अपेक्षितोपाधिसम्बन्धम् उपास्यस्येन, 'निर्स्तोपाधिसम्बन्धं श्रेयस्वेन इति ।

तत्र तावत्त्रयममेकदेशिमतेनाधिकरणमारचयति । क्ष तैसिरीयकेऽञ्जमयम् क्ष इत्यावि । गौणप्रवाहपातेऽपि युज्यते मुख्यमीक्षणम् । मुख्यत्वे तुभयोस्तुल्ये प्रायदृष्टिविशेषिका ॥

भामती-व्याख्या अपकृष्ट, कहीं अपकृष्टतर, कहीं सत्, कहीं प्रकृष्ट और कहीं अत्यन्तोत्कृष्ट प्रतीत होता है। ऐसा किस कारण से हुआ ? इसका उत्तर इतना हो है कि उसकी उपाधिभूत अविद्या के उत्कर्षाप-कर्षतारतम्य के कारण वंसे ही वह वैसा हो जाता है, जसे कि भगवान सूर्य एकविध अपने उत्तमख्य से सभी दिशाओं को पूरित और अवभासित करता है, किन्तु वर्षा काल में उसका प्रकाश मन्द और शरत काल में प्रखर होता है। भाष्य में "अपेक्षितोपाधिसम्बन्धं" का "उपास्यत्वेन" और "निरस्तोपाधिसम्बन्धं" का "ज्ञेयत्वेन" के साथ अन्वय विवक्षित है। अर्थान् उपास्य और ज्ञेय ब्रह्म का श्रीत उपदेश प्रशस्त करने या ब्रह्म में सदूपता और विद्रुपता सिद्ध करने के खनन्तर आनन्दरूपता सिद्ध करने के लिए अग्निम सूत्र-सन्दर्भ प्रस्तुत किया जाता है।

## एकदेशी के मत से अधिकरण-रचना

संशय—''अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमय'' (तै. उ. २।५)। यहाँ 'आनन्दमय' शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया जाय? अथवा अन्य पदार्थ का? इस संशय के अनुसार पहले एकदेशि-मत के अनुसार अधिकरण की रचना की जा रही है— आत्मानन्दमयः स्यात् । कस्मात् ? अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात् । अधापि स्यात्सर्चान्तरत्वादानन्दमयो मुख्य प्वात्मेति, व स्यात्त्रियाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्र-

#### मामती

आनन्दमय इति हि विकारे धासुर्य्ये च मयटस्तुर्व्यं मुख्यापंत्रविमिति विकारार्याप्रमयाविषव-प्रायपाठावानन्वमयपवमपि विकारार्थमेवेति युक्तम् । न च प्राणमयाविषु विकारार्थत्वायोगात् स्वाविको मयडिति युक्तम् । प्राणाञ्चपाध्यविष्ठन्तो ह्यात्मा भवति प्राणाविविकारो घटाकाशमिव घटितकारः । न च सत्यर्थे स्वाविकत्वमृचितम् ,

#### भामती-व्याख्या

गौणप्रवाहपातेऽपि युज्यते मुख्यमीक्षणम् । मुख्यत्वे तूभयोस्तुल्ये प्रायदृष्टिविशेषिका ॥

पूर्व अधिकरण से गौण ईक्षण का ग्रहण किया जाय ? अथवा मुख्य ईक्षण का ? इस प्रकार के संग्रथ का निर्णायक प्राय-पाठ गौण ईक्षण के पक्ष में था, उसकी उपेक्षा करके मुख्य ईक्षण का ग्रहण किया गया । किन्तु इस अधिकरण में 'मयट्' प्रत्यय के दो मुख्यार्थ प्रसिद्ध हैं— (१) विकार [ ''मयड्वैतयोभीषायामभक्ष्याच्छादनयोः'' (पा. सू. ४।३।१४३) इस सूत्र से विकारार्थक मयट् विहित है ]। (२) प्राचुर्य [ ''तत्प्रकृतवचने मयट्' (पा. सू. ४।४।२१) इस सूत्र में प्राचुर्येण प्रस्तुत पदार्थ का 'प्रकृत' शब्द से ग्रहण कर प्राचुर्यार्थंक मयट् विहित है ]। इन दोनों मुख्यार्थों में से यहाँ किस अर्थ का ग्रहण किया जाय ? इस संशय का निरास करने के छिए प्राय-पाठ का अनुशासन मानते हुए प्राचुर्य अर्थ का ही ग्रहण किया गया है।

पूर्वपक्ष - 'आनन्दमय' शब्द यद्यपि 'विकार' और 'प्राचुर्य' - इन दोनों अर्थों में विहित है, तथापि ''तस्माद्वा एतस्मादस्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय" (तै. उ. २१२), "तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः" (तै. उ. २१३), "तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः" (तै. उ. २१४), "तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः" (तै. उ. २१४) इन श्रुतियों में अस्मयकोशादि का जो प्रतिपादन है, वह अस्न का विकार मात्र है, अतः विकारार्थंक अस्ममयादि पदों के प्राय में पठित 'विज्ञानमय' पद

भी गौण आत्मा का उपस्थापक है, मुख्य आत्मा । बह्म ) का नहीं।

शहा — जैसे अन्तमय (स्थूल) शरीर तो अन्त का विकार है, वैसे प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय शरीर अर्थात् सूक्ष्म शरीर प्राणादि का विकार नहीं, अपितु इन तीन कोशों से घटित एक निकाय है, अतः वहाँ 'मयट्' विकारार्थंक नहीं माना जा सकता, अतः प्राय-पाठ विघटित हो जाने के कारण 'आनन्दमय' शब्द में 'मयट्' की विकारार्थता का सन्देह नहीं उठाया जा सकता।

समाधान—यह पहले ही कहा जा चुका है कि नित्य निरविच्छन्न पदार्थ साविच्छन्न होकर कार्य या विकार माना जाता है, अतः प्राणादि उपाधियों से अविच्छन्न आत्मा वैसे ही प्राणादि का विकार माना जाता है, जैसे घटाविच्छन्न आकाश घट का विकार, अतः विकारार्थंक 'मयट्' का प्राय-पाठ सुरक्षित है, उसके बस्न पर 'आनन्दमय' भी आनन्द का विकार कहा जा सकता है। यद्यपि 'आनन्द एव आनन्दमय'—इस प्रकार स्वार्थ में मयट् प्रत्यय वैसे ही माना जा सकता है, जैसे 'देव एव देवता'—इत्यादि स्थलों पर 'तल' होता है। तथापि स्वार्थंक प्रत्यय एक प्रकार से निर्यंक-सा ही माना जाता है, अतः जहाँ तक कोई विशेष अर्थ सुलभ होता है, वहाँ तक स्वार्थंक प्रत्यय नहीं माना जाता, प्रकृत में जब विकारार्थं का लाभ हो रहा है, तब प्रत्यय को स्वार्थपरक नहीं माना जा सकता।

वणाष्य । मुक्यश्चेदातमानम्दमयः स्यात् , न प्रियादिसंस्पर्शः स्थात् । इह तु 'तस्य प्रयमेव शिरः' इत्यादि अयते । शारीरत्वं च अयते — 'तस्येष एव शारीर आत्मा, यः पूर्वस्य' इति । तस्य पूर्वस्य विश्वानमयस्येष एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यर्थः । न च सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शे वारियतुं शक्यः । तस्मात्संसार्येवा-नन्दमय आत्मेत्वेवं प्राप्ते इद्मुच्यते —

भामती चतुष्कोद्यान्तरत्वेन न सर्वान्तरतोषिता। प्रियाविभागी झारोरो जीवो न ब्रह्म युज्यते॥

न च सर्वान्तरतया ब्रह्मवानन्वमयं न जीव इति साम्प्रतम् , नहीयं श्वितरानन्वमयस्य सर्वान्तरतां भूतेऽपि स्वसमयाविकोक्षचतुष्ट्यान्तरतामानन्वमयकोक्षस्य । न चास्मावन्यस्यान्तरस्याभवनावययेव सर्वान्तर इति युक्तम् , यवपेक्षं यस्यान्तरस्यं श्वतं तत्तस्मावेवान्तरं भवति । न हि देववत्तो बलवानित्युक्ते सर्वान् सिंहधार्बूलाबीमिय प्रति बलवान् प्रतीयतेऽपि तु समानजातीयनरान्तरमपेष्य । एवमानन्वमयोऽप्यसम्माविभ्योऽन्तरो न तु सर्वस्मात् । न च निष्कलस्य बह्मानः प्रियाचवयवयोगः, नापि घारोरत्वं युक्यत इति संसाम्यवानन्वमयः । तस्मानुपहितमेवात्रोपास्यत्वेन विवक्तितं, न तु बह्मक्यं नेयस्वेनेति पूर्वः पक्षः । अपि च यवि प्राचुर्व्यावाद्यं , तथापि संसार्थ्यवानन्वस्यः, न तु बह्म, आनन्वरप्राचुर्यं हि तिद्यपरी-तवुःक्रवसम्भवे भवति, न तु सवस्यन्तासम्भवे । न च परमात्मनो मनागपि वुःक्रवसम्भवः, आनन्व-करसत्वावित्याह क्ष न च सवारीरस्य सतः इति क्ष । अवारीरस्य पुनरप्रियसम्बन्धो ननागपि नास्तीति

भामती-ज्याख्या
राह्या - अन्तमयादि चार कोशों की प्रस्तुति के अनन्तर श्रुति उन चारों के अन्तर
(मध्य) में ज्याप्त पदार्थ को 'आनन्दमय' कह रही है, चार कोशों की अन्तर-व्याप्ति
सर्वान्तरत्व का उपलक्षक है, सर्वान्तर एकमात्र ब्रह्म है, अतः इस सर्वान्तरता के निर्देश से
प्राय-पाठ का बाद हो जाता है।

समाधान — यहाँ सर्वान्तरता का उल्लेख नहीं और न चतुष्कोशान्तरता मात्र के उल्लेख से सर्वान्तरता का उन्नयन ही हो सकता है —

चतुष्कोशान्तरत्वेन न सर्वान्तरतोचिता। प्रियादिभागी शारीरो जीवो न ब्रह्म युज्यते॥

'सर्वान्तर बहा ही है, अतः सर्वान्तरता के संकीर्तन से बहा की ही अवगित होती है, जीव की नहीं—ऐसी शङ्का यहाँ नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ केवल अन्नमयादि चार कोशों के अन्तर ही आनन्दमय बताया गया है, सर्वान्तर नहीं। आनन्दमय के अन्तर किसी अन्य का निर्देश न होने के कारण भी आनन्दमय को सर्वान्तर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसकी अपेक्षा से जो पदार्थ अन्तर कहा जाता है, उसी की अन्तरता अवगत होती है, जैसे यज्ञदत्ताद् देवदत्तो बलवान्—ऐसा कहने से देवदत्त में सभी सिंह, शार्दून (तेन्दुआ) आदि से बलवत्ता का लाभ नहीं होता, अपितु यज्ञदत्तादि अपने सजातीय व्यक्तियों की अपेक्षा ही वलवत्ता अधिगत होती है। उसी प्रकार आनन्दमय में अन्तमयादि चार की ही अभ्यन्तरता प्राप्त होती है, सर्वान्तरता नहीं, प्रत्युत उसके भी अन्तर कोई अन्य हो सकता है।

'तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा'' (तै. उ. २।५) इस वाक्य के द्वारा प्रियादि पदार्थों को आनन्दमय का अवयव कहा गया है, निरवय ब्रह्म के अवयव सम्भव नहीं। परिशेषतः 'आनन्दमय' शब्द के द्वारा संसारी आत्मा का ही उपास्यत्वेन निर्देश मानना उचित है, ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन कथमपि सम्भावित नहीं। आनन्दमयोऽस्यासात् ॥ १२ ॥

पर पवारमाऽऽनन्दमयो मिवतुमहित । कुतः ? अभ्यासात् । परिसम्नेय द्यारमभ्यानम्दश्च्दो बहुकृत्वोऽभ्यस्यते । आनन्दमयं प्रस्तुत्य 'रसो व सः' (ते० २१६ ) इति
तस्यैव रसत्वमुक्त्वोच्यते—'रसं ह्येवायं लब्च्वाऽऽनन्दीभवति' इति, 'को ह्ये यान्यात्कः प्राण्यात् , यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् । एष ह्येवानन्द्याति' (ते० २१७)
'सेषानन्दस्य मोमांसा भवति', 'पतमानन्दमयमात्मानमुपसंकामित', 'आनन्दं ब्रह्मणो
विद्वान् न बिभेति कुतश्चन' (तैत्ति० २१८,९) इति । 'आनन्दो ब्रह्मित व्यजानात्' (तैत्ति०
३१६ ) इति च । श्रुत्यन्तरे च 'विद्वानमानन्दं ब्रह्म' ( वृ० ३१९१२८ ) इति ब्रह्मण्येवानन्दशब्दो दृष्टः । पश्चमानन्दशब्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा ब्रह्मित गम्यते ।
यत्तुक्तमन्तमयाद्यमुख्यात्मप्रवाद्यपिततत्वादानन्दमयस्याप्यमुख्यत्विमिति, नासौ दोषः,

श्राचुर्वाचोंऽपि मयह नोषपद्यत इत्यर्थः । उच्यते—आनन्दमयावयदस्य तावव् बद्धणः पुष्कस्याज्ञतया न श्राचुर्वाचोंऽपि मयह नोषपद्यत इत्यर्थः । उच्यते—आनन्दमयावयदस्य तावव् बद्धणः पुष्कस्याज्ञतया न श्राचाम्यम् , अपित्विज्ञिन आनन्दमयस्ये बद्धाणः प्राधान्यम् । तथा च तद्विकारे पठितमस्यस्यमाममान-त्वपवं तद्वृद्धिमादवत् तस्यैवानन्दमयस्याभ्यात इति युक्तम् । अमीतिष्टोमाधिकारे वसन्ते बतन्ते व्योतिचेति ज्योतिष्पदमिव ज्योतिष्टोमाभ्यासः कालविद्येषविष्यरः । अपि च सावावानन्दमयात्माभ्यासः भूयते क एतमानन्दमयमात्मानमुपसंत्रामित इति क्ष । पूर्वपक्षबीचमनुभाष्य बुवयति क्ष यस्कूमसमयादि

भामती-व्याख्या
यदि 'मयट्' को प्राचुर्यार्थक भी मान लिया जाय, तब भी संसारी (जीव) आत्मा ही
आनन्दमय ठहरता है, ब्रह्म नहीं, क्योंकि आनन्द की प्रचुरता वहाँ ही मानी जायगी, जहाँ
न्यून मात्रा में दु.ख भी विद्यमान हो, दु:ख का अत्यन्ताभाव नहीं। ब्रह्म में तो दु:ख का
लेशमात्र भी नहीं होता, क्योंकि वह आनन्दिकरस है. जीव वैसा नहीं—"न च सशरीरस्य सतः
प्रियाप्रियसंस्पर्शों वार्यातुं शक्यः"। अतः ब्रह्म को आनन्दप्रचुर नहीं कहा जा सकता, अतः
प्राचुर्यार्थक 'मयट्' मान कर भी अभीष्ट-सिद्धि नहीं होती।

सिद्धान्त —[ 'यद्यपि आनन्दमयो बह्मा, अभ्यस्यमानत्वात्'—इस सिद्धान्त्यभिमत अनुमान में स्वरूपासिद्धि प्रतीत होती है, क्योंकि "एष ह्येवानन्दयाति" (ते. उ. २।७), 'सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति" (तै. उ. २।८), "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुत्रश्चन" (तै. उ. २।९) इत्यादि वाक्यों में 'आनन्द' अभ्यस्यमान (पुनः पुनः पुनः पितत ) है, 'आनन्दमय' नहीं, 'आनन्दमय' शब्द का 'आनन्द' शब्द एक भाग ( अवयव ) है, अत एवं आनन्दरूप आहा को आनन्दमय की पुच्छ (अवयव ) कहा गया है—"तस्य (आनन्दमयस्य ) प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छम्'' (तै. उ. २।४)। तथापि] 'आनन्दमय' पदार्थ ही मुख्य, अङ्गी एवं प्रकरणी है, अत एव भाष्यकार ने कहा है—''आनन्दमयं प्रस्तुत्य''। 'आनन्दमय' पदार्थं का निर्देश 'आनन्द' पद के द्वारा ही किया गया है। 'ज्योतिष्टोम' याग के प्रकरण में पठित ''वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत'' (तुलना आप. श्री. सू. १०।२।५) इस वाक्य के द्वारा ज्योतिष्ठोम का अभ्यास वसन्तरूप काल का विधान करने के लिए किया गया है, जैसा कि शबरस्वामी कहते हैं— 'थजेत स्वर्गकामी वसन्ते-वसन्ते' इति फलगुणसम्बन्धार्थः" ( शाबर. २।२।१७ ) । जैसे वेद में ज्योतिष्टोम के लिए 'ज्योतिः' शब्द का और लोक-व्यवहार में सत्यभामा के लिए 'भामा' शब्द का प्रयोग देखा जाता है, वैसे ही प्रकृत में आनन्दमय के लिए 'आनन्द' शब्द का प्रयोग हो गया है, फलतः कथित अनुमान में अभ्यस्यमानत्व हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं। केवल 'आनन्द' पद के द्वारा ही थानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् । मुख्यमेव श्वात्मानम्पिदिद्शु शास्त्रं लोकबुद्धिमनुसरत् , अक्षमयं शरीरमनात्मानमत्यन्तमूढानामात्मत्वेन प्रसिद्धमनूद्य मूणानिषिकद्वतताम्नादि-प्रतिमावत्ततोऽन्तरं ततोऽन्तरिमत्येवं पूर्वेण पूर्वेण समानम्त्रसरमुत्तरमनात्मानमात्मेति माह्यत् , प्रतिपत्तिसोकर्पापेक्षया सर्वान्तरं मुख्यमानन्दमयमात्मानम्पिदिदेशेति शिल्हतरम् । यथादन्धतीनिद्द्यांने बह्नोष्वपि तारास्वमुख्यास्वदन्धतीषु दर्शितासु याऽन्त्या प्रदश्यते सा मुख्यवादन्धती भवति, प्रविमहाप्यानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वा नमुख्यमात्मत्वम् । यत्तु ब्रूषे – प्रियादीनां शिरस्त्वादिकह्पनाऽज्ञुपपन्ना मुख्यस्यात्मन इति , अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा, न स्वामाविकीत्यदोषः । शारीरत्वमप्यानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वा मयस्यान्नमयादिशरीरपरम्परया प्रदश्यमानत्वात् , न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं संसारिवत् , तस्मादानन्दमयः पर प्रवात्मा ॥ १२ ॥

विकारश्रब्दानेति चेन्न प्राचुर्यात् ॥ १३ ॥

अत्राह—नानन्द्रमयः पर आत्मा भवितुमहित । कस्मात् ? विकारशन्दात् । मक्कतिवचनाद्यमन्यः शब्दो विकारवचनः समधिगतः, आनन्द्रमय इति मयटो विकार

भामती

इति छ । न हि मुख्याक्त्वतीदर्शनं तत्त्वमुख्याक्त्वतीदर्शनप्रायपठितमध्यमुख्याक्त्वतीदर्शनं भवति । तादच्यात्पृवंदर्शनानामन्त्यदर्शनानुगुच्यं न तु तिद्वरोधितेति चेव् , इहाप्यानन्दमयावान्तरस्यान्यस्याध्यर-णात् । तस्य त्वञ्चमयाविसर्वान्तरत्वश्चतेस्तत्पर्यवसानात्तादथ्यं तुल्यम् । प्रियाद्यवयवयोगशारीरत्वे च निग-वञ्चाख्यातेन भाष्येण समाहिते । प्रियाद्यवययोगवव् दुःखलवयोगोऽपि परमात्मन वोषाधिक उपपादितः । तथाऽऽनन्दमय इति प्राचुर्य्याचेता सयट उपपादितेति ।। १२−१४ ।।

## भामती-व्याख्या

आनन्दमय का अभ्यास प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु साक्षात् 'आनन्दमय' पद के माध्यम से भी आनन्दमय का अभ्यास उपलब्ध होता है—"एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामित" (तं. उ. २।८)।

पूर्वपक्ष की युक्तियों का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—'यत्क्रमन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतित्वादानन्दमयस्यामुख्यत्वम्, नासौ दोषः, आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात्''।
जैसे मुख्य अरुद्धति तारे का दर्शन कहीं अमुख्य अरुद्धती-दर्शन के प्राय में पठित अमुख्य
अरुद्धती का दर्शन नहीं होता, वंसे ही मुख्य आनन्दमय अन्नमयादि अमुख्यात्म-प्रवाह में पढ़
कर भी अमुख्य नहीं हो सकता। 'पूर्व-पूर्व दर्शन जब उत्तरोत्तर दर्शन की उपपत्ति के लिए
है, तब अन्तिम दर्शन पूर्व दर्शनों से विपरीत क्यों ?' इस शख्डा का समाधान यह है कि
आनन्दमय के अभ्यन्तर अन्य किसी पदार्थ का निर्देश न होने के कारण अन्नमयादि कोशों
एवं समस्त प्रपन्त की अभ्यन्तरता आनन्दमय में सिद्ध हो जाती है, सर्वान्तर एक मात्र बह्य
है। उसकी अवगति के साधनभूत अन्नमयादि कोशों की समानता कदापि सम्भव नहीं।
प्रियादि अवयवों के निर्देश से जा शारीर आत्मा का पूर्व पक्ष उठाया गया था, उसका निरास
भी भाष्यकार ने कर दिया है —''यत्तु बूषे प्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पनाऽनुपपन्ना मुख्यस्यात्मन इति, अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा, न स्वाभाविकीत्यदोषः''। आनन्दमय में सावयवत्व
और शारीरत्व का व्यवहार जो देखा जाता है, वह स्वाभाविक नहीं, अपितु अन्नमय शरीरादि
अतीत उपाधियों एवं जीव से अनन्तरता (अनौपाधिक एकता) को लेकर हो जाता है,
अतः आनन्दमय की बह्यख्पता में किसी प्रकार का दोष नहीं रह जाता।

'मयट्' प्रत्यय विकारार्थक नहीं, अपितु प्रचुरार्थक है, क्योंकि ''तत्प्रकृतवचने मयट्'

रार्थत्वात् । तस्मादन्नमयादिशब्दवद्विकारविषय पवानन्दमयशब्द इति चेत् , न, प्राचुर्यार्थेऽपि मयटः स्मरणात् । 'तत्प्रकृतवचने मयट्' (पा० ५।४।२१) इति हि प्रचुरतायामि मयट् स्मर्थते । यथा 'अन्नमयो यद्यः' इत्यन्नप्रचुर उच्यते, एवमानन्द-प्रचुरं ब्रह्मानन्दमय उच्यते । आनन्दप्रचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्योत्तरिस्मन्दु उर्दिमन्स्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य निरित्तशयत्वावधारणात् । तस्मान्याचुर्यार्थं मयट् ॥ १३ ॥

तद्धेतुव्यवदेशाच ॥ १४ ॥

इतश्च प्राचुर्याधँ मयट्, यस्मादानन्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपिदशति श्रुतिः—'एष द्येवानन्दयाति' इति । आनन्दयतीत्यर्थः । यो श्वन्यानानन्दयति स प्रचुरानन्द इति प्रसिद्धं भवति । यथा लोके यो अन्वेषां धनिकत्वमापादयति स प्रचुरधन इति गम्यते, तहत् । तस्मात्माचुर्याधैअपि मयटः संभवादानन्दमयः पर प्वात्मा ॥ १४ ॥

मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५ ॥

इतस्रामन्दमयः पर प्यातमा। यस्मात् 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' इत्युपकस्य 'सत्यं द्वानमनन्तं ब्रह्म' (ते० २।१) इत्यस्मिन्मन्त्रे यत्प्रकृतं ब्रह्म सत्यद्वानानन्तविद्येष- णिर्निर्घारितम्, यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थाचरजङ्गमानि भूतान्यजायन्त, यच्च भूतानि सृष्ट्वा तान्यनुप्रविद्य गुहायामवस्थितं सर्वान्तरं, यस्य विद्वानाय 'अन्योऽन्तर आत्माऽन्योऽन्तर आत्माऽन्योऽन्तर आत्माऽन्योऽन्तर आत्माउन्योऽन्तर आत्माउन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः' (ते० २।५) इति । मन्त्रब्राह्मणयोक्षेकार्थरवं युक्तम् , अविरोधात् ।

भामती अपि च मन्त्रबाह्मणयोश्पेयोपायभूतयोः सम्प्रतिष्टेबंह्मैवानम्बनयपदार्थः, मन्त्रे हि पुनःपुनरन्योऽ-न्तर आत्मेति पर बह्मण्यान्तरत्वश्रवणात्तस्यैव चान्योऽन्तर आत्माऽऽनन्वमय इति त्राह्मणे प्रत्यभिक्षानात

भामती-व्याख्या (पा. सू. ५।४।२१) इस सूत्र के द्वारा प्राचुर्यार्थ में भी मयट् विहित् है, जैसे 'अन्नमयो यन्नाः''-ऐसा व्यवहार उसी यन्न के लिए होता है, जिसमें अन्न की प्रचुरता होती है। उसी प्रकार मनुष्यादि के आनन्द से उत्तरोत्तर शतगुण आनन्द बढ़ता-बढ़ता ब्रह्मानन्द में पूर्ण हो जाता है।

'मयट्' की प्रचुराथता श्रुति के उस व्यवदेश से भी सिद्ध होती है, जिसमें ब्रह्म को आनन्द का हेतु कहा गया है—''एष ह्यवानन्दयाति'' (तं. उ. २।७)। जा पदार्थ अपने योग से औरों को भी मधुर बनाता है, वह स्वयं माधुर्यमय होता है, जो दूसरों को धनी बनाता है, वह 'प्रचुरधनः' कहा जाता है, उसी प्रकार जो दु:खमय प्रपन्ध को भी अपने सम्बन्ध से आनन्दित करता है, वह आनन्दप्रचुर या आनन्दमय क्यों न होगा ?।। १२-१४।।

['सान्त्रवणिकमेव च गीयते"—इस सूत्र की ब्याख्या में भाष्यकार ने 'मन्त्र' पद से 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तं. उ. २११) इस वाक्य का ग्रहण करके कहा है कि इस मन्त्र के द्वारा प्रतिपादित सिन्वदानन्दरूप ब्रह्म की ही प्रत्यभिज्ञा ''अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" (तं. उ. २११) इस ब्राह्मण वाक्य में हो रही है, अतः आनन्दमय और सिन्वदानन्द ब्रह्म की एकता निश्चित है, क्योंकि मन्त्र और ब्राह्मण की एकार्यपरता होती है—"मन्त्रबाह्मणयोश्चे-कार्यत्वं युक्तम्"। 'मन्त्र' का लक्षण है—'तच्चादकेषु मन्त्राख्या' (जै. सू. २।१।३२) और उससे भिन्न वाक्यों की ब्राह्मण कहा जाता है—"शेषे ब्राह्मणणब्दः" (जै. सू. २।१।३३)। इन लक्षणो के अनुसार "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"—इस वाक्य को 'मन्त्र' कहना दुष्कर है, क्योंकि अनुष्ठानोपयोगी पदार्थों के प्रतिपादक या स्मारक वाक्यों को ही याज्ञिकगण मन्त्र

सन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्याताम् । न चास्रमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर सात्माऽभिधीयते । एतिस्रिक्टेव च 'सेषा भागवी घारणी विद्या' (तै० ३१६) तस्मादानन्दमयः पर प्रवातमा ॥ १५॥

## नेतरोऽनुपपत्तेः॥ १६ ॥

इतश्चानन्दमयः पर प्यातमा । नेतरः । इतर ईश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः । न जीव आनन्दमयशब्देनामिधीयते । कस्मात् ? अनुपपत्तः । आनन्दमयं हि प्रकृत्य श्रुयते—'सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्या । इदं सर्वमस्जत , यदिदं किच' (ते० २।६) इति । तत्र प्राक्शरीराधुत् । तेरिमध्यानं, स्वयमानानां च विकाराणां स्रष्टुरव्यतिरेकः, सर्वविकारसृष्टिश्च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोपपद्यते ॥ १६ ॥

भागती

परत्रह्मौवानम्बमयमित्याह सूत्रकारः ॐ मान्त्रविक्रमेव च गीयते छ । मान्त्रविक्रमेव परं ब्रह्म ब्राह्मणेऽ-प्यानम्बमय इति गीयते इति ॥ १५ ॥

अपि चानन्वमयं प्रकृत्य वारोरागुत्पत्तेः प्राक् स्वड्ट्स्वधवणाय् बहु स्यामिति च सृज्यमानानां सब्दुरानन्वमयावभेवधवणावानन्वमयः पर एवेस्पाह सूत्रम् क्ष नेतरोऽनुपपत्तेः क्ष । नेतरो जीव सानन्वमयः, सस्यानुपपत्तेरिति ॥ १६ ॥

#### भामती-स्याख्या

कहा करते हैं, "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"—यह वाक्य तो ऐसे ब्रह्म का प्रतिपादक है, जो धर्मातुष्ठानादि का उपयोगी नहीं, प्रत्युत विरोधी माना गया है। फलतः "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म''—इस वाक्य को गौणरूप से ही 'मन्त्र' कहना होगा। जब सूत्र-घटक 'मन्त्रवर्ण' पद औपचारिक या गौणार्थंक है, तब अन्नमथादि चार कोशों के प्रतिपादक वाक्य-समूह का 'मन्त्रवर्ण' पद से ग्रहण करना ही उचिततर है और ''अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः"—इस वाक्य को तो ब्राह्मण वाक्य कहा ही गया है। इन दोनों में परस्पर उपायोपेयभाव और एकार्थपरत्व निश्चित है, जैसे ब्राह्मण वाक्य मन्त्रार्थ का निर्णायक या उपाय होता है. वैसे ही 'कोश-वाक्य' भी 'आनन्दमय-वाक्य' की अर्थावगति में उपकारक है, दोनों की प्रतिपाद्य वस्तु में प्रत्यभिज्ञा भी स्पष्ट है—इस आशय को लेकर श्री वाचस्पति मिश्र कहते हैं— ] मन्त्र-वाका उपेय ( निर्णेय ) और ब्राह्मण वाक्य उपाय ( निर्णायक होता है । प्रकृत में दोनों वाक्यों की एकार्थ-प्रतिपत्ति को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आनन्दमय ब्रह्म ही है, क्योंकि 'तस्माद्वा एतस्मादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः' इत्यादि चारों वाक्य-खण्डरूपी मन्त्र में प्रयुक्त 'अन्य' और 'अन्तर' पद परब्रह्म के ही समर्पक हैं, उसी ब्रह्म की 'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः'-इस ब्राह्मण में प्रत्यिभज्ञा हो रही है, अतः 'आनन्दमय' शब्द से परब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा सूत्रकार का कहना है-"मन्त्रवणिकमेव च गीयते" अर्थात् मान्त्रवर्णिक परब्रह्म ही उक्त बाह्मण वाक्य में 'आनन्दमय' पद के द्वारा अभिहित होता है। [ मिश्रजी के मन्त्र भाग में ब्राह्मण की सन्निधि और सन्निधि-प्रयुक्त प्रत्यभिज्ञा का जैसा सामजस्य है, वैसा सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्म का उइबोधकत्व स्पष्ट नहीं, जैसा कि भाष्यकार का मन्त्रवर्ण है 111 १५ ॥

'आनन्दमय' का प्रकरण आरम्भ करके जीव के शरीरादि की उत्पत्ति से पहले ही कामना, ईक्षण और स्रष्टृत्व का प्रसिपादन किया गया है—''सोऽकामयत, बहु स्याम् प्रजायेय, स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वममुजत'' (ते. उ. २।६)। मृष्टि के रचियता का आनन्द-

## भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७॥

इतश्च नानन्दमयः संसारी । यस्मादानन्दमयाधिकारे — 'रसो वै सः । रसंशे-वायं त्राव्याऽनन्दोभवति' (ते २१७) इति जीवानन्दमयौ भेदेन व्यपिद्यति । निह्न लब्धेय लब्धव्यो भवति । कथं तिर्ह 'वात्माऽन्वेष्टव्यः', 'वात्मलाभाष परं विद्यते' इति श्रुतिस्मृती ? यावता न लब्धेय लब्धव्यो भवतीत्युक्तम् । बाढम् , तथाप्यात्मनो-ऽमच्युतात्मभावस्येय सतस्तत्त्वानवयोधनिमित्तो मिथ्येय देहादिष्यनात्मस्वात्मत्यः निश्चयो लौकिको हृष्टः । तेन देहादिभूतस्यात्मनोऽप्यात्माऽनिव्यष्टोऽम्येष्टव्योऽलब्धो लब्धव्योऽश्रुतः श्रोतव्योऽमतो मन्तव्योऽधिष्ठातो विद्यातव्य इत्यादिमेदव्यपदेश उपपद्यते । प्रतिषिध्यत एव तु परमार्थतः सर्वश्चात्परमेश्वरादन्यो द्रष्टा श्रोता वा

#### भामती

भेड्यपदेशास्त्र छ । रतः सारो द्यायमानम्बस्य आत्मा रतं द्योवायं लब्ब्वाऽऽनम्बीभवतीति ।
सोऽयं जीवात्मनो लब्ब्भाव अन्त्रक्षमयस्य च लभ्यता नाभेद उपपद्यते । तत्मादानन्वमयस्य जीवात्मनो
भेदे परज्ञहात्वं सिद्धं भवति । चोवपति ७ कथं तर्हि इति छ । यदि लब्धा न लब्बच्यः, कथं तर्हि परमात्मनो वस्तुतोऽभिम्नेन जीवात्मना परमात्मा लभ्यत इत्यर्थः । परिहरति ७ वाढं तथापि इति छ ।
सत्यं परमार्थतोऽभेरेऽप्यविद्यारोपितं भेवम्पाधित्य लब्ध्व्यस्यभाव उपपद्यते । जीवो द्यविद्यया परज्ञह्यणो
भिन्नो विज्ञतः, न तु जीवाविष । तथा चानन्वमयश्रेज्ञोवो न जीवस्यविद्ययाप स्वतो भेदो विज्ञतः
इति न च लब्ध्वल्यभाव इत्यर्थः । भेवाभेदौ च न जीवपरज्ञह्यणोरित्युक्तमस्तात् । स्यादेतत् — यथा परमेश्वराविध्याभ जीवात्मा इष्टा न भवत्येवं जीवात्मनोऽपि इष्ट्रमं भिन्नः परमेश्वर इति जीवस्था-

भामती-स्थाख्या

मयात्मा से अभेद-प्रतिपादन यह सिद्ध करता है कि "नेतरोऽनुष्पत्तेः"। इतर अर्थात् ब्रह्म से भिन्न जीव को आनन्दमय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीरादि की उत्पत्ति से पहले उसमें अभिष्यान और सृष्टि-कर्तृत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती।। १६।।

आनन्दमय को अभिलक्ष्य करके कहा गया है—'रसो वै सः, रसं होवायं लब्ध्वानन्दी-भव्रति" (तै. उ. २।७) अर्थात् आनन्दमयात्मा वह आनन्दरस है, जिसको प्राप्त करके यह (जीव) आनन्दित हो जाता है। जीवात्मा जब उस आनन्दमय का लब्धा (प्रापक) और आनन्दमय लब्धव्य है, इस प्रकार जीव और आनन्दमय का भेद-प्रतिपादन यह सिद्ध करता है कि आनन्दमय जीव नहीं।

शहा —यदि लब्धा लब्धव्य नहीं होता, तब श्रुति और स्मृति में जीव के लिए अभिन्त-स्वरूप परमात्मा को अन्वेष्टव्य (गवेषणीय) क्यों कहा है ?

समाधान - यद्यपि जीवारमा और परमात्मा का वस्तुतः अभेद है, तथापि अविद्या के द्वारा आपादित भेद को लेकर लब्बृत्व और लब्धव्यत्व की उपपत्ति हो जाती है अर्थात् देहादि-तादारम्यापन्न आरमा प्रापक और सर्वोपाधि-रहित आत्मा लब्धव्य हो जाता है। आशय यह है कि अविद्या के द्वारा जीव को ब्रह्म से ही भिन्न दर्शाया गया है, जीव से जीव को भिन्न नहीं कहा गया है, यदि आनन्दमय को जीव कहा जाता है, तब जीव की अविद्या के द्वारा वह स्वयं अपने से भिन्न क्योंकर सिद्ध होगा? भेद के विना जीव में लब्बृत्व और आनन्दमय में लब्धव्यत्व नहीं बन सकता। जीव और ब्रह्म का भेदाभेद पहले ही खण्डित हो चुका है।

शक्का — जैसे परमात्मा से भिन्न जीवात्मा द्रष्टा नहीं होता, वैसे ही जीवात्मारूप द्रष्टा से परमेश्वर भिन्न नहीं, अतः जीव यदि अनिर्वाच्य है, तब परमेश्वर भी अनिर्वाच्य ही हो

'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' ( वृ० ३।७।२३ ) इत्यादिना । परमेश्वरस्त्विच्याकित्पताच्छा-रोरात्कर्तुमौकुर्विद्यानात्माख्यादन्यः । यथा मायाविनश्चमेखङ्गधरात्स्त्रेणाकाशमधिरो-हतः स एव मायावी परमार्थक्षपो भूमिष्ठोऽन्यः । यथा वा घटाकाशादुपाधिपरिच्छि-श्वादनुपाधिरपरिच्छिश्व आकाशोऽन्यः । ईटरां च विद्यानात्मपरमात्मभेदमाथित्य 'नेतरोऽनुपपत्तः', 'भेदव्यपदेशाख' इत्युक्तम् ॥ १७॥

कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८॥

थानन्दमयाधिकारे च 'सोऽकामयत बहु स्थां प्रजायेय' (तै० २।६) इति काम-यित्रत्वितद्देशास्त्रानुमानिकमपि सांख्यपरिकारिपतमचेतनं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारण-त्वेन वाऽपेक्षितव्यम् । 'ईक्षतेर्नाशब्दम्' (ब० स्० १।१।५) इति निराक्तमपि प्रधानं पूर्व-स्त्रोदाहतां कामयित्रत्वश्रुतिमाश्चित्य प्रसङ्गात्पुनर्निराक्रियते गतिसामान्यप्रपञ्च-नाय ।। १८ ।।

अस्मिनस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९॥

इतक्ष न प्रधाने जीवे वानन्द्मयशब्दः । यस्मादिसम्भानन्द्मये प्रकृत आत्मिन प्रतिबुद्धस्याऽस्य जीवस्य तद्योगं शास्ति । तदात्मना योगस्तद्योगः, तद्भावापत्तिः ।

भामती

निर्वाच्यस्वे परमेश्वरोऽप्यनिर्वाच्यः स्यात् तथा च न वस्तु सिश्चयत बाह क्ष परमेश्वरस्स्विद्याकित्पि-ताद् इति क्ष । रजतं हि समारोषितं न शुक्तितो भिद्यते । निह तद्भेदेनाभेदेन वा शक्यं निर्वक्तुं, शुक्तिस्तु परमार्थसती निर्वधनीयानिर्वधनीयाद्रजताद्भिद्यत एव । अत्रैय सरूपमात्रं दृष्टान्तमाह क्ष यथा मायादिन इति क्ष । एतदपरितोषेणात्पन्तसरूपं दृष्टान्तमाह क्ष यथा वा घटाकाशाद् इति क्ष । शेवमित-रोहितार्थम् ॥ १७-१९ ॥

## भामती-व्याख्या

जायगा । अनिर्वाच्य होने पर परमार्थसत् न्योंकर रह सकेगा ?

समाधान - उक्त शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है- "परमेश्वरस्तु अविद्याकित्पतात् शारीरात् कर्त्भौतुर्विज्ञानात्माख्यादन्यः"। जैसे शुक्ति में समारोपित रजत की सत्ता शक्ति की सत्ता से भिन्न नहीं, किन्तू शक्ति की सत्ता रजत की सत्ता से भिन्न होती है, वैसे ही जीवरूप अध्यस्त पदार्थ अपने अधिष्ठानभूत परमेश्वर से भिन्न नहीं, किन्तु परमेश्वर अपने में अध्यस्त जीव से भिन्न पारमाथिक है। इसके अनुरूप द्रष्टांत प्रस्तुत किया जाता हैं-''यथा माया-विनः चर्मखङ्गधरात् सूत्रेणाकाशमधिरोहतः स एव मायावी परमार्थक्षो भूमिष्ठोऽन्यः" । जैसे एक ही ऐन्द्रजालिक अपने वास्तविक रूप में भूमि पर खड़ा है और काल्पनिकरूप के द्वारा आकाश में लटक रहे एक सूत पर चढ रहा है। वहाँ उसके काल्पनिक रूप से उसका भूमि पर अवस्थित वास्तविक रूप भिन्न होता है, वैसे ही जीव से ब्रह्म भिन्न होता है। अन्य अनुरूप दृष्टान्त दिखाया जाता है - "यथा वा घटाकाशाद उपाधिपरिच्छिन्नाद अनुपाधिरपरि-च्छिन्न आकाशोज्यः"। जैसे घटादि उपाधियों से परिच्छिन्न आकाश की अपेक्षा अनवच्छिन्न आकाश भिन्न होता है वैसे ही जीवरूप अवन्छिन्न चेतन की अपेक्षा ब्रह्मरूप अनवन्छिन्न चेतन भिन्न होता है। शेष भाष्य अत्यन्त सुबोध है। ["कामाच्च नानुमानापेक्षा"-इस सूत्र के द्वारा "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय" (तै. उ. २।६) इस श्रुति में निर्दिष्ट कामियतृत्वा-नुपपत्ति दिखाकर प्रधान तत्त्व की आनन्दमयता का खण्डन किया गया। "अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति"-यह सूत्र कहता है कि मोक्षावस्था में जीव आनन्दमय तत्त्व से तादारम्य स्थापित कर लेता है, अतः तादातम्य के अनुयोगी का अपने प्रतियोगी से भिन्न होना स्वाभा- मुक्तिरित्यर्थः । तद्योगं शास्ति शास्त्रम्—'यदा होवष एतस्मिन्नदृष्ट्येऽनारम्येऽनिक्केऽ-निलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते, अध सोऽभयं गतो भवति । यदा होवेष एतस्मिन्तु-द्रमन्तरं कुरुते, अध तस्य भयं भवति' (त० २।७) इति । एतदुक्तं भवति—यदैत-स्मिन्नानन्दमयेऽल्पमप्यन्तरमतादात्म्यक्षपं पश्यित, तदा संसारभयान्न निवर्तते । यदा त्येतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति, तदा संसारभयान्निवर्ततं इति । तच्च परमात्मपरिग्रद्धे घटते, न प्रधानपरिग्रद्धे जीवपरिग्रद्धे घा । तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम् ।

इदं त्यिह चक्तव्यम्—'स वा पष पुरुषोऽन्नरसमयः'। 'तस्माद्वा पतस्मादभ्रासमयादन्योऽन्तर आत्मा माणमयः' तस्मात् 'अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः' तस्मात् 'अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः' (ते० २।१,२,३,७) इति च विकाराधं
मयट्मचाद्दे सत्यानन्दमय पवाकस्माद्धंजरतीयन्यायेन कथमिष मयटः प्रासुर्याधेत्वं
अह्मविषयत्वं चाश्रीयत इति ? मान्त्रवर्णिकब्रह्माधिकारादिति चेत् ,—न, असमयादीनामिप तर्द्दि ब्रह्मत्वप्रसङ्गः। अत्राह — युक्तमन्नमयादीनामब्रह्मत्वं, तस्मात्तस्मादान्तरस्यानतरस्यान्यस्यात्मय उच्यमानत्वाद् , आनन्दमयात्तु न कश्चिद्न्य आन्तर आत्मो-

**भाम**ती

स्वमतपरिग्रहाथंमेकवेशिमतं बूचयित 🕸 इवं स्विह यक्तव्यम् इति 🕸 । एष तावषुःसर्गो यत् —

जहा पुरुष्ठं प्रतिष्ठेति जहाराज्यास्त्रतीयते । विशुद्धं जहा, विकृतं स्वानन्यमयशब्दतः ॥

भामती-व्याख्या

विक है। आशय यह है कि ''यदा होवंष एतस्मिन् अष्ट्रभ्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिरुयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते'' (तं. उ. २।७) इस श्रुति के द्वारा आनन्दमय पदार्थं के साथ जो जीव की तद्रपापित दिखाकर मुक्ति का स्वरूप दिखाया गया है, वह तभी उपपन्न हो सकता है, जद कि आनन्दमय पदार्थं का ब्रह्मरूप माना जाय ।।। १७-१९।।

एकदेशी के मत का निरास -

कथित एकदेशों के मत में यह प्रश्न उठता है कि "स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः" (त. उ. २११), "तस्माहा एतस्मादन्नरसमायाद अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः" (त. उ. २१२), "तस्माहा एतस्माद अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः" (त. उ. २१३), "तस्माहा एतस्माद अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः" (त. उ. २१४), "तस्माहा एतस्माद विज्ञानमयाद अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः" (त. उ. २१४) यहाँ सब पाँच वाक्यों में 'मयद' का प्रयोग हुआ है, पूर्व के चार यावणों में तो 'मयद' विकारार्थक है किन्तु पत्थम वाक्य में 'मयद' प्राचुर्यार्थक मान लिया गया, पह वयों ? विकारार्थक 'मयद' के प्रवाह में अकस्मात् एक मयद् को प्राचुर्यार्थक वयों सर माना जा सकता है ? यहाँ तो 'अर्थजरतीय' न्याय लागू होता है [ अर्थजरतीयन्याय का स्पष्टीकरण करते हुए सोमेश्वर भट्ट कहते है—"केनचित्पायुपतेन सर्वजरत्या योषितोऽजुपभोग्यत्वात् सर्वतरुपाश्च बृद्धेप्यरुचित्रसङ्गाद् अर्थजरत्यान्यने दूतः प्रेषितः" ( न्या. सु. पृ. १३४ )। आधी बूढ़ी और आधी तरुणी स्त्री का निर्माण या अन्वेषण जैसे असंगत है, वसे ही एक प्रवाह में पठित कुछ मयद् प्रत्ययों को विकारार्थक और कुछ को प्राचुर्यार्थक मानना असंगत है। इस न्याय के लिए 'आधा तीतर और आधा बटेर' की कहावत प्रचलित है ]।

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति ब्रह्मशब्दात् प्रतीयते । विश्रद्धं ब्रह्म विकृतं त्वानन्दमयशब्दतः॥

ज्यते, तेनानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम् , बन्यथा प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गादिति । अत्रो-च्यते, - यद्यप्यन्नमयादिभ्य इवानम्दमयादन्यो अन्तर आत्मेति न अयते, तथापि नानन्द-मयस्य ब्रह्मत्वं, यत भागन्द्भयं प्रकृत्य श्रयते—'तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः 'प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुष्ट्यं प्रतिष्ठा' (तै० २।५ ) इति । तत्र यद् ब्रह्म मन्त्रवर्णे अकृतम्—'सस्यं द्वानमनन्तं ब्रह्म' इति, तिदह 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' रत्युच्यते । तिह्नजिक्कापियपयैवाक्षमयादय आनन्दमयपर्यन्ताः पञ्च कोशाः करुयन्ते । तत्र कुतः प्रकृतहाना अकृतप्रकियाप्रसङ्गः ? नन्धानन्द्रमयस्याधयधन्वेन महा पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्युच्यते, असमयादीनामिय 'इदं पुच्छं प्रतिष्ठां इत्यादि । तत्र कथं त्रह्मणः स्वप्रधानत्थं शक्यं विकातुम् ? प्रकृतत्वादिति त्रमः। नन्दानन्द्मयावयवत्ये-नापि ब्रह्मणि विद्यायमाने न प्रकृतत्वं द्वीयते, अनिम्यमयस्य ब्रह्मत्वादिति । अत्रोच्यते,-तथा सति तदेव ब्रह्मानन्दमय भारमा अवयवी, तदेव च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठावयव इत्य-सामक्षस्यं स्यात्। अन्यतरपरिब्रहे तु युक्तं 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यत्रैव ब्रह्मनिद्रश भाष्ठितुं, ब्रह्मशब्दसंयोगात् ; नानन्दमयवाक्ये ब्रह्मशब्दसंयोगाभावादिति । अपिच 'बहा पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्युक्त्वेद्मुच्यते, 'तद्येष इलोको भवति। असन्नेव स भवति । असद् ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेह्नेद् । सन्तमेनं ततो विदुरिति' (ते॰ २१६)। अर्सिमध्य इलोके अनुकृष्यानन्वमयं, ब्रह्मण एव भावाभाववेदनयोर्गुणदोषा-भिधानाद् गम्यते 'ब्रह्म पुरुक्तं प्रतिष्ठा' इत्यत्र ब्रह्मण यद्य स्वप्रधानत्विमिति । न चानन्द-मयस्यात्मनो भावाभावशङ्का युक्ता; प्रियमोदादिविशेषस्यानन्दमयस्य सर्वंतोकप्रसिद्ध-त्वात्। कथं पुनः स्वप्रधानं सद्बहा, बानन्दमयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते — बहा पुच्छं प्रतिष्ठा' इति ? नैष दोषः, पुच्छवत्पुच्छं, प्रतिष्ठा परायणमेकनीडं लोकिकस्यानन्द-जातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतद्नेन विवस्थते, नावयवत्वम् ; 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि मृतानि मात्रामुपजोवन्ति' ( बृह० ४।३।३२ ) इति श्रुत्यन्तरात् । अपि च बानन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविशेषं ब्रह्माम्युपगन्तव्यम् , निर्विशेयं तु ब्रह्म वाक्यशेषे अयते; वाङ्मनसयोरगोषरत्वाभिधानात्-'यतो वाचो निवर्तन्ते अशाप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्नो विभेति कुतम्रनेति ( तै० २।९ )। अपि ध आनन्दः मञ्जर इत्युक्तेऽपि दुःकास्तित्वमपि गम्यते; प्राञ्चर्यस्य लोके प्रतियोग्यरूपत्वापेक्षत्वात् । तथा च सति 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छ्णोति नान्यद्विजानाति स भूमा' (७।२४।१) इति भूम्नि ब्रह्मणि तद्वयतिरिक्ताभावश्रुति रूपरुष्येत । प्रतिशरीरं च प्रियादिभेदादा-नन्दभयस्यापि भिन्नत्वम् , ब्रह्म तु न प्रतिशरीरं भिद्यते; 'सत्यं द्वानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्ति २।१) इत्यानन्त्यश्रुतेः, 'एको देवः सर्वभूतेषु गृढ्ः सर्वन्यापी सर्वभूतान्त-रातमा' ( श्वे॰ ६।११ ) इति च श्रुत्यन्तरात् । न चानन्दमयस्याभ्यासः श्रूयते, प्राति-

भामती

तत्र कि पुष्कपदसमिन्ध्याहारावसमयादिषु चात्यावयवपरत्वेन प्रयोगाविहाप्यनयवपरत्कात् पुष्क-पदस्य तत्समानाधिकरणं बह्मपदमपि स्वार्यत्वागेन कथिक्षदययवपरं व्याख्यायतान् ? आनन्दमयपर्व

**भामती**—व्याख्या

<sup>[ &#</sup>x27;ब्रह्म' शब्द और 'आनन्दमय' शब्द पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि 'ब्रह्म' शब्द से अविकृत विशुद्ध चिदात्मा की एवं 'आनन्दमय' शब्द से आनन्द के विकारभूत पदार्थ की प्रतीति होती है, अतः उक्त दोनों शब्दों का सामानाधिकरण्य क्योंकर सम्भव होगा ? ] यहां यह सन्देह होता है कि 'पुच्छ' पद का 'ब्रह्म' पद के साथ समभिन्याहार एवं अन्नमयादि का

पिदेकार्थमात्रमेव हि सर्वत्राभ्यस्यते—'रसो वै सः, रसं होवायं स्रव्याऽउनन्दीभवति, को होवान्यात्कः प्राण्यात् , यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्'। 'सैपाऽउनन्दस्य मोमांसा भवति'। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चनेति' (तै० २।७,८,९) 'आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात्' (तै० ६।६) इति च। यदि च आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयत्यं निश्चितं भवेत् , तत उत्तरेष्वानन्दमात्रप्रयोगेष्वप्यानन्दमयाभ्यासः करुषेतः।
न त्यानन्दमयस्य ब्रह्मत्वमस्ति, वियशिरस्त्वादिभिहेतुभिरित्यवोचाम। तस्माष्ट्रकृत्यन्तरे 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (वृ० ३।९।२८) इत्यानन्दप्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोगदर्शनात् । 'यदेष आकाश आनन्दो न स्याद्' इत्यादिर्वह्मविषयः प्रयोगो न त्यानन्दमयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम् । यस्त्वयं मयडन्तस्यैवानन्दशब्दस्याभ्यासः—'पतमानन्दमयमात्मानमुपसंकामित' (तै० २।८ इति, न तस्य ब्रह्मविषयत्वमस्ति, विकारात्मनामेवान्नमयादीनामनात्मनामुपसंकमितव्यानां प्रवादे पतितत्वात् । नन्दानन्दमयस्योप-

#### भामती

षाप्रमयादिविकारवाचिप्रायपिटतं विकारवाचि वा, कथि छित् प्रचुरामस्व वा ब्रह्मण्यप्रसिद्धं कथा-चिद् वृत्त्वा ब्रह्मणि व्याव्यायसाम् ? आनन्दपदाभ्यासेन च उयोति प्रदेनेव व्यात्तरोम आनन्दमयो लच्चताम्, उतानम्बमयपवं विकारार्थमस्तु, ब्रह्मपदं च ब्रह्मण्येव स्वार्थेऽस्तु, आनन्दपदाभ्यासम्भ स्थार्थे, पुच्छपद-मात्रमवयवप्रायलिक्तितमधिकरणपरत्या व्याकियसामिति कृतवृद्धय एव विदाङ्क्वंग्तु । तत्र

> प्रायपाठपरिस्यायो मुक्यत्रितयलक्कृतम् । पूर्वस्मिन्नुत्तरे पक्षे प्रायपाठस्य बाधनम् ॥

पुण्छपदं हि वालघो मुख्यं सदानन्त्रमयावयवे गौणमेवेति मुख्यशस्त्राधंलङ्कानम् अवयवपरतायाम-विकरणवरतायां च तुल्यम् । अवयवप्रायलेखबाधश्च विकारप्रायलेखबाधेन तुल्यः । ब्रह्मपदमानम्बनयपदम्

## भामती-व्याख्या

प्राय-पाठ देख कर क्या यह मान लिया जाय कि अवयवार्थक पुच्छं पद-समिध्याहत 'ब्रह्म' पद अपने विशुद्धचिदात्मरूप वाच्यार्थ का छाड़ कर अवयवरूप अर्थ को कहता है? या 'आनन्दमय' पद विकारार्थंक पदों के प्रवाह में पठित होने के कारण विकार-वाची है? या किसी प्रकार प्रचुर आनन्द का वाचक है? या ब्रह्म में अप्रसिद्ध होने पर भी किसी वृत्ति के द्वारा ब्रह्मपरक है? या जैसे अभ्यस्त 'ज्योति पद की ज्योतिष्टोम में लक्षणा होती है, वेसे ही अभ्यस्त 'आनन्द' पद की आनन्दमय में लक्षणा की जाय? अववा 'आनन्दमय' पद विकारार्थंक ही रहे, ब्रह्म' पद भी अपने स्वार्थभूत ब्रह्म का ही वाचक रहे, 'आनन्द' पद का अभ्यास भी अपने स्वार्थमात्र का समर्पक रहे, केवल 'पुच्छ' पद अवयवार्थंक पदों के प्रवाह में प्रविष्ट होने के कारण अधिकरणार्थंक मान लिया जाय? इन प्रक्तों पर विवेचकों को अपना विचार प्रस्तुत करना चाहिए। उन पक्षों में

प्रायपाठपरित्यागो मुरूपत्रितयरुङ्गनम् । पूर्वस्मिन्नुत्तरे पक्षे प्रायपाठस्य वाधनम् ॥

['मयट्' प्रत्यय विकारार्थ में, 'ब्रद्म' शब्द ब्रह्मक्ष्प अर्थ में और अभ्यस्यमान 'आनन्द' शब्द प्रकृत्यर्थ में स्वभावतः मुख्य है, इन तीनों स्वभावों का पूर्व पक्ष में उल्लङ्क् न और 'आनन्दमय' पद का विकारार्थक पदों के प्राय में पाठ उपेक्षित हो जाता है। उत्तर पक्ष में केवल 'पुच्छ' पद का अवयव-प्राय-पाठ बाधित होता है, मुख्यार्थक तीनों पदों पर किसी प्रकार का आघात नहीं आता ] अर्थात् 'पुच्छ' पद पशु की बालिध (लाङ्गूल) में मुख्य होकर आनन्दमय के अवयवार्थ में गौण ही माना जाता है। मुख्य शब्दार्थ का उल्लङ्कन अवयवपरता और

भामती

जानन्वपर्वमिति त्रितयसङ्घनं स्विधिकं, तस्मान्मुध्यत्रितयसङ्घनावसाधीयान् पूर्वः पक्षः । मुख्यत्रयानुः पृष्येन तूसर एव पक्षो युक्तः । अपि चानन्वमयपवस्य ब्रह्मार्थस्य ब्रह्म पृष्ठकिति न समक्षसम् । निष्ठ् तदेवावयव्यवस्थिति युक्तम् । आधारपरस्ये च पुष्ठकाव्यस्य प्रतिष्ठेस्येतद्वन्युवस्त्रतरं भवति । आनन्व-मयस्य चान्तरस्वमसम्याविकोक्षाये । ब्रह्मणस्त्रान्तरस्वमः नन्दस्यादयं व् गव्यत् इति त्र अस्योक्तम् । एवं चान्नस्याविववानन्वस्ययः त्रियाद्यवयवयोगो युक्तः । वाङ्गनसागोवरं तु परब्रह्मण्यूपाधिमन्तरभाव्य विवाद्यवयवयोगः प्राचुर्यं च क्लेकोन व्याख्यायेयातान् । तथा च मान्त्रवणिकस्य ब्रह्मण एव ब्रह्म पुष्ठकं प्रतिष्ठेति स्वप्रधानस्याभिधानात् तस्यैवाधिकारो नानन्वमयस्येति । सोऽकामयतस्याद्या अपि भृतयो ब्रह्म-विवाद्या नानन्वमयविवादा इत्ययंसंक्षेपः । सुगनमन्यत् ॥

## भामती-व्याख्या

अधिकरणार्थपरता—इन दोनों पक्षों में समात है। अवस्थायेक गदों के प्राय-पाठ का बाध विकारार्थक पदों के प्राय-पाठ वाध के तुल्य है, किन्तु 'ब्रह्म पद, 'आनन्दमय' पद और 'आनन्द' पद—तीनों की मुख्यार्थता का बाध अधिक होता है, अनः मुख्य तितय का उल्लाङ्घन होने के कारण पूर्व पक्ष अमुक्त और मुख्य-त्रितय का पोषक होने के कारण उत्तर पक्ष श्रेष्ठ है।

दूसरी बात यह भी कि 'आनन्दमय' पद को ब्रह्मार्थक मानने पर "ब्रह्म पुन्छम्'— हस वाक्य का सामञ्जस्य नहीं वंठता, क्योंकि वहीं ब्रह्म अवयती भी और अपना अवयव भी हो—ऐसा सम्भव नहीं। 'पुन्छ' शब्द को आत्रारपरक मानने पर 'प्रतिष्ठा' पद भी उपपन्नतर हो जाता है। आनन्दमय में अभ्यन्तरता का प्रतिपादन अक्षमधार काशों की अपेक्षा किया जा सकता है। ब्रह्म में सर्वान्तरता तो अर्थान् सिद्ध हा जाते। है, अतः श्रुति ने उसका अभिधान नहीं किया। इस प्रकार अक्षनयादि के समान आनन्दम्य क त्रियादि अवयवों का योग और प्राचुर्य का समन्वय हो सकता है, किन्तु वह सुकर नहीं, अपिनु बलेश-साध्य है। फलतः "सत्यं जानमनन्तं ब्रह्म"—इस मन्त्रवर्ण में प्रस्तादित ब्रह्म का ही 'ब्रह्म पुन्छं प्रतिष्ठा"—यहाँ पर मुख्यतः अभिधान किया गया है, बही अधिकृत है, आनन्दमय नहीं। 'सोऽकामयत' (तै. उ. २।६) इत्यादि श्रुतियाँ भी ब्रह्म को ही विषय करते। हे, आनन्दमय को नहीं। शेप भाष्य सुगम है। [ यह जो शब्द्धा होती है कि 'ब्रह्म' पद नपुंसक लिङ्क है, उसका "सोऽकामयत''—यहाँ पुँल्लिङ्करूप से निर्देश वधीकर हाना?' उस शब्द्धा का समाधान यह है कि "तस्माद्या एतस्मादारमनः आकाशः सम्भूतः'—इत्यादि वावयों में उसी ब्रह्म का बानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम् ]

वानन्यमथेऽपि विकारार्थं पव मयड विश्वेयो न प्राचुर्यार्थः, सुत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि— 'बहा पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यत्र किमानन्द्मयाचयवत्वेन बहा विचक्यत उत स्वप्रधानत्वे-नेति ? पुच्छशब्दादवयवत्वेनेति प्राप्त उच्यते—'आनन्दमयोऽभ्यासात्'। आनन्दमय बारमेत्यत्र 'ब्रह्म पुञ्छं प्रतिष्ठा' इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपिदश्यते, अभ्यासात्। 'असन्नेव स भवति' इत्यस्मिन्निगमनश्लोके ब्रह्मण एव केवलस्याभ्यस्यमानत्वात्। 'विकारशम्दान्नेति खेन्न प्राचुर्यात्'। विकारशब्देनावयवशब्दोऽभिष्रेतः। पुच्छमित्य-वयवदान्तान्त स्वप्रधानत्यं ब्रह्मण इति यदुक्तं, तस्य परिहारो वक्तन्यः। अत्रोच्यते — नायं दोषः, प्राचुर्यादप्यवयवशब्दोपपत्तेः। प्राचुर्यं प्रायापत्तिः, अवयवप्राये वचन-मित्यर्थः। अन्नमयादीनां हि शिरमादिषु पुच्छान्तेष्वययवेषुकेष्वानन्दमयस्यापि शिरभादीन्यवयवान्तराण्युक्त्वाऽवयवप्रायापत्त्या 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्याह, नावयव-विवसया । यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम् । 'तद्वेतुष्यपदे-

## भागती-स्याख्या

'आत्मा' पद के द्वारा उल्लेख किया गया है, जो कि पुँल्लिङ्ग है। यह भृगु-द्वारा प्राप्त और वरुणोपदिष्ट विद्या में कहा गया है- "आनन्दं ब्रह्मोति व्यजानात्" (तं. उ. २।६)। वहाँ 'मयट्' का निर्देश नहीं, अतः आनन्द में ब्रह्मरूपता वहीं सम्भव है। ब्रह्म में उपाधि का योग जब तक न हो, तब तक व्रियशियस्त्वादि का सम्बन्ध स्थापित नही हो सकता। यहाँ सोपाधिक या सविशेष ब्रह्म विवक्षित नहीं कि प्रियशिरस्त्वादि का योग मान लिया जाता, क्योंकि 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (ते. उ. २।४।१) इत्यादि वाक्यों के द्वारा निविशेष ब्रह्म का प्रकरण अवधारित है। फलतः अन्नमयादि वाक्यों में जैसे 'मयट्' विकारार्थक है, वंसे ही 'आनन्दमय' शब्द में भी विकारपरक मयट् मानना ही न्याय-संगत है, प्राचुर्यार्थक नहीं । श्रुति का ऐसा तात्पर्य मानने पर इस अधिकरण के सूत्रों का जो विरोध होता है, उसकी निवृत्ति के लिए गौणी वृत्ति या लक्षणादि के द्वारा सूत्रों की अन्यथा व्याख्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मावगीत में श्रुति-वाक्य प्रधान कारण है और सूत्र-वाक्य अप्रधान या गीण साधन, अत एव महांच जैमिनि ने मुख्य शब्दों की लक्षणादि न मान कर गीणीभूत पदों की ही रूक्षणा को न्यायीचित ठहराया है-- 'गुणे तु अन्यायकल्पना' (जै. सू. ९।३।१४)। वातिककार भी कहते हैं -

वैदिकं जैमिनायं च यत्र वाक्यं विरुध्यते । अध्याहारादिभिः सूत्रं वैदिकं तु ययाश्रुतम् ॥ ( श्लो. वा. पृ. १५ )

लक्षणादि के द्वारा सूत्रों का तात्पर्य ऐसा पर्यवसित होता है-'आनन्दमय' शब्द की 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा''—इस वाका के घटकीभूत 'ब्रह्म' पद में लक्षणा की जाती है। आशय यह है कि 'आनन्दमय' इत्यादि यावयों में जो "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा"—यहाँ प्रयुक्त 'ब्रह्म' पद मुख्यार्थक है, अतः वहाँ श्रुति को 'ब्रह्म अधिकरणम्'-ऐसा कहना चाहिए था, किन्तु वैसा न कह कर जो 'ब्रह्म पुच्छम्'-ऐसा कहा गया है, उसका कारण यह है कि पूर्व-वाक्यों में अवयवार्थक पदो का प्रयोग सिन्निह्त था, अतः सिन्निधान के अनुरोध से अवयवा-थंक 'पुच्छ' पद का प्रयाग कर दिया गया, किन्तु इसकी भी अधिकरण में लक्षणा की जा रकती है, [ अतः "आनन्दमयाऽभ्यासात्" इस सूत्र का अर्थ यह पर्यवसित होता है कि आनन्दमयपदोपलक्षित ''ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा''—इस वाक्य का घटकीभूत 'ब्रह्म' पद अपने ब्रह्मत्मक मुख्यार्थ का ही वोधक है, क्योंकि 'असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति चेद वेद''

शाच्य'। सर्वस्य हि विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म ध्यपदिश्यते— 'इदं ,सर्वमस्रजत । यदिदं किञ्च' (तै॰ २।६ ) इति । न च कारणं सत् ब्रह्म स्वविकाः रस्यानन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्याऽवयव उपपद्यते । अपराण्यपि सूत्राणि यथासंभवं पुच्छवाक्यनिर्दिष्टस्येव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ १९ ॥

#### भामती

# सूत्राणि स्वेवं ज्यास्येयानि इति # । वेदसूत्रयोविरोधे गुणे स्वन्यायकस्यनेति सूत्राण्यन्यस्य नेतस्यानि । आनम्बस्ययस्येन सद्वास्यस्यवस्युप्रस्थाति हित्येसस्यतं ब्रह्मपदम्यपरुष्यते । एतनुक्तं अवति—आनन्यस्य इत्यादिवास्ये यद् ब्रह्म पुष्छं प्रतिष्ठेति ब्रह्मपदं, सत् स्वप्रधानमेवेति । यसु ब्रह्माधिकरणमिति वक्तस्य ब्रह्म पुष्टिमत्याह् भृतिः, तत्कस्य हेतोः ? पूर्वमवयवप्रधानप्रयोगात् तस्प्रयोगस्येव बृद्धौ सिक्तधानात्, तेनायि वाधिकरणस्थापेपस्ति ॥ 'मान्यविषकमेव व गीयते # ॥११॥। यस्तस्यं ज्ञानिमस्यादिना मन्त्रवर्णेन ब्रह्मोक्तं तदेतदुपायभूतेन ब्राह्मणेन स्वप्राधान्येन गीयते — ब्रह्म पुष्छं प्रतिष्ठेति । अवयववयानस्य स्वस्य मन्त्रे प्राधान्यं बाह्मणे स्वप्राधान्यमिति, उपयोगययोगस्वज्ञाह्मप्रयोगित्रतिपत्तिः स्यादिति ।

के नेतरोऽनुपपत्तेः क्षा अत्र इतक्षानन्दमय इति भाष्यस्य स्थाने इतम्र बह्य पुण्छं प्रतिष्ठेति पठितच्यम् । क्षं भेवव्यपदेशास्त्र क्षा । अत्रापीतम्बानन्दमय इत्यस्य चानन्वमयाधिकार इत्यस्य च भाष्यस्य स्थाने बह्य पुण्छं प्रतिष्ठेति च ब्रह्मपुण्छाधिकार इति च पठितव्यम् । क्ष कामाच्य नानुमानापेका क्षा । क्षास्मन्नस्य च तच्चोगं शास्ति क्षा । इत्यनयोरिप सूत्रयोर्भाष्ये आनन्वमयस्थाने बह्य पुण्छं प्रतिष्ठेति पाठो इष्टच्यः । क्षार्वेत्यदेशाच्य क्षा । विकारस्यानन्वमयस्य बह्य पुण्छमवयवश्चेत् कथं सर्वस्थास्य

## भामती-व्याख्या

(तै॰ उ॰ २।६।१) इत्यादि वाक्यों में केवल ब्रह्म ही अभ्यस्यमान है ।। १२ ॥ ''विकार-शब्दान्नेति चेन्न, प्राचुर्यात्"-इस सूत्र में 'विकार' शब्द से अवयव अभिप्रेत है। 'अवयवा-र्थंक पुच्छ पद के योग में "ब्रह्म" पद मुख्यार्थंक क्योंकर हो सकेगा ? इस शङ्का का परिहार इस सूत्र से किया गया है - "नायं दोष, प्राचुर्यात्"। प्राचुर्य का अर्थ है - प्रायपाठ। अवयवार्थंक अन्तमयादि पदों के प्रवाह में पतित होने के कारण अवयवार्थंक 'पुच्छ' पद के हारा ब्रह्म का भी निर्देश कर दिया गया है, 'पुच्छ' पद से आधारार्थ की विवक्षा है, मुख्य बहा जगत् का आधार ( अधिष्ठान ) है ही, अतः 'ब्रह्म' पद की मुख्यार्थंता में किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं ॥ १३ ॥ "तद्धेतुव्यपदेशाच्च" — इस सूत्र के द्वारा आनन्दमय-सहित समस्त विकार वर्ग की कारणता ब्रह्म में ही श्रुत है—"इदं सर्वमसृजत, यदिदं किच" (तै. उ. २।६)। कारणीभूत ब्रह्म अपने विकारभूत आनन्दमय का मुख्यरूप से अवयव नहीं हो सकता। बन्य सूत्र भी 'ब्रह्म पुन्छं प्रतिष्ठा''—इस वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्म के ही उपपादक हैं।। १४।।]। जो सत्यं ज्ञानमनन्तम्'—इस मन्त्रवर्णं में ब्रह्म निर्दिष्ट है, वही ब्रह्म इस ब्राह्मण वाक्य में उपात्त है—''ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा''। यदि मन्त्रगत 'ब्रह्म' पद मुख्यार्थक और ब्राह्मणवाक्यगत 'ब्रह्म' पद अवयवपरक माना जाता है, तब मन्त्र और बाह्मण का उपाय-उपेयभाव सुरक्षित नहीं रहता, अतः ब्राह्मणगत 'ब्रह्म' पद को भी मुख्यार्थक मानना आवश्यक है।। १४।। "नेतरोऽनुपपत्तेः"—इसमें "इत्रश्चानन्दमय"—इस भाष्य के स्थान पर "इतश्च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा"-ऐसा पढ़ना चाहिए।। १६॥ "भेदव्यपदेशाच्च"-इस सूत्र के स्थान पर "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" और "बानन्दमयाधिकारे" इसके स्थान पर "ब्रह्मपुच्छाधिकारे"—ऐसा पढ़ना चाहिए ॥ १७॥ "कामाच्च नानुमानापेक्षा" और "अस्मिन्नस्य च योगं शास्ति"- इन दोनों सूत्रों के भाष्य में ही 'आनन्दमय' के स्थान पर

# ( ७ अन्तरधिकरणम् । २०-२१ ) अन्तरनद्वर्मोपदेशात् ॥ २०॥

इद्याम्नायते—'अथ य प्यो उन्तरादित्ये हिरण्ययः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्म-श्रृहिरण्यकेश आ प्रणकात्सर्व पच सुवर्णः' 'तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेश्वमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाष्प्रभ्य उदित उदिति ह वै सर्वेभ्यः पाष्प्रभ्यो य प्यं वेद' 'इत्यधिद्वतम्' ( छा० १।६।६,७,८)। अथाष्यात्ममपि 'अथ य एषो उन्तर-क्षिणि पुरुषो दृश्यते' (छा० १।७।१,५) इत्यादि। तत्र संशयः—िक विद्याकर्मातिशय-वशात्प्रातोत्कर्षः कश्चित्संसारी सूर्यमण्डले चश्चिष चोपास्यत्येन अपूर्वे, किंवा नित्य-

#### मामती

विकारजातस्य सानन्दमयस्य . ब्रह्म पुच्छं कारजमुख्येत 'इदं सर्वमसुजत, यदिदं किन्न' इति अस्या ? नह्यानन्दमयविकारावयवो ब्रह्मविकारः सन् सर्वस्य कारजम्पपण्यते । तस्मावानन्दमयविकारावयवो ब्रह्मित तदवयवयोग्यानन्दमयो विकार इह नोपास्यत्वेन विवक्षितः, किन्तु स्वप्रकानिष्ठ ब्रह्म पुच्छं क्षेयत्वेनेति सिद्धम् ।

पूर्विस्मिश्रधिकरणेऽपास्तसमस्तिविद्येषस्यस्तिपस्यथंमुपायतामात्रेण पश्च कोशा उपाययः स्थिताः, न तु विवक्षिताः । बह्यैय तु प्रचानं बह्य पुष्छं प्रतिष्ठेति सेयखेनोपक्षिप्तमिति निर्णीतम् । सम्प्रति तु ब्रह्म विवक्षितोपाधिभेदमुपास्यस्वेनोपक्षिप्यते, न तु विद्याकर्मातिद्ययसम्बोस्कर्वो जीवात्माविस्यपववेदनीय इति

## भामती-व्यास्या

'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा'—ऐसा पढ़ना चाहिए।। १८-१९।। 'तद्धतुव्यपदेशाच्च''। आनम्दमग्रहण विकार का यदि ब्रह्म पुच्छह्रप अवयव है, तब आनन्दमय-सहित समस्त विकारवर्ग े हेतुता का जो श्रृतियों में प्रतिपादन है—''इदं सर्वमशृजत, यदिदं किश्व''। वह कसे उपपन्न होगा? क्योंकि आनन्दमयह्रप विकार का अवयवभूत ब्रह्म समस्त जगत् का कारण नहीं हो सकता, अतः आनन्दमयात्मक विकार का अवयवह्रप ब्रह्म यहाँ उपास्यत्वेन निर्दिष्ट है—ऐसा कहना संगत नहीं, किन्तु 'ब्रह्म पुच्छम्'—यहाँ मुख्यार्थक 'ब्रह्म' पद न्नेयभूत मुख्य ब्रह्म का बोधक है।। १९।।

संगति—विगत अधिकरण में समस्त उपाधियों से रहित निविशेष ब्रह्म की प्रतिपत्ति (ज्ञान) प्राप्त करने के लिए उपायभूत अन्नमयादि पाँच कोशों का उपस्थापक वाक्य-समूह प्रस्तुत किया गया, वहाँ कोशरूप उपाधियाँ विवक्षित नहीं, मान्त्रवर्णिक निविशेष ब्रह्म ही "ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा" — इस वाक्य के द्वारा निर्णीत हुआ, किन्तु इस अधिकरण में विवक्षित उपाधियों से युक्त ब्रह्म उपास्यत्वेन प्रस्तुत किया जाता है। आदित्य पद के द्वारा वह जीव प्रतिपादनीय नहीं माना गया, जिसने अपनी विद्या और धर्म के द्वारा परमोत्कर्ष का लाभ कर लिया हो। [ उपासना का यह प्रस्तुतीकरण अपने तक ही सीमित नहीं, अपितु इसका उद्देश्य ब्रह्म जान के पावन शिखर पर पहुँचना ही है, कल्पतर की अमलोक्ति तथ्यपूर्ण है—

निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्त्तुमनीश्वराः। ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः॥१॥ वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्। तदेवाविभवेत् साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्॥२॥]।

संशाय-"य एषोऽन्तरादित्ये पुरुषो दृश्यते" (छां. श६।६ ) इत्यादि वान्यों में न्या

सिद्धः परमेश्वर इति ? कि ताचत्प्राप्तम् ? संसारीति । कुतः ? कपवस्वश्रवणात् । श्रादित्यपुरुषे ताचत् 'हिरण्यक्षमश्रुः' इत्यादि कपमुदाहृतम् । अक्षिपुरुषेऽपि तदेवाति देशेन प्राप्यते—'तस्यतस्य तदेव कपं यदमुष्य कपम्' इति । न च परमेश्वरस्य कप् स्तवं युक्तम् , 'अश्रव्यमस्पर्शमकपमव्ययम्' (का० १।३।१५) इति श्रुतेः, आधारश्रवः पाच—'य पषोऽन्तरादित्ये', 'य पषोऽन्तरिक्षणि' इति । न द्यनाधारस्य स्वमहिमप्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याधार उपिदृश्यते । 'स मगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिमिन' (छा० ७।२४।१) इति । 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति च श्रुतो भवतः । पेश्वर्यमर्यादाश्रुतेश्च । 'स पष ये चामुष्पात्पराञ्चो सोकास्तेषां चेष्ट देवकामानां च' (छा० १।६।८) इत्यादित्यपुरुष्येश्वर्यमर्यादा । 'स पष ये चेतस्प्राद्वाञ्चो सोकास्तेषां चेष्ट पेयकामानां च' (छा० १।७६) इत्यिक्षपुरुषस्य । न च परमेश्वर

भामती

निर्जीयते । तत्र-

मर्व्यादाषाररूपानि संसारिणि परे न तु । तस्माद्रपास्यः संसारी कर्मानधिकृतो रविः ।

हिरण्यदमश्चरित्यादिरूपभवणात्, य एषोऽन्तरावित्ये य एषोऽन्तरिक्षणोति वाघारभेदभवणात् ये वामुक्तात्पराक्षो लोकास्तेवां वेष्टे वेवकामानां वेश्येदवय्यंसम्यादाश्चतेदव, संसार्येव काम्यंकारणसङ्घतात्मको स्पादिसम्यद्भ दहोपास्यः, न तु परमात्मा 'अञ्चवमस्यशंम्' इत्यादिश्चतिभिः 'अपास्तसमस्तरूपश्च स्थे महिम्नि'इत्यादिश्चतिभिरपाकृताबारश्च 'एष सर्वेदवरः' इत्यादिश्चतिभिरिष्यातिनर्मय्यविदेवस्यं व कास्य उपास्यक्षेतेह प्रतिपत्तम् । सर्वपाप्मविरहश्चादित्यपुरुषे सम्भवति, द्वाल्यस्य मनुष्याधिकारतया वेवतायाः पृथ्यपापयोरनिधकारात् । रूपादिमस्वान्यधानुपपस्या च कार्यंकरणात्मके जीवे उपास्यत्वेन विवक्षिते

भामती-ज्याख्या

जीव उपास्यत्वेन श्रुत है ? अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर ?

पूर्वपक्ष —यहाँ आदित्यपुरुष की उपासना प्रस्तुत की जाती है —

मर्यादाधारहणाणि संसारिणि परे न तु।

तस्मादुपास्यः संसारी कर्मानिधकृतो रविः॥

श्रुति-प्रतिपादित मर्यादा, आधार और रूपात्मक उपाधियाँ जीव में ही सम्भावित हैं, परमेश्वर में नहीं अतः जीवविशेष ही उपास्यत्वेन उपस्थित किया जाता है—'हिरण्यश्म-श्रुहिरण्यकेशः' इत्यादि स्वणिम मूँछ, दाही और केशवाला भव्यरूप वणित है। "य एषोऽ-क्तरिक्षण" इत्यादि आधार-विशेष कहा गया है। "ये चामुष्मात् पराश्वो लोकास्तेषां खेष्टे देवकामानां च" (छां. १।६।८)—इस प्रकार ऐश्वर्य की मर्यादा अवधारित है कि आदित्यलोक के ऊर्ध्वस्थ लोकों का ही शासन करता है। कथित रूप, आधार और अधिकार का समन्वय किसी संसारी जीव में हो सकता है, अतः कार्य (शरीर) और करण (इन्द्रियादि) से युक्त जीव ही यहाँ उपास्यत्वेन निर्दिष्ट है, परमेश्वर नहीं, क्योंकि वह "अशब्दमस्पर्शन्"—इत्यादि श्रुतियों के द्वारा समस्त उपाधियों से रहित और अपनी ही महिमा में अवस्थित कहा गया है—''स भगवः कस्मिन् प्रतिष्टित इति स्वे महिम्न" (छां. ७।२४।१)। उसका कोई अन्य आधार नहीं और न उसके ऐश्वर्य की कोई सीमा—''एष सर्वेश्वरः'' (बृह. उ. ४।४।२२)। आदित्य-पुरुष में समस्त पापों का अभाव भी है, क्योंकि पुण्य-पापात्मक कर्मों के अनुष्ठान में त्रैविणिक पुरुष को छोड़ कर अन्य किसी देवतादि का अधिकार नहीं माना जाता, अतः वह पाप-युक्त क्यों होगा ? देवताओं-द्वारा कर्म-सम्पादन का कहीं-कहीं

रस्य मर्यादावदेश्वर्यं युक्तम्, 'यष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्धि-धरण एवां लोकानामसंभेदाय' ( बु॰ ४।४।२२ ) इत्यविशेषश्रुतेः। तस्मानास्यादित्यः योरम्तः परमेश्वर इत्येवं प्राप्ते व्रूमः - 'अन्तस्तद्धमोपदेशाद्' इति, 'य एषो अन्तरा-दित्ये', 'य एषो अन्तरिक्षणि' इति च श्र्यमाणः पुरुषः परमेश्वर एव, न संसारी। कुतः ? तद्धमीपदेशात् । तस्य हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिष्ठाः । तद्यथा - तस्यो-विति नाम' इति आवियत्वा तस्यादित्यपुरुषस्य नाम 'स एव सर्वेभ्यः पाप्मभ्य

वसावत् ऋगाद्यात्मकतवास्य सर्वात्मकत्वं भूवते तत्कपश्चिवावित्यपुरुवस्यैव स्तुतिरित्वावित्यपुरुव एकोपास्यो न परमारमेत्येचं प्राप्तम् । अनाचारत्वे च नित्यत्वं सर्वगतत्वं च हेतुः । अनित्यं हि कार्यं कारणाचारमिति नानाभारम् । निस्यमप्यसर्वगतं यसस्मावधरभावेनावस्थितं तदेव तस्योशारस्याधार इति नानावारं तस्मा-बुभयमुक्तम् । एवं प्राप्तेऽभिषीयते — 'अन्तस्तद्वर्मोपदेशात्' ।

सार्वात्स्यसर्वेषुरितविरहाम्यामिहोस्पते । ब्रह्मेबाध्यभिचारिम्यां सर्वहेर्तुविकारवत् ॥

नामनिवक्तेन हि सर्वपाप्मापावानतयास्योदय उच्यते । न वादिःयस्य देवतायाः कर्मानिवकारेऽपि

भामती-स्पाख्या

जो प्रतिपादन उपलब्ध होता है, वह अर्थवादमात्र है। जब कि श्रुति-प्रतिपादित रूप और आधारादि की अन्यथानुपपत्तिरूप अर्थापति के द्वारा जीव उपास्यत्वेन निर्णीत हो गया, तब उस उपास्य तत्त्व के लिए जो "सैव ऋक, तत्, साम, तदुक्यम्" ( छां. १।७।५ ) इस प्रकार ऋगादिरूपता दिखाकर सर्वात्मकत्व व्यनित किया है, वह अर्थवाद है और उसके द्वारा **भा**दित्य-पुरुष की ही स्तुति की जाती है। फलतः यहाँ आदित्य-पुरुष का ही उपास्यत्वेन निर्देश सिद्ध होता है, गेय परमेश्वर का नहीं। भाष्यकार ने यह कहा है कि "न ह्यनाघारस्य स्वमहिमप्रतिष्ठितस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याधार उपदिश्यते । "स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" ( छां. ७।२४।१ ) इति, "आकाशवत्सर्वगतम् नित्यः" (गोड. का. ३।३ ) इति च श्रुती भवतः' । यहाँ परमेश्वर की अनाधारता सिद्ध करने के लिए 'नित्यत्व' और 'सर्वंगतत्व'-इन दो हेतुओं का उल्लेख किया गया है, क्योंकि घटादि अनित्य पदार्थ जन्य होने के कारण अपने मृदादिरूप कारण पदार्थ को अपना आधार बनाता है; अतः अनाधार नहीं, तार्किकादि-सम्मत नित्य पदार्थ भी जो सर्वगत नहीं, ऐसे परमाण्वादि पदार्थ अनाधार नहीं होते, क्योंकि उनके नीचे अवस्थित पृथिक्यादि ही अपने ऊपर अवस्थित परमाण्वादि के आधार हैं, अतः 'नित्यत्व' और 'सर्वगतत्व'-दोनों को अनाधारता का हेतु बनाया गया है।

सिद्धान्त -"अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्"।

सार्वात्म्यसर्वदुरितविरहाभ्यामिहोच्यते । ब्रह्मैवाव्यभिचारिभ्यां सर्वहेतुर्विकारवत् ॥

आदित्यादि के अन्दर अवस्थित पदार्थ बहा ही है, क्योंकि उसी के ही सर्वात्मत्वादि धर्मों का यहाँ उपदेश किया गया है। सर्वात्मत्व और सर्वपाप्म-निवृत्ति—ये दोनों धर्म ब्रह्म के अव्यभिचारी हैं, ब्रह्म को छोड़ कर अन्यत्र नहीं रहते । हिरण्यश्मश्रुत्वादि रूपविशेष का योग भी ब्रह्म में सम्भव है, किन्तु विकारवान् (सोपाधिक) ब्रह्म में, क्योंकि वह समस्त विश्व का हेतु है, अतः आदित्यादिगत कथित हिरण्यकेशादि-युक्तत्व का व्यवहार उसके हेतुभूत बह्म में सम्भव है।

"तस्योदिति नाम"-इस प्रकार उक्त पुरुषतत्त्व का 'उद्' यह नाम बताकर इस नाम

उदितः' इति सर्वपाप्मापगमेन निर्वक्ति । तदेव च इतिनर्वचनं नामाझिपुरुषस्याप्यः तिदिशति—'यन्नाम तन्नाम' इति । सर्वपाप्मापगमञ्ज परमात्मन एव अ्यते—'य मात्माऽपहतपाप्मा' (छा॰ ८।७।१) इत्यादौ । तथा चाञ्चचे पुरुषे 'संवर्कत्साम तनुष्यं तपजुस्तद्बह्म' इत्यृष्यामाचात्मकतां निर्धारयति । सा च प्रमेश्वरस्योपप्यते, सर्वकारणत्वात्सर्वात्मकत्वोपपत्तेः । पृथिक्यम्याद्यात्मके चाधिदेवतं भ्रष्टुक्सामे,

#### भामती

सर्ववाध्मविरहः प्राग्मवीयधर्माधर्मरूपपाष्मसम्भवे सति । त चैतेवां प्राग्मवीयो धर्मं एवास्ति, त पाम्मेति साम्यतम्, विद्याक्मांतिग्ञयसमुबाचारेऽध्यमाविभवपरम्परोगांजितानां पाष्ममानिय प्रवुतानां सम्भवात् । स च श्रुतिप्रामाच्यावावित्यवारीराभिमानिनः सर्वपाष्मविरह इति युक्तम् , ब्रह्मविषयत्वेनाष्यस्याः प्रामाच्यो-प्यत्तः । त च विनिगमनायो हेरवभावः, सत्र तत्र सर्वपाष्मविरहस्य भूयो भूयो ब्रह्मच्येव अवणात् । तस्यव चेह प्रस्मिमक्षायमानस्य विनिगमनाहेतोविद्यमानस्वात् । अपि च सार्वात्स्यं जगरकारणस्य ब्रह्मण एवोप-पद्मते । कारणावसेवात् कार्याजातस्य, ब्रह्मण्या जगत्कारणस्वात् । आवित्यवारीराभिमानिनस्तु जीवारमनो च जगत्कारणस्यम् । न च मुख्यार्थसम्भवे प्रावास्थ्यक्षण्याः स्तुत्यर्थता मुक्ता । क्यवस्वज्ञास्य परानुप्रहाय

### मामती-व्याख्या

का निर्वचन प्रस्तुत किया गया है—''स एव सर्वेभ्यः पाष्मभ्य उदितः'' (छां. १।६।७) अर्थात् समस्त पापरूप अपादान से उदित या विमुक्त होने के कारण उसका 'उद्' यह नाम पड़ गया है। आदित्याभिमानी देवता में समस्त पाप-निवृत्ति सम्भव नहीं, क्योंकि यद्यपि देवता अपने क्तमान जन्म में कर्म का अधिकारी न होने से पापाजंन नहीं कर सकता, तथापि उसके पूर्वजन्माजित पाप की सम्भावना बनी है, सर्वथा पापों की निवृत्ति बह्म में ही घटती है। 'आदित्यादि देवगणों में पूर्वजन्माजित धर्म ही होता है, अधर्म या पाप नहीं'— ऐसा नहीं कह संकते, क्योंकि देवताओं में विद्या या धर्म का अतिषय अवश्य अपने कार्य में पूर्ण सक्षम होता है, किन्तु अनादि पूर्व जन्मों के अधर्म या पाप भी प्रसुप्त या अक्षम अवस्था में रहते हैं, जैसा कि योग-भाष्यकार कहते हैं—''क्लेशकर्मविपाकानुभवनिमित्ताभिस्तु वासनाभिरनादिकाल-सम्भूष्टितमिद विश्व विश्वीकृतमिव सर्वतो मत्स्यजालं ग्रन्थिभरिवाततम्'' ।यो॰ सु॰ २।१३)।

राहा — जब श्रुति आदित्य-पुरुष के लिए कहती है कि "स एष सर्वेभ्यः पाप्मध्य उदितः" ( छां० ११६१७ ) तब श्रुति का प्रामाण्य इसी में है कि आदित्य-पुरुष सर्वया निष्पाप होता है।

समाधान — उक्त श्रुति को यदि ब्रह्म के पाप्म-विरह का प्रतिपादक माना जाता है, तब भी उसका प्रामाण्य अक्षुण्ण रहता है। विनिगमनाभाव की भी शङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म में ही बार-बार सर्वपाप्म-विरह प्रतिपादित है, अन्यत्र नहीं।

सर्वात्मत्व का सामञ्जस्य वस्तुतः ब्रह्म में ही होता है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही जगत् का कारण है। कार्य और कारण का अभेद होता है, आदित्य-पुरुष एक जीव है, जगत् का कारण नहीं हो सकता, अतः सर्वात्मक क्योंकर होगा? जब ब्रह्मगत मुख्य सर्वात्मत्व उपपन्न हो जाता है, तब आदित्याभिमानी जीव में स्तुत्ययंक गौण सर्वात्मत्व की कल्पना संगत नहीं। ईश्वर सर्वधाक्ति-सम्पन्न है सङ्कल्पमात्र से ऐसे शरीरों का निर्माण कर लेता है, जिसमें स्वर्णमय केशादि का समन्वय हो सकता है, वैसे शरीरों का धारण ईश्वर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए किया ही करता है। समस्त कार्य और विकार-वर्ग ख्पवान् है एवं विकार-वर्ग अपने कारण से अभिन्न होता है, अतः विकारगत ख्पादिमत्ता का व्यवहार आरोभूत ईश्वर में वैसे ही हो जाता है, जैसे—''सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगन्धः, सर्वरसः"

वाकप्राणाचात्मके चाध्यात्ममनुक्तम्याह—'तस्यक्वं साम व गेष्णी' इत्यिषदेवतम् ।
तथाऽध्यात्ममपि—'यावमुष्य गेष्णी ती गेष्णी' इति । तच्च सर्वात्मन प्रवोपपचते ।
'तच इमे वीणायां गायम्स्येनं ते गायम्ति तस्माचे धनसनयः' (छा० १।७१६) इति व त्रीकिकेष्वपि गानेष्वस्येव गीयमानत्यं दर्शयति । तथा परमेश्वर्षरिप्रदे घटते, 'वधिकः भृतिमस्सस्यं श्रीमद्जितमेव वा । तचत्वायगच्छ स्यं मम तेजोंशसंमवम्' (गी.१०।४१) इति भगवव्गीतावर्शनात् । तोककामेशितत्यमपि निरकुशं श्र्यमाणं परमेश्वरं

गामती

काविनांचिन वा, तिवकारतया वा सर्वस्य कार्यवातस्य, विकारस्य च विकारवतीः नन्यस्वासावक्यभेवेनोपविश्यते, यथा 'सर्वनन्यः सर्वरसः' इति । न च प्रश्नानितं गायाक्यमनुवश्कास्त्रम्यसानं स्वति ।
अवि तु ता कुर्वविति नाशास्त्रस्वप्रसङ्गः । वस तु बह्म निरस्तसमस्तोपाविभेत्रं नेयस्वेनोपविक्यते, स्व
कारत्रम् 'अश्वस्यस्पर्यापक मध्ययम्' इति प्रवस्ति । तस्माप्र्यवस्यमि परमारमन्युप्यक्रते, यृतेनेव गर्म्यावानः
वारमेवावि व्याक्यातौ । अपि चावित्यवेहानिमानिनः संसारिकोश्नर्यामी भेवेनोक्तः, स एवान्सरावित्य
इत्यन्तः श्रुतिसान्येन प्रत्यिज्ञायमानो मिन्तुमहँति । ७ तस्मार्ते वनसन्यः इति ७ । चत्रकारो विभूतिसन्त इति यावन् करमात् पुनिवभूतिनस्य परयेश्वरपरिग्रहे वहत इत्यतः व्यक् कथ्यविश्वभूतिव्य इति ॥
सर्वास्मक्तवेशि विभूतिमस्येव परयेश्वरक्यानिन्यक्तिः, न स्वविद्यातमःविहितपरयेश्वरस्यक्येव्यविभृति-

भामती-स्पादया

( छां. २।१४।४ )। "हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेशः" (छां. १७०१) ऐसा शास्त्र ब्रह्म-निर्मित माया रूप (मिच्या रूप) का अनुवाद मात्र करता है, अतः अशास्त्र या अप्रमाण नहीं कहा जा सकता । हाँ, यदि वह नीरूप ब्रह्म में रूपवत्ता की माया बुद्ध (मिध्या बुद्धि) को जन्म देता, तब वह अवश्य अशास्त्र हो जाता, किन्तु जब वह माया-द्वारा पूर्वोत्पादित कार्य का अनुवाद मात्र करता है, तब उसमें अशास्त्रत्व (अप्रमाणत्व) प्रसक्त क्यों होगा? जहाँ समस्त उपाधि-रहित जीय ब्रह्म का प्रसङ्ग है, वहाँ शास्त्र वस्तु-स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालता है—"अशब्दमस्पर्शमरूपमध्ययम्" (कठो. १।३।१५ । फलतः ब्रह्म में रूपवत्ता की उपपत्ति हो जाती है। इसी प्रकार "स एव ये चामुख्यात् पराच्यो लोकास्तेषां चेष्टे" (छां. शिदाद ) और "य एवोऽन्तरादित्ये" (छा शदाद) इत्यादि शास्त्रों के द्वारा प्रदेशित मर्यादा और आधार की उपपत्ति भी औप।धिकरूप से ब्रह्म में हो जाती है। दूसरी बात यह भी है कि आदित्य-शरीराभिमानी जीव से भिन्न जो अन्तयामी के स्प में प्रविश्वत है—"एव त आरमान्तर्याम्यमृतः" (बृह. उ. ३।७।३)। वही "अन्तरादित्ये"—यहाँ अत्यिश्वात होता है, क्योंकि 'अन्तः' शब्द समानरूप से उमयत्र प्रयुक्त हुआ है, अतः अन्तर्यामी पदार्थ की ही यहाँ प्रत्यिमज्ञा होती है। [ उसी परमेश्वर का अधिदेवत ( देव-सम्बन्धी आदित्यादि प्रतीक में ) व्यान और अव्यातम (यहाँ 'आत्मा' शब्द शरीर का बोधक है, अतः शरीर-सम्बन्धी प्राणादि में ) उपासना प्रतिपादित है । उसी का गुण-गान वीणा में होता है, अत एव गायक-गण धनसनय हो जाते हैं ]। धनसनय का अर्थ धनवान् या विभूतिमान् होता है। गायकों में विमूतिमस्य की उपपत्ति परमेश्वर के गान से क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर है-"तच्य परमेश्वरपरिग्रह एव घटते, 'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसम्भवम् ॥ (गी. १०।४१) इति भगवद्गीतादर्शनात्"। यद्यपि ब्रह्मसर्वात्मक है, तथापि भूतिमान् (ऐश्वयं-सम्पन्न ) पदार्थों में ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, अविद्यारूपी घोरान्धकार से जिन पदार्थों में परमेश्वर का स्वरूप आवृत (आच्छन्न ) होता है, ऐसे अविभूतिमान् पदार्थों में परमेश्वर अभिव्यक्त नहीं होता । कब्वीदि लोकों का निरंकुत शासन गमयति । यहुकं हिरण्यस्मश्रुत्यादिक्षपश्चयणं परमेश्वरे नोपपधत इति, अत्र ब्रुमः—स्यात्परमेश्वरस्यापीच्छावशान्मायामयं कपं साधकानुमहार्थम् । 'माया द्येषा मया खष्टा यन्मां पश्यसि नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्तं मेवं मां द्वातुमहिसि इति स्मरणात् । अपि च यत्र निरस्तसर्वविशेषं पारमेश्वरं कपमुपदिश्यते, भवति तत्र शास्तम्—'अशब्दमस्पर्शमकपमध्ययम्' इत्यादि । सर्वकारणत्यात्तु विकारधर्मेरिपि कैश्चिहिशिष्टः परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्दृष्यते—'सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगम्धः सर्वरसः' ( छा० शिक्षार ) इत्यादिना । तथा हिरण्यदमश्चत्वादिनिर्देशोऽपि भविष्यति । यद्ण्याघार-अवणात्र परमेश्वर इति, अत्रोच्यते—स्वमहिमप्रतिष्टस्याप्याधारविशेषोपदेश उपास-नार्थो भविष्यति, सर्वगतत्वाद् ब्रह्मणो भ्योमवत्सर्वान्तरत्वोपपत्तेः । पेश्वर्यमर्यादा-अवणमप्यभ्यात्माधिदैवतविभागापेक्षमुपासनार्थमेव । तस्मात्मरमेश्वर पवाक्ष्यादित्य-योरन्तरुपदिश्वते ॥ २०॥

भेदव्यपदेशाचान्यः ॥ २१ ॥

शस्त चादित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईश्वरोऽन्तर्यामी, 'य मादित्ये तिष्ठचादित्याद्वन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य भादित्यमन्तरो यमयत्येष त भारमान्तर्याम्यम्तरः' ( वृ० ३।॥९ ) इति श्रृत्यन्तरे भेद्व्यपेशात् । तत्र हि भादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद' इति वेदितुरादित्यादिज्ञानात्मनोऽन्योऽन्तर्यामी स्पष्टं निर्दिश्यते, स पवेहाण्यन्तरादित्ये पुरुषो भवितुमर्हति, श्रुतिसामान्यात् । तस्मात् परमेश्वर पवेहोपदिश्यत इति सिद्धम् ॥ २१ ॥

# (८ आकाशाधिकरणम्। स्० २२)

# आकाशस्तल्लिङ्गात् ॥ २२ ॥

इत्मामनन्ति—'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि इ वा

भामती

मिरिक्यस्यर्थः । 🕸 लोककामेशितुस्वमिय इति 🕸 । अतोऽस्यन्तवाराध्यंन्यायेन निरङ्कुशमैदवर्य-मिरयर्थः ॥ २०-२१॥

पूर्वेस्मिश्चधिकरणे ब्रह्मणोऽसाधारणधर्मदर्शनाद्विविद्यातीपाधिनोऽस्येबोपासना, न त्वादित्यशरीराभि-मानिनो जीवास्मन इति निरूपितम् । इदानीं त्वसाधारणधर्मदर्शनात् तदेवोद्गीये सम्पाद्योपास्यत्वेनीपदि-

भामती-व्याख्या

और देवताओं की मनःकामना-पूर्ति एक मात्र परमेश्वर का कार्य है। समस्त जड़ और वेतन-वर्ग अत्यन्त परार्थ [पराधीन अर्थात् परमेश्वर के अधीन] है कि उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता— इस प्रकार अत्यन्त परार्थता के द्वारा परमेश्वर में निरङ्कुश शासकत्व सिद्ध होता है, उसके माध्यम से वहाँ परमेश्वर ही प्रधानतया प्रतिपाद्य सिद्ध होता है।। २०-२१।।

संगति — पूर्व अधिकरण में ब्रह्म के जिन सर्वात्मत्वादि असाधारण धर्मों के अनुरोध पर आदित्यादि उपाधियों के माध्यम से ब्रह्म की ही उपासना का निर्णय दिया गया, उन्हीं असाधारण धर्मों के अनुरोध पर इस अधिकरण में ब्रह्म की सम्पदुपासना का निश्चय किया जाता है।

संशय-''अस्य लोकस्य का गतिः ? आकाश इति होवाच। सर्वाणि ह वा इमानि

इमानि भूताभ्याकाशावेच समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यमयाकाशो होचेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्' (छान्दो० ११९११) इति । तत्र संशयः—िकमाकाशश्चेन परं ब्रह्माभिधीयत उत भूताकाशमिति ? कुतः संशयः ? उभयत्र प्रयोगदर्शनात् । भूतिविश्वापे ताचस्छ्रप्रसिद्धो लोकवेदयोराकाशशब्दः ब्रह्मण्यपि किचित्प्रयुज्यमानो दृश्यते । यत्र वाक्यशेषवशादसाधारणगुणश्चवणाद्वा निर्धारितं ब्रह्म भवति, यथा—'यदेष भाकाश श्चानन्दो न स्थात्' (तै० २१७) इति, 'आकाशो वे नाम नामकपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म' (छा० ८१९४१) इति चैचमादौ । अतः संशयः । कि पुनरत्र युकं ? भूताकाशमिति । कुतः ? तिछ प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ बुद्धिमारोहोत । नवायमाकाशशब्द अभयोः साधारणः शक्यो विकातुम् , अनेकार्थत्वमसङ्गात् । तस्माद् ब्रह्मणि गौण प्रवाकाशस्त्रान्दो भिवतुमर्वति । विभुत्वादिभिद्धं ब्रह्मिधंमैंः सदृशमाकाशेन ब्रह्म

भामती

इयते, न भूताकाश इति निकप्यते । तत्र 'आकाश इति होवाच' इति कि भुक्याकाशप्यानुरोधेन 'अस्य कोकस्य का गतिः' इति च 'सर्वाचि ह वा इमानि भूतानि' इति च 'क्यायान्' इति च 'परायचम्'-इति च कपञ्चिद् व्याक्यायतामृतैतदनुरोधेनाकाशशब्दो भक्त्या परास्त्रनि व्याक्यायतामिति ? तम

प्रयमस्थात् प्रचानस्थावाकाशं मुहपमेव नः । तवानुगुष्येनाम्यानि व्याख्येयानीति निश्चयः ॥

अस्य लोकस्य का गतिशित प्रवनोत्तरे 'आकाश इति होवाच' इत्याकाशस्य गतिस्वेन प्रतिपाशसमा प्राधान्यात्, 'सर्वाण ह वा' इत्याबीनां तु तिह्रक्षेवचतया गुणस्वात्, गुणे श्वम्याय्यकश्यनेति बहुन्यस्यप्रधान् गानि प्रधानामुरोधेन नेतव्यानि । अपि च 'आकाश इति होवाच' इत्युक्तरे प्रथमाववसमाकाशपदमनुपजात-

## भामती-ज्याख्या

भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायान् आकाशः परायणम्'' (छां. १।९।१) इस श्रुति में क्या 'आकाश' पद के द्वारा मुख्य भूताकाश की विवक्षा और श्रुति-प्रतिपादित लोकाश्रयता, सर्वभूतोत्पादकत्व, सर्वतो ज्यायस्त्व एवं सर्वपरायणस्य का भूताकाश में कथंचित् सामञ्जस्य किया जाय ? अथवा ब्रह्म के लोकाश्रयत्वादि असाधारण धर्मों के अनुरोध पर 'आकाश' पद का ब्रह्म में गौण प्रयोग माना जाय ?

पूर्वपक्ष-

प्रथमत्यात् प्रधानत्वादाकाशं मुख्यमेव नः। तदानुगुण्येनान्यानि व्याख्येयानीति निभ्र्ययः॥

[श्रुति में 'आकाश' पद प्रथम श्रुत होने के कारण असंजातिवराधी हैं, इतना ही नहीं, 'अस्य लोकस्य का गितः (आश्रयः) !' इस प्रश्न के उत्तर में लोकाश्रयत्वेन आकाश का निर्देश किया गया है—"आकाश इति होवाच"। इस प्रकार मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु का समर्थक होने के कारण 'आकाश' पद अपने भूताकाश में रूढ़ है। 'सर्वाणि ह वा इमानि सूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते" (छा. १।९।१) इत्यादि पद विशेषण और 'आकाश' पद विशेष्य है। विशेष्य प्रधान और विशेषण गीण होता है। प्रधान पद अभिधेय अर्थ का ही बोधक माना जाता है, किन्तु गीणीभूत पद लक्षणादि के द्वारा गीण अर्थ का भी उपस्थापक हो जाता है। 'गुणे तु अभ्यायकल्वना'' (जै. सू. ९।३।१७) इस न्याय के आधार पर गीणी-भूत पदों की व्याख्या प्रधान पद के अनुसार ही करनी चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि "आकाश इति होवाच" इस उत्तर-बाक्य में 'आकाश' पद

भवति । न च मुन्यसंभवे गौजो उर्घो प्रहणमहिति । संभवति चेह मुन्यस्यैत्राकाशस्य प्रहणम् । नतु भूताकःशपरिम्रहे वाक्यशेषो नोपपचते—'सर्वाणि ह वा इमानि भूता-त्याकाशादेव समुत्पचन्ते' इत्यादिः । नैच दोषः, भूताकाशस्यापि वाच्यादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । विद्वायते हि—'तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाश्वाद्यायुः । वायोरिन्नः' (तै० २।१) इत्यादि । ज्यायस्त्वपरायणत्वे अपि भूतान्तराव्यस्त्योपपचते भूताकाशस्यापि । तस्मादाकाश्वर्यन भूताकाशस्य प्रहण

निरोधिस्थेन तदनुरक्तायां नृदौ यद्यवेव तदेन वाक्यमतमुपनिपतित तसनुपवातिवरिषि तवानुगुमुष्येनैव व्यवस्थापुमहित । न च क्वविवाकशासको भक्त्या त्रश्चांन प्रयुक्त इति सर्वत्र तेन तस्परेण भवितव्यम् । न हि गङ्गायां घोच इस्यत्र गङ्गायवमनुपपस्था तोरपरिमित यावांति गङ्गायामिस्यत्राप्यकेन तत्परेण भवितव्यम् । सम्भवश्चोभयत्र तुस्यः । न च बद्धाव्यप्याकाशश्चो मृद्यः, अनेकार्यस्वस्याच्यस्वात् । मक्त्या च बद्धाव्य प्रयोगोपपत्तेः । स्रोके चास्य नभति निरुद्धतरस्वात् तत्पूर्वकस्वाच्य वैविकार्यप्रतोतेर्वं-परीस्थानुपपत्तेः । तवानुगुष्येन च 'सर्वाणि ह वा' इत्यावीनि भाव्यकृता स्वयमेव गीतानि । तस्माद् भूता-कासमेवात्रोपास्थलेनोपविद्यते, न परमात्मेति प्राप्तम् ।

### गामती-व्याख्या

प्रथम श्रुत होने के कारण असञ्जातिवरोधी है अर्थात् उसके द्वारा अपने मुख्य अथ के बोधन में किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता, अतः यहाँ 'आकाश' पद बिना किसी विरोध के भूताकाल की अवगति करा देता है, क्योंकि प्रत्येक पद की अपने मुख्य अभिधेय अर्थ में संगति ( शक्ति ) गृहीत होती है, उस पद का श्रवण करते ही बुद्धि में उसका अभिधेय अर्थ तुरन्त उपस्थित हो जाता है। उस अर्थ के उपस्थित हो जाने पर विशेषण पदों के द्वारा विशेष्यार्थं के विरुद्ध अर्थं का बोधन नहीं किया जा सकता, अतः विशेषण पद सञ्जातिवरोधी हो जाने के कारण लक्षणादि के द्वारा विशेष्यार्थ के अनुरूप ही अर्थ उपस्थित कराते हैं। यदि 'आकाश' पद कहीं पर परिस्थिति-वश गौणी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का उपस्थापक हो जाता है, तब वह सर्वत्र बहा का की बोधक होगा-ऐसा नियम कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'गङ्गायां घोषः'-ऐसे प्रयोगों में 'गङ्गा' पद मुख्यार्थ की अनुपपत्ति के कारण तीर (तट) अर्थ का बोधक हो जाता है, तब क्या 'गङ्गायां यादांसि ( जलीयजन्तवः । सन्ति'— इत्यादि प्रयोगों में भी 'गङ्गा' पद तींररूप अर्थ का ही उपस्थापक होगा ? कदापि नहीं, क्योंकि यहाँ 'जलप्रवाहे मत्स्यादयः सन्ति'—इस प्रकार के बोध में मुख्यार्थ की अनुपपत्ति न होने के कारण 'गङ्गा' पद अपने प्रवाहरूप मुख्यार्घ का ही बोधक होता है। 'गङ्गायां यादांसि' यहा मुख्यार्थ का अन्वय सम्भव और "सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते"—यहाँ पर मुख्यार्घ का अन्वय सम्भव नहीं —ऐसा नहीं, क्योंकि मुख्यार्घ के अनुरूप ही विशेषण पदों के द्वारा अर्थ की कल्पना करके मुख्यार्थ का अन्वय सर्वत्र सम्भव हो जाता है। एक ही 'आकाश' पद की भूताकाश और ब्रह्म-इन दोनों अर्घों में शक्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि एक पद की अनेक अर्थी में शक्ति मानना संगत (न्यायोजित) नहीं होता । अब कि 'आकाश' पद के द्वारा गौणी वृत्ति से ब्रह्म में प्रयोग बन जाता है, तब उसमें उसकी शक्ति मानने की क्या आवश्यकता ? लोक में 'आकाश' पद नम (भूताकाश ) में ही निरुद्रतर है, अतः वेद में प्रयुक्त 'आकाश' पद के द्वारा भी भूताकाश का ही बोध होगा, श्री मण्डनमिश्र ने स्पष्ट कहा है—''शोकावगतसामध्यः सब्दो वेदेऽपि बोधकः'' । ब्र. सि. २।२३)। अतः 'आकाम' पद ब्रह्म में रूढ़ और भूताकाश में गीण-ऐसी विपरीत कल्पना

श्रवेवं प्राप्तं नूमः---

आकाशस्त ज्ञिन्नात्' आकाशशब्देन ब्रह्मणो प्रहणं युक्तम्। कुतः ? तज्ञिन्नात्। परस्य हि ब्रह्मण इदं लिन्नम्—'सर्वाण ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्तं' इति । परस्माद्धि ब्रह्मणो भूतानामुत्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादा । नतु भृताकाशस्यापि वाच्वादिक्रमेण कारणत्वं दिशतम् । सत्यं दिशतम् , तथापि मूलकारणस्य ब्रह्मणो उपित्रहादाकाशादेवेत्यवधारणं, सर्वाणीति च भूतविशेषणं नातुक् स्यात्। तथा

भामती

एवं प्राप्तेऽभिषीयते—आकासकार्यन अक्षणो प्रहणं, कृतः ? तक्सिक्षात् । तथाहि— सामानाधिकरक्येन प्रश्नतत्प्रतिकाश्ययोः । वीर्वायर्थ्यवरामर्शात् प्रधानत्वेऽवि गीणता ॥

यद्याकाशपर्वं प्रवानार्वं तथापि यत् पृष्टं तवेब प्रतिबक्तस्यं, न सहवतुम्मसः आस्त्राम् पृष्टः कोबिबारानावष्टे । तविहास्य कोकस्य का गतिरिति प्रक्षते दृश्यमाननामकपप्रस्रवात्रविषय इति तवनुरो-

भामती-ज्यास्या

नहीं की जा सकतो, क्योंकि लोक में वैसा नहीं देखा जाता। भूताकाश में भी सर्वभूतोत्पाद-कत्वादि का समन्वय स्वयं भाष्यकार ने दिखा दिया है, अतः यहाँ 'बाकाश' पद के द्वारा भूताकाश का ही उपास्यत्वेन निर्देश पर्यवसित होता है।

सिद्धान्त —कथित पूर्व पक्ष का खण्डन करते हुए सूत्रकार ने कहा है कि यहाँ 'बाकाश' शब्द के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण किया गया है, क्योंकि प्रक्रान्त प्रश्न और उत्तर वाक्यों का पर्यवसित सर्वभूतोपादनत्वरूप एकार्थरूप किङ्ग (ब्रह्म का बसाधारण धर्म) ब्रह्म का ही गमक है—

सामानाधिकरण्येन प्रश्नतत्प्रतिवाक्ययोः। पौर्वापयंपरामर्शात् प्रधानत्वेऽपि गौणताः।।

[ "अस्य लोकस्य का गतिः" ( र्छा. १।९।१ ) ६स प्रश्न का यहाँ - "आकाश इति होवाब, सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते ' (छां. १।९।१ : यह उत्तर दिया गया है। प्रश्न और उसके प्रतिवाक्य ( प्रतिवचन या उत्तर वाक्य ) का सामानाधिकरण्य (एकार्थ-पर्यवसायित्व ) नैसर्गिक है। प्रश्न सदैव पूर्व (पहले ) किया जाता है और उसका उत्तर पश्चात् दिया जाता है। पूर्वोच्चरित वान्य असञ्जातिवरोधी और उत्तर-वान्य पश्चाद्भावी होने से सञ्जातिवरोधी होता है, अतः एव प्रश्न वास्य का जो सहज सिद्ध अर्थ होता है, उसके साथ ताल-मेल रखते हुए ही उत्तर वाक्य का अर्थ किया जाता है. उसके लिए उत्तर-वाक्य के पदों की यदि लक्षणादि करनी पड़े, तो भी कोई दोष नहीं माना जाता। प्रकृत में सर्व लोकोवादानत्वविषयक प्रश्न किया गया, श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा ब्रह्म में ही जगद्रपादानत्व सिद्ध किया गया है, अतः उत्तर वाक्यगत ) 'आकाश' पद यद्यपि भूताकाश का प्रधानतया ( रूढतया ) बोधक होता है, तथापि यहाँ सञ्जातिवरोधी होने के कारण गौणी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का ही उपस्थापक है, क्योंकि जो पूछा जाता है, वही कहना चाहिए, उन्मत्त (पागल) को छोड़ कर कोई समझदार व्यक्ति आम वृक्ष (आम ) के विषय में पूछें जाने पर कोविदार (कचनार) की चर्चा नहीं करता। अनर्थ या असंगतार्थ के अभिधान पर उपालम्म देते हुए महाभाष्यकार कहते हैं—''अन्यद्भवान् पृष्टोऽन्यदाचष्टे, आम्रान् पृष्टः को-विदारानाचष्टे" (पा. सू. १।२।४५)]। प्रकृत में "अस्य का गतिः?" ऐसा दृश्यमान नामरूपात्मक समस्त प्रपन्न के आश्रय का प्रश्न किया गया, उसके अनुरूप जो समस्त प्रपन्न 'आकारां प्रत्यस्तं यन्ति' इति ब्रह्मलिङ्गं 'आकाशो ध्रोवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्' इति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे । ज्यायस्त्वं द्यानापेक्षिकं परमात्मन्येवैकस्मिन्नानम् — 'ज्यायान्यृधिक्या ज्यायानन्तिरिक्षाक्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' (छा० ३।१४।३) इति । तथा परायणत्वमपि परमकारणत्वात्परमात्मन्येवोपपन्नतरम् । श्रुतिश्च—

#### भामती

वास एव सर्वस्य लोकस्य गतिः, स एवाकाशंशब्देन प्रतिवक्तव्यः । न च भूताकाशः सर्वस्य लोकस्य गतिः, तस्यापि लोकस्यपितित्वात्, तदेव तस्य गतिरित्वानुपपत्तेः । न चोत्तरे भूताकाशभवभाद् भूताकाशकार्य्यं- मेव पृष्टिनिति युक्तम् । प्रश्नस्य प्रवमावगतस्यानुपजातिवरोधिनो लोकसामान्यविषयस्योपजातिवरोधिनोत्तरे । स च प्रश्नेन पूर्वपक्षकपेषाव्यस्थितार्यंनोत्तरं व्यव- स्थितार्यं न शक्यं नियन्तुमिति युक्तम् , तिश्लिमित्तानामकानसंशयविषयर्यासानामनवस्थानेऽपि तस्य स्वविषये व्यवस्थानात् । अन्ययोत्तरस्थानासम्बन्दवापत्वेवयिषकरच्यापत्तेवां ।

अपि चोसरेऽपि बह्वसमक्षसम् । तबाहि — 'सर्वाचि ह वा इमानि भूताम्याकाशाहेव समुत्यकाते'

## भामती-व्याख्या

का वस्तुतः उपादान है, उसी का 'आकाश' पद के द्वारा अभिधान करना चाहिए। भूताकाश समस्त जगत् का आश्रय नहीं, क्योंकि वह भी उपादेयभूत लोक या प्रपन्त के अन्तर्गत है, वही उसका आश्रय हो ऐसा सम्भव नहीं।

यहा—प्रश्न और उत्तर की एकरूपता दो प्रकार से बन सकती है—(१) प्रश्न के अनुसार उत्तर की व्याख्या की जाय अथवा (२) उत्तर के अनुरूप प्रश्न वाक्य का अर्घ किया जाय। यहाँ उत्तर वाक्य में मूताकाश का अभिषान देख कर प्रश्न वाक्य का तात्पर्य केवल भूताकाशीय कार्य के आश्रय में किया जा सकता है, भूताकाश अपने को छोड़ कर अपने वायु आदि कार्य का आश्रय है ही, अतः 'आकाश' पद की ब्रह्म में गौणी वृत्ति मानने की क्या आवश्यकता?

समाधान — यह कहा जा चुका है कि प्रश्न-वाक्य की उपस्थिति प्रथम होने के कारण उसका अपने लोक-प्रसिद्धः सामान्यतः समस्त अपञ्चोपादानत्वकृप मुख्यार्थ के बोधन में कोई विरोधी नहीं, अतः उस समय अनुत्पन्न और पश्चात् सञ्जात-विरोधी उत्तर-वाक्य के द्वारा प्रश्न-वाक्य के स्वाभाविक अर्थ में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जा सकता और उत्तर-वाक्य की व्याख्या पूर्वोत्पन्न प्रश्न-वाक्य के अनुख्य ही करनी होगी, फलतः 'आकाश' पद का बहा अर्थ करना न्यायोजित है।

शका — प्रश्त-वावय के अनुरोध पर उत्तर-वाक्य का नियमन सम्भव नहीं, क्योंकि प्रश्न-कर्ता के हृदय में जिस विषय का अज्ञान, संशय या विषयं होता है, वह उसी विषय का प्रश्न किया करता है, और उत्तर-वाक्य सदैव अपने विषय में व्यवस्थित होता है, अध्यवस्थितविषयक अत एव दुर्बल प्रश्न-वाक्य के अनुरोध पर व्यवस्थितविषयक उत्तर-वाक्य का अर्थ करना क्योंकर संभव होगा ?

समाधान — यद्यपि प्रश्न के उद्भावक अज्ञान, संशय और विपर्यय व्यवस्थित नहीं होते, तथापि प्रश्न का अपना विषय व्यवस्थित (निश्चित) होता है। यदि प्रश्न का कोई विषय नहीं, तब वह निविषयक हो जाता है और निविषयक प्रश्न कभी किया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रश्न भी एक ऐसा वाक्य है, जिसका विषय जाने विना वाक्य की रचना ही नहीं हो सकती और यदि प्रश्न भिन्नविषयक है, तब उत्तर-वाक्य से वैयधिकरण्य हो (ताल-भिल विगड़) जाता है। इतः प्रश्न को अव्यवस्थितविषयक नहीं कहा जा सकता।

'विश्वानमानन्दं ब्रह्म रातेर्दातुः परायणम्' ( वृ० ३।९।२८ ) इति । अपि चान्तवस्वदोषेण शास्तावत्यस्य पक्षं निन्दित्वा, अनन्तं किंचिद्रक्तुकामेन

### भामती

इति सर्वंश्वतः कथि श्वित्वविषयो व्याख्येयः । एयमेवकारोऽप्यसमञ्जासः । न सत्वपामाकाश एव कारणम् अपि तु तेजोऽपि । एवमसस्यापि नाकाशयेव कारणम्, अपि तु पावकपाषसी अपि । मूलकारणविषसा-यान्तु बह्मण्येवावघारणं समञ्जसम् । असमञ्जसन्तु भूताकाशे । एवं सर्वेषां भूतानां लयो बह्मण्येव । एवं सर्वेषां भ्रतानां लयो बह्मण्येव । एवं सर्वेषां स्थायस्थ्यं बह्मण एव । परमयनं बह्मेव । तस्मारसर्वेषां लोकानामिति प्रश्नेनोपकमाव्, उत्तरे च तत्त्वसाधारणब्द्यगुणपरामर्शात् , पृष्टायाश्च यतेः परमयनिमत्यसाधारणब्द्यगुणपरामर्शात् , भूयसीनां श्वतीनामनुग्रहाय 'स्यजेदेकं कुलस्यायं' इतिवद् वरमाकाशपवमात्रमसमञ्जसमस्तु । एतावता हि बहु समञ्जसं स्यात् । न चाकाशस्य प्राधान्यमुत्तरे, किन्तु पृष्टायंत्वादुत्तरस्य, लोकसामान्यगतेब पृष्टस्वाद् , परा-यणमिति च तस्येवोपसंहाराव् ब्रह्मोव प्रधानम् । तथा च तद्यं सवाकाशपवं प्रधानार्षं भवति, नान्यया । तस्माद् ब्रह्मोव प्रधानमाकाशपदेनेहोपास्यस्येनोपक्षित्तं, न भूताकाशिमिति सिद्धम् ।

### भामती-व्याख्या

दूसरो बात यह है कि यहाँ उत्तर-वाक्य भी व्यवस्थितविषयक नहीं, क्योंकि 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशं प्रति अस्तं यन्ति, आकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्" ( छां. १।९।१ ) इस वाक्य में 'सर्व' शब्द को तो भला "सर्वेश्यो वै दर्शेपूर्णमासी'' के समान कथंचित् अल्पविषयक (केवल वाय्वादि कार्यपरक ) माना जा सकता है, किन्तु वह निसर्गतः प्राप्त सकलार्थ में असमज्जस है, "आकाशादेव" -- यहाँ पर एवकार भी अपने अन्ययोग-व्यवच्छेदरूप अर्थ में समंजस नहीं, क्योंकि जलादि कार्य का केवल आकाश ही कारण नहीं, अपितु तेज भी कारण है। अस ( पृथिवी ) का भी केवल आकाश कारण नहीं, अपितु तेज और जल भी उसके कारण माने जाते हैं। यदि यहाँ कारण पद से मूल कारण की विवक्षा की जाती है, तब ब्रह्म में ही अवधारण ( एवकारार्थ ) उपपन्न होता है। हाँ, भूताकाश में वह अवश्य असंगत है। सभी भूतों का अस्तंगमन ( लय ) भी ब्रह्म में ही होता है। सबकी अपेक्षा ज्यायस्त्व (श्रेष्ठत्व) ब्रह्म में ही है। सभी भूतों का परम अयन (आश्रय) ब्रह्म ही है। फलतः 'सर्वेषां लोकानाम'—इस प्रकार के प्रश्न का उपक्रम, उत्तर-वाक्य में ब्रह्म के सर्वलोकाश्रयत्वरूप असाधारण धर्म का परामशं और जिज्ञासित परम गति का "आकाश: परायणम्" - इस प्रकार उपसंहार देख कर 'आकाश' पद का ब्रह्म में तात्पर्यं निश्चित होता है। ब्रह्मगत सर्वोपादानता की प्रतिपादिका अनेक श्रुतियों का सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक 'आकाश' पद की मुख्यार्थंता का बाध कर देना अनुचित नहीं, जैसे कि कहावत प्रचलित है—"त्यजेदेकं कुलस्यार्थे" [ श्री कुमारिलभट्टादि गम्भीर विचारकों का भी यही कहना है- "यत्र तु द्वयसित्रपातस्तत्रान्यतरेण कृतार्थत्वादवश्याव-हेयेऽभ्यतरस्मिन् भूयसामनुग्रहो युक्तः, त्यजेदेकं वुलस्यार्थे इति" (तं. वा. पृ. ११६ )]। इस प्रकार अनेक पदों और अनेक श्रुतियों का सामंजस्य सुरक्षित हो जाता है।

वस्तुतः उत्तर वाक्य में भी 'आकाश' ( भूताकाश ) प्रधान पदार्थ नहीं, क्योंकि उत्तर वाक्य सदैव प्रष्टव्यार्थपरक होता है, प्रष्टव्य है समस्त भूतों का आश्रय। 'परायणम्' यह पद भी उसी अर्थ का उपसंहारक है, अतः उत्तर वाक्य में भी ब्रह्म ही प्रधान अर्थ स्थिर होता है और 'आकाश' पद का भी तभी प्राधान्य माना जा सकता है, जब कि वह ब्रह्मपरक हो, अन्यथा नहीं। इस प्रकार 'आकाश' पद के द्वारा उपास्यत्वेन ब्रह्म ही उपक्षिप्त (उपस्थापित)

जैवितना आकाराः परिगृहीतः, तं चाकाश्रमुद्गीथे संपाद्योपसंहरित - 'स एव परोवरीयानुद्गीथः स एवोऽनन्तः' (छा० ११९१२) इति । तच्चानन्त्यं ब्रह्मालक्षम् । यत्पुनरुक्तं
भूताकाशं प्रसिद्धिवलेन प्रथमतरं प्रतीयत इति, अत्र ब्रूमः — प्रथमतरं प्रतीतमपि सत्
वाक्यशेवगतान्त्रह्मगुणान्दछ्वा न परिगृह्यते । दिश्तिस्थ ब्रह्मण्यप्याकाश्रशब्दः — 'आकाशो
वै नाम नामकपयोर्निर्वहिता' इत्यादो । तथाकाशपर्यायवाधिनामपि ब्रह्माण प्रयोगो
दृश्यते — 'ऋचो अक्षरे परमे ब्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः' (ऋ० सं०
रार्द्धा३९) 'सैषा मार्गवी वारुणी विद्या परमे ब्योमन्प्रतिष्ठिता' (तै० ३।६) 'ॐ कं
ब्रह्म खं ब्रह्म' (छा० ४।१०।५) 'खं पुराणम्' वृ० ५।१) इति चैवमादौ । वाक्योपक्रमेऽपि
वर्तमानस्याकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशाद्यका ब्रह्मविषयत्वावद्यारणा । 'अग्निरचीतेऽनुवाकम्' इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्यमिशब्दो माणवक्षविषयो इश्यते । तस्मादाकाशग्रम्दं ब्रह्मिति सिद्धम् ॥ २२ ॥

#### भामती

अपि च ॥ अस्येवोपक्रमेऽम्सवत् किल ते सामेति अ वन्तवस्वदोषेण शालावस्यस्य इति ॥ । म चाकाशशस्य गोणोऽपि विलिम्बतप्रतिपत्तिः, तत्र तत्र ब्रह्मच्याकाशशस्यस्य तस्यर्थ्यायस्य च प्रयोग-प्राचुर्य्यांवस्यम्ताभ्यासेनास्यापि मुक्यवत् प्रतिपत्तेरविलम्बनादिति दर्शनार्थं ब्रह्मां प्रयोगप्राचुर्यं वैदिकं निर्देशितं भाष्यकृता । तत्रैव च प्रयमावगतानुगुण्येनोत्तरं नीयते, यत्र तवन्यचा कर्तुं शक्यम् । यत्र तु न सक्यं तत्रोत्तरानुगुण्येनैव प्रथमं नीयत इत्याह अ वाक्योपक्रमेऽपि इति अ ॥२२॥

### भागती-स्यास्या

दूसरी बात यह भी है कि शालाबत्य ऋषि ने जो अपना पक्ष प्रस्तुत किया—' अमुध्य लोकस्य का गतिरिति ? अयं लोक इति होवाच" ( छां. १।८।७ )। उस पक्ष में दोष दिखाते हुए प्रवाहण जैवलि ने कहा—"अन्तवद्धे किल ते शालाबत्य साम" ( छां. १।८।८ )। इस शालाबत्य के पक्ष में अन्तवत्त्व दोष दिखाकर किसी अनन्त तत्त्व की विवक्षा से जैवलि ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया— 'अस्य लोकस्य का गतिरिति ? आकाश इति होवाच" ( छां. १।९।१ )। इतना ही नहीं, उक्त आकाश का उद्गीध साम में सम्पादन करके कहा है—"स एष परावरीयानुद्गीधः, स एषोऽनन्तः" ( छां. १।९।२ )। यदि यहाँ 'आकाश' पद से भूताकाश का ग्रहण किया जाता है, तब इस पक्ष में भी अन्तवत्त्व दोष बना रहता है, अतः ''स एषोऽनन्तः'' ऐसा आनन्त्याभिधान ब्रह्म का असाधारण धर्म होता हुआ 'आकाश' पद की ब्रह्मपरता का साधक है।

'आकाश' शब्द बहा में गौण होने पर भी ब्रह्म का बोब कराने में विलम्ब नहीं करता, क्योंकि "आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवंहिता" (छां. ८।१४।१), "ऋचोऽक्षरे परमे व्योमनि" (ऋ. सं. १।१६४।३९), 'सैषा भागंवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता" (तै. उ. ३।६), 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म" (छां. ४।१०।५), "ख पुराणम्" (बृह. उ. ५।१) इत्यादि अनेक स्थलों पर आकाश और उसके पर्याय-वाचक 'व्योमादि' पद ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः मुख्य 'ब्रह्म' पद के समान ही 'आकाशादि' गौण पद भी विना विलम्ब के ही ब्रह्म के बोधक होते हैं।

प्रयमतः श्रुत प्रक्त-वाक्य के अनुसार वहीं उत्तर-वाक्य का अर्थ किया जाता है, जहीं उत्तर-वाक्य का अर्थान्तर सम्भावित हो, प्रकृत में उत्तर वाक्यगत 'आकाश' पद ''स एषोऽनन्तः

## ( ९ प्राणाधिकरणम् । स् ० २३ )

अत एव प्राणः ॥ २३ ॥

उद्गीथे—'प्रस्तोतयां देवता प्रस्तावमन्वावत्ता' ( छां॰ १।१०।९ ) इत्युपक्रम्य भ्र्यते—'कतमा सा देवतित प्राण इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि मृतानि प्राणमे-वामिसंविशन्ति प्राणमम्युज्जिहते सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता' ( छा॰ १।११।४,५ ) इति । तत्र संशयनिर्णयो पूर्ववदेव द्रष्टव्यो । 'प्राणबन्धनं दि सोम्य मनः' (छां॰ ६।८।२) 'प्राणस्य प्राणम्' ( वृ॰ ४।४।१८ ) इति चैवमादौ ब्रह्मविषयः प्राणशब्दो हम्यते, वायु-विकारे तु प्रसिद्धतरो लोकवेदयोः, अत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति भवति संशयः ।

कि पुनरत्र युक्तम् ? वायुविकारस्य पञ्चवृत्तेः प्राणस्योपादानं युक्तम् । तत्र हि

भामती

'उन्गीचे या देवता प्रस्तावमध्वायत्ता' इत्युपकम्य ध्रूयते —'कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाचोवस्तिआकायणः' उन्गीचोपासनप्रकृते प्रस्तावोपासनमध्युवृगीच इत्युक्तं भाष्यकृता । प्रस्ताव इति साम्नो भक्तिविद्येषस्त्रसम्बाधता अनुगता प्राणो देवता । अत्र प्राणदाब्दस्य ब्रह्माण च वायुविकारे च वर्षानातु संक्षयः — किमयं ब्रह्मावचन उत वायुविकारवचन इति ?

तत्रात एव ब्रह्मलिङ्गादेव प्राणोऽपि ब्रह्मेव न वायुविकार इति युक्तम् । यद्येवं तेनेव गतार्थमेत-

भामती-व्याख्या

परोवरीयो हास्य भवति, परोवरीयसो लोकान् जयित" (छां. १।९।२) इस अर्थवाद वाक्य से नियन्त्रित होकर ब्रह्मपरक ही है, भूताकाशपरक हो ही नहीं सकता, भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है—"वाक्योपक्रमेऽपि वर्तमानस्य आकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशाद् युक्ता ब्रह्मविषयस्त्रा-वधारणा"।। २२।।

संगति — पूर्वोक्त 'आकाश' पद के समान ही 'प्राण' पद का प्रसङ्ग उपस्थित कर पूर्ववत् निर्णय दिया जाता है, इस प्रकार आतिदेशिकी संगति को सूत्रकार ने ही 'अत एव' शब्द के द्वारा ध्वनित कर दिया है।

विषय शाक्य - [साम एक वैदिक गीत या राग है, एक साम तीन ऋचाओं पर गाया जाता है। साम-गान करनेवाले तीन ऋित्वक् होते हैं — प्रस्तोता, उद्गाता, प्रितहत्ती। एक एक साम के पाँच आग किए जाते हैं — (१) प्रस्ताव, (२) उद्गीथ, (३) प्रतिहार, (४) उपद्रव और (४) निधन। प्रस्तावनामक प्रथम भाग का गान प्रस्तोता, उद्गीथसंकक द्वितीय भाग का उद्गाता, प्रतिहाराख्य तृतीय भाग का गान प्रतिहर्ता, चतुर्थ और पद्मम भाग का गान तीनों मिल कर करते हैं]। उद्गीथ के प्रकरण में ''या देवता प्रस्तावमन्वा-यत्ता''—ऐसा प्रस्तावसंज्ञक साम का उपक्रम करके कहा गया है—"कतमा सा देवतित प्राण इति होवाच उषस्यश्चाकायणः" (छां. १।११।४)। यद्यपि यहाँ प्रस्ताव की उपासना अभिहित है, तथापि उद्गीथे' कह दिया है। 'प्रस्ताव की उपासना का विधान उचित नहीं, अतः भाष्यकार ने 'उद्गीथे' कह दिया है। 'प्रस्ताव' साम की विशेष भिक्त (भाग) का नाम है, उस प्रस्ताव में प्राण देवता अन्वायत्त (अनुगत) है।

संशय—'प्राण' शब्द ब्रह्म और शरीरगत वायु में प्रसिद्ध होने के न्यारण संशय हो जाता है कि यह 'प्राण' शब्द ब्रह्म का बोधक है ? अथवा शरीरगत वायु का वाचक है ?

पूर्वपक्ष-सूत्रकार ने जो सिद्धान्त किया है कि 'गत एव' (ब्रह्म का याधारण

प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्यवीचाम। नजु पूर्वविद्दृष्टि तिल्लिक्षाद् ब्रह्मण एव प्रहणं युक्तम्। इहापि वाक्यशेषे भूतानां संवेशनोद्गमनं पारमेश्वरं कर्म प्रतीयते, नः मुख्येऽपि प्राणे भूतसंवेशनोद्गमनस्य दर्शनात्। एवं ह्याम्नायते—'यदा वे पुरुषः स्विपिति प्राणं ति हि वागण्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः', 'स यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जाः यन्ते' ( श० ब्रा० १०।३।३।६ ) इति । प्रत्यक्षं चेतत्, स्वापकाले प्राणवृत्तावपरिलुप्य-मानायामिन्द्रियवृत्त्यः परिलुप्यन्ते, प्रबोधकाले च पुनः प्रादुर्भवन्तीति । इन्द्रियसार-त्वाध भूतानामिविद्धो मुख्ये प्राणेऽपि भृतसंवेशनोद्गमनवादी वाक्यशेषः। अपि चादित्योऽश्रं चोद्गीथप्रतिद्वारयोदेवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्यानन्तरं निर्दिश्येते ।

भामती

विति कोऽधिकरणान्तरस्यारम्मार्थः ? तत्रोक्यते ---

बर्षे श्रुत्येकगम्ये हि श्रुतिमेवाद्रियामहे । मानास्तरावगम्ये तु तहशासद् व्यवस्थितिः ॥

बह्यणो वा सर्वभूतकारणश्वमाकाशस्य वा वाय्वाविभूतकारणश्वं प्रति नागमादृते मानान्तरं प्रमवति । तत्र पौर्वापर्यपर्यालोचनया यत्राचें समञ्जस आगमः स एवार्थस्तस्य गृह्यते, स्यक्यते चेतरः । इह तु संवेशनोद्गमने भूतानां प्राणं प्रस्युष्यमाने कि बह्य प्रस्युष्येते आहो वाय्विकारं प्रतीति विशये 'यदा वे पुरुषः स्वपिति प्राणं तिह वागप्येति' इत्यादिकायाः श्रुतेः सर्यभूतसारेन्द्रियसंवेशनोद्गमनप्रति-पावनद्वारा सर्वभूतसंवेशनोद्गमनप्रतिपाविकाया मानान्तरानुप्रहलक्ष्यसामक्यीया बलात्संवेशनोद्गमने वाय्विकारस्येव प्राणस्य, न ब्रह्मणः । अपि चात्रोद्गीयप्रतिहारयोः सामभक्त्योग्रह्मणोऽन्ये आवित्यक्षान्तं च वेवते अभिहिते कार्यकरणसङ्गातक्ये, तस्साहचर्यात् प्राणोऽपि कार्यकरणसङ्गातक्य एव वेवता भवितु-महित । निरस्तोऽप्ययमर्थं ईक्षत्यिकरणे पूर्वोक्तपूर्यवक्षहेत्रूपोद्बलनाय पुनवप्रयस्तः । तस्माहायुविकार

भामती-ड्याख्या

धर्म) कीर्तित होने के कारण प्रक्रान्त प्राण भी ब्रह्म ही है। यदि यही मान लिया जाय, तब पूर्वीक्त आकाशाधिकरण से ही यह अधिकरण गतार्थ हो जाता है, अधिकरणान्तर के आरम्भ का क्या प्रयोजन ? अतः हमारा कहना है—

अर्थे श्रुत्येकगम्ये हि श्रुतिमेवाद्रियामहे। मानान्तरावगम्ये तु तद्वशात् तद्वधवस्थितिः॥

अर्थात् ब्रह्म की सर्वभूत-कारणता और आकाशगत केवल वाय्वादि की कारणता श्रुत्येक-समधिगम्य है, प्रमाणान्तर के द्वारा अवगत नहीं, अतः ऐसे स्यल पर पौर्वापयं-विचार से शास्त्र जिस पक्ष में समञ्जस (संगत होता है, वही पक्ष उपादेय और पक्षान्तर त्याज्य होता है। किन्तु यहाँ जो समस्त भूतों का प्रवेश और उद्गमन कहा गया है— "सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविश्वन्ति प्राणमभ्युज्जिहते" (छां. १।११।४,५), वह प्रवेश और उद्गमन शरीरगत वायुरूप प्राण के प्रति कहा जाता है? अथवा ब्रह्म के प्रति ? इधर हम प्रत्यक्षरूप प्रमाणान्तर के द्वारा सुषुप्ति काल में देखते हैं कि भूतों के सारभूत इन्द्रियों का वायु-विकारात्मक प्राण में होता है और जागने पर प्राणों से ही उनका निर्गमन होता है, अतः यह निश्चित हो जाता है कि उक्त श्रुति का उपोद्धलक यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके आधार पर सर्व भतों का प्रवेशाप्रवेश शरीरस्थ वायुरूप प्राण में ही स्थिर होता है, ब्रह्म में नहीं।

दूसरी बात यह भी है कि यहाँ उद्गीथ और प्रतिहाररूप साम-भागों के ब्रह्म से भिन्न आदित्य और अन्न देवता बताए गए हैं, जो कि कार्य-करण-संघातरूप (शरीरधारी) है। उनके सहचार से प्राण भी कार्यकरण-संघातरूप ही होना चाहिए। यद्यपि ईक्षत्यधिकरण नच तयोर्वहात्वमस्ति, तत्सामान्याच प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वमित्येवं प्राप्ते सूत्रकार आह-

'अत एव प्राणः' इति । 'तिज्ञकाद्' इति पूर्वसूत्रे निर्दिष्टम् । अत एव तिज्ञकात्प्रा-णशब्दमपि परं ब्रह्म भवतुमर्हति । प्राणस्यापि हि ब्रह्मतिकसंबन्धः अयते —'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्ञिहते' ( छा० १।११।५ ) इति । प्राणनिमित्तौ सर्वेषां भूतानामुत्पिप्रख्याष्ठुच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः ।

नन्तं — मुख्यप्राणपरिष्रहे अप संबेशनोद्गमनदर्शनमविरुद्धं, स्वापप्रबोधयो-दर्शनादिति । अश्रोज्यते — स्वापप्रबोधयोर्शिन्द्रयाणामेव केवलानां प्राणाश्रयं संवेश-नोद्गमनं दश्यते, न सर्वेषां भूतानाम् । इह तु सेन्द्रियाणां सशरीराणां च जीवाविष्टानां

भामती

एवात्र प्राणशब्दार्च इति प्राप्तम् । 🕆

एवं प्राप्तेऽभिधीयते — पुंवाश्यस्य बलीयसः मानान्तरसमागमात् । अपौरुषेये वाश्ये तत्सङ्गतिः किं करिष्यति ।।

मो ससु स्वतः सिद्धप्रमाणभावमपौक्षेयं वत्तः स्वविषयज्ञानोत्पादे वा तवृत्यवहारे वा मानान्तर-मपेक्षते । तस्यापौरुषेयस्य निरस्तसमस्तदोषाझक्कस्य स्वत एव निश्चायकत्वात् । निश्चयपूर्वकत्वाद् भ्यवहारप्रवृत्तेः । तस्यादसंवादिनो वा चसुष इव रूपे त्विगिन्द्रयसंवादिनो वा तस्यैव व्रज्ये नावाद्वर्षं बाद्यं वा । तेन स्तामिन्द्रियमात्रसंवेशनोव्गमने वायुविकारे प्राणे, सर्वभूतसवेशनोव्गमने तु न ततो

भामती-व्याख्या में इस जड़कारणतावाद का भी खण्डन किया जा चुका है, तथापि पूर्वपक्ष के हेतु का उपोद्धलन और प्रकारान्तर से उपन्यास करने के लिए फिर वही कह दिया गया है। फलतः शरीरगत वायु ही यहाँ प्राण शब्द का अर्थ है।

सिद्धान्त — उक्त पक्ष का निरास करने के लिए कहा जाता है— पुंचाक्यस्य बलीयस्त्वं मानान्तरसमागमात्। अपौरुषेये वाक्ये तत्संगतिः कि करिष्यति।।

[ पूरुष-रचित वाक्यों का प्रामाण्य प्रमाणान्तर के संवाद पर निर्भर होता है, अतः उनके लिए अवश्य यह कहा जा सकता है कि प्रमाणान्तर से संवादित वाक्य उस पौरुषेय वाक्य से प्रबल होता है, जो प्रमाणान्तर से समर्थित नहीं होता किन्तु ] अपीरुषेय वाक्यों का प्रामाण्य प्रमाणान्तर-सापेक्ष न होकर स्वतः सिद्ध होता है, अपौरुषेय वाक्य न तो स्वविषय के ज्ञानोत्पादन में प्रमाणान्तर की अपेक्षा करता है और व्यवहाररूप अर्थ क्रिया के उत्पादन में। अपीरुषेय वाक्यों में किसी प्रकार के भ्रम, प्रमाद, करणापाटव और हिप्सादि दोषों की सम्भावना ही नहीं कि उनकी निवृत्ति के लिए उसको प्रमाणान्तर की अपेक्षा हो। वह स्वतः ( अन्य-निरपेक्ष होकर ) ही अपने विषय का निभ्रायक होता है, निभ्रय-पूर्वक व्यवहार में प्रवृत्ति होती है। जैसे चक्षु का रूप-ग्रहण में प्रमाणान्तर का संवाद नहीं होता, एतावता रूप-ग्रहण में अदाढचे नहीं आता और चक्षु का ही घटादि द्रव्य के ग्रहण में त्विगिन्द्रिय का संवाद मिल जाने पर भी द्रव्य-ग्रहण में किसी प्रकार का दाढर्च नहीं माना जाता, वंसे ही अपौरुषेय बाक्य के द्वारा धर्मादि-ज्ञान के उत्पादन में प्रमाणान्तर का संवाद न होने के कारण धर्मादि-ज्ञान में किसी प्रकार का अदाढर्च और सुषुप्रचवस्य प्राण में इन्द्रियों का प्रवेश और निर्गमन प्रमाणान्तर (प्रत्यक्ष ) से संवादित होने पर भी प्रवेशाप्रवेश-ज्ञान में किसी प्रकार की विशेषता या दृढता नहीं मानी जाती। प्रत्यक्षावगत केवल इन्द्रियों का प्रवेश और निर्गमन भले ही शरीरस्य वायुरूप प्राण में रहे, श्रुत्यभिहित समस्त भूतों का संवेशन और भृतानां, 'सर्वाणि ह वा इमानि भृतानि' ( छा० १।११:५) इति श्रुतेः । यदापि भृत-श्रुतिमहाभृतिषया परिगृह्यते, तदापि ब्रह्मालक्ष्यमिवस्द्रम् । नतु सहापि विषयेरि न्द्रियाणां स्वापत्रबोधयोः प्राणेऽप्ययं प्राणाच्य प्रभवं श्रुणुमः—'यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन् प्राण पर्वेकधा भवति तदैनं वाक् सर्वेनांमिभः सहाप्येति' (कौ० ११३) इति । तत्रापि तिल्लक्षात्प्राणशब्दं ब्रह्मीय। यत्पुनरुक्तम्— अक्षादित्यसंनिधानात्

#### मामती

वाक्यात्प्रतीयेते । प्रतीतौ वा तत्रावि प्राणी बह्यैव भवेश वायुविकारः । 'यवा सुसः स्वव्नं न कञ्चन पश्यस्यवास्मिन् प्राण एवेकथा भवति' इश्यत्र वाक्ये यथा प्राणशब्दी क्ष्यावचनः । न वास्मिन् वायुविकारे सर्वेवां भूतानां संवेशनोव्गमने मानान्तरेण वृश्येते । न च मानान्तरसिद्धसंवादेण्व्यसंवेशनोव्गमनवाक्य-वाडर्थात् सर्वेभूतसंवेशनोव्गमनवाक्यं कथि क्षित्रयिविषयिवयत्या व्याल्यानमहंति, स्वतःसिद्धप्रमाणभावस्य स्वभाववृद्धस्य मानाम्तरानुपयोगात् । न चास्य तेनेकवाक्यता, एकवाक्यतायां वा तदिय बह्मपरमेव स्थावित्युक्तम् । इन्त्रियसंवेशनोव्गमणं श्ववयुक्ष्यानुवादेनाऽपि बटिक्यते । 'एकं वृणीते क्षी वृणीते' इतिवत् ।

## भामती-ब्याख्या

उद्गमन तो प्राणों में नहीं देखा जाता। यदि माना जाता है, तब उस प्राण को भी ब्रह्म वैसे ही मानना होगा, वायुविकार नहीं, जैसे "यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन् प्राण एवेकधाभविति" (कौ. उ. ३।३) इस वाक्य में प्राण शब्द ब्रह्मपरक है। वायु-विकाररूप प्राण में न तो सभी भूतों का प्रवेश प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर से देखा जाता है, और न उससे उनका निर्गमन।

शहा -प्राण में इन्द्रियों का प्रवेशाप्रवेश प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर से संवादित होने के कारण ऐसे श्रुति-वाक्य का प्रामाण्य हढ़ हो जाता है। उसके अनुरोध पर सर्वभूत-प्रवेशाप्रवेश के प्रतिपादक श्रुति-वाक्य का तात्पर्य इन्द्रियों के प्रवेश और निर्गमन में क्यों न मान लिया जाय?

समाधान —यह कहा जा चुका है कि वेद का प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है, प्रमाणान्तर के संवाद से उसमें किसी प्रकार की इढता नहीं आती। अहढ़ प्रामाण्य की इढ़ता के सम्पादन में प्रमाणान्तर का संवाद उपयोगी हो सकता है, किन्तु वेद-वाक्य-जन्य ज्ञान का प्रामाण्य स्वभावतः हढ़ होता है, अतः वहाँ प्रामाणान्तर के संवाद का वैसे ही कोई उपयोग नहीं, जैसे क्षुर की तीक्षणतम धार पर शाण-प्रयोग।

दूसरी बात यह भी है कि एकवाक्यतापन्न उपक्रम के अनुरोध पर उपसंहार का संकोच माना जाता है। प्रकृत में इन्द्रियों के प्रवेश और उद्गमन का प्रतिपादक 'यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन् प्राणे एकधा भविति" (कौ. उ. ३।३) यह वाक्य संवर्ग विद्या में और सर्वभूत प्रवेश-प्रतिपादक "सर्वाणि ह वा" (छां. १।११।४) यह वाक्य उद्गीथोपासना के प्रकरण में पठित है, अतः उनकी एकवाक्यता सम्भावित ही नहीं कि उपक्रम के अनुरोध पर उपसंहार की व्याख्या या संगमनिका की जाय। जिस वाक्य की एकवाक्यता मानी जाती है, उसका भी ब्रह्म में ही तात्पर्य पर्यवसित होता है—यह कहा जा चुका है। इन्द्रियों के संवेशन और निर्णमन का अन्वय अवयुत्यवाद की रीति से उपपन्न हो जेयगा। श्रीणबरस्वामी कहते हैं—"यत्र परा संख्या कीत्यंते, तत्रावयुत्यवादों भवित, यथा द्वादशक्षणले यदशक्षपालों भवित" (जै. सू. १।४।३५)। पुत्रोत्पत्ति होने पर वैश्वानरेष्टि की जाती है, उसका विद्यायक वाक्य है—"वैश्वानरे द्वादशक्षपाले निर्वपतेत् पुत्रे जाते। यदशक्षपालों भवित गायत्रियेवैनं ब्रह्मवचेंसेन पुनाति, पन्नवक्षपालः त्रिवृत्तवास्मिन् तेजो दद्याति" (तै. सं.

प्राणस्याबह्यस्वमिति—'तद्युक्तम् , वाक्यशेषवत्तेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मचिषयतायां प्रतीयमानायां संनिधानस्यार्किचित्करत्वात् । यस्पुनः प्राणशब्दस्य पञ्चवृत्तौ प्रसिद्धः तरस्यं, तदाकाशब्दस्येव प्रतिविधेयम् । तस्मात्सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य ब्रह्मत्वम् ।

भामती

न तु सर्वशब्दार्यः सङ्कोजनहीति । तस्मात् प्रस्तावभक्ति प्राणशब्दाभिषेयवद्मवृष्टयोगासीत, न वायुविकार-वृष्टयेति सिद्धम् । तथा चोपासकस्य प्राणप्रासिः कर्मसमृद्धिर्वा फलं भवतीति । क्ष्यावयदोववलेन इतिक्षः ।

भामती-स्थास्या

२।२।४।३ )। यहाँ जिज्ञासा होती है कि द्वादशकपाल-संस्कृत पुरोडाशद्रव्यक इष्टि का विधान करने के अनन्तर जो कहा गया है—''यदधाकपालो भवति, यन्नवकपालः' इत्यादि, उसका प्रकृत में अन्वय क्योंकर होगा ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हुए वार्तिककार कहते हैं—वैश्वा-नरद्वादशकपालःधिकारे हाष्टरवादय उच्चार्यमाणा स्वरूपेणानुपयुज्यमानाः शक्नुवन्त्यवयवस्व गमयितुम्" (तं. वा. पृ. १०९९ )। द्वादश संख्या की घटकीभूत अष्टत्वादि संख्याएँ है, अतः द्वादश कपालों में संस्कृत पुरोडाश एक ऐसा अवयवी पदार्थ है, जिसके अष्टादिकपाल-संस्कृत पुरोडाश अवयव है, अतः अवयव-स्तुति के द्वारा अवयवी की स्तुति यहाँ विवक्षित है। वैसे ही ब्रह्म में सर्वभूतों का विलय और उद्भव होने से उनके अवयवभूत इन्द्रियादि का विलय भीर उद्भव अर्थ-प्राप्त है। उसी का अवयुत्य (विच्छिद्य) एकवाक्यता मानकर उत्यापित आकांक्षा के द्वारा स्वतन्त्रतया अन्वयाभिधान अवयुत्यवाद है। 'अवयुत्यानुवाद'-ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है, उसका भी यही आशय है कि ब्रह्म में जब सर्वभूतों का प्रवेशाप्रवेश अभिहित है, तब सर्व की घटकीभूत इन्द्रियादि प्रत्येक इकाई के अर्थ-प्राप्त प्रवेशाप्रवेश का अनुवाद इस वान्य से विवक्षित है ]। अवयुत्यवाद का स्पष्टीकरण करते हुए श्रीशबरस्वामी (जै.सू. ६।१।४३ में) कहते हैं-'त्रीन् वृणीते इति त्रित्वं विधास्यति, एकं वृणीते इत्यवयुत्यानुवादोऽ-यम्' (शा. भा. पृ. १३८४)। प्रायः सभी वैदिकं कर्मों के आरंभ में जो संकल्प किया जाता है उसमें कर्ता पुरुष अपना नाम, गोत्र और प्रवर वा उच्चारण करता हुआ प्रतिज्ञा करता है, जैसे-'अहं देवदत्तनामा, भारद्वाजगोत्रः, आङ्गिरसबाहँस्पत्यभारद्वाजास्यत्रिप्रवरः एतत्कर्म करिष्ये'। किसी गोत्र में उत्पन्न हुए मन्त्र-द्रष्टा महिषयों को प्रवर कहते हैं, किस गोत्र में कितने प्रवर हैं —यह प्रवराध्यायादि में वर्णित है। तीन प्रवरवाले व्यक्ति का श्रीतकर्म में अधिकार है—"त्रीन् प्रवरान् वृणीते" । त्रिप्रवरता की प्रशंसा के लिए कहा गया है—"एकं वृणीते, हो वृणीते"। 'शते पंचाशत'- इस न्याय के अनुसार तृत्व के द्वित्व और एकत्व घटक हैं, अतः जैसे अवयवों के द्वारा अवयवी की स्तुति यहाँ की जाती है, वैसे ही प्रकृत में इन्द्रियादि के प्रवेशन और निर्गमन के द्वारा समस्त भूतों के प्रवेशन और निर्गमन की स्तुति अभिवा-क्छित है। 'सर्व' शब्द का संकुचित अर्थ में तात्पर्य कभी निश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि प्राणशब्दाभिष्ये ब्रह्म की दृष्टि (भावना ) से साम के प्रस्तावरूप भाग की उपासना करनी चाहिए, शरीरस्य वायुरूप प्राण की दृष्टि से नहीं। इस प्रकार की उपासना का फल है-प्राण-प्राप्ति या कमं की समृद्धि, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है—'प्रस्तावोद्गीयप्रतिहारभक्तीः प्राणादित्यान्नदृष्ट्योपासीतेति समुदायार्थः। प्राणा-द्यापत्तिः कर्मसमृद्धिर्वा फलम्'' (छां॰ पृ॰ ७१)। भाष्यकार कहते हैं---''यत्पुनरुक्तमन्नादित्य-सन्निधानात् प्राणस्याब्रह्मस्वमिति, तदयुक्तम्, वान्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां प्रतीयमानायां सन्निधानस्याकि खित्करत्वात्" ( ब्र. सु. १।१।२३ )। यहाँ 'वाक्यशेष' शब्द

अत्र केचिदुदाहरन्ति-'प्राणस्य प्राणम्' ( वृ० ४।४।१८ ), 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' ( छा० ६।८।२ ) इति च-तद्युक्तम् , शब्दभेदात्मकरणाच्च संशयातुः पपत्तेः । यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः पिता षष्टीनिर्दिष्टोऽन्यः प्रथमानिर्दिष्टः पितुः पितेति गम्यते, तद्वत् 'प्राणस्य प्राणम्' इति शब्दमेदात्प्रसिद्धात्प्राणाद्ग्यः प्राणस्य प्राण इति निश्चीयते । न हि स एव तस्येति भेदनिदेशाहीं भवति । यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स पन तत्र प्रकरणी निर्दिष्ट इति गम्यते । यथा ज्योति-ष्टोमाधिकारे-- वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' इत्यत्र ज्योतिःशन्दो ज्योतिष्टोम-विषयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' (छा० ६।८।२) इति अतः प्राणदाब्दो वायुविकारमात्रं कथमवगमयेत् ? अतः संशयाविषयत्वान्नैत-दुदाहरणं युक्तम् । प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे संशयपूर्वपक्षनिर्णया उपपादिताः ॥ २३ ॥

### गामती

बाक्यात् सन्निधानं बुर्वलमित्पर्यः । जबाहरणान्तरन्तु निगबञ्याख्यातेन भाष्येण दूषितम् ।। २३ ।।

### भामती-व्याख्या

का अर्थ है-ब्रह्मलिङ्गक उपक्रम की एकवाक्यता। 'एकवाक्यता' शब्द से वाक्य प्रमाण विवक्षित है और 'सन्निधि' मन्द से स्थान प्रमाण । "श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबंल्मर्थविप्रकृषीत्" (जै. सू. ३।३।१३) इस सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व-पूर्व प्रमाणों की अपेक्षा उत्तरोत्तर प्रमाण दुर्बल होते हैं, अतः वाक्य की अपेक्षा स्थान का दुबँल होना स्वाभाविक है, [क्योंकि उत्तरोत्तर प्रमाण पूर्व-पूर्व की कल्पना करके ही विनियोजक माने जाते हैं, वाक्य प्रमाण को अपने पूर्ववर्ती केवल लिङ्ग और श्रुति—इन दो प्रमाणों की कल्पना करनी है और स्थान प्रमाण को 'प्रकरण, वाक्य लिङ्ग और श्रुति'--इन चार प्रमाणों की कल्पना करनी है, अतः कल्पना लाघव के कारण वान्य प्रमाण प्रबल और कल्पना-गौरव होने के कारण स्थान प्रमाण दुर्बल होता है, वार्तिककार कहते हैं-'यावदाकांक्षापूर्वकमेकवाक्यत्वादि कल्प्यते तावदितरेणानन्तर्यात् समानविषयत्वाच्च साम-

थ्यांदि कल्पयित्वा विनियोगः कृत इति बलीयस्त्वम्'' (तं. वा. पृ. ६३९) ]।

इस अधिकरण में वृत्तिकार ने जो 'प्राणस्य प्राणम्'' (बृह. उ. ४।४।१८) और "प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" (छां. ६।८।२) इन दो वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर विचार किया है कि यही 'प्राण' शब्द शरीरस्थ वायुक्त प्राण का बोधक है ? अथवा बहा का ? प्राण-वोधकता का पूर्वपक्ष उठा कर ब्रह्मपरता का सिद्धान्त स्थिर किया है। वह युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता, वयोंकि उदाहत दोनों वाक्यों में संशय ही नहीं बनता, 'पितु: पिता'-ऐसे सम्बन्धगभित वाक्य-प्रयोग में दोनों पितृपदार्थों की एकता सम्भव नहीं रहती, अत उनका भेद अनिवार्य है। ''प्राणस्य प्राणः''—यहाँ षष्ठचन्त प्राणपदार्थ की अपेक्षा प्रथमान्त प्राणपदार्थ भिन्न ही मानना होगा, वह प्रकरण के आधार पर बहा ही निश्चित होता है, क्योंकि जिसके प्रकरण में जो निर्दिष्ट होता है, वही प्रकरणी पदार्थ ही विभिन्न नामों से विवक्षित होता है। ज्योतिष्टोमसंज्ञक कर्म के प्रकरण में पठित "वसन्ते-वसन्ते ज्योतिषा यजेत''—इस वाक्य में 'ज्योतिः' शब्द जैसे ज्योतिष्टोमपरक होता है, वैसे ही पर ब्रह्म के प्रकरण में पठित "प्राणबन्धनं सोम्य मनः"—इस श्रुति का घटकीभूत 'प्राण' शब्द ब्रह्म का वाचक न होकर वायु-विकारात्मक प्राण का बोधक क्योंकर होगा ? अतः जिस वाक्य में

# (१० ज्योतिश्वरणाधिकरणम् । स्० २४-२७ ) ज्योतिश्वरणाभिधानात् ॥ २४ ॥

इदमामनन्ति—'अथ यद्तः परो दिवो ज्योतिर्दांष्यते विश्वतःपृष्ठेषु सर्वतःपृष्ठेष्वतुष्तमेषु लोकेष्वदं वाव तद्यदिदमस्मिष्णन्तःपुरुषे ज्योतिः' (छा० ३।१३।७)
इति । तत्र संश्रथः— किमिह ज्योतिःशब्देनादित्यादिकं ज्योतिरिमधीयते किंवा परमारमेति । अर्थान्तरिवयस्यापि शब्दस्य तिल्लक्षाद् ब्रह्मविषयत्वमुक्तम् , इह तु तिल्लक्षमेवास्ति नास्तीति विचार्यते ।

भामती

इदमामनिक्त— 'अब यदतः परो दिवो ज्योतिर्वीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु कोकेज्विदं वाय तद्यविद्यमित्मन्तः पुरुषे ज्योतिः ' इति । यज्ञ्योतिरतो दिवो कुलोकात्परं वीप्यते प्रकाशते विश्वतः पृष्ठेषु विश्ववेषामुपरि । असङ्कुष्वद्वृत्तिरयं विश्वतः व्योतिरतो दिवो कुलोकात्परं वीप्यते प्रकाशते विश्वतः पृष्ठेषु विश्ववेषामुपरि । असङ्कुष्वद्वृत्तिरयं विश्वतः व्योतिस्यात् अवन्त्रमेषु अ । न वेदमुत्तममात्रमिप तु सर्वोत्तममित्यातः अवनृत्तमेषु अ । नास्त्येभ्योऽभ्य उत्तम इत्यवः । 'इदं वाव तद्यविद्यमित्मन् पुरुषेऽभ्तक्योतिस्त्वन्याष्ट्रोण शारीरेषोज्ञ्या भोत्रपाद्यो व पिहितकर्णेन पुंसा धोषेण लिक्नेनानुमीयते' । तत्र शारीरस्योज्यवस्त्वचा वर्शनं वृष्टिः, योषस्य च श्ववणं भृतिः, तयोश्च वृष्टिश्वती ज्योतिष एव, तत्त्लिक्नेन तदनुमानाविति ।

अत्र संशयः—कि क्योतिःशब्दं तेज उत ब्रह्मेति ? कि तावत् प्राप्तं ? तेज इति । कुतः ? गीज-

भामती-न्याख्या अधिकरणार्थं का प्रमुख अङ्गीभूत संशय पदार्थं ही सम्भव नहीं, वह उस अधिकरण का विषय वाक्य कैसे हो सकेगा ? साम के प्रस्तावरूप भाग में अनुगत प्राणरूप देवता को विषय बनाने पर संशय, पूर्वपक्ष एवं सिद्धान्त का उपपादन किया जा चुका है, अतः "कतमा सा देवता, प्राण इति होवाच" (छां. १।११।४) यह वाक्य ही यहाँ विषय-वाक्य वन सकता है ॥ २३॥

विषय-वाषय—"अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्त-मेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः" ( छां. ३।१३।७ ) । यहाँ 'परः' शब्द को 'ज्योतिः' पद के अनुसार नपुंसक लिङ्ग में परिवर्तित कर 'यदतो दिवः परं ज्योतिर्दीप्यते' ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए। जो ज्योतिः इस स्वर्ग लोक में परे प्रकाशमान है। 'बिश्वतः पृष्ठेषु' का ही अर्थ किया गया है—'सर्वतः पृष्ठेषु'। 'विश्व' शब्द का अर्थ समस्त या सर्व होता है, उस सर्वार्थ में ब्रह्म भी का जाता है किन्तु ब्रह्मज्योतिः ब्रह्म के ऊपर नहीं हो सकती। 'विश्व' शब्द की वृत्ति ( शक्ति ) का संकोच करके ब्रह्म-भिन्न संसार-मण्डल किया जा सकता। तथापि 'विश्व' शब्द का तात्पर्य सामस्त्येन प्रकाश्यभूत संसार-मण्डल के अभिधान में ही है, यह दिखाने के लिए 'विश्वतः' का पर्याय सर्वतः दिया गया है, अतएव भाष्यकार ने कहा है—''संसार एव हि सर्वः' ( छां. पृ. १६५ )। यह ज्योति केवल उत्तम ही नहीं, अपितु सर्वोत्तम है-यह सूचित करने के लिए 'अनुत्तमेषु' कहा गया है। 'अनुत्तम' शब्द में 'नास्त्येभ्योऽन्य उत्तमः' - इस प्रकार बहुव्रीहि समास विवक्षित है, 'नोत्तमा अनुत्तमाः तेषु'-ऐसा तत्पुरुष नहीं, भाष्यकार कहते हैं- "अनुत्तमेषु तत्पुरुषसमासाशङ्कानिवृत्तय आह उत्तमेषु लोकेष्विति" ( छां. पृ. १६५ )। उसी ब्रह्मज्योति की शरीरस्थता दिखाने के लिए कहा है—'इदं वाव'। 'इदं वाव' का अर्थ है-इदमेव। श्वरीर में त्विगन्द्रिय-प्राह्म ऊष्णता और हके हुए श्रोत्र से ग्राह्म घोष ( अन्तर्नाद ) के द्वारा वही ज्योति अनुमित होती है।

संशय - उदाहत श्रुति में 'ज्योतिः' एवद तेजो द्रव्य का बोधक है ? अथवा ब्रह्म का ?

कि तावत्प्राप्तम् ? आदित्यादिकमेय ज्योतिःशब्देन परिगृह्यत इति । कुतः ? प्रसिद्धेः । तमो ज्योतिरिति द्वीमौ शन्दौ परस्परप्रतिद्वनिष्वि प्रसिद्धौ । चक्षुर्वृत्ते । विरोधकं शार्यरादिकं तम उच्यते । तस्या प्रवानुप्राहकमादित्यादिकं ज्योतिः । तथा 'वीप्यते' इतीयमपि भृतिरादित्यादिविषया प्रसिद्धा । निह कपादिहीनं ब्रह्म 'वीप्यते' इति मुख्यां भृतिमर्हति । युमर्याद्रवश्चतेश्च । निह चरावरवीजस्य ब्रह्मणः सर्वात्मकस्य यौमर्यादा युक्तो, कार्यस्य तु ज्योतिषः परिष्ठिष्ठकस्य यौमर्यादा स्यात् । 'परो दिवो ज्योतिः' इति च ब्राह्मणम् ।

नतु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वाद् युमर्यादावस्वमसमञ्जसम् । अस्तु तर्ग्वात्रवृत्कृतं तेजः प्रयमजम् । नः अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावादिति । द्वमेव प्रयोजनं यदुपास्यत्वमिति चेत् , नः प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्यैवादित्यादेकपास्य-स्वद्गीनात् । 'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि' ( छा० ६।३।३ ) इति वाविशेष-ध्रुतेः । नवात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो युमर्यादत्वं प्रसिद्धम् । अस्तु तर्हि त्रिवृत्कृतमेव तत्तेजो ज्योतिःशुव्वम् । नन्त्कमर्वागपि दिवोऽवगम्यतेऽम्प्यदिकं ज्योतिरिति । नैष दोषः सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः 'परो दिवः' दृत्युपासनार्थः प्रदेशविशेषपरिष्रहो न विद्यभ्यते । नतु निष्यदेशस्यापि बृह्मणः प्रदेशविशेषकल्पना भागिनी । 'सर्वतःपृष्ठेष्य-सुत्तमेषु लोकेषु' इति चाधारबहुत्वश्रुतिः कार्ये ज्योतिष्युपपद्यतेतराम् । 'इदं वाव तत्त्विद्मस्मिक्तनःपुरुवे ज्योतिः' ( छा० ३।१३।७ ) इति च कोक्षेये ज्योतिषि परं ज्योतिरभ्यस्यमानं दृश्यते । साक्रप्यनिमित्ताक्षाध्यासा भवन्ति । यथा—'तस्य भूरिति विरार पकं द्वार पक्रमेतदक्षरम्' ( वृ० ५।५१३ ) इति । कोक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धम-क्रह्मत्वम् ; 'तस्यैषा दृष्टाः' ( छा० ३।१३।७ ) 'तस्यैषा श्रुतिः' इति चौष्यघोषविशिष्ट-

मामती

मुक्तप्रहणविषये भृत्यप्रहणस्य-

बोरसर्गिकश्वाद्वाक्यस्यतेजोलिङ्गोपलम्भनात् । वाक्याम्तरेजानियमात्तवर्षाप्रतिसम्बितः ॥

बलबहायकोपनिपातेन सत्वाकाशामाशस्त्री मुख्यार्थस्वात् प्रच्यास्यात् प्रतिष्ठापितौ । तिविह् स्योतिस्पवस्य मुख्यतेबोबसनस्त्रे बाधकस्तावत् स्ववाक्यशेवो नास्ति । प्रस्युतः तेजोलिङ्गमेव बीप्यत इति ।

भामती-व्याख्या

पूर्वपक्ष —यहाँ 'ज्योतिः' शब्द गौणी वृत्ति से ब्रह्म का उपस्थापक हो सकता है, किन्तु ''गौणमुरूययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः'' (परिभाषेन्दु. पृ ६८) इस न्याय के अनुसार शब्द की मुख्य (अभिचा) वृत्ति के द्वारा उपस्थापित पदार्थ का पहले ग्रहण किया जाता है-

बोत्सर्गिकत्वाद् वान्यस्थतजोलिङ्गोपलम्भनात् । वाक्यान्तरेणानियमाद् अर्थाप्रतिसन्धितः ॥

विगत अधिकरणीं में प्रबल बाधक के उपस्थित हो जाने के कारण 'आकाम' और 'प्राण'—इन दोनों शब्दों के द्वारा उनके मुख्यार्थ का ग्रहण न कर गौणार्थ का उपस्थापन किया गया, किन्तु यहाँ 'ज्योतिः' पद के द्वारा तेजोद्रव्यरूप मुख्यार्थ की उपस्थित कराने में कोई बाधक वाक्य-गेषादि नहीं, प्रत्युत तेजोद्रव्य का लिङ्ग (गमक) 'दीप्यते' पद से प्रस्तुत किया गया है, "इदं वाब तद् यदिदमेतिस्मन् पुरुषे ज्योतिः'' (छां. ३।१३।७) इस श्रुति के द्वारा कुक्षिस्य भौतिक ज्योति में उक्त ज्योति का साक्ष्य्यमूलक अध्यास भी यह सिद्ध करता है कि कथित ज्योति तेजोद्रव्य ही है, बहाज्योति नहीं। दूसरी बात यह भी है कि 'तदेतद

त्वस्य भ्रवणात्। 'तदेतद्दष्टं च भृतं चेत्युपासीत' इति च भृतः। 'चभ्रुष्यः भृतो भवति य पवं वेद' ( छा० ३।१३।८) इति चास्पफलभवणादश्रहात्वम् । महते हि फसाय ब्रह्मोपासनमिष्यते । नचान्यदपि किंबित्स्ववाक्ये प्राणाकाशवज्योतिषोऽस्ति ब्रह्मित्वक्षिक्षम् । नच पूर्वस्मित्वपि वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टमस्ति; 'गायत्री वा इदं सर्वे भूतम्'

भामती

कौक्षेयज्योतिःसाक्रव्यं च चक्षुचो क्यवान् भृतो विश्वतो भवतीस्यस्यस्यः च स्ववाक्ये भूयते । न चातु ज्यलनापरनामा वीसिविना तेजो बह्मणि सम्भवति । न कौक्षेयज्योतिःसाक्र्य्यमृते बाह्मास्यसी प्रधान्व्यस्ति । न चील्व्यघोवलिङ्ग्रदर्शनभवणमोवर्य्यातेखसोऽन्यत्र ब्रह्मण्युपपद्यते । न च नहाफलं ब्रह्मोयासन-मजीयसे फलाय कल्पते । जीवर्य्यं तु तेजस्यस्यस्य बाह्मं तेज उपासनमेतल्फलानुक्यं युज्यते । तदेतसीचो-लिङ्ग्रम् । एतवुयोद्धलनाय च निरस्तमपि मर्व्यावाचारवस्त्रमृत्यस्तम् । इह तिक्रपासकारणाभागात् । म च मर्व्यावाद्यस्वं तेजोराशेनं सम्भवति, तस्य सौर्व्यावेः सावयवस्त्रेन तवेकवेशमर्थ्यावासम्भवात् । तस्य चोपास्यस्त्रेन विचानात् । ब्रह्मणस्यमवयवस्यावयवोपासनानुपपत्तेः । अवयवकल्पनायाञ्च सस्या यतावनव-कल्पनात् । न च पावोऽस्य सर्वा मृतानि निपादस्यामृतं विचि इति ब्रह्मप्रतिपादकं वाक्यान्तरं यवतः परी विची ज्योतिरिति ज्योतिःशक्वं ब्रह्मण व्यवस्थापयतीति युक्तम् । न हि सिप्नधानमात्राव् वाक्यान्सरेच वाक्यान्तराता भृतिः शक्या मुक्यार्थाक्यावयितुम् ।

न च वाक्याभ्तरेऽधिकरणस्वेन धौः श्रुता विव इति मर्ध्यावाश्रुतौ शक्या प्रत्यभिज्ञातुम् । अपि च वाक्यान्तरस्यापि ब्रह्मार्थस्यं प्रसाध्यमेव नाधापि सिध्यति तत् कथं तेन नियंतुं ब्रह्मपरतया यवतः पर इति

भामती-व्याख्या

हुं च श्रुतं चेत्युपासीत"। "चक्षुष्यः श्रुतो भवित य एवं वेद" (छां. ३।१३।६) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा इस उपासना का फल केवल चक्षुष्य (दर्शनीय) रूपवान् और लोक-प्रसिद्ध-रूप स्वल्प फल का प्रतिपादन किया गया है, जो कि ब्रह्मोपासना का कदापि नहीं हो सकता, हाँ, उदरस्थ तेज में अध्यस्त बाह्य तेजो धातु की उपासना का यह फल हो सकता है। फलतः ऐसे स्वल्प फल का प्रतिपादन तेजस्तत्व की उपासना का लिङ्ग (गमक) है। इसी लिङ्ग की पृष्टि के लिए हो अनुकूल तर्क के रूप में "दिवः परम्" ऐसी मर्यादा और "सर्वतः पृष्ठेषु"—इत्यादि आधार-बहुत्व का अभिधान किया गया है। यद्यपि विगत अन्तरधिकरण में आदित्यादि ज्योतिगत मर्यादावस्वादि का निरास किया गया है, तथापि यहाँ उसके निरास का अप्राप्तिरूप निमित्त प्राप्त न होने के कारण मर्यादादि का निरास नहीं किया जा सकता। तेजःसमूह में मर्यादावस्व सम्भव नहीं—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सौर्यादि तेजोमण्डल सावयव है, अतः उध्वस्थ तेज द्युलोक से नीचे न होकर उपर ही रहता है। मर्यादावस्व का वस्तुतः निर्देश न होकर उपासना के लिए विधान किया गया है। ब्रह्म निरवयव होने के कारण उसमें अवयवशः उपासना नहीं बन सकती। ब्रह्म में अवयव-कल्पना तभी हो सकती है, जब कि अन्य कोई गति (उपाय या मार्ग) न हो किन्तु रावयव तेजो धातु की उपासना मान लेने से ब्रह्मगत अवयव-कल्पना की आवश्यकता नहीं रह जाती।

शक्का—"पादीऽस्य सर्वी भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" (छां. ३।१२।६) इस वाक्यान्तर में स्पष्टरूप से ब्रह्म का प्रतिपादन है, क्योंकि त्रिपादरूप विशुद्ध चरणं का अभिधान है, उस वाक्य की सिन्निध के बल पर "यदतः परो दिवो ज्योति।" (छां. ३।१३।३) इस वाक्य का 'ज्योतिः' पद ब्रह्मपरक सिद्ध किया जा सकता है।

समाधान — केवल वाक्यान्तर की सिप्तिध के बल पर वाक्यान्तरस्थ पद को अपने मूख्य (अभिधेय) अर्थ के अवबोधन से विरत नहीं किया जा सकता। "त्रिपादस्यामृतः

इति छम्दोनिदेशात्। अधापि कथंचित्पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टं स्यात्, प्रवमि न तस्येद्द प्रत्यमिद्यानमस्ति । तत्र द्वि 'त्रिपादस्थामृतं दिवि' (छा. २।१२।१,६) इति धौरधिकरणत्वेन भूयते, अत्र पुनः 'परो दिवो ज्योतिः' इति धौर्मर्थादात्वेन । तस्मा-स्थाद्धतं स्थोतिरिद्द प्राद्यमित्येवं प्राप्ते ब्रमः—

भामती

बार्यं शक्यम् । तस्मात्तेत्र एव ज्योतिनं ब्रह्मोति प्राप्तम् । तेजःकथनप्रस्तावे तमःकथनं प्रतिपक्षोपम्यासेन प्रतिपक्षान्तरे वृद्यः प्रतीतिभंवतीत्येतवर्षम् । चक्षुर्वृतिनिरोधकमित्यर्थावरकत्वेन ।

आक्षेसाऽऽह ® ननु कार्यस्यापि इति छ । समाघातँकदेशी बूते अ अस्तु तहि इति छ । यत्तेजो-षश्चाभ्यामसंयुक्तं तबित्रवृत्कृतमुच्यते । आक्षेसा दूवयति छ न इति छ । न हि तत् क्विवरच्युपयुज्यते सर्वास्वर्षेत्रियासु त्रिवृत्कृतस्यैवोययोगादित्यर्थः ।

एकदेशिनः शक्कामाह 🕏 इयमेव इति 🕸 । आक्षेता निराकरोति 🕾 न, प्रयोजनान्तर इति 🕸 ।

### भामती-स्यास्या

दिवि" (छां. ३।१२।१) इस वाक्य में अधिकरणत्वेन श्रुत बुलोक की प्रत्यिभज्ञा "परो दिवः" (छां. ३।१३।७) इस वाक्य में नहीं हो सकती, क्योंकि इस वाक्य में चु को मर्यादा के रूप में उपस्थित किया गया है, अधिकरण के रूप में नहीं। दूसरी बात यह भी है कि "पादोऽस्य सर्वाभूतानि" (छां. ३।१२।६) इस वाक्य में ब्रह्मपरता अभी तक सिद्ध नहीं हुई, तब इसके अनुरोध पर "अतः परो दिवो ज्योतिः" (छां. ३।१३।१) इस वाक्य में 'ज्योति' शब्द को ब्रह्मार्थंक क्योंकर माना जा सकता है ? अतः इस वाक्य में ज्योति पद से भौतिक तेज का ही ग्रहण किया जाता है, ब्रह्म का नहीं।

भाष्यकार ने जो तेजोराशि की चर्चा के अवसर पर तम (अन्धकार) का उपन्यास किया है—''तमो ज्योतिरिति होमी शब्दी परस्परप्रतिद्वन्द्विषयी प्रसिद्धी।'' उसका उद्देश्य ज्योति-पदार्थ के स्वरूप को निखारना है, क्योंकि प्रतिपक्ष (विरोधी) पदार्थ के निरूपण से उसके विरोधी पदार्थ के स्वरूप की सुदृढ़ प्रतीति होती है, अतः तम के निरूपण से तेज का वैश्वद्य किया गया है। तम के लिए जो कहा गया है—'चक्षुवृंत्तिनरोधकम्', उसका तात्पर्य यह नहीं कि तम चाक्षुष वृत्ति का निर्गमन नहीं होने देता. क्योंकि रात्रि के घोर अन्धकार में भी दूरस्थ तारक मण्डल तक नेत्र-वृत्ति जाती है, अतः उक्त भाष्य-वाक्य का आशय यह है कि विषय वस्तु के स्वरूप को आच्छन्न कर अन्धकार चाक्षुष वृत्ति का विषय नहीं होने देता।

बाक्षेपवादी कहता है—''ननु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्याद् द्युमर्यादावत्त्वमसमञ्जसम्।'' अर्थात् सौर्यादि तेज भी द्युलोक के नीचे सर्वत्र फैला दिखाई देता है, तब उसके लिए द्युलोक के ऊपर ही है'—ऐसा कहना क्योंकर सम्भव होगा ?

समाधान करनेवाला एकदेशी कहता है—''अस्तु तर्हि अत्रिवृत्कृतं तेजः प्रथमजम्''। जो तेज जल और पृथिवी से असम्पृक्त (असम्बद्ध ) है. उसे अत्रिवृत्कृत तेज कहा जाता है। पश्चीकृत तेज के समान त्रिवृत्कृत तेज सर्वत्र प्रमृत होता है, अत्रिवृत्कृत तेज नहीं, वही द्युलोक के अधी भाग में नहीं, अतः उसी का उपास्यत्वेन यहाँ निर्देश किया गया है।

बाक्षेपवादी उक्त कथन का निरास करता है—''न, अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजना-भावात् ॥'' अर्थात् त्रिवृत्कृत तेज ही प्रकाशनादि रूप अर्थिक्रयाकारी या प्रयोजनवान् होता है, अत्रिवृत्कृत तेज अर्थिक्रयाकारी न होने से सत् पदार्थ ही नहीं कहा जा सकता, उसकी उपासना भी सप्रयोजन नहीं कही जा सकती।

# ज्योतिरिह ब्रह्म ब्राह्मम् । कुतः ? वरणामिधानात् । पादामिधानादित्यर्थः ।

भामती

एकैकां त्रिवृतंत्रिवृतं करवाणीति तेजःप्रभृत्युपासनामात्रविषया श्रुतिनं सङ्कोजयितुं युक्तत्यवैः । एवमेक-वैश्चिति वृत्ति परमसमाधाता पूर्वपक्षी स्ति । ॐ अस्तु तिह त्रिवृत्कृतमेव इति ॐ । ॐ भागिनी युक्ता ॐ । यद्यव्याधारबहुत्वश्रुतिबंद्याच्यपि किल्पतोपाधिनिबन्धनां कथि अनुपन्तते । तथापि यथा कार्ये ज्योतिक्यतिश्चयेनोपपद्यते न तथाऽत्रेत्यत उक्तम् ॐ उपपन्नतेतराम् इति ॐ । ॐ प्राकृतं ॐ । प्रकृतेर्कातं, कार्यमिति यावत् । एवं प्राप्ते, उच्यते—

सर्वनाम प्रसिद्धार्यं प्रसाध्यार्यविधातकृत् । प्रसिद्धचपेक्षाः सत्यूर्ववाक्यस्यमणकर्षति ।।

भामती-व्याख्या

एकदेशी अत्रितृत्कृत तेज के लिए सप्रयोजनत्व की शङ्का करता है—''इदमेव प्रयोजनं यदुपास्यत्विमिति।'' उपासना भी एक प्रयोजन है, जिसको लेकर अत्रिवृत्कृत तेज को सप्रयोजन कहा जा सकता है।

आक्षेपवादी उस प्रयोजनवत्ता का खण्डन करता है—''न प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्यैवा-दित्यादेरुपास्यत्वदर्शनात्।'' जिस पदार्थं की सृष्टि का कुछ प्रयोजन होता है, ऐसी आदित्यादि ज्योति ही उपास्य हो सकती है। अत्रिवृत्कृत तेज की न सृष्टि प्रयोजनवती है और न उपासना। ''तासां त्रिवृतं त्रिवृत्तमेकंकां'' सामान्यतः 'तेज, जल और पृथिवी'—इन तीनों भूतों के त्रिवृत्करण की प्रतिपादिका है, इस श्रुति का केवल तेजरूप उपास्य मात्र के त्रिवृत्करण में

तात्पर्ये सीमित करना उचित नहीं।

अतिवृत्कृत तेज का पक्ष दूषित हो जाने पर परम समाधाता (पूर्वपक्षी) अपना मन्तव्य प्रस्तुत करता है—"अस्तु तिंह त्रिवृत्कृतमेव तेज! प्रथमजम्"। यद्यपि त्रिवृत्कृत तेज सर्वत्र व्याप्त है, केवल द्युलोक के ऊर्व्य भाग में सीमित नहीं किया जा सकता, तथापि उपासना के लिए वैसा आरोप मात्र किया जा सकता है, किन्तु ब्रह्म सर्वथा निरवयय है, उसमें वैसी कल्पना भागिनी (युक्ति-कृत्त ) नहीं। "विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो आधार-बहुत्व का प्रतिपादन किया गया है, वह यद्यपि ब्रह्म में भी कल्पित उपाधियों के द्वारा कथित्रत् उपपन्न हो सकता है, तथापि कार्यात्मक सावयव ज्योति में आधारबहुत्व का सामञ्जस्य सुसंगत और अत्यन्त सरल मार्ग से हो जाता है, भाष्यकार कहते हैं—"आधारबहुत्वश्रुतिः कार्ये ज्योतिषि उपपद्यतेतराम्।"

यह कहा जा चुका है कि विवादास्पद ज्योति में उदरस्थ भौतिक ज्योति का सारूप्य भौतिकत्व-साधक है, उसी के कार्यभूत ऊष्मा और घोष का शरीर में भान होता है, इसकी ही उपासना का चक्षुष्य (दर्शनीयता) जैसा स्वल्प फल माना जा सकता है, "गायत्री वा इदं सर्व भूतम्" (छां॰ ३।१२।१) इस पूर्व के वाक्य में भी ब्रह्म का प्रकरण नहीं, केवल गायत्री छन्द का निर्देश है, अतः प्रकरण को देखते हुए भी ज्योति पद को ब्रह्मपरक नहीं माना जा सकता। पूर्व वाक्य में कथन्दित् ब्रह्मपरत्व की कल्पना कर लेने पर भी उसकी इस ज्योति-वाक्य में प्रत्यिभज्ञा नहीं होती। फलतः प्रक्रान्त 'ज्योति' पद प्राकृत (प्रकृति-

जनित भौतिक ) ज्योति का ही अभिधायक सिद्ध होता है।

सिद्धान्त — सर्वनाम प्रसिद्धार्थं प्रसाध्यार्थंविघातकृत्। प्रसिद्धधपेक्षि सत् पूर्ववाक्यस्थमपकर्षेति॥ पूर्वेस्मिन्हि वाक्ये बतुष्पाद्वहा निर्दिष्टम्—'तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँ अ प्रणः । पादो अस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' (छा॰ ३।१२।६) इत्यनेन मन्त्रेण । तत्र यश्चतुष्पदो ब्रह्मणस्त्रिपादमृतं चुसंबन्धिकपं निर्दिष्टं, तदेवेह चुसंबन्धान्निर्दिष्टमिति

भामती

तहसात् तेन नेयानि तेजोल्लिङ्गान्यपि भ्रवम् । बहाज्येव प्रचानं हि बहाज्यक्यो न तत्र तु ॥

गौरसींगर्कं तावच्चवः प्रसिद्धार्थानुवावकरवं यद्विविविशक्तिमध्यपूर्वार्थाववोधनस्वभावादमध्याव्यति । यथा वस्याहितानेनरिनगृंहान् बहेत् यस्योभयं हविराणिमार्छ्केविति । यत्र पुनस्तरप्रसिद्धमन्यतो न कयिक्वित्यते, तत्र वचनानि स्वपूर्वस्वाविति सर्वनामनः प्रसिद्धार्थस्यं वलावपनीयते । यथा यदाग्नेयोऽष्टाकपाक्षो मबतीति । तविह यवतः परो विवो ज्योतिरिति यच्छन्वसामर्क्याव् चुमर्क्यावेनापि ज्योतिषा प्रसिद्धेन मितिस्वत्यम् । न च तस्य प्रमाणान्तरतः प्रसिद्धिरस्ति । पूर्ववावये च चुसम्बन्धि त्रिपाव् बद्धप्रसिद्धमिति प्रसिद्धयपेक्षायां तवेव सम्बन्धते । न च प्रयानस्य प्रातिपविकार्थस्य तस्वेन प्रश्वमित्राने तद्विनेवनस्य

भामती-व्याख्या

तद्बलात् तेन नेयानि तेजोलिङ्गान्यपि ध्रुवम् । ब्रह्मण्येव प्रधानं हि ब्रह्मण्डब्दो न तत्र तु ॥

"यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीष्यते" (छा॰ ३।१३।७) इस वाक्य में 'यत्' पद सर्वनाम है, 'सर्वनाम पद प्रसिद्धार्थंक होते हैं'—यह एक औत्सिंगक (स्वाभाविक) नियम है। अतः 'यत्' पद किसी प्रसिद्धार्थं का अनुवादक होता है, अत एव 'यत्' पद लिखादि विधि-विभक्ति से युक्त वाक्य की अज्ञातार्थ-बोधकत्वरूप विधिशक्ति (विधायकता को नष्ट कर देता है, जैसे—"यस्याहिताम्नेरिम्नगृंहान् दहेत्", "यस्योभयं हिवरातिमाच्छेत्" (तै॰ बा॰ ३।७ १।७) इत्यादि वाक्यों में विधायकत्व नहीं माना जाता। श्रि कुमारिल भट्ट कहते हैं—

"येवामास्यातशब्दानां यच्छब्दाद्युपबन्धनात् ।

विधिशक्तिः प्रणश्येत् ते सर्वत्राभिषायकाः ॥" (तं. वा. पृ. ४३३)

'यत्' पद का योग होने के कारण उक्त वाक्यों में "दहेत्" और "आच्छेंत्"—ये दोनों पद विघायक नहीं माने जाते । यहाँ बादि शब्द से आमन्त्रण विभक्ति, उत्तमपुरुष, यदि शब्दादि का ग्रहण किया जाता है, अतः "अहेर्बुडिनय मन्त्रं मे गोपाय" (तै. ब्रा. १।२।१।२६), "यदि सोममपहरेयु:" इत्यादि वास्य विधायक नहीं, 'अनुवादक ही माने जाते हैं ]। यदादि पदों का योग रहने पर मी विधीयमान पदार्थ की अन्यतः प्राप्ति नहीं होती, उन वाक्यों में विधायकत्व माना जाता है—''वचनानि त्वपूर्वत्वात् तस्माद्यथोपदेशं स्युः'' (जै. सू. ३।४।२१)। अर्थात् यद्यपि यदादि सर्वनाम पद प्रसिद्धार्थं के परामर्शी होते हैं, तथापि जहाँ विधित्सित कर्म की वाक्यान्तर के द्वारा प्राप्ति ( ज्ञप्ति ) नहीं होती है, वहाँ सर्वनाम पद प्रसिद्धार्थ-परामशीं नहीं माना जाता और सर्वनाम-घटित वचन को विधायक माना जाता है, जैसे —''यदाम्नेयोऽष्टाकपात्रोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति" ( तै. सं. २।६।२।३) इस वाक्य के द्वारा अमावस्या और पूर्णिमा—दोनों तिथियों में अष्टकपाल-संस्कृत पुरोडाशद्रव्यक कर्म का विधान किया जाता है एवं दूसरे वाक्य के द्वारा हिव का नाशरूप निमित्त प्रस्तुत किया जाता है कि जिस यजमान की सायं और प्रातः दोनों कालों की दूध-दिवरूप दोनों हिवयों का नाम हो जाता है, वह अग्निदेव की मान्ति के लिए एक नैमित्तिक कर्म करे । प्रकृत में 'यदतः' ६स वाक्य का घटकीभूत 'यत्' पद भी जिस द्युलोक के ऊर्घ्यलोकस्य ज्योति का कथन करता है, वह भी कहीं प्रसिद्ध (किसी प्रस्यभिकायते । तत्परित्यज्य प्राकृतं ज्योतिः कल्पयतः प्रकृतद्दानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्ये-याताम् । न केवलं ज्योतिर्वाक्य पव ब्रह्मानुवृत्तिः, परस्यामि शाण्डिस्यविद्यायामनुः वर्तिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । यत्तुक्षम्—'ज्योतिर्दीय्यतं' इति चेतौ शब्दौ कार्ये ज्योतिषि प्रसिद्धाविति । नायं दोषः; प्रकरणाद्बह्मावगमे सत्य-

## भामती

विभक्त्यर्थस्थान्यतामानेनाम्यता युका । एवं च स्ववास्यस्थानि तेबोलिजुनस्यसमक्षसानीति ब्रह्मध्येव गमपितन्यानि, गमितानि च भाष्यकृता । तत्र न्योतिबंह्मविकार इति न्योतिवा ब्रह्मवेपलक्ष्यते । अथ वा प्रकाशमात्रवचनो न्योतिःशस्यः, प्रकाशम ब्रह्मचि मुख्यः, इति न्योतिबंह्मिति सिद्धम् । अ प्रकृतहाना-प्रकृतप्रक्रिये इति । प्रसिद्धप्रपेकायां पूर्ववाक्यगतं प्रकृतं सिप्तहितमप्रसिद्धं तु कल्प्यं न प्रकृतम् । अत एवोक्तं अ कल्प्यत इति अ । सम्बंशस्यायमाह अ न केवलम् इति । अ परस्थापि ब्रह्मको नामाविप्रती-

## भागती-व्याख्या

समीपस्थ वाक्य में चिंत ) होना चाहिए। आगम को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण के द्वारा उस ज्योति की प्रसिद्ध नहीं। "पादोऽस्य सर्वा भूतानि"। छां. ३।१२।६) इस पूर्व वाक्य में चुलोक-सम्बन्धी त्रिपाद ब्रह्म प्रसिद्ध है, अतः उसी का सम्बन्ध ''यदतः परो दिवः' इस वाक्य की ज्योति से पर्यवसित हो जाता है। यह जो कहा गया कि पूर्व वाक्य में 'यु' शब्द सप्तम्यन्त और इस वाक्य में 'दिवः' यह पन्तम्यन्त है, अतः दोनों में प्रत्यिभज्ञा नहीं हो सकती । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि "सत्त्वप्रधानानि नामानि - इस न्यांय के अनुसार प्रकृत्ययं प्रधान और प्रत्ययार्थं गौण होता है। प्रत्ययार्थं की प्रधानता जो प्रसिद्ध है, वह कृत् मौर सद्धित प्रत्ययों को ही विषय करती है। शुरूप प्रधानार्थं की एकता जब प्रत्यभिज्ञात है, तब प्रत्ययार्थरूप गोणार्थ का भेद उसकी एकता को भङ्ग नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस वाक्य में 'दीप्यते'—इत्यादि तेज के लिङ्गों का भी सामश्रस्य ब्रह्मरूप ज्योति में हो जाता है। भाष्यकार ने 'ज्योति' पद से उपलक्षित ब्रह्म में सामञ्जस्य स्थापित करते हुए कहा है— "दीव्यमानकार्यज्योतिरुपलिक्षते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात्।" अथवा ज्योतिः शब्द यहाँ प्रकाशमात्र का वाचक है, प्रकाश है-बह्म, अतः 'ज्योति' पद की प्रधान (अभिधा) वृत्ति ही बहा से प्रसिद्ध हो जाती है। भाष्यकार ने जो कहा है— "प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्ये-याताम्"। वहाँ प्रसिद्धार्थिको 'यत्' से घटित "यत्परो दिवः" (छां. ३।१३।७) इस वाक्य के समीप में पठित 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' ( छां. ३।१२।६ ) इस वाक्य की प्रतिपाद्य ब्रह्म वस्तु का 'प्रकृत' पद से ग्रहण किया गया है। उसकी अपेक्षा अप्रसिद्ध पदार्थं कल्पनीय होने के कारण अप्रकृत है, अस एव भाष्यकार ने कहा है—"कल्पयतः"। 'ज्योतिः' पद से ब्रह्म का ग्रहण करने में सन्दंश-त्याय दिखाया गया है—''न केवलं ज्योतिर्वाक्य एव ब्रह्मातुवृत्तिः, परस्यामि शाण्डिल्यविद्यायामनुवित्रिष्यते बह्यं । आशय यह है कि "त्रिपादस्यामृतं दिवि" (छां ३।१२।६) इस पूर्व के एवं शाण्डिल्य ऋषि-द्वारा प्रतिपादित "सर्व खिल्बदं ब्रह्म, तब्बलानिति शान्त उपासीत" (छां. ३।१४।१) इस पर वाक्य में जब ब्रह्म ही चिंत है, तब 'यदतः परो दिवो ज्योति' ( छां. ३।१३।७ ) इस मध्यपाती वाक्य में भी 'ज्योतिः' पद से ब्रह्म का ही प्रतिपादन मानना होगा, क्योंकि सन्दंश (सँड्सी ) में जकड़ी हुई वस्तु जैसे सँड्सी के दोनों दाँतों से बाहर नहीं जा सकती, सँड्सी को जहाँ भी ले जाया जाय, मध्यपाती वस्तु को वहाँ ही जाना पड़ता है। वैसे ही जब पूर्व और उत्तर वाक्यों में ब्रह्मपरता निश्चित है, तब मध्य वाक्य में भी ब्रह्मपरता माननी होगी।

नयोः शब्दयोरिवशेषकत्वात् । दीप्यमानकार्यज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसं-भवात् । 'येन स्प्रैंस्तपित तेजसेद्धः' (ते० बा० ३।१२।९।७) इति च मन्त्रवर्णात् । यहा, नायं ज्योतिःशब्दश्चश्चर्ष्ट्रचेरेवानुग्राहके तेजसि वर्तते; अन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात् । 'वाजैवायं ज्योतिषास्ते' (बृ० ४।३।५), 'मनो ज्योतिर्जुषताम्' (ते० ब्रह्म० १।६।३।३ । इति च । तस्माद्ययत्कस्यचिद्वमासकं तत्त्रज्योतिःशब्देनाभिधीयते । तथा सति ब्रह्मणोऽपि चतन्यकपस्य समस्तज्ञगदवभासहेतुत्वादुपपन्नो ज्योतिःशब्दः । 'तमेव मान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' (कौ० २।५।१५) 'तद्दवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्' (बृ० ४।४।१६) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च ।

यद्प्युक्तं—चुमर्याद्दवं सर्वमतस्य ब्रह्मणो नोपपचत इति । अत्रोच्यते,— सर्वमतस्य ब्रह्मणो न्यापचत इति । अत्रोच्यते,— सर्वमतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः प्रदेशिवशेषपरिष्रहो न विरुच्यते । नन् कं निष्यदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेशिवशेषकरुपना नोपपचत इति । नायं दोषः; निष्यदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिविशेष-संबन्धात्प्रदेशिवशेषकरुपनोपपक्तः । तथा हि—आदित्ये, चश्चिष, हृदय, इति प्रदेश-विशेषसंबन्धीनि ब्रह्मण उपासनानि श्रूयन्ते । पतेन 'विश्वतःपृष्ठेषु' इत्याधारबहुत्वमुप-पादितम् । यद्प्येतदुक्तं,—औष्ण्यघोषाभ्यामनुमिते कोक्षेये कार्यं ज्योतिष्यध्यस्यमान-त्वात्परमिष दिवः कार्यं ज्योतिरेव-इति,—तद्प्ययुक्तम् ; परस्यापि ब्रह्मणो नामादि-प्रतोकत्यवत्कोक्षेयज्योतिःप्रतोकत्वोपपक्तः । 'इष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत' इति तु प्रतीकत्वारकं इष्टत्वं श्रुतत्वं च भविष्यति । यद्प्युक्तमरुप्रक्रस्यणान्न ब्रह्मित,—तद्वुपपन्नम् ।

मामती कृत्ववव् इति@। कौक्षेयं हि ज्योतिर्जीवभावेनानुप्रविष्टस्य परमारमनो विकारः, जीवाभावे देहस्य शैर्यात् , जीवतस्रीक्याज्यायते । तस्मासस्प्रतीकस्योपादानमुषपञ्चम् । शेषं निगदव्याख्यातं भाष्यम् ।। २४ ॥

## भामती-व्याख्या

यह जो पूर्वंपक्ष की ओर से कहा गया था कि प्रकृत ज्योति को ब्रह्मात्मक नहीं कह सकते, क्योंकि यह उदरस्य कार्येरूप ज्योति में अध्यस्त मानी गई है, ब्रह्म कहीं पर भी अध्यस्त नहीं हो सकता, अन्यथा उसमें मिध्यात्व प्रसक्त होगा। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि जैसे अध्यास-स्थल पर 'इदं रजतम्'—ऐसा समानाधिकरणता का व्यवहार होता है, वैसा ही "नाम ब्रह्मोत्युपासते" ( छां. ७।१।५ ) इस प्रकार प्रतीकोपासना-विधायक वान्यों में भी होता है। अन्य पदार्थ की भावना से अन्य पदार्थ की उपासना को प्रतीकोपासना कहा जाता है, जैसे विष्णु की भावना से पाषाण, ब्रह्म की भावना से नाम या ज्योति आदि की उपासना। फलतः कौक्षेय ज्योति की प्रतीक मान कर ब्रह्म की उपासना हो जाती है। नाम-रूपादि प्रपन्त ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म का जैसे प्रतीक होता है, वैसे ही उदरस्थ तेज भी गरीर में जीवभावेन प्रविष्ट ब्रह्म का ही कार्य है, अतः कौक्षेय ज्योति को ब्रह्म का प्रतीक मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं। शरीर में जीव के न रहने पर शरीर शीतल पड़ जाता है और जीव के रहने पर उष्णता रहती है, इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा उदरस्थ तेज को जीव का विकार (कार्य) माना जाता है। शेष भाष्य अत्यन्त सुगम है। [ "दृष्टं च श्रुतं च" (छां. ३।१३।८) इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित दृष्टत्व और श्रुतत्व ब्रह्म में साक्षात् नहीं, अपितु कौक्षेय ज्योति के माध्यम से ही सम्भव होता है। यह जो कहा गया कि इस उपासना का 'बक्षुष्यत्व ( दर्शनीयत्व ) रूप फल अत्यन्त स्वल्प होने के कारण इस उपासना को ब्रह्मोपासना नहीं कह सकते । वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि ब्रह्म की उपासना का 'इतना ही फल है'-ऐसा इयत्ता का अवधारण कहीं नहीं किया गया। वस्तु-स्थित यह है कि जहाँ निह इयते फलाय ब्रह्माश्चयणीयं, इयते नेति नियमहेतुरस्ति । यत्र हि निरस्तसर्वविशेष-संबन्धं परं ब्रह्मात्मत्वेनोपदिक्यते, तत्रिकक्षपमेव फलं मोझ इत्यवगम्यते, यत्र तु गुण-विशेषसंबन्धं प्रतीकिषदोषसंबन्धं वा ब्रह्मोपदिक्यते, तत्र संसारगोचराण्येवोषावचानि फलानि दृश्यन्ते—'अज्ञादो वसुदानो विन्दते वसु य प्रवं वेद' ( वृ० श्राश्चर ) इत्या-घासु श्रुतिषु । यद्यपि न स्ववाक्ये किचिज्ज्योतिषो ब्रह्मत्विक्कमस्ति, तथापि पूर्व-स्मिन्वाक्ये दृश्यमानं ग्रहीत्व्यं मचित । तदुक्तं सूत्रकारेण—'ज्योतिक्षरणामिष्वानाद्' इति । कथं पुनर्वाक्यान्तरगतेन ब्रह्मसंनिधानेन ज्योतिःश्रुतिः स्वविषयाच्छक्या प्रच्या-वियतुम् ? नेष दोषः; 'यदतः परो दिवो ज्योतिः' इति प्रथमतरपित्तेन यच्छब्देन सर्वनाम्ना घुसंबन्धात्मत्यशिक्षायमाने पूर्ववाक्यनिर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामध्येन परामुष्टे सत्यर्थाज्ज्योतिःदाब्दस्यापि ब्रह्मविषयत्वोपपत्तेः । तस्माविह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिप-सब्बम् ॥ २४ ॥

छन्दोऽमिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पणानगदात्

तथा हि दशेनम् ॥ २५ ॥

अथ यदुकं, - पूर्वेस्मिश्रिप वाक्ये न ब्रह्मामिहितमस्ति, 'गायत्री वा इदं सर्वे भूतं यदिदं किच' ( छा० ३।१२।१ ) इति गायत्र्यास्यस्य छम्दसोऽभिहितत्वादिति —

भामती

पूर्ववाक्यस्य हि ब्रह्मार्थस्वे सिद्धे स्यादेतदेवं, न तु तक्ष्मह्मार्थमपि तु गायत्र्यर्थम् । 'गायत्री वा इवं सर्वे' भूतं यदिवं किन्न' इति गायत्रीं प्रकृत्येवं श्रूयते 'त्रिपावस्यामृतं दिवि' इति ।

पर समस्त विशेष सम्बन्ध-रहित ब्रह्म का जीवाभिन्नत्वेन उपदेश किया जाता है, वहाँ विविध फल न होकर मोक्षरूप एव विध ही फल माना जाता है, किन्तु जहाँ पर गुण-विशेष या प्रतीकादि विशेष पदार्थों के सम्बन्ध से ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, वहाँ पर विविध सांसारिक फल ही क्षभिहित किए गए हैं, जैसे—"अन्नादो वसुदानो विन्दते वसु य एवं वेद" (बृह. उ. ४।४।२४) इत्यादि । यद्यपि "यदतः परो दिवो ज्योतिः" (छां. ३।१३।७) इस वाक्य में ज्योति पदार्थं की ब्रह्मात्मता का सूचक कोई लिङ्ग नहीं, तथापि पूर्वं के "त्रिपाद-स्यामृतं दिवि" (छां. ३।१२।६) इस वाक्य में अवस्थित ब्रह्म के गमक लिङ्ग का ग्रहण सूत्रकार ने किया है—"ज्योतिश्चरणाभिधानात्" (ब्र. सू. १।१।२३)। चरणाभिधानात् का अर्थं है—त्रिपादभिधानात् । यहाँ यह प्रक्रन उठता है कि वाक्यान्तर में गृहीत ब्रह्म-लिङ्ग के हारा वाक्यान्तर स्थ ज्योतिः" पद को अपनी मुख्यार्थ-बोधकता से विश्वत क्योंकर किया जा सकता है ? इस प्रक्रन का उत्तर यह है कि इस वाक्य में 'यत्'—इस प्रसिद्धार्थंक सर्वनाम पद एवं द्यु पदार्थं की प्रत्यभिज्ञा के बल पर पूर्वं वाक्यस्थ जो त्रिपाद् ब्रह्म यहाँ परामृष्ट होता है, उसका सम्बन्ध सामर्थ्यं या योग्यता को ध्यान में रख कर 'ज्योतिः' पद के साथ पर्यवसित हो जाता है। फलतः यहाँ 'ज्योतिः' पद के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए] ॥ २४॥

पूर्वपक्ष-पूर्व के ["त्रिपादस्यामृतं दिवि" (छां. ३।१२।६) इस ] वाक्य में ब्रह्मपरता का निश्चय हो जाने पर ही "यदतः परो दिवो ज्योतिः यहाँ ब्रह्म का परामर्शं और 'ज्योतिः' पद की ब्रह्मपरता का निश्चय हो सकता है, किन्तु पूर्व वाक्य ब्रह्मपरक न होकर त्रिपदा गायत्री छन्द का बोधक है, क्योंकि "गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच" (छां. ३।१२।१) इस प्रकार गायत्री छन्द का प्रकरण उठा कर "त्रिपादस्यामृतं दिवि" (छां. ३।१२।१) ऐसा कहा गया है।

32

तत्परिहर्तन्यम् । कथं पुनश्छन्दोऽभिघानाञ्च ब्रह्मामिहितमिति शक्यते वकुं ? यावता 'तावानस्य महिमा' इत्येतस्यामृचि चतुष्पाद् ब्रह्म दिश्तिम् । नैतदस्ति, 'गायत्री वा इदं सर्वम्' इति गायत्रीमुपक्षम्य तामेव भूतपृथिवीशरीरहृदयवाक्ष्राणप्रभेदैर्व्याक्याय 'सैषा चतुष्पदा षड्विघा गायत्री तदेतहचाभ्यनूकं तावानस्य महिमा' इति तस्यामेव

#### भामती

नम्याकाशस्तित्विक्ष्मावित्यनेनेव गतायंनेतत् । तथाहि । तावानस्य महिमेश्यस्यामृति ब्रह्म चतुष्पा-कुक्तम् । सैव च तदेतदृषाभ्यन्क्रिमस्यनेन सङ्ग्रीमता ब्रह्माव्यङ्गम् । एवं गायत्री वा इवं सर्वमित्यक्षरसिध-वेशमात्रस्य गायत्र्या न सर्वश्वमृत्यव्यते । न च भूतपृथिवीशशोरहृदयदाक्ष्राणात्मस्यं गायत्रयाः स्वक्ष्येण सम्भवति । न च ब्रह्मपुरुवसम्बन्धित्वमस्ति गायत्रयाः । तस्मावृगायत्रीहारा ब्रह्मण एवोपासना न गायत्रयाः इति पूर्वजेव गतार्थस्यान्तारम्भणीयमेतत् । न च पूर्वभ्यायस्मारणे सूत्रसम्बभं एतावान् युक्तः ।

अशोच्यते — अस्त्यधिकश्रक्षाः । तवाहि — गायत्रीद्वारा ब्रह्मोपासमेति कोऽवंः । गायत्रीविकारोपा-चिनो ब्रह्मण उपासनेति । न च तबुपाचिनस्तवयिष्ठिप्रस्य सर्वात्मत्वम् , उपाचेरवच्छेदात् । न हि चटाविष्ठमनं नभोऽनविष्ठमनं भवति । तस्मावस्य सर्वात्मत्वाविकं स्तुत्यवं , तहुरं गायत्रया एवास्तु स्तुतिः क्याचित् प्रणाढवा 'वाग्वै गायत्री वाग्वा हुदं सर्वं भूतं गायति च आवति च' इत्याविश्वृतिभ्यः ।

## भामती-ध्याख्या

राक्का - इस प्रकार के पूर्व पक्ष का परिहार तो 'आकाशाधिकरण' से ही किया जा सकता है कि जैसे 'आकाश' पद से घटित वाक्य में ब्रह्म का लिङ्ग (असाधारण धर्म) देख कर यह निश्चय किया कि आकाश के माध्यम से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही "तावानस्य महिमा ततो ज्यायां प्रकृतः। पादोऽस्य सर्वा भूतानि जिपादस्यामृतं दिवि" (छां. ३।१२।६) इस ऋचा में बहा को चतुष्पाद कहा गया है और इसी ऋचा के द्वारा 'गायत्री' पद की ब्रह्म में संगमनिका की गई है -"सैवा चतुष्पदा गायत्री, तदेतद् ऋचाध्य-नूक्तम्" ( छां. ३।१२।५ )। अतः यही ऋचा ब्रह्म का लिङ्ग (बोधक ) है। इसी प्रकार "गायत्री वेदं सर्वम्" ( छां. ३।१२।१ ) इस श्रुति के द्वारा अभिहित सर्वरूपता गायत्री छन्द में नहीं बन सकती, क्योंकि उसका कलेवर अक्षरों के सिन्नविशमात्र में सिमटा हुआ है, वह जगत् का रूप क्योंकर होगी ? 'सा येयं पृथिवी", "सा यदिदमस्मिन् पुरुषे शरीरमस्मिन् हीमे प्राणाः", "इद वाव तद्यदिदमस्मिनन्तः पुरुषे हृदयम्" ( छां. ३।१२।२-४ ) इन श्रुति बाक्यों के द्वारा अभिहित पृथिवीप्राणादिरूपता भी कथित गायत्री छन्द में साक्षात् सम्भव नहीं हो सकती और न "पन्त ब्रह्मपुरुषा:" (छां. ३।१३।६) इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित पश्चब्रह्मपुरुष-सम्बन्धित्व इस गायत्री में बन सकता है, परिशेषतः गायत्री के द्वारा बहा की ही उपासना मिद्ध होती है, जो कि विगत आकाशाधिकरण से गतार्थ हो जाती है, इसके लिए इस ज्योतिरधिकरण के आरम्भ की क्या आवश्यकता? 'पूर्वाधिकरण का स्मरण दिलाना ही इस अधिकरण का उद्देश्य है'-ऐसा कहना भी संगत नहीं, क्योंकि इतने उद्देश्य के लिए इतने बड़े सूत्र-सन्दर्भ का निर्माण युक्ति-युक्त नहीं कहा जा सकता।

समाधान — इस सूत्र में पूर्वपक्षी की इतनी ही आश्रद्धा नहीं, अपितु अधिक आश्रद्धा यह है कि 'गायत्री द्वारा ब्रह्मोपासना' का तात्पर्य यह है कि 'गायत्री विकाररूप उपाधि के द्वारा ब्रह्म की उपासना किन्तु गायत्रीरूप उपाधि से अविच्छिन्न ब्रह्म सर्वात्मक या अनविच्छन्न स्वरूप नहीं ही सकता, श्योंकि घटादि उपाधियों से अविच्छन्न आकाश कभी व्यापक या अनविच्छन्न नहीं होता, अतः यहाँ सर्वात्मत्व का कथन केवल स्तुत्थर्थक है। स्तुत्थर्थक सर्वत्व का समन्वय तो किसी-न-किसी प्रकार गायत्री छन्द में भी हो सकता है, जैसा कि श्रुति कहती

ध्याक्यातकपायां गायण्यामुदाहतो मन्त्रः कचमकस्माद् ब्रह्म चतुष्पादिमद्ध्यात्? योऽपि तत्र 'यह तद्ब्रह्म' ( छा० ३।१२।५,६ ) इति ब्रह्मशब्दः, सोऽपि छन्द्सः प्रकृतत्वाच्छन्दो-विषय पय 'य पतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद' ( छा० ३।११।३ ) इत्यत्र हि वेदोपनिषदमिति ध्याचक्षते, तस्माच्छन्दोभिधानाच ब्रह्मणः प्रकृतत्वमिति चेत् ,—नेप दोषः, 'तथा धितोऽपंणनिगदात्' तथा गायण्याक्यच्छन्दोह्वारेण तद्युगते ब्रह्मण चेतसोऽपंणं विक्तः समाधानमनेन ब्राह्मणधाक्येन निगद्यते —'गायत्री वा इदं सर्वम्' इति । न ह्यक्षरसंनिवश्यात्राया गायण्याः सर्वात्मकत्वं संभवति । तस्माद्यद्गायण्याख्यविकारेऽनुगतं जगः

### भामती

तमा च 'गायत्री वा इवं सर्वम्' इप्युपक्षमे गायत्रवा एव हृदयाविभिन्न्यांक्या, व्याख्याय च 'सैया चतुन्ववा वर्ड्वमा गायत्री इस्युपसंहारो गायत्र्यामेव समञ्जनो भवति । ब्रह्मचि तु सर्वमेतवसमञ्जसमिति यहेतव् मह्मेति च मह्मज्ञक्वच्छन्वोविषय एव, यथैतां ब्रह्मोपनिषविषयत्र वेदोपनिषवुष्यते । तस्माद्गायत्रीच्छन्वो-ऽभिषामाञ्च ब्रह्मविषयमेतविति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्तेऽभिषीयते । क न क कुतः ? क तथा चेतोऽपंगनिगवात् क । गायत्र्योख्यक्षम्बोहारेग गायत्रीक्पविकारानुगते ब्रह्मांच चेतोऽपंगं विससमाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यते । एतवुक्तं अवति — न गायत्री ब्रह्मणोऽवक्छेविका, उत्पलस्येव नीलस्यं, येन तद्यविक्षप्रमन्यत्र न स्याववक्छेविवरहात् । किन्तु यदेव तद् ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वकारणं तत्स्वक्षेणशाक्योपदेशमिति तद्विकारगायत्रीद्वारेणोपलक्ष्यते । गायत्र्याः सर्वक्छन्दो क्याप्या च सवनत्रयक्याप्या च द्विजातिद्वितीयज्ञमजननी तथा च श्रुतेविकारेषु मध्ये

### भामती-व्यास्या

है—''वाग् वे गायत्री, वाग् वे सर्व भूतं गायति च त्रायते च'' (छां. ३।१२।१)। ''गायत्री वा इदं सर्वम्'' (छां. ३।१२।१) ऐसा उपक्रम करके वाक्, प्राणादिरूपों में गायत्री की ज्याख्या प्रस्तुत की गई, उसके अनन्तर उपसहार किया गया—''सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री'' (छां. ३।१२।५)। यह सब कुछ गायत्री छन्द में ही उपपन्न होता है, ब्रह्म में नहीं। ''यह तद् ब्रह्म'' छां. ३।१२।६) यहां पर 'ब्रह्म' शब्दं प्रयुक्त हुआ है, उसका अथ है—'वेद', जैसे कि ''एतामेवं ब्रह्मोपनिषदम्'' (छां. ३।११।३) यहाँ 'ब्रह्मोपनिषत्' का अर्थ वेदगुह्मम् (वेद-रहस्य या वेदोपनिषत्) किया गया है। फलतः गायत्री छन्द का यहाँ अभिधान होने के कारण ब्रह्मोपासना का विधान नहीं किया जा सकता।

सिद्धान्त - उक्त पूर्वपक्ष का निरास करने के लिए सूत्रकार ने कहा है—न, क्योंकि गायत्री संत्रक छन्द के द्वारा तदनुगत ब्रह्म में चित्त के अपण (उपासन) का इस ब्राह्मण वाक्य में प्रतिपादन हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे 'नीलमुत्पलम्'—यहाँ पर नीलत्व (नील वर्ण) उत्पल (कमल) का अवच्छेदक है, वैसे गायत्री ब्रह्म का अवच्छेदक (विशेषण) नहीं कि तदवच्छित्र ब्रह्म में व्यापकता अनुपपन्न हो। जो सर्धात्मक (व्यापक) ब्रह्म है, उसका स्वरूपेण उपदेश या उपासन सम्भव नहीं, अतः गायत्रीरूप विकार के द्वारा वह ब्रह्म उपलक्षित होता है। सभी विकार-वर्ग में गायत्री मन्त्र प्रधान है, क्योंकि गायत्री छन्द सब छन्दों में व्याप्त है, सोमयाग के तीनों सवनों [प्रातः, माध्यन्दिन एवं सार्य तीनों कालों में अनुष्ठीयमान तीनों अभिषटों] में प्रयुक्त एवं द्विष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंश्य पुरुषों के द्वितीय जन्म का साधक है [ताण्डच महा ब्रह्मण दाह) में एक आख्यायिका ाती है कि पहले सभी छन्द चार-चार अक्षरों ह होते थे। जगती छन्द सोम लता लाने के लिए खुलोक गया, अपने तीन अक्षर वहीं छोड़ कर लौट गाया, किन्दुम् छन्द गया और वह भी अपना एक अक्षर वहीं छोड़ कर असफल लौटा, किन्तु गायत्री छन्द गया, वह वहाँ जगती एवं तिष्टुम् के

रकारणं बहा, तर्वाह सर्वमित्युच्यते ? यथा 'सर्व खिववदं बहा' ( छा० ३११४११ ) इति । कार्यं च कारणाद्व्यतिरिक्तमिति वक्ष्यामः—'तदनन्यत्वमारम्भणश्व्यादिभ्यः' ( ब्र॰ २१११४ ) इत्यत्र । तथान्यत्रापि विकारद्वारेण बहाण उपासनं दृश्यते —'पतं होव बहुवा महत्युक्ये मीमांसन्त पतमग्रावध्वयंव पतं महावते छन्दोगाः' ( पे० का॰ ३१२१३१२ ) इति । तस्मादिस्त छन्दोऽभिधानेऽपि पूर्वस्मिन्याक्ये चतुष्णद् बहा निर्दिष्टम् । तदेष ज्योतिर्घाक्येऽपि परामृश्यत उपासनान्तरविधानाय ।

अपर बाह — साझादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाधते, संस्थासामान्यात्। यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरैः पादैः, तथा ब्रह्म चतुष्पात्। तथान्यत्रापि छन्दोऽभिः

## भामती

प्राचान्येन द्वारखोवपत्तेः । न चात्रोपलक्षणाभावेन नोपलच्यं प्रतीयते, न हि कुण्डलेनोपलचितं कण्डकपं कुण्डलवियोगेऽपि पक्षात्प्रतीयमानमप्रतीयमानं भवति । तत्रूपप्रत्यायनमात्रोपयोगिःबादुपलक्षणानामनवच्छे-धकत्यात् ।

तदेवं गायत्रीशस्यस्य मुख्यावरेवे गायत्र्या बह्योपलक्ष्यतः इस्युक्तं, सम्प्रति तु गायत्रीशस्यः संख्यासामान्यावृगोण्या वृक्ष्या ब्रह्मण्येव वर्तत इति वर्शयति क अपर आह इति क्षः । तथाहि—वर्षत्रः पार्वर्येषा गायत्री चतुष्वरा एवं ब्रह्मापि चतुष्वाव् । सर्वाणि हि भूतानि स्यावरजङ्गभाम्यस्येकः पादः । विवि खोतनवति चैतम्यक्षे स्वारमनीति यावत् । त्रयः पादाः । अथवा विव्याक्षाते त्रयः पादाः । तथाहि स्रतिः —'इवं वाव तथाऽयं वहिर्षा पुष्वादाकाशतस्यद्धि तस्य जागरितस्थानं जाग्रत् सक्ष्यथं बाद्यान्

### भामती-व्यास्या

द्वारा छोड़े गए चारों बक्षर और सोम लता लेकर आया। तब से गायत्री छन्द आठ असरों का हो गया। याजिकों ने सोम याग आरम्भ किया, उसके माध्यन्दिन सवन में त्रिष्टुभ् की प्रार्थना पर गायत्री ने उसे बुला लिया, तब से वह गायत्री के आठ अक्षरों को मिला कर ग्यारह अक्षरों का हो गया। तृतीय (साय सवन में जगती की प्रार्थना पर गायत्री ने उसकों भी आमन्त्रित कर दिया, तब से जगती छन्द गायत्री और त्रिष्टुभ् के ग्यारह अक्षरों को अपने एक अक्षर में मिला कर बारह अक्षरों वाला हो गया। इस प्रकार सभी छन्दों और तीनों सवनों की व्याति गायत्री में अवगत होती है। गायत्री मन्त्र ही हिजत्व का सम्पादक है—

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीय मौजिबन्धनम् । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्यं च्यते ॥ ( मन्. २।१७० )

प्रथम जन्म माता की कुक्षि और द्वितीय जन्म गायत्री से होता है ]। विशेषण के न होने पर विशिष्ट की अन्यत्र सत्ता ( सर्वेष्ठपता या व्यापकता ) नहीं मानी जाती किन्तु उपलक्षण के न होने पर उपलक्ष्य पदार्थ की सत्ता अन्यत्र नहीं मानी जाती — यह बात नहीं, क्योंकि कुण्डल के न रहने पर भी कुण्डलोपलक्षित कण्ठ (ग्रीवा) प्रतीयमान होता है, क्योंकि उपलक्षण पदार्थ अपने उपलक्ष्य पदार्थ के पूर्ण स्वरूप का परिचायकमात्र होता है, उसका अवच्छेदक नहीं होता। इस प्रकार 'गायत्री' शब्द मुख्यार्थ होकर बहा का उपलक्षक है—यह सिद्ध किया गया है।

अब 'गायत्री' शब्द संख्या-सामान्यरूप गुण को लेकर गौणी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का बोधक है—यह मत दिखाने के लिए भाष्यकार कहते हैं— "अपर आह साक्षादेव गायत्री शब्देव ब्रह्म प्रतिपाद्यते"। जैसे गायत्री के छः छः अक्षरवाले चार पाद होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के भी चार पाद हैं—सभी स्थावर-जङ्गम जगत् मिल कर ब्रह्म का एक पाद (चतुर्थ अंश) है। शेष तीन पाद दुलोक (प्रकाशात्मक स्व-स्वरूप) में अवस्थित हैं। अथवा यहाँ 'दिवि' का

धायी शब्दो अर्थान्तरे संस्थासामान्यास्त्रयुज्यमानी दृश्यते । तद्यथा-'ते धा पते पञ्चान्ये पञ्चाम्ये वश सन्तस्तत्कृतम् इत्युपकम्याह 'सैषा विराडकादी' । छा० ४।३।८ ) इति । अस्मिन्पक्षे ब्रह्मैवाभिहितमिति न छन्दोऽभिधानम् । सर्वथाप्यस्ति पूर्वस्मिन्वापवे प्रकृतं ब्रह्म ॥ २५ ॥

भृतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्रीवम् ॥ २६ ॥

इतस्रीयमभ्युपगन्तन्यमस्ति, पूर्वस्मिन्वाक्षे प्रकृतं ब्रह्मोति । यतो भूतादीम्पादा-न्ध्यपदिशति । भूतपृथिद्योशरीरहृदयानि हि निर्दिश्याह —'सेषा चतुष्पदा पड्विधा गायत्री' इति । निह ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य छन्दसी भूतादयः पादा उपपद्यन्ते । अपि

भामतो पशार्थाम् वेद तथाऽयं वाव स योऽयमन्तःपुरुव आकाक्षः करीरमध्य इत्यर्थं, 'तद्धि तस्य स्वय्नस्थानं तथाऽयं वाव स योऽयम-तहुंवय आकाशः' हृवयपुण्डशीक इत्यथंः, तद्भि तस्य सुषुतिस्थानम् । तदेतत् 'त्रिपावस्यामृतं विवि' इत्युक्तम् । तदेवं चतुष्पारवसामान्यादगायत्रीशब्देन ब्रह्मोच्यते इति । 🤀 अस्मिन् वक्षे बह्य वाभिहितम् इति 🕸 । बह्यपरत्वादभिहितमित्युक्तम् ॥ २५ ॥

🕸 वृद्धिया इति 🕸 । भूतपृथिवीशरीरहृदयवाक्ष्राणा इति वद् प्रकारा गायत्रधाव्यस्य त्रक्षणः भूयन्ते — "पञ्च त्रक्षपुरुवा इति च ह्वयसुविव ब्रह्मपुरुवश्चितिब्रह्मसम्बन्धितायां विविक्षितायां संभवति" । अस्यार्थः - हृदयस्यास्य स्रस् पञ्च सुवयः, पञ्च छिद्राणि । तानि च देवैः प्राणादिशी रचयमाणानि स्वर्ग-प्राप्तिद्वाराणीति देवसुषयः । तथाहि, हृदयस्य यत् प्राङ्मुलं छित्रं तत्स्यो यो बायुः स प्राणस्तेन हि प्राय-जकाले सञ्चरते स्वर्गलोकं, स एव चक्षुः स एवादित्य इत्यर्थः । 'ब्रादित्यो ह वै •बाह्यः प्राणः' इति

भासती-ध्याख्या अर्थ है—'आकाशे'। ब्रह्म के तीन पाद आकाश में स्थित हैं, जैसा कि श्रुति कहती है—"यहै तद् बह्यतीदं वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशः" ( छां. ३।१२।७ )। इस श्रुति में त्रिपाद अमृत ब्रह्म को जो पुरुष के बाहर अवस्थित भूताकाशस्वरूप कहा गया है, वह केवल स्तुत्यर्थक है। वस्तृत भूताकाश जागरित प्रपन्त्रोपलक्षित चिदाकाश का आधार है, क्योंकि जागता हुआ यह आत्मा बाह्य (शरीर के बाहर अवस्थित) पदार्थों को जानता है, ''अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकाशः ( छां. ३।१२।८ ) यहाँ 'अन्तः' शब्द का अर्थ है— 'शरीरमध्ये'। शरीर के अन्दर स्थित आकाश पुरुष के स्वाप्न प्रपश्च का आधार एवं "अयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय आकाशः" ( छां. ३।१२।९ ) यहाँ 'अन्तर्हृदये' का अर्थ भाष्यकार ने 'हृदयपुण्डरीके' किया है, नयोंकि वह पुरुष की सुषुप्ति का आश्रय है। अर्थात् जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति के अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ —ये तीनों जिसके पाद (पद्यते गम्यतेऽनेन इति पादो गमकः) हैं, ऐसा तुरीय तत्त्व आकाश में विराजमान है। इस प्रकार चतुष्पात्त्वरूप संस्था की समानता को लेकर 'मायत्री' शब्द के द्वारा ब्रह्म अवगमित होता है। भाष्यकार ने जो कहा है— अस्मिन् पक्षे ब्रह्मवाभिहितम् ।' उसका तात्पर्यं है —'गोण्या वृत्त्या बोधितम्'।। २४ ।!

"सँषा चतुष्पदा पड्विधा गायत्री" (छा. ३।१२।५) इस श्रुति से पूर्व कथित भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय, वाक् और प्राण—ये छः गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म के प्रकार वर्णित हैं। भाष्यकार ने जो कहा है—"पञ्च ब्रह्मपुरुषाः ( छां. ३।१३।६ ) इति च हृदयादिसुषिषु ब्रह्मपुरुषश्रुतिर्ब्रह्मसम्बन्धितायां विविधितायां सम्भवित"। इसका आशय यह है कि शरीर में रहनेवाले इस हृदय के पाँच देव-सुषि ( छिद्र ) हैं, उन्हें देव-सुषि इस लिए कहा जाता है प्राणादि पाँच देवताओं के द्वारा अभिरक्षित हैं। वे छिद्र ही स्वर्ग-प्राप्ति के द्वार हैं। (१) इस हृदय के पूर्वी छिद्र (द्वार ) में अवस्थित जो वायु है, उसे प्राण कहते हैं, क्योंकि वह 'प्राग् च ब्रह्मानाश्रयणे नेयमृक् संबध्येत — 'तावानस्य महिमा' इति । अनया हि भ्रमुचा स्वर-सेन ब्रह्मैवाभिधीयते, 'पादोऽस्य सर्वा मृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' ( छा० ३।१२।५ ) इति सर्वोत्मत्वोपपत्तेः । पुरुषस्केऽपीयसुग्बह्मपरतयैव समाम्नायते । स्सृतिश्व ब्रह्मण प्यंक्रपतां दर्शयति—'विष्टभ्याहमिदं कुत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्' (गी० १०।४२) इति, 'यद्भ तद् ब्रह्म' ( छा० ३।१२।७ ) इति च निर्देशः । एवं सति मुख्यार्थ उपपद्यते । 'पञ्च ब्रह्मपुरुषाः' ( छा० ३।१३।६ ) इति च इदयसुषिषु ब्रह्मपुरुषश्चतिर्बह्मसंबन्धितायां विविधातायां संभवति । तस्मादस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म प्रकृतम् । तदेव ब्रह्म ज्योति-र्वाक्ये युसंबन्धात्प्रत्यभिश्वायमानं परासृश्यत इति स्थितम् ॥ २६ ॥

उपदेशभेदान्नेति चेन्नोमयस्मिन्नप्यविरोधात् ॥ २७ ॥

यद्प्येतदुक्तं पूर्वत्र - 'त्रिपादस्थामृतं दिवि' इति सप्तम्या धौराधारत्वेनोपदिष्टा; इह पुनः 'अथ यदतः परो दिवः' इति पञ्चम्या मर्यादात्वेन, तस्मादुपदेशभेदाश्च तस्येह प्रत्यभिक्कानमस्तीति, तत्परिहर्तव्यम्। अत्रोध्यते -नार्यं दोषःः उभयस्मिन्नप्य-विरोधात्। उभयस्मिश्वपि सप्तम्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिकानं विरुष्यते। यथा लोके वृक्षात्रसंबद्धोऽपि इयेन उभयधोपदिइयमानो इस्यते, वृक्षात्रे इयेनो

मामती श्रुते: । अथ योऽस्य दक्षिणः सुविस्तत्स्यो वायुविशेषो व्यानः । तत्सम्बद्धं भोत्रं तक्ष्वन्त्रमाः । 'भोत्रेण सृष्टा विश्वश्वन्त्रमाक्ष' इति श्रुतेः । अच योऽस्य प्रत्यङ्मुखः सुविस्तत्तृस्यो वायुविशेषोऽपानः स च वाक् तत्त्तम्बन्धात्, वाक् धारिनरिति । 'वाग्वा अरिन' इति श्रुतेः । अब योऽस्योदक्मुनः पुषिस्तत्स्यो बायु-विशेषः स समानः, तरसम्बद्धं मनः, तस्पर्जन्यो देवता । अष योऽस्योर्ण्यः सुधिस्तत्तृस्स्यो वायुविशेषः स उवानः । पादतलादारम्योर्घ्यं नयनात् स वायुस्तदाघारक्षाकाशो देवता । ते वा एते पद्म मुख्यः । तत्सम्बद्धाः पद्महार्वस्य ब्रह्मणः पुरुषा न गायत्रधामक्षरसन्निवेशमात्रे समवन्ति, किन्तु ब्रह्मच्येषेति ॥२६॥ 🕸 यया लोके इति 🕸 । यदाधारस्वं मुख्यं दिवस्तदा कपश्चिन्मर्म्यादा व्याख्येया । यो हि ध्येनो

भामती-व्याख्या

अनिति'—इस व्युत्पत्ति के आधार पर मरण-काल में स्वर्गलोक की ओर संचरण करता है। वही (प्राण) चक्षु है, वही आदित्य कहा गया है—"आदित्यो ह वै बाह्यः प्राणः" ( प्रक्नो. ३।८ ) । (२) इस हृदय के दक्षिण-द्वार पर व्यानसंज्ञक वायु है, वही श्रोत्र है, वही चन्द्रमा है - 'श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्चन्द्रमाश्च" (ऐत. १.७।४)। (३) इस हृदय के पश्चिम द्वार पर अपान नाम की जो वायु है, वही वाक् है, वही अग्नि है—''वाग्वा अग्नि:" (ऐत. १।४)। (४) इस हृदय के उत्तर-द्वार पर समान नाम की जो वायू है, वही मन है, वही पर्जन्य ( वृष्टि ) है—"मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च" ( ऐत. १।७।६ ) । (४) इस हृदय के ऊर्घ्वमुख द्वार पर जो वायु है, वही उदान कहलाता है, क्योंकि वह पाद-तल से ऊपर की दिशा में उल्क्रमण करता है। वही ( उदान ) आकाश है। ये पाँच द्वार हैं, इनके पाचीं द्वार-पालीं को बहा पुरुष वैसे हो कहते हैं, जैसे राज-द्वार के द्वार-पालों को राज-पुरुष । यह सब कुछ उपपादन केवल अक्षर-सिन्नवेशरूप गा।त्री में उपपन्न न होकर ब्रह्म में ही समञ्जस होता है, अतः यहाँ 'गायत्री' शब्द ब्रह्मपरक ही सिद्ध होता है ।। २६ ।।

पूर्वंपक्षी ने जो कहा था कि ''त्रिपादस्यामृतं दिवि'' (छां ३।१२।१) यहाँ पर 'द्यु' शब्द सप्तम्यन्त और "यदतः परो दिवः" (छां. ३।१३।७) इस वाक्य में 'धु' शब्द पश्वम्यन्त है, अतः उपदेश-भेद होने के कारण दोनों की एकता प्रत्यिभज्ञात नहीं। उसका परिहार यह किया जाता है कि "विवक्षात: कारकाणि भवन्ति"—इस न्याय के अनुसार एक ही अर्थ में बुक्षात्रात्परतः श्येन इति च। एवं दिन्येव सद्ब्रह्म दिवः परिमत्युपदिश्यते। अपर बाह - यथा लोके वृक्षात्रेणासंबद्धोऽपि श्येन उमयथोपदिश्यमानो दश्यते, वृक्षात्रे इयेनो वृक्षात्रात्परतः श्येन इति च। पत्रं च दिवः परमपि सद् ब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते। तस्मादस्ति पूर्वनिर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिक्षानम्। अतः परमेव ब्रह्म ज्योतिःशन्दमिति सिद्धम्॥ २७॥

# ( ११ प्रतर्दनाधिकरणम् । स्० २८-३१ )

प्राणस्तथाऽनुगमात् ॥ २८ ॥

अस्ति कौषीतिक ब्राह्मणीपनिषदीन्द्रप्रतर्दनाल्यायिका—'प्रतर्दनी ह वै दैवोदा-

#### भामती

वृक्षाग्रे वस्तुतोऽस्ति स च ततः परोऽव्यस्येव । अर्वाग्भागातिरिक्तमध्यपरभागस्यस्य तस्येव वृक्षात्परतोऽव-स्थानात् । एवं च बाह्यद्युभागातिरिक्त्रारोरहादंद्युभागस्यस्य अक्षणो बाह्याव् द्युभागात् परतोऽवस्थानमुप-पश्चम् । यदा तु मर्थ्यादेव मुख्यतया प्राधान्येन विवक्षिता तदा लक्षणयाऽऽधारत्वं व्याख्येयम् । यथा गञ्जायां घोष इश्यत्र सामीप्यादिति । तदिवमुक्तम् ७ अपर आह इति छ । अत एव दिवः परमपी-स्युक्तम् ॥ २७ ॥

अनेकलिङ्गसम्बोहे बलवश्कस्य कि भवेत्। लिङ्गिनो लिङ्गामिस्यत्र चिन्स्यते प्रागचिन्तितम् ॥

मुख्यप्राणश्रीवदेवताबह्मणामनेकंषां लिङ्गानि बहूनि संप्लवन्ते, तस्कतमदत्र लिङ्गां, लिङ्गाभासञ्च

### भामती-व्याख्या

विभिन्न कारकों का प्रयोग बाधक नहीं, जैसे कि लोक में वृक्ष की चोटी पर बैठे श्येन पक्षी के लिए दोनों प्रकार का प्रयोग देखा जाता है—"वृक्षाग्रे श्येनः", 'वृक्षाग्रात् परतः श्येनः"। अर्थात् आधाररूप अर्थ की विवक्षा में सप्तमी मुख्यार्थंक और पञ्चमी लाक्षणिक है क्योंकि जो श्येन वृक्ष के शिखर पर वस्तुतः बैठा है, वह वृक्ष से परे भी अवस्थित है। आश्य यह है कि वृक्षाग्र कोई एक विन्दु नहीं, अपितु नीचे उपर की शाखा-प्रशाखाओं से व्याप्त एक ऐसा झुर-मुट है, जहाँ बैठा श्येन पक्षी अपनी निचली शाखा की अपेक्षा उपर स्थित है। इसी प्रकार बाह्य द्यु (आकाश) भाग से अतिरिक्त शरीरस्थ हार्दाकाश में अवस्थित ब्रह्म का बाह्याकाश की अपेक्षा परतः अवस्थान उपपन्न हं। जब मर्यादा (अपादानता) विवक्षित होती है, तब पञ्चमी मुख्यार्थंक और लक्षणा वृक्ति से आधारार्थंक सप्तमी का समन्वय वैसे ही किया जा सकता है, जसे 'गङ्गायां घात्रः'—यहां सप्तमी का पर्यवसान सामीप्यार्थं को लेकर हो जाता है, भाष्यकार ने यही कहा है—"अपर आह दिवः परमिप सद्ब्रह्म दिवीति उपदिश्यते" ॥ २७॥

## विषय वस्तु -

अनेकिछङ्गसन्दोहे बलवत् कस्य कि भवेत्। लिङ्गिनो लिङ्गमित्यत्र चिन्त्यते प्रागचिन्तितम्।।

[ अनेक पदार्थों के लिङ्गों ( गमकों ) का एकत्र समावेश उपलब्ध होने पर किस पदार्थ का लिङ्ग प्रबल है—यह यहाँ विचार किया जाता ह, इसका पहले विचार नहीं किया गया है ] अर्थात् मुख्य प्राण, जीव, देवता और ब्रह्म के लिङ्ग यहाँ प्रतीयमान है, उनमें

सिरिन्द्रस्य प्रियं घामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च' इत्यारभ्याम्नाता। तस्यां भ्रयते — 'स होवाच प्राणोऽस्मि प्रहातमा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्व' इति । तथोत्तर- न्नापि 'अथ खलु प्राण एव प्रहातमेदं ग्ररीरं परिगृह्योत्थापयति' (कौ० २११,२,३) इति । तथा 'न वाचं विजिह्यासीत वकारं विचाद्' इति । अन्ते च 'स एव प्राण एव प्रहातमा- नन्दोऽजरोऽमृतः' (कौ० २१८) इत्यादि ।

### मामती

कतमित्यत्र विचार्यते । न चायमणेंऽत एव प्राण इत्यत्र विचारितः । स्थावेतत्—हितसमपुरुषार्थसिद्धश्च निविलक्ष्मूणहृश्याविपापपरामशंभ्य प्रकारमस्यं चानम्बाविश्व न मुख्ये प्राणे सम्भवन्ति । तथेव साधु कमं कारयति, एव लोकाधिपतिरित्याद्यपि । जीवे तु प्रकारमस्यं कर्याद्यद्भवेवितरेवां त्यसम्भवः । वस्तृत्वद्य वाक्करणव्यापारवस्यं यद्यपि परमारमित स्वक्ष्मेच न सम्भवति तथाप्यनम्यवासिद्धवहुत्रह्मालिक्वविरोधा-व्यावद्वारेण ब्रह्मच्येव कथिद्यत् व्याव्येयम्, जीवस्य ब्रह्मणीऽभेवात् । तथा च श्रुतिः—'यद्वाचानभ्यृवितं येन वागम्युद्यते तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि' इति वाग्यवनस्य ब्रह्म कारणमित्याह । दारीरधारणमिय यद्यपि मृष्यमाणस्येव तथापि प्राणव्यापारस्य परमारमायस्थात्परमारमम् एव । यद्यपि चात्रेखदेवताया विग्रह-वत्या लिक्क्षमस्ति, तथाहि, इन्द्रधामगतं प्रतर्वनं प्रतीन्त्र उवाच । मामेव विज्ञानीहोत्युपकम्य, प्राणोऽस्मि प्रजात्मेत्यास्मिन प्राणदास्वमुख्यचार । प्रकारमस्यं चास्योपपद्यते, वेवतानामप्रतिहतज्ञानद्यक्तिस्वात् ।

भामती-व्यास्या

किसका लिङ्ग सत् और किसका असत् (लिङ्गाभास) है—यह यहाँ विचारणीय है। यह विचार पूर्वोक्त ''अत एव प्राणाः'' (म. सू. १।१।८) इस अधिकरण से गतार्थं, नहीं, क्यों कि वहाँ ब्रह्म-लिङ्ग के अनुरोध पर 'प्राण' शब्द की केवल ब्रह्मपरता स्थिर की गई है, ब्रह्म और

अब्रह्म के लिङ्गों की प्रबलता-दुर्बलता का विचार नहीं किया गया।

शहा—"सत्यं हीन्द्रः स होवाच—यामेव विजानी ह्योतदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये। सयो मां विजानी यान्नास्य केन च कर्मणा लोको मीयते—न मातृबधेन, न पितृबधेन, न स्तेयेन, न भूणहत्यया" (कौ. उ. ३।१) इस प्रकार इन्द्र ने प्रतदंन के प्रति जो हिततम पुरुषायं-सिद्धि, भूण-हत्यादि निष्ठिल पापों का अश्लेष, प्रज्ञात्मत्व और अमृतत्व का प्रतिपादन किया है, वह वायु-विकारात्मक मुख्य प्राण में समञ्जस्य नहीं होता। "एष साधु कर्म कारयित", "एष लोका धिपतिः" (कौ. उ. ३।८) इत्यादि सामर्थ्यं भी मुख्य प्राण में नहीं घटता। जीव में प्रज्ञात्मत्व का कथं चित् समन्वय हो जाने पर भी अन्य धर्मों की उपपत्ति नहीं होती। परमात्मा (ब्रह्म) में यत्यि वक्तृत्व (वाग्व्यापारवत्त्व) साक्षात् नहीं, तथापि ब्रह्म के लिङ्कों (असाधारण धर्मों) का बाहुल्य उपलब्ध होने के कारण वक्तृत्वादि कित्याय धर्मों का भी ब्रह्म में जीव के द्वारा उपपादन कर लेना चाहिए, क्योंकि जीव ब्रह्म से अभिन्न होता है। "यद् वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि" (केन. ११४) यह श्रुति वाग्व्यवहार की कारणता ब्रह्म में बता रही है। शरीर-धारणरूप जीवत्व यद्यपि मुख्य प्राण का धर्म है, तथापि प्राणादि का व्यापार परमात्मा के अधीन ही होता है, अतः प्राण-धारकत्व का योग ब्रह्म से भी किया जा सकता है।

यद्यपि प्रतर्दन के उपदेष्टा इन्द्र में देवतात्व के सूचक विग्रहवत्त्वादि धर्म चिंतत हैं, क्योंकि इन्द्र-लोक में गए प्रतर्दन को इन्द्र ने 'मामेव विज्ञानीहि'—ऐसा आरम्भ करके ''प्राणोऽस्मि प्रज्ञातमा''—इस प्रकार अपने में प्राणक्ष्पता का उपदेश किया है, जिससे यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है, कि विग्रहवान् इन्द्र की यहाँ प्राणक्ष्पेण उपासना विवक्षित है। प्रजातमता का सामञ्जस्य तो इन्द्र देवता में हो ही जाता है, क्योंकि देवगणों में प्रज्ञा या

तत्र संशयः -िकमिह प्राणशब्देन वायुमात्रमिधीयते, उत देवतात्मा, उत जीवः, मध्या परं ब्रह्मित ? नतु 'अत प्रव प्राणः' इत्यत्र वर्णतं प्राणशब्दस्य ब्रह्म-प्रत्वम् । इहापि च ब्रह्मितक्रमिस्त —'आनन्दोऽजरोऽस्तः' इत्यादि । कथमिह पुनः संशयः संभवति ? अनेकितक्रदर्शनादिति ब्रमः । न केवलिमिह ब्रह्मितक्रमेघोपछम्यते, सन्ति होतरिलक्रान्यपि—'मामेच विज्ञानीहि' (कौ० ३।१) इतीन्द्रस्य वचनं देवता-रमितक्रम् । इदं शरीरं परिगृद्योत्थापयतीति प्राणितक्रम् । 'न वाचं विजिद्यासीत वकारं विद्याद्' इत्यादि जीवितक्रम् । अत उपपन्नः संशयः तत्र प्रसिद्धेर्वायुः प्राण इति प्राप्ते

भामती

सामध्यितिशयाक्षेत्रस्य हिततमपुरुवावंहेतुस्वमि । मनुष्याधिकारस्याच्छास्त्रस्य देवात् प्रस्यप्रवृत्तेभूं गहत्याविपापापरामशंस्योपपत्तेः । लोकाविपत्यं केन्द्रस्य लोकपालस्वात् । आनन्वाविकपत्वं च स्वर्गस्यैवानन्वस्वात् । 'आभूतसंप्लवं स्थानममृतस्वं हि भाष्यते' इति स्मृतेश्वामृतस्विधान्तस्य । स्वाष्ट्रमहनिमत्याद्याः
च विग्रहणस्ये नत्तुतिस्तत्रैवोपपद्यते । तथापि परमपुरुवार्यस्यापवर्गस्य परब्रह्मनानावन्यतोऽनवारोः
परमानन्वकपस्य मृत्यस्यामृतस्वस्याजरस्यस्य च ब्रह्मकपान्यभिचारावध्यासमस्यन्वभून्तम् पराचीन्द्रेऽनुपपत्तेः इन्द्रस्य देवताया आस्मिन प्रतिबुद्धस्य चरमदेहस्य वामदेवस्येव प्रारक्षविपाककर्माशयमात्रं भोगेन
क्षपयतो ब्रह्मच एव सबंमेतस्कल्यत इति विग्रहवविन्द्रजीवप्राणवायुपरिस्थागेन ब्रह्मवात्र प्राणकाक्ष्यं प्रतीयत
कृति पूर्वपक्षाभावादमारम्थमेतविति ।

अत्रोच्यते —'यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राणः सह ह्येतावस्मिन् शरीरे बसतः

भामती—स्यास्या

शान की अप्रतिहत (अबाध) शिंक होती है। इन्द्रादि विशेष शिंक-सम्पन्न होने के

कारण हिततम (परम) पुरुषार्थ के हेतु भी माने जाते हैं। भ्रूण-हत्यादि-जनित पाप का
सम्बन्ध भी इन्द्रादि देवगणों के साथ नहीं होता, क्योंकि विधि-निषेधात्मक शास्त्रों के
अधिकारी त्रैवणिक मनुष्य ही माने जाते हैं, देवगण नहीं। इन्द्र लोकपाल देवता होने के
कारण लोकाधिपति कहा जाता है। स्वर्ग सुखरूप है, अतः स्वर्गाधिपति को आनन्दरूप कहा
जाता है। "आभूतसम्प्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते"—इस परिभाषा के अनुसार
त्रिलोक्यन्तर्गत भूतों के प्रलय-पर्यन्त रहनेवाले स्वर्गादि लोकों को अमृत (अनक्वर) कह
दिया गया है, अतः औपचारिक अमृतत्व भी इन्द्र में घट जाता है। इन्द्र ने जो अपनी स्तुति
करते हुए कहा है—''त्वाष्ट्रमहनम्', वह स्तुति विग्रहधारो इन्द्र देवता में हो उपपन्न होती है।

तथापि परमपुरुष। थंख्प मोक्ष का साधन ब्रह्म-ज्ञान से भिन्न इन्द्रदेवतादि का ज्ञान नहीं होता। परमानन्दरूपता एवं मुख्य (अनीपचारिक) अमृतत्व—ये दोनों धर्म ब्रह्मरूपता से अध्यभिचरित हैं। जिस प्राण तत्त्व के साथ उपासक के शरीर का बहुल सम्पर्क ( क्र. सू. १११२९ में ) बताया गया है "अध खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयित" ( की. उ. २१३ ) ऐसा प्राण बाह्य इन्द्र नहीं हो सकता, अपितु ब्रह्म ही हो सकता है। इन्द्र ने प्रतदंन को जो उपदेश दिया है कि "मामेव विजानीहि" वह इन्द्र ने अपने आप में ब्रह्मरूपता का वैसे ही साक्षात्कार करके दिया है, जैसे वामदेव ने अपने अन्तिम जन्म में ब्रह्मरूपता का वैसे ही साक्षात्कार करके दिया है, जैसे वामदेव ने अपने अन्तिम जन्म में श्रि। १००० । ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप हो जाता है, उसमें ब्रह्म के लिङ्गों का समन्वय समुचित ही माना जाता है। फलतः प्रकृत में विग्रहधारी इन्द्र, जीव और प्राण वायु को छोड़ कर 'प्राण' शब्द ब्रह्म को ही कहता है, इस प्रकार पूर्व पक्ष के उठने का यहाँ कोई अवसर ही नहीं, अतः इस अधिकरण के आरम्भ की कोई आवश्यकता नहीं है।

उच्यते—प्राणशब्दं ब्रह्म विक्रेयम् । कुतः ? तथाऽनुगमात् । तथा हि — पौर्वापर्येण पर्याक्षोच्यमाने वाष्ये वदार्थानां समन्वयो नग्नप्रति वावनपर उपक्रम्यते । उपक्रमे तावत् 'वरं वृजीष्व' इतीन्द्रेजोकः प्रतद्नैनः परमं पुरुषार्थं चरमुपचिक्षेप —'त्वमेव मे वृजीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति । तस्मै हिततमत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः क्यं परमात्मा न स्यात् ? नद्यन्यत्र परमात्मश्चनाद्धिततमप्राप्तिरस्ति, 'तमेव चिदि-

### भामती

सहीत्कामतः' इति यस्वैन प्राण्यय प्रशासन उपास्यस्वमुक्तं तस्येव प्राणस्य प्रशासना सहोत्कमणमुख्यते । त च ब्रह्मच्यभेवे द्विवचमं, न सहभावः, न जोत्कमणम् । तस्माद्वायृरेव प्राणः । जीवक्ष प्रशासमा सह प्रवृत्तिनिष्ट्रस्या अस्त्वेकत्वमनयोष्ट्यचिति यो वै प्राणः इत्यादिना । आनन्दामराजरायहत्यापस्याद्यक्ष नैद्वाणि प्राणे भविध्यन्ति । तस्माद्यवायोगं त्रय एवात्रोपास्याः । न जैव वाक्यभेवो दोवमावहति । वाक्याचीवनमस्य पदार्थाववमपूर्वकत्वात् । पदार्थानां चोक्तेन सार्गेण स्वातन्त्र्यात् । तस्मादुपास्यभेवादु-वातात्रीविध्यमिति पूर्वः पक्षः ।

सिद्धान्तस्तु—सःस्यं पदार्थावगमोषायो वाक्यार्थावगमः, त तु पदार्थावगमपराच्येव पदानि, अपि स्वेकवाक्यार्थावगमपराचि । तमेव श्वेकं वाक्यार्थं पदार्थावगममसरेक न शक्नुवन्ति कर्त्तुमित्यन्तरा तवर्थयेव तमन्यवगमयन्ति, तेन पदानि विशिष्टकार्थावबोधनस्वरसाम्येव वस्त्रबद्बाधकोपनिपातान्नानार्थ-वोषपरतां नीयन्ते । यवाहुः — सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते इति ।

तेन यथोपांजुयासवास्ये जानितादोवोपक्रवे तत्त्रतिसमायानोपसंहारे वैकवास्प्रत्वाय प्रजा-

## भागती-स्थाख्या

समाधान—"यों वे प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राणः सह ह्येतावस्मिन् शरीरे वसतः सहोत्कामतः" (कौ. उ. ३१३,४) इस श्रुति के द्वारा जिस प्राण की प्रज्ञारूपेण उपासना प्रतिपादित है, उसी प्राण का प्रज्ञा के साथ-साथ वास और उत्क्रमण कहा गया है। बह्य प्राण से अभिन्न तत्त्व है, उसमें न तो 'वसतः' और 'उत्क्रामतः' का द्विवचन उपपन्न होता है, न सहवास और न सह उत्क्रमण। बतः यहाँ 'प्राण' पद से प्राण वायु का ही ग्रहण करना होगा। जीव प्रज्ञात्मा कहलाता है। इन दोनों का सहवास, सहोत्क्रमण और औपचारिक एकत्व भी कहा जा सकता है—"यो वे प्राणः सा प्रज्ञां'। आनन्दत्व, अमरत्व, अजरत्व और अपहत्वपाप्मत्वादि ब्रह्मरूप प्राण में घट जाते हैं, अः प्राण वायु, इन्द्र देवता और जीव—ये तीनों ही यथायोग उपायनीय हैं। तीन पदार्थों की उपासना विवक्षित होने से वाक्य-भेद प्रसक्त होता है—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पदार्थों का ज्ञान वाक्यार्थं-ज्ञान का जनक होता है, यहाँ पदार्थं तीन स्वतन्त्ररूप से उपदिष्ट हैं, अतः उपास्य पदार्थों के भेद से त्रिविध उपासना विवक्षित है।

सिद्धान्त — यह सत्य है कि वाक्यार्थावबोध का उपाय पदार्थावगम होता है, किन्तु वाक्यस्य पद केवल पदार्थावगित में ही पर्यवसित होते हैं —ऐसा कोई नियम नहीं, वस्तु-स्थिति यह है कि एकवाक्य के घटकीभूत सभी पद एकवाक्यार्थ की अवगित के जनक होते हैं। उसी एक वाक्यार्थ को पदार्थावगम के बिना अवगत नहीं कराया जा सकता, अतः सभी पद वाक्यार्थावगम करने के लिए ही अपने पदार्थों का ज्ञान कराया करते हैं, फलतः एक विशिष्ट वाक्यार्थ के स्वभावतः बोधक पदों को किसी प्रबल बाधक के द्वारा ही अनेकार्थाव-बोधपरक ठहराया जा सकता है, श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—''सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदभ्र नेष्यते" (क्लो. वा. पृ. १३५)। अत एव [उपांशुयाजाधिकरण (जै. सू. २।१।४) में विचार किया गया है—''जािम वा एतद यज्ञस्य क्रियते यदन्वची पुरोडाशी, उपांशुयाज-

तथा 'स यो मां चेद न ह वे तस्य केनचन कर्मणा स्रोको मीयते न स्तेयेन न भूणहः त्यया' (कौ० ३।१) इत्यादि च बहावरिम्रहे घटते । ब्रह्मविकानेन हि सर्वकर्मसयः प्रसिद्धः —'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्दष्टे परावरे' (मु∘ २।२।८) इत्याचासु अतिषु । प्रकातमत्वं च ब्रह्मपस प्योपपचते, नहाचेतनस्य वायोः प्रकातमत्वं संभवति । तचोपसंहारेऽपि - 'बानम्दोऽत्तरोऽस्तः' इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणोऽम्यत्र सम्यक् संमवन्ति । 'स न साधुना कर्मणा भूषाम्भवति नो पदासाधुना कर्मणा कंगीयानेष द्येष साधु कर्म कारयति तं यमेग्यो लोकेग्य उधिनीयते । यय उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेग्यो लोकेग्योऽघो निनीयते' इति, 'वच लोकाघिपतिरेच लोकपाळ एच लोकेग्रा' (कौ० ३।८) इति च। सर्वमेतत्परस्मिन्त्रहाण्याभीयमाणेऽनुगन्तुं शक्यते न मुक्ये प्राणे । तस्मारप्राणो बहा ॥ २८॥

न वक्तुगत्मोपदेशादिति चेदच्यात्मसंबन्धभूमा शन्मन् ॥ २९ ॥

यदुकं - प्राणो ब्रह्मेति, तदाक्षिप्यते । न परं ब्रह्म प्राणशस्त्रम् । कस्मात् ? वक्तुरात्मोपदेशात् । वक्ता हीन्द्रो नाम कश्चिद्धिग्रहवान्देवताविशेषः स्वमात्मानं प्रतर्दः नायाचचक्षे —'मामेव विजानीहि' इत्युपक्रम्य 'प्राणोऽस्मि प्रकाश्मा' इत्यहंकारवादेन । स एष वक्तुरात्मत्वेनोपिद्श्यमानः प्राणः कथं बहा स्यात् ! निह बहाणो वक्तुत्वं संमवति, 'अवागमनाः' ( वृह० ३।८।८ ) इत्याविश्रुतिम्यः । तथा विग्रहसंबन्धिमिरेव ब्रह्मण्यसंभवक्रिधंमें रात्मानं तुष्टाव-'त्रिशोर्षाणं त्वाष्ट्रमहनमबन्मुकान्यतीन्द्राातावृकेन्यः प्रायच्छम्' इत्येवमादिभिः। प्राणस्यं चेन्द्रस्य वसवस्वादुपक्वते। 'प्राणो वै वसम्' इति हि विश्वायते। वसस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा। 'या च काचिद्वसप्रकृतिरिन्द्रकर्मैव तत्' इति हि वद्नित प्रज्ञात्मस्वमप्यप्रतिहतज्ञानस्वाहेयतात्ममः संमवति । अप्रतिहत-काना देवता इति हि वदन्ति । निश्चिते चंवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादिवचनानि यथासंभवं तद्विषयाण्येव दोअयितव्यानि । तस्माहकरिन्द्रस्यात्मोपवेशास प्राणो ब्रह्मत्याद्मिष्य प्रतिसमाधीयते — 'अध्यात्मसंबन्धभूमा श्रस्मिन्' इति । अध्यात्मसंबन्धः

## भामती

पतिक्यांसु यष्टस्य इत्यावयो न पूर्वास्वस्यः किल्स्वर्णवादा इति निर्णीत, त्रवेहापि मामेव जिजानीहीत्यु-पक्रम्य प्राणोऽस्मि प्रतारमेत्युक्त्वाञ्लो स एव प्राण एव प्रतारमाध्यमन्त्रोऽवरोऽमृत इरयुपसंहाराव् अञ्चन्येकः

## भागती-भागवा

मन्तरा यजित, विष्णुरूपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापितरूपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, अमीषो-मावपांशु यष्टव्यावजामित्वाय" (तै. सं. २।६।६) । 'अन्वश्वी' का अर्थ है—निरन्तर (अव्यवहित) क्रियमाण । आम्नेय और अम्नीषोमीय—इन दोनों यागों में पुरोडाश द्रव्य है, अतः दोनों कर्मों का निरम्तर (स्रगातार) अनुष्ठान करने पर अजामिस्व (आस्रस्य ) उत्पन्न हो सकता था, अतः इन दानों कमीं के मध्य में जूतहब्यक उपांशुयाज नाम का कर्म किया जाता है। वहाँ सन्देह किया गया है कि विष्ण्वादि-घटित तीनों वाक्य तीन पृथक्-पृथक् कर्मों के विधायक हैं ? अथवा "उपांशुयाजमन्तरा यजित"—वह बाबय ही केवल एक कर्म का विधायक है और उक्त तीनों वाक्य उसी कर्म के अनुवादक हैं ? वहाँ ] निर्णय दिया गया है कि उपांशुयाज-वाक्य में जिस 'जामिता' दोष का स्पक्रम किया गया है, उसी का अन्त में उपसंहार किया गया, इस प्रकार की एकवाक्यता के आधार पर यही स्थिर होता है कि प्रत्यगात्मसंबन्धः, तस्य भूमा बाहुस्यम् , अस्मिष्णस्याय उपलम्यते । 'वाबद्धवस्मिन् श्रारोरे प्राणो वसति तावदायुः' इति प्राणस्येच प्रज्ञात्मनः प्रत्यम्तूतस्यायुष्धदानोप-संद्वार्योः स्वातन्त्र्यं दर्शयति, न देवताविशेषस्य पराचीनस्य । तथाऽस्तित्वे च प्राणानां निःश्रेयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं प्राणं दर्शयति । तथा 'प्राण पच प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृद्धोत्थापयति' (कौ० ३।३) इति । 'न वाचं विजिष्ठासीत वकारं विद्यात्' इति चोपक्रम्य 'तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिता पवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञाः मात्रास्विताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स पच प्राण पच प्रज्ञात्मानन्दोऽत्ररोऽमृतः' इति विषयेन्द्रियथ्यवहारानभिभूतं प्रत्यगात्मानमेवोपसंहरति । 'स म आत्मेति विद्यात्' इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिग्रष्टे साधुनं पराचीनपरिग्रहे । 'अयमात्मा ब्रह्म सर्घानुभूः' (बृह० २।५।१९) इति च श्रुत्यम्तरम् । तस्माद्भ्यात्मसंबन्धवाहुस्याद् ब्रह्मोपदेश पवायं न देवतात्मोपदेशः ॥ २९ ॥

कथं तर्हि वक्तरात्मोपदेशः -

शास्त्रदृष्ट्या तुपदेशो नामदेववत् ॥ ३० ॥

इन्द्रो नाम देवतारमा स्वमारमानं परमारमत्वेनाहमेव परं ब्रह्मेत्यापँण दर्शनेन यथाशास्त्रं पश्यभुपविश्वति स्म — 'मामेव विज्ञानीहि इति । यथा 'तखेतरपश्यभृषिवी-मदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चः' इति, तक्षत् । 'तद्यो यो देवानां प्रत्यष्ठभ्यत स एव तद्मयत्' ( दृ० १।४।१० ) इति श्रुतेः । यरपुनरक्तं 'मामेव विज्ञानीहि' इत्युक्त्या विग्रह-धर्मेरिन्द्र आत्मानं तुष्टाव त्वाष्ट्रवधादिभिरिति, तत्परिहर्तन्यम् । अत्रोध्यते—न तावत् त्वाष्ट्रवधादीनां विज्ञानेन्द्रस्त्रत्यर्थत्वेनोपन्यासः, यस्मादेवंकर्माहं तस्मान्मां विज्ञानीहीति । कथं तर्हि ? विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेनोपन्यासः, यस्मादेवंकर्माहं तस्मान्मां विज्ञानीहीति । कथं तर्हि ? विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेन यत्कारणं त्वाष्ट्रवधादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसंद्धाति — 'तस्य मे तत्र लोम च न मीयते स यो मां वेद न ह वै तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते' इत्यादिना । एतदुक्तं भवति — यस्मादीहशान्यपि क्र्राणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य लोमापि न हिस्यते, स योऽन्योऽपि मां वेद न तस्य केनिव्यदिष कर्मणा लोको हिस्यत इति । विश्वयं तु ब्रह्मेव 'प्राणोऽस्मि प्रज्ञातमा' इति वक्ष्यमाणम् । तस्माद् ब्रह्मवाक्यमेतत् ॥ ३० ॥

भामती

बाक्यस्वावगती सध्यां जीवमुख्यप्राणलिङ्को अपि तबनुगुणतया नेतन्ये, अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्कात् । यत् पुनर्मेददर्शन 'सह होतो' इति तक्कानिकयाद्याकिसेदेन बुद्धिप्राणयोः प्रस्थगास्मोपाधिभूतयोनिर्वेद्यः प्रस्थ-गात्मानमेवोपलक्षयितुम् । अत एवोपलक्ष्यस्य अस्यगात्मस्बक्ष्यस्याभेदमुपलक्षणाभेदेनोपलक्षयति @ प्राण एव प्रजास्मा इति @:

## भामती-व्याख्या

"प्रजापित स्पाधु यष्टव्यः' - इत्यादि तीनों वाक्य पृथक् कमं के विधायक नहीं, अपितु अर्थवादमात्र हैं। वैसे ही प्रकृत में ''मामेव विजानीहि''—इस प्रकार का उपक्रम करके अन्त में कहा गया है—''स एष प्राण एव प्रज्ञात्माञ्जनकोऽजगेऽमृतः।' इससे पूरे वाक्य-समूह की ब्रह्म में एकवाक्यता अवन्त होती है, अतः वहाँ उपलभ्यमान जीव और प्राणवायु के लिङ्गों की ब्रह्मपरक ही व्याख्या करनी चाहिए, अन्यथा वाक्य-भेद प्रसक्त होता है। ''सह ह्येतौ वसतः''—इत्यादि वाक्यों से जो मेद प्रतीत होता है, उससे प्रत्यगात्मा की ही उपस्थित कराई जाती है, क्योंकि प्रज्ञा , बुद्धि ) और प्राण दोनों प्रत्यगात्मा की उपाधि हैं। अत एव उनसे उपलक्षत प्रत्यगात्मा का अभेद उपलक्षणों के अभेद-निर्देश से सूचित किया जाता

# जीवग्ररूयप्राणलिङ्गान्नेति चेस्रोपासात्रैविध्या-दाश्रितत्वादिह तद्योगात् ॥ ३१ ॥

यचन्यस्यात्मसंबन्धभूमदशैनाच पराचीनस्य देवतात्मन उपदेशः, तथापि न ब्रह्मवाक्यं भिवतुमहिति । कुतः ? जीवितिङ्गान्मुक्यमाणितिङ्गाञ्च । जीवस्य तावदिसम् वाक्ये विक्पष्टं सिक्समुपसभ्यते 'न वाचं विजिहासीत वकारं विचाद्' इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः करणैर्ध्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विश्वेयत्वमभिधीयते। तथा मुख्यप्राणिलक्षमि - 'अथ बालु प्राण एव प्रकारमेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयित' इति । शरीरधारणं च मुक्यप्राणस्य धर्मः, प्राणसंवादे वागादीस्प्राणान्प्रकृत्य-'तान्य-रिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विघार-यामि' ( प्र० २।३ ) इति भ्रवणात् । ये तु 'इमं शरीरं परिशृक्ष' इति पठिन्त, तेषामिमं जीवमिन्द्रियप्रामं वा परिचुद्य' शरीरमुखापयतीति व्याव्येयम्। प्रज्ञात्मत्वमपि जीवे तावच्चेतनत्वादुपपन्नम् । मुच्ये अपि प्राणे प्रशासाधनप्राणान्तराश्रयत्वादुपपन्नमेव । जीवमुरुवधाणपरिष्रहे च प्राणप्रद्वात्मनोः सहवृत्तित्वेनामेदनिर्देशः, स्यक्ष्णेण च मेद-निर्देश इत्युभयथापि निर्देश उपपदाते - 'यो वै प्राणः सा प्रका या वै प्रका स प्राणः सह द्योतायस्मिन् शरीरे वसतः सहोत्कामतः इति । ब्रह्मपरिष्रहे तु कि कस्माद्भियेत ? तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर उभी वा प्रतीयेयातां न बहोति चेत्-नंतदेवम् :

भामती तस्मावनम्यवासिक्षमद्दालिक्षानुसारतः । एकवाश्यवलास्त्रामधीवलिक्षो स्वावनम् ॥

इति संग्रहः ॥ २८-३० ॥ ं त ब्रह्मवाक्यं भवितुमहैति" इति । नैय सम्बर्भाः ब्रह्मवाक्यमेव भवितुमहैतीति, किन्तु ववायोगं किञ्चित्र जीववान्यं, किञ्चिम्मुख्यप्राणवान्यं, किञ्चिवृत्रहावान्यमित्यर्थः । 🕸 प्रज्ञासाधनप्राणान्तराध्यय-ह्वाव् इति **छ । प्राणान्तराणीव्द्रियाणि, तानि हि मुख्ये** प्राणे प्रतिष्ठितानि । जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इत्युवक्रममात्रम् । 🕾 उभी इति 🕾 । पूर्वपश्वतश्वम् । मह्म तु भूवम् । 🖶 न महा इति 🖶 । न सद्ध-

भागती-व्याख्या

है — "प्राण एव प्रज्ञात्मा"। अतः यहां का निष्कषं यह है कि — तस्मादनन्यथासिद्धब्रह्मालङ्गानुसारतः। एकवाक्यबलात् प्राणजीवलिङ्गोपपादनम् ॥

ब्रह्म के अध्यभिवरित आनन्दत्वादि लिङ्गों के अनुसार एकवावयता अवगत होती है, अतः प्राणवायु और जीव के प्रतीयमान लिक्जों का ब्रह्म में ही सामञ्जस्य कर लेना

चाहिए ॥ २८-३० ॥

भाष्यकार ने जो कहा है कि "न ब्रह्मवाक्यं भिवतुमहंति" उसका आशय यह है कि उक्त वाक्य नियमतः ब्रह्मपरक नहीं हो सकता, किन्तु कोई वाक्य जीवपरक, कोई मुख्य भागपरक और कोई ब्रह्मपरक भी हो सकता है, क्योंकि जीव और मुख्य प्राण का लिङ्ग भी विद्यमान है [ "वक्तारं विद्यात्" (की. उ. ३८) यही कार्य-करणाध्यक्षरूप जीव को विज्ञेय बताया है। "प्राण एव प्रज्ञात्मेद शरीरं परिगृह्योत्थापयित" (की. उ. ३।३) यहाँ शरीर-धारण मुख्य प्राण का व्यापार कथित है। मुख्य प्राण ही प्रज्ञा के साधनीभूत प्राणान्तर ( इन्द्रियों ) का आश्रय ( प्रतिष्ठापक , माना जाता है, अतः वह प्रज्ञात्मा है । भाष्यकार ने पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हुए जो कहा है-"तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयो रन्यतर उभी वा प्रतीयेयाताम्, न ब्रह्म" वहाँ अन्यतरत्व का केवल उपक्रम किया गया है, अर्थात् अन्यतर

उपासाचैविष्यात्। पर्वं सति त्रिविधमुपासनं प्रसज्येत - जीवोपासनं, मुक्यप्राणोः पासनं ब्रह्मोपासनं चेति । नचैतदेकस्मिन् वाक्येऽभ्युपगन्तं युक्तम् , उपक्रमोपसंहा-राभ्यां हि वाक्यैकत्वमवगम्यते। 'मामेव विजानीहि' इत्युपक्रम्य 'प्राणो अस्म मामायुरसृतमित्युपास्स्व' इत्यक्त्वा. असे एव प्रश्वात्मानन्दोऽजरोऽमृतः' इत्येकस्पानुपक्रमोपसंहारौ हश्येते। तत्रार्थेकत्वं युक्तमाश्रयितुम्। नच ब्रह्मलिङ्गमन्यपरत्वेन परिणेतं शक्यम्, दशानां भूतमात्राणां प्रदामात्राणां च ब्रह्मणोऽन्यत्रार्पणानुपपत्तः। आश्चितत्वाद्यात्रापि ब्रह्मलिङ्गवशात भाणशब्दस्य ब्रह्मणि प्रवृत्तः। इहापि च हिततमोपन्यासाविब्रह्मलिक्नणेगाद् ब्रह्मोपदेश प्वायसिति गम्यते । यस मुख्यप्राणिकक्तं दिशतम् 'इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयित' इति - तदसत् , प्राणव्यापारस्यापि परमात्मायत्रत्वात्परमात्मन्य वसरितं शक्यत्वात , 'न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कक्षन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाधिती ॥' (.काठ० २।५।५ ) इति अतेः । यदपि 'न वाचं विजिह्नासीत वकारं विचाद्' इस्यादि जोद ीक् दर्शितं तदिप न ब्रह्मपक्षं निवारयति । निह जीवो नामात्यन्तिमको ब्रह्मणः, 'तस्त्रमसि', 'बहं ब्रह्मास्मि' इत्यादिश्रतिभ्यः। बुद्धयाध्याधिकृतं तु विशेषमाश्चित्य ब्रह्मेव सञ्जावः कर्ता भोका चेरयुच्यते । तस्योपाधिकतिवशेषपरित्यागेन स्वकपं ब्रह्म दर्शयितं 'न वाचं विजीवासीत वकारं विद्यात्' इत्यादिना प्रस्थगात्मामिमुस्रीकरणार्थं उपदेशों न विरुध्यते । 'यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युचते । तदेव ब्रह्म त्यं विद्धि नेदं यदिव्सुपासते ॥' (के॰ १।४) शत्यादि च अत्यन्तरं यचनादिकियाभ्यापृतस्यैवात्मनो ब्रह्मत्वं दर्शयति । यत्पुनरेतदुकम् — 'सह श्रोतावस्मिष्शरीरे वसतः सहोत्कामतः' इति प्राणम्बात्मनोभंददर्शनं ब्रह्मदादे नोपपदात इति नैय दोषः; बानिक्रयाशकह्याश्रययो-प्रत्यनात्मोपाधिभृतयो भँदनिर्दशोपपत्तः उपाधिद्वयोपहितस्य प्रत्यगारमनः स्वद्भपेणामेद इत्यतः प्राण एव प्रदारमेरयेकीकरणमविकदम् ।

भामती

वैत्यर्थः । श्र वज्ञानां भूतमात्राणाम् इति श्र । पद्म द्राब्धावयः एक्म पृथिव्यावय इति वज्ञ भूतमात्राः । पत्म वृद्धीग्रियाणि पत्म बृद्धय इति वज्ञ प्रश्नामात्राः । तदेवं स्वमतेन व्याख्याय प्राचां वृत्तिकृतां मतेन ध्याखद्ये अथवा इति श्र । पूर्वं प्राणस्यैकमुपासनम्परं जोवस्यापरं ब्रह्मण इत्युपासनत्रेविष्येन वाश्यभेदप्रसङ्गी दृषणमुक्तम् , इहं तु ब्रह्मण एकस्यैवोपासात्रयविशिष्टस्य विधानाम्न वाश्यभेव इत्यभिमानः प्राचां वृत्ति-कृताम् । तवेतवालोचनीयं, कयं न वाश्यभेद इति युक्तं सोधेन यज्ञेतत्यावौ सोमाविगुणविशिष्टयागविधानं

मामती-भाक्या को ही उपासना की जाय—ऐसा स्थिर नहीं। 'उभी'—यह निर्देश जीव और मुख्य प्राण की प्राप्तिमात्र का बोधक है, ब्रह्म का निषेधक नहीं, क्योंकि ब्रह्म का उपासना तो ध्रुतभावी हैं। 'न ब्रह्म' इसका अर्थ अवधारणपूर्वक हैं —'न ब्रह्मंव'। फलतः पूर्व पक्षी की ओर से जीव', 'मुख्य प्राण' और 'ब्रह्म'—इन तीनों की उपासना का पर्यवसान किया हे, तभी सिद्धान्त में त्रिविध उपासना को असम्भव बताया गया है। माध्यकार ने जो ब्रह्म की असाधारण क्षमता बताते हुए कहा हैं—"दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणोऽन्यत्रापंणानुपपत्तेः'। वहाँ ब्रह्मां वीर पुविध्यादि पाँच —ये मिला कर दश भूतमात्राएँ हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय और और उनके कार्यभूत पाँच ज्ञान'— ये दश प्रजामात्राएँ हैं।

३१ वें सूत्र की स्वाभिमत व्याख्या करने के अनन्तर भाष्यकार प्राचीन आचार्य वित्तकार के मतानुसार व्याख्या प्रस्तुत करते हैं—''अथवा 'नोपासात्रैविद्यादाश्चितत्वादिष्ठ श्रध्वा — 'नोपासात्रेविच्यादाश्चितत्वादिह तद्योगात्' इत्यस्यावमन्योऽर्थः — न अह्यवाक्येपि जीवमुख्यप्राणिलक्षं विरुच्यते । कथम् ? उपासात्रेविच्यात् । त्रिविचमिह अह्योपासनं विविश्वतम् — प्राणचमेण, प्रश्नाधमेण, स्वचमेण च । तत्र 'आयुरमृतमुपान्स्यायुः प्राणः' इति, 'इदं शरीरं परिग्रुद्योत्थापयित' इति, 'तस्मादेतदेवोक्थमुपासीत' इति च प्राणघमेः । 'अथ यथास्य प्रवाचे सर्वाणि भृतान्येकोभवन्ति तद्वयाक्यास्यामः' इत्युपकम्य 'वागेवास्या पकमक्षमदुदृहृदृत्तस्य नाम परस्तात्मितिविहता भृतमात्रा प्रवाच वाचं समावद्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति' इत्यादिः प्रवाधमेः । 'ता वा पता दशैव भृतमात्रा अधिप्रवं दश प्रवामात्रा अधिभृतम् । यद्वि भृतमात्रा न स्युनं प्रवामात्राः स्युः । यद्वि प्रवामात्रा न स्युनं भृतमात्राः स्युः । नद्यन्यतरतो कपं किचन सिद्धचेत् । नो पत्रभाना । 'तद्यथा रथस्यारेषु नेमिर्पाता नाभावरा अपिता प्रवमेवता भृतमात्राः प्रवामात्राः प्राणेऽपिताः स एव प्राण पत्र प्रवास्यो क्त्यादिर्वतः प्रवामात्राः प्राणेऽपिताः स एव प्राण पत्र प्रवास्य द्वाविक्षतम् । अस्यात्रापि 'प्रनोमयः प्राणशरीरः' ( छ।० ३। ४।२ ) इत्यादाषुपाधिधमेण अहाण उपासनमाश्चतम् । इद्यापि तद्युज्यते, वाक्यस्योपक्रमोपसंद्वाराभ्यामेकार्थत्वावगमात्र प्राणप्रवाहिता स्यामेतिति सिद्धम् ॥ ३१ ॥ प्राणप्रवाहितामाश्चत्वा । तस्माद् अह्यवाक्यमेतिदिति सिद्धम् ॥ ३१ ॥

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसामान्ये श्रीशंकरभगवत्पाद्कृती

प्रथमाध्यायस्य प्रथमः वादः ॥ १॥

## भामती

तद्गुणविशिष्टस्यापूर्वस्य कर्मणोऽप्रासस्य विधिविधयस्यात् । इह तु सिद्धक्यं ब्रह्म न विधिविधयो भवितु-महीति, अभावार्थस्यात् । भावार्थस्य विधिविषयस्यनियमाद् , वाक्यान्तरेभ्यस्य श्रह्मावगतेः प्रासस्यात् तदभुष्टाप्राप्तोयासाभावार्यो विधेयस्तस्य च भेवाहिष्यावृत्तिस्रक्षणो वाक्यमेवोऽतिस्फुट इति भाष्यकृता

## भामती-भ्याख्या

तद्योगाद'—इत्यस्यायमन्योऽथं:"। भाष्यकार ने अपनी व्याख्या के अनुसार पूर्वपक्ष में वाक्यभेद-प्रसङ्गरूप दोष दिखाया अर्थात् (१ मुख्य प्राण की उपासना, (१) जीव की उपासना और (३) जहा की उपासना —इन तीन उपासनाओं की प्रसक्ति के द्वारा वाक्यभेदापित होती है, किन्तु वृत्तिकार की धारणा यह है कि त्रिविध उपासना से युक्त एक ही जहा का विधान हो जाने से वाक्य-भेद प्रसक्त नहीं होता। अतः यहाँ वाक्य-भेद क्यों नहीं होता—यह विचारणीय है। 'सोमेन यजेत'' (तै. सं. ३।२।२) इत्यादि स्थलों पर सोमादि द्रव्य याग के अङ्ग (गुण) हैं, अतः अनेक गुणों से युक्त एक प्रधान (याग, का विधान वाक्यभेद के विना ही सम्पन्न हो जाता है। [महिंब जीमनि कहते हैं "तद्गुणास्तु विधीयरन्नविभागाद् विधानार्थे न चेदन्येन शिष्टाः" (जै. सू. १।४।९)। यदि अन्य किसी वाक्य के द्वारा गुण और कर्म शिष्ट (उपदिष्ट या विहित) नहीं, तब उन गुणों से युक्त कर्म का विधान एक ही वाक्य से हो जाता है, वाक्य-भेद प्रसक्त नहीं होता, वार्तिककार भी कहते हैं

न चेदन्येन शिष्टाः स्युर्यागाः शब्देन केनचित्।

ते गुणाश्चोपदिश्येरन् विधिना हाविभागतः ॥ (तं. वा. पृ. ३४०)

यागादि कमं कृति-साघ्य होने के कारण विघेय हो जाते हैं, किन्तु ] ब्रह्म वैसा नहीं, अपितु सिद्ध पदार्थ है, भावार्थ (धात्वर्थ) स्वरूप न होने से विधेय वयोंकर होगा ? भावार्थ ही नियमतः विधि का विषय माना जाता है—"भावार्थ कर्मशब्दाः, तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, एष

भामती

नोब्घाटितः । स्वव्यास्यानेनैवोक्तप्रायस्याबिति सर्वमवदासम् ॥ ३१ ॥

इति भीवाजस्पतिमिभविर्वावते भाष्यविभागे भागत्यां

प्रचारवादस्य प्रचमः पादः ।

## मामती-स्थादमा

ह्यर्थों विधीयते" की. सू. २।१।१)। याग, दान, होमादिकप भावार्थ कादाचित्क होने के कारण विधेय होते हैं, किन्तु जो पदार्थ सदैव (नित्य) होता है और जो कभी भी नहीं होता, वे दोनों विधेय नहीं होते—

> नित्यं न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता। न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाकाश्चयोरिव।। (तं. वा. पृ. ३७७)

बह्य में किसी प्रकार का भी क्रियमाणस्व सम्भव नहीं, अतः उसमें विधि की विषयता क्योंकर सम्भावित होगी ? बह्य वाक्यान्तरों से अवगत होने के कारण वाक्यान्तरानिधगत सोमयाग के समान विधेय नहीं हो सकता । वाक्यान्तर से प्राप्त (अधिगत ) ब्रह्म का अनुवाद करके उपासनरूप भावार्थ का विधान करना होगा, उपासनरूप भावार्थ एक नहीं, आंपतु भिन्न है, जैसा कि भाष्यकार कहते हैं — त्रिविधिमह ब्रह्मोपासनं विविधित्तम् — "प्राणधर्मेण, प्रज्ञाधर्मेण, स्वधर्मण च" । "प्राप्ते कर्मण नानेको विधातु शक्यते गुणः" — इस न्याय के अनुसार प्रत्येक उपासना के लिए विधि-प्रत्यय की आवृत्ति करनी होगी, फलतः वाक्य-भेद प्रसक्त होगा । यह दोष अत्यन्त स्फुट होने के कारण आध्यकार ने इसका उद्घाटन नहीं किया, अपनी व्याख्या शैली के आधार पर ध्वनित अवश्य कर दिया है ॥ ३१॥

भामतीव्यास्यायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ।

## प्रथमाध्याये द्वितीयः पःदः।

[ अत्रास्पष्टबह्यसिङ्गयुक्तवाक्यानामुपास्यब्रह्यविषयाणां विचारः ] (१ सर्वत्र प्रसिद्धयिकरणम् । स्०१-८)

प्रथमे पादे 'जन्माद्यस्य यतः' इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मत्युक्तम् । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो ग्यापित्वं, नित्यत्वं, सर्वक्रत्वं, सर्वशक्तित्वं, सर्वात्मत्विमत्येवंजातीयका धर्मा उक्ता पच भवन्ति । अर्थान्तरप्रसिद्धानां च केषांचिच्छुन्दानां ब्रह्मविषयत्वहेतुप्रतिपादनेन कानिचिद्धाक्यानि स्पष्टब्रह्मिल्ङ्गानि संदिश्चमानानि ब्रह्मपरतया निर्णातानि । पुनरप्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्टब्रह्मिल्ङ्गानि संदिश्चन्ते—िकं परं ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहोस्विद्धांन्तरं किचिदिति ? तिक्षणयाय हितीयन्तीयौ पादावारभ्येते ।

#### मामती

अय द्वितीयं पावमारिष्युः पूर्वोक्तमर्थं स्मारयित वचयमाणोपयोगितया क्ष प्रथमे पावे इति क्ष । उत्तरत्र हि बद्धाणो व्यापिक्ष्वित्यावयः सिद्धवद्वेतुत्योपदेश्यन्ते । न चैते साक्षात्पूर्वमृषपाविता इति हेतुनावेन न शक्या उपवेष्टुनिति, अत उक्तम् क्ष समस्तजगरकारणस्य इति क्ष । यद्यप्येते न पूर्वं कष्ठतः उक्तास्तथापि बद्धाणो जगण्जम्मादिकारणस्वोपपावनेनाधिकरणसिद्धान्यस्यायेनोपिक्षसा दृश्यृपपन्नस्तेचान् मृत्तरत्र हेतुभावेनोपन्यास दृश्यर्थः । क्ष अर्यास्तरअसिद्धानान्त्र इति क्ष । पत्रार्थान्तरप्रसिद्धा एवाकाश्रशाण्योतिरावयो बद्धाणि व्याख्यायन्ते तद्यविभावारिष्ठिक्तृश्रवणात् तत्र केथ कथा मनोमयावीनामर्थास्तरे प्रसिद्धानां वद्यानां बद्धाणेचरश्वनिर्णेयं प्रतीक्ष्यभित्रायः । पूर्वपक्षाभित्रार्थं स्वप्ने वर्शेष्ठयामः ।

## भामती-व्याख्या

संगति - द्वितीय पाद का भाष्य आरम्भ करने से पहले वश्यमाणार्थ का उपयोगी होने के कारण पूर्व-प्रसङ्ग का स्मरण दिलाते हैं-- "प्रथमे पादे 'जन्माद्यस्य यतः' इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मेस्युपक्षिप्तभ्"। आगे चल कर ब्रह्म के व्यापकत्व-नित्यत्वादि ऐसे धर्मों को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जायगा, जो कि प्रायः सिद्धवत् ( उपपादित--जंसे ) हैं, किन्तु उनका पहले साक्षात् उपपादन नहीं किया गया, तब उनका हेतु के रूप में क्योंकर उपन्यास हो सकेगा ? अतः भाष्यकार ने कहा-"समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वंशक्तिमत्त्वं सर्वात्मत्वमित्येवं जातीयका धर्मा उक्ता एव भवन्ति"। यद्यपि व्यापित्वादि धर्म साक्षात् किसी शब्द के द्वारा अभिहित नहीं, तथापि ब्रह्म में जगत् के जन्मादि-कारणत्व का उपपादन कर देने से 'अधिकरण सिद्धान्त' के अनुसार ब्रह्म में व्यापित्वादि धर्मों की उपपत्ति अर्थात् हो जाती है और उत्तरत्र उनका हेतु के रूप में उपन्यास संगत हो जाता है [ न्याय-सूत्रकार ने 'अधिकरण सिद्धान्त' का लक्षण किया है-"यत्सिद्धाच्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः" (न्या. सू. १।१।३०)। शब्दान्तर में इसे अर्थापत्ति कहा जा सकता है कि ईश्वर में जगत्कारणत्व सिद्ध होने पर सर्वज्ञत्वादि धम अर्थात् सिद्ध हो जाते हैं, क्रोंकि जिसमें सर्वज्ञत्वादि नहीं, ऐसा अल्पज्ञ पुरुष जगत् का रचियता नहीं हो सकता । ''अर्थान्तरप्रसिद्धानां शब्दानाम्''—इस भाष्य के द्वारा ऐसे 'आकाश', 'प्राण' और 'ज्योति' शब्दों का ग्रहण किया गया है, जो अर्थान्तर (ब्रह्म से भिन्न भूताकाशादि ) के लिए लोक में प्रसिद्ध हैं, किन्तु ब्रह्म के असाधारण (अध्यभिचारी ) धर्मों का निर्देश पाकर ब्रह्मपरक निर्णीत हुए हैं। तब अर्थान्तर में प्रसिद्ध मनोमयादि शब्दों के लिए कहना ही क्या ? उनमें वैसे ही लिङ्गों को देख कर ब्रह्म-बोधकत्व का निर्णय क्यों न किया जा सकेगा? पूर्वपक्षी का अभिप्राय आगे चल कर कहा जायगा।

# सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥

इदमाम्नायते—'सर्व खिववदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खलु कतुमयः पुरुषो यथाकतुर्रास्मल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रस्य भवति स कतुं कुर्वीत', 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' (छा० ३।१४।१,२) इत्यादि। तत्र संशयः—िकमिष्ट मनोमयत्वादिभिधंमैंः शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यते, आहोस्वित्परं ब्रह्मित ? कि तावत्प्राप्तम् ? शारीर इति । कुतः ? तस्य हि कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मनमादिभिः संबन्धो न परस्य ब्रह्मणः, 'अप्राणो श्रमनाः श्रुक्षः' (मु० २।१।२) इत्यादिश्चृतिभ्यः।

#### भामती

ॐ इयमान्नायते — सर्वं खल्बवं बह्य ॐ । कृतः ? ॐ तऽजलान् इति ॐ । यतस्तरमाव् बह्यणो जायत इति तज्जम । तर्रिमश्च लीयत इति तस्लम् । तर्रिमशानिति स्थितिकाले चेष्टत इति ववन् जगलस्मात्सर्वं खिववं जगव् बह्य । अतः कः किस्मन् रज्यते कथा के द्वेष्टीति रागद्वेषरहितः झाम्तः सन्नुवासीत । अथ खलु कतुमयः पुरुषो यथाकतुरस्मिस्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेश्य भवति स कतं कृषीत मनोमयः प्राणकारीर इत्यावि ।

तत्र संत्रयः - किमिह मनोमयस्वादिभिषंभैं: शारीर आस्मोपास्यस्वेनोपदिश्यते आहोस्विष्
ब्रह्मोति ? कि तावत्त्रासम् ? शारीरः जीव इति । कुतः ? कतुमिस्यादिवाक्येन विहितौ कतुभावनामनूख
सर्वमिस्यादिवाक्यं शमगुणे विधिः । तथा च सर्वं सिक्ष्वदं ब्रह्मोति वाक्यं प्रयमप्ठितमध्यर्थाकोचनया
परवेव, सर्व्योपजीविस्वात् । एवं च सक्कुल्पविधिः प्रथमो निविषयः सम्रपर्यं अस्यन्विषयापेकः स्वयमनिवृक्षो न विष्यन्तरेणोपजीवितुं शक्यः, अनुपपादकस्वात् । तस्माच्छान्ततागुणविधानात् पूर्वभेव मनोमयः

## भागती-ज्यास्या

विषय—''सर्वं खिल्वदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरिस्मल्लोके पुरुषो भवित तथेतः प्रेत्य भवित, स क्रतुं कुर्वीत मनामयः प्राणशरीरो भारूपः' (छां. ३।१४।१,२) इत्यादि वाक्यों में कहा गया है कि 'यह समस्त प्रपन्ध निश्चितरूप से ब्रह्मात्मक है, क्यों कि यह प्रपञ्च तज्ज (ब्रह्म से जायमान), तल्ल (ब्रह्म में विलीन) एवं तदन (ब्रह्म से ही अनुप्राणित या स्थितिशील) है, अतः शान्त चित्त से ब्रह्म की उपासना कर, यह मनोमय, प्राणशरीरवाला एवं भारूप (चंतन्यस्वरूप) है—ऐसी उपासना करनी चाहिए।

संशय - क्या यहाँ मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा शारीर (जीव) आत्मा उपास्यत्वेन उपदिष्ठ है ? अथवा ब्रह्मा ?

पूर्वपक्ष—मनोमयत्वादि धर्मों के माध्यम से जीव की ही उपासना विवक्षित है, क्योंकि मनोमयत्वादि धर्मों का सम्बन्ध जीव के साथ ही प्रसिद्ध है। दूसरी बात यह भी है कि 'स करतुं कुर्वीत'' (छां ३११४१२) इस वाक्य के द्वारा करतु (ध्यान, धावना या उपासना) का विधान करके, उस उपासना के उद्देश्य से ''सर्व खिलवदं बह्य तज्जलानित शान्त उपासीत'' (छां. ३११४११) इस वाक्य के द्वारा शान्ति (शम) रूप गुण का विधान किया गया है, बतः ''सर्व खिलवदं बह्य"—यह वाक्य प्रथम पिठत होने पर भी अयं क्रम के अनुसार उपासना-विधि के अनन्तर माना जाता है, क्योंकि गुण (अङ्ग) को प्रधान की अपेक्षा होने के कारण प्रधान-विधि के अनन्तर ही गुण (अङ्ग) की विध होती है, पहले नहीं। पहले तो ''करतुं कुर्वीत'' यह विधि अपने विषय के अभाव में अपने स्वरूप-छाभ में व्यग्न होने के कारण शम-विधि की उपजीव्य नहीं बन सकती, अतः शान्ततारूप गुण का विधान करने से पहले ही ''मनोमयः प्राणशरीरः'' इत्यादि विषयोपस्थापक वाक्यों के साथ उपासना विधि का

नजु 'सर्व बह्विदं ब्रह्म' इति स्वशब्देनैव ब्रह्मोपासं, कथमिह शारीर ब्रात्मोपास्य आशक्क्यते ? नेष दोषः, नेदं वाक्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरं। कि तर्हि ? शमविधिपरम्। यत्कारणं 'सर्वं ब्रह्मिवं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' इत्याह । पतवुक्तं भवति— यस्मात्सर्वमिदं विकारजातं ब्रह्मेव तज्जत्वास्तत्वास्त्वन्तवाच्च । न च सर्वस्यैकात्म- त्वेन रागाद्यः संमवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति । न च शमविधिपरत्वे सत्यनेन

### भामती

प्राणदारीर इत्याविभिविषयोपनायकैः सम्बन्धते। मनोमयावि च कार्यकारणसङ्घातात्मनो जीवात्मन एव निकड्निति जोवात्मनोपात्मोनोपरकोपासना न पश्चाव् ब्रह्मणा सम्बद्धमहीत, उत्पत्तिविष्युणावरो-धात्। न च सर्वे खरिवर्शमिति वाक्वं ब्रह्मपरमपि तु वामहेपुविभगवार्थवावः व्यान्तताविष्यिपरः, शूपेंच जुहोति तेम ह्यान कियत इतिवत्। न चान्यपरावि ब्रह्मापेक्षिततया स्वीकियत इति युक्तम्। मनोमय-

### भामती-व्याख्या

सम्बन्ध स्थापित होता है। मनोमयत्वादि धमं कार्य (शरीर) और करण (इन्द्रियों) के संघातरूप जीव में ही निरूढ हैं, अतः जनके द्वारा जीव ही उपास्यत्वेन प्रक्रान्त है। जीवोपासनापरक वाक्य के द्वारा ब्रह्म की उपासना का विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपासना के उत्पत्ति (विधि) वाक्य में ही मनोमयत्वादिरूपेण जीव की उपास्यता शिष्ट (उपादिष्ठ) है, अतः वाक्यान्तर में निर्दिष्ठ ब्रह्म को उस उपासना का विषय (उपास्य) नहीं मान सकते। [उत्पत्ति-शिष्ट (उत्पत्ति विधि में उपदिष्ट) अङ्ग के द्वारा जब प्रधान कर्म की अवांक्षा निवृत्त हो जाती है, तब वाक्यान्तर से विहित गुण का विधान उस कर्म में नहीं हो सकता, जैसा कि महर्षि जीमिन ने कहा है—'न वा प्रकरणात् प्रत्यक्षविधानाच्च न प्रकरणां द्रव्यस्य'' (जै. सू. १।४।१४)। चानुर्मास्य नाम को इष्टि के चार पर्व (भाग) होते हैं—(१) वंश्वदेव, (२) वर्ष्यप्रघास (३) साकमेध और १४) गुनासीरीय। प्रथम पर्व में बाठ कर्म विहित हैं—(१) आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपत्ति, (२) सौम्यं चरुम्, (३) सावित्रं द्वादशक्षालम्, (४) सारस्वतं चरुम्, (४) पौष्णं चरुम्, (६) मारुतं सप्तकपालम्, (७) वंश्वदेव-मामिक्षाम्, (८) द्वावापृथ्वियेककपालम् (तै. सं. १।६)२)। इन आठ यागों की सिन्निघ में पठित ''वंश्वदेवन यजेत''—इस वाक्य के द्वारा उक्त आठ कर्मों में विश्वदेवरूप देवता का विधान विवित्त है ? अथवा कर्मान्तर का विधान ? इस प्रकार के सन्देह का निराकरण करते हए कहा गया है—

गुणान्तरावरुद्धस्वाक्षावकाश्यो गुणोऽपरः । विकल्पोऽपि न वैषम्यात्तस्मान्तामैत युज्यते ॥ (तं. वा. पृ. ३४७)

अर्थात् उक्त आठों कमी के उत्पत्ति वाक्यों में उपिद्ध अग्नि, सोमादि देवताओं के द्वारा ही कमों की आकांक्षा शान्त हो जाती है, देवतान्तर के विधान का अवसर ही नहीं रहता। उसी प्रकार प्रकृत उपासना-विधि में उत्पत्ति-शिष्ट जीव का उपास्यत्वेन अन्वय हो जाने पर वाक्यान्तर के द्वारा ब्रह्मरूप उपास्य के अन्वय का अवसर ही नहीं रह जाता ]।

दूसरी बात यह भी है कि "सर्व खिलवरं बहा" (छां ३।१४।१) यह वाक्य ब्रह्म का विधायक नहीं, अपित्र शम-दिधि का वैसे ही हेतुविज्ञगदार्थ । द है, जैसे "शूर्षण जुहोति" (मे. सं. १।१०।११) इस विधि का हेतुविज्ञगदार्थवाद है—"तेन हान्न किनते" (श. ब्रा. २।४।३)। [हेतुविज्ञगदाधिकरण (जै. सू. १।२।३) में वचार किया गया है कि हेतु-हेतुमद्भाव के प्रकाशक वाक्यों को विधि-वाक्य माना जाय ? अथवा अर्थवाद ? जैसे "शूर्षण जुहोति"—इस शूर्य-विधि को विषय करके पूर्वपक्ष की ओर से कहा गया है कि "तेन हान्नं

वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते। उपासनं तु 'स कतुं कुर्वीत' इत्यनेन विधीयते। कतुः संकल्पो ध्यानमित्यर्थः। तस्य च विधयत्वेन अयते – 'मनोमयः प्राणशरीरः' इति जीविलक्षम्। अतो ब्रमो जीवविषयमेतदुपासनमिति। 'सर्वकर्मा सर्वकामः' इत्याचिष अयमाणं पर्यायेण जीवविषयमुपपद्यते। 'पष म आत्माऽन्तर्ह्वद्येऽणीयान्त्रीहेर्चा सवाह्या' इति च इद्यायतनत्वमणीयस्त्वं चाराग्रमात्रस्य जीवस्यावकल्पते, नापरि-चिछक्षस्य ब्रह्मणः। नतु 'ज्यायानपृथिक्या' इत्याचिष न परिच्छक्नेऽवकल्पत इति। सत्र ब्रूमः —न तावदणीयस्त्वं ज्यायस्त्वं चोभयमेकिस्मन्समाश्रयितुं शक्यं, विरोधात्। सन्यतराश्रयणे च प्रथमश्रुतत्वादणीयस्त्वं युक्तमाश्रयितुं, ज्यायस्त्वं तु ब्रह्ममावापेक्षया

भामती

स्वाविभिन्नं में जीवे सुप्रसिद्धे जीविववयसमपं नेनानपेक्षितस्वात् । सर्वकर्मस्वावि च जीवस्य पर्यायेण भविष्यति । एवं चानीयस्त्वमप्युपपन्नम् । परमारमनस्त्वपरिमेयस्य सबनुपपन्तिः । प्रवमावगतेन चानीय-स्त्वेन क्यायस्त्वं तबनुगुणत्या व्याक्येयम् । व्याक्यातं च भाष्यकृता । एवं कमंकर्तृष्यपदेशः ससमीप्रय-

भामती-व्याख्या

क्रियते"। इस वाक्य में 'हि' अन्यय हेतुतार्थंक है, अतः इस वाक्य का अर्थ यह होता है कि सूर्प अन्न के परिष्कार का साधन है, अतः सूर्प से होम करना चाहिए, फलतः 'शूर्प' पद अन्न के साधनीभूत सभी दवीं, स्थाली आदि का उपलक्षक हो जाता है। इस पूर्व पक्ष का खण्डन करते हुए कहा गया है—

शूर्पसाधनता श्रोती नाश्रोतैः सा विकल्प्यते ।

अतो निरर्थको हेतुः स्तुतिः तस्मात्प्रवितिका ॥ (जै. न्या. मा. पृ. २४) । अर्थात् हेतु-विधि मान कर दर्नी-स्थाल्यादि अन्य साधनों का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि शूपंगत साधनता का जैसे प्रत्यक्ष प्रतिपादन है, वैसे दर्वी आदि की साधनता प्रत्यक्ष श्रुत नहीं, अतः उक्त वाक्य शूपं-स्तुतिपरक अर्थवादमात्र है। उसी प्रकार फल-कामनादि से रहित होकर शान्तभाव से उपासना क्यों करनी च।हिए ? इस जिज्ञासा का शामक वाक्य है—''यतः सर्वमिदं ब्रह्म''। अर्थात् जब सब कुछ ब्रह्मरूप है, तब प्राप्य-प्रापकभावादि सम्भव न होने के कारण किसी फल की कामना नहीं करनी चाहिए ]।

शहा—स्तुतिपरक 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म'' - इस वाक्य के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उपासना-विधि के लिए उपास्यत्वेन ब्रह्म अपेक्षित है।

समाधान — यह कहा जा चुका है कि उत्पत्ति शिष्ट जीव का उपास्यत्वेन अन्वय हो जाने के कारण ब्रह्म की न तो उपास्यत्वेन अपेक्षा रहती है और न प्रकृत उपासना का उपास्य होने के लिए ब्रह्म में योग्यता है, व्योंकि प्रकान्त मनोमयत्वादि धर्म जीव में ही प्रसिद्ध हैं, ब्रह्म में नहीं, अतः मनोमयत्वादि रूप से ब्रह्म व्योंकर उपास्य बन सकेगा ? वहाँ जो "सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगन्धः, सर्वरसः" (छां. ३।१४।२) इस प्रकार सर्वकर्मत्वादि घर्मों का प्रतिपादन है, वह भी जीव में समञ्जस हो जाता है, क्योंकि जीव अपने अनन्त जनम-पर्यायों में सभी कर्मों जौर सभी कार्मों (फलों) का सम्पादन कर लेता है। इसी प्रकार अणीयस्त्वादि धर्म भी हृदयादि उपाधियों के द्वारा जीव में ही उपपन्न होते हैं, अपिरमेय (अपिरन्छन्न) ब्रह्म में नहीं। प्रथमोपात्त अणीयस्त्व के अनुसार ही ज्यायस्त्व (ज्यायक्त्व) का भी जीव में समन्वय भाष्यकार ने किया है कि जीव वस्तुहृष्ट्या ब्रह्मरूप है, ज्यायान् है। 'एतिमतः प्रेत्यभिसंभवितास्मि" (छां. ३।१४।४) इत्यादि वाक्यों से 'प्रतिपादित उपास्यक्त प्राप्ति-कर्मता और उपासक जीवगत प्राप्ति-कर्तृता का व्यवहार एवं 'यथा व्रीहर्वा, यवो वा श्यामाको

भविष्यतीति । निश्चिते च जीवविषयत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकीर्तनं —'एतद्ब्रह्म' ( छा० ३।१४।४ ) इति, तद्दपि प्रकृतपरामर्शार्थत्वाज्जीवविषयमेव । तस्मान्मनोमयत्वादिमि-धंमैंजीव उपास्यः ।

इत्येवं प्राप्ते बूमः - प्रमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिधंमैं रुपास्यम् । कुतः ? सर्वेत्र प्रसिद्धोपदेशात् । यत्सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं ब्रह्मशुम्दस्यालम्बनं जगत्कारणम् , इह च 'सर्वे सिरुवदं ब्रह्म' इति वाषयोपक्षमे श्रुतं, तदेव मनोमयत्वादिधमैंविशिष्टमुपदिश्यत इति युक्तम् । एवं च स्रति प्रकृतहानाप्रकृतप्रकिये न भविष्यतः । नतु वाषयोपक्रमे

### भामती

भाग्तता श्वामेदेऽपि जीवाश्मिन कथि द्वेदोपवारेण राहोः शिर इतिवद् ब्रष्टव्या । एतद् अह्येति श्र जीवविषयं जीवस्यापि वेहादिबृंहणत्वेम ब्रह्मत्वात् । एवं सध्यसङ्कृत्यादयोऽपि परमारमवितनो जीवेऽपि सम्भवन्ति, तबव्यतिरेकात् । तस्माज्जीव एवोपास्यत्वेन विवक्षितः, न परमारमेति प्रासम् ।

एवं प्राप्तेऽभिषीयते - समासः सर्वनामार्थः सम्निकृष्टमपेक्षते ।

तिद्धतार्थोऽपि सामार्थः नापेक्षाया निवसंकः ।।

तस्मावपेक्षितं ब्रह्मः प्राष्ट्रामन्यपरावि ।

तथा च सत्यसकृष्यप्रभृतीनां यथार्थता ।।

भवेदेतदेवं यहि प्राणशारीर इत्यावीनां साक्षाज्जीववाचकस्यं भवेत्। न त्वेतदस्ति । तथाहि— प्राणः शीरमस्पेति सर्वनामाणां बहुन्नीहिः सन्निहितं च सर्वनामाणुं सम्प्राप्य तदिभवानं पर्यावस्येत्। तत्र मनोमयपदं पर्यवसितःभिषानं तदिभवानपर्यवसानायाछं, तदेव तु मनोविकारो वा मनःप्रचुरं वा

## भामती-व्याख्या

वा श्यामाकतण्डुलो वैवमयमन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः" (शत. बा. १०।६।३।२) इत्यादि श्रुतियों में उपासक का सप्तम्यन्त ('अन्तरात्मन्') पद से तथा उपास्य का प्रथमान्त 'पुरुष' पद से निर्देश जीव बहा का 'राहोः शिरः' के समान औप नारिक भेद लेकर बन जाता है। श्रुति में 'एतद्ब्रह्म' यह निर्देश भी जीवविषयक है, क्योंकि जीव भी देहादि के वृंहण (वृद्धि) का कारण होने से ब्रह्म कहा जाता है। श्रुति-निर्दिष्ट ब्रह्मगत सत्यसंकल्पत्वादि धर्म भी जीव में संभव हो जाते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म से अभिन्न है। फलतः उक्त श्रुति में जीव ही उपास्यत्वेन विवक्षित है, ब्रह्म नहीं।

सिद्यान्त -

समासः सर्वनामार्थः सन्निकृष्टमपेक्षते । तद्धितार्थोऽपि सामान्यं नापेक्षाया निवर्तकः ।। तस्मादपेक्षितं ब्रह्म ग्राह्ममन्यपरादपि । तथा च सत्यसंकल्पप्रभृतीनां यथार्थता ।।

यहाँ जीव को तभी उपास्य माना जा सकता था, जब कि 'प्राणशरीर:' इत्यादि पद साक्षात् जीय के वाचक होते, किन्तु ऐसा नहीं, क्योंकि 'प्राण: शरीरमस्य-'ऐसा बहुर्दाहि समास जिस अन्यार्थ का बोधक है, वह समास-घटक 'अस्य'—इस सर्वनाम पद का अर्थ है जो कि सिन्नकृष्टार्थ का परामशंक माना जाता है। प्रकृत में ब्रह्म ही सिन्नकृष्ट है। यह जो कहा गया है कि 'मनोमयः' इस पद का तिद्धत (मयट्) प्रत्यय योग्यता के आधार पर 'अन्तःकरणोपाधिक जीव का उपास्यत्वेन उपनायक है, जीव को लेकर उपास्य की आकांक्षा निवृत्त हो जाती है, वहाँ ब्रह्म का अन्वय नहीं हो सकता। वह कहना सम्भव नहीं, क्योंकि 'मनोमय' पद सामान्यतः मनोविकार-सम्बन्धी पदार्थ का उपस्थापक है, वह जीव ही है—ऐसा नहीं कह

श्रमविधिविवसया ब्रह्म निर्दिष्टं न स्वविवस्रयेत्युक्तम् । अत्रोच्यते — यद्यपि श्रमविधि-विवस्रया ब्रह्म निर्दिष्ट तथापि मनोमयत्वादिष्पिद्श्यमानेषु तदेव ब्रह्म सिक्सिहतं भवति । जीवस्तु न सिक्सिहतो न च स्वशुब्देनोपात्त इति वैषम्यम् ॥ १ ॥

### भामती

किमर्यमित्यद्यापि न विशायते । तद्येनेय शब्दः समवेतार्थो भवति स समासार्थः । न चेय जीव एव समवेतार्थो न ब्रह्मणीति, तस्याप्राणो ह्यमना इत्यादिभिस्तद्विरहप्रतिपादनादिति युक्तम् । तस्यापि सर्वविकारकारणत्या विकाराणां च स्वकारणादमेदासेयां च मनोमयत्या ब्रह्मणस्तत्कारणस्य मनोमय- स्वोपपत्तेः । स्यादेतत् — जोवस्य साक्षात्मनोमयत्वादयो ब्रह्मणस्तु तद्द्वारा, तत्र प्रथमं द्वारस्य बृद्धिस्यत्वा- त्ववेवोपास्यमस्तु, न पुनर्जधन्यं ब्रह्म, ब्रह्मलिङ्गानि च जीवस्य ब्रह्मणोऽभेदाज्जीवेऽप्युपपत्स्यन्ते । सदेतवत्र सम्प्रधार्यम् — कि ब्रह्मलिङ्गं जीवानां तदिभिन्नानामस्यु तद्दत्ता, तथा च जीवस्य मनोमयस्वाविभिः प्रथम- मवगमात्तस्यवोपास्यत्वम् , उत न जीवस्य ब्रह्मलिङ्गावता तदिभिन्नस्यापि, जीवलिङ्गेस्तु ब्रह्म तद्वत्, तथा च ब्रह्मलिङ्गानां दर्शनात् तेषां च जीवेऽनुपपत्तेव्ह्यांनोपास्यमिति ? वयं तु परवामः—

समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान् भवेत्। विषयस्य तु रूपेण समारोध्यं न रूपवत्॥

समारोपितस्य हि रूपेण भूजजुन्य भोषणत्वादिना रङ्जू रूपवती, न तु रज्जूरूपेणाभिगम्यस्वा-

#### भामती-व्याख्या

सकते, सांख्याभिमत प्रधानादि का भी ग्रहण किया जा सकता है। फलतः अन्यपरक , विहित शम को स्तुति के बांधक ) "सर्वं खिल्वदं ब्रह्म" इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म का उपास्यत्वेन ग्रहण करना चाहिए, सत्यसंकल्पत्वादि का स्वरसतः सामञ्जस्य भी ब्रह्म में ही होता है ]। यद्यपि "अप्राणो ह्यमनाः" ( मुण्ड. २।४।२ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म में मनोमयत्वादि का साक्षात् सम्बन्ध निषद्ध है, तथापि मन से अविच्छन्न होने के कारण जो जीव मन का विकार या मनोमय माना जाता है. उस जीवरूप विकार का भी ब्रह्म कारण है, कार्य और कारण का अभेद होता है, इस प्रकार जीव के माध्यम से ब्रह्म में भी मनोमयत्वादि का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

शहा - जब कि मनोमयत्वादि का साक्षात् सम्बन्ध जीव के साथ और जीव के द्वारा ब्रह्म के साथ सम्पन्न किया जाता है, तब साक्षात् मनोमय जीव को ही उपास्य मानना चाहिए और जो ब्रह्म के लिङ्गों (धर्मों) का निर्देश है, वह भी जीव में घटा लेना चाहिए, क्योंकि जीव ब्रह्म से अभिन्न है।

समाधान — यहाँ यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या ब्रह्म के धर्मी (व्यापकत्यादि) का जीव में सम्बन्ध ब्रह्म के माध्यम से माना जाय? ब्रध्यना जीव के मनोमयत्वादि धर्मों का सम्बन्ध ब्रह्म में जीव के माध्यम से किया जाय? यदि कहा जाय कि जीव के धर्मों का परम्परा सम्बन्ध ब्रह्म के साथ हो सकता है, किन्तु ब्रह्म के धर्मों का जोव के साथ परम्परया सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब ब्रह्म के व्यापकत्वादि धर्मों का योग जीव में नहीं हो सकता, अतः उन धर्मों के द्वारा ब्रह्म को ही उपास्य मानना होगा। यहाँ हमारा (वाचस्पति मिश्र का) बहना यह दे कि--

समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान् भवेत्। विषयस्य तुरूपेण समारूप्यं न रूपवत्॥

रज्जुरूप विषय (अधिष्ठान ) में जा सर्प का समारोप होता है, वहाँ सर्प रूप समारोपित पदार्थ के प्रतीयमान भीषणत्वादि धर्मों का सम्बन्ध रज्जु के साथ तो हो जाता है, को कि उस

# विविधतगुणोपपत्तेथ ॥ २ ॥

वक्तुमिए। विविधिताः । यद्यप्यपौरुषेये वेदे वक्तुरभावान्नेच्छार्थः सम्भवति, तथाप्युपादानेन फलेनोपचर्यते । लोके हि यच्छन्दामिहितमुपाद्यं भवति तद्विविधितः मित्युच्यते. यद्वतुपाद्यं तद्विविधितमिति । तद्वद्वेदे अप्युपाद्यं विविधितं विविधितं भवति, इतरद्विविधितम् । उपादानानुपादाने तु वेदवाक्यतात्पर्यातात्पर्याभवगम्यते । तदिह ये विविधिता गुणा उपासनायामुपाद्यत्वेनोपदिष्टाः सत्यसंकल्पप्रभृत-

भामती

विना भुजञ्जो कपवान् , तथा भुजञ्जस्यैवाभावात् कि कपवत् । भुजञ्जदशायां तु न नास्ति वास्तवी रज्जुः । तिवह समारोपितजीवरूपेण बस्तुमत् ब्रह्म रूपवद्युन्यते, न तु ब्रह्मरूपेनिस्यत्वादिभिजीवस्तद्वान् भवितुमहीत, तस्य तथानीमसम्भवात् । तस्माद् ब्रह्मिलञ्जदर्शनाज्जोवे च तत्रसम्भवाद् ब्रह्मैवोपास्यं न जीव इति सिद्धम् । एतदुपलसणाय च सर्वं खिल्ववं ब्रह्मित वाक्यमुपन्यस्तिमिति । क्ष यद्यप्यपौरुषेयः इति क्ष । शास्त्रयोनित्वेऽपीश्वरस्य पूर्वपूर्वसृष्टिरचितसन्वभिष्करचनत्वेनास्यातन्त्र्यादपौरुपेयत्वामिधानं, तथा चास्त्रातन्त्रयोण विवक्षा नास्तीत्युक्तम् । परिग्रहपरिस्थागौ चोपादानानुपावाने उक्ते, न तूपादेयस्वमेव । अन्ययोव्वेदयतयाऽनुपादेयस्य ग्रहावेदिवविक्षतःवेन चमसादाविष संमागंप्रसञ्जात् । तस्मादनुपादेयस्वेपि

## भामती-व्याख्या

समय रज्जुक् प विषय भी विद्यमान होता है, किन्तु रज्जु के प्रतीयमान ग्राह्यत्व और त्रिगुणत्वादि धर्मों का सम्बन्ध सपं के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय सपं की सत्ता ही नहीं होती। सपं-प्रतीति-काल में वास्तवी रज्जु नहीं होती—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके विना सपं का भान ही नहीं हो सकता। प्रकृत में समारोपित जीव के मनोमयत्वादि धर्मों को लेकर बह्म मनोमय कहा जा सकता है, किन्तु ब्रह्म के व्यापकत्व नित्यत्वादि धर्मों को लेकर जीव वैसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरोप के पहले जीव की सत्ता ही नहीं मानी जाती। फलतः ब्रह्म के प्रतीयमान नित्यत्वादि धर्मों का सम्बन्ध जीव में सम्भव न होने के कारण ब्रह्म ही प्रक्रान्त उपासना का उपास्य है, जीव नहीं—इस भाव को ध्वनित करने के लिए ही भाष्यकार ने कहा है कि "इह च सवं खिल्वदं ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतम्, तदेव मनोमयत्वादिधर्मेविशाष्टमुपदिश्यते इति युक्तम्"।। १।।

"विवक्षितगुणोपपत्तेश्च" — इस सूत्र में उपात्त विवक्षा (वक्तुमिच्छा) की अनुपपत्ति उठाते हुए भाष्यकार ने कहा है — "यद्यपि अपीरुषये वेदे वक्तुरभावात् नेच्छायः सम्भवित"। यद्यपि "शास्त्रयोनित्वात्" — इस सूत्र में ईश्वर को वेदों का वक्ता माना गया है, उसकी इच्छा अनुपपन्न नहीं, तथापि ईश्वर भी गतकत्पीय वेद का ही उपदेष्टा है, स्वतन्त्रतया वेद का रचिता नहीं माना जाता, अतः वेद के स्वतन्त्र वक्ता की इच्छा अनुपपन्न है। भाष्यकार ने जो कहा है — "उपादानेन फलेनोपचर्यते"। वहाँ उपादान का अर्थ ग्रहण है, विषय नहीं, क्योंकि छोक में ग्राह्म पदार्थ को विवक्षित कहा जाता है, पदार्थगत विवक्षितत्व का पदार्थकर्मक उपादान (ग्रहण) उपलक्षक होता है। [स्वर्गादि फल के उद्देश्य से यागादि साधन पदार्थों का विधान होता है। विधेय पदार्थ को अगृहीत-ग्राह्म माना जाता है, यागादि यद्यपि ईश्वर के हारा गृहीत है, तथापि वह स्वतन्त्र वक्ता नहीं, अतः स्वतन्त्र वक्ता के हारा वह अगृहीत है। विधि वाक्य के हारा जो विधेय या उपादेय होता है, उसे ही विवक्षित मानने पर लौकिक भोजनादि दृष्टान्तों में उसका सामञ्जस्य नहीं होता, अतः भाष्यस्य 'उपादान' शब्द का ग्रहण और अनुपादान' शब्द का अग्रहण वर्ष अभिमत है ]। यदि विधेयत्व-समानाधिकरण उपादेयत्व को ही विवक्षितत्त्व का उपलक्षक माना जाता है, तब स्वर्गादिरूप उद्देश्य पदार्थों उपादेयत्व को ही विवक्षितत्त्व का उपलक्षक माना जाता है, तब स्वर्गादिरूप उद्देश्य पदार्थों

यस्ते परिसम्ब्रह्मण्युपपद्यन्ते। सत्यसंकरूपत्वं हि सृष्टिस्थितसंहारेष्वप्रतिबद्धशक्तित्वास् परमात्मन प्रवावकरूपते। परमात्मगुणत्वेन च 'य आत्माऽपहतपाप्मा' (छा० ८।७।१) इत्यत्र 'सत्यकामः सत्यसकरूप' इति भ्रुतम्। आकाशात्मेत्यादिनाकाश्रवदातमाऽस्येत्यर्थः। सर्वगतत्वादिमिधंमैंः संभवत्याकाशेन साम्यं ब्रह्मणः। 'ज्यायान्पृथिन्याः' इत्यादिना चैतदेव दर्शयति। यदाप्याकाश्र आत्मा यस्येति न्याख्यायते, तदापि संभवति सर्वजगत्कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम्। अत पव 'सर्वकर्मा' इत्यादि। पविमहोपास्यतया विविध्वता गुणा ब्रह्मण्युपपद्यतः। यन्तक 'मनोमयः प्राणशरीरः' (छा० ३।१४।२) इति जीविष्कृतं न तद् ब्रह्मण्युपपद्यतः इति तदिप ब्रह्मण्युपपद्यतः इति स्थात्माद्यादि ब्रह्मणो जीवसम्बन्धीनि मनोमयत्वादीनि ब्रह्मसम्बन्धीनि भवन्ति। तथा च ब्रह्मदिषये ध्रुतिस्मृती मवतः—'त्यं स्था त्वं पुमानसि त्यं कुमार उत्य वा कुमारी। त्यं जीणी दण्डेन वञ्चसि त्यं जातो भवसि विश्वतोमुक्यः' ( इवे० ४।३) इति, 'सर्वतःपाणिपावं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुक्यम्। सर्वतः भ्रुतिमक्तोके सर्वमावृत्य तिष्ठति' (गी० १३।१३) इति च। 'ब्रमाणो क्यानाः ग्रुभः' (गुण्ड २।१।२) इति भ्रतेः ग्रुद्धब्रह्मिषया, इयं तु भनोमयः प्राणशरीरः' इति सगुणब्रह्मविषयेति विशेषः। अती विवक्षितगुणोपपन्तः परमेव ब्रह्महोपास्यत्वेनोपदिष्टमिति गम्यते॥ २॥

अनुपक्षेस्तु न झारीरः ॥ ३ ॥

पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपित्रका । अनेन तु शारीरे तेषा-

भामती
प्रह उद्देश्यतया परिपृहीतो विवक्षितः । तद्गतं त्वेकत्वभवण्छेदकत्वेन विजतमविवक्षितम् । इण्छानिण्छे
च भक्तिः । तविवसुक्तम् ॥ वेदवास्यतात्पर्यातात्पर्याभ्यामवगम्येते इति ॥ । यत्परं वेदवास्यं तत्तेनोपात्तं विदक्षितम्, अतत्परेण चानुपात्तमविवक्षितमित्यर्थः ॥ २ ॥

स्यादेतत् —यया सत्यसकुल्पादयो ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । एवं शारोरेश्युपपद्यन्ते, शारीरस्य ब्रह्मणोऽभे-

भामती-ब्याख्या को विवक्षित नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वे उपादेय नहीं होते । उद्देश्य को अविवक्षित मान लेने पर "ग्रहं सम्माष्टि" इस विधि में ग्रहत्व अविविधात हो जाता है, अतः चमसादि में भी सम्मार्जन प्राप्त होगा [ डमरू के आकार के काष्ठमय पात्रों को 'ग्रह' कहा जाता हैं, क्योंकि उनमें सोमरस का ग्रहण किया जाता है और चतुष्कोणाकार काष्ठमय पात्रों को 'चमस' कहते 🕽, क्योंकि उसमें रखे सोमरसादि का भक्षण अध्वर्य आदि किया करते हैं ]। जब गृहीतत्व धर्म को विवक्षितत्व का उपलक्षक मानते हैं, तब सम्मार्जन के लिए 'ग्रहसंज्ञक' पात्र ही गृहीत होते हैं, अतः ग्रहत्व विवक्षित हो जाता है, चमसादि में ग्रहत्व धर्म न होने के कारण उनमें सम्मार्ग प्राप्त नहीं होता जैसा कि चमसाधिकरण (जै. सू. ३।१।८) में निर्णीत है। "ग्रहं सम्माष्टि''-यहाँ 'ग्रह' पद में एकवचन रखा गया है, उसके आधार पर एक ही ग्रह का सम्मार्जन प्राप्त होता है, अतः एकस्व विविक्षत ( ग्रहगत उद्देश्यस्व का अवच्छेदक ) नहीं माना जाता, फलतः सभी ग्रहों का सम्मार्जन होटा है ग्रहैकत्वाधिकरण (जै. सू. ३।१।७) में ऐसा हो सिद्ध किया गया है। विवक्षित और अविवक्षित पदार्थों में इच्छा और अनिच्छा का गौजरूपेण प्रवेश माना जाता है। भाष्यकार ने यही व्वनित करने के लिए कहा है— "उपादानानुपादाने तु वेदवाभ्यतात्पर्यातात्पर्याभ्यापवगम्येते"। अर्थात् वेद-वाक्य का जिस अर्थ में तात्पर्य होता है, वह विवक्षित और जिस अर्थ में तात्पर्य नहीं होता, वह अविवक्षित है ॥ २॥

मजुपपत्तिरुच्यते । तुशब्दो उवधारणार्थः । ब्रह्मैवोक्तेन स्यायेन मनोमयत्वादिगुणं, न तु शारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुणः, यत्कारणं 'सत्यसंकरणः' आकाशात्मा, अवाकी, अनाव्रः, उथायान्पृथिव्या' इति चैवंजातीयका गुणा न शारीर आश्वस्येनोपपद्यन्ते । शारीर इति शरीरे भव इत्यर्थः । नन्वीश्वरो ऽपि शरीरे भवति । सत्यम् , शरीरे भवति, न तु शरीर पव भवति, 'ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्' ( छा० ३।१४।३ ) 'आकाशवत्सर्वगतस्य नित्यः' ( गौड० ३।३ ) इति ज्यापित्वश्रवणात् । जीवस्तु शरीर पव भवति, तस्य भोगाधिष्ठानाष्ट्यरीरादन्यत्र वृत्यभावात् ॥ ३॥

कर्मकर्त्व्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥

इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्कर्मकर्तृन्यपदेशो भवति 'पतिमतः प्रत्याभिसंभवितास्मि' ( छा० ३।१४।४ ) इति । पतिमिति प्रकृतं मनोमयत्वादिगुणमुपा-स्यमात्मानं कर्मःवेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति । अभिसंभवितास्मीति शारीरमुपासकं कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन । अभिसंभवितास्मीति प्राप्तास्मीत्यर्थः । न च सत्यां गतावेकस्य कर्मकर्तृव्यपदेशो युक्तः । तथोपास्योपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव । तस्मादिप न शारीरो मनोमयत्वादिविशिष्टः ॥ ४॥

शब्दविशेषात् ॥ ५ ॥

इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः, यस्माच्छव्दविशेषो भवति समान-प्रकरणे श्रुत्यन्तरे —'यथा ब्रीहिवां यदो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलो वैवमय-म्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः' (शत० ब्रा० १०।६।३।२) इति । शारीरस्यात्मनो यः शब्दोऽ-मिधायकः सत्तम्यन्तोऽन्तरात्मिश्चति, तस्माद्विशिष्टोऽन्यः प्रथमान्तः पुरुषशम्दो मनोमयत्वादिविशिष्टस्यात्मनोऽभिधायकः । तस्मात्तयोमदोऽधिगम्यते ॥ ५॥

स्मतेश्र ॥ ६ ॥

स्मृतिश्व शारीरपरमात्मनो मेंदं दर्शयति—'ईश्वरः सर्वभूतानां इद्वेशे-ऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभृतानि यन्त्राक्रढानि मायया' (गी० १८१६१) इत्याचा । अत्राह—कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनो अन्यः, यः प्रतिविष्यते 'अनुपवत्तेस्तु न

भामती

बात्। सारीरगुणा इव मनोमयत्वावयो ब्रह्मणीत्यत आह् सूत्रकारः — अनुपर्यलेख्नु न बारीरः ॥ ३ ॥ यत्तदवोचाय समारोप्यधर्माः समारोपविषये सम्मवन्ति, न तु विषयधर्माः समारोप्य इति । तस्येत उत्यानम् । अत्राह चोदकः ⊛ कः युनरयं झारीरो नाम इति ⊛ । न ताव्यद्वेदप्रतिवेषाद्वेद-

भामती-व्याख्या
यह जो शब्द्धा होती है कि सत्यसंकल्पत्वादि धर्म जैसे ब्रह्म में घटते हैं, वैसे ही शारीर
(श्रीव) में भी उपपन्त हो सकते हैं, क्योंकि जीव का ब्रह्म से अभेद है। जीव के मनोमयत्वादि धर्मों का ब्रह्म में जैसे समन्त्रण किया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म के सत्यसंकल्पादि
धर्मों का जीव में सामञ्जस्य क्यों नहीं किया जा सकता ?

उस शङ्का का समाधान करने के लिए सूत्रकार ने कहा है- "अनुपपत्तेस्तु न शारीरः"। जीव केवल शरीर में रहने के कारण शारीर कहलाता है, अतः उसमें व्यापक बहा के

व्यापकत्वादि धर्म उपपन्न नहीं हो सकते।। ३-५॥

यह जो कहा गया कि आरोपित (अध्यस्त ) पदार्थ के धर्म अधिष्ठान में व्यवहृत होते हैं, अधिष्ठान के धर्म अध्यस्त में नहीं। उस पर पूर्वपक्षी शङ्का करता है कि ब्रह्म में अध्यस्त जीव ब्रह्म से भिन्न क्योंकर होगा ? जिन दो पदार्थों में भेद का निषेध एवं भेद का व्यवहार शारीरः इत्यादिना ? अतिस्तु—'नाम्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति ओता' (इह०३।७१३) इत्येयंजातीयका परमात्मनोऽन्यमात्मानं वारयति । तथा समृति-रिप-'क्षेत्रद्धं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गी०१३।१) इत्येवंजातीयकेति । अत्रोष्यते— सत्यमेवतत् , पर पवात्मा देष्टेन्द्रियमनोबुद्ध-युपाधिमिः वरिच्छिचमानो बालैः शारीर इत्युपचर्यते । यथा धटकरकाद्युपाधिवशादपरिच्छित्रमपि नमः परि-ष्टिष्ठक्षवव्यमासते, तद्वत् । तद्येक्षया च कर्मकर्तृत्वादिभेदव्यवहारो न विरुध्यते, प्राक् 'तस्यमसि' इत्यात्मकत्वोपदेशग्रहणात् । गृहीते त्वात्मैकत्वे बन्धमोक्षाविसर्वव्यवहार-परिस्तमासिरेव स्यात् ॥ ६॥

अर्भकोकस्त्वाचद्वयपदेशाच नेति चेस निचाय्यत्वादेवं व्योमत्रञ् ॥ ७ ॥ अर्भकमरूपम् , मोको नीडम् , 'एष म आत्माउन्तर्द्वये' ( छा० ३।१४।३ ) इति परिष्ण्यस्य तत्त्वत्त्वत्त्वत्त् , स्वशब्देन च 'अणीयान् ब्रीहेर्ना यवाद्वा' इत्यणीयस्त्वव्यपदे-शात् , शारीर पवाराग्रमात्रो जीव इहोपदिइयते, न सर्वगतः परमात्मेति यदुक्तं तत्परिहर्तंश्यम् । अत्रोच्यते – नायं दोषः, न तावत्परिष्ण्यस्वदेशस्य सर्वगतत्वव्यप-देशः कथमन्युपपद्यते, सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिष्ण्यस्वेशस्यपदेशोऽपि

भामती
व्यवदेशाण्य भेवाभेवावेकत्र भाविको भवितुमहँतो विशेषावित्युक्तम् । सस्मावेकमिह तास्विकमतास्विकं
वेतरत् । तत्र वीर्वापर्येणाहुँतप्रतिपादनपरस्वाहुँवाम्ताना हुँतप्राहिषश्च मानाम्तरस्याभावासहाधनाण्य,
तेनाहृँतसेव परमार्थः । तवा चानुपपत्तेस्स्वित्याद्यसङ्गतार्थमिस्यर्थः । परिहरति क्ष सस्यमेवमेतत्, पर
प्वारमा वेहेन्द्रियममोबुद्धपुपाषिभिरवण्छिश्चमानो वालेः द्यारीर इत्युपचर्यते क्ष । अनास्विद्यावव्छेदक्रम्यजीवभावः पर एवात्मा स्वतो भेदेनावभासते । तावृशाद्य जीवानामविद्या, न तु निक्वाधिनो ब्रह्मणः ।
न चाविद्यायां सस्यां जीवात्मविभागः, सति च जीवात्मविभागे तद्यास्याऽविद्येत्यन्योन्याश्रयमिति साम्प्रतम् ।
जनावित्वेन जीवाविद्ययोवींजाङ्करवदनवन्त्रवृष्टेरयोगात् । न च सर्वज्ञस्य सर्वज्ञक्ष्य स्वतः कुतोऽकस्मा-

मानती-व्याख्या होता है, उनमें भेद और अभेद—दोनों तात्त्विक क्योंकर रह सकेंगे? भेद और अभेद परस्पर अत्यन्त विरुद्ध होने के कारण एकत्र नहीं रह सकते, अतः भेद और अभेद में से यहाँ एक वास्तविक और दूसरा काल्पिनक मानना होगा। वेदान्त-वाक्यों के पौर्वापयं को देख कर अभेद में तात्पर्यं स्थिर होता है, भेद-ग्रह में अन्य कोई प्रमाण सुरूभ नहीं, प्रत्युत "नान्योऽ-तोऽस्ति द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति श्रोता' (बृह. उ. ३।७।२३) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भेद का निषेध किया गया है। परिशेषतः जीव और ब्रह्म का अभेद ही पारमाधिक सिद्ध होता है, अतः "अनुपपत्तेस्तु न शारीरः"—यह सूत्र संगतार्वक नहीं रह जाता, क्योंकि जब जीव ब्रह्म से मिन्न ही नहीं, तब जीव का निषेध और ब्रह्म का विधान क्योंकर हो सकेगा?

उक्त शङ्का का परिहार-भाष्य है—''सरामेर्वतत् । पर एवात्मा देहेन्द्रियमनोबुद्धधु-पाधिभिरविष्ठिद्यमानो बालै: शारीर इत्युपचर्यते''। अर्थात् अनादि अदिद्यारूप अवच्छेदक का भेद पाकर परमात्मा ही जीवरूप से पृथक् अवभासित होता है। उन्हीं जीवों की अविद्या मानी जाती है, उपाधि-रहित ब्रह्म की नहीं। अविद्या के होने पर जीव और ब्रह्म का विभाग एवं जीव-ब्रह्म का भेद होने पर जीवाश्रित अविद्या सिद्ध होगी—इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष क्यों नहीं होता? ऐसे प्रशन का उत्तर देने के लिए अविद्या का अनादि विशेषण लगाया है। जीव और अविद्या का बीज और अंकुर के समान अनादि प्रवाह होने के कारण अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं माना जाता। कयाचिद्पेक्षया सम्भवति । यथा समस्तवसुघाधिपतिरिप हि सम्योध्याधिपतिरिति व्यपिद्श्यते । कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सम्भाश्वरोऽर्भकौका अणीयां व्यपिद्श्यत इति ? निचाय्यत्वादेविमिति बूमः । प्रवमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत ईश्वरस्तत्र हृद्य-पुण्डरीके निचाय्यो द्रष्ट्वय उपिद्श्यते, यथा शालमामे हिरः । तत्रास्य बुद्धिविद्यानं प्राहकम् । सर्वगतोऽपीश्वरस्तत्रोपास्यमानः प्रसीदित । व्योमवष्वतद् द्रष्ट्यम् । यथा सर्वगतमपि सद् व्योम स्चीपाशाद्यपेक्षयार्भकौकोऽणीयम् व्यपदिश्यते; पद्यं बृह्मापि । तदेवं निचाय्यत्वापेक्षं बृह्मणोऽर्भकौकस्त्यमणीयस्त्वं च न पारमाधिकम् । तत्र यदा-शङ्क्यते—हृद्यायतनत्वाद् बृह्मणोऽपि हृद्यायतनानां च प्रतिश्ररीरं मिन्तत्वाद्विश्वायतः नानां च शुकादीनामनेकत्वसावयवत्यानित्यत्वादिदोषदर्शनाद् ब्रह्मणोऽपि हृतस्वस्त हित, तदिपि परिहृतं भवति ॥ ७ ॥

संमोगप्राप्तिरिति चेन्न वैश्वेष्यात् ॥ ८॥

व्योमवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्वप्राणिइदयसंबन्धाद् , चिद्र्यतया च शारीराद-

## मामती

श्लंसारिता, यो हि परतन्त्रः सोझ्येन बन्यनागारे प्रवेश्येत, न तु स्वतन्त्रः, इति बाच्यम् । नहि तद्भागस्य जीवस्य सम्प्रतितनो वन्धनागारप्रवेशिता येनानुगुज्येत, किन्स्वियमनाविः पूर्वपूर्वकर्माविद्यासंस्कारनिबन्यना नानुयोगमहीति । न चैतावता ईश्वरस्थानोशिता, नह्युपकरणाद्यपेक्षिता कर्तुः स्वातन्त्रपं विहन्ति । तस्माद्यत्किश्चिदेतवयोति ।

विशेषादिति वक्तम्ये वैशेष्याभिषानमात्यन्तिकं विशेष प्रतिपादियतुम् । यथा द्वाविश्वाकन्यितः मुक्ताविसम्भोगोऽविद्यात्मन एव जीवस्य युज्यते, न तु निर्मृष्टनिविकाविद्यातद्वासनस्य सुद्धवृद्धमृकः

स्वभावस्य परवारमन इत्यर्थः । क्षेत्रमतिरोहितार्थम् ॥ ३-८ ॥

## भामती-स्याक्या

शहा - ब्रह्म सर्वज, सर्वशक्तिःसमन्वित (स्वतन्त्र) है, उसमें अकस्मात् संसारित्व (जोवभाव) उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि को अल्पज्ञ और परंतन्त्र होता है, वही किसी शासक के द्वारा बन्धनागार में डाला जाता है, स्वतन्त्र पुरुष नहीं।

समाधान — ब्रह्म के अंशभूत जीव में संसारिता आज पैदा नहीं हुई, कि उसके लिए यह प्रश्न उठता कि 'कुतोऽकस्मादस्य संसारिता ?' संसारिता तो अनादि है और जीव के पूर्व-पूर्व जन्मों में अजित कर्म, अविद्या और संस्कार के द्वारा उत्तरोत्तर संसरण होता जाता है। अविद्यादि की अपक्षा होने से ईश्वर में स्वातन्त्र्य नहीं रहता—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुलालादि में दण्ड, चक्रादि की अपेक्षा होने पर भी घटादि का स्वतन्त्रकतृंत्व नष्ट नहीं होता । अतः मेदाश्रित सभी आक्षेप निर्मूल हो जाते हैं क्योंकि भेद वास्तविक नहीं, आविद्यक मात्र है ॥ ६—७॥

'सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न, वेशेष्यात्"—इस सूत्र में जीव और ब्रह्म का आत्यन्तिक भेद बताने के लिए 'विशेषात्'—ऐसा न कह कर 'वंशेष्यात्' ऐसा अभिधान किया गया है, क्योंकि अविद्या के द्वारा कल्पित सुखादि रूप सम्भोग अविद्या रूप जीव में ही बन सकता है, अवित्या एवं अविद्या-जन्य संस्कार से रहित, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप ब्रह्म में नहीं हो सकता—इस प्रकार का वैशिष्ट्य 'वंशेष्य' पद में विहित भावार्थंक 'ध्यत्र' प्रत्यय के द्वारा ही आविष्कृत

होता है। अवशिष्ट भाष्य अत्यन्त स्पष्टार्थंक है।। ८।।

विशिष्टत्वात् , सुबदुःसादिसंभोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत । एकत्वाच्च । न हि पर-स्मादात्मनोऽन्यः कश्चिदात्मा संसारी विद्यते, 'नान्योऽतोऽस्ति विद्याता' (बृ॰ ३।७।२३) इत्यादिश्वतिभ्यः । तस्मात्परस्यैव ब्रह्मणः संसारसंभोगप्राप्तिरिति चेत् न, वैशेष्यात् । न ताबत्सर्वप्राणिहृद्यसंबन्धाचिपद्रतया च शारीरवद् ब्रह्मणः संभोगप्रसङ्गः, वैशे-च्यात् । विशेषो हि भवति शारोरपरमेश्वरयोः । एकः कर्ता भोका धर्माधर्मादिसाधनः सुखदुःखादिमां श्च । एकस्तविपरीतो अपहतपाप्मत्वादिगुणः । एतस्मादनयोर्चिशेषादे-कस्य भोगो नेतरस्य । यदि च सन्निधानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाश्चित्य कार्यसम्बन्धोऽ-आकाशादीनामपि दाहादिप्रसङ्गः। सर्वगतानेकात्मवादिनामपि समावेतौ चोचपरिद्वारौ । यद्प्येकत्वाद् ब्रह्मण आत्मान्तरामावाच्छारीरस्य भोगेन अह्मणो भोगप्रसङ्ग इति । अत्र वदामः - इदं तावदेवानां प्रियः प्रष्टव्यः । कथमयं .स्वया-त्मान्तरामाचो अध्यवसीयत इति ? 'तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मस्मि', 'नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता' इत्याविशास्त्रभ्य इति चेत् , यथाशास्त्रं तर्हि शास्त्रीयोऽर्थः प्रतिपत्तस्यो न तत्रार्धजरतीयं लभ्यम्। शास्त्रं च 'तत्त्वमसि' इत्यपहतपाप्मत्वादिविशेषणं बह्य शारीरस्यात्मत्वेनोपदिशञ्छारीरस्यैव तांवदुपभोक्तृत्वं वारयति । कुतस्तदुपभोगेन बहाण उपभोगवसङ्गः ? अधागृहीतं शारीरस्य ब्रह्मणेकत्वं, तदा मिथ्याद्वाननिमित्तः शारीरस्योपभोगः, न तेन परमार्थकपस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः। न हि बालैस्तलमिताः दिभिन्योंकिन विकल्प्यमाने तलमलिनतादिविशिष्टमेव परमार्थतो व्योम भवति। तदाह-न, वैशेष्यादिति । नैकत्वेऽपि शारीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः, वैशेष्यात् । विशेषो हि भवति मिथ्याशानसम्यम्बानयोः । मिथ्याशानकविपत उपभोगः, सम्यक्तानहष्टमेकत्वम् । न च मिथ्याद्यानकहिएतेनोपभोगेन सम्यक्तानहष्टं वस्त संस्पृश्यते । तस्माद्मोपभोगगन्बोऽपि शक्य ईश्वरस्य कल्पयितुम् ॥ ८ ॥

> ( बत्त्रधिकरणम् । स्०९-१० ) अचा चराचरग्रहणात् ॥ ९ ॥

कठवल्लीषु पठथते — 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः' (१।२।२४) इति । अत्र कश्चिदोदनोपसेचनस्चितोऽसा प्रती-

भामती

कठबल्लीचु पठवते-

'यस्य च ब्रह्म च क्षत्रं चीभे भवत ओदनः।

मृत्यूर्यस्योपसेचनं क इत्था बेद यत्र सः ॥' इति ॥

अत्र चादनीयौदनोपसेचनसूत्रितः कञ्चिदत्ता प्रतीयते । अत्तृत्वं भोकृता वा संहतृंता वा स्यात् । न च प्रस्तुतस्य परमात्मनो भोवतृतास्ति, 'अनदगक्षन्योऽभिचाकशीति' इति श्रुत्या भोक्तृताप्रतिवेषात्

भामती-स्थास्था

विषय—कठोपनिषत् में पढ़ा है—''यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चो भे भवत ओदनः, मृत्युर्यस्यो-पसेचनम्, क इत्था वेद यत्र सः'' (कठ॰ १।२।२४)। [जिस अता ( भक्षक ) के ब्राह्मण और क्षत्रिय ओदन (भात) और मृत्युदेव उपसेचन (दाल) है, ऐसा अत्ता जहाँ ( अपनी महिमा में ) रहता है, उसे कौन जानता है ? ]। इस श्रुति में ओदन और उपसेचनरूप भक्ष्य पदार्थ के निर्देश में जो भक्षक व्यक्ति सूचित किया गया है, वह इस भोग्य जगत् का या तो भोक्ता होगा या संहार करनेवाला। प्रक्रान्त ब्रह्म भोक्ता या भक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें यते। तत्र किमग्निरत्ता स्यात्, उत जीवः, अथवा परमारमेति संशयः, बिशेषानव-धारणात्, त्रयाणां चाग्निजीवपरमारमनामस्मिन्प्रन्थे प्रश्नोपन्यासोपलब्धेः। कि तावत् प्राप्तम्? अग्निरत्ति। कुतः? 'अग्निरश्नादः' (बृ॰ १।४।६) इति श्रुतिप्रसिद्धिः भ्याम्। जीवो वाउत्ता स्यात्, 'तयोरन्यः पिष्पछं स्वाद्वत्ति' इति दर्शनात्। न परमारमा, 'अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति' (मुण्ड० ३।१।१) इति दर्शनादिरयेवं प्राप्ते त्रमः - अत्ताउत्र परमारमा भवितुमर्हति। कुतः? चराचरप्रहणात्। चराचरं हि

भागती
जीवाश्मनश्च भोक्तृताविधानात् क्ष तयोरम्यः पिष्यलं स्वाद्वत्ति इति क्ष । तद्यवि भोक्तृश्वमत्तृश्चं ततो
मुक्तसंद्रायं जीवाश्मैव प्रतिपत्तव्यः ब्रह्मक्षश्चादि चास्य कार्यकारणसङ्घातो भोगायतनतया वा साक्षाद्वा
सम्भवति भोग्यम । अय तु संहतूंता भोक्तृता ततस्त्रवाणामिक्रवीवपरमात्मना प्रदनोपन्यासोपलस्येः
संहतूंश्वस्याविद्येषाद्भवति संद्रायः । किमला अग्निराहो जीव उताहो परमात्मेति ? अत्रौवनस्य भोग्यत्वेन
लोके प्रसिद्धेभांक्तृश्वमेव प्रयमं बुद्धौ विपरिवर्त्तते, चरमं तु संहतुंश्वमिति भोक्षेवात्ता । तथा च जीव
एव । क्ष न जायते च्रियते इति क्ष च तस्यैव स्तुतिः, संहारकालेऽपि संस्कारमात्रेण तस्यावस्थानात् ।
दुर्शानस्यं च तस्य सूचमश्वात् । तस्माक्जीव एवात्तेहोपास्यत इति प्राप्तम् । यवि तु संहतुंश्वमतुंश्वं
तथात्यग्निरत्ता क्ष व्यग्निरह्मादः इति क्ष । कृतिप्रसिद्धिभ्याम् । एवं प्राप्तेऽभिधीयते । असात्र परमात्मा,

कुतः, चराचरग्रहणात् 🕾 उमे थस्यीवनः इति 🕸 । 🏶 मृत्युर्यस्योपसेचनम् इति 🕸 । च श्र्यते तत्र यवि

भामती—ग्याल्या
भोकृत्व का निषेध किया गया है—''अनधननन्योऽभचाकशीति'' ( मुण्ड. ३।१।१ )। जीव
जो भोक्ता माना गया है—''तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति'' ( मु. ३।१।१ ) अतः कथित
अत्तृत्व यदि भोकृत्व है, तब निःसन्देह जीव की ही अत्तृत्वेन उपासना करनी होगी। ब्राह्मण
और क्षत्रियादि से उपलक्षित कार्य-क॰ण-संघातरूप ( अपना ) शरीर जीव का भोगायतन
होने के कारण अथवा ( छागादि का शरीर ) साक्षात् भोग्य हो सकता है। यदि भोकृत्व
का अर्थ संहार-कर्तृत्व विवक्षित है, तब अग्नि, जीव और ब्रह्म—इन तीनों में समानरूप
से संहतृंत्व सम्भव है, क्योंकि तीनों के विषय में प्रथन और प्रतिवचन उपलब्ध हैं [''स त्वमग्नि
स्वर्थमध्येषि' ( कठो- १।१।१३ ) यह अग्निविषयक प्रथन और ''लोकादिमग्नि तमुवाच''
( कठो- १।१।१४ ) यह अग्निविषयक उत्तर है। ''येयं प्रेते विचिकित्सा'' (कठो- १।१।३०) यह
जीव के विषय में प्रथन और ''हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि'' ( कठो- २।४।६ ) यह जीवविषयक
उत्तर है। ''अन्यत्र धर्मात्'' ( कठो- १।४।६ ) यह ब्रह्म के विषय में उत्तर है ]।

संशय — तीनों की समान चर्चा से संशय हो जाता है कि यहाँ अत्ता ( भक्षक ) अधिन है ? या जीव ? अथवा ब्रह्म ? भोक्तृत्व और संहर्तृत्व में से लोक में ओदनादि भोग्य पदार्थ की प्रसिद्धि को लेकर भोक्तृत्व ही पहले बुद्धि में अवस्थित होता है और उसके पश्चात् संहर्तृत्व

स्मृति-पथ में आता है।

पूर्वपक्ष — प्रक्रान्त अत्ता भोक्ता सर्वथा जीव ही है, क्योंकि "न जायते म्रियते" (कठो-१।२।१८) इत्यादि से उसी की स्तुति की जाती है, संहार (प्रख्य) काल में भी संस्कार मात्रेण उसकी अवस्थिति मानी जाती है। जीव में दुर्जानता उसकी सूक्ष्मता के कारण है, फलतः जीव ही यहाँ अत्तृत्वेन उपास्य है। यदि संहत्ती को अत्ता माना जाता है, तब अग्नि को अत्ता कहना होगा, क्योंकि "अग्निरकादः" (बृह. उ. १।४।६) इत्यादि श्रुतियों में वैसा ही अभिहित है।

सिद्धान्त-यहाँ अत्ता (भक्षक ) ब्रह्म है, क्योंकि "उभे यस्योदनः" "मृत्युर्यस्योप-

स्थावरजङ्गमं मृत्यूपसेचनमिद्वाद्यत्वेन प्रतीयते, तादृशस्य चाद्यस्य न परमात्मनोऽम्यः कात्स्न्यंनात्ता संभवति । परमात्मा तु विकारजातं संदृरन् सर्वमत्तीत्युपप्यते । निव्यद्व सरावरग्रहणं नोपलभ्यते, कथं सिद्धयञ्चराचरग्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते ? नैप दोषः, मृत्यूपसेचनत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वाद् , ब्रह्मक्षत्रयोश्च प्राधान्यात्प्रदर्शनार्थत्वोपपत्तेः । यत्तु परमात्मनोऽपि नात्तृत्वं संभवति, 'अनद्दनन्योऽभिष्वाकशीति' इति दर्शनादिति । अत्रोज्यते — कर्मफलभोगस्य प्रतिषेधकमेतद्दर्शनं, तस्य संनिद्धितत्वात् । न विकारसंद्वारस्य प्रतिषेधकं, सर्ववेदान्तेषु सृष्टिस्थितिसंद्वारकारण्यत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात् । तस्मात्परमात्मैवेद्वात्ता भवितुमद्वतीति ॥ ९ ॥

#### भामती

जीवस्य भोगायतनत्या तस्ताधनतया च कार्य्यकरणसङ्घातः स्थितः, न तह्यांदनः । नह्योदनो भोगायतनं, नािष भोगायतनम्, अवि तु भोग्यः । न च भोगायतनस्य भोगताधनस्य वा भोग्यत्वं मुख्यम् । न चात्र मृत्युद्यप्तेधनतया कर्य्यते । न च जीवस्य कार्य्यकरणसङ्घातो अह्यक्तरत्रादिक्यो भच्यः, कस्यचित् क्रूरसत्त्रस्य व्याष्ट्रादेः कश्चिद्भवृत् न तु सर्वः सर्वस्य जीवस्य । तेन बह्यक्षरत्रविवयमिय जीवस्यात्त्रत्वं म व्याप्नोति किमङ्ग पुनमृत्यूपसेचनप्रासं चराचरम् । न चौदनपदात् प्रथमावगतभोग्यत्वानुरोधेन यथा-सम्भवमत्त्रत्वं योज्यत इति पुक्तम् । नह्योदनपदं श्रुत्या भोग्यत्वनाह्, किन्तु लच्चया । न च लाचिक-भोग्यत्वानुरोधेन छ मृत्युर्यस्योपसेचनम् इति छ च छ ब्रह्मक्षत्रत्रं च इति छ ध्रतो सङ्कोचमहंतः । न च बह्मकात्रे एवात्र विवक्षिते । मृत्यूपसेचनेन प्राणभृत्मात्रोपस्थापनात् । प्राणिषु प्रधानत्वेन च बह्मकात्त्रो-पन्यासस्योपपत्तेः । अन्यतिवृत्तेरशाक्वत्वात्, अनर्यत्वाच्च । तथा च चराचरसंहतुंत्वं परमात्मम एव,

## भामती-व्याख्या .

सेचनः"—इस प्रकार चर और अचरात्मक समस्त प्रपन्त का भोग्य ( भक्ष्य ) कोटि में ग्रहण किया गया है। वह यदि जीव का भोगायतन ( भोग-साधन ) रूप भोग्य है, तब वह ओदन के समान मुख्य भोग्य नहीं होगा, क्योंकि चराचरात्मक जगत् जीव का न तो भोगायतन है और न भोग-साधन। यह जो मुख्य भोग्यत्व का सम्पादन करते हुए कहा गया कि ब्रह्मक्षत्रोप-छक्षित सभी छागादि शरीरों का जीव भोक्ता है, वह कहना संगत नहीं, क्योंकि वंसा भोक्ता तो कोई नितान्त कूर सिंह, व्याघ्नादि ही हो सकता है, सभी जीवों के भक्षक सभी जीव नहीं हो सकते। जब कि समग्र ब्राह्मण और क्षत्रिय-वर्ग ही सबका भोग्य नहीं हो सकता, तब भला मृत्युक्ष्य उपसेचन से उपलक्षित समस्त चराचर जगत् किस जीव का भोग्य होगा ?

यह जो कहा गया कि यहाँ संहार्यत्व की अपेक्षा भोग्यत्व की प्रथमतः उपस्थित 'बोदन' पद के प्रभाव से होती है, भोग्यत्व के द्वारा जो भोक्तृत्व प्रतीत होता है, उसके अनुसार 'बह्य' और 'क्षत्र' पद समस्त चराचार के उपलक्षक न होकर उपभोग-योग्य केवल छागादि का उपस्थापक है। वह कहना भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि 'बोदन' पद भोग्यत्व का बोधक अभिधा वृक्ति से नहीं किन्तु लक्षणा के द्वारा ही होता है। लक्षणिक भोग्यत्व के अनुरोध पर "मृत्युर्यस्योपसेचनम्", एवं "ब्रह्म च क्षत्र च"—इन पदों की शक्ति या शक्यार्थ का संकोच नहीं किया जा सकता। केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही यहाँ विवक्षित नहीं, अपितु मृत्यूपसेचन के द्वारा समस्त प्राणियों की उपस्थित विवक्षित है अतः प्राणियों में प्रधान होने के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय का उपन्यास ुक्ति-संगत हो जाता है। जंसे "पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः" (बाल्मी. रा. कि. १७।३९) यह वाक्य परिसच्या विधि होने के कारण शब्क, शल्यिक, गोधा, खड्गी (गेंडा) और कुर्म—इन पाँच नखवाले पाँच प्राणियों से अतिरिक्त पञ्च नखवाले मनुष्य एवं वानरादि प्राणियों की अक्षणीयता का निवक्तंक है,

## प्रकरणाच्य ॥ १० ॥

इतम्य परमात्मैवेहा उत्ता भवितुमहैति, यत्कारणं प्रकरणिमदं परमात्मनः, 'न जायते च्रियते वा विपश्चित्' (काठ० १।२।१८) इत्यादि । प्रकृतग्रहणं च न्याय्यम् । 'क इत्या वेद यत्र सः' इति च दुर्विद्यानत्वं परमात्मिलिक्सम् ॥ १०॥

> (३ गुहाधिकरणम् । स० ११-१२ ) गुहां प्रविष्टाबात्मानौ हि तहर्शनात् ॥ ११ ॥

कठवरलीष्येव पठवते — 'ऋतं पिबन्तो सुक्रतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे पराधं। छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः । काठ० १।३।१) इति । तत्र संशयः — किमिह बुद्धिजोवौ निर्दिष्टो, उत जीवपरमात्मानाविति । यदि

भामती नाम्नेः, नापि जीवस्य । तया च क्ष न जायते ज्ञियते वा विपश्चिद् इति क्ष । अञ्चणः प्रकृतस्य न हानं भविष्यति क्ष क इत्था वेद यत्र सः इति क्ष च दुर्जानत्वमृपपत्स्यते । जीवस्य तु सर्वलोकप्रसिद्धस्य न दुर्जानता । तस्मादत्ता परमारमेवेति सिद्धम् ॥ १०॥

संज्ञायमाह - अ तत्र इति अ। पूर्वपक्षे प्रयोजनमाह अ यदि बुद्धिजीवौ इति अ। सिद्धान्ते

भामती-व्याख्या

वैसे ही "ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः" — यह वाक्य भी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय से भिन्न प्राणियों की भोग्यता ( भक्षणीयता ) का निवर्तक क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रत्येक पद की स्वार्थ में शिक्त होती है, अन्यार्थ की निवृत्ति उसका शक्यार्थ नहीं । अन्यार्थ की निवृत्ति यहाँ अनर्थक भी है, क्योंकि दृष्टान्त में मनुष्यादि के भक्ष्यत्व को निवृत्ति न होने पर "न हिंस्यात् सर्वा भूतानि" ( म. भारत. वन. २।२१२।३४ ) इस शास्त्र का बाध प्रसक्त होता है, उसका निवारण जैसे "पञ्च पञ्चनला भक्ष्याः" इस परिसंख्या का विशेष प्रयोजन है, वैसे "ब्रह्म च क्षत्र चोभे भवत ओदनः"—यहाँ अन्यनिवृत्तिपरक परिसंख्या विधि मानने पर कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । सिद्धान्त में संहतृंत्वरूप भोक्तृत्व विवक्षित है, चराचरात्मक सर्व प्रपञ्च का संहतृंत्व ब्रह्म में ही श्रुति-सिद्ध है— 'तिप्रयन्त्यिमसंविद्यान्ति च" ( तै. उ ३।१ ) । अग्न और जीव में सर्वसंहतृंत्व सम्भव नहीं । प्रकृत में "न जायते म्रियते वा कदाचन" ( कठो. १।२।१८ ) इत्यादिरूप से ब्रह्म प्रकान्त है, अतः ब्रह्म में सर्व प्रपञ्च के लयाभिधान से प्रकृत की हानि भी नहीं होती । "क इत्या वेद यत्र सः"—इस प्रकार की दुर्जानता भी ब्रह्म में समञ्जस होती है, अग्न और जीव तो लोक-प्रसिद्ध ही है उनमें दुर्जानता का प्रतिपादन संगत नहीं । फलतः यहाँ ब्रह्म ही अत्ता सिद्ध होता है ॥ ९–१० ॥

संशय—"ऋतं पिबन्ती सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे परार्घे । छायातपी ब्रह्मविदी वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः" (कठो. १।३।१ । यहाँ सन्देह होता है कि क्या ऋतं पिबन्ती' इत्यादिरूपेण बुद्धि और जीव निर्दिष्ट हैं ? अथवा जीव और ब्रह्म ? पूर्वपक्ष के अनुसार यदि बुद्धि और जीव का निर्देश माना जाता है, तब बुद्धि का प्राधान्य होने के कारण कार्य (शरीर) और करण (इन्द्रियों) के समूह से भिन्न जीव प्रतिपादित होता है, वह भी प्रतिपादनीय है, क्योंकि 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके।

बुद्धिजीवो, ततो बुद्धिप्रधानात्कार्यंकरणसंघाताद्विलक्षणे। जीवः प्रतिपादितो भवति । तद्पीह प्रतिपादियत्यं, 'येयं प्रते चिचिकित्सा ,मजुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके। प्रतिद्ध्यामजुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः॥' (काठ० १।१।२०) इति पृष्टत्वात्। अथ जीवपरमात्मानौ ततो जीवाद्विलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितो भवति। तद्पीह प्रतिपादियत्व्यम् , 'अन्यत्र धर्माद्न्यत्राधर्माद्न्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पद्यस्ति तद्वद् ॥' (काठ० १।२।१४) इति पृष्टत्वात् । अत्राह्यक्षेप्ता— उमावप्येतौ पक्षौ न संभवतः। कस्मात् ? त्र्यतपानं कर्मपत्तोपमोगः, 'सुकृतस्य लोके' इति लिक्कात् । तष्वेतनस्य क्षेत्रद्धस्य संभवति, नाचेतनाया बुद्धः। 'पिबन्तौ' इति च द्विचचनेन द्वयोः पानं दर्शयति ध्रुतिः। अतो बुद्धिक्षेत्रक्षपक्षस्तावन्न संभवति । अत प्रव क्षेत्रक्षपरमात्मपक्षोऽपि न संभवति, चेतनेऽपि परमात्मिन त्र्यतपानासंभवात्। 'अनद्मनन्नन्योऽभिचाकशोति' (मु॰ ३।१।१) इति मन्त्रवर्णादिति । अत्रोच्यते – नेष दोषः, छत्रिणो गच्छन्तोत्येकेनापि छत्रिणा बहुनां छत्रित्वोपचारदर्शनात्। प्रवमेकेनापि प्रवत्ता द्वौ पिबन्तानुच्येते । यद्वा—जीवस्तावत् पिबति, ईश्वरस्तु पाययति ।

#### भामती

प्रयोजनमाह क्ष जाव जोवपरमात्मानी इति क्ष । औत्सर्गिकस्य मुख्यतावछात् पूर्वसिद्धान्तपक्षासम्भवेन पक्षान्तरं कल्पिय्यत इति मन्वानः संशयमान्तिपति क्ष अत्राह आक्षेत्रेति क्ष । ऋतं सध्यमवश्यम्भावीति यावत् । समायत्ते क्ष अत्रोज्यते इति क्ष । आध्यात्मिकाधिकारावन्यौ तावत्पातारावशक्यौ कक्पियतुम् ।

## मामती-व्याख्या

एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः" (कठां. १।१।२०) इस प्रकार जीव की ही जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। सिद्धान्त-पक्ष के अनुसार जीव और ब्रह्म का निर्देश मानने पर जीव से भिन्न ब्रह्म प्रतिपादित होता है। वह भी यहाँ प्रतिपादनीय है, क्यों कि "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात्। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद् वद" (कठों. १।२।१४) इस प्रकार ब्रह्म भी जिज्ञासित है।

आक्षेप—पदार्थों के औत्सर्गिक (स्वाभाविक) सामर्थ्यं को देखते हुए पूर्वपक्ष और सिद्धान्त पक्ष दोनों सम्भव नहीं, अतः तृतीय पक्ष की कल्पना करनी होगी—ऐसा समझ कर आक्षेपवादी उक्त संशय पर आक्षेप करता है—"अत्राहाक्षेत्रा उभावप्येतौ पक्षौ न सम्भवतः"। पूर्वपक्ष (बुद्धि और जीव में कर्मफलभोक्तृत्व) असम्भव इस लिए है कि ऋत रूप (सत्य या अवश्यंभावी) कर्म-फल का पान-कर्तृत्व (भोक्तृत्व) केवल जीवरूप चेतन में निसर्ग-सिद्ध है, जड़रूप बुद्धि में नहीं, अतः उन दोनों के लिए 'ऋतं पिबन्तौ' ऐसा द्विवचन का निर्देश क्योंकर सम्भव होगा? इसी प्रकार सिद्धान्त-पक्ष के अनुसार जो ब्रह्म में कर्म-फल-भोक्तृत्व प्रतिपादित है, वह सम्भव नहीं, क्योंकि उसमें वह निषद्ध है—"अनश्नन्तन्योऽभिचाकशीति" (मुण्ड. ३।१।१)।

आक्षेप का परिहार—कथित आक्षेप संभव नहीं, क्योंकि यद्यपि बुद्धि और जीव— इन दोनों में से केवल जीव ही भोक्ता है, जड़ होने के कारण बुद्धितत्त्व को भोक्ता नहीं कह सकते। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म—इन दोनों में से भी एक केवल जीव ही भोक्ता है, ब्रह्म नहीं, क्योंकि असङ्ग होने के कारण उसको भोक्ता नहीं कहा जा सकता—"अनक्तन्नन्योऽ-भिचाकशीति"। तथापि जैसे छत्री (छाता-धारी) व्यक्ति के साथ अच्छत्री व्यक्तियों में भी छित्रत्व-व्यवहार होता है—"छित्रणो यान्ति। वैसे ही कर्म-रस-पान-कर्त्ता (जीव) पुरुष के साथ बुद्धि और ब्रह्मरूप अभोक्ता पदार्थों में भोक्तृत्व-व्यवहार हो जाता है—'ऋतं पाययग्निप पिषतीत्युच्यते, पाचियतर्येपि पफ्तत्वप्रसिद्धिदर्शनात्। बुद्धिक्षेत्रज्ञपरि-ग्रहोऽपि संमवति, करणे कर्तृत्योपचारात्। पद्यांसि पचम्तीति प्रयोगदर्शनात्। ज चाध्यात्माधिकारेऽम्यौ कौचिद् द्वावृतं पिषम्तौ संभवतः। तस्माद् बुद्धिजीवौ स्यातां, जीवपरमात्मानौ वेति संशयः। कि तावत्यातं? बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति। कुतः ? 'गुहां

तबिह बुद्धेरचैतम्येन परमात्मनम भोक्तृत्वनिषेषेन जीवास्मैवैकः पाता परिक्षिष्यत इति सृष्टीरपदघाती-तिवब् द्विवचनानुरोधाविषवस्तंसुष्टतां स्वार्थस्य विवच्छको लक्षयम् स्वार्थमजहित्रतरेतरयुक्तविबदिवत्परो भवतीत्वर्थः । अस्तु वा मुख्य एव, तथापि न बोक् इत्याह क्ष यहा इति क्ष । स्वातन्त्रवलक्षणं हि कर्तृत्वं तक्य पातुरिन पायितुरप्यस्तीति सोऽपि कर्ता । अत एव चाहुः 'यः कारयति स करोत्येव इति ।'' एवं करणस्यापि स्वातम्त्रविवसया कथिब्बत्कतृंत्वं, यथा काष्टानि पचन्तीति । तस्मान्त्रस्थत्वेऽप्यविरोध इति ।

तदेवं संबयं समावाय पूर्वपश्चं पृह्वाति 😂 बुद्धिक्षेत्रको इति 🖶 । नियताचारता वृद्धिजीवसम्मविनी न हि ।

क्लेशात् कल्पयित् युक्ता सर्वगे परमात्मनि ॥

## भामती-व्याख्या

पिबन्ती'। 'छत्रिणो यान्ति'—इस लोकिक न्याय के लिए याज्ञिक-पद्धति में ''सृष्टीरुपदधाति" (तै. सं. ४१३।४।७) यह उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है [ भूमाधिकरण (जै. सू. १।४।१७) में कहा गया है कि अग्निचयन कर्म करने के लिए जिन ईंटों के द्वारा स्थण्डल (चबूतरा) बनाया जाता है, उनका यज्ञ-मण्डप में ही निर्माण किया जाता है और स्थण्डिल चुनते समय मन्त्रों का उच्चारण करते रहते हैं। सृजितपद-घटित ''ब्रह्मासृज्यत, भूतान्यसृज्यत" ( तै. सं-४1३।१०।१) इन मन्त्रों के द्वारा चुनी जानेवाली इँटों को 'सृष्टि' पद से अभिहित किया जाता है। सृष्टिसंज्ञक इँटों में वे इँटें भी सम्मिछित कर छी जाती हैं, जिनकी सृष्टि संज्ञा नहीं, सृष्टि भीर अमृष्टि इष्टिकाओं में 'मृष्टीरुपदधाति'-ऐसा व्यवहार वैसे ही हो जाता है, जैसे छत्री और अच्छत्री पुरुषों में छित्रिणों यान्ति—ऐसा व्यवहार लोक-प्रसिद्ध है ]। उसी प्रकार कर्म-जनित फलों के रस का पान करनेवाले व्यक्तियों के समूह में पान न करनेवाले बुद्धितत्त्व और बहा का भी समावेश हो जाता है। अथवा बुद्धिरूप करण में वैसे ही कर्तृस्व का व्यवहार हो जाता है, जैसे लोक में 'एधांसि पचन्ति'—ऐसा व्यवहार। इस अध्यात्म (शरीर-सम्बन्धी पदार्थों पर विस्तृत प्रकाश डालनेवाले उपनिषत् ] शास्त्र में कर्म-रस पान करनेवाला अन्य कोई जोड़ा तो हो नहीं सकता, होगा तो बुद्धि और जीव या जीव और ब्रह्म का जोड़ा हो सकता है। 'पिबत्' पद अजत्स्वार्थ लक्षणा के द्वारा दोनों का बोधक हो जाता है। अथवा लाक्षणिक पातृत्व को छोड़ कर मुख्य पातृत्व का ग्रहण किया जा सकता है—इसका प्रकार बताते हुए भाष्यकार कहते हैं—"यहा जीवः पिबति, ईश्वरस्तु पाययित"। पान क्रिया का स्वातम्ब्र्यक्ष्प कर्तृत्व जैसे पान करनेवाले व्यक्ति में रहता है, वैसे ही पान करानेवाले व्यक्ति में मी रहता है, अत एव 'यः करोति, स कारयित"—ऐसा लोकिक न्याय प्रसिद्ध है। बुद्धिरूप करण में पान की कर्तृता का व्यवहार कहा जा चुका है, अतः यदि मुख्य पातृत्व विवक्षित है, तब भी कोई अनुपपत्ति नहीं।

पूर्व पक्स - संशय की उपपत्ति करने के अनन्तर पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया जाता है-"कि

तावत् प्राप्तम् ? बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति ।

नियताघारता बुद्धिजीवसम्भविनी न हि। क्लेशात् कल्पयित्ं युक्ता सर्वंगे परमात्मिन ।। प्रविद्यों इति विशेषणात्। यदि शरीरं गुहा, यदि वा इदयं, उभयधापि बुदिक्षेत्रकी गुहां प्रविद्यालुपपचेते। न च सति संभवे सर्वगतस्य ब्रह्मणो विशिष्टदेशत्यं युक्तं कर्वपितुम्। 'सुकृतस्य बोके' इति च कर्मगोचरानितकमं दर्शयति। परमारमा तु न सुकृतस्य वा गोखरे वर्तते; 'न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्' इति श्रुतेः। 'छायातपौ' इति च चेतनाचेतनयोनिदंश उपपचते; छायातपवत्परस्परविसक्षणत्वात्। तस्माद् बुदिक्षेत्रश्चाविद्दोण्येयातामित्येषं प्राप्ते ब्र्माः —विद्यानात्मपरमात्मानाविद्दोण्ये-

भामती

न व विवक्तवितिवस्त्रविष्ट्यवमपि लाक्षणिकं युक्तं, सित नुक्यार्थत्वे लाक्षणिकार्यस्वायोगात् । वृद्धिजीवयोश्च गुहात्रवेक्षोपपत्तेः । अपि च पुक्कतस्य लोक इति युक्कतलोकव्यवस्थानेन कर्मगोवपानतिकन पक्तः । वृद्धिजीवो च कर्मगोवपानतिकानो । जीवो हि भोक्तृत्या युद्धिश्च भोगसावनतया धर्मस्य गोवरे स्विती, न तु बद्धाः तस्यातवायत्तस्यात् । किन्न छायातपाविति समःप्रकाशावृक्तो । न च जीवः परमात्मनोऽभिन्नस्तमाः, प्रकाशक्यत्वात् । बुद्धिस्तु जडतया तम इति शक्योपदेव्द्रम् । तस्माद् बुद्धिजीवा-वन्न क्योते । तत्रापि प्रेते विविकित्सापनृक्तये बुद्धेभेदेन परलोकी जीवो वर्शनोय इति बुद्धिरुव्धते ।

## भामती - ब्याख्या

कर्म-फल-भोक्ता व्यक्तियों का जो विशेषण दिया गया है — "गुहां प्रविष्टी" (कठो. १।३।१)। वहीं 'गुहा' पद से चाहे स्थूल शरीर का ग्रहण किया जाय, चाहे हृदय का, उभयथा गुहारूप नियत (परिच्छिन्न) देश की आधारता बुद्धि और जीव में ही सम्भव है, परमात्मा में उसकी कल्पना करनी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि वह सर्वत्रग (व्यापक) है किसी एकदेश में रहनेवाला (परिच्छिम् ) नहीं। 'पबन्ती' पद लाक्षणिक (जीव और ब्रह्म-इन दोनों का लक्षक ) है, वेसे ही "गुहाँ प्रविष्टी"—यह भी उभय का लक्षक है'—ऐसा नहीं वह सकते, वयोंकि गुरुयार्थं कत्व का असम्भव हो जाने पर ही किसी पद को लाक्षणिक माना जाता है, बुद्धि और जीव को लेकर जब 'प्रविष्टी' पद मुख्यार्थक हो जाता है, तब उसे ब्रह्म का लक्षक मानने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह भी है कि "ऋतं पिबन्ती सुकृतस्य लोके" (कठो. १।३।१) इस मन्त्र के सुकृत' पद का यद्यपि उपनिषद्भाष्य में भाष्यकार ने 'ऋत' पद के साथ अन्वय करते हुए कहा है—"सुकृतस्य स्वयंकृतस्य कर्मण ऋतिमिति पूर्वेण सम्बन्धः" (काठक-भाष्य पृ. ४९), किन्तु यहां 'सुकृतस्य लोके' ऐसी लेख भङ्गी से 'सुकृत' पद का 'स्रोक' पद के साथ अन्वय प्रतीत हो रहा है। तथापि 'सुकृत' पद का उभयत्र अन्वय माना जा सकता है। 'सुकृतस्य लोके' का अर्थ है—'स्वयंकृतस्य पूर्वकर्मण: फलभूतेऽस्मिन् शरीरलक्षण लोके'। इससे ऋत-पान करनेवालों के साथ कर्म का अदूट सम्बन्ध प्रतिपादित होता है, अव: ऐसे पान कर्ता बुद्धि और जीव ही हो सकते हैं, क्योंकि जीव कर्ता और भोक्ता है एवं बुद्धि तस्य भोग का साधन। ब्रह्म वैसा नहीं हो सकता, क्यों कि वह कर्म के अधीन नहीं, जैसा कि श्रुति कहती है-"न कर्मणा वर्घते नो कनीयान्" (की. ज्ञा, उ. ३।९)। इसी प्रकार 'छायातपी' शब्द के द्वारा अन्धकार और प्रकाश अभिहित हैं। जीव और ब्रह्म में से जीव को अध्यकाररूप नहीं कहा जा सकता, वर्गोकि वह प्रकाशस्वरूप ब्रह्म से अभिन्न माना जाता है, बुद्धि जड़ होने के कारण अन्वकाररूप कही जा सकती है, अतः उक्त श्रुति में 'पिबन्ती' पद के द्वारा बुद्धि और जीव का प्रतिपादन किया जाता है। बुद्धि का प्रतिपादन किस लिए? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मरने के पश्चात् जो आत्मा की सत्ता और असत्ता का सन्देह होता है, उसकी निवृत्ति करने के लिए बुद्धितत्त्व से भिन्न परलोकगामी जीव का स्वरूप दिसाना आवश्यक है, अतः बुद्धि का ग्रहण किया गया है।

वाताम् । कस्मात् ? बात्मानौ हि तातुमाविष चेतनौ समानस्यभाषौ । संख्याभवेणे च समानस्वभावेष्वेव लोके प्रतीतिर्वश्यते । अस्य गीर्वितीयोऽन्वेष्ट्य्य इत्युक्ते गौरेव विज्ञानात्मितं परमात्मा प्रत्येतव्य इति गुहाहितत्ववर्शनास्म परमात्मा प्रत्येतव्य इति गुहाहितत्ववर्शनास्म परमात्मा प्रत्येतव्य इति ग्रहाहितं गुहाहितत्वं तु भ्रुतिस्मृतिष्वसङ्करपरमात्मन पत्र दृष्यते—गुहाहितं गृहाहितं गृहाहितं गुहाहितं गृहाहितं गृहाहितं गृहाहितं गृहाहितं गृहाहितं गृहाहितं गृहाविश्यतं विश्वविश्वविद्यानिष्यान् परमे व्योमन्' (ते॰ २।१) 'बात्मान-मिन्यच्य गृहां प्रविद्यम्' इत्याचासु । सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यां देशविशेषो-पदेशो न विरुध्यत इत्येतवृष्युक्तमेव । सुक्रतळोकवर्तित्वं तु छित्रत्ववदेकहिमचिष

## भामती

## एवं प्राप्तेऽभिधीयते —

ऋतपानेन बीबारमा निश्चितोऽस्य द्वितीयता । मद्याणेव सक्येण न तु बृद्धपा विकपया ॥ प्रचर्म सद्वितीयत्वे अद्याणोऽवगते सति । गृहाभवत्वं वर्ष श्याख्येयमविरोधतः ॥

गीः सहितीयेरपुक्ते सवातीयेनैव गवान्तरेगावगम्यते, न तु विजातीयेनादवादिना । तविह बेतनी जीवः सक्षेण जेतनान्तरेगैव बहाणा सहितीयः प्रतीयते, न श्वधेतनया विक्षयया पुढ्या । तदेवममृतं विक्रमताविश्यत्र प्रथममवगते सद्धाण तदगुरोथेन चरमं गृहाध्ययःवं ज्ञालग्राये हरिरितिर्वद् व्याक्येयम् । बहुलं हि गृहाध्ययःवं ज्ञाह्यः भृतय जाष्ट्रः । तदिवमुक्तं क्षतह्शंनादितिकः । तस्य जहाजो गृहाध्ययःवस्य

## भामती-भाष्या

## सिद्यान्त—

ऋतपानेन जीवातमा निश्चितोऽस्य द्वितीयता । ब्रह्मणैव सरूपेण न तु बुद्धधा विरूपया ॥ १ ॥ प्रथमं सद्वितीयत्वे ब्रह्मणाऽगते सति । गुहाश्रयत्वं चरमं व्याख्येयमविरोधतः ॥ २ ॥

ऋत पान करनेवाला (कर्म-फल-भोका) जीव है—यह तब्य तो निश्चित है, उसमें "ऋतं पिबन्ती"—यहां द्विवचन के द्वारा प्रतिपादित जो द्वितीयता है, उसकी निष्पत्त ब्रह्म को लेकर ही होतो है, बुद्धि का लेकर नहीं, क्योंकि ब्रह्म जीव के समानरूप का (चेतन) और बुद्धि विरद्धरूप की (जड़) है। लोक में भी 'इयं गी: सदितीया'—ऐसा कहने पर इस गी में सद्वितीयता दूसरी गी का लेकर ही मानी जाती है, गर्दभादि को लेकर नहीं, क्योंकि दूसरी गी इस गो को सजातीय और गर्दभादि विजातीय हैं। फलतः "ऋत पिबन्ती"—यहां द्विवचन की उपपत्ति के लिए जीव के साथ ब्रह्म को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि "न जायते जियते वा विपन्नित्" (कठो. १।२।१८) इस्यादि पूर्व वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म में ही गुहाश्चयत्व का वैसे हो अन्वय किया जा सकता है, जैसे शालग्राम में हरि का। 'गुहाद्वित गह्वरेष्ठ पुराणाम्" (कठो. १।२।१८), "यो वेद निहितं गुहायाम्" (तै. उ. २।१), "आतमानमन्वच्छ गुहां प्रविष्टम्" इत्यादि अनेक श्रीत-वाक्यों में गुहाश्चित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है—इस तब्य को सूचित करने के लिए सूत्रकार ने कहा है—"तह्यांनात्" (ब्र. सू. श्र. १।२।११)। 'तह्यांनात्' का अर्थ है—'तस्य (ब्रह्मणः) श्रुतिषु गुहाश्चयत्व दर्शनात्'। जब कि पूर्व वाक्यों में ब्रह्म का दर्शन प्रस्तुत किया गया है, तब "सुकृतस्य लोके"—इत्यादि परवर्ती

वर्तमानगुभयोरिवरुद्धम् । छायातपावित्यप्यविरुद्धम् । छायातपवरपरस्परविस्रसण-त्वात्ससारित्वासंसारित्वयोः । अविद्याकृतत्वात्संसारित्वस्य, पारमाधिकत्वाष्चाः संसारित्वस्य । तस्माद्विद्यानात्मपरमात्मानौ गुद्दां प्रविष्टो गृह्येते ॥ ११ ॥

कुतव्य विद्यानात्मपरमात्मानौ युद्येते—

# विशेषणाश्च ॥ १२ ॥

विशेषणं च विद्वानात्मपरमात्मनोरेच भवति । 'आत्मानं रिधनं विद्वि शरीरं रथमेव तु' (का० १।३।३) इत्यादिना परेण प्रम्थेन रिधरथाविक्षपककरणनया विद्वानात्मानं राधनं संसारमोक्षयोर्गन्तार करणयति । 'सोऽष्वनः पारमाष्नोति तिक्वणोः परमं पदम्' (का० १।३।९) इति च परमात्मानं गन्तम्यम् । तथा 'तं दुर्दर्शं गृदमनुः प्रविष्टं गुहाहितं गकरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देयं मत्वा धीरो हर्षशोकी अहाति' (का० १।२।१२) इति पूर्वस्मिक्षपि प्रम्थे मन्तुमन्तव्यत्वेनैतावेष विशेषितौ । प्रकरणं चेदं परमात्मनः । 'ब्रह्मचिदो चदन्ति' इति च वक्तुविशेषोपादानं परमात्मपित्रहे घटते । तस्मादिह जीवपरमात्मानावुष्येयाताम् । एष पद्य म्यायः 'द्वा सुपर्णा

अतिषु दर्शनादिति । एवं च प्रथमादगतद्वद्यानुरोधेन सुकृतलोकवित्तःस्य स्वयं स्वय

भामती-व्याख्या

वाक्यों में अभिहित सुक्कतलोक की लाक्षणिक वृत्तिता भी ब्रह्म में छित्रन्याय याँ कैष्ट्रघुपधान-न्याय से समञ्जस हा जाती है। जीव और ब्रह्म का स्वरूपतः वंस्रक्षण्य दिखाने के लिए कहा है—''छायातपों''। वहाँ अविद्यारूप अन्धकार का आश्रय होने के कारण जीव को छाया और मुद्ध स्वप्रकाशस्वरूप ब्रह्म को आतप (प्रकाश) कह दिया गया है ॥ ११ ॥

[ "आत्मानं रिष्यतं विद्धि" (कठा० १।३।: ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा रथ-रथी-रूपक के माध्यम से अभिव्यक्षित जीवगत गन्तृत्व एवं "सोऽध्यनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्" (कठाः १।३।५) इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित ब्रह्म में गन्तव्यस्व (प्राप्यत्व), इसी प्रकार "तं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्ठं गुहाहितं गह्मरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशाको जहाति ॥" (कठाः १।६।१२) इत्यादि वाक्यों से कथित जीवगत मन्तृत्व (साक्षात्कर्तृत्व) एवं ब्रह्मानष्ठ मन्तव्यत्वरूप (साक्षात्क्रियमाणत्व) आदि विशेषणों के द्वारा

भी जीव और ब्रह्म ही 'गुहां प्रविष्टी" सिद्ध होते हैं ।

इसी न्याय (गुहाधिकरण) की योजना 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया'' (मुण्ड॰ ३।१।१) इस उदाहरण मं भी करने के लिए भाष्यकार कहतं हैं—'एष न्यायः 'द्वा सुपर्णा' इत्येयमादिष्विण'। [यह योजना संद्वान्तिक नहीं, अपितु अभ्युपगममात्र है। कृत्वा (वैसा मानकरं) जो चिन्ता (विचार) की जाती है, उसे कृत्वाचिन्ता—(विचार या अभ्युपगममात्र) कहा जाता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—''यत्पुनः परावृत्य भाष्यकारेणोक्तम्—''अथवा पुनरस्तु ज्ञाने घर्म इत्यभ्युपेत्यवादमात्रम्' तत् पूर्वोक्त दोषपरिहारसामध्यंत्रदर्मनार्थं कृत्वाचिन्तान्यायेनोक्तम्' (तं॰ वा॰ पृ० २८७)। ''द्वा सुपर्णा''— इस मन्त्र में भी यद्यपि सिद्धान्ततः जीव और बह्म विवक्षित नहीं, तथापि यदि उनकी विवक्षा मान ली जाय, तब

सयुजा सबाया' (मुण्ड ३।१।१) इत्येवमानिप्वपि । तत्रापि हाध्यात्माधिकाराम प्राकृती सुपर्णाबुच्येते । 'तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्ति' इत्यदनलिङ्गाद्विश्वानातम्। भवति । 'अनइन-मन्योर्ऽभचाकशीति' इत्यनशनचेतनत्वाभ्यां परमात्मा । अनन्तरे च मन्त्रे तावेच द्रधृद्धः ष्टन्यभावेन विशिनष्टि-'समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो उनीशया शोचित मुह्यमानः। जुएं यदा पश्यत्यन्यमोशमस्य महिमानमिति वीतशोकः' (मुण्ड० ३।१।२) इति । अपर बाह-'द्वा सुपर्णा' इति नेयमृगस्याधिकरणस्य सिद्धान्तं भजते: पैक्षिरहस्यबाह्मणेनान्यथा व्याख्या-तत्वात् । 'तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वचीति सत्त्वमनश्नक्योऽभिचाकशीतीत्यनद्वनसन्योऽ-भिपश्यति बस्तावेतौ सरवक्षेत्रशौ' इति । सरवशब्दो जीवः, क्षेत्रबशब्दः परमात्मेति यदु-ज्यते-तज्ञः सत्त्वक्षेत्रइग्रब्द्योरन्तःकरणशारीरपरतया प्रसिद्धत्वात् । तत्रैव च व्याख्या-तत्वात्—'तवेतत्सत्वं येन स्वप्नं पश्यति, अथ योऽयं शारीर उपद्रशा स क्षेत्रश्रस्ताचेतौ सत्त्वक्षेत्रको रित । नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते । नहात्र शारीरः क्षेत्रकः कर्तृत्व-

भाष्यकृता स्फोरित:। तहुर्शनाविति च 'समाने नृत्रो पुरुषो निमानः' इत्यत्र मात्रे। न सलु मुख्ये कर्तृत्वे सम्भवति करणे कर्तृत्वोपवारो युक्त इति कृत्वाचिग्तामृद्यादयति 🕸 अपर आह 🕸 । 🖶 सस्यं 🏵 दुद्धिः । अकुते 🏶 सस्यकाब्दः इति 🖷 । धिद्धान्तार्थं ब्राह्मणं व्याचण्टे इत्पर्यः । 🛚 निराकरोति क्ष तम इति ⊕। ⊕ येन स्वप्ने पह्यति इति ⊕। येनेति करणम्पविश्वति, ततश्च भिग्नं कर्तारं क्षेत्रसम् 🛞 यो यं शारीर उपब्रष्टा इति 🕸 । अस्तु तह्यंस्याधिकरणस्य पूर्वपक्ष एव बाह्मणार्थः, वचन-विरोबे स्यायस्याभासस्याविश्यत आह । 🕸 नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते इति 🕸 । एवं हि पूर्वपक्ष-

भामती-स्थाख्या

उसके उपपादन में गुहाधिकरण की क्षमता है, क्योंकि ] "द्वा सुपर्णा"-इस वाक्य में भी सन्देह किया जाता है कि क्या यहाँ सुवर्णों (दो पक्षियों) के रूप में बुद्धि और जीव विवक्षित हैं? अथवा जीव और ब्रह्म ? जसे एथांसि पचित्त'' (लकड़ियां भाजन पकाती हैं ) यहाँ पाक के करण ( साधनीभूत ) काशों में पाक-कर्तृत्व का गौण प्रयोग होता है, वंसे ही बुद्धिरूप करण में कर्म फल-भोग-कर्तृत्व का गीण प्रयोग मान कर बुद्धि और जीव को मोक्ता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है - ऐसे पूर्वपक्ष का जो सिद्धान्त हो सकता है, वह भाष्यकार ने "समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न:"-इस मन्त्र में द्रष्टुत्व-द्रष्टव्यत्वरूप विशेषणों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है-अध्यात्मानिकारान्त प्राकृतौ सुपर्णावच्येते।"

इस सिद्धान्त की ''कुत्वाचिन्ता' का कारण (अन!भमतता या अस्वरसता) दिखाते हैं— "अपर आह" । 'सत्त्वं शब्द का अर्थ है - बुद्धि, अर्थात् पैङ्गिरहस्य नाम के ब्राह्मण में उक्त मन्त्र की व्याख्या करते हुए बुद्धि और जीव का कथित पक्षियों के रूप में प्रस्तुत किया है अतः जीव और ब्रह्म का वहाँ ग्रहण नहीं कर सकते। शङ्कावादा उक्त ब्राह्मण ही सिद्धान्त के अनुगण व्याख्या करते हुए कहता है कि उक्त ब्राह्मण में 'सत्त्व' शब्द से जीव और 'क्षेत्रज्ञ' पद से ब्रह्म का ग्रहण क्यों न किया जाय ? उसकी इस शङ्का का निराकरण करते हुए कहा गया है--''तन्न''। लोक एवं वेद में 'सत्त्व' शब्द बुद्धि एवं 'क्षेत्रज्ञ' शब्द शारीर (जीव) के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसी अर्थ में उसकी व्याख्या भी की जाती है—''येन स्वप्तं पश्यति, अथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञः, तावैती सत्त्वक्षेत्रज्ञी''। येन' शब्द के द्वारा स्बप्न-दर्शन के करण (साधन) का उपदेश किया गया है। उससे भिन्न स्वप्न-द्रष्टा (क्षेत्रज्ञ) का निदेश किया गया है—''योऽयं शारीर उपद्रष्टा''। उक्त ब्राह्मण को पूर्वपक्ष का उपस्थापक क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर है—"नाष्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजने।"

भोषद्वत्यादिना संसारधर्मेणोपेतो विषक्यते। कथं तहि ? सर्वसंसारधर्मातीतो ब्रह्मस्वभावश्चेतन्यमात्रस्वकपः; 'मनश्चक्रन्योऽभिचाकशीति,' 'मनश्चन्योऽभिपश्यति हः' इति वचनात्। 'तस्यमःसं', 'क्षेत्रक्रं चापि मां विद्धि' गी० १३।२ ) इत्यादिश्वतिस्मृतिम्यश्च। तावता च विद्योपसंहारदर्शनमेवमेवावकव्पते, 'तावेतौ सस्वक्षेत्रक्षौ न ह वा पवंविदि किंवन रज आध्वंसते' इत्यादि। कथं पुनरिसम्पक्षे 'तंयोरम्यः पिष्पलं स्वाद्धतीति सस्वम्' इत्यचेतने सस्वे भोक्तृत्ववचनमिति ? उच्यते – नेयं श्रुतिरचेतन्तस्य सस्वस्य भोक्तृत्वं वश्यामीति प्रवृत्ताः। किं तिर्हि ? चेतनस्य क्षेत्रहस्याभोक्तृत्वं व्रह्मस्यभावतां च वश्यामीति। तद्धं सुक्षादिविक्रियावति सस्व भोक्तृत्वमध्यारोपयित। इदं हि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च सस्वक्षेत्रक्षयोरितरेतरस्यभावाविवककृतं कल्पते। परमार्थन्तस्य नान्यतरस्यापि संमवति; अचेतनत्वात्सस्यस्य, अविक्रियत्वाच क्षेत्रहस्य। अविद्यापत्रस्यापितस्वमावत्वाच सम्बस्य सुतरां न संमवति। तथा च श्रुतिः —

भागती

मस्य भनेत, यदि हि क्षेत्रज्ञे संसारिण पर्यवस्थेत्। तस्य तु ब्रह्मस्पताया पर्यवस्थम पूर्वपक्षमिप
स्वीकरीतीत्मर्थः। अपि च क तावेती सस्वक्षेत्रश्ची न ह वा एवंबिदि किञ्चन रज बाव्यंत्तते इति क।
रजोऽविद्या नाष्यंतनं न संस्केषधेवंविदि करोति। एतावतेव विद्योपसंहाराज्जीवस्य ब्रह्मास्मतापरतास्य
सस्यत इस्याह क तावता च इति। चोदयति क कयं पुनः इति क। निराकरोति क उच्यते – नेयं श्रुतिः
इति क। अन्यन् जीवो ब्रह्माभिजाकशीतीत्युक्ते शङ्क्षयेत, यदि जीवो ब्रह्मात्मा नाइनाति, कथं सर्द्योत्मन्
भोक्तृत्वावयमः, चैतन्यसमानाधिकरणं हि भोक्तृत्वमयभासत इति। तिष्ठरासायाह श्रुतिः क तयोरस्यः
पिष्यस्य स्वाद्धति इति क। एतदुक्तं भवति —नेदं भोक्तृत्वं जीवस्य तस्वतः, आप तु बृद्धिसस्वं सुक्तादिक्ष्यपरिकतं चितिच्छायापस्योपपक्षचैतम्यमिव भृक्कते, न तु तस्वतो जीवः परमात्मा भूक्कते। तदेतद-

भामती-व्याख्या उक्त ब्राह्मण-वावय पूर्वपक्षपरक तब हो सकता था, जब कि वह क्षेत्रज्ञ (संसरणशील जीव ) में पर्यवसित होता किन्तु उक्त ब्राह्मण वाक्य का पर्यवसान ब्रह्म में ही होता है, अतः वह पूर्वपक्ष-परक नहीं हो सकता। 'तावेती सत्त्वक्षेत्रज्ञी न ह वा एवंविदि किचन रज आध्वंसते।" यहाँ 'रजः' शब्द का अर्थं अविद्या और 'आध्वंसन' का अर्थ संश्लेष (सम्बन्ध) है। फलतः विद्या (बहा-साक्षात्कार) में उपसंहत (पर्यवसित) होने के कारण उक्त ब्राह्मण वाक्य में जीव-ब्रह्माभेदपरता लक्षित होती है-''तावता च विद्योपसंहारदर्शनमेवावकल्पते''। आक्षेपवादी का कहना है कि 'कथं पुनरस्मिन् पक्षे तथोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वतीति अचेतने सत्त्वे भोक्तवचन-मिति"। अर्थात् उक्त मन्त्र में यदि बुद्धि और जीव का ग्रहण किया जाता है, तब जरुभूत बुद्धि तत्त्व में कर्म-फल-भोक्तृत्व वयोंकर उपपन्न होगा? इस आक्षेप का परिहार किया जाता है-'नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृत्ता"। 'अनश्नन् जीवो ब्रह्माभिचकाशीति,' ऐसा अन्वय मानने पर यह शब्द्धा हो सकती थी कि "यदि जीवो ब्रह्मात्मा नाश्नाति, कयं तहांस्मिन् भोक्तृत्वावगमः ?" क्योंकि 'चेतनोऽहं भोक्ता'-इस प्रकार चतन्य के अधिकरण में ही भोक्तृत्व अवभासित होता है। उस शङ्का का निरास करने के लिए शङ्का की है—"तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति"-इस प्रकार बुद्धिरूप प्रथम पक्षी में प्रतिपादित भोक्तृत्व क्योंकर उपपन्न होगा ? इस शक्का का उत्तर जो दिया गया—"नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोक्तृत्वं वध्यामीति प्रवृत्ता" उसका आशय यह है कि जो जीवगत भोक्तृत्व प्रतीत होता है। वह तात्त्विक नहीं, अपितु बुद्धि का सत्त्वगुण सुखादिरूपेण परिणत होता है और बुद्धि ही चंतम्य पुरुष का प्रतिबिम्ब पाकर चेतन के समान होकर अपने में ( चंतन्यसमानाधिकरण ) भोक्तृत्व का अनुभव करती है, जीव तत्त्वतः ब्रह्म है, भोक्ता नहीं—यह विगत अध्यास-भाष्य

थत्र वा बन्यदिष स्यासत्रान्योऽन्यत्पश्येद्' इत्यादिना स्वप्नदृष्टहहस्त्यादिग्यवहारवद्-विद्याविषय एव कर्नु त्वाविष्यवहारं दर्शयति । 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाम् तत्केन कं पश्येत्' ( वृ० ४।५।१५ ) इत्यादिना च विवेकिनः कर्तृत्वाविध्यवहाराभावं दर्शयति ॥ १२॥

( ४ अन्तराधिकरणम् । स्० १३-१७ )

अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥

'य पषो अक्षिणि पुरुषो रूपत एष भारमेति होवाचैतदसृतममयमेतद् ब्रह्मेति। तचचप्यस्मिन्सिपवींदकं वा सिञ्चति वत्मैनी एव गच्छति' ( छा० ४।१५।१ ) इत्यादि

ध्यासभाष्ये कृतव्यास्थानम् । तदनेन कृत्वाचिम्तोव्धाटिता ॥ १२ ॥

नम्बन्तस्तद्धर्मोपवेशावित्यनेनेवेतव् गतार्थम् । सन्ति सत्वत्राप्यमृतत्वादयो सहायर्माः प्रतिविम्ब-जीवदेवतास्वसम्भविनः । तस्माद् ब्रह्मपर्मीपदेशाद् ब्रह्मेवात्र विवक्षितम् । साक्षाच्य ब्रह्म शब्दो**वा**वा-नात् । उच्यते---

एव बुरुयत इत्येतत् प्रत्यक्षेऽर्थे प्रयुज्यते । परोक्षं बहा न तचा प्रतिबिम्बे तु गुज्यते॥ उपक्रमवदाात् पूर्वमितरेवां हि वर्णनम् । कृतं न्यायेन येनैव स सद्यत्रानुषञ्यते ॥

## भागती-भ्याख्या

की व्याख्या (विगत पृ॰ १४-१५ ) में स्पष्ट किया जा चुका है। फलतः ''द्वा सुपर्णा सयुजा'' इस मन्त्र में बुद्धि और जीव का ही ग्रहण किया गया है, जीव और ब्रह्म का नहीं, फिर भी इसमें गुहाधिकरण की योजना अभ्युपगममात्र या कृत्वा चिन्ता है।। १२॥

विषय - "य एवोऽक्षिणि पुरुषो इष्यते एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद् बह्मेति । तद् यद्यप्यस्मिन् सर्पिवोंदकं वा सिन्त्रति वर्तमनी एव गच्छति" (छां. ४।१५।१) इत्यादि श्रुति-वाक्य कहते हैं कि 'जो यह आंस में पुरुष दिलाई देता है, वह आत्मा है-ऐसा कहा गया है, वही अमृत है, अभय पद है, वही बहा है'। इसमें जो घृत या जल डाला जाता है, वह परुकों में चला जाता है।

संशय - वह पुरुष क्या अक्षिगत प्रतिबिम्ब है ? या विज्ञानातमा (जीव)? या इन्द्रिय का अधिष्ठाता देव ? अथवा परमेश्वर (ब्रह्म ) ?

पूर्वं पस की असंमायना — यह उदाहरण "अन्तस्तद्धमींपदेशात्" ( ब. सू. १।१।२० ) इस अधिकरण से ही गतार्थ हो जाता है, क्योंकि इस वाक्य में भी बह्म के अमृतत्व, अभय-त्वादि ऐसे धर्म अभिहित हैं, जो कि प्रतिबिम्ब, जीव और देवता में सम्भावित नहीं, अतः ब्रह्म-धर्मों का उपदेश होने के कारण दृश्यमान पुरुष के रूप में ब्रह्म ही विवक्षित है, इतना ही नहीं, 'ब्रह्म' शब्द साक्षात् निर्दिष्ट है-"'एतद् ब्रह्म"। इस प्रकार का निर्णय देने के लिए अधिकरणान्तर की क्या आवश्यकता?

पूर्वपक्ष की संभावना—

एष दृश्यत इत्येतत् प्रत्यक्षेऽर्थे प्रयुज्यते । परोक्षं ब्रह्म न तथा प्रतिबिम्बे तु युज्यते ॥ १ ॥ उपक्रमवशात् पूर्वमितरेषां हि वर्णनम्। इतं न्यायेन येनैव स खल्वत्रानुषज्यते ॥ २ ॥ अयते। तत्र संशयः - किमयं प्रतिबिम्बारमा उक्ष्यधिकरणो निर्दिश्यते, अथवा विका-नातमा, उत देवतात्मेन्द्रियस्याधिष्ठाता, अथवेश्वर इति । कि तावत्प्राप्तम् ? छायात्मा पुरुषप्रतिकृप इति । कुतः ? तस्य दृष्यमानत्वप्रसिद्धेः । 'य प्रवी अक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इति च प्रसिद्धवदुपदेशात् । विकानात्मनो वाऽयं निर्देश इति युक्तम् । स हि बक्षुषा कृषं पृथ्यंश्वश्चिषि सिन्निहितो भवति । भात्मशब्दश्चास्मिन्पक्षे अनुकूलो भवति । भावित्य-पुरुषो वा बक्षुषो अनुप्राहकः प्रतीयते; 'रिष्मिमिरेषो अस्मिन्प्रतिष्ठितः' ( वृ० ५।५।२ ) इति श्रुतेः, अमृतत्वादोनां अच देवतात्मन्यपि कर्थाचित्संभवात् । 'नेश्वरः; स्थानविशेष-निर्देशादित्येवं प्राप्ते ज्ञुमः - प्रमेश्वर प्रवाक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपदिष्ट इति ।

भामती

ऋतं विवस्तावित्यत्र हि जीववरमात्मानी प्रथमावगताविति तबनुरोधेन गुहाप्रवेशावयः पश्चावधगता व्याख्याताः, तह्वविहापि य एवोऽक्षिनि पुरुषो दृश्यत इति प्रत्यक्षाभिष्यानात् प्रथममनगते छावापुरुषे
तबनुरोधेनामृतस्वाभयत्वावयः स्तुत्था कथिबद् व्याख्येयाः । तत्र चामृतत्वं कतिपयक्षणावस्थानाद् ,
सभयत्वमचेतनस्थात् , पुरुषत्वं पुरुषाकारस्थाद् , आत्मात्वं कनीनिकायां व्यापनात् , ब्रह्मक्यत्वमुक्तक्थामृतत्वावियोगात् । एवं वामनीत्वावयोऽप्यस्य स्तुत्येव कथिब्यन्तिक्याः । कञ्च लं चेत्यावि तु वास्थममनीनां
नाचार्यवावयं नियन्तुमहीते । आधार्यस्यु ते गति वन्तेति च गत्यन्तराभिष्ठायं न तृक्तपरिशिष्टाभिष्ठायम् ।
तस्मान्छायापुष्य एवाश्रोपास्य इति पूर्वः पद्मः । सम्भवमात्रेच तु जीवदेवते उपम्यस्ते, वाषकाग्तरोपवर्शनाय चेव वृत्यत इत्यस्याशाभावात् । अन्तरस्तद्वभौषवेशावित्यनेन निराकृतस्वात् ।

## भामती-व्यास्या

जैसे "ऋतं पिबन्ती" (कठो. १।३)१) यहाँ पर जीव और ब्रह्म प्रथमतः अवगत हैं, अतः उसके अनुरोध पर पश्चात् अवगत गुहा-प्रवेशादि भी जीव-ब्रह्मपरक माने जाते हैं। वैसे ही "य एषोऽझिण पुरुषो टक्यते"-ऐसा प्रत्यक्षाभिधान होने के कारण प्रथमावगत छाया पुरुष में ही पुश्चात्कथित अमृतत्व, अभयत्वादि धर्मी का स्तुत्यथंक समन्वय करना होगा, ब्रह्म में नहीं, क्योंकि वह परोक्ष है, 'एष' पद के द्वारा उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। छाया-पुरुष में कतिपयक्षणावस्थायित्व होने के कारण अमृतत्व, अचेतन होने के कारण अभयत्व (भय की अनुभूति का अभाव ), पुरुष की छाया में पुरुषाकारता होने के कारण पुरुषत्व, कनीनिका (काली पुतली ) पर्यन्त गित होने के कारण आत्मत्व ( 'अत सातत्य गमने' धातु से निष्पन्न आत्मत्व का अर्थभूत सर्वतः व्याप्तत्व ), अमृतत्वादि का योग होने के कारण ब्रह्मत्व घट जाता है। इसी प्रकार वामनीत्व (वामसंज्ञक कर्म-फलों का ) नेतृत्व, भामनीत्व ( प्रकाशरूपत्व ) आदि की व्याख्या भी प्रस्तुत की जा सकती है। यह जो कहा जाता है कि 'प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म" (छां. ४।१०।५ ) ऐसे उपक्रम के अनुरोध पर ''य एषोऽक्षिणि पुरुषः" (छां. ४।१४।१) । वहाँ भी ब्रह्म का परामशं किया जाना चाहिए । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि 'प्राणो ब्रह्म' —यह अग्नियों का एवं ''य एषोऽक्षिण पुरुषः'' —यह आचार्य का वाक्य है। अन्यकर्तृक वाक्य के अनुरोध पर अन्यकर्तृक वाक्य का नियमन नहीं किया जा सकता। ''आचार्यस्तु ते गति वक्ता'' (छां. ४।१४।१ ) यह वाक्य भी अग्नियों का ही है, अतः वह भी इस आचार्य-वाक्य का नियमन नहीं कर सकता। पूर्व पक्ष की निर्भरता छाया-पुरुष में ही है, जीव और अधिष्ठाता देव का उपन्यास केवल सम्भावना के आधार पर कर दिया गया है, वस्तु-स्थिति को लेकर नहीं, क्योंकि 'एष दृश्यते'-इस वाक्य का सामञ्जस्य भी देवतादि में नहीं होता, 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्'-इस अधिकरण के द्वारा जीवादि का निरास किया जा चुका है।

कस्मात् ? उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणजातमिहीपविद्यमानम् । आत्मस्यं तावन्युक्यया वृत्या परमेश्वर उपपद्यते; 'स आत्मा तत्त्वमस्ति' इति श्रुतेः। अमृत-त्वाभयत्वे च तस्मिश्रसक्टब्युतौ श्रूचेते। तथा परमेश्वरातुक्तपमेतदिक्षस्थानम्। यथा

एवं प्राप्त उच्यते - 'यः' 'एषः' इति ।

अनिष्पन्नाभिषाने हे सर्वनामपदे सती। प्राप्य सन्निहितस्यार्थं भवेतामभिषातणी ॥

सिम्निहिताम पुरुवात्मादिकान्दास्ते च न यावत् स्वार्थमभिवचति तावत्सर्वनामभ्यां नार्थतुवोश्य-भिषीयत इति कुतस्तदर्थस्यापरोक्षता । पुरुषारमझम्दी च सर्वनामनिरपेक्षी स्वरसतो जीवे वा परमारमनि वा वसंते इति । न च तयोक्षचुषि प्रत्यक्षदर्शनिमति निरपेक्षपुरुषपदप्रस्यायितार्थानुरोघेन य एव इति वृदेवत इति च वयासम्भवं व्याक्येवम् । व्याक्यातम् सिद्धवदुवादानं सास्त्राचपेशं विद्वविषयं प्ररोजना-र्षम् । बिदुषः शास्त्रत उपलब्धिरेव दृहतया प्रत्यक्षवद्भपवर्यते प्रशंसार्थमिश्यर्थः । अपि च तदेव चरलं प्रथमानुगुणतया नीयते यन्नेतुं शक्यम् , अस्यक्ष । इह त्वमृतस्वावयो बहवक्षाशक्याक्ष नेतुम् । न हि स्वसत्ताक्षणावस्थानमात्रमञ्जलक्वं भवति । तथा सति कि नाम नामृतं स्पाविति व्यर्थममृतपवम् । भयाभद्वे

भामती-व्याख्या

सिद्धान्त -

अनिष्पन्नाभिधाने द्वे सर्वनामपदे सती। प्राप्य सन्निहितस्यार्थं भवेतामभिधातृणी ॥

'यः' और 'एषः'—ये दोनों सर्वनाम पद प्रथम श्रुत होने पर भी सापेक्ष होने के कारण चाक्षुयत्वरूप अर्थं के अभिधान में परिनिष्पन्न (पर्यवसित ) नहीं हो सकते, अतः सिन्नहित 'पुरुष' पद के विशेष्यरूप अर्थ को पाकर ही वे अभिधाता (वाचक) होते हैं। 'पुरुष' और 'आत्मा' आदि सम्निहित पद जब तक अपने अर्थ का अभिधान नहीं कर लेते, तब तक सर्वनाम पदों ('यः' और 'एषः' ) के द्वारा किसी भी अर्थ का अभिघान नहीं किया जा सकता, तब अपरोक्षत्व या चाक्षुषत्वरूप अर्थ का बोध वे वर्थों कर करा सकेंगे ? 'पुरुष' और 'आत्मा' ये दोनों पद सर्वनाम पदों से निरपेक्ष होकर निसर्गतः जीव या परमात्मा (ब्रह्म ) के बोधक होते हैं। जीव और ब्रह्म का चक्षु में प्रत्यक्षतः दर्शन नहीं होता। फलतः निरपेक्ष 'पुरुष' पद के द्वारा जब अपने अर्थ का अभिधान हो जाता है, तब उसके अनुरोध पर 'यः' और 'एषः'---इन दोनों सर्वनाम पदों की यथासम्भव व्याख्या करनी होगी। भाष्यकार ने इस अधिकरण के अन्त में वैसी ही व्याख्या की है-"अस्मिम्न पक्षे प्रसिद्धवदुपादानं शास्त्राद्यपेक्षं विद्वद्विषयं प्ररोचनार्यम्"। आशय यह है कि महावावयादि के द्वारा विद्वान् को जो बोध प्राप्त होता है, वह परोक्ष होने पर भी सुदृढ़ होने के कारण प्रत्यक्ष कह दिया गया है कि उक्त ज्ञान की स्तुति सम्पन्न हो । ["तत्त्वमिस" आदि शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष बोच की उत्पत्ति माननेवाले आचार्यों के मत से ब्रह्म के लिए भी 'एष दृश्यते शास्त्रेण'-ऐसा व्यवहार हो सकता है, किन्तु वाचस्पति मिश्र के मत से नहीं ]।

दूसरी बात यह भी है कि प्रथमोपस्थित के अनुसार पश्चादुपस्थित पदार्थ का सामञ्जास्य वहाँ ही किया जाता है, जहाँ वैसा करना सम्भव हो। प्रकृत में अमृतत्वादि ऐसे बहुत धर्म हैं, जिनका अन्यत्र संगमन सम्भव नहीं, क्योंकि किसी पदार्थ का केवल अपनी सत्ता के क्षण में रहना (कतिपयक्षणावस्थायित्व ) मुख्यतः अमृतत्व नहीं कहा जा सकता, वैसा मान लेने पर संसार की कौन वस्तु अमृत न दन जायगी ? तब 'अमृत' विशेषण अत्यन्त व्यर्थ हि परमेश्वरः सर्वदोषैरिक्तिः; अपहतपाप्मत्वादिश्रवणात् ; तथाऽक्षिस्थानं सर्वक्षेप-रिक्तिमुपदिष्टं, तद्यधप्यस्मिन्सिपवीदकं वा सिश्चिति वर्त्मनी एव गृच्छिति' इति अतेः । संयद्यामत्वादिगुणोपदेशस्य तिस्मिन्नवक्षस्पते—'पतं संयद्याम इत्यावक्षते, पतं हि सर्वाणि वामान्धिसंयन्ति'। एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति'। एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु छोकेषु भाति' (छा० ४।१५।२,३,४) इति च । अत उप-पत्तेरन्तरः परमेश्वरः ॥ १३॥

स्थानादिव्यपदेशाश्व ॥ १४ ॥ कथं पुनराकाशवरसर्वणतस्य ब्रह्मजोऽस्यरुपं स्थानमुपपचत इति ? अत्रोच्यते —

क्षि वेतनवर्गी नावितने सम्मवतः । एवं वामनीश्वावयोऽप्याच्यत्र ब्रह्माणे नेतुमशक्याः । प्रश्यक्षव्यवदेशकोषणावितः । तिविवमुक्तम् ७ उपथतः इति ७ । एतवमृतमभयमेतव् श्रह्मेत्युक्ते स्थावाशक्का-मनु सर्वगतस्थेक्वएस्य कस्माद्विशेषेण चक्नुरेव स्थानमृपविश्यत इति, तत्परिहरति श्रुतिः ७ तद्यव्ययस्मिन् सर्पिकोवर्षं चा सिश्चति वर्त्तमी एव गण्छति इति ७ । वर्त्तमी पद्मस्थाने । एतवुक्तं भवति—निर्लेपस्येश्वरस्य
निर्केपं चक्नुरेव स्थानमनुक्पमिति । तविवमुक्तं ७ तथा परयेश्वरानुक्यम् इति ७ । ७ संग्रहामाविगुकोपर्वक्रम्य तस्मिन् ७ वृह्माण ७ । ७ कस्पते ७ चटते, समवेतार्थःवात् । प्रतिविश्वाविषु श्वसमवेतार्थः ।
वर्णनीयानि सम्भवनीयानि क्षोभनीयानि पुज्यकलानि वासानि । संग्रन्ति संग्रन्ति संग्रन्ति । तरकारणस्थात् पुष्यफलोत्यसः । तेन पुष्यफलानि संग्रन्ति । त एव पुष्यफलानि
वामानि वयति लोकनिति वामनीः । एष एव भामनीः । भामानि भागानि तानि नयति लोकमिति
भामनीः । सबुक्तं श्रुत्या —'तमेव भागतमनुभाति सर्वं तस्य भागत सर्वमिवं विभाति' इति ।। १३ ।।

आजक्कोत्तरिम्दं सूत्रम् । आजक्कामाह @ कर्यं पुनरिति@ । स्वानिनो हि स्वानं महब् वृष्टम् । यवा

भागती-व्याच्या हो जाता है। भय और अभय भी चेतन के धर्म हैं, अचेतन बुद्धि में वे सम्भव नहीं होते। इसी प्रकार वामनीत्व, भामनीत्वादि धर्म भी ब्रह्म से अन्यत्र संगमित नहीं किए जा सकते। 'हश्यते'— इस प्रकार के प्रत्यक्षता-व्यवहार का शास्त्रीय ज्ञान में तात्पर्य बताया जा चुका है। इस प्रकार के उपपादन को सुचित करने के लिए सूत्रकार ने कहा है—"उपपत्तेः"।

"स्थानादिव्यपदेशाच्च"—यह सूत्र जिस शङ्का का उत्तर है, वह शङ्का है-कियाँ

भवेदेषा उनवक्लुसिः, यद्येतदेवैकं स्थानमस्य निर्दिष्टं भवेत्। सन्ति श्वन्यान्यपि पृथिः व्यावीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि—'यः पृथिव्यां तिष्ठन्' ( कृ० ३।७।३ ) इत्यादिना । तेषु हि चक्षुरपि निर्दिष्टम् - 'यश्चश्चिष तिष्ठन्' इति । 'स्थानादिव्यपदेशाव्' इत्यादि-महणेनैतइराँयति - न केवळं स्थानमेवैकमजुिवतं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं हश्यते, कि तर्हि ? नामकपमित्येवंजातीयकमध्यनामकपस्य ब्रह्मणो अनुचितं निर्दिश्यमानं दृश्यते — 'तस्योदिति नाम', 'हिरण्यक्मधाः' ( छा० १।६।७,६ ) इत्यादि । निर्गुणमपि सद् बहा नामकपगर्तर्गुणैः सगुणमुपासनार्थं तत्र तत्रोपदिश्यत इत्येतद्युक्तमेव । सर्वगतस्यापि त्रहाज उपलब्ध्यर्थ स्थानविशेषो न विवश्यते, शालप्राम इव विष्णोरित्वेतद्यु-कमेव ॥ १४॥

# सुखविक्रिष्टाभिधान।देव च ॥ १५॥

मपि च नैवात्र विविदितस्यं - कि ब्रह्मास्मिन्वाक्येऽभिधीयते न बेति ? सुका-विशिष्टाभिधानादेव अहात्मं सिखम्। सुकविशिष्टं हि बहा यदाक्योपकमे मकान्तं

भामती

थावसामान्यः । तत्कघनत्यस्यं चशुरविद्यानं परमात्मनः परममहत इति शक्कार्यः । परिहरति अधनी-च्यते इति@ । स्थानान्यादयो येथां ते स्थानादयो नामकपप्रकारास्तेथां व्यपदेशात् सर्वगतस्येकस्थाननियानी नावकत्वते, न तु नामास्यामस्यं नभस इव मानासूचीपाशाविस्थानस्वम् । विशेषतस्तु अञ्चलस्ताचि ताम्युपासनास्थानानीति तैरस्य युक्ती भ्यपदेशः ॥ १४ ॥

अपि च प्रकृतानुसाराविष सहावात्र प्रत्येतच्यं, न पु प्रतिविम्बवीववेवता इत्याह सूत्रकारः--- गुक्तविशिष्टाभिषानादेव च अ । एवं क्लूपाच्यायते — उपकोतलो ह वे कामडायवः सत्यकाचे आवाक्ते त्रहाचर्यमुनास, तस्याचार्यस्य द्वारता वर्षाच्यामीनुपचचार, स चाचार्योऽन्यान् श्रहाचारितः स्वाच्यार्य जाहविस्वा समावत्त्रं यामास, तमेवकमुपकोसलं ग समावत्त्रं वित हम, बायवा च तत्समावर्सनायाचिस्तोऽपि तहचनमवधीर्याचार्यः प्रोवितवान् ।

## भामती-व्याच्या

पुनराकाशवत् सर्वगतस्य ब्रह्माणोऽक्ष्यल्यं स्थानमुपपद्यते ?' ब्रह्मरूप स्थानी पदार्थं का स्थान वैसे ही महान् होता है, जैसे जल-जन्तुओं का समुद्र, तब उस महान् ब्रह्म का अधि-असा स्वस्प स्थान क्योंकर बन सकता है —यह शब्द्धा का अर्थ है। उस शब्द्धा का परिहार है—''अश्रो-च्यते"। सूत्र-घटक 'स्थानादि' शब्द का समास है — "स्थानानि बादयो येखां ते स्थानादयः"। इस प्रकार नामरूपादि समस्त प्रपन्त जिसका निवास-स्थान है, ऐसा सर्वगत परमेश्वर किसी एक स्थान पर नियन्त्रित क्योंकर हो सकेगा ? उक्त शङ्का के परिहार सूत्र का भाव यह है कि जैसे व्यापक आकाश का सूची पाश ( सुई के छेद ) के समान स्वल्प स्थान निर्दिष्ट होता है, वैसे ही व्यापक ब्रह्म का अक्षि, दहरादि स्वल्प स्थान में निर्देश उपासना के लिए ही जाना अनुचित नहीं ॥ १४॥

प्रकरण के अनुसार भी अक्षिपुरुष के रूप में ब्रह्म ही निर्दिष्ट है, प्रतिबिम्ब, जीव और देवता नहीं -ऐसा सूत्रकार कहता है--''मुखविशिष्टाभिधानादेव च।'' ऐसी उपाख्या कथा) प्रसिद्ध है कि कमल के उपकोसलनामक पुत्र ने आचार्य सत्यकाम जाबालि की शरण में बारह वर्ष-पर्यन्त ब्रह्मचर्य बत का पालन किया, आचार की अग्नियों की सेवा की। आचार्य ने अन्य बहुत-से अन्ते गिसयों को वेद-वेदाङ्ग पढ़ाकर उनका समावतंन (गुरु-कुल से अवकाश) संस्कार कर दिया, किन्तु एक उपकासल का समावर्तन नहीं किया। गुरु पत्नी के अनुरोध करने पर भी बाचार्य ने उसका समावर्तन नहीं किया। तब अत्यन्त खिन्नमनस्क उपकोसल

'आणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इति, तदेवेहाभिहितं,। प्रकृतपरिप्रहस्य न्याय्यत्यात्। 'आणायं स्तु ते गित वक्ता' (छा० ४।१४।१) इति च गितमात्राभिषानप्रतिश्वानात्। क्यं पुनर्वाक्योपक्षमे सुखिविशिष्टं ब्रह्म विश्वायत इति ? उच्यते—'प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म कं ब्रह्म दं रत्येतद्ग्नीनां वचनं श्रुत्वोपकोसल उवाच — 'यिजानाम्यइं यत्प्राणो ब्रह्म, कं च कं च तु न विजानामि' इति । तत्रेदं प्रतिवधनम् — 'यद्वाव कं तदेव सं यदेव सं तदेव कम्' (छा० ४।१०।५) इति । तत्र संशब्दो भूताकाशे निक्दो लोके । यदि तस्य विशेषणत्वेन कंशब्दः सुखवाची नोपादीयेत, तथा सित केवले भूताकाशे प्रहाशब्दो मामादिष्विय प्रतोकाभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात्। तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रि-

भामती

ततोऽतिवृत्तमानसमित्परिकश्वकृष्ठसमुपेत्य त्रयोजनयः कद्यवाराधीनवेतसः भट्टवानायाअमे वृद्यस्तये समेत्य बद्यावद्यामृत्विरे—प्राणी बद्धा कं बद्धा सं बद्धाति । अथोपकोसस्य उद्यान—विज्ञानाम्यहं प्राणी बद्धोति, सिह सुत्रात्मा विभूतिमस्या बद्धाक्याविभावाद् ब्रह्मोति, किन्तु कं च सं च ब्रह्मोत्येतस्य विज्ञानामि, निह विवयेन्त्रियसम्पर्कानं सुक्षमनित्यं स्रोक्तिस्वः सं च भूताकाशमवेतनं ब्रह्म भवितुमहंति । अयोगमन्यः प्रत्यूचः—यद्धाव कं तदेव सं यदेव सं तदेव कमिति । एवं संभूयोगस्या प्रत्येकं च स्वविधयां विज्ञामृत्यः – पृथिव्यक्तिरस्थावित्य इत्याविना । पुनस्त एनं संभूयोगुः—एवा सोम्य तेऽस्मद्विद्या प्रत्येकमृत्का स्वविधयां विद्या, आत्मविद्या चारमाभिः संभूय पूर्वमृत्का — प्राणी ब्रह्म क ब्रह्म सं ब्रह्मोति, आचार्यस्तु ते गरित वक्ता । ब्रह्मविद्यमृक्तास्माभगंतिमात्रं स्वविधयतं नोक्तम् , तस् विद्याफलप्रासये ज्ञावाकस्तवाद्यायां वक्ष्यतीत्पृत्रस्थाऽन्तय उपरेक्तिः। एवं व्यवस्थिते यद्धाव कं तदेव कं तदेव कमित्येतव् व्यावक्षे साध्यकत्तरः क्षत्र वांवव्यः इति क । क्षाव्यक्तरः इति क । क्षाव्यक्तरः इति क । क्षाव्यक्तरः इति क । क्षाव्यक्तरः विद्या काष्ट्यस्थानस्थानसरे क्षेपः

भामती-व्यास्या को गाहुंपत्य, दक्षिणा और आह्यनीय नाम की ) तीनों अग्नियों ने मिलकर करुणाई मन से उस अपने परम श्रद्धालु भक्त उपकोसल को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया - "प्राणो ब्रह्म, कं ब्रह्म, खंब्रह्म"। उपकोसल नें कहा – मैं 'प्राणो ब्रह्म'-- यह जानता हैं, क्योंकि प्राणरूप सुत्रात्मा हिरण्यगर्भ) बृहद् विभूतियों से सम्पन्न होने के कारण बह्य कहा जाता है, किन्तु "कं च खं च ब्रह्म"-यह समझ में नहीं आता, वयोंकि विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध से जनित स्रोकिक अनित्य सुख और लोक-प्रसिद्ध अवकाशात्मक आकाश कभी ब्रह्म नहीं हो सकते। तब उस ब्रह्मचारी को अग्नियों ने मिलकर कहा-"यहात्र कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्।" इस प्रकार का सामृहिक उपदेश देने के अनन्तर तीनों [ गाईपस्य, अन्वाहायंपचन (दक्षिणाम्न) और आहवनीय ] अम्नियों ने क्रमशः पृथक्-पृथक् शिक्षा दी-''पृथिव्यम्नि-रन्नमादित्यः"—इत्यादि । पुनः तीनों ने मिलकर उपदेश किया —"एषा सोम्य तेऽस्मद्विद्या" अर्थात यह हमारी अपनी विद्या है और आत्मविता का तो हम तीनों ने मिलकर उपदेश किया था - "प्राणी बहा कं बहा ख बहा बाचार्यम्तु ते गति वक्ता ।" अर्थात् हम लोगों ने केवल आत्मविद्या कह दी है, गति (मार्ग) मात्र अविशाष्ट है, वह विद्या-फल की प्राप्ति के लिए आचार्य जाबाल कहेंगे। इतना कहकर अग्नियाँ उपरत हो गईं। ''यदेव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्" - इसकी व्याख्या भाष्यकार कर रहे हैं - "तत्र खं शब्दो भूताकाशे निरूढ़:"। भाष्यकार ने जो कहा है-''ब्रह्मशब्दी नामादिष्विय प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्तः''। वहाँ प्रतीक का अर्थ है-'अन्यविषयक प्रतीति का अन्यत्र क्षेपण ( आरोपण ), जैसे 'ब्रह्म' शब्द, परमात्मा का वाचक है, किन्तु उसका नामादि में प्रयोग ( अर्थात् इसको ही ब्रह्म समझना चाहिए जा कि नामादि है )। उसी प्रकार जो भूताकाश है, उसे ही ब्रह्म समझना। यह सिद्धान्ततः यसंपर्कं जितते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्, यदि तस्य खंदाव्दो विशेषणत्वेन नोपा-द्दीयेत, लौकिकं सुखं ब्रह्मोति प्रतीतिः स्यात्। इतरेतरिचशेषितौ तु कंखंशव्दो सुकात्मकं ब्रह्म गमयतः। तत्र द्वितीये ब्रह्मशब्दे उतुपादीयमाने कं खं ब्रह्मत्येवोच्यमाने कंशब्दस्य विशेषणत्वेनेवोपयुक्तत्वात्सुखस्य गुणस्याध्येयत्वं स्यात्, तन्मा भूदित्यु-भयोः कंखंदाव्ययोर्ज्ञह्मश्राप्दशिरस्त्वं 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इति । इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणवद्धयेयत्वम् । तदेवं वाक्योपक्षमे सुखविशिष्टं ब्रह्मोपदिष्टम् । प्रत्येकं च' गार्हपत्या-द्यो अनयः स्वं स्वं महिमानसुपदिष्ट्य 'एका सोम्य तं अस्मद्विद्यात्मविद्या च' इत्युप-संहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टमिति शापयन्ति । 'याचार्यस्तु ते गति वका' इति च गति-मात्रामिधानप्रतिष्ठानमर्थान्तरिववसां वारयति । 'यथा पुष्करप्रताश आपो न

## भामती

प्रतीकः, यथा ब्रह्मसम्बः परमात्मविषयो नामाविषु किप्यते— इवसेव तव ब्रह्म शेयं यन्नामेति । तथेवसेव तव ब्रह्म यद् भूताकाशमिति प्रतीतिः स्यात् । अ चैतःश्रतीकत्विष्यम् । सौकिकस्य मुखस्य साधनपारसम्ब्र्यं चिव्यप्ता चामयस्तेन सह वर्त्तंत इति सामयं सुक्षम् । तथेवं व्यतिरेके वोवमुक्त्वोभयान्त्रये गुणमाह अ इतरेतरिक्षिति तु इति अ । तव्ययोविष्ठीविष्ठीव्याच्छन्वाविष विश्विषतावृष्यते । सुक्षशब्दसमानाधिकरणो हि संशक्यो भूताकाशमधं परित्यत्रय ब्रह्मणि गुणयोगेन वर्त्तते । तावृशा च कोन सुक्षं विशिष्यमाणं सामयाद्यावृत्तं निरामयं भवति । तस्मावृषयप्रमुभयोपावानम् । ब्रह्मशब्दाध्यासस्य प्रयोजनमाह अ तत्रवित्रीय इति अ । ब्रह्मपदं कंपवस्योपरि प्रयुज्यमानं शिरः, एवं संप्यस्यापि ब्रह्मपदं शिरो ययोः कंसंपवयोस्त ब्रह्मशिरसी, तयोभावो ब्रह्मशिरस्थम् । अस्तु प्रस्तुते किमायातमित्यत बाह अ तदेवं वाक्योपक्रम इति अ । नम्वन्तिभः पूर्वं निविद्यता ब्रह्म, य एवोक्षणीत्याचार्यवाक्येऽपि तवेवानुसंनीय-विति सु क्षुत इथ्याह अ आचार्यस्यु ते गति वक्तेति च गतिमात्राभिष्यानम् इति अ । यद्यप्येते भिन्नवक्तृणी

### भामती-ध्याच्या

अभीष्ट नहीं, क्यों कि लोकिक सुख सामय है, लोकिक सुख की परतन्त्रता और नक्ष्वरता ही यहाँ 'आमय' शब्द का अर्थ है, उससे युक्त होने के कारण वैषिषक सुख को सामय कहा जाता है। कं और ख दोनों के व्यतिरिक्त (भिन्न-भिन्न) अर्थों में दोषाभिधान करने के अनन्तर दोनों के अभिन्नाकार में गुण का कथन किया जाता है—"इतरेतरिविशेषितों तु''। कं और खं इन दोनों शब्दों के अर्थों में विशेष्य-विशेषणभाव होने पर भी शब्दों में उसका व्यवहार किया जाता है। 'सुख' शब्द का समानाधिकरण ( 'सुखं खं'—इस प्रकार समाभिव्याहत होकर) 'खं' शब्द अपने भूताकाशरूप अर्थ को छोड़ कर गोणी वृत्ति के द्वारा बहा का बोधक होता है। उसी प्रकार 'खं' शब्द से समभिव्याहत होकर 'सुख' शब्द लोक-प्रसिद्ध सामय सुखरूप अर्थ का परित्याग करके ब्रह्मरूप निरामय सुख का गमक होता है। अतः कं और खं दोनों पदों का ग्रहण सार्थक है। ब्रह्म' शब्द के अभ्यास (बार-वार कथन) का प्रयोजन कहते हैं—"तत्र द्वितीये ब्रह्मशब्देऽनुपादीयमाने"। "कंखंशब्दयोर्बह्मशिरस्त्वम्"—यहाँ 'कं' शब्द के उत्तर प्रयुज्यमान 'ब्रह्म' शब्द को शिरस्, एवं खं शब्द के उत्तर प्रयुज्यमान 'ब्रह्म' शब्द को हारस् है। जिन कं और खं—दोनों पदों के उत्तर 'ब्रह्म' पद का प्रयोग होता है, वे दोनों पद ब्रह्मशिरस्क कहे जाते हैं—'कं ब्रह्म, ख ब्रह्म'। प्रकरण का उपसंहार प्रस्तुत किया जाता है—"तदेवं वाक्योपक्रमे सुखविशाष्ट ब्रह्म'।

यह जो कहा गया कि अग्निवक्तृक वाक्य के द्वारा आचार्यवक्तृक वाक्य का नियमन क्योंकर होगा ? उसका समाधान है—"आचार्यस्तु ते गिंत वक्तेति च गतिमात्राभिधानम्"। यद्यपि उक्त दोनों वाक्य भिन्नवक्तृक हैं, तथापि पूर्व क्का (अग्नियों) ने उन दोनों वाक्यों

स्त्रिच्यन्त प्रचमेवंविदि पापं कर्म न त्रिल्यते' (छा॰ ४।१४।३ १ इति चाझिस्थानं पुरुषं विज्ञानतः पापेनानुप्रवातं बुवक्षक्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति । तस्मात् मक्तस्येव ब्रह्मणोऽक्षिस्थानतां संयद्वामत्वादिगुणतां चोक्त्वाऽविरादिकां तद्विदो पति वक्ष्यामोत्युपक्रमते —'य प्रवोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष आत्मेति होवाक' (छा० ४।१५।१ ) इति ॥ १५॥

## भामती

वानये, सथापि पूर्वेण वक्ता एकवाक्यतां गमिते गितमात्राभिषानात् । किमुक्तं मवित—पुरुषं ब्रह्माविद्यादिनाभिक्पविष्या, तिव्वस्तु गितनोंका, तां च किञ्चिदिककाष्ययं पूरियत्वाद्यवार्थे वक्यतीति ।
तबनेन पूर्वासंबद्धार्थान्तरिववक्षा थारितेति । अपवमिनभिक्षविष्टे प्रोपित आचार्यः काकेनाअगाम,
आगतस्य वीक्ष्योपकोशलमुवाच, ब्रह्मविष्ट इव ते सोम्य मुखं प्रसन्नं भाति, कोद्रनृ स्वामनुश्रज्ञासेति,
उपकोशलस्तु ह्रीणो भीतस्य को नु मामनुश्रिष्याव् भगवन् ! प्रोविते स्वयीत्यापाततोऽप्रज्ञाय निर्वाच्यमानो
स्वाबक्यनीमाननुश्रासनमवोचत् । तदुनश्रुत्य चावार्यः सुचिरं क्लिष्ट उपकोशके समुपनातव्याश्रृहृत्यः
प्रस्युवाच —सोम्य किल तुम्यमन्त्रयो न बह्म साकल्येनावोचन् , तदृतं तुभ्यं साकस्येन वच्यामि, यदुनुभवमाहात्म्याख्या पुक्करपलाश आयो न दिलस्यन्त एवमेविविद पायं कर्म न रिलष्यत इति । एवमुक्तस्याचार्यं
आहोक्कोशलः — बवीतु वे मगयानिति । तस्मै होवाचाचायोऽचिराविकां गीतं वक्तुमनाः, यदुक्तमिनिभः
प्राणी बह्म कं ब्रह्म सं ब्रह्मित तत्पूरचाय एथोक्षणि पुरुवो इस्यते इस्यवि । एतदुक्तं भवति—आवार्येण
ये यत् पुत्रं ब्रह्माक्षस्याणं संयद्वामं वामनी भामनीत्येवंगुक्तं प्राणसहितमुपासते, ते सर्वेज्यहतपत्मानोऽस्यक्रिमं कुवंन्तु मा वाकार्युः, अविवनिवर्दानमानिनीं वेदतासिक्षसम्भवन्ति प्रतिपद्यन्ते, अविवोद्यहरहत्वंवताम्

## मामती-व्याख्या

की एकवाक्यता स्थापित कर दी है। भाव यह है कि अग्नियों का कहना है कि हमने ब्रह्मविद्या का उपदेश कर दिया है, ब्रह्म-विद्या-सम्पन्न पुरुष की गति नहीं कही है, उसको कुछ परिवर्द्धनों के साथ आचार्य कहेंगे। इससे यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य पूर्व-प्रसक्त पदार्थ से भिन्न अर्थ की विवक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार तीनों अग्नियों का उपदेश पूरा हुआ था कि देशान्तर गये आचार्य जाबालि समय पर का गए। उपकोसल की देख कर बोले—'हे सोम्य! ब्रह्मवेता के समान तुम्हारा मुख प्रसन्न हो रहा है, किसने तुम्हें ब्रह्मिविद्या का पावन उपदेश किया ? उपकोसल कुछ लिखत कुछ डरा-सा बोला—'कौन मुझे उपदेश देता, भगवन् आपके देशान्तर चले जाने पर ? इस प्रकार आपाततः अपलाप करने पर आचार्य ने पूछा—'क्या इन अग्नियों ने उपदेश किया ? आचार्य के प्रश्नों का वौछार ने उसे सस्य-सत्य कह देने के लिए बाष्य कर दिया। अग्नियों ने जैसे उपदेश दिया, वह सब उपकोसल ने कह सुनाया। वह सब सुन एवं उपकोसल के चिर ब्रह्मचर्य-पालन-जिनत क्लेश पर दयाई होकर आचार्य ने उपकोसल को कहा-'सोम्य! अग्नियों ने तुम्हें ब्रह्म का पूर्णतया उपदेश नहीं दिया, अतः में तुम्हें पूर्ण ब्रह्मविद्या का उपदेश देता हूं, पहले ब्रह्मविद्या का माहातम्य सुनो - जैसे कमल-पत्र को जल प्रभावित (गीला) नहीं कर सकता, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष को पाप कर्म दूषित नहीं कर सकता। आचार्य के वैसा कहने पर उपकोसल ने कहा - भगवन् ! वह लोकोत्तर उपदेश आप मुझे देने की कृपा करें। आचार्य ने उपकोसल को अचिरादि का मार्ग बताने की इच्छा से अग्नियों द्वारा प्रदत्त "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म'—इस उपदेश का पूरक उपदेश दिया—"यह एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यते एव आत्मेति" इत्यादि सारांश यह है कि आचार्य ने कहा कि जो लोग अक्षिस्थत्व, वामनीत्व, भामनीत्वादि गुणों से युक्त ब्रह्मरूप सुख की प्राणों के साथ उपासना करते हैं, वे अन्य कर्म करें या न करें

# श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानः व ॥ १६ ॥

दतस्राक्षिरथानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्माच्छुतोपनिषत्कस्य स्रुतरहस्यविद्यानस्य ब्रह्मविदो या गतिदेवयानास्या प्रसिद्धा भृतौ - 'अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचरेण अद्धया विद्ययात्मानमन्त्रिष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्धै प्राणानामायतनमेतदसृतमभयमेतत्परा-यणमेतस्माच पुनरावर्तन्ते' (प्रदन० १।१०) इति । स्मृताविप —'ग्रिग्जर्योतिरहः शुक्तः वण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः (गी०

## भामती

अञ्चः आपूर्यमाणपक्षम् , शुक्लपक्षदेवताम, ततः वच्मासान् येवु मासेवूतरा विश्वविति सविता, ते वच्मासा उत्तरायणं, तव्देवतां प्रतिपद्यन्ते, तेम्यो मासेम्यः संबंश्सरदेवताम् , तत बाविश्यम् , आवित्याण्यम्यसं बन्त्रमसी विद्युतं, तत्र स्थितानेतान् पुरुषः कश्चिव् ब्रह्मलोकाववतीर्यामानवोऽमानव्यां सृष्टौ भवो ब्रह्मलोक-भव इति यावत् , त ताबुक्षः पुरुष एतान् सत्यलोकस्यं कार्यं ब्रह्म गमयति । स एव देवपयो देवरिवरा-विभिनेतृभिषपक्रवित इति देवपद्यः, स एव अहाचा गन्तभ्येनीपलक्षित इति ब्रह्मपयः, एतेन पद्या प्रतिपद्ममानाः सत्यक्षोकस्यं ब्रह्म इनं मानवं मनोः सर्गं कि भूतमावतं जन्मजरामरणपीनःपुन्यमावृत्ति-स्तत्कर्साऽऽवर्तो मानवो लोकस्तं नावर्त्तन्ते । तथा च स्मृतिः —

'ब्रह्मणा तह ते सर्वे सम्ब्राक्षे प्रतिसद्धरे । परस्यान्ते कुलारमानः प्रविद्यान्ति परं पदम् ॥ तवनेमोपाच्यानव्याच्यात्रेन ''जुतोपनिवत्कगस्यभिवानाच्या''---

## मामती-ध्याख्या

अचिरादि मार्ग के अभिमानी अहरादि देवता को प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा अहर्गणात्मक शुक्ल पक्ष के अभिमानी उसके अनन्तर उत्तरायण के जिन छः मासों में सूर्य उत्तर दिशा में आता है, उनके अभिमानी देवता को, तदनन्तर संवत्सर-देवता, अदनन्तर आदित्य, को प्राप्त कर आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विद्युल्लोक में अवस्थित होते हैं। वहीं कोई अमानव (ब्रह्म-लोकोद्भूत) पुरुष ब्रह्मलोक से अवतीर्ण होकर इन उपासकों को सत्यलोक में अवस्थित कार्य ब्रह्म (हिरण्यगर्भ) के पास ले जाता है। यह वह देव-पथ कहलाता है, जो कि अचिरादि देवगणों से उपलक्षित है। इसे ही ब्रह्म-पथ भी कहा जाता है, क्योंकि उपासको के द्वारा गन्तव्य ब्रह्म से अभिलक्षित होता है। सत्य लोकस्थ ब्रह्म को प्राप्त जीव पुनः 'इमं मानवमावतं नावतंन्ते"। मनु के द्वारा विरचित यह मनुष्य-लोक मानवलोक है, इसको आवतं इस लिए कहा जाता है कि इस लोक में जीव के जन्म, जरा, मरण की पुनः पुनः आवृत्ति होती रहती है। ब्रह्मलोकस्य जीव ब्रह्मा के साथ-साथ पुक्त हो जाते हैं, जन्म-मरण के प्रवाह में वे कभी नहीं आते, जैसा कहा है— ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसन्बरे।

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविधान्ति परं पदम् ॥ ( कूर्मपु. १२।२९६ )

प्रतिसंचर का अर्थ है - प्रलय अर्थात् उस ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाने पर उस लोक के सभी

जीव पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाते हैं।। १४॥ कथित उपास्थान-व्यास्था के द्वारा ही "श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च"—इस सूत्र की भी व्याख्या हो जाती है, क्योंकि श्रुत्यन्त विज्ञान-वेत्ता पुरुष के उद्देश्य से जो कहा गया है- "अथो-त्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धचा विद्ययाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते, एतद्दे प्राणानामायतन-मेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्ते" (प्रश्नो. १।१०) । अर्थात् वे उत्तरायण मार्ग से तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या ( प्रजापति से अपने तादातम्यानुचिन्तन ) के द्वारा आत्मा

८।२४) इति । सैवेहासिपुरुषविदोऽभिघीयमाना रश्यते - 'अथ यतु चैवास्मिञ्छ्व्यं कुर्वन्ति यदि च नार्विषमेवामिसंभवन्ति' इत्युपक्रम्य, 'मादित्याच्चम्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्त्रुरुषोऽमानवः स पनान्त्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ पतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्ते नावर्तन्ते ( छा० ४।१५५ ) इति । तदिह ब्रह्मचिद्विषयया प्रसिद्धया गत्याऽक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निक्कीयते ॥ १६॥

अनवस्थितेरसंभव।च्च नेतरः ॥ १७॥

यत्पुनरुक्तं छायात्मा, विकानात्मा, देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान इति । अत्रो-ज्यते—न छायात्मादिरितर १६ प्रहणमहैति । कस्मात् ? अनवस्थितेः । न तावच्छाया-त्मनश्चश्चिष नित्यमवस्थानं सम्भवति । यदैव हि कश्चित्पुरुषश्चश्चरासीदित तदा चक्षुचि पुरुषंच्छाया दृश्यते, अपगते तस्मिन्न दृश्यते । 'य प्योऽक्षिणि पुरुषः' इति च अतिः सम्निधानात् स्वचक्षुषि दश्यमानं पुरुषमुपास्यत्वेनोपदिशति । न चौपासनाकाते छायाकारं कञ्चित्पुरुषं चक्षुःसमीपे सम्निधाप्योपास्त इति युक्तं कल्पयितुम् । 'अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति' ( छा॰ ८।९।१ ) इति श्चृतिश्छायात्मनोऽप्यनवस्थितत्वं द्शियति । असम्भवःच तस्मिन्नमृतत्वादीनां गुणानां न छायात्मिन प्रतीतिः । तथा विकानात्मनोऽपि साधारणे कृत्स्नशरीरेन्द्रियसम्बन्धे सति चक्षुष्येवावस्थितत्वं वक्तुं न शक्यम् । श्रिहाणस्तु व्यापिनोऽपि इष्ट उपल्लब्यशी इत्यादिदेशिवशेषसम्बन्धः। समानश्च विकानात्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानामसम्बन्धः। यद्यपि विकानात्मा परमा-त्मनो अनम्य एव, तथाप्यविद्याकामकमँकृतं तस्मिन्मत्यंत्वमध्यारोपितं भयं चेत्यसृत-त्वामयत्वे नोपपद्यते । संयद्वामत्वादयश्चैतस्मिन्ननैश्वर्यादनुपपन्ना एव । देवतात्मनस्तु 'रिश्मिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः' इति भ्रुतेर्यद्यपि चक्षुष्यवस्थानं स्यात्तथाप्यात्मत्वं तावन्न सम्भवति, परात्रपत्वात् । बमृतत्वादयोऽपि न सम्भवन्ति, उत्पत्तिप्रलयश्रव-णात्। समरत्वमपि देवानां चिरकालावस्थानापेक्षम्। ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायसं न स्वामाविकम् , 'भोषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। भीषाऽस्माद्गिन्धेनद्वश्च

भामती

इत्यिव सूत्रं व्याख्यातम् ॥ १६ ॥

य एथोऽचिणीति नित्यवत् श्रुतमनित्ये छायापुरुषे नावकत्पते । कत्पनागौरवं चास्मिन् पक्षे प्रस-ज्यत इत्याह क्षन चोपासनाकाल इतिक । क्षतथा विज्ञानात्मनोऽपि इतिक । विज्ञानात्मनो हि न प्रवेधे उपासनाऽन्यत्र दृष्टचरी, ब्रह्मणस्यु तत्र श्रुतपूर्वेत्ययंः । क्षभीषाक्ष भिया । क्ष अस्मात् 🖨 ब्रह्मणः । क्षेषमित-

भामती-स्थास्या

का अन्वेषण कर आदित्य-छोक को जीत लेते (प्राप्त करते) हैं। यह (आदित्य रूप ब्रह्म) हिरण्यगर्भ ही प्राणों का आयतन (आश्रय), अमृत, अभय और परागित है, इसको प्राप्त कर जीव पुन: मनुष्य छोक को नहीं छौटते ]। ब्रह्मवेत्ता को जो गित होती है, वही अक्षिपुष्य के उपासक की भी है, अत: अक्षिपुष्य ब्रह्म ही है।। १६।।

"य एषोऽक्षिण पुरुषः" यह श्रवण ऐसे पुरुष का प्रतीत होता है, जो कि नित्य अक्षि सिन्निहित है, छाया-पुरुष में वैसी नित्यावस्थित सम्भव नहीं, क्योंकि वह अनवस्थित (अनित्य) है। छाया-पुरुषादि की कल्पना में महान् गौरव दिखाते हैं—"न चोपासनाकाले छायाकारं कंचित् पुरुषं चक्षुः समीपे सिन्नधाप्योपासते इति युक्तं कल्पयितुम्, असम्भवात्"। 'तथा विज्ञानात्मनोऽपि"—इस भाष्य का आशय यह है कि विज्ञानात्मा (जीव) की किसी प्रदेश-विशेष में उपासना अन्यत्र नहीं देखी जाती किन्तु ब्रह्म की विविध प्रदेशों में उपासना

मृत्युर्घावति पञ्चमः' ( तै० २।८ ) इति मन्त्रवर्णात् । तस्मात्परमेश्वर पवायमिस्यावः प्रत्येतस्यः। यस्मिश्च पक्षे दृश्यत इति प्रसिद्धवदुपादानं शास्ताचपेत्रं विद्वविषयं वरोचनार्धमिति व्याख्येयम् ॥ १७॥

> ( ५ अन्तर्योग्यधिकरणम् । स्० १८-२० ) अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ १८ ॥

'य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि यो उन्तरो यमयति' इत्युपकम्य अयते—'यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं सः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' ( बृह् ० ३।७।१,२ ) इत्यादि । अत्राधि-देवतमधिलोकमधिवेदमधियद्यमधिमृतमध्यातमं च कञ्चिद्न्तरवस्थितो यमयिताऽन्त-र्यामीति अयते। स किमधिदैवाचिभमानी देवतात्मा कश्चित्, कि वा प्राप्ताणिमाचै-श्चर्यः कश्चिद्योगी, किंवा परमात्मा, किंवा उर्धान्तरं किञ्चिदित्यपूर्वसंखादर्शनात्सं-श्रायः । कि ताघन्नः प्रतिभाति ? संशाया अप्रसिद्धत्वात्संश्चिनाप्यप्रसिद्धेनार्थास्तरेण केनचिक्वचितव्यमिति । अथवा नानिकपितकपमर्थान्तरं शक्यमस्तीत्यभ्यूपगन्तुम् । अम्तर्यामिशुष्युक्षान्तर्यमनयोगेन प्रवृत्तो नात्यन्तमप्रसिद्धः। तस्मात्यृथिन्यायमिमानी किम्बिद्देवो उन्तर्यामी स्यात् । तथा च अयते - 'पृथिव्येव यस्यायतनमन्तिक्षींको मनो

भामती

रोहितार्थम ॥ १७॥

स्वकमोपाजितं देहं तेनान्यच्य नियच्छति । तक्षाविरदारीरस्तु नास्मान्तर्यामिता भजेतु ॥

मामती-स्यास्या

वहुधा श्रुत है। ''भीषास्मात्''— इस श्रुति में 'भीषा' झब्द का सर्थ है—भयेन, 'अस्मात्' पद का अभिन्नेत अर्थ है - ब्रह्मणः । अविषष्ट भाष्य स्पष्टार्थक है ॥ १७ ॥

विषय - बृहदारण्यकोपनिषत् में "य इमं च छोकं परं च छोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति''- ऐसा उपक्रम करके कहा गया है कि ''यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरम्, यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष ते आत्मान्तर्याम्यमृतः" (बृह. उ. ३।७।१,२)। इस श्रुति में ऐसे किसी अन्तर्यामा पुरुष का प्रतिपादन किया गया है, जो देवता, लोक, वेद, यज्ञ, भूत और आत्मा (शरीर) में रह कर उनका नियमन करता है।

संशय - उक्त अन्तर्यामी क्या अधिदैवादि का अभिमानी कोई देवता है ? या अणिमादि [(१) अणिमा (सूक्ष्म हो जाना), (२) महिमा (महान् हो जाना), (३) स्त्रिमा (हल्का हो जाना ), (४) गरिमा (गुरु या वजनदार हो जाना ), (५) प्राप्ति । पृथिवी पर बैठे-बैठे चन्द्रादि को छू लेना ), (६) प्राकाम्य (सत्यसङ्कल्पता ), (७) ईशित्व (सर्वभूत-नियमन ) और ( = ) विशत्व ( सर्वभूतों का वशीकरण ) ] सिद्धियों से सम्पन्न कोई योगी है ? या परमात्मा ? अथवा कोई अन्य ही पदार्थ है ?

पूर्वपक्ष -

स्वकर्मोपाजितं देहं तेनान्यच्च नियच्छति । तक्षादिरशरीरस्तु नात्मान्तर्यामितां भजेत्।। ज्योतिः' ( गृ॰ ३।९।१० ) इत्यादि । स च कार्यकरणवस्वात्पृधिव्यादीनन्तस्तिष्ठम्यमय-तीति युक्तं देवतात्मनो यमयितृत्वम् । योगिनो वा कस्यचित्सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन

#### नामती

प्रवृत्तिनियमनस्थार्थं हि कार्यं बेतनस्य अरीरिकः स्वशरीरेन्द्रियावौ वा शरीरेक वा वास्यावौ वर्षं नाशरीरस्य ब्रह्मको भवितुमहृति । नहि बातु वटाङ्कुरः कुटबवीजाऽवायते । तवनेन जम्माशस्य यत इर्येतवण्याक्तिः वैदितव्यम् । तस्मात्परमात्मनः शरीरेन्द्रियाविरहितस्यान्तर्यामित्वाभावात् प्रधानस्य वा पृथिक्याश्रीभागवत्या वैवताया वाऽकिमाश्रेवव्ययंगीनिनो योगिनो वा जीवात्मनो वाऽस्पर्यामिता स्यात् । तत्र यद्यपि प्रधानस्यावृष्टावाश्रुतस्यामतत्वाविशातत्वानि सन्ति, तथापि तस्यावेतनस्य व्रष्टुश्व-व्योत्पर्यमन्तृत्वविश्वातृत्वानां श्रुतानामभावाद् अनात्मत्वाक्षेष त जात्मेति श्रुतेरनुपपत्ते प्रधानस्यामत्वर्यानिता । यद्यपि पृथिक्याश्रीभमानिनो वेषस्यात्मत्वमतित्व, अवृष्टत्वावयस्य सह व्रव्हृत्वाविभिवपपत्रान्ते, शरीरेन्त्रियावियोगस्य, पृथिक्येव यस्यायतनमनिक्तिनो यभोक्योतिरित्याविश्वतेः, तथापि तस्य प्रतिनियतियमनाव्यः वः सर्वान् लोकानन्तरो यमयति यः सर्वान् भूतान्यम्तरो यमयति इति श्रुतिविरोधावनुपपत्तेः, योगी तु पद्यपि छोक्मृतविद्यात्या सर्वति कोकान् सर्वािण च भूतािन नियन्तुमहीत तत्र तत्रानेकविधवेहेन्द्रियाविः निर्माणने स एकषा भवति श्रिषा भवतीत्याविश्वतिभयः, तथापि जग्रद्वधावारवर्ण प्रकरणविति वश्वयमणेन स्थिन विकारविवये विद्यासिद्धानां व्यापारानाधात्माश्रीव नान्तर्यामी । तस्मात् वारिक्षेष्याक्रीव एव

## मामती-व्याख्या

लोक में देखा जाता है कि तक्षा (बढ़ई) आदि चेतनात्मा अपने पूर्व कर्माजित शरीर और उसके द्वारा वास्य (वसूला) आदि साधनों का नियमन करता है, वयोंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियमन किसी शरीरधारी चेतन का ही कार्य है, शरीर-रहित बह्य का नहीं। असमर्थ या अयोग्य पदार्थ से कोई कार्य नहीं होता, जैसे कि वट वृक्ष का अंकुर कभी कुटज के बीज से नहीं उगता। इस आक्षेप के द्वारा "जन्माद्यस्य यतः"—इत्यादि शास्त्र भी आक्षित (आहत) हो जाता है। अतः शरीर, इन्द्रियादि साधनों से रहित परमात्मा (ब्रह्म) में नियन्तृत्व सम्भव नहीं। फलतः पृथिव्यादि की अभिमानिनी प्रकृति (प्रधान) या अणिमादि ऐश्वर्यशाली योगी अथवा जीवात्मा ही अन्तर्यामी हो सकता है। इनमें से सांख्याभिमत प्रधानतत्त्व में यद्यपि श्रुति-चर्चित अदृष्टत्व, अश्रुतत्व, अमतत्व और अविज्ञातत्वादि धर्म हैं, तथापि प्रधान तत्त्व जड है, अतः उसमें श्रुति-कथित द्रष्टत्व, श्रोतृत्व और मन्तृत्वादि धर्मों का अभाव है. एवं प्रधानतत्त्व अनात्मा है, अतः उसमें "एव ते आत्मा"—इस श्रुति का सामञ्जस्य नहीं होता, इस लिए प्रधान तत्त्व में श्रीत अन्तर्यामिता सम्भव नहीं।

पृथिव्यादि के अभिमानी देवता में यद्यपि आत्मत्व, अहण्यत्वादि, द्रव्हृत्वादि धर्म हैं और शरीरेन्द्रियादि का सम्दन्ध भी है, वर्णोक श्रुति कहती है – पृथिव्येव यस्यायतनमन्निर्लोको मनो ज्योतिः" ( बृह. उ. ३।९।१० )। तथापि उसमें केवल कुछ ही पदार्थों का नियन्तृत्व है सर्वलोक-नियन्तृत्व नहीं, श्रुति अपने अन्तर्यामी में सर्वलोक-नियन्तृत्व प्रतिपादित करती है— "यः सर्वान् लोकानन्तरो यमयति, यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति"।

सर्वं ऐश्वर्यं-सम्पन्न योगी यद्यपि सभी लोकों और भूतों का वशी होने के कारण नियामक हो सकता है। वह सर्वं जगत् का नियमन करने के लिए अपने योग-बल से अनेक प्रकार के शरीर और इन्द्रियादि का निर्माण कर लेता है—'स एकधा भवित, त्रिधा भवित' (छां. ७।२६।२)। तथापि "जगद्वचापारवर्जं प्रकरणात्" (ब्र सू. ४।४।१७) यह सूत्र कहता है कि जगत्सर्जनरूप कार्य (विद्या-सिद्ध) योगी नहीं कर सकता, अतः वह भी कथित अन्तर्यामी नहीं हो सकता। परिशेषतः जीव ही यहाँ अन्तर्यामी है, वर्योकि वह चेतन है,

यमिवतृत्वं स्थात् , न तु परमात्मा प्रतीयते, अकार्यकरणत्वादित्येवं प्राप्त इद्युष्यते — यो अन्तर्याम्यधिदैवादिषु अयते, स परमात्मैव स्थान्नाम्य इति । कुतः ? तद्रमैन्यप-

भामती

चेतनो देहेन्द्रियाविमान् द्रब्दृश्वाविसम्बद्धः स्वयमवृत्रयाविः स्वाध्मिन वृत्तिविरोधावमृत्य बेहनासेऽय्यन्त्रात् । अन्ययाऽऽमृष्मिकफलोपभोगाभावेन इतिविप्रणावाकृताभ्यागमप्रसङ्गात् । य आस्मिन तिष्ठाविति वाभेवेऽपि कविद्धाद्भवेषाचारात् स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः स्वे महिन्नोतिवत् । यत्तात्मा न वेवेति च स्वाध्मिन वृत्तिविरोधाभिप्रायम् । यस्यात्मा वारोरिमित्यावि च सर्वं स्वे महिन्नोतिवद्योजनीयं, यवि पुन-राश्मिनोऽपि नियन्तुरुग्यो नियम्ता भवेव् वेविता वा ततस्तस्यान्यम्य इत्यनवस्या स्यात् । सर्वलोकभूत-नियन्तुत्वद्य जीवस्यावृष्टद्वारा, ततुपाछितौ हि वर्मावमी नियन्छत इत्यनया द्वारा जीवो नियन्छति । एकवचनद्य जास्यभिष्याम् । तस्माऽजीवास्मैवास्तर्याभी, न परमाश्मीति ।

एवं प्राप्तेऽभिषीयते —

बेहेन्द्रियाविनियमे नास्य बेहेन्द्रियाम्तरम् । तस्कर्भोपाजितं सम्बेसबिद्याजितं जगत् ।।

भाभती-व्याख्या

देहेन्द्रियादि से युक्त है, द्रष्टृत्वादि-सम्पन्न और स्वयं अदृश्य है, क्योंकि दर्शनादि किया द्रष्टा से भिन्न दृश्य जगत् को ही व्याप्त करती है। वह अमृत इस लिए कहा जाता है कि देह और इन्द्रियादि का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, अन्यथा पारलीकिक कर्म-फलों का उपभोग न ही सकने के कारण कृत-प्रणाश एवं पूर्व जन्म में न होने के कारण अकृत कर्मों के फरुभूत इस शरीर का अभ्यागम (प्राप्ति) मानना होगा। "य आत्मिन तिष्ठन्"—ऐसा व्यवहार भी जीव में वैसे ही सम्पन्न हो जाता है, जैसे ब्रह्म में "स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः ? स्वे महिम्नि" ( छां. ७।२४।१ ) ऐसा व्यवहार [ "स्वे महिम्नि"—यहाँ पर श्रुति ने ही भूमा से भिन्न गो और अश्वादि को 'महिमा' पद का अर्थ बताकर 'प्रिष्ठ' शब्द का गीण अर्थ सुचित किया है, भाष्यकार कहते हैं—"तदाश्चितः तत्प्रतिष्ठश्चेत्रो भवति" (छां. पृ. ४३१), किन्तु "स्वे महिम्नि" इस वाक्य से पूर्व "यत्र नान्यत् पक्यित" (छां. ७।२४।१) इस वाक्य की व्याख्या में भाष्यकार ने कहा है—''नन्वयमेव दोषः – संसारानिवृत्तिः, क्रियाकारकफलभेदो हि संसारः इति चेत्, न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्" अर्थात् जीव और ब्रह्म का अविद्यावस्य भेद लेकर अभिन्त वस्तु में भी अधिकरणस्व और आधेयत्वादि का व्यवहार किया जा सकता है]। "यमात्मा न वेद"—ऐसा कहना जं।वात्मा के लिए उचित है, क्योंकि आत्मगत (अपने में रहनेवाली) वेदन (दर्शन) क्रिया की कर्मता स्वयं अपने में नहीं रह सकती। "यस्यात्मा शरीरम्"-इत्यादि भेद-सापेक्ष व्यवहार अविद्या की छाया में वैसे ही सम्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे — "स्वे महिम्नि"। यदि जीवात्मा का भी कोई अन्य नियन्ता (अन्तर्यामी) माना जाता है, तब उस नियन्ता का भी कोई अन्य नियन्ता और उसका भी कोई अन्य-इस प्रकार अनवस्था प्रसक्त होती है। सभी प्राणियों और लाकों का नियमन जीव अपने बहुष्टों के द्वारा करता है अर्थात् जीव के द्वारा उपाजित धर्माधर्म मुख्यतः जगत् का नियमन करते हैं भीर उसका व्यवहार नीव में वैसे ही हो जाता है, जसे नैनिकों के द्वारा किए गए जय-पराज-यादि का व्यवहार राजा में होता है। जगत् के नियन्ता धर्माधर्मादि यद्यपि अनेक हैं, तथापि अदृष्टत्वरूप जाति की एकता को ध्यान में रख कर 'यः' और यमयति'—इस प्रकार नियन्तृगत एकत्व का व्यवहार संगत हो जाता है। फलतः जीवात्मा ही जगत् का अन्तर्यामी है, परमात्मा नहीं।

देशात्। तस्य हि परमारमनो धर्मा इह निर्देश्यमाना दृश्यन्ते। पृथिष्यादि तावद्यिदेवादिभेदिमिन्नं समस्तं विकारजातमन्तिस्तष्ठम्यमयतीति परमात्मनो यमयित्तस्यं धर्म
उपपचते, सर्वविकारकारणत्ये सित सर्वशक्त्युपपत्तेः। 'प्य त आरमाऽन्तर्याम्यमृतः'
इति चात्मत्यामृतस्ये मुख्ये परमात्मन उपपद्यते। 'यं पृथिवी न वेद' इति च पृथिवीदेवताया अविश्वयमन्तर्यामणं त्रुवन्देवतात्मनोऽन्यमन्तर्यामणं दर्शयति। 'पृथिवी
देवता शहमस्म पृथिवीत्यात्मानं विकानीयात्'। तथा 'अहष्टोऽअ्तः' इत्यादिव्यपदेशो कपादिविहीनत्यात्परमात्मन उपपद्यत इति। यत्त्वकार्यकरणस्य परमात्मनो
यमयित्तस्यं नोपपद्यत इति। नैष दोषः, यश्चियव्छति तत्कार्यकरणरेव, तस्य कार्यकरणवस्त्वोपपत्तेः। तस्याप्यन्यो नियन्तेत्यनवस्थादोषभ्य न संभवति, भेदाभावात् । भेदे

#### भागती

श्रुतिस्सृतीतिहासपुराणेषु ताथवत्र भवतः सर्वशस्य सर्वशकः परमेश्वरस्य जगन्नीनत्वमकास्यते । न तत् पृप्यजनसाषारच्यानुमानाभासेनागमविरोधिना शक्यमपह्नोतुम् । तथा च सर्वं विकारचातं सर्वविद्याशिक्तपरिणानस्तस्य शरीरेन्द्रियस्थाने वर्तत इति यथाययं पृथिक्याविदेवताविकार्यकरणस्तानेव पृथिक्याविदेवताविकार्यकरणस्तानेव पृथिक्याविदेवतावीन् शक्नोति नियम्तुम् । न चानवस्था, न हि निवन्त्रन्तरं तेन नियम्यते, किन्तु यो जीवो नियम्ता लोकसिद्धः स परमास्मैबोपाच्यवच्छेदकल्यितभेवस्तया व्याख्यायत इत्यसक्नवाविदतं, तत् कृतो नियम्त्रन्तरं? कृतशानवस्था ? तथा च नान्योऽसोऽस्ति द्रष्टरयाद्या अपि श्रुतय उपयक्षार्याः । परमार्थ-

मामती-अवाख्या

सिद्धान्त--

देहेन्द्रियादिनियममे नास्य देहेन्द्रियान्तरम्। तत्कर्मोपाजितं तच्चेत् तदविद्याजितं जगत्॥

इस जीव में जगत् का नियन्तृत्व (नियमन) देहेन्द्रियादि के द्वारा सम्भव नहीं, क्योंकि नियम्य जगत् के अन्तर्गत देहेन्द्रियादि भी हैं, उनका नियमन अन्य देहेन्द्रियादि के द्वारा सम्भव नहीं। यदि जीवाश्रित अदृष्ट के द्वारा अन्तर्यामित्व का सम्पादन किया जाता है, तब ब्रह्माश्चित या ब्रह्मविषयक अविद्या शक्ति के द्वारा उसमें अन्तर्यामित्व क्यों नहीं बन सकता ? श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में सर्वज्ञ एवं सर्वज्ञित्ति-समन्वित ब्रह्म को जगत् की योनि भौर अन्तर्यामी माना गया है। जीवों में एक अशक्त, अबोध साधारण जीव भी है, उसमें जगत् नियन्त्रत्व की कल्पना जिस अनुमान के द्वारा की जाती है, वह शास्त्र-विरुद्ध होने के कारण अनुमानाभास है, सदनुमान नहीं। ऐसे अनुमान के द्वारा आगम-सिद्ध ब्रह्मगत अन् अमित्व का अपलाप नहीं किया जा सकता। यह जो कहा जाता है कि लोक-प्रसिद्ध कुललादि में कार्य-नियमन देहेन्द्रियादि के द्वारा ही देखा जाता है, वह भी यहाँ असम्भव नहीं, क्योंकि परमेश्वर की अविद्या शक्ति के द्वारा विरचित प्रपञ्च ही उसका शरीरेन्द्रियादि है, उनके द्वारा ही वह यथायोग्य समस्त पृथिव्यादि अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म जगत् का नियमन करता है। यहाँ किसी प्रकार की अनवस्था प्रसक्त नहीं होती, क्योंकि यदि जीव से भिन्न किसी नियन्ता की कल्पना की जाती, तब अवश्य नियन्तृ-परम्परा की कल्पना से बनवस्था होती, प्रकृत में जिस परमेश्वर को अन्तर्यामी माना जाता है, वह जीव से भिन्न नहीं, अपितु परमात्मा ही उपाधिरूप अवच्छेदक के भेद से भिन्न-जैसा प्रतीयमान जीव ही लोक में नियन्तृत्वेन प्रसिद्ध है-यह कई बार कहा जा चुका है। तब न तो वह नियन्त्र्यन्तर कहा जा सकता है और न अनवस्था प्रसक्त होती है। जीवात्मा और परमात्मा का वास्तविक भेद न होने के कारण "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" (बृह. उ. ३।७।२३) इत्यादि भेद-निषेधक

हि सत्यनवस्थादोषोपपचिः। तस्मात्परमात्मैवान्तर्यामी ॥ १८॥ न च स्मार्तमतद्भामिलापात् ॥ १६॥

स्यादेतद- अदृष्टत्वादयो धर्माः सांस्यस्मृतिकव्यितस्य प्रधानस्याण्युपपधन्ते, क्रपादिहीनतया तस्य तैरभ्युषगमात्। 'अमतक्यमविश्वेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः' ( मनु॰ १।५) इति हि स्मरन्ति, तस्यापि नियन्त्रत्वं सर्वविकारकारणत्वादुपपद्यते । तस्मात् प्रधानमन्तर्यामिशब्दं स्यात् । 'ईक्षतेर्नाशब्दम्' ( ब्र० स० १।१।५ ) इत्यत्र निराकृतमपि सःप्रधानिमहाद्द्यत्वाद्व्यपदेशसंभवेन पुनराशह्यते । अत उत्तरमुष्यते - न च स्मार्ते प्रधानमन्तर्यामिशब्दं भवितुमईति । कस्मातः ? अतत्वर्माभितापात् । यद्यप्यदृष्टः त्थादिव्यपदेशः प्रधानस्य संभवति, तथापि न द्रष्टृत्वादिव्यपदेशः सम्भवति, प्रधान-स्याचेतनत्वेन तैरम्युपगमात्। 'बद्दशे द्रद्याऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविवातो बिकाता' ( बृह० ३। अ२३ ) इति हि वाक्यशेष इह भवति । आत्मस्वमिष न प्रधान-स्योपपद्यते ॥ १९ ॥

यदि प्रधानमात्मत्वद्रष्ट्रत्वाद्यसंभवाद्यान्तर्याम्यभ्युपगम्यते, शारीरस्तर्धन्तर्यामी भवतु । शारीरो हि चेतनत्वाद् द्रष्टा भोता मन्ता विद्याता च भवति, जात्मा च प्रस्य-क्तवात्। असृतक्ष, धर्माधर्मफलोपमोगोपपत्तेः। बहुएत्वाद्यम् धर्माः शारीरे प्रसिद्धाः, दर्शनादिकियायाः कर्तरि प्रवृत्तिविरोधात्। 'न इष्टेर्द्रधारं पद्येः' ( यू० ३।४।२ ) इत्याविश्रातिभ्यश्च । तस्य च कार्यकरणसंघातमन्तर्यमयितं शीलं, भोक्तु-

त्वात् । तस्माच्छारीरो अत्वर्यामीत्यत उत्तरं पठित-

बारीरबोमयेऽपि हि मेदेनैनमधीयते ॥ २० ॥

नेति पूर्वस्त्राद्ववर्तते । शारीरमा नान्तर्यामीष्यते । कस्माद ? यद्यपि द्रष्ट्रस्थाः वयो धर्मास्तस्य संभवन्ति, तथापि घटाकाशवदुपाधिपरिच्छिन्नत्वाच कारस्यान ' पृथिव्यादिष्वन्तरवस्थातं नियन्तं च शक्तोति । अपि चोमगेऽपि हि शास्त्रिः काण्या माध्यन्दिनाञ्चान्तर्यामिणो भेदेनैनं शारीरं पृथिन्यादिवद्धिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते - 'यो विश्वाने तिष्ठन्' ( वृ० ३।७।२२ ) इति काण्याः । 'य मात्मनि तिष्ठन्' इति माध्यन्यिनाः । 'य आत्मनि तिष्ठन्' इत्यस्मिन्नपि पाठे विद्यानशब्देन शारीर उच्यते । विद्वानमयो हि शारीरः । तस्माच्छारीराद्म्य ईश्वरोऽन्तर्यामीति सिद्धम् । कथ पुनरेकस्मिन्देहे हो द्रष्टारावुपपचेते ? यक्षायमीभ्यरोऽन्तर्यामी, यक्षायमितरः शारीरः। का पुनरिहानुपपत्तिः ? 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इत्यादि श्रुतिवचनं विरु-ध्येत । अत्र हि प्रकृताद्वन्तर्यामिणो अन्यं द्रष्टारं, श्रोतारं, मन्तारं, विश्वातार सात्मानं प्रतिषेधति । नियन्त्रन्तरप्रतिषेधार्थमेतद्वचनमिति चेत्-न, नियन्त्रन्तराप्रसङ्गाद्धिशेषः अवणाच्च । अत्रोच्यते -अविद्याप्रत्युपस्थापितकार्यं करणोपाधिनिमित्तोऽयं शारीरा-न्तर्यामिणोभेद्व्यपदेशो न पारमार्थिकः । एको हि प्रत्यगातमा मवति, न हो प्रत्यगा-रमानौ संमधतः। एकस्यैव तु भेवन्यवहार उपाधिकृतः, यथा घटाकाशो महाकाश इति । ततस्य श्रात्क्षेयादिभेदश्रुतयः मत्यक्षादीनि च प्रमाणानि संसाराज्ञभवो विधि-

मामिती तोऽन्तर्यामिजोऽन्यस्य जीवारममो इब्ट्रमावात् । अविकाकिक्तिजीवपरमारमभेवाभवास्तु सातृक्षेयभेवशु-

भामती-न्याच्या श्रुतियाँ सार्थंक मानी जाती हैं, क्योंकि द्रष्टा जीव से परमार्थंतः भिन्न कोई अन्तर्यामी नही माना जाता । अविद्या के द्वारा जीव और ब्रह्म के कल्पित भेद को ही विषय करती हैं-जाता

प्रतिषेधशास्त्रं चेति सर्वमेतदुपपद्यते । तथा चं भ्रतः—'यत्र हि हैतमिव भवति तदितर इतरं पद्यांत' इत्यविद्याविषये सर्वे व्यवहारं दर्शयति । 'यत्र त्वस्य सर्वमारमेवाभूत्तत्केन कं पदयेत्' इति विद्याविषये सर्वे व्यवहारं वारयति ॥ २०॥

## भामती

तयः प्रश्यक्षावीनि प्रमाणानि संसारानुभवो विधिनिषेषशास्त्राणि च । एवं वाधिवैवाविष्वेकस्यैवासः
यांनिणः प्रत्यिश्वसनं समञ्जसं भवति, यः सर्वान् लोकान् यः सर्वाणि भूतानीत्यत्र य इत्येकवणमपुषपण्नते । लमृतत्वद्ध परमारमिन समञ्जसं नान्यत्र । य आरमित तिष्ठित्रित्यावौ चामेदेऽपि मेदोपचारक्लेशो
न भविष्यति । तस्मास्परमास्मान्तर्यामी न जीवाविरिति सिद्धम् । पृथिव्याविस्तनयिष्यस्पाधिवैवम् । यः
सर्वेषु स्रोकेष्वित्यिष्यक्षिक्तम् । यः सर्वेषु वेदेष्वित्यिष्विवस्म । यः सर्वेषु यज्ञेष्वित्यवियञ्जम् । यः सर्वेषु
भूतेष्वित्यिष्यमूतम् । प्राणाद्यात्मान्त्रमञ्चात्मम् । संज्ञाया अप्रसिद्धस्वावित्यप्रक्रममात्रं पृषैः पक्षः ।
क्षवर्षमाविश्वियायाः कर्त्तरि प्रवृत्तिविरोधात्कः । १८-२०।।

## भामती-ब्याख्या

और जैय का भेद बतानेवाली श्रुतियाँ, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण, संसरण ( जन्म-मरण ) की अनुभूति एवं विधि-निषेधारमक शास्त्र । इस प्रकार का अन्तर्यामी-मानने पर ही आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक प्रपन्त में अन्तर्यामी पुरुष की एकत्व-प्रत्यिमज्ञा समझस होती है एवं "यः सर्वान् लोकान्", "यः सर्वाणि भूतानि"—यहाँ एकवचनान्त 'यः' शब्द का प्रयोग उपपन्न हो जाता है । अमृतत्व तो पुरुयरूप से ब्रह्म में ही घटता है, अन्यत्र नहीं । "य आरमित तिष्ठन्"—यहाँ पर जीव-पक्ष में जो औपचारिक ( औपाधिक ) भेद की कल्पना करनी पड़ती थी, वह कल्पना कलेश भी ब्रह्म-पक्ष में नहीं, क्योंकि सिद्धान्त में अभेद ही माना जाता है । अतः परमात्मा ही सर्वान्तयामा है, जीव और देवादि नही—यह सिद्ध हो गया ।

भाष्यकार ने जो इस अधिकरण के आरम्भ में कहा है—(१) "अत्राधिदेवतम्, (२) अधिलोकम्, (३) अधिवेदम्, (४) अधियक्षम्, (५) अधिभूतम्, (६) अध्यातमं च अन्तर्यामी श्रूयते।" उस भाष्य के अधिदेवादि भेद बृहदाण्यक उपनिषत् के वाक्यों में इस प्रकार है—(१) "यः पृथिव्यां तिष्ठन्" (बृह. उ ३।७।३) यहाँ से लेकर "यः स्तनियत्नौ तिष्ठन्"—यहाँ तक अधिदेवत (पृथिव्यादि के अभिमानी देवताओं में वर्तमान) अन्तर्यामी प्रतिपादित है [शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक नाम की दो पुस्तक हैं—(१) माध्यन्दिनी या वाजसमेवी साखा की और (२) दूसरी काण्य शाखा की। इनमें वाचस्पति मिश्र ने यहाँ माध्यन्दिनीय बृहदारण्यक का क्रम उद्धृत किया है, क्योंकि काण्यशाखीय बृहदारण्यक में "यः स्तनियत्नौ"—ऐसा पाठ नहीं, अपितु "यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माइन्तर्याम्यमृत इत्यधिदंवतम्" (बृह. उ. ३।७।१४) ऐसा पाठ है ]। "यः सर्वेषु लाकेषु"—इत्यादि खण्ड में अधिलोक, "यः सर्वेषु येदेषु"—इत्यादि खण्ड में अधियक्ष, "यः सर्वेषु भूतेषु" इत्यादि खण्ड में अधियक्ष, "यः सर्वेषु भूतेषु" इत्यादि खण्ड में अधियक्ष, "यः सर्वेषु भूतेषु" न्तर्याद खण्ड में अधियक्ष, "यः सर्वेषु भूतेषु" न्तर्याद खण्ड में अधियक्ष, "यः सर्वेषु विष्ठन्"—यहाँ से लेकर "य आत्मिन तिष्ठन्"—यहाँ तक अध्यात्म अन्तर्यामी चिंचत है।

भाष्यकार ने जो कहा है—''संज्ञाया क्षप्रमिद्धत्वात् संज्ञिनाऽप्यप्रसिद्धेन भवितव्यम्''। वह पूर्वपक्ष का उपक्रम मात्र है, उस पक्ष पर पूर्व पक्षी का भी विश्वास नहीं, अत एव ''अथवा'' से पक्षान्तर प्रस्तुत किया गया है। भाष्यकार ने ''न च स्मार्तम्'' ज्ञ. सू. १।२।१९) इस सूत्र में कहा है—''दशनादिकियायाः कत्तंशि प्रवृत्तिविरोधात्''। वहाँ 'कत्तंरि' शब्द का

# (६ अहङ्यत्वाधिकरणम् । स्० २१-२३ ) अहङ्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥

'अध परा, यया तद्शरमधिगम्यते', 'युत्तद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमचणमच्युःश्लोतं तद्वाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसुक्षमं तद्व्ययं यद् भृतयोनि परिषश्यन्ति धौराः' (मुण्ड० १।१।५,६) इति श्र्यते । तत्र संशयः किमयमद्रश्यत्वादिगुणको भृतयोनिः प्रधानं स्यात्, उत शारीरः, श्राहोस्वित्परमेश्वर इति । तत्र प्रधानमचेतनं भृतयोनि-

## भामती

''अय परा यया तदकरमिनगम्यते''। ''यत्तवद्रेश्यं' बुद्धोश्वियाविषयः। ''अग्राह्यं'' कर्मेन्द्रियानगोचरः। ''अग्रोत्रं'' कारणरहितम्। ''अवर्णं'' ब्राह्मण्यव्यव्यविहीनम्। न केवलमिन्द्रियाणामिवषयः, इन्द्रियाण्यव्यस्य न सन्तीत्याह "अचक्षुरधोत्रम्'' इति बुद्धोन्द्रियाण्युयलक्षयति। ''अपानिपादम्'' इति कर्मेन्द्रियाणि। ''नित्यं विभूं सर्वगतं सुसूक्ष्मं' बुविक्षानत्वात्। स्यावेतत् — नित्यं सन्ति परिणानि नित्यं ?' नेत्याह "अव्ययं" कूटस्थनित्यमित्यर्थाः।

परिचामो निवर्ती वा सक्ष्यस्योपलभ्यते। चिवात्मना तु सारूप्यं जडानां नोपपद्यते॥ जडं प्रधानमेवातो चगद्योनिः प्रतीयताम्। योनिहाडवो निनित्तं चेत् कृतो जीवनिराकिया॥

## भामती-व्याख्या

अभिप्रेत अर्थ है — "आत्मिन", क्योंकि लोक-प्रसिद्ध शरीररूप कर्ता में दर्शन क्रिया की प्रवृत्ति विरुद्ध नहीं, किन्तु चिदात्मा में ही श्रुति के द्वारा दर्शन क्रिया की कर्मता निषिद्ध है ॥१८-२०॥

विषय — "अय परा यया तदक्षरमिधगम्यते यत्तदद्वेश्यंमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदमाणिपादम्। नित्यं विभं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदम्ययं यद् भूतगोनि परिपश्यन्ति धीराः" ( मुण्ड. १।१।५-६ )। इस श्रुति में भाष्यकार ने 'अद्रेश्यम्' शब्द का अर्थ किया है — "अहश्यं सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणामगम्यम्"। 'अग्राह्मम्' का अर्थ "कर्मेन्द्रियाविषयम्" किया है । 'अगोत्रम्' शब्द का अर्थ कारण-रहित है। 'अवर्णम्' शब्द से ब्राह्मणत्वादि वर्णों का अभाव विविधात है। वह केवल इन्द्रियों का अविषय ही नहीं, अपितु इन्द्रियों से रहित भी है — यह दिखाने के लिए कहा है — 'अवक्षुःश्रोत्रम्' । 'चक्षुःश्रोत्र' शब्द सभी बुद्धिन्द्रियों का और "अपाणिपादम्" — यहाँ 'पाणिपाद' शब्द सभी कर्मेन्द्रियों का उपलक्षक है। 'नित्य' शब्द का 'अविनाशी' और 'विभु' शब्द काः व्यापक अर्थ है। दुनिज्ञेय होने के कारण 'सुसूक्ष्मं" कहा गया है। सांख्य-सम्मत प्रधान तत्त्व को नित्य परिणामी माना जाता है, उस प्रकार की नित्यता का निषेध करने के लिए कहा है — 'अव्ययम्' अर्थात् वह अक्षर तत्त्व कृटस्थ नित्य है, परिणामी नित्य नहीं।

संशय - उक्त श्रुति के द्वारा सांख्याभिमत 'प्रधान' विवक्षित है ? या शारीर (जीव) ? अथवा ब्रह्म ?

पूर्वपक्त-

परिणामो विवर्तो वा सरूपस्योपलभ्यते। चिदात्मना तु सारूप्यं जडानां नोपपद्यते॥१॥ जडं प्रधानमेवातो जगद्योनिः प्रतीयताम्। योनिश्च्दो निमित्तं चेत् कृतो जीवनिराक्रिया॥२॥ रिति युक्तं, अचेतनानामेव तद्दद्यान्तत्वेनोपादानात् । 'यथोर्णनाभिः सुजते गृह्वते च यथा पृथिन्यामोषघयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथा अभरात्सम्भव-तीह विश्वम्' ( मुण्ड० १।१।७ ) इति । नजूर्णनामिः पुरुषश्च चेतनाविह द्यान्तत्वे-नोपासौ । नेति ब्रमः, न हि केवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्वं वास्ति । चेतनाघि-ष्ठितं द्वाचेतनमूर्णनाभिशरीरं सूत्रस्य योनिः, पुरुषशरीरं च केशलोम्नामिति प्रसिद्धम्। गपि च पूर्वत्राद्दष्टस्वाचिमलापसंभवेऽपि द्रष्टुत्वाचिमलापासंभवास प्रधानमभ्युप-गतम् । इह त्यदृश्यत्वाद्यो धर्माः प्रधाने सँभवन्ति । न बात्र विरुध्यमानो धर्मः कश्चिद्भिलप्यते । नचु 'यः सर्वेबः सर्ववित्' ( मुण्ड० १।।।९ ) इत्ययं वाक्यशेषो अचे-तने प्रधाने न सम्मवति, कर्थं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिकायत इति । अत्रोच्यते — 'यया तदसरमधिगम्यते', 'यत्तदद्रेदयम्' इत्यसरशब्देनादश्यत्वादिगुणकं भूतयोनि आव-यित्या पुनरन्ते श्रावियध्यति—'अझरात्यरतः परः' ( मुण्ड० २।१।२ ) इति । तत्र यः परोऽसराच्छुतः, स सर्वेषः सर्वेवित्संभविष्यति । प्रधानमेव त्वक्षरशब्दनिर्दिष्टं

## भामती

वरिजममानसक्या एव हि परिजामा दृष्टाः, यथोर्णनाभिकालापरिजामा लूतातन्तवस्तासक्याः। तथा विवर्ता अपि विवर्तमानसक्या एव, न विकयाः । यथा रक्जुनिवर्ता धारोरगावयो रक्जुनक्याः । न जातु रज्ज्जां कुअर इति विपर्यस्यग्ति । न च हेमंपिच्डपरिजामी भवति लूतातम्तुः, तत् कस्य हेतीः ? अध्यन्तवेशम्यात् । तस्माध्यवानमेव जर्ड जडस्य जनतो योनिरिति युज्यते । स्वविकारानदमुत इति तबचरम् । यः सर्वत्रः सर्वविदिति जाकरात् परास्परस्याख्यानम्, 'अक्षरात् परतः परः' इति श्रुतेः । त्र हि परस्माबात्मनोऽर्वाग्विकारकातस्य च परस्तात् प्रधानावृतेऽन्यवक्षरं सम्भवति । अतो यः प्रधानात्परः परमात्मा स सर्ववित् , भूतयोगिसवक्षरं प्रयागमेंच तक्क सांव्याभिमसमेवास्तु । अथ तस्याप्रामाणिकस्वाक्ष

#### भामती-स्यास्या

मृतिका परिणममान और घटादि परिणाम हैं, परिणममान और परिणाम पदार्थों में सरूपता (समानरूपता ) देखी जाती है, जैसे कि ऊर्णनाभि ( सकड़ी ) की लाला ( लार, लासा या लुआब ) जाले के रूप में परिणत होती है, उन दोनों में समानरूपता अनुभव-सिद्ध है, उसी प्रकार रज्जु विवर्तमान और सर्पादि विवर्त हैं, उन दोनों में भी समानरूपता पाई जाती है, विरूपता (विरुद्धरूपता) नहीं, वयोंकि रज्जु-जैसे प्रलम्बाकार पदार्थ में वैसे ही सर्प, धारा और दण्डादि पदार्थों का भ्रम होता है, हाथी या ऊँट का नहीं। हेम-पिण्ड (सोने का डला ) कभी मकड़ी का जाला नहीं बनता, वह क्यों ? उन दोनों में अत्यन्त विरूपता होती है। अतः जड़रूप प्रधान तत्त्व ही इस जड़ जगत् का कारण है—ऐसा मानना ही युक्ति-युक्त है। प्रधान (प्रकृति) को अक्षर इस लिए कहा जाता है कि वह 'अशू व्याप्ती' धातु से "अशे: सर:" ( उणा. ३।७० ) इस सूत्र के द्वारा निष्पन्न 'अक्षर' शब्द का 'अश्नुते व्याप्नोति स्वविकारान्' - ऐसी व्युत्पत्ति से स्रब्ध अर्थ है। "यः सर्वंज्ञः सर्ववित्"-इसका अन्वय "अक्षरात् परतः परः" ( मुण्ड. २।१।२ ) इसके साथ है, वर्थात् जो अक्षर (प्रधान) से परे या उपर अवस्थित परमात्मतत्त्व है, वह सर्वंज्ञ और सर्वंवित् है [ "अक्षरात् परतः परः"-इस श्रुति में 'परतः' पद अक्षरात् का विशेषण है, अतः विकारवर्ग (कार्य-प्रपच्च ) से पर अवस्थित जो अक्षरसंज्ञक प्रधान तत्त्व है, उससे पर परमात्मा है—इसी भाव को मिश्र जी यहाँ ध्ननित करते हैं—] विकार-समूह से परे अवस्थित जो प्रधान तत्त्व है, उससे भिन्न अन्य कोई अक्षर पदार्थ नहीं । इस प्रधान तत्त्व से परे जो परमात्मा है, वह सर्ववित् है। म्रमी भूत पदार्थों की योनि (कारण) तो अक्षर नाम से प्रसिद्ध जो प्रधान तत्त्व है, वह भूतयोनिः यदा तु योनिशन्दो निमित्तवाची, तदा शारोरोऽपि भूतयोनिः स्यास्, धर्माधर्माभ्यां भूतजातस्योपार्जनादिति ।

पवं प्राप्ते अभिधीयते - यो अयमहस्यत्वादिगुणको भूतयोनिः स प्रमेश्वर पव

तत्र परितुष्यति, अस्यु तर्हि नामक्ष्यभोवाकिभूतमध्याकृतं भूतसूर्यमं, प्रयोगते हि तेन विकारजातिमिति प्रधानं, तत् वालु जडमनिर्वाच्यमनिर्वाच्यस्य जडस्य नामक्ष्यप्रपञ्चस्योपादानं युग्यते, साक्ष्यात् । न गु जिवास्मा निर्वाच्यः, विक्यो हि सः । जजेतनानामिति भाध्यं साक्ष्यप्रतिपादनपरम् । स्थावेतत्—स्मार्तप्रधानिराकरणेनेवैतविप निराकृतप्रधं तत् कुतोऽस्य प्रकृत्यतः बाह— अपि च पूर्वत्रावृद्यविद्यविक्षः। सित वाषकेऽस्पानाध्यणमिह तु वाषकं नास्तीत्यर्यः । तेन तवैद्यतिस्यादावृपवर्यतां वृद्धणो जगधो-निताऽविद्याक्षस्य।अपुरवेन । इह स्वविद्याक्षक्तेत्व जनकोनित्वसम्भवे न हारहारिभावो युक्त इति प्रधान-मेवाह वाक्ष्ये जगकोनिक्ष्यत इति पूर्वः पक्षः । अप योनिक्षको निमित्तकारनपरस्तवापि वृद्धोव निमित्तं स तु वीवारमेति विनिग्रमनायां न हेतुरस्तीति संद्ययेन पूर्वः पक्षः ।

अजोज्यते --

अक्षरस्य जनशोनिभावमुक्तवा ह्यनम्तरम् । यः सर्वत इति भुत्या सर्वतस्य स उच्यते ॥ १ ॥

## भामती-व्यास्या

सांख्य-सम्मत ही सही। सांख्य-सम्मत प्रधान यदि अप्रामाणिक है, अतः उसका अध्युपगम अभीष्ट नहीं, तब नाम ( शब्द ) और रूप ( अर्थ ) की बीज-शक्तिरूप अव्याकृत ( सूक्ष्म भूतों ) को प्रधान कहा जा सकता है, क्योंकि 'प्रधीयते येन विकारजातम्'—इस ब्युत्पत्ति के अनुसार वह अनिवंचनीय है और नामरूपात्मक अनिवंचनीय प्रपश्च का उपादानकारण है, अतः उसी में कार्य-वर्ग की समानरूपता है, खिदारमा में नहीं, क्योंकि वह सत्त्वेन निर्वाच्य एवं चेतन होने के कारण कार्य-वर्ग के विरूप है। ''अचेतनानामेव तद्दष्टान्तत्वेनोपादानात्''—इस भाष्य का तात्पर्य कार्य और कारण की समानरूपता के प्रतिपादन में ही है।

शहा — सांस्य-स्मृति-सिद्ध प्रधान तत्त्व का निराकरण तो "ईक्षतेर्नागब्दम्" ( ब्र॰ सू॰ १।१।५) इस सूत्र में ही किया जा चुका है, तब न तो उसमें जगत् की कारणता मानी जा सकती है और न अन्याइतात्मक प्रधान में, क्योंकि उसी प्रकार यह प्रधान भी निराकृत-प्राय ही है।

समाधान — उक्त शब्द्धा का निराकरण भाष्यकार करते हैं— "अपि च पूर्वत्राहरुत्वाद्य-भिक्षापसम्भवेऽपि द्रष्टृत्वाद्यभिलः पासम्भवास प्रधानमभ्युपगतम्" । आशय यह है कि पूर्वत्र ईक्षणाभावरूप बाधक के कारण प्रधान तत्त्व को जगत् का कारण नहीं माना जा सका किन्तु यहाँ अपेक्षित अदृश्यत्वादि का सद्भाव होने के कारण उसमें जगत्कारणता का पूर्व पक्ष उठाया गया है कि "तदंक्षते"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा बह्य में जगत् की कारणता का उपचार किया जा सकता है, क्योंकि वह अविद्यारूप मक्ति की विषयता का आश्रय है, किन्तु "यत्तदद्रश्यम्"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा अविद्यामित स्वरूप प्रधान तत्त्व में ही जगद्योनिता का उपपादन सम्भव है, अतः उसके द्वारा ब्रह्म में जगत् की कारणता का संगमन उचित नहीं।

यदि सूत्रस्थ 'योनि' शब्द उपादान कारण का बोधक न होकर निमित्त कारण का बाचक है, तब जीव में जगद्योनिता आशिङ्कित हो सकती है, क्योंकि 'ब्रह्म ही जगत् का कारण है, जीव नहीं'—इस प्रकार की विनिगमना में कोई हेतु उपलब्ध नहीं।

सिद्धान्त-अक्षरस्य जगद्योनिभावमुक्तवा ह्यनन्तरम्। यः सर्वज्ञ इति श्रुत्या सर्वज्ञस्य स उक्यते ॥ १ ॥ स्याचान्य इति । कथमेतद्यगम्यते ? धर्मोक्तः । प्रमेश्वरस्य हि धर्म इहोच्यमानो हृष्यते — 'यः सर्वद्यः सर्वविद्' इति । न हि प्रधानस्याचेतनस्य शारीरस्य वोपाधि-परिच्छिन्नहृष्टेः सर्वव्यत्यं सर्वविद्यं वा सम्मवित । नन्वसरग्रम् निर्दिष्टाद् भूतयोनेः परस्यैयेतत्सर्वव्यत्यं सर्वविद्यं च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम् । अत्रोच्यते — नैवं संमवित । यत्कारणं 'अक्षरात्संभवतोह विश्वम्' इति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायमान-मकृतित्वेन निर्दिश्यानन्तरमि जायमानमकृतित्वेनेच सर्वम् निर्दिशित— 'यः सर्वम् सर्वविद्यस्य भानमयं तपः । तस्मादेतद् ब्रह्म नाम क्रपमन्तं च जायते' इति । तस्माधि-दंशसाम्येन प्रत्यभिक्षायमानत्वात्पकृतस्यवास्तरस्य भूतयोनेः सर्वम्त्यं सर्वविद्यं च धर्म उच्यत इति गम्यते । 'अक्षरात्परतः परः' इत्यत्रापि न प्रकृताद् भूतयोनेरक्षरात्परः क्रिमदिमधीयते । कथमेतद्वगम्यते ? 'येनाभरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तस्यतो नहाविद्याम् ( मुण्ड० १।२।१३ ) इति प्रकृत्य तस्यैवास्तरस्य भूतयोनेरहस्यत्वाविगुण-कस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञीतत्वात् । कथं तर्हि 'अक्षरात्परतः परः, इति स्वपदिश्यते

भामती
तेन निर्वेशसामान्यास्त्रस्यभिज्ञानतः स्कुटम् ।
अक्षरं सर्वेविद्विश्वयोगिनचितनं भवेत् ।। २॥
अक्षरात्परत इति जृतिस्स्वव्याकृते मता ।
अञ्चनुते यत् स्वकाम्यांचि ततोऽज्याकृतमकारम् ॥ ३॥।

नेह तिरोहिसमिवास्सि किञ्चित् ॥ यसु सारूप्याभावान्न विदारमनः परिणामः प्रपद्म इति । अद्धा

भामती-व्याख्या तेन निर्देशसामान्यात् प्रत्यभिज्ञानतः स्फुटम् । अक्षरं सर्वेविद् विश्वयोनिर्नाचेतनं भवेत् ॥ २ ॥ अक्षरात्परत इति श्रुतिस्त्वव्याकृते मता । अक्षरात्परत दति श्रुतिस्त्वव्याकृते मता । अक्षराते यस्वकार्याणि ततोऽश्याकृतमक्षरम् ॥ ३ ॥

["तदक्षरमिधगम्यते. तद्भूतयोनि परिषय्यन्ति धीराः" इस प्रकार जिस अक्षर तत्त्व में जगत्कारणता का प्रतिपादन किया गया, उसी में "यः सर्वज्ञः सर्ववित्"—इस प्रकार सर्वज्ञत्वादि धर्म श्रुत हैं, उस से परे अवस्थित पदार्थ में नहीं, अतः चिदात्मा सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत् का कारण सिक्ष होता है, प्रधान नहीं। दूसरी बात यह भी है कि "यथा सतः पुरुषान् केक्लोमानि, तथा अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्" (मुण्ड-१।१७) इस श्रुति के द्वारा जिस चिदात्मा अक्षर तत्त्व में जगत्कारणता स्पष्टच्य से प्रतिपादित है. उसी अक्षर तत्त्व का निर्देश "अक्षरमधिगम्यते, यत्तदद्रेश्यम्"—इत्यादि वाक्य में किया गया है, अतः समान निर्देश के द्वारा चेतनगत जगत्कारणता प्रत्यभिज्ञात होती है। यह जो कहा गया कि गर्वज्ञता अक्षर तत्त्व से परे अवस्थित परमात्मा में होतो है, वह कहना उचित नहीं, व्योक्ति पहले वाक्य में 'अक्षर' शब्द का प्रयोग जगत्कारणीभूत ब्रह्म के लिए और "अक्षरान् परतः परः" (मुण्ड. २।१।२) इस वाक्य में 'अव्याकृत' के लिए 'अश्रुते स्वकार्याणि' - इस व्युत्पत्ति के द्वारा किया गया है, अतः अव्याकृतसंज्ञक अक्षर से ही परत्व का अभिधान जगद्योनिरूप अक्षर में किया गया है, इस बक्षर से नहीं। सर्वज्ञत्वादि का अन्वय प्रथम अक्षर पदार्थ में ही विवक्षित है, वह ब्रह्म है] शेषभाष्य अत्यन्त सुगम है।

यह जो कहा गया कि प्रपश्च का ब्रह्म में सारूप्य न होने के कारण उपादान कारणत्व सम्भव नहीं, उस पर हमारा कहना है कि— इति, उत्तरस्त्रे तद्वक्ष्यामः । अपि चात्र द्वे विदेतव्ये उक्ते—'परा चैवापरा च'
इति । तत्रापरामृग्वेदादिलक्षणां विद्यामुक्त्वा अवीति—'अथ परा, यया तद्वसरमधिः
गम्यते' इत्यादि । तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रुतम् । यदि पुनः परमेश्वरादन्यदृदृद्यत्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्येत, नेयं परा विद्या स्यात् । परापरिविभागो
ह्ययं विद्ययोरभ्युद्यनिःश्रेयसफलतया परिकल्प्यते । न च प्रधानिद्या निःश्रेयसफला
केनिवद्भ्युपगम्यते । तिस्रस्य विद्याः प्रतिक्षायेरन् , त्वत्पक्षेऽक्षराद् भूतयोनेः परस्य
परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात् । द्वे एव तु विद्ये वेदितव्ये इह निर्दिष्टे । 'क्रस्मिम्सु

भामती

विवर्त्तस्यु प्रपञ्चोऽयं श्रह्मणोऽपरिणामिनः । अमादिबासमोव्भूतो न साक्य्यमवेसते ॥

त सलु बाह्यसारूप्यनिवन्धन एव सर्वो विश्वम इति नियमनिधिस्तमस्ति, आम्तराविष काम-कोषभयोग्मावस्वप्नावेर्मानसावपराधात्सारूप्यानपेक्षास्तर्य तस्य विश्वमस्य वर्धानात्। अपि च हेतुमति विश्वमे तवभावावनुयोगो युज्यते । अनाद्यविद्यावासनाप्रवाहपतितस्तु नानुयोगमहिति । तस्मात् परमारम-विवस्तिया प्रपञ्चस्तद्योनिर्भुवाङ्ग इव रङ्जुविवस्तिया तद्योनिर्ने तु तत्परिवामतया । तस्मात्तद्वमंसर्व-विस्वोक्तेलिङ्गाव् यस्तवद्रेष्यामस्यत्र बहुमेवोपविश्यते स्रोमत्वानावप्यत्वेव प्रतिपस्तवपित्याह स्माप्ति वाज हे

> भामती-व्याच्या विवर्तस्तु प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणामिनः। अनादिवासनोद्भूतो न सारूप्यमपेक्षते॥

अहैतवेदान्त-सिद्धान्त में प्रपञ्च को ब्रह्म का परिणाम नहीं, विवर्त माना जाता है। परिणाम में सारूप्य की अपेक्षा होती है, विवर्त में नहीं। रज्जु में सर्पाद का जहां विश्रम होता है, वहाँ सर्पाद को रज्जु का विवर्त कहा जाता है। यद्यपि शुक्त्यादि में उसके विवर्त भूत रजतादि का सारूप्य पाया जाता है, तथापि समस्त विश्रम बाह्म सारूप्य-प्रयुक्त ही होता है—ऐसे नियम का कोई निमित्त उपलब्ध नहीं, क्योंकि आन्तरिक काम, क्रोध के उद्देग रूप मानस अपराध के द्वारा जो विविध स्वप्नरूप विश्रम देखा जाता है, वहाँ सारूप्य की अपेक्षा नहीं होती। दूसरी बात यह भी है कि सादि विश्रम में सारूप्य की कारणता का सन्देह एवं सारूप न होने के कारण 'क्यं विश्रमकारणत्वम ?' इस प्रकार का प्रश्न किया भी जा सकता है, किन्तु अनादि वासनोद्भूत विश्रम के लिए वंसा प्रश्न कदापि नहीं किया जा सकता। आचार्य धर्मकीर्ति ने भी अनादि वासनाओं से जिनत विविध विश्रम माने हैं—'अनादि-वासनोद्भूतिवकल्परिनिष्ठित:'' (प्र. वा. पृ० ३२१)। फलतः ब्रह्म का विवर्त होने के कारण ही रज्जुयानिक (रज्जुकारणक) कहा जाता है, रज्जु का परिणाम होने के कारण नहीं। इस प्रकार ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि धर्मों का निर्देश होने के कारण ''यत्तदब्रेश्यम्''—यहाँ ब्रह्म का ही उपदेश सिद्ध होता है प्रधान या जीवातमा का उपास्यत्वेन उपदेश नहीं।

केवल बहा के धर्मों (लिङ्गों) के निर्देश से ही ब्रह्मपरता का यहाँ ज्ञान नहीं होता, अपि तु 'पराविद्या'—इस प्रकार की समाख्या के बल पर भी उक्त श्रुति में ब्रह्मपरता अवगत होती है, ऐसा कहा जाता है—''अपि चात्र हे विद्ये वेदितक्ये उक्ते—'परा चैवापरा च' इति ।" [ अर्थात् जैसे लिङ्ग । सामर्थ्यं ) रूप तृतीय प्रमाण के द्वारा अङ्ग और प्रधान का सम्बन्ध अवगत होता है, वैसे ही समाख्या रूप षष्ठ प्रमाण के द्वारा भी ब्रह्म प्रधान (मुख्य) और

भगयो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' ( मु० १।१।३ ) इति चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानेन नापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विवस्यमाणेऽवकस्यते, नाचेतनमात्रकायतने प्रधाने, मोग्यव्यतिरिक्ते वा मोकरि । अपि च 'स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्यामितष्ठामथर्वाय व्येष्ठ-पुत्राय प्राह्त' ( मुण्ड० १।१।१ ) इति ब्रह्मविद्यां प्राधान्येनोपकस्य परापरिविभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनीं दर्शयंस्तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दर्शयति । सा च ब्रह्मविद्यासमास्या तद्धिगम्यस्याक्षरस्याब्रह्मत्वे बार्धिता स्यात् । अपरग्वेदादित्तक्षणा कर्मविद्या ब्रह्मन्विद्योपकम उपन्यस्यते ब्रह्मविद्याप्रशंसाये । 'प्लवा होते अद्दा यद्यक्षणा अधादशोकः

#### भामती

विश्व इति 🕸 । लिजुन्तरमाह ''कस्मिन् नु भगवः'' इति । मोगा भोग्यास्तेभ्यो व्यक्तिरिक्ते भोक्तिर । व्यविश्वभनो हि जीवारमा भोग्येभ्यो विषयेभ्यो व्यक्तिरिक्त इति तज्ज्ञानेन न सर्व ज्ञातं भवित । समाक्या-ग्तरमाह क्ष अपि च स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् इति 🕸 । क्ष्प्लवा ह्येतेऽवृद्धा यज्ञक्या अष्टावशा इति छ । प्लवन्ते गच्छन्ति अस्यायिन इति प्लवाः । अत एवावृद्धाः । के ते यज्ञक्याः । क्ष्य्यत्तेऽनेनेति कर्यं, यज्ञो रूपमृपाधिर्येखां ते यज्ञक्याः । तत्र वोडश्तिवजः । त्रहतुयज्ञनेनोपाधिना ऋत्विक्शवः प्रवृत्त इति यज्ञोपाधिय ऋत्विजः । एवं यज्ञमानोऽपि यज्ञोपाधिरेव । एवं पत्नी, 'पत्युनी यज्ञसंयोगेः' इति स्मरणात् । त एतेऽष्टावश यज्ञक्याः, येष्वृतिवगविद्यक्तं कर्म यज्ञः, यवाध्यये यज्ञ इत्यर्थः । तक्ष कर्मावरं, स्वर्गाद्य-

## भामती-स्यास्या

उसके प्रतिपादक होने के कारण अङ्गभूत श्रुति-वानय का सम्बन्ध प्रतीत होता है। यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। 'परा विद्या' शब्द भा वैसा ही है, क्योंकि 'परस्य परमात्मनः प्रतिपाद-मानत्वात्' अर्थात् जिस विद्या में पर ब्रह्म का प्रतिपादन है, उसे परा विद्या कहते हैं, इस लिए भो उक्त श्रुति की प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म ही है।

"किस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" ( मुण्ड. १।१।३ ) इस प्रकार जिस एक तत्त्व के ज्ञान से समस्त प्रवञ्च का ज्ञान हो जाता है, वह एकमाश्र ब्रह्म ही है, प्रधान या जीव नहीं, क्योंकि प्रधान केवल जड़-वर्ग का आश्रय है समस्त जगत् का आश्रय या सर्वात्मक नहीं और जीव भी शब्दादि भोग्य पदार्थों से भिन्न होने से सर्वात्मक नहीं, ब्रतः

प्रधान और जीव का ज्ञान हो जाने पर भी सर्व प्रपञ्च का ज्ञान सम्भव नहीं।

अन्य समाख्या प्रमाण दिखाते हैं—अपि च "स ब्रह्मविद्यां सर्विविद्याप्रितिष्टामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह" (मुण्ड. ११११)। इस श्रुति मे 'ब्रह्मविद्या' पद 'ब्रह्मणा विद्या'—इस प्रकार के षष्ठी तत्पुरुष समास के आधार पर ब्रह्मविद्ययिणा विद्या का वाचक है, प्रधानादि का ग्रहण करने पर उस ब्रह्मविद्या कहना वाधित हा जायगा—"ब्रह्मविद्या समाख्या तदाधगम्यस्याब्रह्मत्वे बाधिता स्थात्"। ब्रह्मविद्या की प्रशंसा के लिए ही ऋवेदादि रूप कर्मावद्या का उपन्यास किया गया है, क्योंकि "प्लवा द्येते बहढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म। एतच्छ्रयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरां मृत्यं ते पुनरेवापियन्ति ॥ (मुण्ड. १।२१७)। इस श्रुति में कर्मविद्या की निन्दा की गई है कि कर्म के कर्ता अधिक से अधिक अठारह ऋत्विक् हैं, वे 'ऋतुषु याज्यन्ति'—इस व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञ कराने के कारण यज्ञरूपाः (यज्ञोपधिकाः) कहे जाते हैं। इन्हें 'अहढा प्लवाः' इसलिए कहा जाता है कि ये जीणं शीणं प्लव (नौका) के समान संसार सागर के पार नहीं ले जा सकते, मोक्षरूप नित्य फल कर्मों के द्वारा नहीं दिला सकते। अध्वर्युमण्डल के चार, होतृमण्डल के चार, उद्गातृमण्डल के चार और ब्रह्ममण्डल के चार को मिलाकर सोलह ऋत्विक् हैं। ये जैसे यज्ञोपाधिक हैं, वैसे ही यजमान भी है, क्योंक 'यजति'—इस व्युत्पत्ति से उसके साथ यज्ञ का स्पष्ट सम्बन्ध है। इसी प्रकार यज्ञमान

मवरं येषु कर्म । पतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति' (मुण्ड॰ १।२।७) इत्येवमादिनिन्दावयनात् । निन्दित्वा यापरां विद्यां ततो विरक्तस्य परिष्याः धिकारं दर्शयति—'परीक्ष्य लोकान्कर्मीवतान्त्राह्मणो निव्दमायाधास्त्यकृतः छतेन । तिह्वानार्थं स गुक्येवाभिगच्छ्रेत्सित्पाणिः भोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्' (मुण्ड० १।२।१२) इति । यत्त्रकम्—अचेतनानां पृथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेनोपादानाद्दार्ष्टोन्तिकेनाप्यचेतनेन भूतयोनिनां भवितव्यमिति—तद्युकम् , न हि दृष्टान्तदार्ष्टोन्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । अपि च स्थूलाः पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूल एव दार्धान्तको भूतयोनिरभ्युपगम्यते । तस्माददश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वर एव ॥ २१ ॥

विश्वेषणभेदव्यवदेशास्यां च नेतरी ॥ २२ ॥

इतश्च प्रमेश्वर प्रव भूतयोनिनंतरी—शारीरः प्रधानं वा । कस्मात् ? विशेषणमेद्यपपेशाश्याम् । विशिनष्टि हि प्रकृतं भूतयोनि शारीराः ब्रुळक्षणस्वेन—'दिन्यो
क्षमूर्तः पुरुषः सवाद्याश्यन्तरो खजः । अप्राणो क्षमनाः शुग्रः । मुण्ड० २।१।२ ) इति ।
न क्षेत्रहिन्यस्वाविविशेषणमिवद्याप्रस्थापितनामकप्परिच्छेदाभिमानिनस्तद्धमानस्वास्मिन कत्वयतः शारीरस्योपप्यते । तस्मात्साक्षादौपनिषदः पुरुष इहोष्यते । तथा
प्रधानादिप प्रकृतं भृतयोनि भेदेन न्यपदिशति—'अक्षरात्परतः परः' इति । अक्षरमन्याकृतं नामकप्रवीजशक्तिकपं भृतस्थममोश्वराश्चर्यं तस्यैवोवाधिभूतं सर्वस्माहिकारात्परो योऽविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन न्यपदेशात्परमात्मानमिह विविश्वतं

#### मामती

बरफलस्वात् । अपियन्ति प्राप्नुबन्ति । ७ न हि वृष्टान्तवार्षान्तिकयोः ७ इत्युक्तानिप्रायम् ।। २१ ॥ विद्योवणं हेतु व्यायष्टे ७ निश्चिनष्टि हि इति ७ । शारीरावित्युपलक्षणं, प्रधानावित्यपि ब्रष्टव्यम् । भेवन्यपवेशं व्यायष्टे ७ तथा प्रधानाविष इति ७ । स्यावेतत् — किमागमिकं सोक्याभिनतं प्रधानम् ?

### मामती-भ्याक्या

की पत्नी भी यज्ञरूप या यज्ञोपिश्व है, क्योंकि "परयुनों यज्ञसंयोगे" (पा. सू. ४।१।३३) इस सूत्र के द्वारा पित' शब्द की इकार को नकार का आदेश यज्ञ के सम्बन्ध से ही होकर 'पत्नी' शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार सोलह ऋित्वजों, यजमान और उसकी पत्नी को मिलाकर सब अष्टादश (अठारह) सदस्य 'यज्ञरूपाः' कहे जाते हैं। उनमे रहनेवाला अर्थात् उनके आश्चित कमं यज्ञ है। वह कमं अवर (निकृष्ट) इस लिए कहा जाता है कि वह केवल स्वर्गाद अनित्य फलों का ही जनक है, मोक्षरूप नित्य फल का प्रापक नहीं। जो लांग उन कमों का अभिनन्दन और अनुधान करते हैं, वे जरा और मृत्यु के चक्कर में अपियन्ति (पड़े रहते हैं)। भाष्यकार ने जो कहा है—ं न हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यम्"। उसका भी अभिप्राय यही है कि विवर्तवाद में पृथिष्यादि कार्य और उसके कारण का सारूप्य अपेक्षित नहीं।। २१।।

जाव-व्यावर्तक विशेषण एवं प्रधान से भिन्नता के निर्देश से जीव और प्रधान तत्त्व को जगत् का कारण नहीं कहा जा सकता। इस सूत्र में निर्दिष्ट विशेषण और भेद-व्यपदेश— इन दो हेतुओं में से प्रथम (बिशेषण) हेतु की व्याख्या करते हैं—''विश्वनिष्ट हि प्रकृतं भूतयोनि शारीराद् विलक्षणत्वेन—'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः'' (मुण्ड. २।१।२)।'' माध्यकार ने जो कहा है—''शारीराद् विलक्षणत्वेन''। वहीं 'शारीर' पद प्रधान तत्त्व का भी उपलक्षक है अर्थात् विव्यत्वादि (स्वयंप्रकाशत्वादि) गुण जैसे जीव के व्यावर्तक हैं, वैसे ही प्रधान या दर्शयति । नात्र प्रधानं नाम किचित्स्वतन्त्रं तस्वमभ्युपगम्य तस्माद् भेदव्यदेश उच्यते । कि तर्हि ? यदि प्रधानमपि कल्यमानं श्रुत्यविरोधेनाब्याकृतादिशब्दवाच्यं भृतस्क्षमं षरिकल्येत, पन्किल्यताम् । तस्माद् भेदव्यपदेशात्परमेश्वरो भृतयोनिरित्येतदिह प्रतिपाद्यते ॥ २२ ॥

कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः—

रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥

अपि च 'अक्षरात्परतः परः' इत्यस्यानन्तरम् 'पतस्माज्जायते प्राणः' इति प्राणप्रभुतीनां पृथिवीपर्यन्तानां तस्वानां सर्गमुक्तवा तस्यैव भूतयोनेः सर्वविकारात्मकं क्रयमुपन्यस्यमानं पृथ्वामः—'अग्निमूं चश्चषो चन्द्रस्यौ दिशः ओत्रे वाग्विवृतास्य वेदाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भवां पृथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा' (मुण्ड० राश्च इति )। तद्म परमेश्वरस्यैवोचितं, सर्वविकारकारणत्वात्। न शारीरस्य तनुम्महम्नः। नापि प्रधानस्यायं क्रपोपन्यासः संभवति, सर्वभूतान्तरात्मत्वासंभवात्। तस्मात्परमेश्वर पव भूतयोनिनैतराचिति गम्यते। कथं पुनर्भूतयोनेरेयं क्रपोपन्यास इति गम्यते? प्रकरणात्, 'पषः' इति च प्रकृतानुकर्षणात्। भूतयोनि हि प्रकृत्य 'पतस्माज्जायते प्राणः', 'पष सर्वभृतान्तरात्मा' इति चचनं भूतयोनिविषयमेष भवति। यथोपाध्यायं प्रकृत्येतस्माद्धीत्येष वद्वेदाक्रपारग इति चचनमुपाध्यायिषययं भवति, तहत्। कथं पुनरहश्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनिर्विष्रह्वद्रूपं संमवति? सर्वात्मत्वविव-स्थेदमुच्यते, न तु विश्वहवत्त्वविवश्वभेत्यदोषः। 'अहमक्रमहम्भादः' (तै० ३।१०१६) इत्यादिवत् । अन्ये पुनर्मन्यन्ते—नायं भूतयोने क्रपोषन्यासः, जायमानत्वेनोपन्यासात्।

#### भामती

तथा च वहुसमञ्जसं स्याविस्यत आह क्षनात्र प्रधानं नाम किञ्चित् इतिक्ष ॥ २२ ॥

तबेतत् परमतेनाक्षेपसमाधानाभ्यां भ्याख्याय स्वमतेन व्याखष्ट्रे क्ष आये पुनर्मध्यस्ते इति क्ष । पुनःशम्बोऽपि पूर्वस्माद्विशेर्षं द्योसयग्नस्येष्टतां सूचयति । आयमानवर्णमध्यपतितस्याग्नमूर्थाविकपवतः सति

## भागती-व्यास्या

अध्याकृत के भी व्यावर्तक हैं। भेद-व्यपदेशरूप द्वितीय हेतु की व्याख्या करते है—''तथा प्रधानादिप प्रकृतं भूतयोनि भेदेन व्यपदिशति —'अक्षरात्परतः परः' ( मुण्ड. २।१।२ ) इति''। अव्याकृत या प्रधान तत्त्व की संज्ञा 'अक्षर' है, जगत् का कारण पदार्थ उस अक्षर से परे है।

शङ्का — जिस प्रधान तत्त्व से भेद का निर्देश किया गया है, वह क्या आगम-सिद्ध सांख्याभिमत प्रधान (प्रकृति) विवक्षित है ? यदि ऐसा ही है, तब दो प्रधान रूप कारण और समस्त विकारात्मक प्रपन्ध में कार्य-कारणभाव के नियामक सारूप्यादि धर्मों का सामञ्जस्य हो जाना है।

समाधान—सांख्य-सम्मत प्रधान तत्त्व को वेदान्त-सिद्धान्त में कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना जाता। यदि अव्याकृत (सूक्ष्मभूत शक्ति) को ही सांख्याचार्य प्रधान मानते हैं, तब के लिए प्रधानप्रतियोगिक भेदवत्ता का निर्देश किया गया है।। २२।।

"रूपोपन्यासाच्च" — इस सूत्र की पराभिमत व्याख्या की गई कि "अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयौ दिशः श्रोत्रे वाग् वितृताश्च वेदाः" ( मुण्ड. २।८।२ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा निर्दिष्ट स्वरूप परमेश्वर में ही घटता है, अन्यत्र नहीं। अब भाष्यकार स्वाभिमत व्याख्या बन्यभुखतः प्रस्तुन करते हैं—"अन्ये पुनर्मन्यन्ते"। यहाँ प्रयुक्त 'पुनः' शब्द के द्वारा पहली व्याख्या की अपेक्षा विशेष वैरुक्षण्य दिखाते हुए इस व्याख्या की स्वाभीष्टता सूचित की है। पहली व्याख्या

'पतस्माण्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । स्वं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी' इति हि पूर्वत्र प्राणादि पृथिव्यन्तं तस्वजातं जायमानःवन निरिद्क्षत् । उत्तरत्रापि च 'तस्मादिनः समिधो यश्च स्यंः' इत्येवमादि अतम्य सर्वा बोषधयो रसाश्च' इत्येवमन्त जायमानःवनेव निर्वेष्ट्यति । इहैच कथमकस्मादन्तराक्षे भूतयोने कपमुपन्यसेत् ? सर्वोत्मत्वमपि सृष्टि परिसमाप्योपदेष्ट्यति 'युरुष पवेदं विश्वं कर्म' (मुण्ड० २।१।१०) इत्यादिना । श्रुतिस्मृत्योश्च जैलोष्ट्यशरीरस्य प्रजापतेर्जन्मादि निर्विश्यमानमुपलभामक्टे 'हिरण्यगर्भः समवर्ततात्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाध?र पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हिष्टणा विधेम' (न्नु० सं० १०।१२१।१)

#### भामती

आयमानस्वसम्भवे नाकस्माज्जनकरवकस्पनं युक्तम् । प्रकरणं सल्वेतद्विश्वयोनेः, सिक्षिश्च जायमानानां, सिक्षिश्च प्रस् सिक्षिश्च प्रकरणं बलीय इति जायमानपरित्यागेन विद्वयोनेरेव प्रकरणिनो रूपाभिधानमिति चेत् । न, प्रकरिणः सरोरेग्द्रियाविरहितस्य विद्यहवस्वविरोधात् । न जैतावता मूर्धाविश्वतयः प्रकरणविरोधात् स्वार्थत्यागेन सर्वात्मतावात्रपरा इति युक्तम् , श्रुतेरत्यनाविश्वकृष्टार्यात्प्रकरणाद्वलीयस्त्वात् । सिद्धे ज

## भामती-स्याख्या

में जो कहा गया है कि ''अग्निमूंधां'—इत्यादि स्वरूप का अभिधान विश्व के कारणीभूत परमेश्वर का है, वह कहना उचित नहीं, क्योंकि इस वाक्य से पूर्व ''एतस्माज्जायते प्राणो मनः'' ( मुण्ड. २।१।३ ) और इस वाक्य के पश्चात् भी ''तस्मादानः सिमधो यस्य सूर्यः'' ( मुण्ड. २।१।४ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा जायमान विश्व के स्वरूप का निर्देश किया गया है, तब मध्य में 'अग्निमूर्धा'—इत्यादि से परमेश्वर के स्वरूप का प्रसङ्ग अकस्मात् क्योंकर आ जायगा? अतः जायमान प्रपञ्च के मध्य में चित ''अग्निमूंधां'—इत्यादि स्वरूप जायमान जगत् का है उसके जनक परमेश्वर का नहीं।

राहा — "अग्निर्मूधा" — इत्यादि स्वरूप का प्रतिपादन जायमान जगत् का नहीं, अपितु उसके जनकी भूत परमात्मा का है, क्योंकि यह प्रकरण विश्व-स्रष्टा का है और सिन्निधरूप स्थान प्रमाण से जायमान जगत् का निर्देश किया जाता है, स्थान की अपेक्षा करण प्रमाण प्रवल होता है, जैसा कि माधवाचार्य का कहना है — "तस्मात्प्रकरणेन सिन्निधिवाधान् सर्वेषां विदेवनादयः" (स्था मा. वि. ३।३।१०)।

समाधान —यहाँ सिन्निधिरूप स्थान प्रमाण का प्रकरण से बाध नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ स्थान प्रमाण का सहायक सामर्थ्यात्मक लिङ्ग प्रमाण है कि जो शरीरवान है, वही कार्य का जनक हो गकता है, अतः अग्निम्धा आदि वाक्य के द्वारा विश्व-स्नाष्टा के विग्रह (शरीर) का प्रतिपादन किया गया है, शरीर-रहित पुरुष विश्वगीनि नहीं हो सकता।

शक्का—यहाँ लिङ्ग प्रमाण का तात्पर्य शरीरवत्त्व के बोधन में नहीं, अपितु सर्वात्मत्व के प्रतिपादन में है, क्योंकि "अग्निर्मूश्"-इत्यादि श्रुति-वाक्य प्रकरण से बिरुद्ध होने के कारण अपने वाच्यार्थ का परित्याग करके परमात्मा की सर्वात्मता का प्रतिपादन करते हैं।

समाधान—(१) श्रुति, (२) लिङ्ग, (३) वाक्य (४) प्रकरण, (५) स्थान और (६) समाख्या—इन छः प्रमाणों में श्रुतिप्रमाण सबसे प्रबल माना गया है, द्र. जे. सू. ३।३।६४)। अतः परमेश्वर के विग्रह (शरीर) का अभिधान करनेवाले श्रुतिवाक्य अन्यार्थंपरता की कल्पना में बाधित हो जाते हैं, निरपेक्ष शब्दात्मक श्रुति प्रमाण की रक्षा करने के लिए परमेश्वर के विग्रह-प्रतिपादन में उक्त वाक्य का तात्पर्य मानना आवश्यक है। प्रकरण प्रमाण अत्यन्त विप्रकृष्ट अर्थ का गमक होता है और श्रुतिप्रमाण अन्तरङ्ग अर्थ का बोधक, अतः

इति । समवर्ततेस्यजायतेस्यर्थः । तथा 'स वै शरीरो प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्मान्ने समवर्तते' इति च । विकारपुरुषस्यापि सर्वभूतान्तरा-स्मस्यं संभवति, प्राणात्मना सर्वभूतानामध्यात्ममवस्थानात् । अस्मिन्पक्षे 'पुरुष पवेदं विश्वं कर्म' इत्यादिसर्वकपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिक्षेतुरिति व्याक्येयम् ॥ २३ ॥

# ( ७ वैश्वानराधिकरणम् । स्० २४-३२ ) वैश्वानरः साधारणञ्चद्विशेषात् ॥ २४ ॥

'को न आत्मा कि ब्रह्म' इति, 'आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यश्येषि तमेव नो ब्रह्मि' (छा॰ ५।११।१,६) इति चोपकम्य द्युसूर्यवाच्याकाशवारिपृथिवीनां स्रुतेजस्त्यादि-

#### भामती

प्रकर्शननाऽसम्बन्धे नायमानमध्यपातित्वं नायमानग्रहणे कारणमुगन्यस्तं भाष्यकृता । तस्मित्वरण्यमर्जं एव भनवान् प्राणात्मना सर्वमृतान्तरः कार्यो निविश्यृत इति साम्प्रतम् । तत्किमिदानीं सूत्रमनवर्षयमेव ? नेत्याह & अस्मिन् पक्षे इति क्ष प्रकरणात् ।

प्राचीनशासस्ययक्षेत्रसुम्मजनकबुडिलाः समेस्य मीमांसां चकुः श्रको न आत्मा कि ब्रह्म इति । । आत्मेत्युक्ते श्रीवात्मनि प्रत्ययो मा भूद् , अत उक्तं कि ब्रह्मोति । ते च मीमांसमाना निश्चयमनिष्णण्डान्तः कैकेयराजं वैश्वानरविद्याविदमुपसेदुः । उपसद्य चोश्वः श्र आत्मानयेवेमं वैश्वानरं सम्प्रत्यव्योषि श्रा

#### भामती-व्याख्या

प्रकरण की अपेक्षा श्रुति प्रबलतम है।

जायमान विश्व-प्रतिपादन के प्रकरण में विश्वस्नष्टा का प्रतिपादन असम्बद्ध क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकारने जायमान पदार्थों के निर्देश को उसके कारण (जनक) का उपलक्षण माना है। फलतः यहाँ प्राण तत्त्व के आश्रयीभूत भगवान् हिरण्यगर्भ का सर्वभूत-कारणत्वेन निर्देश सिद्ध होता है। यदि 'अग्निर्मूर्वा'—इत्यादि से परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं, तब "रूपोपन्यासाच्च"—इस सूत्र का सामञ्जस्य कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार देते हैं—"अस्मिन् पक्षे पुरुष एवेदं विश्वं कर्म" (मुण्डः २।१।१०) इत्यादि सर्वरूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति ब्याख्येयम्"। य र प्रकरण प्रमाण किसी अन्य प्रमाण से बाधित नहीं, अतः उसके द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का ही उपन्यास माना जाता है।। २३।।

विषय—(१) उपमन्यु के पुत्र प्राचीनशाल, (२) पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ, (३) भारलिय के पुत्र इन्द्रबुम्न, (४) शर्कराक्ष के पुत्र जनक और (५) अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल—इन पाँचों ने मिल कर विचार किया —''को न आत्मा कि ब्रह्म" (छां. ५१११११)। केवल आत्मा की जिज्ञासा करने पर जीवातमा प्रसक्त होता है, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए कहा है — कि ब्रह्म ? वे प्राचीनशालादि विचार करते-करते किसी निश्चय पर न पहुँच कर वेश्वानर-विद्या के ज्ञाता उदालक के पास गए। उसे भी विशेष ज्ञान नहीं था, अतः वह भी छठा जिज्ञासु बन गया, वे छहों उस विद्या के विशेषज्ञ कैकेयराज अश्वपति के पास गए और बोले—आप ही इस समय बैश्वानर का स्मरण (ज्ञान) रखते हैं, उसका उपदेश हम छोगों को करें। अश्वपति ने उन छहों ऋषि कुमारों से पृथक्-पृथक् पूछा कि आप लोग अभी तक

गुणयोगमेकैकोपासननिन्दया च वैश्वानरं प्रत्येषां मूर्घादिभावमुपदिश्याम्नायते— यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्यात्मस्यक्षमत्ति तस्य ह वा पतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव स्रुतेजाश्चस्त्रवि- श्वस्पः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा संदेहो वहुलो बस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादावुर पव वैदिलीमानि बर्हिहेटयं गाहण्यो मनो अनाहार्थण्यन आस्यमाहवनीयः' ( छा० पारेटा२ ) इत्यादि।

#### भामती

स्मरित 🕾 तमेव नो बूहोत्युपकम्य जुसूर्यंवाय्वाकाक्षवारिपृथिबोनाम् इति 🕸 । अयमर्थः—वैदवानरस्य भगवतो हो: 🕾 मूर्धा सुतेजा: 🕸 । 🕾 चक्ष्विश्वरूप: सुर्य: 🕸 । 🕾 प्राण: बायू: 🕸 । 🕸 पृथावत्रर्मात्मा 🐠 । पृथक् वत्मं यस्य वायोः स पृथावावतर्मा, स एवात्मा स्वभावो यस्य स पृथावतर्मातमा । सन्देहः देहस्य मध्यभागः स आकाशो 🕸 बहुलः 🍪 सर्वंगतःवात् । 🕸 वस्तिरेव रियः 🕸 आपः, यतोऽद्भूषोऽम्रमसास्य रिवर्धनं तस्मादापो रिवरकास्तासाञ्च मुत्रीभूतानां वस्तिः स्थानमिति बस्तिरेव रिवरित्युक्तम् । "पादौ" "पृथिबी" तत्र प्रतिष्ठानात् । तदेवं वैश्वानरावयवेषु असुर्यानिलाकाशाञ्चलावनिषु मूर्धचक्षःप्राणसन्वेहवस्ति-पारे व्यक्तेक हिमन् वैश्वानर बुद्धपा विषरी तत्योपासकानां प्राचीन शास्त्राचीनां मूद्धपातान्यत्या प्राणीत्त्रणः मबेह्शीणतावस्तिभेदपादश्रयोभावदूषणैरुपासनानां निन्दया मूर्घादिसमस्तभावमुपदिश्याम्नायते अपस्रवे-तमेवं प्रावेशनात्रमभिविमानम् इति 🕾 । स सर्वेषु लोकेषु खप्रभृतिषु भृतेषु स्थावरजञ्जमेषु सर्वेध्वात्मसु बेहेन्त्रियमनोबुद्धिओवेष्वन्नमत्ति सर्वसम्बन्धिफलमाप्नोतीत्यर्थः । अथास्य वैश्वानरस्य भोक्तुर्भोजनस्याग्नि-होत्रतासम्बिपादियवयाऽऽह श्रुतिः —"उर एव वेदिः" वेदिमारूप्यात् । "लोमानि वहिः" आस्तीर्णवहिः-

## भामती-ब्याख्या

वैश्वानर का स्वरूप क्या जान पाए हैं, उन लोगों ने क्रमशः (१) बुलोक, (२) आदित्य, (३) वायु, (४) आकाश, (५) जल और (६) पृथिवी को वैश्वानर बताया। सब अश्वपति ने कहा—''तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य द्यौर्मूर्धेव सुतेजाभ्रक्षुविश्वरूपः प्राणः पृथ्यव्वत्मित्मा सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलीमानि बर्हिह्दयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवीयः'' (छां. ४।१८।२)। इसका अर्थ यह है कि उस भगवान् वैश्वानर का चुलोक तेजस्वी मस्तक है, विश्व-स्याप्त सूर्यं चक्षु है, वायु प्राण है, वायु को पृथम्बत्मी इस लिए कहा गया है कि वह विविध दिशाओं में गतिशील है। बहुल (व्यापक) आकाश उसके शरीर का मध्य भाग, रिय (जल) उसका वस्ति-स्थान है, जल से अन्न, अन्न से विष (धन) होने के कारण जल को धनरूप कहा गया है। मूत्ररूप में परिणत जल का स्थान वस्ति कहा जाता है, इस प्रकार वस्ति को रिय कहा गया है। पृथिवी उस वैश्वानर के पाद ( पैर ) हैं, क्योंकि उस पर वह प्रतिष्ठित है।

वैश्वानर के अवयवभूत मस्तक, चक्षु, प्राण, देह, वस्ति और पाद के स्थानापन्न द्यु, सूर्य, वायु, आकाश, जल और पृथिकी में पूर्ण वैश्वानर की विपरीत बुद्धि से उपासना करनेवाले प्राचीनशालादि छहों पुरुषों में शिर:पात, अन्धत्व, प्राणोत्क्रमण, देह-जीणंता और वस्ति-भेदरूप दोष दिखा कर प्रत्येक उपासन की निन्दा के द्वारा समस्त पदार्थी में वेश्वानरभाव का उपदेश किया जाता है—"यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रमिषिमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते" (छा. ५।१८।२)। ऐसा उपासक सभी द्युलोकादि, सभी स्थावर-जङ्गमात्मक प्राणियों में एवं सभी देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और जीवरूप गौण-पुस्यरूप आत्मपदार्थों में व्याप्त होकर अन्न खाता अर्थात् सभी के फलों का भोक्ता होता है। वैश्वानर के इस उपासकरूप भोक्ता के भोजन में अग्निहोत्ररूपता का सम्पादन करने के लिए श्रति कहती है—"उर एव वेदि:"। वक्षःस्थल में तत्र संशयः — कि वेश्वानरशम्देन जाठरो अनिक्पिद्दिश्यते, उत भूताग्निः, अध तद्भिमानिनी देवता, अधवा शारीरः, आहोस्वित् परमेश्वर इति । कि पुनरत्र संशयकारणम् ? वैश्वानर इति जाठरभूताग्निदेवतानां साधारणशब्दप्रयोगादात्मेति च शारीरपरमेश्वरयोः । तत्र कस्योपादानं न्याच्यं, कस्य वा हानमिति भवति संशयः ।

कि तावत्प्राप्तम् ? जाउरोऽग्निरिति, कुतः ? तत्र हि विशेषेण कवित्प्रयोगो हृश्यते — 'अयमिनवैंश्वानरो यो अयमन्तः पुरुषे येनेद्मन्तं पच्यते यदिद्मचते' । वृह० ५।९ ) इत्यादी । अग्निमात्रं वा स्यात् , सामान्येनापि प्रयोगद्शंनात् - 'विश्वस्मा र्भाग्न भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमहामकृण्वन्' ( ऋ० सं० १००।८८।१२ ) इत्यादी । अग्निशरीरा वा देवता स्यात् , तस्यामि प्रयोगदर्शनात् — वैश्वानरस्य सुमती स्याम राजा हि कं भुवनानामिभभीः' । ऋ० सं० १।९८:१ ) इत्येवमाद्यायाः श्रुतेदेवतायाः मध्वर्याच्पेतायां संमवात्। अधात्मराष्ट्रसामानाधिकरण्यादुपक्रमे च 'को न आत्मा कि ब्रह्म' इति केवलात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्दवशेन च वैश्वानरशब्दः परिणेय इत्युच्यते, तथापि शारीर आत्मा स्यात् , तस्य भोक्तृत्वेन बेश्वानरसंनिकर्षात् । प्रादेशमात्रमिति च विशेषणस्य तस्मिन्तुपाधिपरिच्छिन्ने संभवात्। तस्मान्नेश्वरी वैश्वानर इत्येवं प्राप्ते तत इदमुच्यते - गैश्वानरः परमातमा भवितुमईतीति, कुतः ? साधारणशब्दः चिशेषात् । साघारणशब्दयोविशेषः साघारणशब्दविशेषः। यद्यप्येतावुभावप्यात्म-वैश्वानरशब्दी साधारणशब्दी, वैद्वानरशब्दस्तु त्रयस्य साधारणः, आत्मशब्दश्च ह्रयस्य, तथापि विशेषो दृश्यते, येन परमेश्वरपरत्यं तयोरम्युपगम्यते, तस्य ह वा पतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाः स्त्यादि । अत्र हि परमेश्वर एव ध्रमूर्धत्वा-विविशिष्टोऽचस्यान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते, कारणत्वात् । कारणस्य द्वि सर्वाभिः कार्यगताभिरवस्णाभिरवस्थावस्वाद् बुलोकाबवयवस्वमुपपः चते । 'स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वसमित इति च सर्वलोकाचाश्रयं फलं अयमाणं परमकारणपरिग्रहे संभवति । 'एवं हाऽस्य सर्वे पाष्मानः प्रदृयन्ते' (छा॰ ५।२४।३) इति च तिह्रदः सर्वपाध्मवदाहश्रवणम् । को न भारमा कि ब्रह्म' इति चारमब्रह्मशब्दाभ्यामुपकम इत्येवमेतानि लिङ्गानि परमेश्वरमेवावगमयन्ति । तस्मात्पर-मेश्वर एव वैश्वानरः ॥ २४ ॥

भामती

सारूपात् । "हृदवं वार्ह्यस्यः" । हदयानन्तरं "मनोऽन्वाहार्व्ययमनः" । "आस्यमाहबनीयः" । सत्र हि तदम्नं हृयते ॥ २४ ॥

भामती-व्याख्या

विदि की समानाकारता होने के कारण उरस्थल की विदि कह दिया गया हैं। बिछे हुए विहः (कृशा) में रोमों की समानता होने के कारण बहिः को रोम कहा है। हदय में गृहपित (जीव) का विशेष निवास होने के कारण हृदय को गाईपस्य अग्नि और हृदय के अनन्तर मन को अन्वाहार्यपचन (दिक्षणाग्नि) कह दिया है [ 'अनु' अर्थात् दर्शपूर्णमास कर्म का अनुष्ठान करने के अनन्तर जो आहार्यते (ऋत्विजो को दिक्षणा के रूप में दिया जाता है), उस चरु द्रव्य को अन्वाहार्य कहते हैं और वह चरु जिस दिक्षणाग्नि में पकाया जाता है, उस अग्नि को अन्वाहार्यप वन कहते हैं]। आस्य (मुख) को आहवनीय अग्नि इस लिए कहा गया है कि उसमें अन्न की आहित दी जाती है।। २४।।

स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २५ ॥

इतश्च परमेदवर एव वैद्वानरः, यस्मात्परमेश्वरस्यैवाग्निरास्यं धौर्मूधितीद्दर्शं त्रेलोक्यात्मकं कपं स्मर्यते - 'यस्याग्निरास्यं धौर्मूघी खं नामिश्चरणौ क्षितिः। स्यं-श्वश्चित्रः श्लोत्रं तस्म लोकात्मने नमः ॥' इति । पतत्स्मर्यमाणं कपं मूलमूतां श्लुतिमतुः मापयदस्य वैद्वानरश्च्दस्य परमेश्वरपरत्वे उत्तुमानं लिक्कं गमकं स्यादित्यर्थः। इति-शब्दो हेत्वर्थः। यस्मादिदं गमकं तस्मादिप वैद्वानरः परमात्मेवेत्यर्थः। यद्यपि स्तुतिरियं 'तस्मै लोकात्मने नमः' इति । स्तुतित्वमि नासित मूलभूते वेदवाषये सम्यगीदशेन कपेण सम्मवति । 'द्यां मूर्घानं यस्य विद्या वदन्ति सं वे नामि चन्द्रस्यौ च नेत्रे। दिशः श्लोत्र विद्धि पादौ क्षिति च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता ॥' इत्येवं-आतोयका च स्मृतिरहोदाहर्तंव्या ॥ २५ ॥

शब्यादिस्योडनतः प्रतिष्ठानाच नेति चेन, तथा दृष्युपदेशादसंभवात्युरुषमाप

## चनमधीयते ॥ २६ ॥

अत्राह् — न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमहित, कुतः ? शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिछानाच्च । शब्दस्तावद्वैश्वानरशब्दो न परमेश्वरे संभवित, अर्थान्तरे कढत्वात् । तथाऽभिनशब्दः 'स एषोऽभिनवैश्वानरः' इति । आदिशब्दात् 'हृदयं गार्हपत्यः' ( छा०
भिरदः२ ) इत्याद्यग्तित्रेताप्रकल्पनम् । 'तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्वोमीयम्' ( छा०
भिर०।१ ) इत्यादिना च प्राणाहुत्यधिकरणतासकीर्तनम् । एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो
वैश्वानरः प्रत्येतव्यः । तथाऽन्तःप्रतिष्ठानमपि अ्यते — 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति ।
तच्च जाठरे सम्भवित । तद्युकं मूर्थैव सुतेजा इत्यादिविशेषात्कारणात्परमासमा
विश्वानर इति । अत्र जुमः — कुतो होष निर्णयः ? यदुभयथापि विशेषप्रतिमाने सिति
परमेश्वरविषय एव विशेष आअयणीयो न जाठर्गवपय इति । अथवा भूतान्नेरस्तर्व-

भामती

तनु को न आत्मा कि बह्मैस्युपक्रमे आस्मब्रह्मक्वयोः परमास्मिन स्वत्येन ततुपरकामां नृद्धौ
वेश्वानराग्न्यादयः शब्दास्तदनुरोधेन परमात्मग्येव कथिक्यन्तेतुं युउपन्ते, न तु प्रथमावगती ब्रह्मासम्बद्धौ
वरमावगतविश्वानरादिपदानुरोधेनान्यथियतुं युउपेते । यद्यपि च वाजसनेयिनां वश्वानरविद्योपक्रमे वश्वानरं
ह वै भगवान् सम्प्रति वेद तं नो ब्रहीत्यत्र नात्मब्रह्मशब्दौ स्तस्तथापि तस्समानार्थं छान्दोन्यवाक्यं तदुपक्रमिति तेन निश्चितार्थेन तदिवरोधेन वाजसनेयिवाक्यार्थों निश्चीयते । निश्चितार्थेन द्वानिश्चतार्थं

मामती-ब्यास्या संशय —'वैश्वानर' शब्द के द्वारा क्या जाठर अग्नि विवक्षित है ? या भूताम्नि ? या अग्न्यभिमानः देवता ? या जीव ? अथवा परमेश्वर ?

पूर्वपक्ष-'वैश्वानर' शब्द की शक्ति परमेश्वर में नहीं, अतः जाठराग्नि आदि में से

किसी एक का ग्रहण किया जा सकता है।

शङ्का — "को न आत्मा कि ब्रह्म" — ऐसे उपक्रम वाश्य में 'आत्मा' और 'ब्रह्म' ये दोनों शब्द परमात्मा में रूढ होने के कारण पश्चात् उपस्थित 'वंश्वानर' शब्द में परमात्मपरता ही निश्चित होती है। प्रथमावगत 'ब्रह्म' और 'आत्मा' शब्द पश्चादुपस्थित वैश्वानरादि शब्दों के अनुरोध पर अन्य अर्थ (जाठराग्न) के बाधक नहीं हो सकते। यद्यपि वाजसनेयी वृहदारण्यकोपनिषत् में वैश्वानर-दिश्चा का उपक्रम करते हुए कहा है — "वैश्वानरं ह वै भगवान्, सम्प्रति वेद तं नो ब्रह्म।" यहाँ न 'आत्म' शब्द है और न ब्रह्म' शब्द। तथापि उसके समानार्थक छान्दोग्योपनिषत् में वे दोनों शब्द प्रयुक्त हैं, अतः निश्चितार्थक वाक्य के

हिश्चाविष्ठमानस्यैष निर्देशो भविष्यति, तस्यापि हि चुलोकादिसंबन्धो मन्त्रवर्णाद् वगम्यते—'यो भाजुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्' (ऋ० सं॰ १०।८८।३) इत्यावौ । अधवा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्ययोगाद् द्युलोकाद्यवयधत्वं भविष्यति । तस्मान्न परमेश्वरो येश्वानर इति । अत्रोच्यते अन तथाद्यस्थपदेशादिति\*।

भ्यवस्थाय्यते, नानिश्चितार्थेन निश्चितार्थम् । कमैवच्य ब्रह्मापि सर्वशालाप्रस्थयमेकपेव । न च सुमूद्धंस्वाविकं बाठरभूताग्निदेवताजीवासमामन्यतमस्यापि सम्भवति ? न च सर्वलोकाश्चयफलभागिता । न च सर्वपाप्मप्रवाह इति पारिश्चेष्यास्परमास्भैव वैश्वानर इति निश्चिते कुतः पुनिरयमाशङ्का – शञ्चाविभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानान्नेति चेत् इति ? उच्यते - तदेवोपकमानुरोधेनान्यया नीयते, यन्नेतुं शक्यम् । अशक्यौ च वैश्वान-राग्निश्चवावम्यया नेतुनिति शङ्कितुरभिमानः । अपि चान्तःप्रतिष्ठितस्यं प्रावेशमानस्यं च न सर्वञ्याप्मिश्चपरिमायस्य च परब्रह्मणः सम्भवतः । न च प्राथाहुत्यधिकरणताऽम्यत्र बठराग्नेर्युज्यते । न च गार्ह्यस्यादिह्ययादिता ब्रह्मणः सम्भवतः । न च प्राथाहुत्यधिकरणताऽम्यत्र बठराग्नेर्युज्यते । न च गार्ह्यस्यादिह्ययादिता ब्रह्मणः सम्भवतो । तस्मात् यथायोगं जाठरभूताग्निदेवताजीवानामन्यतमो वैश्वानरः, न तु बह्म । तथा च ब्रह्मात्मशब्दावुषक्रमगतावय्यस्या नेतन्यौ । सुमूर्द्धत्वावयश्च स्तुतिमात्रम् । अप था अग्निश्चरीराया देवताया ऐश्वय्ययोगाद् सुमूर्द्धस्वावय उपवद्यन्त इति शङ्कितुरभिसन्धः । अत्रोरत्तम् - न, कुतः ? तथा दृष्टपुपदेशात् । अद्या चरममनःयया सिद्धं प्रथमावगतमन्यययवित । न

भामती-व्याख्या
अनुरोध पर वाजसनेयी वृहदारण्यक का वाक्यार्थ निश्चित हैं जाता है, क्योंकि यह अत्यन्त
प्रसिद्ध न्याय है कि "निश्चितार्थेन ह्यानिश्चितार्थं व्यवस्थाप्यते, न त्वनिश्चितार्थेन निश्चितार्थम्"।
जैसे कर्म अन्यान्य शाखाओं में प्रतिपादित होने पर भी एक हैं। माना जाता है, वैसे ही ब्रह्म भी विभिन्न शाखाओं से अवगत एकरूप ही माना जाता है। द्युलाक जिसका मस्तक है, ऐसा पदार्थ जाठराग्नि, भूताग्नि, देवता और जीव — इनमें से कोई भी नहीं, न सर्वलोक-फल का भोक्ता और न सर्व पाप का प्रदाहक है, परिशेषतः परमात्मा ही वैश्वानर निश्चित होता है, अतः यह पूर्वपक्ष कसे उठ सकता है कि "शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाञ्च"। अर्थात् 'वैश्वानर' शब्द ऐसी जाठराग्नि में रूढ है, जो केवल उदर के अन्दर अवस्थित है, अतः 'वैश्वानर' शब्द ब्रह्म का बोधक नहीं हो सकता।

समाधान - उपसंहार-वाक्य के अनुरोध पर वहाँ ही उपक्रम का अन्यया नयन होता है, जहाँ बसा करना सम्भव हो। 'वंध्वानर' और 'अग्नि'—इन दोनों भवरों का अन्यथा नयन (अग्नि से भिन्न बहा का बोधकत्व) सम्भव नहीं—ऐसी पूर्वपक्षी की धारणा है। दूसरो बात यह भी है कि श्रुति में जो वंध्वानर के लिए अन्तःप्रतिष्ठितत्व ( उदर में रहना ) और प्रादेशमात्र में परिमित [ अंगूठा और तर्जनी को पूरी तरह फला देने से जो लम्बाई निकलती है, उसे प्रदेश कहते हैं, उसमें रहनेवाले पदार्थ को प्रादेशमात्र कहते हैं, ऐसा ] कहा गया है, वह कहना सर्व-व्यापक और अपिरिमित पर ब्रह्म के लिए कभी सम्भव नहीं हो सकता। शरीर में अवस्थित प्राणों की आहुति जाठराग्नि में ही सम्भव है, ब्रह्म में नहीं। हृदयादि में निहित गाहंपत्यादि अग्नियों की रूपकता भी ब्रह्म में समझस नहीं होती। अतः जाठराग्नि, भूताग्नि, देवता और जीव—इनमें से कोई एक ही वंश्वानरास्पद हो सकता है, ब्रह्म नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर उपक्रम वाक्य में जो 'ब्रह्म' और 'आत्मा' शब्द उपात्त हुए हैं, उनमें गौणी वृत्ति के द्वारा जाठराग्नि आदि की वोधकता पर्यवसित होती है। खुलोकादि में मस्तकादिरूपता का प्रतिपादन केवल स्तुतिपरक है। अथवा अग्नि के अधिष्ठातृ देव में सर्वेश्वयं के योग से उक्त कथन उपपन्त हो जाता है—ऐसा पूर्वपक्षी का आश्रय है।

सिद्धान्त - कथित पूर्वपक्ष का निराकरण करने के लिए कहा गया है-"न",

न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानं युक्तम्, कुतः ? तथा जाठरापरित्याने त रष्ट्रश्चपदेशात् । परमेश्वरदृष्टि जाठरे वेश्वानर इहोपदिश्यते —'मनो ब्रह्मोत्युपान्सोत' ( छा० ३।१८।१ ) इत्यादिवत् । अथवा जाठरवेश्वानरोपाधिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनोपदिश्यते —'मनोमयः प्राणशरीरो भाक्षपः' ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादिवत् । यिद् चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत, केवल एव जाठरोऽग्निर्विवक्ष्येत, तते। मूर्वं सुतेजा इत्यादेविशेषस्थासंभव एव स्थात् । यथा तु देवताभूतांग्नव्यपाक्षयेणाप्ययं विशेष उपपाद्यितुं न शक्यते, तथोत्तरस्त्रे वह्यामः । यदि च केवल एव जाठरो विवक्ष्येत, पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्थास तु पुरुषत्वम् । पुरुषमपि चनम्धीयते वाजसनेयिनः —'स एषोऽग्निवेश्वानरो यत्पुरुषः स यो हैतमेवर्माम वैश्वानरं पुरुषं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' ( श० बा० १०।६।१।११ ) इति । परमेश्वरस्य तु सर्घा-

#### भागती

स्वत्र चरमस्यानन्यथासिद्धिः प्रतीकः पर्वेद्येन वा मनो ब्रह्मोतिवत् । तदुपाच्यपदेशेन वा मनोमयः प्राजशारीरो मारूप इतिवद् उपयक्तेः । त्र्युत्पस्या वा वैश्वानराग्निशस्ययोद्धं द्वावजनत्वाश्चान्यथासिद्धः । तथा च ब्रह्माश्चयस्य प्रत्यवस्याश्चयान्तरे जाठरवेश्वानराह्वये क्षेपेण वा जाठरवेश्वानरोपाधिनि वा ब्रह्माष्ट्रपास्ये वैश्वानरद्यस्थां । असम्भयाविति सूत्रावयवं व्याचष्टे ॥ यदि चेह्र परमेश्वरो न विवद्धते इति ॥ पुरुषप्रपि चेनमधोयत इति सूत्रावयवं व्याचष्टे ॥ यदि चेह्र । ब्रह्माथाधितया नापि प्रतीकतयेत्यर्थः । न केश्वलम्बतः प्रतिष्ठं पुरुषमपीत्यपेर्यः । अत एव यत् पुरुष इति पुरुषमन्त्र न वैश्वानरो विद्यायते । तथा सति पुरुषे वैश्वानरदृष्टिक्षपदित्यते । एवं च परमेश्वरदृष्टिहि जाठरे वैश्वानर इहोपदिश्यत इति भाष्यं विष्यते । श्वितिवरोधश्च — "स यो हैतमेवमन्नं वैश्वानरं पुरुषं पुरुषेश्वरः । ति यु पुरुषस्य वैश्वानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं । विद्यानरं विद्यानरं विद्यानरं विद्या

## भामती-ब्याख्या

क्योंकि 'तथाहष्टचुपदेशात्" [ जाठराग्नि खादि में केवल ब्रह्म की दृष्टि या भावना का ही विधान किया गया है, अतः 'वैश्वानर' पद के वाच्यार्थ का बाध नहीं होता, उसमें अन्य पदार्घ का केवल घ्यान किया जाता है ]। बाश्य यह है कि वही अन्तिम वाक्य उपक्रम का अन्यया नयन कर सकता है, जो अन्यथा सिद्ध (उपपन्न) न हो सके, प्रकृत में जाठराग्नि को प्रतीक मान कर वैसे ही ब्रह्म का उपदेश हो सकता है, जैसे मन में ब्रह्म की भावना का विधान होता है। अथवा 'वैश्वानर' और 'अग्नि' शब्द के द्वारा उपस्थित जाठराग्निक्प उपाधि के द्वारा पर ब्रह्म की वैसे ही उपासना प्रतिपादित है, जैसे 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः" (छां. ३११ ४१२) इत्यादि वाक्यों में मन और प्राणादिक्ष उपाधियों के द्वारा आत्मा की प्रवृत्ति, निवृत्ति और संसरणादि अभिहित हैं। अथवा ''विश्वश्वायं नरश्च, विश्वेषां वाऽयं नरः विश्वे नरा अस्य"—इत्यादि व्युत्पत्ति के द्वारा वैश्वानरादि शब्द ब्रह्म के वाचक हैं, अतः वे अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकते। सारांश यह है कि ब्रह्माविषयिणी प्रतीति का जाठर वैश्वानर में प्रक्षेप करके (जाठराग्नि को प्रतीक मानकर) या जाठर वैश्वानररूप उपाधि के द्वारा उपास्यमान ब्रह्म में ब्रह्म के द्युमुर्घत्वादि धर्मों का अन्वय उपपन्न हो जाता है।

सूत्रगत 'असम्भवात''—इस पद की व्याख्या करते हैं—''यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत केवल एव जाठरोऽग्निविवक्ष्येत, ततो मूर्घेव सुतेजाः इत्यादेविशेषस्यासम्भव एव स्यात्''। ''पुरुषमपि चैनमधीयते''—इस सौत्र वाक्य की व्याख्या की जाती है—''यदि च केवल एव जाठरो विवक्ष्यते, पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्थान्न तु पुरुषत्वम्।'' अर्थात् यदि ब्रह्म की उपाधि या प्रतीक के रूप में जाठराग्नि का निर्देश न होकर केवल जाठराग्नि

त्मत्वात्पुरुषत्वं पुरुषे उन्तः प्रतिष्ठितत्वं चै। भयमुपपद्यते । ये तु 'पुरुषविधमपि चैनमधीयते' इति सूत्रावयवं पर्वान्त, तेषामेषो उधः — केवलजा उरपरिष्रहे पुरुषे उन्तः प्रतिष्ठितत्यं केयलं स्थान पुरुषविधन्तम् । पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसने यिनः — 'पुरुषविधं पुरुषे उन्तः प्रतिष्ठितं वेद' इति । पुरुषविधत्यं च प्रकरणाद्यद्यिदेवतं धूमूर्धेन्तादि पृष्यवीप्रतिष्ठितत्वान्तं, यच्चाध्यातमं प्रसिद्धं मूर्धत्वादि चुबुकप्रतिष्ठितत्वान्तं तत्परिगृष्ठाते ॥ २५ ॥

अत एव न देश्ता भृतं च ॥ २७ ॥

यत्पुनरकं भ्ताग्रेरिप मन्त्रवर्णे घुलोकादिसंबन्धदर्शनान्मूधेंय स्रुतेजा इत्याद्यय्यविक्ष्यक्ष्यं मिवष्यतिति, तच्छारीराया देवताया विश्वयंयोगादिति । तत्परिहर्तंभ्यम् । अत्रोच्यते—अत पयोक्तभ्यो हेतुभ्यो न देवता विश्वानरः । तथा भूताग्रिरिप न विश्वानरः । नहि भूताग्नेरीष्ण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य चुमूर्धत्वादिकल्पनीपपद्यते; विकारस्य विकारान्तरात्मत्वासंभवात् । तथा देवतायाः सत्यप्यैश्वर्ययोगे न सम्मूर्धत्वादिकल्पना संभवति, अकारणस्थात्परमेश्वर्यत्वाच । आत्मशब्दासंभवध्य सर्वेष्वेषु पत्रेषु स्थित एव ॥ २७ ॥

## भामिती

तस्मात् स एषोऽग्निर्वेश्वानरो यविति यदः पूर्वेश सम्बन्धः, पुरुष इति तत्र पुरुषदृष्टेरुपदेश इति युक्तम् ॥ २४, २६ ॥

अत प्रतेम्यः श्वतिस्मृत्यवगतस्यमूद्धंत्वादिसम्बन्धसर्वलोकाश्ययफलभागित्वसर्वपाप्मप्रवाहात्मब्रह्म-परोपक्रमेभ्यो हेतुभ्य इत्यर्थः । 'यो भानुना पृथिवीं सामृतेमाम्' इति मन्त्रवर्णोऽपि न केवलीव्यप्रकाश-विभवमात्रस्य मृताग्नेरिममीवृत्रां यहिमानमाहापि तु ब्रह्माविकारतया ताबूध्येणेति भावः ॥ २७ ॥

## मामत<del>ी व्याख्</del>या

का ही प्रतिपादन अपेक्षित होता, तब उस जाठराग्नि के लिए केवल अन्तःप्रतिधितत्व (शरीर के अन्दर रहना ) ही कहा जा सकता था, उसमें पृष्ठपत्व का विधान सम्भव नहीं होता, जैसा कि वाजसनेयो शाखा में कहा है—''स एषोऽग्निवेंश्वानरो यत्पुरुषः'' (शत. जा. १०६११११) । पुरुष' शब्द का अर्थ है—पूर्ण (व्यापक)। जाठराग्नि व्यापक नही, अपितु उसके द्वारा उपलक्षित ब्रह्म हो पुरुष तत्त्व है। सूत्र में जो कहा है—''पुरुषमिप'', वहाँ प्रमुक्त 'अपि' शब्द का अर्थ यह है कि केवल अन्तः प्रतिष्ठितत्व का अभियान न कर के पुरुषत्व का भी विधान किया गया है। अत एव (वैश्वानर में पुरुषत्व का विधान अपेक्षित होने के कारण) पञ्चपादिकाकार का वह वक्तव्य भी निरस्त हो जाता है, जो कहा है कि 'उक्त श्रुति-वावय में पुरुष का अध्वाद कर के वेश्वानरत्व का विधान किया गया है।' उस वक्तव्य को मान लेने पर पुरुष में वश्वानर की भावना (उपासना) प्राप्त होगी। इतना ही नहीं 'परमेश्वरहर्ष्टिह जाठरे वेश्वानरे इहोपदिश्यते''—यह भाष्य भी विरुद्ध पड़ जाता है, अतः वेश्वानर में पुरुषत्व की भावना यहाँ अनुवादित है, पुरुष में वेश्वानरत्व की भावना नहीं। 'स एषोऽग्निवेंश्वानरो यत्''—यहाँ पर 'यत्' पद के द्वारा पूर्वोपस्थापित वैश्वानर का अनुवाद किया गया और 'पुरुषः' —इस पद से पुरुषत्व का विधान किया जाता है।। २ दिश्वानर का अनुवाद किया गया और 'पुरुषः' —इस पद से पुरुषत्व का विधान किया जाता है।। २ ८० २६।।

"अत एव न देवतां भूतं च"—इस सूत्र में 'अत एव' शब्द का अर्थ यह है कि 'कथित श्रुति, स्मृति के द्वारा अवगत द्युमूर्धत्वादि का सम्बन्ध, सर्वलोकाश्चितफल-भोक्तृत्व, सर्वपाप-भ्रदाह और आत्मा ऐवं ब्रह्म शब्द का उपक्रम'—इन हेतुओं से उक्त श्रुति में 'वंश्वानर' और 'अग्नि' पदों के द्वारा अग्नि के अभिमानी देव या मौतिक अग्नि का ग्रहण नहीं किया जा साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥

पूर्वं जाठराग्निप्रतीको जाठराग्न्युपाधिको वा परमेण्वर उपास्य इत्युक्तमन्तः-प्रतिष्ठितत्वाद्यनुरोधेन, इदानीं तु विनेव प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षादिष प्रमेश्वरो-पासनपरिश्रहे न कश्चिद्धिरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । ननु जाठराम्यपरिग्रहे ५ न्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि विरुध्येरन्निति। अत्रोध्यते - अन्तः-प्रतिष्ठितत्वचचनं तावम्न विरुध्यते । न होह पुरुषविधं 'पुरुषे उन्तःप्रतिष्ठितं चेद' इति जाठराग्न्यभित्रायेणेदमुच्यते, तस्याप्रकृतत्वाद्संश्रव्दितत्वाच्च । कथं तर्हि ? यत्प्रकृतं मूर्धादिचुकुकारनेषु पुरुषावययेषु पुरुषविधाव कल्पितं तदिभायेणेद्मुच्यते - पुरुष-विधं पुरुषे अन्तः प्रतिष्ठितं वेद' इति । यथा वृक्षे शास्त्रां प्रतिष्ठितां पश्यतीति तद्वत्। अथवा यः प्रकृतः परमात्माऽध्यात्ममधिदैवतं च पुरुषिवधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवलं साक्षिरूपं तदिमप्रायेणेदमुच्यते — 'पुरुषेऽम्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । निश्चितं च पूर्वापराम् सोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे तद्विषय एव वैश्वानरशब्दः केनिचदानेन वर्तिष्यते । विश्वस्थायं नरस्थित, विश्वेषां वाऽयं नरः, विश्वे वा नरा अस्येति वि वानरः पर-मात्मा, सर्वात्मत्वात् । विश्वानर एव वैश्वानरः, तद्धितो अनन्यार्थः, राक्षसवायसाः

यदेतस्त्रकृतं मूर्वादिषु चुबुकान्तेषु पुरुषावयवेषु चुत्रभृतीन् पृषिवीपव्यंन्तांस्त्रेलोक्यास्मनो वैदवानरस्यावयवान् सम्पाद्य पुरुषविषद्यं तदिभग्नायेणेबमुख्यते 🕸 पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति 🛞 । अत्रावयवसम्परिया पुरुषविघत्वं कार्य्यकारणसमुदायरूपपुरुषावयवमूद्वीदिचुबुकान्सः-प्रतिष्ठानास्य पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितःसं समुदायमध्यपतितत्थात्तदवयवानां समुदायिनाम् । अत्रैव निदर्शनमाह ॐ यथा वृक्षे शाखाम् इतिॐ। शाखाकाण्डमूलस्कन्धसमुदाये प्रतिष्ठिता शाखा तम्मध्यपतिता भवतीस्पर्यः। समाधानान्तरमाह 🕾 अथवा इति 🕸 । अन्तःप्रतिष्ठत्वं माध्यस्थ्यं तेन साक्षित्वं लक्षयति । एतदुक्तं भवति वैश्वानरः परमात्मा चराचरसाक्षांति । पूर्वपक्षिणोऽनुष्यमुन्मुलयति 🕸 निश्चिते च इति 🕸 । विश्वात्मकत्वाद् वैश्वानरः प्रत्ययात्मा, विश्वेषां वायं नरस्तद्विकारत्वाद्विश्वप्रपञ्चस्य विश्वे नरा जीवा

भामती-व्याख्या

सकता। "यो भानुना पृथिवों द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्" (ऋ. सं. १०।८८।३) अर्थात् जिसने अपने तेज के द्वारा पृथिवी और द्युलोक को व्याप्त कर रखा है, ऐसी अद्भुत महिमा से सम्पन्न यह भौतिक अग्नि कभी नहीं हो सकती, अपितु बह्य ही ऐसा है - "तस्य भासा सर्वमिद विभाति'' ( मुण्ड. २।२।१० )। उस ब्रह्म का विकार होने के कारण भौतिक अग्नि को अपने मौलिक ब्रह्मतत्त्व के रूप में अवश्य प्रस्तुत किया जा सकता है।। २७॥
पुरुष के मूर्धा ( मस्त्रक ) से लेकर चुबुक ( ठोढी ) तक के अवयवों में त्रैलोक्यात्मक

वैश्वानर के द्युलोकादि अवयवरूपता का सम्पादन (आरोप) करके पुरुषविधत्व (पुरुष-सदृशात्व ) की कत्वना की गई है - 'पुरुषविधं पुरुषेजन्तःप्रतिष्ठितम्' । उसके अभिप्राय से कहा गया है, अर्थान् जैसे वृक्ष के अवयव ( शाखादि ) में अवस्थित पक्षी को वृक्ष के अन्दर अवस्थित कहा जाता है, वसे ही पुरुष के अवयवों में सम्पादित वैश्वानर को पुरुष के अन्दर अवस्थित कहा गया है, क्योंकि पुरुष अवयवी और मस्तकादि अवयव हैं, अवयवी में अवयव प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे शाखा-काण्ड-मूल-स्कंधादि वृक्ष में प्रतिष्ठित कहे जाते हैं। अन्तः प्रतिष्ठितत्व का उपपादन अन्य प्रकार से किया जाता है-''अथवा यः प्रकृतः परमात्मा''। अन्तः प्रतिष्ठितत्व का वाक्यार्थं है—मध्यस्थत्व, मध्यस्तत्व के द्वारा साक्षित्व उपलक्षित होता है। सारांश यह है कि वैश्वानरसंज्ञक परमात्मा समस्त चराचरात्मक प्रपन्त के व्यवहार का दिवत् । अग्निशन्दोऽप्यय्रणोत्वादियोग।श्रयणेन परमात्मविषय एव भविष्यति । गार्हपत्यादिकरूपनं प्राणाद्वत्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि सर्वात्मत्वादुपपद्यते ॥२८॥ कथं पुनः मरमेश्वरपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्रुतिरूपपद्यत इति तां व्याख्याः

तुमारभसे

## अभिव्यक्तोरित्यादमरथ्यः ॥ २९ ॥

अतिमात्रस्यापि परमेदवरस्य प्रादेशमात्रत्वमिभव्यक्तिनिमित्तं स्यात् । अभिन्य-ज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां कृते । प्रदेशविशेषेषु वा हृद्यादि-षूपलिधस्थानेषु विशेषेणामिन्यज्यते । यतः परमेश्वरेअपि प्रादेशमात्रश्रृतिरिमब्यक्ते-रुपपद्यतं इत्याःमरथ्यं आचार्यो मन्यते ॥ २९ ॥

अनुस्मृतेबीदरिः ॥ ३० ॥

मादेशमात्रहृद्यप्रतिष्ठेन वाऽयं मनसाऽनुस्मर्यते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते । यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते, तह्नत् । यद्यपि च यवेषु स्वगतमेच परिमाणं प्रस्थसंबन्धाह्मधन्यते । तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्रुतेः सम्भवति यथाकथंचिदनुस्मरणमालम्बनमित्युच्यते । 'प्रादेशमात्रत्वेन वायमप्रादेशमात्रोऽप्यनुस्मरणीयः प्रादेशमात्रश्रुत्यर्थवत्ताये । एवमनुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिरिति बाद्रिराचार्यो मन्यते ॥ ३० ॥

संपत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥ ३१ ॥

संपत्तिनिमित्ता वा स्यात्प्रादेशमात्रश्रुतिः । कुतः ? तथा हि समानप्रकरणं वाजसनेयिबाह्यणं च्प्रभृतीन्पृथिवीपर्यन्तांस्त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्यावयवानन्यात्म-

भामती

बाऽऽत्मानोऽस्य ताबात्म्येनेति ॥ २८ ॥

साकल्येनोपलम्भासम्भवादुपासकानामनुष्रहायानन्तोऽपि परमेश्वरः प्रादेशमात्रमात्मानमभिन्यन-क्तीत्याह अतिमात्रस्यापि इति अ। अतिकान्तो मात्रो परिमाणमतिमात्रः। अ उपासकानां कृते अ उपासकार्यमिति यावत्। व्यास्थान्तरमाह अ प्रदेशविशेषेषु वा इति अ।। २९, ३०॥

मूर्खानमृपकम्य चुबुकाम्तो हि कायप्रदेशः प्रदेशमात्रः । तत्रैव त्रैलोक्घात्मनो वैदवानरस्या-वयवान् सम्पादयम् प्रादेशमात्रं वेदवानरं वर्शयति ।। ३१ ॥

भामती-व्याख्या

साक्सी है। अथवा 'तिश्वे नरा जीवा आत्मानोऽस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'र्वश्वानर' शब्द का अर्थ सर्व जीव-तदारम्यापन्न ब्रह्म।। २८।।

आचार्य आश्मरध्य का कहना है कि ब्रह्म का साकल्येन उपलम्भ सम्भव नहीं, अतः वह अनन्त और अपरिपित होते हुए भी अपने उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए अपने प्रादेश-मात्र (प्रदेश के समान स्वल्प स्थान में रहने वाले ) आंशिक स्वरूप को प्रकट कर देता है। 'अतिमात्र' शब्द का अर्थ अपरिमित या प्रमागातीत है—'अतिक्रान्तो मात्रामिति अतिमात्रः'। 'उपासकानां कृते' का अर्थ है—उपासकानुग्रहार्थम्। 'प्रादेशमात्र' शब्द की अन्य व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि 'प्रदेशेषु हृदयादिषु अभिव्यज्यते' अर्थात् उस व्यापक अनन्त परमात्मा की अभिव्यक्ति हृदयादि रूप प्रदेशमात्र स्थानों में होती है, अतः उसे प्रादेशमात्र कह दिया गया है।। २९, ३०।।

मस्तक से लेकर चुबुक-पर्यन्त यह काय-भाग प्रदेशमात्र है, इसी में त्रैलोक्यात्मक

मूर्धमभृतिषु चुतुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु संपादयत्प्रादेशमात्रसंपत्ति परमैश्वरस्य दर्श-यति — प्रादेशमात्रमिव ह वै देवाः सुविदिता अभिसंपन्नास्तथा सु व पतान्वस्यामि यथा प्र'रेशमात्रमेवाभिसंपादियध्यामीति । स होवाच मूर्घानमुपदिशन्तुवाचेष वा अतिष्ठा वेश्वानर इति । चक्षुषो उपदिशन्तुवाचैष वै स्रतेजा वैश्वानर इति । नासिके उपदिशान्तुवाचैप वै पृथाबर्गारमा वैश्वानर इति । मुख्यमाकाशमुपदिशन्तुवाधैष बहुलो बैश्वानर इति । मुख्या अप उर्पादशन्तुवाचैष वै रियवेंश्वानर इति । चुबुकसुपिदशन्तु-वाचौष वी प्रतिष्ठा वीश्वानर इति'। चुवुकमित्यघरं मुखफलकमुच्यते। यद्यपि वाजस-नेयके औरतिष्ठात्वगुणा समाम्नायत आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः । छान्दोग्ये पुनर्चीः सुतेजस्त्वगुणा समाम्नायत आदित्यश्च विश्वक्रपत्वगुणः। तथापि नैतावता विशेषेण किचिद्धीयतं, प्रादेशमात्रश्रुतेरविशेषात्। सर्वशासाप्रत्ययत्वाच्च। संपत्तिनिमित्तां प्रादेशमात्रश्चीत युक्ततरां जैमिनिराचार्यो मन्यते ॥ ३१ ॥

# आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ३२ ॥

आमनित चैनं परमेश्वरमस्मिन् मूर्धचुबुकान्तराले जाबालाः—'य पषोऽनन्तोऽः व्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा का च नासीति' (जाबाल. १) । तत्र चेमामेव नासिकां या सर्वाणोन्द्रियकृतानि पापानि वारयतीति सा वरणा, सर्वाणोन्द्रियक्रतानि पापानि नाशयतीति सा नासीति वरणा नासीति निरुच्य पुनरप्यामनन्ति — कतमन्वास्य स्थानं भवतीति । भ्रवोर्घाणस्य च यः संधिः स पप धुलोकस्य परस्य च संधिर्भवतीति' (जाबा १)। तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशमात्रः श्रुतिः । अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिप्राया । प्रत्यंगात्मतया सर्वैः प्राणिभिरभि-विमीयत इत्यमिविमानः । अभिगतो वाऽयं प्रत्यगात्मत्वाद्विमानः मानवियोगादित्य-मिविमानः । अभिविमिमीते वा सर्वं जगत्कारणत्वादित्यमिविमानः । तस्मात्परमेश्वरो

## भामती

अत्रैव जावालश्रुतिसंवादमाह सुत्रकारः — 🕸 शात्मनन्ति चैनमस्मिन् अविमुक्ते 📽 अविद्योपाधिकः ल्पितायच्छेदे जीवारमनि स सल्विवसुक्तः, तस्मिन् प्रतिष्ठितः परमात्मा तादारम्यात् । अत एव हि श्रुति:-अनेन जीवेनात्मनेति । अविद्याकित्पतत्वेन भेवमाश्रित्याधाराधेयभावः । वरणा भूः । श्रेष-

## भामती-व्याख्या

वैश्वानर के अवयवों का आरोप करके वैश्वानर में प्रादेशमात्रता का गौण व्यवहार महिष जैमिनि मानते हैं ॥ ३१ ॥

जावालोपनिषत् में आए एक संवाद के द्वारा भी सूत्रकार प्रादेशमात्रता का उपपादन करते हैं -- "आमनन्ति चैनमरिमन्"। "एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठितः"-यहाँ जीव को अविमुक्त इस लिए कर दिया है कि वह अविद्यारूप उपाधि के द्वारा उपहित या परिच्छिन्न है। उस अविमुक्त ( जीव ) में तादारम्येन परमारमा अवस्थित है, इसी लिए परमेश्वर के वैसे ही संकल्य का प्रदर्शन श्रुति करती है—''अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" ( छां. ६।३।२ ) । यद्यपि जीव और ब्रह्म का वास्तविक भेद न होने के कारण 'एषोऽनन्तः अविमुक्ते प्रतिष्ठितः' — इस प्रकार का आधार-आधेयभाव सम्भव नहीं, तथापि अविद्या-कल्पित भेद को लेकर जीव को आधार और ब्रह्म को आध्य कह दिया गया है। उक्त श्रुति में आए 'वरणा' शब्द का सांकेतिक अर्थ भ्रू (भीं ) है। शेष भाष्य सुगम और

वैश्वानर इति सिखम् ॥ ३२॥

इति श्रीमञ्जंकरमगवरपादकृतौ शारीरकमोमांसामाची प्रथमाच्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥

मामती

मतिरोहितार्यम् ॥ ३२ ॥

इति बीवाचस्पतिमधीवरिषते छ।शीरकमीमांताभाव्यविभागे भागस्यां प्रवणस्यायस्य द्वितीयः नावः

भामती-व्याख्या

स्पष्टार्थक है।। ३२॥

भामतीन्यास्यायां प्रथमाध्यायस्य द्वतीयः पादः समाप्तः

# प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ।

[ अत्रास्पष्टब्रह्मिक्कानां प्रायो क्रेयब्रह्मविषयाणां विचारः ]

(१ द्यभ्वाद्यधिकरणम् । स्०१-७)

द्यम्बाद्यायतनं स्वश्नब्दात् ॥ २ ॥

इदं अयते — 'यस्मिन्धोः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वैः ।
तमेगैकं आनथ मात्मानमन्या वाचो विमुश्चथामृतस्येष सेतुः ( मुण्ड० २।२।५ ) इति ।
भन्न यदेतद् चुप्रभृतोनामोतत्ववचनादायतनं किचिद्वगम्यते, तरिक परं ब्रह्म स्याद् ,
गाहोस्विद्धांन्तरिमिति संदिद्धाते । तन्नार्धान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम्, कस्मात्? 'ममृतस्येष सेतुः' इति अवणात् । पारचान्ति लोके सेतुः प्रक्यातः । न च परस्य ब्रह्मणः पारवस्यं शक्यमभ्युपगन्तुम्, 'मनन्तमपारम्' । बृह० २।४।१२ ) इति अवणात् ।

#### मामती

इह संयत्वेन ब्रह्मोपक्षिप्यते । तत्र

पारबस्वेन सेतुःबाद्धेदे वष्टवाः प्रयोगतः। सुभ्वासायतनं युक्तं नामृतं बद्धा कहिचित्।।

पाराबारमध्यपाती हि सेतुः ताभ्यामबिष्ठिवामानो जलविधारको कोके दृष्टः, न तु बन्घहेतु-मात्रम् , हिबिनगढाबिष्विप प्रयोगप्रसङ्गात् । न जानविष्ठिन्नं सह्य सेतुभावमनुभवति । न जामृतं सब् ब्रह्मामृतस्य सेतुरिति युज्यते । न ज ब्रह्मणोऽन्यवमृतमस्ति, यस्य तत्सेतुः, स्यात् । न जामेदे जङ्ग्पाः प्रयोगो वृष्टपूर्वः । तविवमुक्तम् ७ ब्रमृतस्येप सेतुरिनि ध्यक्ताब् इति ७ । अमृतस्येति ध्यक्तात् ,

## भागती-भाष्या

इस पाद में ज्ञेय ब्रह्म का विचार प्रस्तुत है। इस अधिकरण के विषयादि इस प्रकार हैं—

विषय—"यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्ति दिसमीतं मनः सह प्राणेश्च सर्वैः । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ॥ (मुण्ड. २।२।४) अर्थात् जिस परम तत्त्व में द्युलोक पृथिवी, आकास, मन और सब इन्द्रियौ अवस्थित है । उसी आधार तत्त्व को आत्मा समझो और अनात्मा (अपर विद्या) के प्रतिपादक वचनों का परित्याग करो । इसी एक तत्त्व का आन अमृत (मोक्ष) का सेतु (संसार सागर का पारगामी बौध) है ।

संशय - उक्त श्रुति के द्वारा प्रतिपादित शुलोकादि का बाधार तस्य क्या ब्रह्म से भिन्न कोई अन्य पदार्थ है ? अथवा ब्रह्म ?

पूर्वपक्ष -

पारवत्त्वेन सेतुत्वाद् भेदे षष्ठ्याः प्रयोगतः। द्युभ्वाद्यायतनं युक्तं नामृत ब्रह्म करिचित्॥

व्यात् द्युलोकादि का आधार बहा से भिन्न कोई अन्य पदार्थ ही होगा, क्योंकि लोक में ऐसे बन्धे को सेतु कहा जाता है, जो सागर, नदी या तालाब के मध्य में मिट्टी या पत्थर से बांधा गया हो एवं इस पार और उस पार के दोनों तटों के बोच में अवस्थित हो। 'पित्र बन्धने' धातु से निष्पन्न 'सेतु' शब्द का प्रयोग उक्त अर्थ को छोड़ कर केवल बन्धन के साधन में नहीं होता, अन्यथा हिंड [ प्राचीन कारागारों में जिस बड़े काठ में खेद करके चोरादि का पैर फैसा दिया जाता था, जिसके आधार पर 'काठ मारता', 'काठ में पैर देना' आदि कहावतें प्रचिलत हैं, उस काठ की बेड़ी को हिंड कहते हैं ] और निगड़ (छोहे की साकल या हथकड़ी) आदि बन्धन-साधनों में 'सेतु' शब्द का प्रयोग प्रसक्त हागा। अनवष्ठिन कहा सबंधा अवच्छेद-

अर्थान्तरे वायतने परिगृद्यमाणे स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं परिग्रहीतव्यं, तस्य कारणत्वा-

भामती

सेतुरिति धवणाव् - इति योजना । तत्रामृतस्येति धवणाविषि विशवतया न व्याख्यातम् । सेतुरिति धवणाविति व्याच्ये ॥ पारवान् इति ॥ । तथा च पारवत्यमृतव्यितिरिक्ते सेतावनुश्रीयमाणे प्रधानं वा सांस्थपरिकल्पितं भवेत् । तत् खलु स्वकार्योपहितमध्यवितया पुरुषं याववण्डाद्भवित पारवत्, भवित च द्भवाद्यायतनं तत्प्रकृतित्वात् , प्रकृत्यायतनत्वाच्च विकाराणां भवित चात्माऽऽत्मशब्दस्य स्वभाववचनः स्वात् , प्रकाशात्मा प्रवीप इतिवत् । भवित चात्य ज्ञानमण्यगोपयोगि, तवभावे प्रधानाद्विवेकेन पुरुषः स्यानवचारणादपवर्णानुपपसेः । यदि त्वस्मिन् प्रमाणाभावेन न परितुष्यति, अस्तु ति नामक्ष्यवीजशक्तिः भूतमध्याकृतं भूतसूक्ष्मं द्युभ्वाद्यायतनं, तस्मिन् प्रामाणिके सर्वस्योक्तस्योपपत्तेः । एतविष प्रधानोषम्यासेन

#### भामती-व्याख्या

विनिर्मुक्त होने के कारण सेतु नहीं कहा जा सकता, क्योकि अमृत का सेतु अमृत का प्रापक होता है. ब्रह्म स्वयं अमृतरूप है, किसी अन्य अमृत का प्रापक नहीं। ब्रह्म से भिन्न और कोई अमृत तत्त्व नहीं होता, जिसका प्रापक ब्रह्म हो सके। ब्रह्म से भिन्न यदि कोई अमृत नहीं, बह्य ही अमृत है, तब उसके लिए जैसे 'ब्रह्म ब्रह्मण: सेतु:' - ऐसा प्रयोग नहीं होता, वैसे ही 'ब्रह्म अमृतस्य सेतु:'-ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, वयोंकि षधी विभक्ति का प्रयोग अभेद में नहीं, भेद में ही होता है। भाष्यकार यही कह रहे हैं - "अमृतस्येष रेतुरिनि श्रवणात्।" यहाँ 'अमृतस्येति श्रवणात्' और 'एष सेतुरिति श्रवणात्'- ऐसा अन्वय विवक्षित है, इस प्रकार पूर्व पक्षी अपने पक्ष की सिद्धि में दो हेतुओं का प्रदर्शन करना चाहता है--(१) मेदार्थक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और (२) परिच्छिन्नार्थ-बोधक 'सेतु' शब्द का ग्रहण । इन दो हेतुओं में प्रथम हेतु अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखता, अतः द्वितीय हेतु 'सेतूरिति श्रवणात्' की व्याख्या की जा रही है—"पारवान् हि लोके सेतु: प्रख्यात:"। इस प्रकार परवान् [ जिस पदार्थ को पार किया जा सके, ऐसे देशतः परिच्छिन्न ] और अमृत ( ब्रह्म ) से भिन्न किसी सेतु पदार्थ का अनुसन्धान होने पर वह सांख्य-परिकल्पित प्रधान (प्रकृति ) तत्त्व हो सकता है। वह यद्यपि सांख्य-मतानुसार नित्य (काल्प्तः अपरिच्छिन्न ) और व्यापक (देशतः अपरिच्छिन्न ) माना गया है, तथापि वस्तु-परिच्छेद-रूप पार से युक्त (पारवान् ) है, क्योंकि प्रकृति अपने प्राकृत कार्य-वर्ग से मर्यादित है अर्थात वह अपने महदाहि परिणाम को ही अपने आक्रोड (तादातम्य ) में ले सकती है, पुरुष-पर्यन्त नहीं जा सकती, पुरुष-तादारम्यापत्ति की वस्तुतः प्राप्त नहीं कर सकतो, जैसा कि श्रुति कहती है-"अध्यक्तात् पुरुषः परः, ( कठो. ३।११ )। अत एव अमृत पुरुष से भिन्न और सुभ्वादि का आयतन है, क्योंकि वह द्युश्वादि की प्रकृति (उपादान कारण) है और समस्त विकार-वर्ग प्रकृत्यायतनक ( प्रकृत्याश्रित ) होता है। "तमेव जानथ आत्मानम्" ( मुण्ड. २।२।४ ) इस वाक्य में कथित आत्मा भी प्रभान तत्त्व है, क्योंकि यहाँ 'आत्मा' शब्द स्वभाव का वाचक है, जैसे कहा जाता है—'प्रकाशात्मा प्रदीपः', वैसे ही प्रधान भी त्रिगुणात्मा है। अमृत ( मोक्ष ) का सेतु ( प्रापक ) भी प्रधान है, क्योंकि उसका ज्ञान मोक्ष का उपयोगी है, प्रधान के ज्ञान का अभाव होने पर प्रधान और पुरुष का विवेक-ग्रह न हो सकेगा, तब अपवर्ग की प्राप्ति क्योंकर होगी ? यदि सांख्य-सम्मत प्रधान की अशाब्दता (अप्रामाणिकता) के कारण प्रधान-पक्ष में परितोष नहीं, तब वेदान्त-सम्मत अध्यक्त (भूतस्थम ) को सुभ्वादि का आयतन माना जा सकता है, वह प्रामाणिक है, उत्तमें अपरितोष का कोई कारण नहीं। प्रधान-पक्ष-परिग्रह के द्वारा ही भाष्यकार ने अव्यक्त-पक्ष भी मुचित कर दिया है।

दायतनस्वोपपत्तेः। श्रुतिप्रसिद्धो वा वायुः स्थात् , 'वायुवै गोतम तत्स्त्रं वायुना वै गौतम स्त्रेणायं च 'लोकः परश्च स्नोकः सर्वाणि च भूतानि संहन्धानि मवन्ति' ( बृह्व शाश्च इति वायोरिप विधारणत्वश्चवणात्। शारीरो वा स्थात् , तस्यापि मोभन्तत्वाद्भोग्यं प्रपञ्चं प्रत्यायतनत्वोपषत्तेरित्येवं प्राप्त इदमाह चुभ्वाद्यायतन-मिति। चौश्च भूश्च चुभुवौ, चुभुवावादी यस्य तदिदं चुभ्वादि। यदेतद्स्मिन्वाक्ये

#### भामती

स्चितम् । अथ तु साक्षाङ्कृत्युक्तं खुभ्वाद्यायतममाद्रियसे, नतो पायुरेवास्तु । 'वायुना व गौतम सूत्रेणायं च लोक. परम् लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृश्यानि भवन्ति' इति भृतेः । यदि स्वात्मशस्त्राभिषेयस्यं म विचत इति न परिसुद्धिस, भवतु तर्मि शारीरस्तस्य भोक्तुर्भोग्यान् चृत्रभृतीन् प्रत्यायतनस्यत् । यदि पुनरस्य चुभ्वाद्यायतनस्य सर्वज्ञश्चतेरत्रापि न परिसुद्धिस, भवतु ततो हिरच्यगभं एव भगवान् सर्वज्ञः सूत्रात्मा चुभ्वाद्यायतनस्य सर्वज्ञश्चतेरत्रापि न परिसुद्धिस, भवतु ततो हिरच्यगभं एव भगवान् सर्वज्ञः सूत्रात्मा चुभ्वाद्यायतनम् । तस्य हि कार्यस्वेन पारवस्यं चामृतात्परज्ञह्याणो भेदश्चेत्रयादि सर्वमृपपद्यते । अथवादि स्वर्थम्यति । स्वभ्वाद्यायतन्त्रवायत्रात्रीहित्यक्षणस्य । स्वर्थः व

एवं प्राप्तेऽभिनीयते । शुभ्दाचायतनं परब्रह्मैव, न प्रधानाव्याकृतवायुशारीरहिरण्यगर्भाः । कुतः ? स्वशभ्यात् ।

धारणाद्वाऽमृतस्यस्य साधनाद्वाऽस्य सेतुता । पूर्वपक्षेऽपि मुख्यार्थः सेतुशब्दो हि नेष्यते ॥

नहि मृद्दादमयो मूर्सः पारावारमध्यवर्ती पायसां विधारको लोकसिद्धः सेतुः प्रधानं बाझ्याकृतं

## भामती-व्याद्या

यदि साक्षात् श्रुति-प्रतिपादित पदार्थं को ही चुभ्वादि का आयतन मानना अभीष्ट है, तब वायु का प्रहण किया जा सकता है, वर्गोंकि श्रुति स्पष्ट कहती है — "वायुना वे गीतम सूत्रणायं च लाक: पारश्च लाक: सर्वाणि च भूतानि सहब्धानि भवन्ति" ( वृह० उ० ३।७।१ )। अर्थात् वायु ही यह एक सूत्र ( धागा ) है, जिसमें सभी लोक, और भूत गुँथे हुए हैं।

यदि वायु वां 'आरमा' शब्द का अधिय नहीं माना जा सकता, तब शारीर (जीवातमा) का सुम्बादि का आयतन कहा जा सकता है, क्योंकि वह भोक्ता होने के कारण भोग्यरूप सुलोकादि का आयतन हो सकता है | जीव अपने अदृष्टों के द्वारा जगत् का सृष्टा (उपादान कारण) और ब्रह्म से भिन्न होने के कारण अमृत (ब्रह्म) का सेतु (प्रापक) भी है। यदि सुभ्वादि के आयतन पदार्थ में "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" (मुण्ड. २१२७) इस प्रकार श्रुत सर्वज्ञत्व की जीव में उपपत्ति नहीं हो सकती, तब सर्वज्ञ भगवान् हिरण्यगर्भ को सुम्बादि का आयतन मान सकते हैं, क्योंकि वह विराट् शरीराविष्ठित्र होने के कारण अमृत का (परिच्छित्र) है, अतः पारवान् एवं अमृतरूप परब्रह्म से भिन्न होने के कारण अमृत का सेतु (प्रापक) है—इस प्रकार सभी विशेषणों का सामञ्जस्य हिरण्यगर्भ में हो जाता है। "वायुना व गौतम सुत्रेण" (बृह० उ० ३।७।२) इस श्रुति का उल्लेख करके भाष्यकार ने यह सुत्रात्मा हिरण्यगर्भ का पक्ष भी मूचित किया है।

सिद्धान्त - चुभ्वादि का आयतन परब्रह्म ही है, प्रधानादि (प्रधान, अन्याकृत, वायु, जीव और हिरण्यगर्भ) नहीं, क्योंकि स्वकीय (स्वोपस्थापक) आत्मादि शब्दों के द्वारा यहाँ पर ब्रह्म ही आयतनत्वेन उपस्थित है एवं

धारणाद्वाऽमृतत्वस्य साधनाद्वाऽस्य सेतुता। पूर्वपक्षेऽपि मुख्यार्थः सेतुशब्दी हि नेष्यते॥

'सेतु' शब्द का मुख्य अर्थ जो लोक में प्रसिद्ध है -- 'मिट्टी या लकड़ी का बौध', वह तो

द्यौः पृथिन्यग्तिरिक्षं मनः प्राणा इत्वेचमात्मकं जगदोत्स्वेन निर्दिष्टं तस्यायतनं परं ब्रह्म मिवतुमहित । कुतः ? स्वशन्दाद् , आत्मशन्दादित्यर्थः । आत्मशन्दो हीह मवति — 'तमेयैकं जानथ आत्मानम्' इति । आत्मशन्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकत्पते, नार्थान्तरपरिग्रहे । कविष्य स्वशन्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं अयुते—'सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्पतिष्ठाः' (छा० ६।८।४) इति । स्वशन्देनैवः चेह पुरस्ताः दुपरिष्टाच्च ब्रह्म संकीत्यंते —'पुरुष प्वेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्' इति । 'ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतक्षोत्तरेण (मुण्ड० २।२।११) इति च ।

#### भामती

वा वायुर्वा जीवो वा सुत्रात्मा वाडम्युपेयते। किन्तु पारवत्तामात्रपरो लाक्षणिकः सेनुकाब्बोडम्युपेयः। सोडस्माकं पारवत्तावर्जं विधारणत्वमात्रेण योगमात्राद्वृति परिस्यज्य प्रवस्त्यंति। जीवानाममृतत्वपदप्राप्ति-साधनत्वं वात्ममानस्य पारवत एव लक्षयिष्यति। लमृतक्षब्धः भावप्रधानः, यथा 'द्वयेकयोद्विवचनैक-वचने' इत्यत्र द्वित्वेकत्वे द्वयोककाब्दार्थां, अन्यवा द्वयोकिष्वित स्थात् । तिव्वमुक्तं भाष्यकृता ॥ अमृतस्य-साधनत्वाव् इति ॥ तथा चामृतस्येति च सेनुरिति च ब्रह्माण चुन्याद्यायतन उपपत्स्येते। अत्र च स्वकाब्दाविति तन्त्रोच्चरितगात्मकाब्दाविति च सवायतना इति सच्छक्वाविति च ब्रह्माकाब्दाविति च स्ववायतना स्थाति सच्छक्वाविति च स्वकाब्दाः।

#### भामती-व्याख्या

पूर्वपक्ष में भी नहीं अपनाया जा सकता, नशोंकि वैसा पदार्थ प्रधान, अव्याकृत, वायू, जीव और हिरण्यगर्भ में से कोई भी नहीं। हाँ, पारवत्ता (परिच्छिन्नता) मात्र में 'सेतु' शब्द की लक्षणा अवश्य की जा सकती है, वैसा तो हमारे (सिद्धान्ती के) पक्ष में भी सम्भव है अर्थात् पारवत्ता (परिच्छिन्तता ) को छोड कर विधारणत्वमात्र की विवक्षा की जा सकती, अत: 'षित्रृ वन्धने' धातु से निष्यन्न 'सेसु' शब्द अपने लोक-प्रसिद्ध रूढ अर्थ का परिस्थान करके धारणरूप (बन्धनात्मक) योगार्थ को लेकर प्रवृत्त हो जायगा, अतः 'अमृतस्य सेतुः' का अर्थ अमृतत्वस्य धारकं ग्रह्म' – ऐसा अर्थ सम्पन्न हो जायगा । अथवा 'अमृतत्वस्य ( जीवानां मोक्षस्य ) साधनं ब्रह्मज्ञानम् —ऐसे अर्थ में रुक्षणा की जा सकती है । 'अमृत' शब्द अमृतत्वरूप भावार्थपरक वैसे ही माना जा सकता है, जसे ''द्वचेकयोद्विवचनैकवचने'' (पा॰ सू॰ १।४।२२) यहाँ 'ढ़ि' और 'एक' शब्द से द्वित्व और एकत्व विवक्षित होता है, अत एव द्वित्व और एकत्व पदार्थों के दा होने के कारण 'द्वचकयोः' यहाँ द्विवचन सम्पन्न हो जाता है, अन्यया दो और एक को मिलाने पर बहुत संख्या हा जाती है, अतः 'इचेकेषु'-इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए । इस वस्तु-स्थित को घ्यान में रख कर भाष्यकार ने कहा है-"यमृतत्वसाधनत्वात्"। इस प्रकार 'अमृतस्य' और सेत्'-ये दोनों निर्देश ब्रह्म की धार्वादि का आयतन मान लेने पर उपपन्न हो जाते हैं। यहाँ 'स्वशब्दात्'-यह तन्त्रोच्चरित 'स्वशब्द' का एक वार उच्चारण किया गया है तिन्त्र और प्रसङ्ग का लक्षण श्री भाष्यकार ने किया है-

साधारणं भवेत् तन्त्रं परार्थे त्वप्रयोजकः।

एवमेव प्रसङ्गः स्याद् विद्यमाने स्वके विधी ॥ ( शा॰ भा॰ पृ॰ २०९६ ) अनेक प्रधान कमों का उपकार जिस अङ्ग कर्म के एक वार के अनुष्ठान से ही सम्पन्न हो जाता है, उस अङ्ग कर्म को तन्त्रानुष्ठित और अनेक अर्थों का बोध कराने के लिए सम्वत् उच्चरित शब्द को तन्त्रोच्चरित कहा जाता है। अन्यार्थ-प्रयुक्त कर्म का प्रसङ्गतः अन्यार्थ-साधन प्रसङ्ग कहलाता है, जैसे बामिक्षा की निष्पत्ति के लिए तपे दूध में दिध डालना

तत्र त्वायतनायतनवद्गावश्रवणात् । सर्वं ब्रह्मति च सामानाधिकरण्यात् । यथानेकारमको वृक्षः शाखा स्कन्धो मूलं चेत्येवं नानारसो विचित्र वात्मेत्याशङ्का सम्भवति, तां निवर्तयितं सावधारणमाइ 'तमेवैकं जानथ वात्मानम् इति । एततुकं मर्वात — न कार्यमपञ्चविशिष्टो विचित्र वात्मा विश्वयः । कि तर्हि ? विध्याकृतं कार्यमपंचं विद्यया प्रविलापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमात्मानं जानथैकरसमिति । यथा यस्मिन्धास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त वासनमेवानयित न देवदत्तम् , तह्रदायतनभूतस्यैवैकरः सस्यात्मनो विश्वयत्वमुपदिश्यते । विकारान्नतामिसन्धस्य वापवादः श्रूयते—'मृत्योः स मृत्युमान्नोति य इह नानेव पश्यति (का० २।४।११) इति । सर्वं ब्रह्मति तु सामानाधिकरण्यं प्रपञ्चविक्तापनार्थं, नानेकरसताश्रतिपादनार्थम् । 'स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽवाद्यः कृत्सनो रसधन पवैवं वा बर्धेऽयमात्मानन्तरोऽवाद्यः कृत्सनः प्रज्ञानघन एव' (वृह० ४।'५।१३) इत्येकरसताश्रवणात् । तस्माद् वुभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म । यत्तुकं—सेतुश्चतेः सेतोश्च पारवस्वोपपन्तर्वह्मणोऽर्थान्तरेण वुभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म । यत्तुकं—सेतुश्चतेः सेतोश्च पारवस्वोपपन्तर्वह्मणोऽर्थान्तरेण वुभ्वाद्यायतनं भविन्

मामती

स्थादेतत् — आयतनायतनवद्भावः सर्वं ब्रह्मीत च सामानाधिकरण्यं हिरण्यगभेऽध्युपपद्यते । तथा च स एवात्रास्त्वमृतत्वस्य सेतुरित्याञञ्जय श्रुतिवाक्येन सावधारणेनोत्तरमत्ह & तजायतनायतन-वद्भावध्यवणाव् इति छ । विकाररूपेऽनृतेऽनिर्वाक्येऽभिसन्धोऽभिसन्धानं यस्य स तथोक्तः । भेदप्रवश्चं सत्यमभिमन्यमान इति यावत् । तस्यापवावो दोषः श्रूयते — ''मृत्योः' इति । ''सर्वं ब्रह्मीति तु'' इति । यस्तवंभविद्यारोपितं तत्सवं परामार्थतो सह्य , न तु यद् ब्रह्म तत्सवंभित्यपंः ।

भामती-व्याख्या
प्रसङ्गतः वाजिन द्रव्य का भी निष्पादक माना जाता है । जिन अनेक सब्दों का बोध कराने
के लिए 'स्वसब्द' तन्त्रोच्चरित है, वे हैं — आत्मशब्द, 'सत् शब्द' और 'ब्रह्म शब्द'।
''तमेवैकं जानय आत्मानम्'' (मुण्ड० २।२।४), ''सन्मूला सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः''
(छां• ६।५४), ''ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्'' (मुण्ड० २।२।११) इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त
आत्मादि शब्द साक्षात् ब्रह्म के जगदायतनत्वेन उपस्थापक हैं। आत्मादि सभी शब्द ब्रह्म के
स्वशब्द (स्वकीय शब्द) हैं।

यह जो शङ्का होती है कि ''यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम्" (मुण्ड० २।२।५) इत्यादि वाक्यों में जगत् और आत्मा का आयतन-आयतनीभाव (आधाराधेयभाव) एवं ''ब्रह्मवेदं विश्वम्'' (मुण्ड० २।२।११) इस प्रकार सामानाधिकरण्य श्रुत है, वह हिरण्यगर्भ में भी उपपन्न हो जाता है, अतः वह यहाँ अमृतत्व का सेतु क्यों नहीं माना जा सकता ? उस शङ्का को दूर करने के लिए भाष्यकार ने श्रुतिगत अवधारण को प्रस्तुत किया है—'तां निवर्तयितुं सावधारणमाह—तमेवैकं जानथ आत्मानम्''। एवकारहप अवधारण के द्वारा अन्य-योग (कार्य-प्रयक्ष का विशिष्टच) हटा कर शुद्ध ब्रह्म को ज्ञेय माना गया है, वह सकल भेद-रहित एक मात्र ब्रह्मतत्त्व ही है। ''विकारानृताभिसन्धस्य चापवादः श्रूयते''—इस भाष्य का अर्थ यह है कि विकाररूप अनृत प्रपञ्च में जिस (अज्ञानी का अभिसन्ध (अभिमान) है अर्थात् मिथ्या भेद-प्रपञ्च में जो सत्यत्व का अभिमान करता है, उसके लिए अपवाद (दोष) का अभिधान किया गया है—'भृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित"। जो शाखा, स्कन्ध, मूलाद्यास्मक नानारूप वृक्ष के समान जगत् के आयतन को नानारस मानता है, वह जन्म-मरण के प्रवाह में ही पड़ा रहता है। ''सर्व ब्रह्मोत तु सामानाधिकरण्यं प्रपञ्च प्रविलापनार्थम्'। ''यश्चीरः, स स्थाणुः'—इस प्रकार बाधित-सामानाधिकरण्य के समान ही

तन्यमिति । अश्रोच्यते – विधारणस्वमात्रमत्र सेतुश्रुत्या विवक्ष्यते, न पारवत्त्वादि । निह सृद्दारुमयो लोके सेतुर्दष्ट इत्यत्रापि सृद्दारुमय पव सेतुरभ्युपगम्यते । सेतुशब्दाः थाऽपि विधारणस्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि, षिओ बन्धनकर्मणः सेतुशब्दब्युत्पत्तः ।

अपर आह-'तमगैकं जानथ आत्मानम्' इति यदेतत्संकीर्तितमात्मश्चानं, यच्चेतत् 'अन्या वाचो विमुश्चथ' इति वाग्विमोचनं, तदश्रामृतत्वसाधनत्वात्, 'अमृतस्येष सेतुः' इति सेतुश्रृत्या संकीर्त्यते, न तु चुभ्याद्यायतनम् । तत्र यदुकं सेतुश्रृतेर्बह्मणोऽर्थान्तरेण चभ्याद्यायतनेन भाव्यमित्येतदयुक्तम् ॥ १ ॥

मुक्तोषसृष्यच्यवदेशात् ॥ २ ॥

इतश्च परमेच ब्रह्म चुभ्वा ग्रायतनम् । यस्मान्मुकोषसुप्यताऽस्य व्यपदिश्यमाना

भामती

श्रिवर बाह इति । नात्र घुम्बाद्यायतमस्य सेतुसोच्यते येन पारवत्ता स्यात् , किन्तु जानथेति

यज्ज्ञामं कीर्तितं, यश्र वाचो विमुज्ज्येति वाग्विभोकः, तस्यामृतःवसाधनत्वेन सेतुतोच्यते । तच्चोभयमि

पारवदेव । न च प्राधान्यादेव इति सर्वनाम्ना चुम्बाद्यायतममारमेव परामृश्यते, न तु तज्ज्ञानवाग्विमोचने

इति साम्प्रतम् , वाग्विमोचनात्मज्ञानभावनयोरेव विधेयःवेन प्राधान्यात् । आस्मनस्तु द्वव्यस्याव्यापारतः

याऽविधेयत्वात् । विधेयस्य व्यापारस्येव व्यापारवतोऽमृतःवसाधनत्वात् । न चेवमेकान्तिकं यस्प्रधानमेव

सर्वनाम्ना परामृश्यते । क्विचिदयोग्यतया प्रधानमुःसृक्य योग्यतया गुणोऽपि परामृश्यते ।। १ ।।

भामती—ग्यास्या
'यत्सर्विमिदमारोपितम्, तत्सर्वं परमार्थतो ब्रह्म'—ऐसी ही प्रतीति विवक्षित है, 'यद् ब्रह्म
तत्सर्वम्'—ऐसी नहीं, क्योंकि बाध सामानाधिकरण्यस्थल पर बाध्यमान पदार्थ का बाध मन
में रख कर सामानाधिकरण्य-व्यवहार होता है, अतः यत्सर्वं किल्पतम्'—इस प्रकार बाधित
प्रपन्त का ही निर्देश यत्पद के द्वारा होता है, ब्रह्म का नहीं, अन्यथा ब्रह्म का बाध एवं
'कार्यप्रपन्तं प्रविलापयन्तः''—इस भाष्य का विरोध प्रसक्त होगा।

अन्य विचारकों का कहना है कि उक्त श्रुति में चुम्वादि के आयतन में सेतुरूपता विवक्षित नहीं कि ब्रह्म में पारवता (परिच्छिन्नता) प्रसक्त हो, किन्तु 'जानथ' पद के द्वारा कीर्तित ज्ञान और ''अन्या वाचो पिमुश्वय''—इस वाक्य से निर्दिष्ट अपर विद्या के त्याग में सेतुता (मोक्ष-हेतुता) विवक्षित है, क्योंकि ''ज्ञात्वा देवं मुच्यते'' (श्वेता. १।८) और "त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः" (के. ३) इत्यादि श्रुतियों में ज्ञान और त्याग को ही मोक्ष का साधन माना गया है। ज्ञान और त्याग —दोनों ही पारवान् होने से सेतु पदार्थ हो सकते हैं। यदि कहा जाय कि ''अमृतस्येष सेतुः" — यहाँ पर 'एषः' — इस सर्वनाम पद के द्वारा प्रघानभूत आत्मा का परामर्श करके उसमें ही सेतुता विहित है, उसके ज्ञान और अन्यार्थ के त्याग में नहीं। तो वैसा नहीं कह सकते, क्यांकि प्रकृत में आत्मज्ञान और अन्यवाग्विमोचन ही विधेय होने के कारण प्रधान हैं। क्रिया का ही विधान होता है, आत्मा द्रव्य है, व्यापार (क्रिया) नहीं, अतः विधेय नहीं हो सकता । विधेयरूप प्रधान कर्म (ज्ञान) ही अपने सहायक व्यापारों (विवेकादि अङ्ग कर्मों ) से युक्त होकर अमृतत्व का साधन होता है। दूसरी बात यह भी है कि सर्वनाम पदों के द्वारा प्रधानभूत अर्थ का ही परामर्श होता है —ऐसा कोई अकाट्य नियम नहीं, क्योंकि कहीं-कहीं अयोग्य होने के कारण प्रधानार्थ को छोड़ कर गौणीभूत योग्य पदार्थ का परामर्श होता है, जैसे कि ''तप्ते पयसि दघ्यानयति, सा वैश्वदेव्याभिक्षा"—इत्यादि स्थलों पर शब्दतः अप्रधानभूत पयः पदार्थं का परामर्श किया जाता है, फलतः प्रकृत में 'एष' पद के द्वारा ब्रह्म के बोध का परामर्श किया जा सकता है।। १।।

हद्यते । मुक्तैवपसृष्यं मुक्तोपसृष्यम् । देहादिष्यनात्मस्यहमस्मीत्यात्मबुद्धिरिवद्या,
ततस्तत्पूजनादी रागस्तत्परिमधादी द्वेषस्तदुच्छेददर्शनाद्भयं मोहम्येत्येवमयमनन्तमेदोऽनर्थव्रातः संततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः । तद्विपर्ययेणाविद्यारागद्वेषादिद्योषमुक्तैदप् सृष्यं गम्बमेतिदिति द्युम्बाद्यायतनं प्रकृत्य व्यपदेशो भवति । कथम् ? 'भिद्यते हृद्यः
प्रविद्यक्ष्यम्ते सर्वसंशयाः । श्लीयन्ते वास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे' (गुण्ड०
२।२।८) इत्युक्तवा ब्रवीति —'तथा विद्वाद्यामकपाद्यमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति विस्यम्'
( मुण्ड० २।२।८ ) इति । ब्रह्मणम्य मुक्तोपसृष्यस्यं प्रसिद्धं शास्त्रे—'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते
कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्येऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्तुते' ( बृह० ४।४।७ )
इत्येवमादी । प्रधानादीनां तु न क्वविन्मुक्तोपसृष्यत्वमस्ति प्रसिद्धम् । अपि च 'तमे-वैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्जधामृतस्येष सेतुः' इति वाग्विमोकपूर्वकं
विश्वयत्वमिह द्युभ्वाद्यायतनस्योच्यते । तच्य श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो हृदम्—'तमेव धोरो
विश्वाय प्रश्नां कुर्वीत ब्रह्मणः । नानुष्यायाद्वहुञ्च्वदान्वाचो विग्लापनं हि तत्'। ( बृह० ४।४।२ )
इति । तस्मादिष द्युभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म ॥ २ ॥

नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

यधा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुकको नैवमर्थान्तरस्य वैशेषिको हेतुः

भामती

चुभ्वाद्यायतनं प्रकृत्याविद्याविद्योवमुक्तैरुपसूच्यं व्यविद्यते 'भिन्नते हृवयप्रन्यिः' इश्याविमा । तेन सद् चुभ्वाद्यायतनविधययेव । ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृच्यत्वं 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते' इत्यावौ श्वस्यम्तरे प्रसिद्धन् । तस्मान्मुक्तोपसृच्यत्वाद् चुभ्वाद्यायतनं अह्यति निश्चीयते । हृवयप्रन्यिश्चाविद्यारागह्रेवभयमोहाः । मोहश्च विचादः शोकः, परं हिरण्यगर्भाद्यवरं यस्य तद् ब्रह्म तथोक्तम् , तस्मिन् अद्यानि यद् दृष्टं वर्षानं तस्मित् तवर्षेतित यावत्; यथा 'वर्मण द्वीपनं हन्ति' इति वर्मार्थनिति गन्यते । नामक्त्यावित्यप्यविद्याभिद्यायम् । 'कामा वेशस्य हृदि श्रिताः' इति कामा इत्यविद्यामुगलक्षयति ॥ २ ॥

नानुमानमित्युपलक्षणं, नान्याकृतमित्यपि ब्रह्टब्यं, हेतोरुनयत्रापि साम्यात् ॥ ३ ॥

## भामती-व्याख्या

प्रकान्त द्यु और भू आदि प्रयन्त के आयतन में अविद्यादि दोषों से मुक्त पुरुषों के द्वारा उपसृष्यता (प्राप्यता) का प्रतिपादन किया गया है—"विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः परास्पर्य पुरुषपुर्विति दिव्यम्" (मुण्ड. ३।२।८)। मुक्त पुरुषों के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्य है, ऐसा अन्य श्रुतियों में प्रसिद्ध है—"मत्यों प्रमुतों भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते" (बृह. उ. ४।४।७)। परुत्या मुक्तोपसृष्य होने के कारण द्युलोकादि का आयतन ब्रह्म ही है—ऐसा निश्चित हो जाता है। उक्त श्रुति में 'प्रन्थि' पद के द्वारा अविद्या, राग, द्वेष, भय और मोह का प्रहण किया गया है। मोह नाम है—विषाद का, जिसे शोक भी कृत हैं। "तिस्मन् दृष्टे परावरे"—यहाँ 'परावर' पद का अर्थ है—'परं हिरण्यगर्भादि अवरं (निकृष्टे) यस्मात्, तत्' किन्तु भाष्यकार ने कहा है—'परं च कारणात्मनाऽवरं च कार्यात्मना, तिस्मन् परावरे" (मुण्ड. पृ. ३१)। 'तिस्मन् पृष्टे'—यहाँ पर निमित्तार्थक सममी विभक्ति प्रयुक्त है। जैसे 'चर्मण द्वीपनं हन्ति'—इस वाक्य का अर्थ होता है—'चर्मार्थ द्वीपनं हन्ति', वैसे ही 'तिस्मन् दृष्टे' का अर्थ है—'तद्यम्। "नामरूपाद विमुक्तः"—यहाँ पर अविद्या का बोध कराने के लिए 'नामरूप' का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार 'कामा येऽस्य हृदि श्रिताः'—यहाँ 'काम' पद भी अविद्या का उपलक्षक है।। २।।

''नानुमानम्''—यहाँ प्रधानार्थंक 'अनुमान' पद 'अव्याकृत' का भी उपलक्षक है, अतः

प्रतिपादकोऽस्तीस्याह - नातुमानिकं सांख्यसमृतिपरिकविषतं प्रधानमिह गुभ्याद्याय-तनत्वेन प्रतिपत्तक्यम् । कस्मात् ? भतव्छव्दात् । तस्याचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तव्छव्दः, न तव्छव्दोऽतव्छव्दः । न द्वानाचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चि-व्छव्दोऽस्ति, येनाचेतनं प्रधानं कारणस्वेनायतनत्वेन वाऽचगम्येत । तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादकशब्दोऽत्रास्ति-वः सर्वद्यः सर्ववित् (मुण्ड० १।१।९) इस्यादिः । भत पत्र न वायुरपीह सुभ्यास्यतनस्वेनाश्चीयते ॥ ३ ॥

प्राणभृज्य ॥ ४ ॥ यद्पि प्राणभृतो विश्वानारमम् भारमत्वं चेतनत्वं च संभवति तथाव्युपाधिपरि-विश्वभागतस्य सर्वेष्ठत्वाद्यसंभवे सत्यस्मादेवातच्छव्दात्प्राणभृत्वे चुभ्वाद्यायतम्त्वे । नाभयितस्यः । न चोपाधिपरिव्छिष्ठसस्याविभोः प्राणभृतो चुभ्वाद्यायतम्त्वमि सम्य-भसंभवति । पृथम्योगकरणमुक्तरार्थम् ॥ ४॥

कुतका न प्रःणभृद् बुभ्वाबायतनत्वेनाश्रयितव्यः-

# भेदञ्यपदेशात् ॥ ५ ॥

भेद्य्यपदेशेखेड भवति—'तमेथैकं जानथ थात्मानम्' इति श्रेयशास्मावेन । तत्र माणसृत्तावन्मुमुक्षुत्वाज्याता, परिशेषादात्मशब्दवाच्यं ब्रह्म श्रेयं चुभ्वाचायतनमिति गम्यते, न प्राणशृत् ॥ ५ ॥

#### भामती

वेनातच्छावरवं हेतुरनुकृष्यते । स्वयक्त भाष्यकृढेतुमाह क्ष न चोषाधिपरिच्छिन्नस्य इति क्ष । क्ष्य सम्यक् सम्भवतिक नाक्षसमिरवर्षः । भोग्यत्वेन हि आयतनस्वमतिचिष्ठप्रम् । स्थादेतत् — यद्यतच्छ-व्याचादित्यज्ञापि हेतुरनुक्षप्रम्यः, हन्त कस्मात् पृषग्योगकरणं, वावता न श्राणभृदनुमाने इत्येक एव वोगः कस्मान् कृत इत्यत आह क्ष पृथम् इति क्ष । भेवस्थपवेद्यावित्यावित्रा हि श्राणभृदेव निविष्यते, न श्रवानं, तच्यक्योगकरणे बुविकानं स्याविति ॥ ४-५ ॥

## भागती-व्यावया

'नाव्यकृतम्'—ऐसा भी निरास किया जा सकता है, क्योंकि प्रधान और अव्यक्त—इन दोनों के निराकरण में समान हेतुओं का उपन्यास किया जाता है।। ३।।

"प्राणभृत् च"-इस सूत्र में प्रयुक्त चकार के द्वारा पूर्व सूत्र में अवस्थित 'अतच्छव्दात्'इस हेतु की अनुवृत्ति की जाती है, जैसा कि स्वयं भाष्यकार कहते हैं—अस्मादेवातच्छव्दात्
प्राणभृदिप न द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः" अर्थात् "यस्मिन् द्योः पृथिवी"—यहाँ पर जैसे
प्रधान का वाचक कोई शब्द न होने के कारण प्रधान को द्युलोकादि का आयतन नहीं माना
था सकता, वैसे ही प्राणभृत् (जीव) का भी वाचक शब्द न होने के कारण जीव को भी
युभ्वादि का आयतन नहीं माना जा सकता। "प्राणभृतो द्युभ्वाद्यायतनत्वर्माप न सम्यक्
सम्भवति"—यहाँ प्रयुक्त सम्यक् पद के द्वारा सहजभाव से आयतनत्व के उपपादन का जीव
में निषेध किया गया है, अतः भोग्य प्रपञ्च का भोक्ता होने के कारण जो जीव को द्युभ्वादि
का आयतन कहा गया था, वह क्लिष्ट कल्पनामात्र है। यदि प्रधान और जीव—दोनों का
निषेध विवक्षित है, तब दोनों सूत्रों को मिला कर "नानुमानमतच्छव्दात् प्राणभृच्च"— ऐसा
एक ही सूत्र बनाना चाहिए, प्राणभृच्च—ऐसा पृथक् सूत्र क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर
यह है कि "भेदव्ययदेशात्"—इस उत्तर सूत्र में निर्दिष्ट हेतु के द्वारा केवल प्राणभृत् (जीव)
का निषेध किया गया है, प्रधानादि का नहीं, अतः योग-विभाग किया गया कि उत्तर सूत्र के
साब प्रधानादि का भी अन्वय प्रसक्त न हो।। ४-५।।

## क्रुतम्य न प्राणशृह् बुभ्वाधायतनत्वेनाश्रवितन्यः — प्रकरणात् ॥ ६ ॥

प्रकरणं चेदं परमात्मनः, 'कस्मिन्तु भगवो विकाते सर्वमिदं विकातं भवति' ( मु० १।१।३ ) इत्येकविधानेन सर्वविद्यानापेकणात् । परमास्थनि हि सर्वात्मके विकाते सर्वमिदं विद्यातं स्थात्र केवले प्राणभृति ॥ ६ ॥

कुतम्ब न प्राणभृद् चुभ्वाद्यायतनत्वेनाम्रचितन्यः —

## स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥

धुभ्याद्यायतनं च प्रकृत्य द्वा सुपर्का ससुजा ससायाः' (सु॰ ३।१।१) इत्यन्न स्थित्यदने निर्देश्येते । 'तयोरन्यः पिष्पकं स्वाइति' इति कर्मफलाशनम् , 'अनदनस्य न्योऽभियाकशीति' इत्योदासीन्येनावस्थानं च । ताभ्यां च स्थित्यदनाभ्यामीश्वरक्षे- नक्षौ तत्र गृहोते । यदि चेश्वरो चुभ्वाधायतनस्येन विवक्षितस्ततस्तस्य प्रकृतस्येश्वरस्य क्षेत्रहात्पृथ्यवननमन्तकल्पते । अन्यका द्यप्रकृतययनमाकस्मिकमसंयदं स्यात् । नस्य त्यापि क्षेत्रहस्येश्वरात्पृथ्यवनमाकस्मिकमं प्रस्वयेत । न, तस्याविवक्षितिस्यात् । क्षेत्रक्षो हि कर्तृत्वेन मोक्ष्तत्वेन च प्रतिश्वरीरं बुद्धवाद्युपाधिसंबद्धो लोकत्य प्रवादा नातौ भूत्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाष्ट्रपुर्या तात्पर्येण विवक्ष्यत इति न तस्याकश्चितं चवनं युक्तम् । 'ग्रहां प्रविद्यावारमानौ हि'

भामता न समु हिरण्यगर्भाविषु शातेषु सर्व ज्ञातं भवति किन्तु ब्रह्मण्येवेति ।। ६ ॥

यहि जीवो हिरण्यनओं वा गुभ्यत्यायतनं भवेत् , ततस्तत्त्रवृत्यानदनस्यो अभियाकतीतील परमारमाभियानमाकस्मिकं प्रवत्येत । न च हिरण्यनभं उवासीमः तस्यापि भोक्तृस्वात् । न च जीवास्त्रैव गुभ्याद्यायतनं, तथा सति स एवात्र क्यांत्रेत तस्वयनाय च ब्रह्मापि कथ्यते, अस्यया सिद्धानोऽपि जीवास्त्र-कथनमाकस्मिकं स्थाविति वाच्यम् । यसोक्यविवतार्थायवोधनस्वरसेनास्नायेन प्राक्रभूमात्रप्रसिद्धजीवात्ता

भामती-व्याख्या

आयतन तस्य के प्रकरण में ही कहा गया है—किस्मन्तु भगवी विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञाते भवति" (मुण्डः १।१।३)। इससे यह नितान्त स्पष्ट है कि जिस एक तस्य के ज्ञान से सजी पदाओं का ज्ञान हो जाता है, वही खुळोकादि का आयतन है। प्रधान, अव्यक्त, जीव या हिरण्यगर्भादि के ज्ञान से समस्त जगत् ज्ञात नहीं होता, अपितु ब्रह्म के ज्ञान से ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है, अतः ब्रह्म हो जगत् का आयतन सिद्ध होता है।। ६।।

यदि जीव या हिरण्यनर्भ को बुलोकादि का आयतन माना जाता है, तव उसके प्रकरण में "अनश्नक्षमधोऽभिचाकाशीति"—इस प्रकार परब्रह्म का अभिधान आकस्मिक और अप्रासङ्गिक हो जायगा। हिरण्यमर्भ को उदासीन (अभोक्ता) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह भी भोक्ता ही है।

शृह्या—यदि जीवात्मा को ही चुलोकादि का आयतन माना जाता है, तब उसी का जान कराने के लिए ब्रह्म की चर्चा माननी होगी, अन्यया जीव का उल्लेख अप्रासिक्षक हो जायगा।

समाधान—शास्त्रों का प्रामाण्य अज्ञातार्थ के बोधन में ही निहित होता है, जीव ती लोक में अत्यन्त प्रसिद्ध है, अतः उसके बोधन से शास्त्रों में प्रामाण्य ही नहीं आता, तब उसका झान कराने के लिए ही बहा चर्चित है—ऐसा कहना सम्भव नहीं, आव्यकार ने यही कहा है—"तस्याविविक्षितत्वात्"।

(त्र० १।२।११।३) इत्यत्राच्येतद्दशितं 'द्वा सुपर्णा' इत्यस्यामृचीश्वरक्षेत्रचातुच्येते इति । यदापि पेत्रयुपनिषत्कतेन व्याख्यानेनास्यामृश्वि सत्त्वक्षेत्रचातुच्येते, तदापि न विरोधः कश्चित् । अधम् ? प्राणभृदीह घटादिच्छिद्यन्तस्त्वायुपाध्यामानित्येत्र मितिश्यते । यद्यु सर्वश्यरेपेपूपाधिः मितिशोपत्तक्ष्यते, परमारमेव स भवति । यथा घटादिच्छिद्राणि बटादिभिक्पाधिमि-विनोपत्तक्ष्यते, परमारमेव स भवति । यथा घटादिच्छिद्राणि बटादिभिक्पाधिमि-विनोपत्तक्ष्यमाणानि महाकाग्र पत्र भवन्ति, तद्वत् प्राणभृतः परसमाव्यवायुपपत्तेः मितिषेघो नोपपयते । तस्मात्सस्वायुपाध्यभिमानिन एव धुभ्वाचायतनस्वप्रतिपेधः । तस्मात्परमेव त्रह्म बुभ्वाचायतनम् । तदेतद् 'बट्टव्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः' (त्र॰ श्वारार्थि ) इत्यनेनेव सिद्यम् । तस्यव हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पित्तम् । 'यस्मिन् धोः पृथिवी चान्तरिक्षम्' इति । प्रपञ्चार्थं तु पुनक्पन्यस्तम् ॥ ७ ॥

# (२ भूमाधिकरणम् । स्०८-६) भूमा संप्रसादादध्युवदेशात् ॥८॥

इदं समामनन्ति—'भूमा त्वेव विजिवासितध्य इति भूमानं भगवो विजिवास

भामिती
विभागयात्वयसानवपतमसौकिकं बद्धाववोध्यत इति मुभावितम् । अयदावि देङ्ग्युवितवत्कृतेन स्थाक्यानेन
इति । तत्र द्धानदनसम्यो अभिवाकशीतीति जीव उवाधिरहिदेन रूपेण अह्यस्वभाव उवासीमोऽभोन्ता
वर्षितः । तवर्षमेवाचेतनस्य बृद्धिसस्वस्यायासमाधिकं भोक्तृत्वमृक्तम् । तथा चेत्वस्भूतं जीवं कथयसानेन
भन्नवर्णेन युभ्वाद्यायतनं बद्धोव कथितं भवति, उपाध्यविक्रसम् जीवः प्रतिविद्धो भवतीति न
वेश्विकाद्याविरोध इत्यवंः । अप्रयक्षाधंम् इति । तम्मध्ये न पठितनिति कृत्वाविकावेदमधिकरणं
प्रवृत्तानित्यवंः ॥ ७ ॥

## -6.6

भामती-भाच्या

भाष्यकार ने जो कहा है कि "यदापि पेंड्स चुपिनवित्कृतेन व्याख्यानेनास्यामृचि सत्त्व-भेत्रज्ञानुच्येते, तदापि न विरोधः"। पेंड्सी उपनिषत् में यह कहा गया है कि "अनस्मन्नन्योऽ-भिचाकसीति—इस ऋचा-खण्ड के द्वारा जीव को उपाधि-रहित ब्रह्माबस्था में अभोक्ता कहा नया, उसका उपपादन करने के लिए ही अचेतन बुद्धि-तत्त्व में अपारमाधिक भोकृत्व कहा गया है।" इस प्रकार जीव के स्वख्य का कथन करनेवाले उक्त मन्त्र के द्वारा ब्रह्म में ही चुम्वादि की आयतनता प्रतिपादित होती है और उपाधि से अविच्छन्न जीव में आयतनत्व का निषेध हो जाता है, अतः पेंड्सी-ब्राह्मण के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं आता।

यद्यपि द्युक्वादि की आयतनता ब्रह्म में "अह्बयत्वादिगुणको धर्मोक्तः" (ब्र. सू. १।२।२१) इस सूत्र के द्वारा ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उसी भूत-वर्ग की ब्रह्मगत कारणता-प्रतिपादन के प्रकरण में ही ''यस्मिन् बौ: पृथ्विची चान्तरिक्षम्'' (मुण्ड. २।२।५) यह वाक्य भी पठित है। तथापि उसी अधिकरण का विस्तार करने के लिए पुनः वाक्यान्तर के माध्यम से वही विचार प्रस्तुत किया गया है। अथवा कृत्वाचिन्ता-न्याप से [अर्थात् ''यस्मिन् बौ: पृथिवी चान्तरिक्षम्"—यह वाक्य ब्रह्मगते जगत्कारणता-प्रतिपादन के प्रकरण में पठित नहीं—ऐसा समझ कर ] उसी सिद्धान्त का पुनः प्रतिपादन किया गया है।। ७।।

विषय-अभिनहोत्रादि कर्म-विद्या में निपुण होने पर भी आत्मज्ञान से विश्वत होने के

इति । यत्र नान्यत्वश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाउध यत्रान्यस्पत्र्यस्य-न्यद्विजानाति तदस्पम्' ( छा० ७।२३,२४ ) इत्यादि ।

तत्र संशयः - कि प्राणो भूमा स्वात् , आहोस्यित्परमारमेति । कुतः संशयः ?

मामधी

त्रश्रक्षः सक् देवविः कर्मविद्यात्मविस्तवा लोक्यमास्मानं मन्यमानो भगवनसम्मानाकानिस्त्रं महायोगिनं सम्बद्धमारम्वपस्ताद । उपस्तक्ष योवाय—भगवसनारमज्ञात्मवित्रशोकसानरपरमुक्तारम्व मं भवधितित । तस्युवश्रस्य सम्बद्धमारेण नामब्रह्णस्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वेत्युवास्वयं नारद्वस्त्रम्वार्थार्थ्यम् प्रतिवचनं वाग्वाद नामब्रह्णस्य । तदेवं नारदस्तम्बुव्याय्यार्थ्यक्षिते । वस्वयाक्तंव्यविवेदः सङ्कृत्यः, तस्य कारणं पूर्वापरविवयनिमित्तप्रयोजनिक्ष्यणं विश्वम् । स्वरः, स्वरण्यम् : प्राणस्य च समस्तिक्ष्याकारकारकारमेवेन वित्राद्यास्मयेन च र्यारनोभिद्दष्टानीम सर्वप्रतिकृत्वेत् अववाणम्ययाव्याविद्याविद्यविवादित्येन च नामविद्ययवावायाम्ययं भूयस्वयविद्यान्त्रस्वयं स्वर्याच्यार्थेन पृष्यं वारवेत्र सम्बद्धमार एकप्रस्थेन 'एव तु वातिववित यः सत्येनातिवदतीति सत्यावीन् कृतिवध्यंन्तानुवस्योपविदेश, 'बुस्तं स्वयविद्याविद्यास्यम्' इति । तद्वश्रुक्षय नारदेन सुसं भगवो विज्ञासेत्युवस्त सन्तकुमारो यो वे भूमा तत्व बुक्तिस्युवक्रम्य भूमानं व्युत्पाववाय्यभूव, यत्र नान्यत्पप्रयतीत्याविना । तदीष्ट्रशे विषये विचार आरम्यते । सत्र संवयः—कि प्राणो भूमा स्यावाहो परमात्मेति । भावभवित्रोस्तादास्म्यविवय्याः सम्बनाविक्यस्थ

-भामती-व्याख्या

कारण शोकाकुल देविष नारद ने महायोगी ब्रह्मवेत्ता भगवान सनत्कुमार की सरण में जाकर प्रार्थना की - भगवन् ! मैं अनात्मज्ञ होने के कारण शोक-सागर में डूब रहा है, कृपया आप इस दीन जन का उद्धार करें। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान सनत्कुमार ने पहले कहा-"नाम ब्रह्मेत्युपास्स्व" ( छां. ७।१।४ )। अर्थात् 'जैसे प्रतिमा की विष्णु-बुद्धचा उपासना की जाती है, वैसे ही नाम ( शब्द ) की ब्रह्म-भावना से उपासना करनी चाहिए। ऐसा सुन कर श्री नारद ने पूछा - 'अस्ति भगवो नाम्नो भूयः'' (छां. ७।१।४) अर्थात् क्या नाम से भी बढ़ कर कोई अधिक उपयुक्त माध्यम है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् सनत्कुमार ने विवा-"बाम्बाव नाम्नो भूयसी" ( छां, ७१२१ )। इस प्रकार नारद और सनत्कुमार की सम्बी प्रश्नोत्तर-परम्परा में 'नाक्' इन्द्रिय से लेकर मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बस, ( मानस सामर्थ्य ), अन्न, जल, वायु-सहित तेज, आकाश, स्मर, आशा ( अभिलावा ) और प्राण की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता कही गई। उनमें कत्तं व्याकर्ताव्य का विवेक संकल्प पदार्थ है, उसका कारण है-चित्त ( अतीतादि विषयों के द्वारा साध्य प्रयोजन का ज्ञान )। 'स्मर' पद का अर्थ स्मरण है। अन्त में प्राण तत्त्व की श्रेष्टता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि जैसे पहिए की नामि में अर (नाभि और नेमि को बोड़नेवाली लम्बी लकड़ी) प्रविष्ट होती है, वैसे हो इस प्राण तत्त्व में सब कुछ अवस्थित है। प्राण ही सकल कारक, करण और कियारूप है, प्राण ही पिता, माता, स्वसा और आचार्य है। प्रान में सर्वतः भूयस्त्व-दर्शी को अतिवादी ( उत्कृष्टवादी ) कह कर उसी प्रकरण में सनत्कुमार ने नारद के विना पूछे ही "एष तुवा अतिवदति यः सत्येनातिवदति"—इस प्रकार सत्यादि से लेकर कृति (प्रयस्त) पर्यन्त पदार्थों की चर्चा की और अन्त में 'सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्''—ऐसा उपदेश दिया। उसको सुन कर नारद ने प्रार्थना की कि तब भगवन सुख तत्त्व का उपदेश करें। श्री सनत्कुमार ने कहा--''यो वे भूमा तत्सुखम्'' ( छां. ७।२३।१ ) बीर भूमा पदार्थ का व्युत्पादन किया-"यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति, स भूमा" ( छां. ७।२४।१ )। इस अधिकरण का यही विचारणीय विषय है।

भूमेति तावद् बहुत्वमिधीयते, 'बहोक्षोंपो भू च बहोः' (पा० ६।४।१५८) इति भूमशम्दय भावप्रत्यान्ततास्मरणात्। किमात्मकं पुनस्तद्वहुत्वमिति विशेषाकाङ्कार्या
'प्राणो वा माशाया भूयान्' (छा० ७।१५।१) इति संनिधानात्माणो भूमेति प्रतिभाति।
तथा 'अतं होव मे भगवद्दशेभ्यस्तरित शोकमात्मिबिहित। सोऽहं भगवः शोकामि
तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु' (छा० ७।१।३) इति प्रकरणोत्थानात्परमात्मा
भूमेत्यि प्रतिभाति। तत्र कस्योषादानं न्याय्यं, कस्य वा हानमिति भवति संग्रयः।

कि ताबत्त्रासम् ? त्राणो भूमेति । कस्मात् ? भूवःप्रश्तप्रतिवयनपरम्परा उद्शं-गात् । यथा हि 'अस्ति भगवो नाम्नो भूयः' इति, 'बाग्याय नाम्नो भूयसी' इति । तथा 'अस्ति भगने वाचो भूयः' इति, 'मनो वाव बाचो भूयः' इति च नामादिम्बो ह्या प्राणाद् भूयःप्रश्नप्रतिवचनप्रवाहः प्रवृत्तः । नैयं प्राणास्परं भूयःप्रश्नप्रतिवचनं हश्यते — अस्ति भगवः प्राणाद् भूय इति, अदो वाच प्राणाद् भूय इति । प्राणमेव तु नामादिस्य

भागती

संध्यस्य बीचमुक्तं भाष्यकृता । तत्र

एतस्मिन् शम्यसम्बर्भे यहुक्ताब् भूवक्षोऽस्थतः । उच्यमानं श्रु तब् भूव उच्यते प्रस्तवृशंकम् ॥

न च प्राचात् कि भूय इति वृष्टं, नापि भूमा वात्रसमाव् भूबानिति प्रत्युक्तम् । तस्मारप्राणभूय-स्रचानिधानानन्तरमपृष्टेन भूमोध्यमानः झाणस्येव भवितुमहाँति । अपि च भूमेति भावो न भवितारमन्तरेच जाव्यो निक्ययितुमिति भवितारमपेश्वमाणः झाणस्यानकार्येच दुक्तिसिवानात्त्रयेव भवितारं प्राच्य निवृणोति । वस्योभयं हविरात्तिमार्छेदिस्यत्रात्तिरिवार्शं हविः । यथाष्टः—'मुख्यायहे हविवा विशेषणम्'

गामती-व्यक्त

संज्ञय — उक्त श्रुति में क्या प्राण ही भूमा पक्त है ? अववा बहा भूमा है ? पूर्वपक्ष—

एतस्मिन् ग्रन्थसन्दर्भे यषुक्ताद् भूयसोऽन्यतः । उच्यमानं तु तद् भूव उच्यते प्रश्नपूर्वकम् ॥

[ इस प्रलंक का अन्वय इस प्रकार है—'उत्ताद अन्वता भूवसः भूय उच्यमानं वत्, तद् भूयः प्रक्रमपूर्वकमुच्यते' अर्थात् नामादि की अपेक्षा जिस प्राण से अन्य वागादि पदार्थों को उत्तरोत्तर भूयः कहा गया है, उन बागादि की अपेक्षा जिस प्राण तत्व को भूयः कहा गया, वही भूयः पदार्थ यहाँ प्रक्रमपूर्वक प्रतिपादित है, फलतः प्राण ही यहाँ भूयः पदार्थ है, ब्रह्म नहीं ]। प्राण से भिन्न किसी भूयः पदार्थ का न तो प्रक्रन उठाया गया है और न उसका उत्तर दिया गया है कि 'इदं प्राणाद भूयः'। अतः प्राणगत भूयस्त्वाभिभान के अनन्तर बिना प्रक्षन के कहा गया भूयः पदार्थ प्राण ही हो सकता है। दूसरी बात यह है कि 'बहु' पद से भावार्थक 'इमिनच्' प्रत्यय "पृथ्वादिश्य इमिनज्वा" (पा. सू. ५१४।१२२) इस सूत्र के हारा होता है और 'बहोर्लोपो भू च बहोः'' (पा. सू. ६१४।१५८) इस सूत्र के हारा 'इमिनच्' प्रत्यय के इकार का लोग एवं 'बहु' के स्थान में 'भू' का आदेश होकर 'भूमा' शब्द किएक होता है, जिसका अर्थ है—'बहोर्भाव भूमा' अर्थात् 'बहु' कब्द के भाव (बहुत्व) को 'भूमा' शब्द कहता है। भाव एक ऐसा धर्म है, जो भिनतारूप धर्मों के बिना नहीं रह सकता, अतः वह अपने भिनता की नियमतः अपेक्षा करता है। पूर्व वाक्य में प्राण तत्त्व चिंचत हैं, अतः बुद्धि में सिन्नहित होने के कारण प्राण को ही अपने भिनता के रूप में वैसे ही वरण (स्वीकार) कर लेता है, असे ''बस्योभयं हिवरात्तिमान्ठर्त्यंन्द्रं पश्वशरादमोदनं निवंपत्'' (ते. जा. ३।७।१।७) यहाँ पर ''बस्योभयं हिवरात्तिमान्ठर्त्यंन्द्रं पश्वशरादमोदनं निवंपत्'' (ते. जा. ३।७।१।७) यहाँ पर

भाशान्तेभ्यो भूयांसं 'त्राको वा भाशाया भूयान्' इत्यादिना सप्रपश्चमुक्त्वा प्राणदर्शि-नक्षातिवादित्वम् — 'अतिथाचसीत्यतिवाद्यस्मीति त्र्यान्नापहुवीत' इत्यभ्यमुनाय

भामती
इति । श चारमनः प्रकरणावात्मैव बुद्धिस्य इति तस्यैव भूमा स्याविति युक्तम् , सनत्कुमारस्य नाममहौस्युपास्वैति व्रतीकोपवेशक्ष्येणोत्तरेण नारवप्रश्नस्यापि तद्विषयत्वेन परमात्मोपवेशप्रकरणस्यानुस्यानात् ।
अतिद्विषयत्वे चौत्तरस्य प्रश्नोत्त स्योर्वेयिकरण्येन विप्रतिपत्तेरप्रामान्यप्रसङ्गात् । तस्मावसित प्रकरणे
प्राणस्यानम्तर्व्यात्तस्यैव भूमेति युक्तम् । तदेतत् संशयवीनं वर्श्यता भाष्यकारेण सूचितं पूर्वंयस्ताधननिति
स पुनवक्तम् । श च भूयोभुवः प्रश्मात्यरमात्मैव नारवेन जिज्ञासितं इति युक्तम् , प्राणोपवेशानन्तर्थं

त पुनरकम् । य च भूगोभूवः प्रश्नास्परमात्मैव नारवेन जिल्लासित इति युक्तम् , प्राकोपदेशानन्तरं तस्योपरमात्तदेवं प्राच एव भूमेति स्थिते यद्यलिद्विरोध्यापाततः प्रतिभाति तलवनुगृणतम् नेयं, नीतं च भाष्यकृता । स्यादेतत्—एव तु वातिवदतीति तुश्ध्वेन प्राचवित्रोहितवादिनो व्यवस्थित वत्रवित्रोहितवादिनं वदन् कवं प्राचस्य भूमानमभिदधीतेथ्यत बाह अप्राचमेव तु इति । अप्राचवित्रम् शतिवादिनम् इति ।

भामती-व्याख्या

आर्ति (नाम ) रूप भावार्थ भवितारूप (नश्यमान) हिन की अपेक्षा करता है, जैसा कि शबरस्वामी ने कहा है—"मृष्यामहे हिन्छा विशेषणम्" (शा. भा. पृ. १४३६)। [ दर्शपूर्णमास के प्रकरण में श्रुत 'यस्योभयमार्तिमाच्छेंदैन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत्"—इस वाक्य पर विचार करते हुए सन्देह किया गया है कि क्या सायं प्रातःकालीन उभय हिन की आर्ति (नाम ) इस नैमित्तिक कमं का निमित्त है ? अथवा अन्यतर हिन की आर्ति ? पूर्वपक्षी ने कहा—"यथाश्रुतिरिति चेत्" (जै. सू. ६।४।२२) अर्थात् यथाश्रुत उभय हिन की आर्ति ही निमित्त है। सिद्धान्ती ने कहा— "न तल्लक्षणत्वादुपपातो हि कारणाम्" (जै. सू. ६।४।२३)। अर्थात् केवल आर्ति को निमित्त न मानकर आर्ति-विशिष्ट हिन्छप द्रव्य को निमित्त मानका होगा, क्योंकि निर्विशेष या निष्प्रतियोगिक आर्ति (नाम ) तो अत्यन्त अप्रसिद्ध है, अतः हिन के द्वारा आर्ति को विशेषित करना होगा, फलतः हिनराति (हिन के नाम ) को उक्त नैमित्तिक कमं का निमित्त मानना होगा, वह चाहे उभय हिन की आर्ति हो या एक हिन की, दोनों अवस्थाओं में नैमित्तिक कमं करना होगा ]।

यदि कहा जाय कि 'पर मात्मा' के प्रकरण में 'भूमा' पठित है, अतः परमात्मा में ही भूमरूपता पर्यवसित होती है। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान् सनत्कुमार ने "नाम ब्रह्मेत्युपास्स्व"—ऐसा प्रतीकोपासना का उपदेश जिस प्रश्न के उत्तर में दिया, वह नारदीय प्रश्न भी तिद्वषयक ही सिद्ध होता है, अतः परमात्मोपदेश का प्रकरण उठ हो नहीं सकता। यदि उत्तर वाक्य के विषय को प्रश्न-वाक्य का विषय नहीं माना जाता, तब प्रश्न और उत्तर का वैयिष्ठकरण्य प्रसक्त होता है, भिन्नविषयक प्रश्नीत्तर-सन्दर्भ परस्पर ब्याहतार्थंक होने के कारण प्रमाणात्मक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार प्राण-प्रकरण के सुलभ न होने के कारण सिन्धि-रूप स्थान प्रमाण के आधार पर प्राण तत्त्व में ही भूमरूपता प्राप्त होती है। यद्यपि यह परमात्मा के प्रकरण का अनुत्थान पूर्व पक्ष का साधक है, अतः भाष्यकार को पूर्वपक्ष-प्रदर्शन के अवसर पर इसका उद्भावन करना चाहिए था। तथापि जब भाष्यकार ने 'प्रकरणोत्थानात् परमात्मा भूमेत्यिप प्रतिभाति"—इस प्रकार प्रकरणोत्थान को संशय का कारण बताते हुए प्रकरणान्तृत्थान में पूर्वपक्ष की साधनता सूचित कर दी है, तब पूर्वपक्ष-प्रदर्शन के अवसर पर पुनः उसे कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भूयस्वित्यक्ष प्रश्न के हारा नारद ने परमात्मा की जिज्ञासा प्रकट की—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राणोपदेश के अनन्तर नारद आगे प्रश्न करने से उपरत ही हो जाता है। इस प्रकार प्राण ही भूमा है—ऐसा स्थिर हो जाने पर जो

'प्य तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवद्ति' इति प्राणव्रतमितवादित्वमनुकृष्यापित्त्यग्रयेव व्राणं सत्यादिपरमप्या भूमानमबतारयम्प्राणमेव भूमानं मन्यत इति गम्बते । क्यं पुनः प्राणे भूमिन व्याख्यायमाने 'यत्र नान्यत्पश्यित' इत्येतद् भूम्नो लक्षणपरं व्यमं व्याख्यायेतेति ? उच्यते—सुषुष्त्यवस्थायां प्राणव्रस्तेषु करणेषु दर्शनादिव्यवहारिनवृत्तिदर्शनात्संभवित प्राणस्यापि 'यत्र नान्यत्पश्यित' इत्येतव्लक्षणम् । तथा व्यक्षितः 'ग श्र्णोति न पश्यित' इत्यादिना सर्वकरणव्यापारप्रत्यस्तमयक्षणं सुषुष्त्यवस्थासुकृत्वा 'प्राणाग्नय प्रवेतस्मिन्पुरे जोक्रति' (प्र० ४।२।३) इति तस्यामेवावस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य जागरणं ब्रुवती प्राणप्रधानां सुषुष्त्यवस्थां दर्शयित । यच्यैतद् भूमनः सुक्तत्वं श्रुतम्—'यो वै भूमा तत्सुखम्' (छा० ७।२३) इति, तदप्यविद्यस्य, 'अवप देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ यदेतस्मिम् शरीरे सुखं भवति' (प्र० ४।६) इति सुषुप्रयवस्थायामेव सुखश्रवणात् । यच्च 'यो वै भूमा तदस्रतम् ( छा० ७।२४।१) इति,

मामती

नामाधाक्षास्त्रमतिश्व वदनशीलःविम्यवः । एतदुक्तं भवति—नायंतुश्व दः प्राणातिवादिश्वाद् व्यवविक्तिति, विति तु तदितवादिश्वम्यदिश्वस्य प्रस्मृत तदनुकृश्य तस्यैव प्राणस्य सत्यस्य श्ववणमननश्रद्धानिष्ठाकृतिमि-विक्रानस्य निश्चयाय सस्येनातिवदतीति प्राणवतमेवातिवादिश्वमृष्यते । तुशस्त्रो नामखितवादिश्वाहृष्य-विक्रानस्य । न नामखाशान्तवाद्यतिवादो, अपि तु सस्यप्राणवाद्यतिवादिश्यमः । अत्र चाममाचार्य्यापदे-द्याल्या सश्यक्य श्ववणम् , अवागमाविदोषिन्यायनिवेशनं मननं, भस्त्रा च गुवशिष्यसबद्यवादिश्वरनुसूर्यश्रिः सह संवादा तस्त्रं श्रद्धाने । श्रद्धानन्तरं च विषयान्तरदर्शी विरक्तस्ततो व्यावृक्तः तस्वश्वानाभ्यासं करोति, विवनस्य कृतिः प्रयानः । अप तस्वशानाभ्यासनिष्ठा भवति, यदनन्तरमेव तत्त्वविज्ञानमनुभवः प्राहुभैवति ।

भामती-व्याख्या

वाक्य उसके विकक्क प्रतीत होते हैं, वैसे सभी वाक्यों का अन्यवा नयन कर लेना चाहिए, आध्यकार ने उसका दिग्दर्शन कर दिया है।

यह जो शङ्का होती है कि 'एष तु वा अतिवदत्ति, यः सत्येनातिवदति'' (छां. ७। ६।१) इस वाक्य में प्रयुक्त 'तु' शब्द के द्वारा प्राण-दर्शी की अतिवादिता का विच्छेद करके सत्यार्थदर्शी की अतिवादिता का कथन किया है, अतः प्राण में सत्यस्वरूप भूमरूपता क्योंकर सिद्ध होगी ? उस शक्का का निरास करने के लिए भाष्यकार कहते हैं- 'प्राणमेव तु नामादिश्य आशान्तेम्यो भूगोसमूक्त्वा प्राणदर्शिनभ्रातिवादित्विमिति वदिति''। अतिवादित्व का अर्थ है—'नाम से लेकर आशा पर्यन्त पदार्थी का अतिक्रमण करके वदनशीलत्व । सारांश यह है कि "एव तु"—यहाँ पर 'तु' शब्द प्राण-दर्शी की अतिवादिता का विच्छेद नहीं करता, अपि तु प्राण-दर्शी की अति-वादिता का परित्याग न कर उसी की अनुवृत्ति करते हुए सत्यात्मक प्राण का साक्षात्कार करने के लिए श्रवण, मनन, श्रद्धा, निष्ठा और कृति का व्रत-पालनरूप अतिवादित्व प्रतिपादित है। 'तु' शब्द नामादि की अतिवादिता से इस अतिवादिता-व्रत का विच्छेद करता है कि नामादि-बादी अतिवादी नहीं, अपि तू सत्यसंज्ञक प्राण-वादी अतिवादी है। यहाँ आगम और आचार्य के उपदेश से उसी सत्य का श्रवण, आगमाविरोधी न्यायों के द्वारा मनन, गुरु-शिष्य सहाध्यायी आदि ईप्या-रहित व्यक्तियों के द्वारा विचार करके अधिकारी पुरुष उस तत्त्व पर श्रद्धा का छाभ करता है। श्रद्धा के अनन्तर विषयान्तर में दोष-दर्शन कर उससे विरक्त होकर उसी तत्त्व पर ध्यानाभ्यास करता है -यही है इसी (अधिकारी व्यक्ति) की कृति (प्रयत्न)। उस तत्त्व के ध्यानाभ्यास से उसमें वह निष्ठा (एकतानता) उत्पन्न होती है, जिसके अनन्तर ही तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है। इस तथ्य को वौद्ध-जैसे अवैदिक दार्शनिकों ने भी स्वीकार

तदिप प्राणस्याविरुद्धं, 'प्राणो वा अमृतम्' (कौ॰ ३।२) इति भुतेः । कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्थमानस्य 'तरित शोकमात्मविद् इत्यात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपचते ? प्राण पवेहात्मा विविध्यत इति ब्रमः । तथा हि—'प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः' (छा॰ ७।१५।१) इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति । यथा वा अरा नाभौ समर्पिता प्रवमस्मिन् प्राणे सर्वे समर्पितम्' इति च सर्वात्मत्वारनाभिनिद्द्यानाभ्यां च संमवित वैपुल्यात्मिका भूमकपता प्राणस्य । तस्मात्माणो भूमेत्थैवं प्राप्तम् ।

तत इद्मुच्यते -परमात्मैयेह मूमा मवितुमहंति, न प्राणः । कस्मात् ? संप्रसाः दाद्रश्युपदेशात् । संप्रसाद इति सुषुतं स्थानमुच्यते, सम्यक्प्रसीद्रश्यस्मिक्षिति निर्वं- वनात् । यहदारण्यके च स्वध्नजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात् , तस्यां च संप्रसादाः वस्थायां प्राणो जागर्तीति प्राणो अत्र संप्रसादोऽभिष्मेयते; प्राणादृश्यं भूम उपदिश्य- मानत्वादित्यर्थः । प्राण एव चेद् भूमा स्थात्स एव तस्मादृश्यं मुपदिश्येतेत्यशिक्षधमेयतत्

भामती
तर्वेतद्वाह्या अध्याद्वः — 'भूतार्थभावनाप्रकर्वपर्यंन्तजं योगिज्ञानम्' इति । भावनाप्रकर्षपर्यंक्तो निष्ठा
सस्माज्जायते तरवानुभव इति । तस्य तस्माद्याण एव भूमेति प्राप्तेऽभिषीयते — एव तु वाऽतिवदित यः
सस्येनातिवदतीस्युव्श्वा भूमोच्यते, तत्र सस्यवाव्दः परमार्थे निकद्ववृत्तिः श्रुस्या परमार्थमाह । परमार्थम
परमारमेव । अतो ह्या्य्यस्यवं विकारजातमनृतं क्याचिवपेक्षया कपञ्चित्तस्यमुख्यते । तथा चैव तु वाऽतिवदित
वः सस्येनातिवदतीति ब्रह्मणोऽतिवादित्वं श्रुध्याऽन्यनिर्येक्षया लिङ्गाविभ्यो बलीयस्याऽवगमितं कपमिव
सम्निष्ठानमात्रात् श्रुश्याद्यपेक्षावतिवुवंलात्कपञ्चित्रमानीववयस्येन शक्यं व्याव्यातुम् ? एवं व प्राणादृष्यं
प्रह्माव भूमावग्रव्यमानो न प्राणविवयो भवितुमहंति, किन्तु सत्यस्य परमात्मन एव । एवं वानात्मविव आत्मानं विविविवोर्गारदस्य प्रदेने परमात्मानयेवास्मे व्याख्यास्यानीत्वभित्तान्वमान् सनत्कुमारः सीपानाः

#### भामती-व्याक्या

करते हुए कहा है—''भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञानम्'' (श्या॰ विन्दु॰ १।११) अर्थात् भूतार्थ (सत्य अर्थ) का ध्यान करते-करते उसमें जो पर्यन्तता (पूर्णकल्पता या निष्ठा) का लाभ होता है, उससे योगी को तत्त्व-साक्षात्कार प्रादुभूँत होता है। फलतः प्राण तत्त्व ही यहाँ भूमा निश्चित होता है।

सिद्धास्त — ''एष तु वा अतिवदित यः सत्येनातिवदित'' — ऐसा कह कर तुरन्त भूमा का उल्लेख किया गया है। श्रुतिगत 'सत्य' शब्द परमार्थ में छढ़ होने के कारण श्रवणमात्र से जिस परमार्थ तत्त्व का बोध कराता है, वह परमार्थ तत्त्व एकमात्र है — परमात्मा। उस परमात्मा से भिन्न समस्त प्राणादि प्रपन्ध वस्तुतः असत्य है। हाँ, व्यावहारिक दृष्टि से उस प्रपन्न को आपेक्षिक छप से सत्य कह दिया जाता है। अतः ''एष तु वा अतिवदित यः सत्येनाभिवदित''—यह श्रुति परमात्मदर्शी (ब्रह्मदर्शी) को ही अतिवादी कहती है। श्रुति प्रमाण छिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या छप पाँचों प्रमाणों से निरपेक्ष एवं प्रवल्ध माना जाता है। सिन्नधान एवं प्रमाण अपने पूर्ववर्ती प्रकरण, वाक्य और छिङ्ग के द्वारा श्रुति का कल्पक होने के कारण श्रुति-सापेक्ष माना जाता है। अत एव वह अत्यन्त दुर्बेल होने के कारण 'सत्य' शब्द को प्राणपरक क्योंकर सिद्ध कर सकेगा? इस प्रकार प्राण-प्रकरण का विच्छेद एवं ब्रह्म-प्रकरण का आरम्भ हो जाता है, उसी ब्रह्म-प्रकरण में निर्दिष्ट 'भूमा' शब्द कभी भी प्राणविषयक नहीं हो सकता किन्तु वह ब्रह्मपरक ही स्थिर होता है। इस प्रकार अनात्मत एवं आत्मतत्त्व के जिज्ञासु नारद को जिज्ञासित परमात्म तत्त्व का ही

स्यात्। नहि नामेच नामनो भूय इति नामन अध्यम्पिद्यम्। किं तर्हि ? नामनो अन्य-दर्थान्तरमुपविष्टं वागास्यम् 'वाग्वाव नाम्नो भूयसी' इति । तथा वागादिभ्योऽज्या प्राणाद्र्थांन्तरमेव तत्र तत्रोध्वमपदिष्टम् , तद्वत्प्राणादृष्वमुपदिःयमानो भूमा प्राणा-दर्थान्तरभुतो भवितुमहिति। नन्विह नास्ति प्रश्नः 'अस्ति भगवः प्राणाद् भूयः' इति । नापि प्रतिवचनमस्ति प्राणाद्वाव भयोऽस्तीति, कथं प्राणादिध भमोपदिश्यत इत्युच्यते ? प्राणिवषयमेव चातिवादित्वमुत्तरत्रानुकृष्यमाणं पश्यामः—'पष तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवद्ति' इति । तस्मान्नास्ति प्राणाद्ष्युपदेश इति । अत्रो-ष्यते—न तावत्प्राणविषयस्यैवःतिवादित्वस्यैतदनुकर्पणिमिति शक्यं वक्तं, विशेष-बादाद् 'यः सत्येनातिवदति' इति । ननु विशेषवादो अध्ययं प्राणविषय एव मैविष्यति । कथम् ? यथैषो अन्तिहोत्री यः सत्यं वदतीत्युक्ते न सत्यवदनेनान्तिहीत्रित्वं, केन तर्हि ? अग्निहोत्रेणैव, तत्सत्यवद्नं त्विग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते । तथा 'एष तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवद्ति इत्युक्ते, न सत्यवद्नेनातिवादित्वम् । केन तिहं ? प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनैव । सत्यवदनं तु प्राणविदो विशेषो विवध्यत इति । नेति ब्रमः, अत्यर्थ-परित्यागप्रसङ्गात् । अत्या द्यत्र सत्यवद्नेनातिवादित्वं प्रतीयते 'यः सत्येनातिवद्ति सोऽतिवद्ति' इति । नात्र प्राणिवद्यानस्य संकीर्तनमस्ति । प्रकरणात्त प्राणिवद्यानं संबध्येत । तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुतिः परित्यका स्यात् । प्रकृतव्यावृत्यर्थक तुशब्दो न संगच्छेत 'एप तु वा अतिवद्ति' इति । 'सत्यं त्वेव विजिद्यासितन्यम्' ( छा॰ ७।१६) इति च प्रयत्नान्तरकरणमर्थान्तरविवक्षां सूचयति । तस्म। धेथैकवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेष तु महाबाह्यणो यक्षतुरो वेदानधीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्थते, ताहगेतद् द्रष्टव्यम् । न च प्रइनप्रतिवचनक्रपयैवार्थान्तरिवक्षया भवितव्य-मिति नियमोऽस्ति, प्रकृतसंबन्धासंभवकारितत्वादर्थान्तरिववक्षायाः । तत्र प्राणान्त-मनुशासनं श्रत्वा तुष्णींभूतं नारदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति - यत्प्राणविश्वाः

भामती
रोहजन्यायेन स्थूलाबारभ्य तत्तद्भूमञ्यूत्यादनक्रमेण भूमानमतिदुर्ज्ञानतथा परमसूषमं व्यूत्यावयामास । न
ज प्रश्नपूर्वताप्रवाहपतितेनोत्तरेण सर्वेण प्रश्नपूर्वणैव भवितव्यव्याति नियमोऽस्तीस्याविसुगमेन भाष्येण
व्यूत्यावितम् । विज्ञानादिसाधनपरम्परा मननश्चद्धादिः, प्राणान्ते चानुकामने तावस्मान्नेणैव प्रकरणसमासेनै
प्राणस्यान्यायत्ततोख्येत । तदिभिधाने हि सापेक्षत्वेन न प्रकरणं समाध्येत । तस्मान्नेवं प्राणस्य प्रकरणमपि
त यदायक्तः प्राणस्तस्य, स चात्मेत्यास्मन एव प्रकरणम् ।

भामती-व्याख्या
उपदेश करूँगा—ऐसा मन में सोचकर भगवान् सनत्कुमार ने नारद को एक सीढी से दूसरी
और दूसरी से तीसरी पर— इस प्रकार ऊपर ऊपर चढ़ाने के लिए नामादि से लेकर प्राणपर्यन्त स्थूल पदार्थों में भूमरूपता का उनदेश कर अत्यन्त दुर्जीय ब्रह्म तत्त्व तक पहुँचाया।
सभी प्रतिपादन प्रक्ष्नपूर्वक ही होता है—ऐसा कोई नियम नहीं, जिज्ञासु का कल्याण करने
के लिए बिना उसके पूछे भी शास्त्रों और आचार्यों के हारा उपदेश किया जाता है— इसका
विस्तार से प्रदर्शन भाष्यकार ने अपने नितान्त सुगम भाष्य के हारा किया है।

यदि विज्ञानादि साधन-परम्परा से मनन-श्रद्धादि का कथन और प्राण-पर्यन्त उपदेश मात्र से प्रकरण की समाप्ति हो जाती, तब प्राण में ''आत्मतः प्राणः'' ( छां॰ ७।२६।१ ) इस प्रकार आत्माधीनता प्रदर्शित न होती, किन्तु आत्माधीनता के प्रतिपादन से प्रकरण की समाप्ति नहीं मानी जा सकती, अतः यह प्राण का प्रकरण न होकर जिस आत्मतत्त्व की आश्रितता प्राण में प्रतिपादित है, उसी आत्मतत्त्व का प्रकरण निश्चित होता है।

नेन विकारानृतविषयेणातिवादित्वमनतिवादित्वमेव तत् 'एष तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिचदति' इति । तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमार्थकपत्वात् । 'सत्यं बानमनन्तं ब्रह्म (तै॰ २।१) इति च अत्यन्तरात्। तथा ब्युत्पादिताय नारदाय 'सो उयं भगवः सत्येनानिवदानि' इत्येवं प्रवृत्ताय विश्वानादिसाधनपरम्परया भूमानः मुपदिशति । तत्र यत्प्राणाद्धि सत्यं वक्तव्यं प्रतिकातम् , तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गम्यते । तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेश इत्यतः प्राणादस्यः परमातमा भूमा मचितुमर्हति । एवं चेहात्मविचिदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपन्नं भविष्यति । प्राण पवेद्वातमा विविधित इत्येतद्वि नोपपद्यते । न हि प्राणस्य मुख्यया वृत्याऽऽत्मत्व-मस्ति । न चान्यत्र परमात्मद्वानाच्छोकचिनिचृत्तिरस्ति, 'नान्यः पन्धा विद्यतेऽयनाय (श्वे० ६।१५) इति अत्यन्तरात् । 'तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु' (छा० ७।१।३) इति चोपक्रम्योपसंहरति — तस्मै मृदितकपायाय तमसः पारं दर्शयति मगवान् सनः रकुमारः' ( छा॰ अ२६।२ . इति । तम इति शोकाविकारणमिवद्योच्यते । प्राणान्ते चानुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत । 'आत्मतः प्राणः' ( छा० अ२६।१ ) इति च ब्राह्मणम् । प्रकरणान्ते परमात्मविवक्षा भविष्यति, भूमा तु प्राण प्रवेति चेत् - न, 'स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिनिनं ( छाणे अरिधारे ) इत्यादिना भूमन प्या प्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात्। वेपुल्यात्मिका च भूमक्रपता सर्वकारणत्वात्परमात्मनः सुतरामुपपचते ॥ ८॥

धर्मोवयत्तेश्च ॥ ९ ॥

व्यपि च ये भूकि श्रृयन्ते धर्मास्ते परमात्मन्युपपद्यन्ते । 'वत्र नाम्यत्पश्यति नाम्यब्ब्युणोति नाम्यद्विज्ञानाति स भूमा' इति दर्शनादिव्यवहाराभावो भूमन्यवगमयति । परमात्मनि चायं दर्शनादिव्यवहाराभावोऽवगतः, 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूसत्केन

भामती

शक्कृते क्षत्रकरणान्ते इति । प्राणस्य प्रकरणसभासावित्यर्थः । निराकरोति क्षन, स भगवः इति । सन्दंशन्यायेन हि भूष्न एतःप्रकरण, स बेद भूषा प्राणः प्राणस्यैतःप्रकरणं भवेत्। तच्चायुक्तमिर्युक्तम् ।। ८ ।।

न केवलं श्रुतेर्भुमात्मता परमात्मनः, लिङ्गादपीत्वाह सुत्रकारः 🕸 धर्मोपपसंदय 🕸 ।

भामती-व्याख्या

शक्कावादी शक्का करता है - "प्रकरणान्त परमात्मविवक्षा भविष्यति, भूमा तु प्राण एव"। अर्थान् प्राण का प्रकरण समाप्त हो जाने पर हा परमात्मा की विवक्षा हो सकेगी, किन्तु प्राण का प्रकरण समाप्त नहीं हुआ अतः भूमा प्राण ही है। उक्त शक्का का निराकरण किया जाता है—"न, स भगवः किस्मन् प्रतिष्ठित उति स्ये महिन्नि" (छा. ७१२४१) इत्यादिना भूम्न एवाप्रकरणसमाते स्वपंणान्"। जाश्य यह है कि भूमा-निर्देश से पूर्व "यः सत्येनातिवदित"—इस प्रकार परमात्मा का उल्लेख है और भूमा-निर्देश के प्रभात् "स भगवः किस्मन् प्रतिष्ठितः"—इस प्रकार परमात्मा का उल्लेख है, अतः परमात्मा के उल्लेख से संदंशित होने के का म भूमा की परणात्मक्ष्यता निष्ठित होती है। वह भूमी यदि प्राण होता, तब यह प्रकरण प्राण का ही माना जाता, विन्तु प्राण का भूमा होना युक्त नहीं—यह कहा जा चुका है। इ।

केवल श्रुति प्र एक के आधार एर ही पराग्तमा में भूमरूपता निश्चित नहीं होती, अपितु लिङ्ग प्रमाण से भी वह निश्चित होती है— ऐसा सूत्रकार ने कहा है— "धर्मापपतेश्च"।

कं परयेत्' ( वृ० ४।५।१५ ) इत्यादिश्वत्यन्तरात् । योऽण्यसौ सुषुप्तावस्थायां दर्शनाः दिव्यवहाराभाव उकः सोऽण्यात्मन पवासङ्गत्विवद्मयोक्तो न प्राणस्वभाविवद्मया, परमात्मप्रकरणात् । यदि तस्थामवस्थायां सुस्नमुक्तं, तद्द्यात्मन एव सुस्कर्णत्विविवश्योक्तम् । यत भाह—'पषोऽस्य परम आनम्द पतस्यैवानम्दंस्थाम्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' (वृ० ४।३।३२ ) इति । इहापि 'यो वै भूमा तत्सुखं नारंपे सुस्मास्ति भूमेव सुस्मम्' इति सामयसुस्निनराकरणेन ब्रह्मेव सुखं भूमानं वर्श्यति । 'यो वै भूमा तदस्यतम्' इत्यमृतत्वमपोह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति । विकाराणाममृतत्वस्याप्तिस्त्रतम्' इत्यमृतत्वमपोह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति । विकाराणाममृतत्वस्याप्तिकत्वान् , 'अतोऽन्यदार्तं म्' ( वृ० ३।४।२ ) इति च श्रुत्यन्तरात् । तथा च सत्यत्वं स्वमहिममितिष्ठितत्वं सर्वेगतत्वं सर्वोग्यत्विति चैते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मण्येवो-पप्रान्ते, नाम्यत्र । तस्माद् भूमा परमात्मेति सिद्धम् ॥ ९ ॥

# ( ३ अक्षराधिकरणम् । स्० १०-१२ )

अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० ॥

'कस्मिन्तु सरवाकाश बोतश्च प्रोतश्चेति । स होवाचैतद्वै तद्धरं गार्गि बाह्यणा

मियदग्रयस्थूलमन्णु' ( वृ० ३:८।७,८ ) इत्यादि अयते ।

तत्र संशयः - किमक्षरशब्देन वर्ण उच्यते, किया परमेश्वर इति । 'तत्राक्षर-समाम्नाय' इत्यादावक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वात् , प्रसिद्धविकमस्य वायुक्तत्वात् , 'ॐकार पवेदं सर्वम्' ( छा० २।२३।३ ) इत्यादी च अत्यन्तरे वर्णस्याप्युपास्यत्वेन सर्वात्मकत्वावधारणाद् , वर्णे पवाक्षरशब्द इति ।

## भामती

यविष पूर्वपक्षिणा कथिश्वित्रीतं तवनुभाव्य भाव्यकारो दूवयंति क्ष्योऽप्यसी सुवृक्षावस्थायाम् इति । सुवृक्षावस्थायामिनित्रयाद्यसङ्घाश्मेव । न प्राणः, क्ष्यरमाश्मप्रकरणात्क । ''क्षम्यवार्सः' विनश्वर-मिस्यनैः । अतिरोहितार्चमन्यत् ॥ ९ ॥

अक्षरशब्दः समुदायप्रसिद्धचा वर्णेषु कढः, परमास्त्रति चावयवप्रसिद्धचा यौगिकः। अवयव-प्रसिद्धेश्व समुदायप्रसिद्धिवंलीयसीति वर्णा एवाक्षरम् । न च वर्णेव्याकाशस्त्रोतस्वे नीपपद्येते,

#### भामती-व्यास्या

पूर्वपक्षी ने जो कथित धर्मों की उपपत्ति अन्यथा की, उसका अनुवाद करके भाष्यकार खण्डन करते हैं—"योऽप्यसी सुषुप्रावस्थायां दर्शनादिव्यवहाराभाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवासङ्गदब-विवसयोक्तः"। अर्थात् सुषुप्ति अवस्था में इन्द्रियादि से असङ्ग रहनेवाला परिमात्मा ही है, प्राण नहीं, क्योंकि परमात्मा का ही यह प्रकरण है। "अन्यदार्तम्"—यहाँ 'आर्तम्' का अर्थ है — विनश्वरम्। शेष भाष्य स्पष्टार्थक है।। ९।।

चिषय —''स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गि'' (बृह. उ. ३।८।७) यहाँ 'अक्षर' शब्द विचारणीय है।

संशय — उक्त श्रुति में 'अक्षर' शब्द स्वर-व्यञ्जनात्मक वर्ण का वाचक है ? अथवा श्रह्म का ?

पूर्वपक्ष —'अक्षर' शब्द समुदाय शक्ति ( रूढि ) को लेकर अकारादि वर्णों में प्रयुक्त होता है और अवयव-शक्ति को लेकर 'न क्षरः अक्षरः'—इस प्रकार परमात्मा में यौगिकरूप भामती

सर्वस्यं कपवेयस्य नामघेयाः मक्तरवात् । सर्वं हि कपवेयं नामघेयसिम्भन्नमनुभूयते, गौरयं वृक्षोऽयिनिति । न चौपायः वास्तरमेवसम्भवः । नहि धुमोपाया विद्वाधिम्मतिमन्नां विद्वासयगाहते, धुमोऽयं विद्विरिते, किन्तु वैयिकरच्येन घृमाव् विद्विरिति । सर्वति तु नामदेयसिम्भन्नो कपवेयप्रथ्यये वित्वोऽयमिति । अपि च काम्बानुपायेऽपि कपवेयप्रथ्यये लिङ्गेन्द्रियवन्मनि नामसम्मेवो वृष्टः । तस्मान्नामसिम्मन्नाः पृथिव्यावयोऽम्बरान्ता नामना प्रथिताश्च विद्वाश्च, नामानि चोक्नारात्मकानि तद्वयायः वात् । तद्यया शक्कृता सर्वाचि वर्णानि संतृष्णानि एवमोङ्कारेक सर्वा वाणिति श्चतेः । अत ॐकारात्मकाः पृथिव्यावयोऽम्बरान्ता इति वर्णा एवसान्त्रोति प्राप्तम् ।

भामती-ज्याख्या

से प्रयुक्त होता है। 'योगाद् रूढिर्बलीयसी'—इस न्याय के अनुसार यहाँ 'अक्षर' शब्द अकारादि वर्णों का ही बोधक है। श्रुति ने जो यह कहा है कि "किस्मन्न खल्वाकाश ओत्र अप्रोत अवित । स होवाचैतद्वै तदक्षरम्" (बृह उ. ३।८१७) अर्थात् उस अक्षरे में ही आकाश ओत्र अवित है। वह श्रुति का कहना भी वर्णात्मक अक्षर में घट जाता है, क्योंकि नामधेय (शब्द) और रूपन्नेय ["भागरूपनामश्यो घेय:" (वर्णिक प्राथा३५) के द्वारा विहित स्वार्थांक न्नेय प्रत्ययान्त 'रूपन्नेय' शब्द से विविन्नत ] पदार्थ मात्र में तादात्म्य प्रतिपादित है—"वाचारम्भणं विकारो नामधेयन्" (छां. ६।११६)। अत एव सभी रूपन्नेय (अभिन्नेय प्रवन्न) नामधेय (शब्द) से सम्भन्न (तादात्म्यापन्न) ही प्रतीत होता है—गौरयम् [यह चतुष्पात् पिण्ड गौ: है अर्थात् गकार, अकार और विसर्गरूप शब्दात्मक है। आचार्य भर्तृहरि ने प्रवन्न को शब्द का विवर्त या परिणाम माना है—

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्। विवर्ततेऽर्यभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ (वाक्यप. १।१) शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः॥ (वाक्यप. १।२०)

स्वयं ग्रन्थकार ने विवर्त का स्वरूप बताते हुए कहा है—"एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदानु-कारेणासत्यविभक्तान्यरूपोपग्राहिता विवर्तः, स्वप्नविषयप्रतिभासवत्" (वाक्यप. पृ. ५) इस प्रकार अक्षर (शब्द ) में आकाशादि पदार्थों का ओत-प्रोत होना उपपन्न हो जाता है]।

यदि कहा जाय कि शब्द विषय-विशिष्ट ज्ञान का उपाय (जनक) होने के कारण विषय और ज्ञान से सम्भिन्न प्रतीत होता है, वस्तुतः अर्थरूप शब्द नहीं होता। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि धूम अग्न-विशिष्ट ज्ञान का उपाय होने पर भी 'धमोऽग्नः'—इस प्रकार विषय से तादात्म्यापन्न प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत 'धूमाद् अग्नः'—इस प्रकार वैयधिकरण्य-व्यवहार ही होता है। अतः शब्द और अर्थ का अधिष्ठान और अध्यस्तभाव होने के कारण ही सम्भेद (तादात्म्य) व्यवहार मानना होगा—'डित्थोऽयम्'। दूसरी बात यह भी है कि जो रूपधेय-प्रत्यय (अर्थविशिष्ट-ज्ञान) शब्द के द्वारा उत्पन्न न होकर प्रत्यक्ष या अनुमानादि के द्वारा उत्पादित होता है, वहाँ भी शब्द और अर्थ का सामानाधिकरण्य देखा जाता है। अतः शब्द में अर्थ अध्यस्त होने के कारण शब्द के द्वारा अर्थ प्रयित अनुविद्ध या तादात्म्यसात् किया जाता है। ''तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णानि, एवमोंकारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा, ओंकार एवेदं सर्वम्" (छां. २।२२।३) इस श्रुति में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे किसी शंकु में सभी पत्ते पिरोए होते हैं, उसी प्रकार ओंकार में सभी शब्द गुँथे हैं, सभी शब्दों में व्याप्त होने के कारण ओंकार सर्वशब्दात्मक है, और समस्त पृथिव्यादि प्रपन्न ओंकारात्मक है, अतः पृथिवी से लेकर अम्बर (आकाश) पर्यन्त सकल पदार्थ वर्णात्मक अक्षर में ओव-प्रोत होने के कारण उक्त श्रुति में 'अक्षर' पद से ओंकारादि वर्ण विविधित हैं,

पवं प्राप्त उच्यते – पर प्यात्मा असरशब्दबाच्यः । कस्मात् ? अम्बरान्त छृतेः — पृथिच्यादेराकाशान्तस्य विकार आतस्य घारणात् । तत्र हि पृथिच्यादेः समस्तविकार जातस्य कालत्रयविभक्तस्य 'भाकाश यव तदोतं च प्रोतं च' इत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वः मुक्त्वा 'कस्मिन्तु कव्याकाश भोतश्च प्रोतश्च 'इत्यनेन प्रश्नेनेदमक्षरमयतारितम् । तथा चोपसंहतम् – 'पतस्मिन्तु कव्यकारे गार्थाकाश भोतश्च प्रोतश्च प्रोतश्च । न चेयमम्बरा न्तपृतिर्वह्मणो अन्यत्र संभवति । यदिष 'क्ष्कार प्रवेदं सर्वम्' इति । न चेयमम्बरा न्तपृतिर्वह्मणो अन्यत्र संभवति । यदिष 'क्ष्कार प्रवेदं सर्वम्' इति , तदिष ब्रह्मप्रतिपत्तिः साधनत्वात् स्तुत्यर्थे द्रष्टव्यम् । तस्मान्त क्षरत्यद्वते चेति नित्यत्वच्यापित्वाभ्यामक्षरं प्रमेव ब्रह्म ॥ १० ।

## भामती

एवं प्राप्तेऽभिष्ठीयते अक्षारं परमात्मैव, न तु वर्णाः । कुतः ? अम्बरान्तवृतेः । न सद्वयवरान्तानि पृत्रिष्ट्यावीनि वर्णा वार्यातुम्हंन्ति, किन्तु परमात्मैव । तेषां परमात्मिवकार-त्वात् । न च नामधेवात्मकं क्ष्यधेवमिति युक्तम् । स्वक्ष्यभेवादुपायभेदादयंक्रियाभेदाच्य । त्वाहि — क्षव्यवस्तामान्यात्मकानि भोत्रपाद्याण्यभिष्ठेवप्रत्ययार्थंक्रियाणि नामधेयान्यनुभूयन्ते । क्ष्यधेयानि तु धटपटावीनि धटत्वपट्टलाविसामान्यात्मकानि चन्नुरावीन्त्रियद्याद्याणि मयुधारणप्रावरणाद्यर्थक्रियाणि च भेदेनानुभूयन्ते इति कुतो नामसम्भेदः ? न च डिल्योऽयमिति शब्दसामानाधिकरण्यप्रत्ययः । न खलु शब्दात्मकोऽयं विष्ठ इत्यनुभवः, किन्तु यो नानादेशकाससंब्युतः विष्टः सोऽयं सिन्निहितदेशकास इत्ययंः ।

#### मामती-व्याख्या

परमात्मा नहीं - यह पर्यवसित हो जाता है।

सिद्धान्त — अवयव शक्ति के आधार पर 'अक्षर' शब्द परमात्मा का ही बोधक है, वर्ण का नहीं, क्योंकि यहाँ 'अक्षर' शब्द से वही तत्त्व विवक्षित है, जिसने अम्बर-पर्यन्त (पृथिवी से लेकर आकाश तक सभी) जगत् को अपने में घारण कर रखा है। अम्बरान्त विश्व का घारण वर्ण कभी नहीं कर सकते, किन्तु परमात्मा ही प्रपञ्च को धारण कर सकता है, क्योंकि निखिल जगत् परमात्मा का ही विकार (विवतं) है। प्रकृति और विकार में स्वरूप, उपाय (प्रमाण) अर्थिकया का धेद नहीं होता, किन्तु शब्द और अर्थ में स्वरूपादि का विस्पष्ट भेद पाया जाता है—शब्द का स्वरूप वर्णात्मक, उपाय (प्राहक प्रमाण) अनेत्र और अर्थिकया (प्रयोजन या उपयोग) विषयावबोधन है किन्तु अभिधेय अर्थ का स्वरूप घट-पटाद्यात्मक, प्राहक प्रमाण चक्षुरादि इन्द्रिय और अर्थिकया जलादि का धारण है। इस प्रकार अत्यन्त भिन्न-भिन्न परिलक्षित होनेवाले नाम (शब्द) और रूप (अर्थ) का तादात्म्य सम्भव नहीं हो सकता। यह जो कहा जाता है कि 'डित्थोऽपम्'—यहाँ पर शब्द और अर्थ का तादात्म्य प्रतीत होता है। वह कहना उचित नहीं, क्योंकि डित्थोऽपम्'—इस प्रतीति का 'डित्थात्मकोऽयं पिण्डः' ऐसा अभिप्राय नहीं, किन्तु 'डित्थ' जस पदार्थ की संज्ञा है, ऐसा विविध देश और काल में जो स्मर्यमाण पिण्ड होता है, वही यह दिखाई दे रहा है—इसी भाव का पुरातन पद्य मिश्रजी ने तात्पर्थ टीका (पृ० २३०) में उद्घृत किया है—

देवदत्तादिशब्देन हृदयस्थेन यः स्मृतः। चक्षुषापि स एवायं सम्प्रति हृश्यते॥

स्मर्यमाण संज्ञा शब्द का आपाततः सम्बन्ध दृश्यमान विण्ड के साथ अवश्य अवशासित होता है, किन्नु वह उपलक्षक के रूप में तटस्थ ही होता है, विकल्प ज्ञान में समाविष्ठ नहीं होता, जैसा कि मिश्रजी ने ही अन्यत्र (ता० टी॰ पृ० २३० में) कहा है—"शब्दस्तु सम्पातायातो न निवेशयत्यात्मानम् इन्द्रियजे विकल्पे।" [इस प्रकार आमोग पृ० २१० के पाद-टिप्पण में

#### भामती

संज्ञा तु पृहीतसम्बन्धेरस्यन्ताभ्यासात् पिण्डाऽनिवेशिन्येव संस्कारोद्वाधसम्यातायाता स्मर्यते । यथाहुः---

'यत्सन्नास्मरणं तत्र न तथ्यान्यहेतुकन्। पिण्ड एव हि दृष्टः सन् सन्नां स्मारयितुं समः ॥ संज्ञा हि स्मध्यंमाणापि प्रत्यकारवं न श्रापते । संज्ञिनः सा तढस्या हि न कपाण्डावनकामा ॥' इति ॥

त च वर्णातिरिक्ते स्फोटात्मित अलौकिकेऽक्षरपवप्रसिद्धिरस्ति लोके । त चैव प्रामाणिक इत्यु-परिष्टात् प्रवेदिक्यते । निकृषितं चारमाभिस्तरविक्यौ । तस्माच्छ्रोत्रप्राह्माणां वर्णामामम्बराग्तयृतेरनु-पपत्तेः समुवायप्रसिद्धिवाधनाव् अवयवप्रसिद्धचा परमात्मैवाक्षरमिति सिद्धम् । ये तु प्रवानं पूर्वपक्षियत्वाऽ-

### भामती-व्यास्या

जो सम्पादक ने लिखा है—"संज्ञा तु पिण्डाभिनिवेशिन्येव— इत्यत्र पिण्डानिवेशिन्येव इति युक्तमाभाति"। वह अत्यन्त युक्ति-युक्त है, क्योंकि न्यायवार्तिक की तात्पर्यटीका में वैसा ही सन्दर्भ उपलब्ध है ]। पिण्ड को देखकर उसकी संज्ञां का स्मरण उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिन्होंने संज्ञा और संज्ञी की सङ्गित का ग्रहण पहले कर रखा है। इस सङ्गित-ग्रहण से जिनत संस्कार जब-जब उद्बुद्ध होते हैं, तब-तब संज्ञा का स्मरण होता रहता है, अत एव संज्ञीक्ष्प पिण्ड को ही बृद्ध न्यायाचार्यों ने संज्ञा का स्मारक माना है—

यत् संज्ञास्मरणं तत्र न तदप्यन्यहेतुकम्। पिण्ड एव हि दृष्टः सन् संज्ञां स्मारियतुं क्षमः॥ संज्ञा हि स्मर्यमाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाघते। संज्ञाः सा तटस्था हि न रूपाच्छादनक्षमा॥

[ किसी पिण्ड को देखकर जो उसकी संज्ञा (वाचक शब्द) का स्मरण होता है, वह भी पिण्डगत शब्द-तादारम्यापत्तिरूप हेतु से जिनत नहीं होता कि उसका गमक हो जाता। सिलिहित पिण्ड ही प्रत्यक्ष होकर उस संज्ञा का स्मरण कराने में सक्षम होता है। स्मयंमाण संज्ञा पिण्ड की प्रत्यक्षता का बाधक नहीं, संज्ञा तटस्य (विषय में निविष्ट न) होने के कारण विषय के स्वरूप की आच्छादिका (व्यवसायिका) नहीं होती। फलतः पिण्डविषयक सिकिक्टपक में भी अभिलाप-संसगं-विषयकत्वरूप पारिभाषिक कल्पना का अभाव होने के कारण प्रस्तुत छक्षण घट जाता है, जो कि बोढ़ों के लिए अनिष्ट और नैयायिकादि के लिए अभीष्ट हैं]।

वर्णों से अतिरिक्त स्फोटनाम के अलौकिक शब्द के लिए तो लोक में कहीं भी 'अक्षर' पद का व्यवहार नहीं होता और स्फोट कोई प्रामाणिक पदार्थ भी नहीं —यह आगे चलकर कहा जायगा और हम (वाचस्पति मिश्र) ने तत्त्वविन्दु में स्फोट की अग्रामाणिकता पर पृष्कल प्रकाश डाला है —

मीयमानपरित्यागी बाधके नासति स्फुटे। दृष्टात् कार्योपपत्ती नादृष्टपरिकल्पना ।। (त॰ विन्दु॰ पृ० ५)

[ अर्थात् जब तक कोई प्रवल बाधक उपलब्ध न हो, तब तक प्रमीयमान् (प्रमाण-सिद्ध ) वर्णात्सक शब्द का परित्याग नहीं किया जा सकता । अनुभव-सिद्ध वर्णेरूप दृष्ट साधन से ही जब अर्थावबोधरूप कार्य सम्पन्न हो जाता है, तब स्फोटरूप अदृष्ट (अननुभूयमान ) पदार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती ]। परिशेषतः श्रोत्र के द्वारा गृहीत होनेवाले वर्णात्मक अक्षर में पृथिक्यादि आकाशान्त भूत-वर्ग का धारण सम्भव नहीं, एवं 'अक्षर' पद का समुदाय-प्रसिद्ध

स्यादेतत्—कार्यस्य चेत्कारणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिरभ्युपगम्यते, प्रधानकार-णवादिनोऽपीयमुपपद्यते । कथमम्बरान्तधृतेर्वह्यत्वप्रतिपत्तिरिति ? अत उत्तरं पठति —

सा च प्रशासनात् ॥ ११ ॥

सा चाम्बरान्तघृतिः परमेश्वरस्यैव कर्म । कस्मात् ? प्रशासनात् । प्रशासनं

मामती

नेन सूत्रैण परमारमेवाक्षरमिति सिद्धान्तयन्ति, तैरम्बरान्तवृतेरिस्यनेन कथं प्रधानं निराक्रियत इति वाक्यम् । अव नायिकरणस्वमात्रं धृतिः व्यपि तु प्रशासनाधिकरणता । तथा च धृतिः — एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गानि सूर्व्यावग्यमत्ति विधृतौ तिष्ठतः' इति । तथाध्यम्बरान्तवृतिरस्यनर्थकम् , एताबद्वक्तत्त्वम — अक्षरं प्रशासनाविति । एतावतेव प्रधाननिराकरणतिद्धेः । तस्माद्वर्णाकरतानिराक्रियेवास्यार्थः । अ च स्थूलावीनां वर्षेवन्नश्राप्तेरस्थूलित्याविनियेषानुवयन्तर्वेषां वृ शक्तिव नास्तीति वाष्यम् , नद्भवद्यं प्राप्तिपूर्वका एव प्रतिवेषा भवन्ति, अप्राप्तेष्वविष्यानुवादानां वर्शनात् । यथा नाम्तरिके न विवीत्यन्तिषयननियेषान् नुवादः । सस्माद् यस्तिश्चित्वतित् ॥ १० ॥

प्रशासनमाक्षा चेतनवर्मी नाचेतने प्रघाने बाडव्याकृते वा सम्भवति । न च मुख्याचंसम्भवे कूलं

भामती-च्यारूया

( रूढ़ ) कोई अर्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं, अतः 'न क्षरित'—इस प्रकार योगार्थरूप परब्रह्म ही विश्व का आधार सिद्ध होता है।

श्री भास्कराचार्य ने इस अधिकरण में शांकर मतानुसार किए गए पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए प्रधान (प्रकृति) तत्त्व को पूर्वपक्ष में प्रस्तुत किया है—"केचिदक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वादक्षरमोंकार इति पूर्वपक्षयन्ति वैयाकरणदर्शनं च स्फोटशब्द इत्यवतार्थं गकारादि वर्णा एव शब्दा इति व्यवस्थापयन्ति । तदेतदिधकरणेनासम्बद्धम् । प्रधानस्य तु युज्यत, विकारधर्माणां कारणप्रसक्तेः" (भास्कर० पृ० ५४)। वह भास्करीय प्रस्तुतीकरण उचित नहीं, क्योंकि अम्बरान्तधृतेः'—इस हेतु के द्वारा प्रधानतत्त्व का निराकरण क्योंकर होगा ? क्योंकि अम्बरान्त भूत-वर्गं की धारकता प्रधान में भी उपपन्न है।

भास्कराचार्यं ने जो 'सा च प्रशासनात्'' ( अ. सू. १।३।११ ) इस सूत्र के द्वारा प्रधान का निराकरण करते हुए कहा है—''एतस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गाँग सूर्याचन्द्रमसी विधृती तिष्ठतः ( बृह. उ. ३।६।९ ) इति प्रशासनमाज्ञापियतृत्वं चेतनधर्मः'' । वह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार अम्बरान्तवृति का अर्थ यदि प्रशासनाधिकरणता मान लिया जाता है, तब भी "अम्बरान्तधृतेः"—यह सूत्रांश अनर्थक हो जाता है, तब तो ''अक्षरं प्रशासनात्''— ऐसा एक सूत्र बना देना चाहिए था, इतनेमात्र से प्रधान-तत्त्व का निराकरण सम्पन्न हो जाता । अतः वर्णास्मक अक्षर का निराकरण करना ही यहाँ उचित है, प्रधान का नहीं ।

भास्कराचार्यं ने जो कहा है कि ''अस्थूलादि च तस्मिन्नुपपत्तेः'' अर्थात् वर्णात्मक अक्षर में स्थूलत्वादि प्रसक्त (प्राप्त) ही नहीं, तब 'अस्थूलमनणु'' (बृह. उ. ३।८।८) इत्यादि वाक्यों के द्वारा वर्णात्मक अक्षर में स्थूलत्वादि का प्रतिषेध अप्रसक्त-प्रतिषेध होने के कारण अनुपपन्न है। वह कहना भी उचित नहीं क्योंकि निषेध सदैव प्राप्तिपूर्वक ही होता है— ऐसा कोई नियम नहीं, अप्राप्त-स्थल पर भी प्राप्त नित्य निषेध का अनुवाद देखा जाता है, जैसे कि इष्टिका-चयन के सन्दर्भ में कहा गया है—''नान्तरिक्षे न दिवि'' अर्थात् अम्निचयन कमें के लिए जो श्येन पक्षी के आकार का स्थण्डिल बनाया जाता है, उसके लिए 'अन्तरिक्ष (आकाश) और द्यु में ईंट की चुनाई नहीं करनी चाहिए'—ऐसा निषेध अप्रसक्त-प्रतिषेध

हीह श्रूयते — 'पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि स्यांचग्द्रमसौ विघृतो तिष्ठतः' ( बृ॰ २।८।९ ) इत्यादि । प्रशासनं च पारमेश्वरं कर्म । नाचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासनं भवति । न खचेतनानां घटादिकारणानां स्दादीनां घटादिविषयं प्रशासनमस्ति ॥११॥

## अन्यभावव्याष्ट्रतेश्र ॥ १२॥

मन्यभावन्यावृत्तेश्च कारणाद् ब्रह्मैवाश्वरशन्दवाच्यम् । तस्यैवाम्बरान्तधृतिः कर्म नान्यस्य कस्यचित् । किमिद्मन्यभावन्यावृत्तिरिति ? भन्यस्य भावीऽन्यभावः, तस्माद् न्यवृत्तिरम्यभावन्यावृत्तिरिति । एतवुक्तं भवति – यदन्यद् ब्रह्मणोऽश्वरशन्द्याच्यमि-हाशङ्कयते तद्भावादिद्मम्बरान्तविधारणमश्चरं न्यावर्तयति श्रुतिः – 'तद्वा एतद्श्वरं गार्ग्यदृष्टं द्वपृश्चतं श्रोत्रमतं मन्त्रविद्यातं विद्यातु' । वृः ३।८।११ ) इति । तत्रादृष्ट् स्वादिन्यपदेशः प्रधानस्यापि संभवति, द्रष्टृत्वादिन्यपदेशस्तु न संभवति, अखेतन् स्वात् । तथा 'नान्यद्तोऽस्ति द्रष्टृ नान्यद्तोऽस्ति श्रोत् नान्यद्तोऽस्ति मन्तु नाम्य-द्तोऽस्ति विद्यातु' इत्यात्मभेदप्रतिषेधात् न शारीरस्याप्युपाधिमतोऽश्वरशन्दवाच्य-स्वम् , 'भचश्चष्कमश्रोत्रमवागमनः' (वृ०३।८।८) इति चोपाधिमत्ताप्रतिषेधात् । न हि

भामनी पिपतिवतीतिवाद्वानःश्वम्बितिमिति भावः ॥ ११ ॥

अम्बरास्तिविधरणस्यःक्षरस्येष्ठवराद्यवस्यद्वर्णा वा प्रधानं वाड्याकृतं वा तेषामन्येषां भावोऽन्यभाव-स्तमस्यम्तं व्यावसंयति श्रुतिः—तद्वा एतवक्षरं गार्योत्याविका । अनेनैव सुत्रेण जीवस्याप्यक्षरता निषिद्धे-स्यत आह क्ष तथा इति क्ष । नान्यवित्याविकया हि श्रुत्याऽऽरमभेवः प्रतिविध्यते । तथा चोषाधिभेवभिम्ना जीवा निषद्धा भवन्त्यभेवाभिभानावित्ययः । इतोऽपि न शारीरस्याक्षरशस्वतत्याह क्ष अचक्षुक्षम् इति क्ष । अक्षरस्य चक्षुराद्युपाधि वारयन्ती श्रुतिरीपाधिकस्य जीवस्याक्षरतां निषेवतीत्यणः । तस्माद्वर्ण-

### भामती-व्याख्या

है, क्योंकि आकाश में निराधार इंटों का चयन कभी सम्भव ही नहीं, अतः आकाश में स्वतः सिद्ध चयनाभाव का अनुवादमात्र उक्त वाका के द्वारा किया जाता है। फलतः भास्करीय आलोचना निराधार है।। १०।।

"एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि! सूर्याचन्द्रमसी विघृती तिष्ठतः" (बृह उ. २।६।९) इस श्रुति में प्रतिपादित प्रशासन चेतन का धर्म है, अतः प्रधान और अव्यक्तादि अचेतन पदार्थों में नहीं रह सकता। यद्यपि "क्षूलं पिपतिषति"—इस्यादि प्रयोगों के आधार पर इच्छादि चेतन-धर्मों का गौणरूपेण व्यवहार जड़ पदार्थों में भी हो जाता है। तथापि मुख्यार्थ के सुलभ होने पर गौणार्थ का ग्रहण नहीं किया जाता, अतः प्रकान्त प्रशासक परमात्मा ही सिद्ध होता है, एवर, प्रधान या अवाक्त नहीं ॥ ११॥

आकाशान्त पदार्थों के निधारक ब्रह्मरूप अक्षर तत्त्व से भिन्न जो वर्ण ( शब्द ), प्रधान ( प्रकृति ) या अध्यक्तरूप भाव पदार्थ आशिङ्क्षित है, उन भाव पदार्थों से इस सिद्धान्तित शहारूप अक्षरतत्त्व को श्रुति भिन्न कर रही है — "तद्वा एतदक्षरं गांगि अहष्ठं हुष्टू" ( बृह. उ. रामाश्य) । अर्थात् यह ब्रह्मरूप अक्षर तत्त्व शब्दादि जड़ पदार्थों से भिन्न है, क्योंकि यह द्रष्टा है, प्रधानादि जड़ पदार्थों को द्रष्टा नहीं कह सकते । इसी सूत्र के द्वारा जीव में भी अभिमत अक्षरत्व का निरास हो जाता है, क्योंकि अन्यभाव ( अन्यत्व या भेद । की द्रपावृत्ति श्रुति कर रही है— "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" ( बृह उ. राजि रे ) अर्थात् इस अक्षर तत्त्व से भिन्न कोई द्रष्टा नहीं । इस लिए भी शारीर ( जीव ) में अक्षरात्मकता नहीं, क्योंकि अभिमत अक्षर तत्त्व "अचक्षुक्तम्" ( चक्षुरादि उपाधियों से रहित ) है, किन्तु जीव चक्षुरादि

निरुपाधिकः शारीरो नाम भवति । तस्मात्परमेव ब्रह्माक्षरमिति निश्वयः ॥ १२ ॥

# ( ४ इंश्वनिकर्मन्यपदेशाधिकरणम् । स० १३ ) ईश्वनिकम्बयपदेशास्याः ॥ १३ ॥

'पतहै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्माहिद्वानेतेनैवायतनेनैकतरम-न्येति' इति प्रकृत्य अयते —'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमिष्या-यीत' (प्र० ५१२,५) इति ।

किमस्मिन्वाक्ये परं ब्रह्मभिष्यातब्यमुपदिष्यते आहोस्बिद्यपरमिति । पतेनैया-

यतनेन परमपरं चैकतरमन्येतीति प्रकृतत्वारसंश्यः।

तवापरिमदं ब्रह्मीत प्राप्तम् । कस्मात् ? 'स तेर्जास सूर्ये संपन्नः', 'स सामिक-भीयते ब्रह्मलोकम्' इति च तिह्नदो देशपरि च्छिन्नस्य फलस्योच्यमानत्वात् । निह्न पर-ब्रह्मिविदेशपरि च्छिन्नं फलमञ्जुवीतेति युक्तम् , सर्वगतम्बात्परस्य ब्रह्मणः । नन्यपर-ब्रह्मपरिव्रहे परं पुरुपिमिति विशेषणं नोषण्यते । नैष दोषः, पिण्डापेक्सया प्राणस्य पर-स्वोषण्तः ।

भामती

प्रधानात्र्याकृतजीवानामसम्भवात् सम्भवास्य परमारमनः परमारमैदाक्षरमिति सिद्धम् ॥ १२ ॥

कार्यमहा जनप्रातिकलावावयंभेदतः । वर्शनध्यानयोर्ध्यमपरं महा गम्यते ॥

श्रद्धा वेद श्रद्धीव भवतीति श्रृतेः सर्वगतपरश्चाद्यवेदने तद्धावापत्तौ स सामभिष्यनीयते ब्रह्मलोक-मिति न देशविद्योगमासिक्यपद्यते । तस्मावपरमेव श्रद्धोह ध्येयस्थेन श्रोद्यते । न वेक्षणस्य लोके तस्वविद्य-

भामती-क्यास्या

उपाधियों से युक्त है. अतः वह अम्बरान्त जगत् का विधारक अक्षर तत्त्व कदापि नहीं हो सकता । फलतः वर्ण ( शब्द ), प्रधान, अव्याकृत और जीव में अक्षररूपता सम्भव न होने के कारण परमात्मा ही अभीष्ट अक्षर तत्त्व सिद्ध होता है ॥ १२॥

विषय — 'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत'' (प्र. उ. ४।४) अर्थात् 'जो व्यक्ति इस परम पुरुष का तीत्र मात्रावाले 'ओम्' अक्षर के माष्यम से ध्यान करता है, वह ब्रह्मालोक में जाकर परब्रह्म का दर्शन कर लेता है'—इस श्रुति में 'परं पुरुष' विचारणीय है।

संशय — क्या उक्त वाक्य में अगर बजा ( तिरण सभी ) का दलत हिंहत है ? अथवा पर बहा का ?

पूर्वपश-

कार्यब्रह्म जनप्राप्तिफल्रत्यादर्थभेदतः। दर्शन्ध्यानयोध्येयमपरं ब्रह्णं गण्यते।।

"ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" ( मुण्ड. २।२।९ ) इस श्रुति में कथित पर ब्रह्म का ही यदि उक्त श्रुति में 'परम पुरुष' पद से ग्रहण किया जाता है, तब उसके दर्शन से ब्रह्मख्पता की प्राप्ति हो जाने के कारण उक्त स्थल पर 'स सामभिष्कीयते ब्रह्मलोकम्' ( प्रश्न. ४।४ ) इस प्रकार ब्रह्मलोकरूप विशेष देश की प्राप्ति सम्भव नहीं रह जाती, अतः यहाँ अपर ब्रह्म ( हिरण्यागर्भ )

इत्येवं प्राप्ते अभियाते परमव ब्रह्मेहाभिध्यातव्यमुपिद्श्यते। कस्मात् ? ईक्षतिकमैव्यपदेशात्। ईक्षतिर्दर्शनम्। दर्शनव्याप्यमेश्चितिकमे। ईक्षतिकमैत्वेनास्याभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति-'स एतस्माज्जीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' इति। तत्राभिध्यायतेरतथाभूतमपि वस्तु कर्म भवति; मनोरथकिष्पत-स्याप्यभिष्यायतिकमैत्वात्। ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टमित्यतः परमा-

भामती

यत्वेन प्रसिद्धः परस्येव ब्रह्मणस्तयाभावाव् ध्यायतेश्च तेन समानविषयस्वात्परस्कृदिवयमेव ध्यानिति साम्प्रतम्, समानविषयस्वस्थैवाऽसिद्धः परो हि पुरुषो ध्यानिवयः, परात्परस्तु वर्शनिवयः। न च तत्त्वविषयमेव मर्वत्र वर्शनम्, अनृतविषयस्यापि तस्य दर्शनात्। न च मननं वर्शनं, तत्त्व तस्वविषयवेवेति साम्प्रतम्, मननाद्भेदेन तत्र तत्र वर्शनस्य निर्देशात्। न च मननमपि तर्कापरनामावस्यं तस्यविषयम्, यथाहुः—'तर्कोऽप्रतिष्ठः' इति । तस्भादपरमेव बह्योह ध्येयम् । तस्य च परस्यं शरीरापेक्षयेति ।
एवं प्राप्ते उच्यते ।

ईक्षणप्यानयोरेकः कार्य्यकारणभूतयोः । अर्थे औरसमिकं तस्वविषयत्वं तयेक्षतेः ॥

च्यानस्य हि सक्षास्कारः फलम् । साक्षास्कारश्चोत्सर्गतस्तत्त्वविषयः । क्विचतु बाधकोपिनपाते

भामती-ध्याख्या

का ही ध्यान विहित है, उसका ही फल ब्रह्मलोक है।

शहा जिस वाक्य के अन्त में कहा है - "एतस्माज्जीवघनात् परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते"। ईक्षण (दर्शन) लोक में परमार्थ विषयक ही प्रसिद्ध है, अतः परब्रह्म का ही ईक्षण न्याय-प्राप्त है, उसी ईक्षणीय ब्रह्म का ही वाक्य के आरम्भ में ध्यान-विधान

मानना होगा ।

समाधान—ईक्षण और ज्यान में यह समानविषयता सम्भव नहीं, विषतु वर्ष-भेद (विषय-भेद) है, क्योंकि पर पुरुष (हिरण्यामं) ज्यान का विषय और परात्पर बहा ईक्षण (दर्शन) का विषय होता है, अतः वानय के उपसहार में दर्शनविषयत्वेन परब्रह्म का प्रतिपादन होने पर भी आरम्भ में ध्यान-विषयत्वेन अपर बहा (हिरण्यामं) का हो ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि 'सत्यार्थविषयक ही सर्वत्र दर्शन विहित होता है'—ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि 'ते ज्यानयोगानुगता अपश्यन् देवातमार्कि स्वगुणिन-गूढ़ाम्" ( क्वेता. ११६ ) द्रश्यादि वाक्यों में प्रकृति-जैसे अनृत ( असत्य या बाधित ) विषय का भी दर्शन अभिहित है। वर्शन के हेतुभूत मनन-ज्यानादि का भी तत्त्वविषयक होना अनिवार्य नहीं, क्योंकि मनन नाम है तर्क का और तर्क के विषय में कहा गया है—"तर्कोऽ-प्रतिष्ठः" ( म. भा. ३।३१३।११७ ) अर्थात् तर्क अतत्त्वविषयक भी होता है, अत उसे एक विषय पर प्रतिष्ठित नहीं कहा जाता। यह जो कहा गया है कि "पर पुरुषमभिष्यायीत"— वहाँ हिरण्यगर्भरूप द्येय ब्रह्म में भी परत्व का सामञ्जस्य इस प्रकार हो जाता है कि हिरण्यगर्भरूप सूत्रात्मा स्थूल शरीर (विराह) की अपेक्षा पर है। शरीर की अपेक्षा प्राण्य है और हिरण्यगर्भ समिष्ट प्राण का अभिमानी है।

सिद्धान्त-

ईक्षणध्यानयोरेकः कार्यकारणभूतयोः। अर्थं औरसमिकं तत्त्वविषयत्वं तथे झतेः॥

ईक्षण (साक्षात्कार) और ध्यान का कार्यकारणभाव माना जाता है। ध्यान कारण

रमैवायं सम्यग्दर्शनविषयभूत ईस्रतिकर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते। स एय चेह पर-पुरुषश्ब्दाभ्यामभिष्यातव्यः प्रत्याभिष्ठायते। नन्वभिष्याने परः पुरुष उक्तः, ईक्षणे तु परात्परः, कथमितर इतरत्र प्रत्यभिष्ठायत इति ? अत्रोच्यते—परपुरुपशब्दौ तावदुभ-यत्र साधारणौ। नचात्र जीवधनशब्देन प्रकृतोऽभिष्यातव्यः परः पुरुषः परामृह्यते, येन तस्मात्परात्परोऽयमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्थात्। कस्तिहं जीवधन इति ? उच्यते—धनो मूर्तिः। जीवलक्षणो धनो जीवधनः। सैन्धविक्वयवद्यः परमात्मनो जीवकपः किल्यभाव उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रयेभ्यः सोऽत्र जीवधन इति।

अपर आह - स सामभिरुकीयते ब्रह्मलोकम्' इत्यतीतानन्तरचाक्यनिर्दिष्टी यो ब्रह्मलोकः परश्च लोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवधन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपः

समारोवितगोचरो भवेत्। न चासःयववादे दाक्य उत्सगंस्त्यक्तुम् । तथा चास्य तस्वविवयत्वासाःकारणस्य व्यानस्यापि तस्वविवयत्वम् । अपि च वाक्यशेषेणकवाक्यत्वसम्भवे न वाक्यभेवो युज्यते । सम्भवति च परपुरुषिववयत्वेनार्यप्रत्यभिक्षानात् समभिज्याहाराज्येकवाक्यता । तदनुरोधेन च परात् पर इत्यत परादिति जीवधनविवयं व्रष्टःयम् । तस्मात् तु परः पुरुषो व्यातन्यश्च व्रष्टव्यश्च भवति । तदिवमुक्तम् अ न चात्र जीवधनविवयं व्रष्टःयम् । तस्मात् तु परः पुरुषो व्यातन्यश्च व्रष्टव्यश्च भवति । तदिवमुक्तम् अ न चात्र जीवधनविवयं व्रष्टःयम् । तस्मात् तु परः पुरुषः परामृद्यते हः । किन्तु जीवधनात् परात् परो वो व्यातव्यो व्रष्टःयश्च तमेव कष्यितुं जीवधनो जीवः विवयभावम्याविवश्चान्यस्यः स उच्यते । स साम-भिक्षीयते ब्रह्मलोकामित्यनस्तरवाक्यनिविवये ब्रह्मलोको वा जीवधनः । स हि समस्तकरकारमनः सुत्रासमनो

भामती-व्याख्या

है और साक्षात्कार ध्यान का फल है। यह जो कहा जाता है कि साक्षात्कार तात्त्विक वस्तु को विषय करता है, वह एक औत्सिंगिक (सामान्य) नियम है, कहीं-कहीं बाधक प्रमाण के उपस्थित हो जाने पर उस नियम का अपवाद भी हो जाने से साक्षात्कार अतस्वविषयक (समारोपित-विषयक) भी हो जाता है किन्तु अपवाद के न होने पर औत्सिंगिक नियम का त्याग नहीं किया जा सकता। प्रकृत में काई वाधक उपलब्ध नहीं, अतः साक्षात्कार (ईक्षणं) सत्य वस्तु (निर्गुण ब्रह्म) को विषय करता है, अतः साक्षात्कार का कारणीभूत ध्यान भी तत्त्वविषयक ही होगा।

दूसरी बात यह भी है कि किसी वाक्य की अपने वाक्य-ग्रंथ के साथ एकवाक्यता के सम्भव होने पर वाक्य-भेद युक्ति-युक्त नहीं गाना जाता। ईक्षण और अभिष्ट्यान में परमपुरुष-विषयकत्व की प्रत्यभिज्ञा हो रही है एवं ईक्षण और ध्यान का समिभव्याहार ( एक वाक्य में निर्देश ) भी है। कथित विषय-प्रत्यभिज्ञान एवं ईक्षण और ध्यान के समिभव्याहार के अनुरोध से 'परात्परम्'—यहाँ पर 'परान्' का अर्थ 'जीवघनात्' ऐसा ही पर्यवसित होता है, क्योंकि वाक्यशेष में कहा है — 'स एतस्मार्ज्ञावघनात् परात्परम्'। फलतः परमपुरुष ( निर्मुण ब्रह्म ) ही यहाँ ध्यातव्य और द्रष्टश्यरूप से प्रस्तुत किया गया है। भाष्यकार ने यही कहा है— "न चात्र जीवघनशब्देन प्रकृतोऽभिधातव्यः परः पुरुषः परामुश्यते।" अर्थात् यहाँ 'जीवघन' शब्द के द्वारा प्रकृत ध्यातव्य पुरुष का ग्रहण नहीं किया गया कि द्रष्टय्य पुरुष उस (ध्यातव्य) से भिन्न सिद्ध होता। किन्तु जो जीवघन इन्द्रियादि से पर है, उससे भी परे ध्यातव्य और द्रष्टव्य तत्त्व का निर्देश करने के लिए जोवघन को ध्यातव्य वस्तु ( ब्रह्म ) के खिल्यभाव ( अल्परूप या अंशातमक ) कहा गया है। उपाधि के द्वारा जीव में खिल्यभाव ( स्वत्यभाव ) प्राप्त हुआ है। अथवा "स सामभिष्क्रीयते ब्रह्मलोकम्"—इस पूर्ववर्ती वाक्य निर्देष ब्रह्मलोक को 'जीवघन' कहा है, क्योंकि वह ( ब्रह्मलोक) लोकान्तर से पर एवं

रिवृतानां सर्वकरणात्मिन हिरण्यगमें ब्रह्मछोकनिवासिनि संवातोपपत्तभेवित ब्रह्मलोको जीवधनः। तस्मारपरो यः परमारमेक्षणकर्मभूतः स पवाभिष्यानेऽपि कर्मभूत इति गम्यते। परं पुरुषमिति च विशेषणं परमात्मपरिव्रह प्यावकरूपते। परो हि पुरुषः परमात्मेव भवति, यस्मारपरं किचिद्न्यन्नास्तिः 'पुरुषान्न परं किचित् सा काष्ठा सा परा गितः' इति च अत्यन्तरात्। 'परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इति च विभव्य, अनन्तरमोकारेण परं पुरुषम्भिष्यात्म्यं बृवन्परमेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति। 'यथा पादोदर्र्वच्या विनिर्मुच्यत पर्व ह वै स पाष्मना विनिर्मुच्यते' इति पाष्मविनिर्मोक्षफलवचनं परमात्मानमिहाभिष्यात्म्यं स्वयति। अध यदुक्तं—परमात्माभिष्यायिनो न देशपरि- चिछन्नफलं युज्यत इति, अत्रोच्यते-त्रिमात्रेणोकारेणालम्बनेन परमात्मानमभिष्यायतः फलं ब्रह्मलोकप्रातिः, क्रमेण च सम्यन्दर्शनोत्पत्तिरिति क्रममुक्त्यभिभायमेतद्भविष्यती-त्यदोषः।। १३।।

# (५ दहराधिकरणम् । स्० १४-२१) दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥

'अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नस्तराकाशस्तस्मिन् यदस्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिन्नासितव्यम्' ( छाः ८।१।१ ) इत्यादिवाक्यं समाम्नाः

#### भामती

हिरण्याभेंस्य भगवतो निवासभूमितया करणपि वृतानां जीवानां तत्र सङ्घात इति भवति जीवघनः । तदेवं त्रिमात्रोङ्कारायतनं परमेव बद्धाेपास्यम् । अत एव चास्य वेशविशेषाधिः फलमुपाधिमस्यात् , क्रमेण च सस्यावर्शनोस्पत्तौ मुक्तिः । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति' इति तु निषपाधिब्रह्मवेदनविषया श्रुतिः । अपरं तु ब्रह्मेकैकमात्रायतनमुपास्यमिति मन्तव्यम् ।। ११ ॥

"अय यविवमस्मिन् महापूरे बहरं सूचमं गुहान्नायं पुण्डरीकसन्तिवेशं बेश्म बहरोऽस्मिम्मन्तराका-शक्तिस्मिम्यवन्तस्तवन्वेष्टञ्यम्" । आगमाचाय्यं पदेशाभ्यां धवणं तविवरोधिना तकेंग मननं च, तवन्वेषणं तत्पूर्वकेण चावरनेरस्तर्यवीर्घकालासेवितेन घ्यानाभ्यासपरिपाकेण साक्षात्कारो विज्ञानम् ।

### भामती-व्याख्या

'जीवानां घनो यम्मिन्'—इस व्युत्पत्ति के आधार पर व्यष्टिकरणाभिमानी समस्तजीवों के घनरूप (समष्टिभूत हिरण्यगर्भ) का निवासस्थान ब्रह्मलोक है। इस प्रकार त्रिमात्रक ओंकार का आगतन परब्रह्म ही उपास्य है, अत एव उपासक को ब्रह्मलोकरूप देशविशेष की प्राप्ति और वहाँ ब्रह्मदर्शनपूर्वक मुक्ति का लाभ होता है। ''ब्रह्म वेद ब्रह्मैंव भवति'—यह श्रुति निरुपाधिक ब्रह्म के दर्शन को विषय करती है और अपर ब्रह्म एक-एक मात्रा का आयतन होने से उपास्य होता है।। १३।।

िषय — 'अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः, तिस्मिन् यदन्तरतदन्वेष्टयं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्'' (छां दाशारे) यहाँ ब्रह्मपुर नाम है—स्थूल शरीर का, क्योंकि ब्रह्म की उपलब्धि इसी में होती है। 'दहर' शब्द का अर्थ सूक्ष्म कमल के आकार की गुफा (हृदय) है। उसमें अवस्थित जो छोटा-सा आकाश है, उसमें जो तत्त्व रहता है. उसका अन्वेषण करना चाहिए। श्रवण और मनन यहाँ 'अन्वेषण' पद से विवक्षित हैं। आगम और आचार्य के उपदेश से तत्त्वार्थ का बोध श्रवण और तदनुकुल तक

यते। तत्र योऽयं दहरे हृद्यपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः स कि भूताकाशः, अधवा विद्वानात्मा, अधवा परमात्मेति संशब्यते। कुतः संशयः? आकाशब्रह्मपुरश्रब्दाभ्याम्। आकाशशब्दो ह्ययं भूताकाशे परिसमश्च श्र्युज्यमानो दृश्यते। तत्र कि भूताकाश पव दृहरः स्थात्, किवा पर इति संशयः। तथा ब्रह्मपुरमिति— कि जीवोऽत्र ब्रह्मनामा तस्येदं पुरं श्रह्मपुरम्, अधवा परस्येत्र ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति। तत्र जीवस्य परस्य वाऽम्यतरस्य पुरस्वामिनो दृहराकाशत्वे संशयः।

तत्राकाशशब्दस्य भूताकाशे कढत्वाद् भूताकाश पय च दहरशब्द इति प्राप्तम् । तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरत्वम् । 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हद्य आकाशः' इति च वाह्याभ्यन्तरभावकृतभेदस्योपमानोपमयभावः, वावाषृथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितम् ; अवकाशात्मनाकाशस्यैकत्वात् , अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम् ; ब्रह्मपुरशब्दात् । जीवस्य हीदं पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते; तस्य स्वकर्मः

### भामत्रो

विशिष्टं हि तंज्ज्ञानं पूर्वेभ्यः । तदिष्छा विजिज्ञासनम् ।

अत्र संशयमाह क्ष तत्र इति क्ष । तत्र प्रथमं ताववेष संशय:— कि वहराकाशावस्यदेव किश्चिवन्देष्टच्यं विजिज्ञासितम्यं च उत वहराकाश इति । यदापि वहराकाशोऽस्वेष्टस्यस्तवापि कि भूताकाश साहो शारीर सारमा, कि वा परमात्मेति । संशयहेतुं पृच्छति क्ष कुतः इति क्ष । तद्धेतुमाह क्ष साकाश-बह्यपुरतम्बाभ्याम् इति क्ष । तत्र प्रथमं तावव् भूताकाश एव वहर इति पूर्वपक्षपति क्ष तत्राकाशशस्य भूताकाशे कदरवाव् इति क्ष । एव तु बहुतरोत्तरसंवभंविरोयानुष्ठः पूर्वपक्ष दृश्यपरितोयेण पक्षाम्तरमाल-म्वते पूर्वपक्षी क्ष अय वा जीवो बहर इति क्ष । प्रासं युक्तित्वर्यः । तत्र—

> आधेवस्वाद्विशेषाद्वा पुरं जीवस्य युज्यते । बेहो न जद्मणी मुक्ती हेतुद्वयवियोगतः ॥

### भामती-ब्यास्या

के द्वारा अर्थावधारण मनन कहलाता है। श्रवण और मनन के द्वारा क्षवगत पदार्थ का निरन्तर श्रद्धापूर्वक चिरध्यान करते-करते जो साक्षात्कार होता है, वही विजिज्ञासितव्यार्थ-घटक विज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान श्रवण और मनन से विशिष्ट है। विशिष्ट ज्ञान की इच्छा ही विजिज्ञासन पदार्थ है।

संशय—उक्त स्थल पर सर्व-प्रथम यह संशय होता है कि क्या दहराकाश से भिन्न कोई पदार्थ अन्वेष्टक्य और विजिज्ञासितव्य है? अथवा दहराकाश ही विचारणीय है? दहराकाश-पक्ष में क्या भूताकाश ? या शारीर (जीव)? अथवा परमात्मा (जह्य ) अन्वेष्टक्य है ? संशयं का कारण पूछा जाता है— "वृतः"। उसका उत्तर है—"आकाशज्ञह्यपुरक्षाव्दाव्याम्"।

पूर्वपक्ष-प्रथमतः पूर्वपक्षी भूताकाश को ही दहराकाश बता रहा है—''तत्राकाश-शब्दस्य भूताकाश छढरवात्''। यह पूर्वपक्ष अपने उत्तरवर्ती बहुत वाक्यों से विरुद्ध होने के कारण अत्यन्त तुच्छ है, इस अपरितोष के कारण पूर्वपक्षी पक्षान्तर प्रस्तुत करता है—''अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम्'। प्राप्तम् का अर्थ है—युक्तम्।

आधेयस्वाद् विशेषाच्च पुरं जीवस्य युज्यते । देहो न ब्रह्मणो युक्तो हेतुद्वयवियोगतः ॥

'दहर' पद से जीव का ग्रहण करना ही युक्ति-युक्त है, क्योंकि जीव को गौणी वृत्ति ( ब्रह्मगत वैतन्यादि गुण के योग) से अह्म कहा जाता है और जीय के इस शरीर को 'ब्रह्मपुर' कहते हैं, णोपार्जितत्वात् । भक्त्या च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम् । नहि परस्य ब्रह्मणः द्यारीरेण स्वस्थामिभावः संबन्धोऽस्ति । तत्र पुरस्वामिनः पुरेक्देशेऽवस्थानं दृष्टं, यथा राष्ट्रः ।

भागती

असाधारणेन हि श्यपदेशा भवन्ति । तद्यथा जितिजलपथनबीजादिसामग्रीसमवधानजनमाऽप्यइकुरः शालिबीजेन श्यपदिश्यते शास्यङ्कुर इति । न सु क्षित्यादिभिः, तेषां कार्थ्यागरेश्वयि साधारध्यात् । तिकृ शरीरं ब्रह्मविकारोऽपि न ब्रह्मणा श्यपवेष्ठश्यम् । ब्रह्मणः सर्वानकारकारणत्वेनातिसाधारण्यात् । जीवभेदधर्माधर्मोगाँजत तिहत्यसाधारणकारणत्वाज्जीदेन श्यपदिश्यतः इति युक्तम् । अपि श्र
बह्मयुर इति ससम्यधिकरणे स्मर्यते, तेनाधेयेनानेन सम्बद्धयम् । न ज ब्रह्मणः स्वे मिहिन्त श्यपदिश्यतस्यानावेयस्याधारसम्बन्धः कल्पते । जीवस्त्वाराग्रमात्र इत्याधेयो भवति । तस्मात् ब्रह्मश्रद्धो रूदि परिस्यात्र वेहादिवृहणतया जीवे धौनिको वा भाक्तो वा स्यात्वयेथः । चैतन्यं च भिक्तः । उपधानानुष्याने तु
विशेषः । श्र वाच्यत्वं श्र ग्रम्यत्वम् । स्यादेतत् जीवस्य पुरं भवतु शरीरं, पुण्डरीकदहरगोचरता
स्वम्यस्य भविष्यति, वस्सराजस्य पुर इवोऽजयिन्यां मैत्रस्य सद्यत्यतः आहं श्र तत्र पुरस्वाभिन इति श्र ।

भामती-व्याख्या

क्योंकि जीव परिच्छित्र होने से आधेय और शरीर उसका अधिकरण है एवं जीव में ही यह विशेषता है कि वह अपने अदृशों के द्वारा इस शरीर का उपार्जन करता है। इसके विपरीत इस शरीर के साथ ब्रह्म का स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध नहीं बनता, वर्णांक ब्रह्म न तो परिच्छित्र है और न अपने अद्दर्श के द्वारा शरीर का उपार्जक। दूसरी बात यह भी है कि जीव शरीर का विशेष सम्बन्धी है और ब्रह्म साधारण सम्बन्धी, 'असाधारण्येन व्यवदेशा अवन्ति'—इस न्याय के अनुसार जैसे शालीअंकुर (धान के अंकुर) के साथ शाली का विशेष सम्बन्ध होने के कारण उस अंकुर को 'शाल्यंकुरः' कहते हैं, 'क्षित्यंकुरः' या 'सलिलांकुरः' नहीं, क्योंकि क्षित्यादि के साथ उसका साधारण सम्बन्ध होता है, अशाधारण नहीं। वैसे ही यह शरीर ब्रह्म का विकार (कार्य) होने पर भी 'ब्रह्मण: शरीरम्'-ऐसा नहीं कहला सकता, क्योंकि ब्रह्म समस्त विकार का साधारण कारण है किन्तु जीव इस शरीर का विशेष सम्बन्धी है, क्योंकि इस शरीर में रहनेवाले जीव ने इस शरीर का अपने अदृष्टों के द्वारा उपार्जन किया है. अतः इस शरीर को 'जीवशरीरम्' कहने के लिए 'ब्रह्मपुरम्' कह दिया गया है। दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्मपुरे' यहाँ पर सप्तमी विभक्ति अधिकरणार्थ में विहित है, अतः आधेयरूप जीव के साथ ही इसका सम्बन्ध होना चाहिए, जहा के साथ नहीं, क्योंकि ब्रह्म स्वमहिमा में अवस्थित होने से किसी का आश्रेप नहीं। जीव का स्वरूप आरा की नोक के समान परिच्छिन्न कहा गया है, अतः वह आधेय हो सकता है, अतः 'ब्रह्मपुरे' यहाँ ब्रह्म' शब्द अपने रूढ अर्थ का परित्याग करके जीव में बृंहणकर्नृत्वेन यौगिक अथवा गौण मानना उचित है, ब्रह्म का चेंतन्यरूप ही वह भक्ति ( गुण ) है, जिसके सम्बन्ध से जीव को ब्रह्म कह दिया गया है। ब्रह्म और जीव में चैतन्य की समानता होने पर भी निरुपाधित्व और सोपाधिकत्व की विशेषता है, अतः निरुपाधिक परतत्त्र का वाचक 'ब्रह्म' शब्द गौणी वृत्ति से जीव का बोधकमात्र है, वाचक नहीं। शाष्यकार ने जो कहा है "तस्य ब्रह्मणब्द-वाच्यत्वम्"। वही वाच्यत्व का तात्पर्य वोघ्यत्व में ही है।

शक्का—इस शरीर को भले ही जीव का पुर (नगर) मान लिया जाय और इसकी संज्ञा 'ब्रह्मपुरम्' रख दी जाय किन्तु हृदय कमलगत 'दहराकाश' शब्द से जीव से भिन्न ब्रह्म का ही ग्रहण किया जायगा, क्योंकि जैसे महाराज वरसराज के उज्जियनी नगर में वरसराज से भिन्न मैवादि का गहल होता है, वैसे ही जीव के शरीररूप पुर (नगर) में जीव से भिन्न

मनजपाविकश्च जीवः, मनश्च प्रायेण हृद्ये प्रतिष्ठितमित्यतो जीवस्येथेदं हृद्येऽन्तरय-स्थानं स्यात् । दहरत्वमिष तस्येव आराग्रोपमितत्वादवकरूपते । आकाशोपमितत्वादि च ब्रह्माभेदविवश्चया भविष्यति । न चात्र दहरस्थाकाशस्यान्वेष्यत्वं चिजिह्यासितः स्यत्वं च श्रुयते । 'तस्मिन्यदन्तः' इति परिचशेषणत्वेनोपाद्यानादिति ।

अतं उत्तरं ब्रुमः परमेश्वर पवात्र दहराकाशो भिवतुमहित, न मृताकाशो जीवो वा। कस्मात् ? उत्तरेभ्यो वाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः। तथाहि अन्वेष्टव्यतयामिहितस्य दहरस्याकाशस्य 'तं चेद् ब्र्युः' इत्युपक्रम्य कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिद्यासितव्यम् इत्येवमात्रपपूर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति — 'स ब्र्याद्याः वान्वा अयमाकाशस्ताधानेषो अन्तर्देव आकाश उमे अस्मिन्द्यावापृथियो अन्तरेव समाहिते' ( छा० = १९१३) इत्यादि। तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्याकाशस्य

भामती

अयमर्थः धेरम खक्विषकरणमिनिदिशाधेवमाधेयिविशेषापेक्षायां पुरस्वामिनः प्रकृतस्वासिनेवाधेयेन सम्बद्धं सदनपेक्षं नाधेयान्तरेण सम्बन्ध कल्पयित । ननु तथापि शरीरमेवास्य भोगायसनमिति को हृदयपुण्डरी-हेऽस्य विशेषो यसदेवास्य सरोस्यत आह क्षमन उपाधिकश्च जीवः इति क्षः तनु मनोऽपि खलतया सक्लवेहवृत्ति पर्यायेणेत्यत आह क्ष मनश्च प्रायेण इति क्षः । आकाशशन्वश्चास्त्रात् सामान्येन जीवे भाकः । अस्तु वा भूताकाश एवायमाकाशशन्वो दहरोऽस्मिश्नन्तराकाश इति, तथाप्यदीव इत्याह क्ष न खात्र बहुरस्य आकाशस्य अन्वेष्यस्यम् इति क्षः ।

एवं प्राप्ते उच्यते — भूनाकाशस्य तावन्न वहरत्वं यावान्वाऽयमाकाशस्तावानेवोऽन्तर्ह्वं य आकाश हर्युषमानविरोधात् । तथाहि —

भामती-ध्याख्या

ब्रह्म का वेश्म ( महल ) पुण्डरीक-दहर हो सकता है।

समाधान—उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं—"तत्र पुरस्वामिनः पुरैकदेशेऽवस्थानं दृष्टम्"। आशय यह है कि उक्त श्रुति में निर्दिष्ट 'वेश्म' शब्द एक ऐसे आधार को उपस्थित कर रहा है, जो अपने आधेय की अपेक्षा करता है, पुर-स्वामी के रूप में जीव प्रस्तुत है, अतः जीवरूप आधेय से जुड़ कर वेश्मरूप आधार अन्य (ब्रह्मरूप) आधेय का कल्पक नहीं हो सकता। यह जो प्रश्न उठता है कि शरीर तो जीव का भोगायतन है, अतः शरीररूप पुर के साथ उसका सम्बन्ध सम्भव है किन्तु हृदयपुण्डरीक के साथ उसका क्या संबंध ? उस प्रश्न का उत्तर है—"मन उपाधिकश्च जीवः, मनश्च श्रायेण हृदये प्रतिष्ठितम्"। यद्यपि मन चलायमान है, शरीर के कोने-कोने में घूमता रहता है, तथापि हृदय में उसका अधिक निवास रहता है। 'दहर' पद तो परिच्छिन्न जीव का निसर्गतः बोधक है और 'आकाश' शब्द भी स्ववाच्य (भूताकाश) में वर्तमान अरूपत्वादि गुण के योग से जीव का गमक हो सकता है। अथवा ''दहरेऽस्मिन्नन्तराकाशः''—यहाँ पर 'आकाश' शब्द भूताकाश का ही साचक है, फिर भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वहाँ दहराकाश को अन्वेष्टव्य नहीं माना गया है कि उससे ब्रह्म की उपस्थित करानी आवश्यक हो, किन्तु उस भूताकाश के अन्तःस्थित तत्त्व को अन्वेष्टव्य कहा गया है, वह उससे भिन्न हो सकता है।

सिद्धान्त - सर्वप्रथम भूताकाश में दहरत्व ही नहीं बनता, वर्धोक "यावान् वा अयमाकाशः, तावान् एषोऽन्तर्हृदये आकाशः" ( छां० दाशा ३) इस श्रुति में उसको व्यापक उपमान के रूप में वर्णित किया गया है, अतः उसे दहर (परिच्छिन्न या अव्यापक ) कहना विश्वहाभिधान हो जाता है। अर्थात्—

प्रसिद्धाकाशौपम्येन दहरस्वं निवर्तयनभूताकाशस्वं दहरस्याकाशस्य निवर्तयतीति गम्यते । यद्यप्याकाशस्त्रद्रो भृताकाशे कदः, तथापि तेनैव तस्योपमा नोपपद्यत इति भूताकाशश्चा निवर्तिता भवित । नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरस्वकिष्यतेन भेदेनोपमानोपमेयभावः संभवतिरयुक्तम् । नैयं संभवित, अगतिका होयं गितः, यस्कान्यिनकभेदाश्ययणम् । अपि च कल्पयिस्वापि भेदमुपमानोपमेयभावं वर्णयतः परिच्छन्त्रत्वाद्यस्यन्तराकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणस्वमुपपद्यते । ननु परमेश्वरस्यापि 'ज्यायानाकाशात्' (शत० ना० १०१६।३।२) इति श्रुत्यन्तरम्नेवाकाशपरिमाणस्वमुपपद्यते । नैव दोषः, पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तद्वहरस्विनव्यक्तिपरस्वाद्वाद्यस्य न ताबस्वप्रतिपादनपरस्वम् । उभयप्रतिपादने हि वाययं भिद्येत । नच कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टित आकान्यस्य । उभयप्रतिपादने हि वाययं भिद्येत । नच कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टित आकान्यस्य ।

भामती

तेन तस्योपभेयत्वं रामरावणयुद्धवत् । अगत्या भेवमारोध्य गतौ सस्यां म युज्यते ।।

मस्ति तु वहराकाशस्य ब्रह्मत्वेन भूतकाशाद्भदेगोपमानस्य गतिः । न चानविच्छन्न विस्माणसयः विद्यम् भवति । तमा सत्यवच्छेवानुपवस्तेः । न भूताकाशमानत्यं ब्रह्मकोऽत्र विधीयते, येन ज्यायानाकाशा-विति श्रुतिविरोधः स्यात् , अपि तु भूताकाशोपमानेन पुण्डरोकोपाधित्रासं वहरत्यं निवस्यते । अपि च सर्वं एवोत्तरे हेतवो वहराकाशस्य भूताकाशस्यं ध्यासेधन्तीस्याह ⊛ न च कल्पितभेद इति छ । नावि

> भामती-व्याख्या तेन तस्योपमेयत्वं रामरावणयुद्धवत्। अगत्या भेदमारोध्य गतौ सत्यां न युज्यते॥

यदि दहराकाश भूत।काश ही है, तब 'यानान् वाध्यमाकाशः, तावानेषोऽन्तर्हृदये आकाशः'—इस प्रकार एक ही भूतालाश में उपमान-उपमयभाव सम्भव न हो सकेगा, नयोंकि उपमान और उपमय का भेद होना आवश्यक माना जाता है—''साधम्यमुपमा भेदे'' (काव्य प्र. पृ० ४४३)। अत एव—

गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः। रामरावणयोर्यद्वं रामरावणयोरिव ॥

इत्यादि स्थलों पर देश-कालादि उपाधियों के द्वारा गगनादि का भेद आरोपित कर उपमानी-पमेयभाव का जो सङ्गमन किया जाता है, यह अगतिक गति है किन्तु प्रकृत में गत्यन्तर सम्भव है कि दहराकाशरूप ब्रह्म उपमेष और भूताकाश की उपमान माना जा सकता है।

राह्या पित कहा जाय कि दहराकाश यदि ब्रह्म माना जाता है, तब भी वह हृदय-पुण्डरीकाविच्छन्त ही अभिहित है, अतः उसके लिए निरविच्छन्त भूताकाश की उपमा क्योंकर संगत होगी ? क्योंकि निरविच्छन्त कभी साविच्छन्त नहीं होता और यदि निरविच्छन्त भूताकाश कभी साविच्छन्त पदार्थ का उपमान नहीं हो सकता और निरविच्छन्त भूताकाश के उपमेय में हृदयादि को अवच्छेदक नहीं माना जा सकता।

समाधान — यहाँ भूताकाश की उपमा के द्वारा ब्रह्म में आकाशगत परिमाण का विधान नहीं किया जाता, अन्यया "ज्यायानाकाशात्" (शत ब्रा॰ १०१६।३।२) इत्यादि श्रुतियों से विरोध उपस्थित होता है, क्योंकि इन श्रुतियों में ब्रह्म को भूताकाश से भी अधिक परिमाण का बताया गया है। यहाँ वस्तु-स्थित यह है कि ब्रह्म में हदयपुण्डरीकरूप उपाधि के द्वारा जो साविच्छन्नत्वरूप दहरत्व प्राप्त (प्रतिपादित ) है, उस की निवृत्ति भूताकाश की उपमा से की जाती है, अन्य किसी परिमाण का विधान नहीं किया जाता। केवल भूताकाश

शैकदेशे चावाणृथिन्यादीनामन्तःसमाधानमुपपचते। 'एव आत्माऽ । हतपादमा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यक्तामः सत्यसंकल्पः इति चात्मत्यापहतपाः पत्यादयक्ष गुणा न भूताकाशे संभवन्ति। यद्यव्यात्मशन्ते जीवे संभवति, तथापीतः रेभ्यः कारणेभ्यो जीवाशङ्कापि निवर्तिता भवति। त द्युपाधिपरिन्छिक्षस्याराग्नोपिमः तस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनस्तं दहरत्वं शक्यं निवर्त्तियतुम्। ब्रह्माभेदिववक्षया जीवस्य सर्वंगतत्वादि विवक्षयेतित चेत्,—यदात्मत्या जीवस्य सर्वंगतत्वादि विवक्षया जीवस्य सर्वंगतत्वादि विवक्षया विवक्षया जीवस्य सर्वंगतत्वादि विवक्षया विवक्षया जीवस्य सर्वंगतत्वादि विवक्षया जीवस्य सर्वंगतत्वादि विवक्षयत्वामिति युक्तम्। यद्व्युक्तं— ब्रह्मपुरः सिति जीवेन परस्योपलिक्षतत्वाद्वाद्व इव जीवस्यवेदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशवर्तित्वमः सित्वति। अत्र ब्रमः—परस्यवेदं ब्रह्मणः पुरं सच्छरोरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते; ब्रह्मशब्दस्य तिस्मन्युख्यत्वात् । तस्याप्यस्ति पुरेगानेन संबन्धः; उपलब्ध्यधिष्ठानत्वात् । 'स पतस्माजजीवघनात्वरात्तपरं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' (प्र०५।) 'स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्वं पुरिशयः' (वृ० २।५।१८) इत्यादिश्रतिभ्यः । अथवा, – जीवपुर प्रवासिमन् ब्रह्म सिनिहितसुपलक्ष्यते। यथा शालक्रामे विष्णुः संनिहित इति, तद्वत्। 'तच्योह

भामती

बहराकाशो जीव इत्याह 🍪 यद्यव्यात्मशस्य इति 🕸 ।

उपलब्धेरिधष्ठानं ब्रह्मणो देह इध्यते।

तेनासाधारणस्वेन वेहो बह्यपुरं भवेत्।।

बेहे हि बह्योपलभ्यते इध्यसाधारणतया देहो बह्यपुरिमित व्यविद्यते, न तु ब्रह्मविकारतया।
तथा च ब्रह्मशब्दाणों मुख्यो भवति । अस्तु वा ब्रह्मपुरं जीवपुरं, तथापि यथा वस्तराजस्य पुरे उज्जियायां
मैत्रस्य सधा भवति, एवं जीवस्य पुरे हृत्युण्डरीकं ब्रह्मसदनं भविष्यति, उत्तरेभ्यो ब्रह्मिल्क्नभ्यो ब्रह्मणोऽविधारणात् । ब्रह्मणो हि बाधके प्रशणे बलीयति जीवस्य च साधके प्रमाणे सति ब्रह्मिलिक्नानि

भामती-व्याख्या

की उपमा से ही ब्रह्म में दहरत्व (साविच्छन्नत्व) का निषेध नहीं किया जाता, अपितु उत्तर-वर्ती वाक्यों से प्रतिपादित द्यावापृथिक्यादि-समाहितत्वादि हेतुओं के द्वारा भी दहरत्व का प्रतिषेध किया जाता है—''न च कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टिते आकाशैकदेशे द्यावापृथिव्यादीना-मन्तःसमाधानमुपपद्यते''।

दहराकाश को जीवरूप भी नहीं मान सकते, वयों कि यद्यप्यात्मशब्द जीव का बोधक है, तथापि उत्तर वाक्य-प्रतिपादित ब्रह्म के असाधारण धर्मों का समन्त्रय जीव में नहीं

हो सकता।

उपलब्धेरिधश्रानं श्रह्मणो दंह इष्यते । तेनासाधारणत्वेन देहो ब्रह्मपुरं भवेत् ॥

देह में ही बहा की उपलब्धि होती है, अतः देह को ब्रह्मपुर कहा जाता है, ब्रह्म का विकार होने से देह को ब्रह्मपुर नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म निविकार है। इस प्रकार 'ब्रह्मपुर' शब्द का घटकी भूत 'ब्रह्म' पद मुख्यार्थक सम्भव हो जाता है। अथवा 'ब्रह्म' पद गौणी वृत्ति के द्वारा जीव का बोधकं मानकर इस शरीररूप जीवपुर को ब्रह्मपुर कहा जा सकता है। तथापि जैसे महाराज वत्सराज के पुर (नगर) उज्जधिनी के किसी भाग में मैत्रादि का महल होता है, वैसे ही इस शरीर का हृदय पुण्डरीक ब्रह्म का सदन (उपलब्धि-स्थल) कहा जा सकता है। हृदयपुण्डरीक को ब्रह्म का ही सदन मानना होगा, क्योंकि उत्तरवर्ती ब्रह्म-गमक लिङ्गों (असाधारण धर्मों) के द्वारा वहाँ ब्रह्म का ही होना निश्चित

कर्मचितो लोकः श्रीयत प्रवमवागुत्र पुण्यचितो लोकः श्रीयते' ( छा० दारे।६ ) इति व कर्मणामन्तवत्फलत्वमुक्त्वा 'अथ य इहात्मानमञ्जिद्य अजन्त्येतां स्व सत्यान्कामां-स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' इति मक्तत्रदृहराकाशविद्यानस्यानन्तफल्त्वं यदम् प्रमात्मस्यमस्य सूचयति । यद्प्येतदुक्तं, -न दृहरस्याकाशस्यान्वेष्टव्यत्वं चिक्तिहासितस्यत्वं च श्रुतं; परिवशेषणत्वेनोपादानादिति, अत्र ब्रमः - यद्याकाशो नान्वेष्टव्यत्येनोकः स्यात् 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो अन्तर्हद्य आकाशः' इत्याद्याकाश-स्वक्रपप्रदर्शनं नोपयुज्येत । नन्वेतद्प्यन्तर्वर्तिवस्तुसद्भावप्रदर्शनायेव प्रदर्शते । 'तं

### भामती

कपश्चितभेविषयस्या जीवे व्याख्यायन्ते । न चेह बह्मणो बाधकं प्रमाणं साधकं वाऽस्ति जीवस्य । ब्रह्मान् पुरस्यपदेशश्चोपपादितो ब्रह्मोपलव्धिस्थानतया । अर्थकौकस्त्वं चोक्तम् । तस्मात् सित सम्भवे ब्रह्मांच तिल्ख्यानां नाब्रह्मणि व्याख्यानमुज्जितिमिति ब्रह्मोंच बहराकाशो न जीवभूताकाशाविति । श्ववणमनं मनुविद्य ब्रह्मानुभूय चरणं चारस्तेषां कामेषु चरणं भवतीत्यर्थः । स्यादेतव् वहराकाशस्याग्येष्यस्य सिखे तत्र विचारो युक्त्यते, न तु तबन्वेष्टव्यम् , अपि तु तबाधारमन्यदेव किञ्चिवत्युक्तमित्यनुभावते । अ यबस्ये-सिव्ह दिति अ । अनुभाषितं दूषयित अ अत्र ब्रूमः इति अ । यद्याकाशाधारमन्यवन्वेष्टस्यं भवेसदेवोष्टिं

### भामती-व्याख्या

होता है। ब्रह्म के असाधारण धर्मों का जीव में किसी-न-किसी प्रकार तब समन्वय किया जा सकता था, जब कि यहाँ ब्रह्म का कोई प्रबल्ध बाधक और जीव का साधक प्रमाण उपलब्ध होता, किन्तु यहाँ कोई वैसा प्रमाण उपलब्ध नहीं। 'ब्रह्मपुर' शब्द का ब्रह्मोपलब्धिपरस्वेन उपपादन किया जा चुका है। दहराकाश के समान एक स्वल्प या संकुल स्थान में ब्रह्म के रहने का भी उपपादन पहले ''अर्थकौकस्त्वात्"। ब्र. सू. ११२१७) इस सूत्र में कहा जा चुका है। ब्रह्म के असाधारण धर्मों का समन्वय जब ब्रह्म में हो सकता है, तब ब्रह्म से भिन्न जीवादि में किसी-न-किसी प्रकार आयोजन उचित नहीं, फलतः ब्रह्म ही दहराकाश है, भूताकाश या जीव नहीं।

दहराकाश की उपासना का अनन्त फल श्रुत है—''अथ य इहात्मानमनुविद्य त्रजन्ति, एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति'' ( छां. न।११६ )। अनुविद्य का अर्थ है—'अनु पश्चाइ विदित्वा' अर्थात् श्रवण और मनन के पश्चात् ब्रह्मात्मत्त्र का अनुभव (साक्षात्कार ) करके। भाष्यकार ने भी ऐसा ही कहा है—''शास्त्राचार्योपदेशमनुविद्य स्वात्मसंवद्यतामापाद्य'' ( छां- भा. पृ. ४४६ )। 'कामचारः' का अर्थ है- कामेषु [ काम्येषु ( विषयेषु ) चारः ( उपलब्धः ) ] अर्थात् यथेष्ट विषय की प्राप्ति या स्वातन्त्र्य।

शहा—दहराकाश में अन्वेपणीयत्व सिद्ध हो जाने पर ही उसके विषय में विचार करना उचित था किन्तु दहराकाश में अन्वेष्ठव्यत्व प्रतिपादित न होकर उससे भिन्न उसमें रहनेवाले किसी अन्य तत्त्व को अन्वेष्ठव्य और विजिज्ञास्य कहा गया है—"तस्मिन् यदन्तः दन्वेष्ठव्यं तद्विजिज्ञासितव्यम्"।

समाधान — उक्त शङ्का का अनुवाद करके भाष्यकार "यदप्येतद्"— इत्यादि वाक्य से अनुवाद करके निरास कर रहे हैं— "अत्र बूमः" । अर्थात् दहराकाश ही अन्वेष्टव्य है, उससे अन्य नहीं, क्योंकि यदि अन्य कोई तत्त्व अन्वेषणीय होता, तब आगे चलकर श्रुति उसका खुत्पादन करती, किन्तु खुत्पादन किया गया है दहराकाश का— "यावान् वा अयमाकाशः, तावानेषोऽन्तह्द्य आकाशः" । यह दहराकाश का निरूपण यह सिद्ध कर रहा है कि यही विचारणीय है ।

चेद् ब्रयुर्यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं दहरोऽस्मिन्नन्तराकाग्रः कि तदत्र विचते यदन्त्रेष्ट्रच्यं यद्वात्र विजिक्षासितव्यम् दृत्याक्षिण्य परिहारावसर आकाशीपम्योपक्रमेण चावापृथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वदर्शनात् । नैतदेवम् ; पर्व हि सति यदन्तःसमाहितं चावापृथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं विजिक्षासितव्यं चोक्तं स्यात् , तत्र वाक्यशेषो नोपपद्येत ।

भामती

च्युश्पाबनीयमाकाशक्युत्पावनं तु क्वोपयुक्यते इत्यर्षः । चोदयति ॐ न स्वेतदिष इति ॐ । आकाशकयनमिष तदन्तवैत्तिवस्तुसद्भावप्रवर्शनायेव । अयाकाशपरमेव करमान्त भवतीत्यत आह ॐ तं चेव् व्रूयः इति ॐ । आचाय्येंण हि वहरोऽस्मिन्नत्तराकाशस्तिस्मयदन्तस्तन्वयेष्ठच्यं तद्वाव विजिल्लासितक्यमिरयुपिकच्टेऽन्तेबासिनाऽऽक्षिप्तं, कि तदत्र विद्यते यवन्वेष्टच्यम् ? पुण्डरीकमेव तावत् सूक्ष्मतरं तदवरुद्धमाकाशं सूक्ष्मतमम्, तिस्मन् सूक्ष्मतमे किमपरमस्ति ? नास्त्येवेत्यर्थः । तत् किमन्वेष्टग्यमिति । तदस्मिन्नाक्षेपे परिसमाप्ते
समाधानायसर आचार्यस्याकाशोपमानोपक्षमं वचः, उमे अस्मिन्द्यावापृथिवी समाहिते इति । तस्मात्
पुण्डरीकावरुद्धाकाशाश्यये द्यावापृथिच्यावेवान्वेष्टच्ये उपिदष्टे, नाकाश इत्यर्थः । परिहरित ॐ नैतदेवम् ॐ ।
ॐ एवं हि इति ॐ । स्वादेतद् —एवमेवैतन्नो खल्वभ्युपगमा एव वोष्यवेन चोष्यन्त इत्यत आह ॐ तत्र
वाक्यशेषे इति ॐ । वाक्ष्यशेषो हि वहराकाशात्मवेदनस्य फलवस्वं व्रूते, यच्च फलबत् तत् कत्तंव्यतया
चोद्यते, यच्च कर्त्यं तिवच्छतीति तवन्वेष्टक्यं तद्वात्र विजिल्लासिन्ध्यमिति बहराकाशिवव्यमवित्रकते ।
स्यादेतव् —द्यावापृथिव्यावेवात्मानो भविष्यतः, ताभ्यामेवात्मा लक्षयिष्यते आकाशकाव्यव्यम् । तत्माकाशाभामती —व्याख्या

शहा—विचारणीय तं। दहराकाशगत अन्य पदार्थ ही है किन्तु उसका आधार होने के कारण दहराकाश का निरूपण किया गया है, अन्यथा तदन्तर्भूत वस्तु का सद्भाव-क्योंकर सिद्ध होगा ?

यदि दहराकाश के अन्तर्वर्ती किसी अन्य पदार्थ का सद्भाव नहीं माना जाता, तव उत्तरवर्ती आक्षेप और उसका परिहार—दोनों असंगत हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य का "दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः, तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्ट्यम्"—ऐसा उपदेश सुन कर शिष्य आक्षेप करता है—"कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्ट्यम् ?" अर्थात् पहले तो हत्पुण्डरीक ही सूक्ष्मतर है और तद्गत आकाश तो उससे भी सूक्ष्मतम है, उस सूक्ष्मतम आकाश में अन्य पदार्थ क्या है ? कुछ भी नहीं। तब वह अन्वेष्ट्य क्योंकर होगा ?

उक्त आक्षेप के समाप्त हो जाने पर आचार्य ने आकाश की उपमा देकर दहराकाश का निरूपण करते हुए कहा है—''उमे अस्मिन् द्यावापृथिवी समाहिते"। इस प्रकार पुण्डरीकाविच्छन्न आकाश के आश्रित द्यु और पृथिवी को ही अन्वेष्टच्य कहा है,

आकाश को नहीं।
समाधान—उक्त शङ्का का निराक्तरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है—"नैतदेवम्"।
यदि थोड़ी देर के लिए दहराकाशगत दालोकादि की अन्वश्र्यका को स्वीकार कर लिया जाता
है, तब यद्यपि इश्वपादन कोई दोष नहीं माना जाता, तथापि वैसा स्वीकार कर लेने पर
वाक्य-शेष में दहराकाश की आत्मकता का अभिसूचन अनुपपन्न हो जाता है, क्योंकि "अथ
च इहात्मानमनुविद्य बजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान्, तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति"—
यह वाक्यशेष दहराकाश में आत्मक्यता के वेदन (उपासना) का फल बता रहा है। जिस
पदार्थ का फल अभिहित होता है, वह पदार्थ कर्तंक्य (अनुष्ठेय) होता है और जो अनुष्ठेय
होता है, उसी की इच्छा की जाती है—"तदन्वेष्टक्यं तद्वाव विजिज्ञासितक्यम्"। फलतः
दहराकाशगत आत्मक्यता ही विचारणीय सिद्ध होती है।

'मिर्मिकामाः समाहिताः', 'एव आत्माऽपहतपाचा' इति हि प्रकृतं द्यावापृथिव्यादि समाधानाधारमाकाशमाकृष्य 'अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांक्र सत्यान्कामान्' इति समुख्यार्थेन चश्चदेनात्मानं कामाधारमाश्रितांक्र कामान्विद्ययान्वाक्यशेषो दर्शयति । तस्माद्वाक्योपक्रमेऽपि दहर प्वाकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःस्थैः समाहितः पृथिव्यादिभिः सत्येश्च कामैविद्यय उक्त इति गम्यते । स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति ॥ १४ ॥

# गतिश्वब्दाम्यां तथाहि दृष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥

वहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम्। त प्रचीत्तरे हेतव इदानी प्रप-ब्रुचन्ते। इतश्च परमेश्वर एव दहरः, यस्माद् दहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्यैव प्रतिपादकी गतिशब्दी भवतः—'इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति'

वारी तावेव परामृद्येते इत्यत आह अ अस्मिन् कामाः समाहिताः अ प्रतिष्ठिताः । अ एव आस्मापहतपाप्ता इति अ । अ अनेम प्रकृतं खावापृथिवीसमाधानाधारमाकाशमाकृष्यः । खावापृथिव्याद्यभिषातव्यवहितमधीति शेवः । नन् सत्यकामभानत्येतत् फलं, तदनन्तरं निर्वेशात्, न तु वहराकाशम्बनस्येत्यत्त
आह अ समुख्यपार्थेन चशक्वेन इति अ । अस्मिन् कामा इति च एथ इति चैकव्यमान्तं न द्वे खावापृथिक्यौ पराच्यब्दुमहंतीति वहराकाश एव पराच्यवृष्ट्य इति समुदायार्थः । तदनेन कमेण तस्मिन्यवन्तरित्यत्र तक्ष्यवादित्यत्र तक्ष्यबोऽनन्तरमध्याकाशमितलङ्क्षय हृत्युण्डरीकं परामृद्यतीत्युकं भवति । तस्मिन् हृत्युण्डरीके
यवन्तराकाशं तवन्वेष्ट्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥

उत्तरेभ्य इत्यस्य प्रपञ्चः । एतमेव वहराकाशं प्रक्रम्य वताहो कष्टमिवं वर्सते नन्तुनां तस्वाववोधः विकलानां यदेभिः स्वाधोनमपि बह्म न प्राप्यते । तद्यधा चिरन्तननिरूढिनिविष्ठमलपिहितानां कलधौतः शक्तानां पथि पतितानामुवर्ध्युवरि सञ्चरिद्धरपि वाग्यैधंनायिद्धप्रशिवलण्डिनवहिवश्चमेणैतानि नोपादीयस्त भामतो-व्याख्या

यह जो कहा गया कि द्युकों कीर पृथिवी में ही आत्मरूपता पर्यवसित होगी, अतः इन्हीं के द्वारा आत्मा वंसे ही अभिलक्षित होगा, जैसे आकाश शब्द के द्वारा । इस प्रकार आकाश में आधृत द्यु और पृथिवी ही 'आकाश' पद से परामृष्ट ( गृहीत ) होगे । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि ''अस्मिन् कामाः समाहिताः'' ( इसी दहराकाश में समस्त कामनाएँ लगी हैं ) । यह आत्मा निष्पाप है, इसी में रवर्ग से लेकर पृथिवी तक के समस्त लोक अवस्थित हैं । द्यु पृथिव्यादि के इस निरूपण का व्यवधान होने पर भी उनके आधारभूत दहराकाश की अनुवृत्ति कर "एतांश्र सत्यान् कामान्' इस वाक्य में प्रयुक्त समुच्चयार्थक 'च' शब्द के द्वारा आत्मा और आत्माश्रित कामनाओं की विजेयता प्रतिपादित की गई है । तात्य्यं यह है कि उक्त श्रुति मे प्रयुक्त 'अस्मिन्' और 'एषः' इन एकवचनान्त शब्दों के द्वारा द्यु और पृथिवी—इन दो पदार्थों का परामशं सम्भव नहीं, अतः दहराकाश ही ग्राह्म है । इस प्रकार 'तिस्मन्' यहाँ 'तत्' पद अनन्तरोक्त आकाश को छोड़ कर पुण्डरीक का उपस्थापक है, अतः उस ( हत्पुण्डरीक ) में अवस्थित आकाश ( दहराकाश ) ही अन्वेष्टव्य सिद्ध होता है ।। १४ ।।

चीदहवें सूत्र में उपन्यस्त 'उत्तरेश्यः'—इस पद का व्याख्या प्रपन्त ही "गितिशब्दाश्यां तथा हि हुएं लिङ्गें च"—इस सूत्र के ढारा प्रस्तुत किया गया है। इसी दहराकाश को इङ्गित करते हुए कहा गया है कि 'अत्यन्त खंद है कि तत्त्वज्ञान से विश्वत अज्ञानी जीवों के ढारा रवरूपभूत बहा की प्राप्ति वैसे ही नहीं की जाती, जैसे कि चिरन्तन मल की मोटी पर्त में

(छा॰ ८।३।२) इति । तत्र प्रकृतं दहरं व्रह्मलोकरान्देनाभिष्ठाय तिह्वपया गितः प्रजाशन्दवाच्यानां जीवानाप्रभिष्ठीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयित । तथा हाहरहः जीवानां सुषुप्तावस्थायां ब्रह्मविषयं गमनं दृष्टं श्रुत्यन्तरे 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवित' (छा० ६।८।१) इत्येवमादौ । लोकेऽिय किल गाढं सुषुप्तमाचस्रते-'ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गतः' इति । तथा ब्रह्मलोकशन्दोऽिय प्रकृते दृहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशः शङ्कां निवर्तयन्ब्रह्मतामस्य गमयित । नतु कमलासनलोकमिष ब्रह्मलोकशन्दो गमयेत् । गमयेदि ब्रह्मणो लोक इति षष्टीसमासवृत्या न्युत्पाद्यत, सामानाधिकरण्यवृत्त्या

द्रश्यित्रसन्धिमतो साद्भुतमिव संखेशिव श्रृतिः प्रवस्ति—'इमाः सर्वाः प्रजा अहरहाँच्छन्य एतं इद्वालोकं म बिन्वन्ति' इति । स्वापकाले हि सर्व एवायं बिद्वानिवहां आजोश्लोको हृःपुण्डरीकाश्ययं वहराकाशास्यं अह्यालोकं प्राप्तोऽप्यनाद्यविद्यातमः पटलिविहतवृष्टितया ब्रह्मभूयमापन्नोऽहमस्मीति न वेद सोऽयं ब्रह्मलोक-वाध्यस्त्रकृति प्राप्ताऽप्यनाद्यविद्यातमः पटलिक्षित्रवृष्टितया ब्रह्मभूयमापन्नोऽहमस्मीति न वेद सोऽयं ब्रह्मलोक-वाध्यस्त्रकृति प्राप्ताः विद्यात्रकृति विद्यात्रकृति विद्यात्रकृति । स्वेतवाह भाष्यकारः क्ष्यात्र विद्यात्रकृति विद्यात्र विद्यात्य विद्यात्र विद्यात्य विद्यात्य विद्यात्य विद्यात्य व

भामती-ब्याख्या वेष्ठित सुवर्ण-खण्डों के ऊपर-ऊपर विवस्ते हुए भी पत्वर के टुकड़े समझ कर उनका ग्रहण नहीं कर पाते-ऐसा श्रुति कहती है "इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" ( छां. ८।३।१ )। यद्यपि सुपुप्ति अवस्था में यह ( विद्वान् से लेकर अविद्वान् तक ) समग्र जीव-त्रर्ग प्रत्येक दिन हृदय कमल में अवस्थित दहराकाशसंज्ञक ब्रह्म को प्राप्त करके भी अनादि अविद्यारूप तमःपटल से दृष्टि अवरुद्ध होने के कारण 'अहं ब्रह्म'-इस प्रकार का ज्ञान नहीं कर पाता । 'ब्रह्मलोक' शब्द एवं 'ब्रह्मलोक की प्राप्ति' ये दोनों दहराकाश को ही ब्रह्मलोक सिद्ध कर रहे हैं, भाष्यकार का यही कहना है--- 'इत्रश्च परमेश्वर एव दहरो यस्माद् दहरवाक्यक्षेषे परमेश्वरस्यैब प्रतिपादकी गतिशब्दी भवतः' इस भाष्य के द्वारा सूत्रस्थ गति ( ब्रह्मलोक प्राप्ति ) और शब्द ( 'ब्रह्मलोक' शब्द ) की व्यास्या की गई, अब 'तथा हि दृष्टम्'—इसकी व्याख्या की जाती है - 'तथा ह्यहरहर्जीवानां सुपुप्त्यवस्थायां ब्रह्मविषयं गमनं दृष्टम्"। अर्थात् लोक और वेद में वैसा ही देखा जाता है। यद्यपि सुपुप्त जीव की अह्मारूपता में लीकिक कोई प्रमाणान्तर उपलब्ध नहीं, तथापि वैदिक प्रसिद्धि की स्थापना में कहा जाता है कि यह वैदिक प्रसिद्ध है कि लोक में भी वैसा ही माना जाता है। जंसा अन्य श्रुतियों और लोक में प्रसिद्ध है, वैसा ही यह 'ब्रह्मलोक' गब्द भी दहराकाश के लिए प्रयुक्त होकर उसकी जीवरूपता का निराकरण करता है। सूत्र के 'लिङ्गं च' — इस शब्द की ब्यास्या आक्षेपपूर्वक प्रस्तुत की जा रही है—''नतु कमलासनलोकमिप ब्रह्मलोकशब्दो गमेयत्।'' इस आक्षेप का परिहार किया जाता हैं—''गमयेद् यदि ब्रह्मणो लोक इति षष्ठीसमासवृत्त्या क्यूत्पाद्येत"। ''स्थपतिर्गिवादः स्याच्छब्दसामध्यति'' (जे. सू. ६।१।५१) इस सूत्र में यह स्थिर किया गया है कि 'निषादानां स्थपतिः'—इस प्रकार षष्ठी-तत्पुरुष की अपेक्षा तु व्युत्पाद्यमानो ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति परमेच ब्रह्म गमियच्यति । एवदेव चाहरह-र्बह्मलोकगमनं दृष्टं ब्रह्मलोकशब्दस्य सामानाधिकरण्यवृत्तिपरिष्रहे लिङ्गम् । न ह्यहरह-रिमाः प्रजाः कार्यब्रह्मलोकं सत्यलोकाख्यं गच्छन्तीति शक्यं करूपियतुम् ॥ १५॥

धृतेश्व महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥

घृतेश्च हेतोः परमेश्वर प्वायं दहरः । कथम् ? 'दहरो ऽस्मिन्नस्तराकाद्यः' इति हि प्रकृत्याकाशोपम्यपूर्वकं तस्मिन्सर्वसमाधानमुक्त्वा तस्मिन्नेव चात्मशब्दं प्रयुज्यापहतपाः प्रत्वादिगुणयोगं चोपदिश्च तमेवानितवृत्तप्रकरणं निर्देशित—'अथ य आत्मा स सेतुर्विघृतिरेषां लोकानामसंभेदाय' छा० ८।४।१) इति । तत्र विधृतिरित्यात्मशब्द्स्सामानाधिकरच्यादिधारयितोच्यते; किचः कर्तर स्मरणात् । यथोदकसंतानस्य विधारयिता छोके सेतुः क्षेत्रसंपदामसंभेदाय, प्रवमयमात्मेषामध्यात्मादिभेदिभिन्नानां लोकानां यणाश्रमादीनां च विधारयिता सेतुरसंभेदायासंकरायेति । प्रवमिह प्रकृते दहरे विधारणलक्षणं महिमानं दर्शयति । अयं च महिमा परमेश्वर प्रव श्रुत्यन्तरादुप्रलभ्यते 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' इत्यादेः । तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवात्रथे श्रूयते 'एप सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेष भूतपाल एव सेतुर्विधरण एपां छोकानामसंभेदाय' इति । एवं घृतेश्च हेतोः परमेश्वर प्यायं वहरः ॥ १६ ॥

भामती

मस्तीति तव्य्युक्तं सूत्रकारेण । तथाहि लोकवेदप्रसिद्धाहरहृषंह्यलोकप्राप्त्यभिषानमेव लिल्ह्नं कमलासन-लोकप्रासेविषसावसम्भवाद्वयावत्तंमानं षष्ठीसमासाञ्च्रां व्यावत्तंग्रहृहराकाशप्रासावेवावतिष्ठते, न च बहराकाशो ब्रह्मणो लोकः, किन्तु तव्ब्रह्मीत । ब्रह्म च तल्लोकश्चेति कर्मधारयः सिद्धो भवति । लोक्यत इति लोकः । हृत्युण्डरोकस्थः सल्वयं लोक्यते । यत् सलु पुण्डरोकस्थमन्तःकरणं तस्मिन्वशुद्धे प्रथ्याहृते-तरकरणानां योगिनां निर्मल इवोदके चन्द्रमसो विम्बमितस्यच्छं चतन्यं ज्योतिःस्वरूपं ब्रह्मावलोक्यत इति ।। १४ ।।

सौत्रो धृतिशस्त्रो आववचनः । धृतेश्व परमेश्वर एव वहराकाशः । कुतः ? अस्य धारणस्रमणस्य महिम्नोऽस्मिग्नेवेश्वर एव श्वश्यन्तरेषूयलक्षः । निगवन्यास्यानमस्य भाष्यम् ॥ १६ ॥

भागती-व्याख्या
'निषादश्चासी स्थपतिः'—इस प्रकार कर्मधारय समास मानना उचित है। 'ब्रह्मलोक' शब्द
में भी 'ब्रह्मणः लोको ब्रह्मलोकः'- ऐसा षष्ठी-तत्पुष्ठष समास न मान कर ब्रह्म च तल्लोकश्च
ब्रह्मलोकः'-ऐसा कर्मधारय ही मानना न्याय-संगत है। इसी न्याय का उपोइलक लिङ्ग प्रमाण
सूत्रकार ने प्रस्तुत किया है कि अहरहब्रह्मलोक-गमन यह सिद्ध कर रहा है कि यहां 'ब्रह्मलोकः'
शब्द से कर्मधारयमूलक ब्रह्मख्य लोक का ग्रहण किया गया है। 'लोक्यत इति लोकः'—इस
ब्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म को भी 'लोक' शब्द से अभिहित किया जा सकता है, क्योंकि वह
हत्पुण्डरीक में आलोकित है। हृदय कमल में जो अवस्थित अन्तःकरण है, उसके विशुद्ध
हो जाने पर जो लोग बाह्म करणों (इन्द्रियों) को उनके विषय से हटाकर आत्मप्रवण कर
लेते हैं, ऐसे योगिजनों के द्वारा निर्मल एवं स्थिर जल में स्वच्छ चन्द्र-प्रतिबिम्ब के समान
अपने अन्तःकरण में चैतन्य-ज्योतिस्वरूप ब्रह्म अवलोकित होता है।। १५।।

'धृतेश्च महिम्नः'' इस सूत्र में प्रयुक्त 'घृति' शब्द 'धृत्र धारणे' धातु से 'स्त्रियां क्तिन्' (पा. सू. ३।३।६४) इस सूत्र के द्वारा भावार्थक 'क्तिन्' प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है। दहराकाश में यु और पृथिव्यादि की धृति (वृक्तिता) दहराकाश की परमेश्वर

# प्रसिद्धेश्व ॥ १७ ॥

इतश्च परमेश्वर एव 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इत्युच्यते। यत्कारणमाकाशः शुद्धः परमेश्वरे प्रसिद्धः। 'आकाशो व नाम नामक्रपयोर्निर्वहिता' (छा० ८।१।४), 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते' (छा० १।९।१ ', इत्यादिश्रयोगः दर्शनास्। जीवे तु न किचदाकाशशब्दः प्रयुज्यमानो हत्त्यते। भूताकाशस्तु सत्यामः प्याकाशशब्दश्रसिद्धानुपमानोपमेनभावाद्यसंभवाद्य प्रहोतक्य इत्युक्तम्।। १७।।

भामिती

त चेयमकाशशब्दस्य अहाणि लक्ष्यमाणिवभुरव। दिगुणयोगाद् वृत्तिः साम्प्रतिको । यथा रथाञ्चनामा चक्रवाक इति लक्षणाः किल्स्वस्यन्तिकिहेति सूत्रार्थः । ये त्वाकाशशब्दो ब्रह्मण्यपि मुख्य एव
नभीवदित्याचक्षते, तैरन्यायक्षानेकार्थस्यमिति चानम्यलभ्यः शक्ष्याचं इति च मीमांसकानां मुद्राभेदः कृतः ।
लभ्यते ह्याकाशशब्दाहिभुस्वाविगुणयोगेनापि ब्रह्मः। न च ब्रह्मण्वेव मुख्यो नभीत तु तेनेव गुणयोगेन
दस्त्यंतीति वाज्यम् । लोकाधीनावधारणस्वेन शब्दार्थसम्बन्धस्य चैदिकपवार्थप्रस्थयस्य तस्त्रवं अस्वात् ।
तन् प्रावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्ह्वय आकाशः इति व्यतिरेकनिवंशास्र लक्षणा युक्तः। न हि

भामती-व्याख्या

सिद्ध कर रही है, क्योंकि विश्व की धृति परमेश्वर में ही प्रतिपादित है—''एतस्य वा प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसी विधृती तिष्ठतः'' (बृह. उ ३।८।७) । शेष भाष्य अत्यन्त सुगम है ।।१६।।

सूत्रकार ने जो 'आकाश' शब्द की प्रसिद्ध ब्रह्म में बताई है, वहाँ 'प्रसिद्धि' शब्द का अर्थ लक्षणा है। लक्षणा भी दो प्रकार की होती है—(१) साम्प्रतिकी और (२) निरूढ़ लक्षणा। जैसे 'रथाङ्ग' शब्द की चक्रवाक पक्षी में लक्ष्यमाण 'चक्र' शब्द से अविनाभूत चक्रवाक शब्द के योग से साम्प्रतिकी (आधुनिकी) लक्षणा होती है, वैसे ही 'आकाश' शब्द की स्वाभिधेय आकाशगत विभुत्व गुण के योग से ब्रह्म में आधुनिक लक्षणा नहीं, अपितु

अनादि तात्पर्यावगाहिनी निरूढ लक्षणा मानी जाती है।

जिन आचार्यों का कहना है कि 'आकाश' पर की नम में जैसे मुख्य (अभिधा) वृत्ति होती है, वैसे ही ब्रह्म में भी मानी जाती है। वे आचार्य मीमांसकों की इन अनुल्लङ्कनीय मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लङ्कन कर डालते हैं कि अन्यायभ्रानेकार्यस्वम्' (अनेक अर्थों में एक शब्द की मुख्य वृत्ति मानना अनुचित है) और ''अनन्यलभ्यः शब्दार्थः'' [शाबर भा. पृ. ९२१ पर भाष्यकार ने कहा है कि जो अर्थ लक्षणादि अन्य वृत्तियों से लब्ध हो जाता है, उस अर्थ में अभिधा वृत्ति नहीं मानी जाती ] आकाश की लक्षणा वृत्ति से ब्रह्म का बोध हो जाता है, क्योंकि लक्षणा का नियामक आकाशवृत्तिविभुत्ववत्त्वरूप शब्य-सम्बन्ध ब्रह्म में विद्यमान है, अतः ब्रह्म में 'आकाश' पद की अभिधा वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं। 'आकाश' पद की ब्रह्म में ही मुख्य वृत्ति और नभ में ब्रह्मवृत्ति विभुत्व गुण के योग से लक्षणा वृत्ति क्यों न मान ली जाय ? इस प्रश्न का भी भण्डन मिश्र के शब्दों में इस प्रकार है—''लोकाबगत-सामर्थ्यः शब्दो वेदेऽपि वोधकः (ब्र. सि. पृ. )। लोक-व्यवहार में 'आकाश' शब्द कभी भी ब्रह्म का अभिधायक नहीं माना जाता, अतः 'आकाश' शब्द की मुख्य वृत्ति ब्रह्म में क्योंकर बनेगी ?

क्योंकर बनेगी ? शहा—'गङ्गायां घोषः'— इत्यादि स्थलों पर गङ्गा और तट पदार्थं का 'गङ्गा इव गङ्गा'— इस प्रकार सादृश्यमूलक भेद निर्दिष्ट न होने के कारण 'गङ्गा' पद की तट में लक्षणा हो जाती है, किन्तु दहराकाश में आकाश का भेदमूलक सादृश्य दिखाया गया है—"यावान् हो उपमाकाशस्तावानेषोऽन्तहंदय आकाशः"। अतः दहराकाशरूप ब्रह्म में आकाश का व्यतिरेक

# इतरपरामश्रीत्स इति चेन्नासंभवात् ॥ १८ ॥

यि वाक्यशेपवलेन दहर इति परमेश्वरः परिगृह्योतास्तीतरस्यापि जीवस्य वाक्यशेषे परामर्शः — अध य एव संप्रसादो उस्माच्छरीरात्समृत्थाय परं ज्योतिकपसंपद्य स्वेन क्रपेणाभिनिष्णद्यत एव आत्मेति होवाच' (छा॰ ८।३।४) इति । अत्र हि संप्रसाद-शब्दः श्रुत्यन्तरे सुषुप्तावस्थायां हृष्टत्वात्तद्यस्थावन्तं जीवं शकोत्युपस्थापयितुं नार्था-

भागती

सम्यक् प्रसीवत्यस्मिन् जीवो विषयेन्द्रियसंयोगजनितं कालुच्यं जहातीति सुवृति। सम्प्रसाबो कीवस्यावस्थाभेवः न ब्रह्मणः। तथा धरीरात्समृत्यानमपि शरीराध्यस्य जीवस्य, न त्वनाध्यस्य ब्रह्मणः। तस्माद्यया पूर्वोक्तेवांक्यशैवगतैकिक्तेवांक्यने दहराकाक्षः, एवं वास्यशेषगताभ्यामेव सम्प्र-

### भामती-व्याख्या

(भेद) प्रदर्शित हो जाने से ब्रह्म में 'आकाश' पद की लक्षणा कैसे हो सकेगी?

समाधान—'सर्वत्र लक्षणा-स्थल पर लक्ष्यार्थं का पृथक् निर्देश नहीं होना चाहिए'— ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि ''दर्शपूर्णमासाध्यां स्वर्गकामो यजेत''—यहां पर एक 'आग्नेय' और दो 'ऐन्द्र'—इन तीन यागों के लिए 'दर्श' पद और आग्नेय, उपांशु एवं अग्नीषोमीय— इन तीन कमों के लिए 'पूर्णमास' शब्द लक्षणा वृत्ति से प्रयुक्त है। ''अमावास्यायामावस्थया यजेत'' (आप. प. २११९) और ''पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत''—यहाँ पर 'अमावास्या' पद की अमावास्या काल-सम्बन्ध और 'पौर्णमास' पद की पौर्णमास काल-सम्बन्ध में जो लक्षणा की जाती है, वह उपपन्न न हो सकेगी, क्योंकि अमावास्या और पौर्णमासी शब्दों के द्वारा उक्त काल-सम्बन्ध पृथक् निर्देश है। फलतः 'आकाश' पद की ब्रह्म में लक्षणा वृत्ति का कोई बाधक सम्भव नहीं।

यह जो कहा जाता है कि जहाँ पर शब्द के द्वारा अनिधगत अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ लक्षणा और जहाँ अन्य प्रमाण से अवगत अर्थ में शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ वाचकता (मुख्य वृत्ति) हौती है। वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि उक्त दोनों नियमों में व्यमिचार उपलब्ध होता है—'सोमेन यजेत'' (तै. सं. ३।२।२) इत्यादि स्थलों पर सोमलतारूप अनिधगत अर्थ की प्रतीति होने पर भी किसी पद को लक्षणिक नहीं माना जाता, केवल वाक्यार्थ ही लक्ष्यमाण होता है। 'य एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते, य एवं विद्वानमावास्यां यजते'' (तै. सं. १।६।६।१) इत्यादि स्थलों पर 'यदाग्नेयोऽष्टाकपालः'' (तै. सं. २।६।३।३) इत्यादि वाक्यों के द्वारा अधिगत आग्नेयादि कर्मों में भी लक्षणा ही मानी जाती है, वाच्यता

या मुख्य वृत्ति नहीं ॥ १७ ॥

'सम्यक् प्रसीदत्यस्मिन् जीवः'—ऐसी व्युत्पत्ति के द्वारा 'सम्प्रसाद' शब्द जीव की ही सुषुप्ति अवस्था का वाचक है, ब्रह्म की नहीं। शरीर से समुत्थान (विवेकशान) भी जीव की ही होता है, अनाश्रयभूत ब्रह्म का नहीं। अतः जैसे पूर्वोक्त वाक्यशेषों के द्वारा दहराकाश की ब्रह्मरूपता अवगत होती है, वैसे ही वाक्यशेषावगत सम्प्रसाद और समुत्थान के द्वारा

न्तरम्। तथा शरीरव्यपाध्यस्यैव जीवस्य शरीरात्समुत्थानं संभवति। यथाकाशव्यपा-ध्रयाणां वाच्वावीनामाकाशित्समुत्थानं, तद्वत्। यथा चाद्दष्टोऽपि लोके परमेश्वरविषय भाकाशशब्दः परमेश्वरधर्मसमभिक्याद्वारात् 'आकाशो वै नाम नामकपयोर्निर्वदिता' दरयेवमादौ परमेश्वरविषयोऽभ्युपगतः, पश्चं जीवविषयोऽपि भविष्यति। तस्मादितर-परामशीत् 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश' इत्यत्र स पत्र जीव उच्यत इति खेत्, नैतदेवं स्यात् ; कस्मात्? असंभवात्। निह जीवो बुद्धवाष्प्रपाधिपरिच्छेवाभिमानी सन्नाका-शेनोपमीयेत । नचोपाधिधर्मानभिमम्यमानस्यापद्दतपाप्मत्वादयो धर्माः संभवन्ति। प्रपश्चितं चतरप्रथमस्त्रे । अतिरेकाशङ्कापरिद्वारायात्र तु पुनरुपन्यस्तम्। पिष्ठष्यति खोपरिष्ठात् 'अम्यार्थश्च परामर्शः' ( ब्र० १।३।२० ) इति ॥ १८ ॥

# उत्तराञ्चेदाविर्भृतन्बरूपस्तु ॥ १९ ॥

इतरपरामर्शाचा जीवाशङ्का जाता साऽसंभवाजिराकृता । अधेदानीं सृतस्येवासृतसेकात्पुनः समुत्थानं जीवाशङ्कायाः क्रियते— उत्तरस्मात्माजापत्याङ्काः स्थात् । तत्र हि 'य भात्माऽपहतपाप्मा' इत्यपहतपाष्मत्यादिगुणकमात्मानमन्वेष्टस्यं विजिद्यासितस्यं च प्रतिकाय 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो इदयत एष भात्मा' (छा॰ ८।७।४)

सारतमृत्यानाभ्यां वहराकाशो जोबः कस्मान्नावगम्यते ? तस्माम्नास्ति विनिगमनेनि शङ्कार्यः । श्रनासम्भ-वात् । सम्प्रसावसमृत्यानाभ्यां हि जीवपरामशों न जीवपरः, किन्तु तबीयतास्विकश्यवद्यभावपरः । तथा चैव परामशों ब्रह्मण एवेति न सम्प्रसावसमृत्याने जीविल्ङ्गम् , अपि तु ब्रह्मण एव तावश्यांदित्यग्रे वश्यते । बाकाशोपमानावयस्तु ब्रह्माध्यभिचारिणम् अञ्चपराश्चेत्यस्ति विनिगमनेत्यर्थः ॥ १८ ॥

बहराकाशमेव प्रकृत्योपाक्यायते - यमाश्मानमन्बिष्य सर्वाश्च लोकामान्नोति सर्वाश्च कामान् तमात्मानं विविविवन्तो सुरासुरराजाविन्यविरोचनौ समित्याणी प्रजापति वरिवसितुमाजग्मतुः। आगस्य च द्वाजिञ्जतं वर्षाणि तत्परिचरणपरी बद्धावर्ण्यमूषतुः। अयेतौ प्रजापतिरुवाच—कि कामाविहस्यौ युवा-विति। ताबूचतुः — य आस्माऽपहतपाध्मा तमावो विविविवाव द्वति। ततः प्रजापतिरुवाच—य एवोऽक्षणि

भामती-व्यास्या दहराकाश की जीवरूपता ज्ञात होती है। किसी एक पक्ष को सिद्ध करनेवाली विनिगमक युक्ति उपलब्ध नहीं--यह सूत्र में प्रदर्शित शङ्का का अर्थ है।

उक्त शक्का का निरास करते हुए सूत्रकार ने कहा है—"न, असम्भवात्"। इसका आशय यह है कि सम्प्रसाद और समुत्थान के द्वारा जो जीव का परामशं किया जाता है, वह उसके सोपाधिक स्वरूप का बोध कराने के लिए नहीं, अपितु उसकी तात्त्विक ब्रह्मरूपता का जान कराने के लिए ही है। फलतः सम्प्रसाद और समुत्थान का निर्देश ब्रह्मपरक ही है, क्योंकि ब्रह्म की अवगति में ही उसका पर्यवसान है—यह आगे कहा जायगा। आकाशोपमादि का निर्देश दहराकाश की ब्रह्मरूपता में विनिगमक है।। द।।

दहराकाश के प्रकरण में ही कहा गया है — "यमात्मानमन्विष्य सर्वाध्र लोकानाप्नोति सर्वाध्र कामान् तमात्मानं विविद्यन्ती सुरासुरराजी इन्द्रविरोचनी समित्पाणी प्रजापित विविद्यन्ती सुरासुरराजी इन्द्रविरोचनी समित्पाणी प्रजापित विविद्यसितुमाजग्मतुः" (छां. ८।७।२) अर्थात् जिस आत्मा के ज्ञान से सभी लोकों और सभी कामों (फलों) की प्राप्ति होती है, उस आत्मा की विविद्या से सुरराज इन्द्र और असुरराज विरोचन दोनों अपने हाथों में समधादि उपहार लेकर प्रजापित की सेवा में पहूँचे। प्रजापित के चरणों में बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे। एक दिन प्रजापित ने पूछ लिया कि आपलोग किस कामना से यहाँ हमारी सेदा कर रहे हैं? तब वे दोनों बोले कि जो बात्मा समस्त पापों से विनिर्मुक्त है, उसको हम जानना चाहते हैं। प्रजापित ने उत्तर में

भागती

पुरुषो बृदयते एव आत्माऽपहतपाप्मत्वाविगुचः, यद्विज्ञानात्सर्वकोककामावासिः। एतबम्तमभयभ् । अवैतन्छश्वेतावप्रश्लोगकस्मवावरणतया छायापूर्वं जगृहतुः। प्रजापतिश्च पप्रच्छतुः —अय योऽयं भग-बोडच्यु बृध्यते यथावरों यश्च खञ्जावी कतम एतेध्वसावय वैक एव सर्वेध्वित ? तमेतयोः शुरवा प्रधर्म प्रजापतिवंताहो सुदूरमृद्भान्तावेतौ, अस्माभिरिक्षस्यान आत्मोपदिष्टः, एतौ च छायापुरुर्व प्रतिपन्नी, तद्यवि वयं भान्ती स्थ इति ज्ञमस्ततः स्वास्मनि समारोपितपाण्डित्यबहुमानी विमानिती सन्ती बौर्मनस्येन यबाबदुपवेशं न गृङ्कीयाताम् , इस्थनयोराशयमनुष्य्य यथार्थं प्राहियच्याम इस्यभिसन्धिनान् प्रत्युवास । अवकाराव आध्यानमवेक्षेत्रामस्मिभ्यत्पद्यवस्ततुव्रतमिति । तो च वृष्ट्या सन्तुष्टहृवयो नामृताम् । अच प्रजापतिरेती विवरीतग्राहिनी मा भूतामिश्याद्ययान्यप्रच्छ-किमत्रायस्यतमिति । ती होचतुः । यथैवा-वामतिचिरञ्जहाचरर्थंचरणसम्पजातायतनसलोगाविमन्तावेवमावयोः प्रतिकपकं नसलोमाविमदुवसरावेऽपः क्यावेति । पुनरेतयोदछायास्मविश्रममपनिनीपुर्यथेव हि छायापुरुष उपजनापायधर्मा भेदेनावगम्यमान आत्मलक्षणबिरहाम्नात्मेवेबमेवेबं शरीरं नात्मा, किन्तु ततो भिन्नमित्यन्वयन्यतिरेकाभ्यामेती जानीयाता-मिश्याद्ययान प्रजापतिरुवाच । साध्वसङ्कृती सुवसनी परिष्कृती भृत्वा पुनववद्यारावे पद्यतमारमानम्, यच्यात्र पश्यपस्तदः अतमिति । ती च साध्यलङ्कृती सुवसनी छिन्ननश्वलोगानी भूत्वा तथेव चकतुः ।

### भामती-व्याख्या

कहा — "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते" अर्थात् यह जो आँख में प्रतिबिम्ब पुरुष दिखाई देता है, यह वह निष्पाप आत्मा है, जिसके ज्ञान से सभी लोकों की प्राप्ति होती है, यह अमृत और अभय पद है। प्रजापित के उस उपदेश के अनुसार इन्द्र और विरोचन दोनों ने उस छायापुरुष को आत्मा मान लिया और प्रजापति से फिर पूछा कि 'भगवन यह जो जल में, आदर्श (दर्पण) में और जो खड़ादि स्वच्छ पदार्थों में छायापुरुष दिखाई देता है, इन सबमें कोई एक ही वह आतमा है ? अथवा सभी में एक ही है ?' उन दोनों के इस प्रश्न को सुनकर प्रजापित ने अपने मन में कहा कि बड़े खेद की बात है कि ये दोनों भ्रम मे पड़ कर लक्ष्य से दूर चले गये। हमने अक्षिरूप उपाधि के माध्यम से आत्मा का उपदेश किया था, किन्तु ये लोग तो छाया पुरुष को ही आत्मा मान बैठे। अब इनको हम यदि यह कहते हैं कि आपलोग भ्रान्त ही गए। तब इन छोगों ने जो अपने में पाण्डित्य और बहुमान का आरोप (अभिमान) पर रखा है, उसको ठेस पहुँचती है और हममें दौर्मनस्य (हीन भावना या अश्रद्धा) उत्पन्न हो जाने के कारण ये हमारा कोई भी उपदेश न सुनेंगे। अतः इनके आशय के अनुरूप ही यथार्थ लक्ष्य का ग्रहण कराएँगे। ऐसा ग्रुप्त भाव मन में रख कर प्रजापित ने उनको सुनाकर कहा-बाप लोग जल से भरे प्याले में आत्मा को देखें, वहाँ क्या दिखाई देता है ? कहिए। उन दोनों ने जल में जो देखा, उसमें ही सन्तुष्ट थे, अतः वे कुछ नहीं बोले । प्रजापित ने सीचा कि कहीं ये कुछ विपरीत ही ब समझ बैठें, अतः पूछा-जल में क्या देखा ? उत्तर में वे दोनों बोले-जैसे हम लोग बहुत समय तक ब्रह्मचर्य वत पालन करते-करते बड़े-बड़े नख और बालों वाले हो गए हैं, वैसा ही जल में प्रतिबम्ब देख रहे हैं। प्रजापित ने पुनः छाया में आत्मत्व-भ्रम को दूर करने की इच्छा से मन में साचा कि जैसे छ।यापुरुष उत्पत्ति-विनाशशाली घर्मों के भेद से भिन्न प्रतीयमान होने के कारण आत्मा नहीं, वैसे ही यह शरीर भी आत्मा नहीं, अपितु उससे भिन्न है -इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा ये (इन्द्र और विरोचन) दोनों वास्तविक आतमा को जान लें —ऐसी शुभाशंसा मन में रख कर प्रजापति ने कहा —यदि कोई दो यना पुरुष बढ़े नख और लोमादि कटा कर अपने को बहमूल्य अलङ्कारों से अलंकृत एवं सज-ध

दर्पण के सामने खंडे होकर अपना प्रतिबिम्ब देखें, तो वे नया देखेंगे ? इसका उत्तर उन दोन.

इति बुवन्नक्षिस्थं द्रष्टारं जीवमात्मानं निर्दिशिति । 'पतं त्वेव ते भूयो उनुन्यास्यामि' (छा० ८।९।३) इति च तमेव पुनः पुनः परामृष्यं य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मा' (छा० ८।१०।१) इति 'तचन्नैतत्सुतः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विज्ञानात्येष आत्मा' (छा० ८।६।३) इति च जीवमेवावस्थान्तरगतं न्याच्छे । तस्यैव चापहतपा-

#### भामती

पुनश्च प्रजापितना पृष्टी तामेव छायामात्मन अचतुः। तद्रुपश्चर्य प्रजापितरही बताद्यापि न प्रशास्त एनयोविश्वमः, तद्यथाभिमतमेवात्मतस्वं कथयाभि ताचत्। कालेन कल्मवे भीणेऽसम्बद्धमसम्बर्भपौर्वा-पर्ध्यालोचनयाऽऽःमतस्वं प्रतिपस्त्येते स्वयमेवेति मर्थावाच — एष आत्मेतवमृतमभयमेतद् ब्रह्मोति। तयो-विरोचनो वेहानुपातिस्वाण्छायाया वेह एवात्मतस्वमिति मर्था निजसवनमाग्द्य तथेवासुरानुपविदेशः। वेवेन्द्रस्वप्रासिनजसबनोऽच्वन्येव किञ्चिद्विरलक्षम्मवत्या छायात्मिन करीरगुणबोचानुविधायिनि तं तं वोषं परिभावयन् नाहमत्र छायात्मवर्शने भोग्यं पद्म्यामीति प्रजापितसमीपं समित्याचिः पुनरेवेयाय। आगतश्च प्रजापितनाऽऽगमनकारणं पृष्टः पिय परिभावितं जगाव। प्रजापितस्तु सुन्याख्यात्मध्यात्मतस्व-मसीणकरूमवावरणत्या नाग्रहीस्तत् पुनरिय तत्प्रक्षयाय चरापराणि द्वाविद्यात्म वर्षाणक्षम्भवावरणत्या नाग्रहीस्तत् पुनरिय तत्प्रक्षयाय चरापराणि द्वाविद्यात्म वर्षाणक्षम्भवाव ते अहमेतमेवात्मानं भूयोऽनुन्याख्यास्यामीत्यवोचत् । स च तथा वरितबद्धाचर्यः सुरेग्द्रः प्रजापितम्पुपसमाव । उपसन्नाय चारमे प्रजापितःयांचर्वः, य आस्माऽपहत्याप्माविलक्षणोऽक्षिणि वर्षातः

### भामती-व्याख्या

ने दिया कि भली-भौति परिष्कृत और अलंकृत व्यक्ति अपना प्रतिविम्ब भी वैसा ही देखेंगे। उस उत्तर को सुन कर प्रजापित ने अपने मन में कहा कि बड़े खेद का विषय है कि अभी भी इन दोनों का भ्रम दूर नहीं हुआ, अतः फिर प्रयत्न करना चाहिए कि अभिमत आत्मतत्त्व को जान लें। इनका कल्मष (ज्ञान-प्रतिबन्धक पाप ) निवृत्त होने पर स्वयं ही हमारे उपदेश के पूर्वापर सन्दर्भ की आलोचना कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगे - ऐसा सोच कर प्रजापित ने कहा-"'एष आत्मा, एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति'। इस उपदेश को दोनों ने सुना। उनमें से विरोचन ने छाया में देह का अनुवर्तन देख कर देह को ही आत्मतत्त्व मान लिया और अपने घर लौट कर अपनी असुर प्रजा को वैसा ही उपदेश दिया किन्तु देवराज इन्द्र का अपने घर पहुँचने से पहले मार्ग में ही प्रजापित के उपदेश की अनुचिन्तना करते-करते कुछ अन्तःकालुष्य क्षीण हो गया, उसने छायात्मा में गरीर के गुण-दोषों का अनुविधान देखा और उस पक्ष में दोषों की उद्भावना प्रबल हो गई और अन्तः प्रेरणा हुई कि छायापुरुष का पक्ष कल्याणप्रद नहीं, अतः पुनः प्रजापित की सेवा में सिमत्याणि होकर इन्द्र उपस्थित हो गया। प्रजापित के द्वारा पुनः आगमन का कारण पूछे जाने पर इन्द्र ने मार्ग में अपनी समस्त उधेड़-बुन की पूरी गाथा कह सुनाई। प्रजापति ने कहा कि आपका ज्ञान-प्रतिबन्धकीभूत अन्तः कालुष्य निवृत्त न होने के कारण आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, अतः उस पाप का क्षय करने के लिए फिर और वत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करें। प्रतिबन्धकीभूत पाप की निवृत्ति हो जाने पर पुनः आत्मसत्त्व का उपदेश करेंगे। इन्द्र ने वैसा ही किया। प्रजापति ने अपनी शरण में आए हुए इन्द्र को उपदेश दिया कि 'जो निष्पापादिरूप परमात्मा नेत्र में दिखाया था, वही स्वप्न में अपने विस्तृत पुत्र, पीत्र और स्त्री के साथ स्वप्नीचित भोग भोगता हुआ विहरण करता है।' प्रजापति के द्वारा निर्दिष्ट स्वप्त-पुरुष को भी आत्मा समझने में इन्द्र को भय बना रहा। यद्यपि यह (स्वप्नपुरुष) छायापुरुष के समान शरी के धर्मी का अनुवर्तन नहीं करता, तथापि शोक-भयादि विविध बाधाओं से वह भी उन्मुक्त नहीं-ऐसा इन्द्र के कहने पर प्रजापित ने कहा —यदि अब भी आप को ज्ञान नहीं हुआ, तब और

भागती

सोऽयं य एष स्वय्ने महीयमानो वनिताविभिरनेकघा स्वय्नोपभोगान् भुञ्जानो विहरतीति । अस्मिन्नपि वेवेग्द्रो भयं ववर्षे । यद्यय्यं छायापुरुषवन्न द्वारीरचर्माननुषतित्, तथापि द्वाक्षभयाविविवधवाधानुभवास तत्राप्यस्ति स्वस्त्रिप्रसिरित्युक्तवित मधवित पुनरपराणि चर द्वारिद्वातं वर्षाणि स्वष्टं ब्रह्मवर्थमिवानी-मध्यक्षीणकरुमपोऽसीत्यूचे प्रजापितः । अयास्मिन्नेबक्कारमुपसन्ने मधवित प्रजापित्ववाच—य एष आस्माऽ-पहतपायमाविगुणो विद्वातेऽक्षिणि च स्वय्ने च स एव यो विषयेग्द्रियसंयोगिवरहात्प्रसम्नः सुषुप्तावस्थाया-मिति । अत्रापि नेन्द्रो निर्ववार । यथा हि जामद्वा स्वप्नातो वाऽयमहमस्मीति स्मानि भूतानि चेति विजानाति नेवं सुषुप्तः किञ्चिवपि वेवयते तथा सल्वयमचेत्रयमानोऽभावं प्राप्त इव भवित । तविह का निर्वृत्तिरित । एवमुक्तवित मधवित वताचापि न ते करमपक्षयोऽभूत् । तत् पुनरपराणि चर पञ्च पर्वाणि ब्रह्मचर्यमित्यवोचस्त्रजापितः । तवेवभस्य मघोनस्त्रिभः पर्यायेग्वंतिद्वरे । अथास्मे ब्रह्मवर्यं च पर्याये पञ्च वर्षाणीत्येकोत्तरं वातं वर्षाणा ब्रह्मवर्यं च स्वः सुष्यावनुस्यूत एष आस्माऽपहतपाप्माविगुणो वर्षातः तमेव मधवन् सर्यं वे वर्षारमित्याविना विव्वष्टं व्याचष्टं प्रजापातः ।

अयमस्याभिसन्धिः—यावत् किञ्चित् मुखं दुःखमानमापायि तत् सर्वं शरीरेन्द्रियान्तःकरण-सम्बन्धि, न स्वात्मनः । स पुनरेतानेव शरीरादीन् अनाद्यविद्यावासनावशावात्मस्वेनाभिप्रतीतस्तव्गतेन सुखदुःखेन तद्वस्तमात्मानमनुमभ्यमानोऽनृतप्यते । तदा स्वयमपहतपाप्मादिलक्षणमुदासोनमात्मानं देहाविभ्यो विविक्तमनुभवति, अपास्य शरीरवतोऽप्यशरीरस्य न देहादिद्यमसुखदुःखप्रसङ्गोऽस्तीति नानृतप्यते,

-भामती-स्याख्या बत्तीस वर्षं का ब्रह्मचर्य-वास धारण करें, क्योंकि आपके अन्तस्तल का मल और विक्षेप अभी तक निवृत्त नहीं हुआ है। इन्द्र ने वैसा ही किया। विधिवत् उपसन्न ( शरणागत ) इन्द्र को प्रजापति ने उपदेश दिया कि जो अपहतपाप्मत्वादि गुणों से युक्त भारमा भौख (जाप्रत् अवस्था ) में और स्वप्न अवस्था में प्रविश्वत किया गया, वहीं यह आत्मा सुष्पि अवस्था में विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध से रहित हो जाने के कारण सुप्रसन्न हो जाता है। सुपृति अवस्था की इस साधारण जन-सुलभ अनुभूति से भी इन्द्र को निर्वृत्ति ( सुख-शान्ति ) नहीं हुई। उसने कहा - 'जैसे जायत् और स्वप्न अवस्था में 'अहमस्मि' एवं 'इमानि मुतानि'-ऐसी अनुभूति होती है, सुष्पि अवस्था में तो वह भी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि इस अवस्था में पुरुष स्त्री जाता विल्म-सा हो जाता है, तब यहाँ क्या सुख-शान्ति है?' ऐसा सुनकर प्रजापति ने कहा कि 'महान् खेद है कि अभी भी आपका कल्मध (पाप) समाप्त नहीं हुआ, अतः और पाँच वर्ष का ब्रह्मचर्य वृत धारण करें। इस प्रकार पहले तीन पर्यायों में इन्द्र के ३२ x ३ = ६६ छान्नवे वर्ष बीत चुके थे, चौथे .पर्याय में पाँच वर्ष, सब मिला कर एक सी एक वर्ष हो गए। तब जाकर उसके सकल कल्मष (प्रतिबन्धक पाप) प्रक्षीण हुए, प्रजापति का उपदेशामृत पान किया—'जो आत्मा जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति में अपहृतपाप्मत्वादि गुणों से युक्त सर्वत्र अनुस्यूत प्रतीत होता है, हे इन्द्र ! 'मत्यं वा इदं शरारमात्तं मृत्युना तदस्या-मतस्याशारीरस्यारमनोऽचिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः प्रिया-प्रिययोरपहतिरस्ति, अशारीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृश्वता" (छां. न।१२।१)। तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी सुख और दुःख आगमपायी ( आने जानेवाला विनश्वर ) है, वह सब शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरण से ही सम्बन्धित है, आत्मा से नहीं। वह आत्मा अनादि अविद्या-वासनाओं के आधार पर शरीरादि अनात्म पदार्थों को अपना ही स्वरूप मान कर शरीरादि के सुख-दुःखों को अपना ही सुख-दुःख मान कर सन्तप्त होता रहता है। वही आत्मा जब अपने को अपहतपाप्मत्वादि-स्वरूप उदासीन (तटस्य) और देहादि से असङ्ग अनुभव

पारवादि दर्शयति—'एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्म' इति । नाह करवयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो पवेमानि भूतानि' ( छा० ८।११।१,२ ) इति च सुषुप्तावस्थायां दोषमुपलभ्य 'पतं त्वेंय ते भूयोऽनुष्याख्यास्यामि नो पवान्यजैतस्मात्' इति चोषक्रम्य, शरीरसंबन्चनिन्दापूर्वकं 'पष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपच स्वेन क्रपेणामिनिष्पद्यते स उत्तमः' इति जीवमेव शरीरात्समुत्थितमुत्तमपुरुषं दर्शयति । तस्माद्स्ति संभवो जीवे पारमेश्वराणां धर्माणाम् । अतः 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इति जीव पदोक्त इति चेत्कश्चिद् ब्र्यात् । तं प्रवि ब्र्यात् 'आविर्मृतस्वक्रपस्त्' इति ।

### मामती

केवलमयं निजे चैतम्यानस्वयने रूपे ध्यवस्थितः समस्तलोककामान् प्राप्तो भवति । एतस्यैव हि परमानम्बस्य मात्राः सर्वे कामाः, दुःसं श्विद्धानिर्माणमिनि ग विद्वानाप्नोति । अशीलितोपनिषवां ध्यामोह इव जायते, तेषामनुप्रहायेवमुपारुयानमवर्तयम् ॥ एवं व्यवस्थित उत्तराद्वास्थ्यसम्बर्भात् प्राजापस्यावक्षिणं च स्वप्ने च सुष्के च चपुर्ये च पर्याये एव सम्प्रसावोऽस्मास्छरीरावुस्थायेति जीवास्मैदापहतपाप्मादिगुणः धुत्योष्मते । नो चलु परस्याक्षित्वामं सम्भवति, नावि स्वप्नाद्यवस्थायोगः, नावि वारीरात् समृत्यानम् । तस्माद्यस्यतेत् सर्वं तोऽपहतपाप्मादिगुणः धुत्योक्तः । जीवस्य चैतत् सर्वमिति स एवापहतपाप्मादिगुणः धुत्योक्तः । जीवस्य चैतत् सर्वमिति स एवापहतपाप्मादिगुणः धुत्योक्तः इति नायहपाप्मादिगिः परं बह्म गन्यते । ननु जीवस्थापहतपाप्मश्वादयो न सम्भवसीरपुक्तम् । वचनाद्भविष्यान्त । किमिव वचनं न कुर्यात् ? नास्ति वचनस्यातिभारः । न च मानान्तरिवरोषः । नहि जीवः पाप्मादिस्वभावः, किन्तु वाग्वद्विद्वारीरारम्भसम्भवोऽस्य पाप्मादिः वारीराद्यभावे न भवति धूम इव भूमध्वजाभाव इति शक्कार्यः ।

### भामती-व्याच्या

करता है, वह शरीर रहते हुए भी अशरीर होकर देहादि के सुख-दुःखों से रहित और विविक्त मानता और सन्ताप से उन्धुक्त हो जाता है। वह अपने विशुद्ध चैतन्यानन्द स्वरूप में व्यवस्थित होकर समस्त लोकों और फलों को पा लेता है। इस परमानन्दघन की ही सुख-कणिकाएँ निख्तल कर्मों और उपासनाओं से जनित फलों में उपलब्ब होती है। दुःख अविद्या का कार्य होने के कारण विद्वान् पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकता।

अशीलितोपनिषदां व्यामोह इह जायते । तेषामनुप्रहायैदमुपाख्यानमवर्तयम्

'श्रुत्युक्त इन्द्र, विरोचनादि का उपाख्यान सरस्र शब्दों में इस लिए हम (वाचस्पति मिश्र) ने कह दिया है कि जो लोग उपनिषत् ग्रन्थों का समुचित अनुशीलन नहीं कर पाते, उन्हें कई स्थलों पर व्यामोह (भ्रम) हो जाता है, जिससे वे वास्तविक रहस्य तक नहीं पहुँच पाते।'

पूर्वपक्षी का आशय यह है कि अक्षि, स्वप्न और सुषुप्ति में जिस आत्मतस्व का वर्णन कर "एव सम्प्रसादो शरीरात् समुख्याय"—इत्यादि वाक्यों से जिसकी विशेयताएँ वर्णित की हैं, वह जीवात्मा ही अपहतपादमादि गुणोंवाला श्रुति-प्रतिपादित है, परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा का न तो अक्षिस्थान हो सकता है, न स्वप्नादि अवस्था से सम्बन्ध और न शरीर से समुत्थान। फल्तः अपहतपादमत्वादि गुणों के द्वारा परब्रह्म की अवगति नहीं हो सकती। 'जीव में अपहतपादमत्वादि गुण समझस क्योंकर होंगे ?' ऐसी शब्द्धा नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुति वचन के द्वारा उसका जीव में सामञ्जस्य हो जायगा। प्रमाण वचन क्या नहीं कर सकता 'नास्ति वचनस्यातिभार!' शब्द की प्रतिपादन और उपपादन की शक्ति असीम है, उसके लिए कुछ असम्भव नहीं। जीव में अपहतपादमत्वादि गुणों के प्रतिपादन का कोई प्रमाणान्तर विरोधी भी नहीं, क्योंकि किसी प्रमाण के द्वारा जीव में पादमादिस्वभावता सिद्ध

तुश्वः पूर्वंपक्षव्यावृत्यर्थः। नोत्तरसमादि वाक्यादिह जीवस्याशङ्का संभवतीत्यर्थः। कस्मात्? यतस्तत्राप्याविर्मृतस्वक्षणे जीवो विवक्यते। आविर्मृतं स्वक्षणमस्येत्याविर्मृत-स्वक्षः। भूतपूर्वगत्या जीववचनम्। पतदुक्तं भवति - 'य पषोऽक्षिणि' इत्यक्षिलिक्षतं द्रष्टारं निर्विश्योदशरावब्राह्मणेनैनं शरीरात्मताया व्युत्थाप्य 'पतं त्वेव ते' इति पुनःपुनः तमेव व्याक्येयत्वेनाकृष्य स्वप्नसुपुत्तोपन्यासक्षमेण 'परं ज्योतिरुपसंषय स्वन् कृषेणामिनिष्यवते' इति यदस्य पारमार्थिकं स्वक्षपं परं ब्रह्म तद्रुपतयेनं जीवं व्यावष्टे, न जैयन क्षेण। यत्तत्परं ज्योतिरुपसंपत्तव्यं अतं तत्परं ब्रह्म। तज्ञापहतपाप्मत्वादिः धर्मकं, तवेव च जीवस्य पारमार्थिकं स्वक्षपं 'तस्वमित्त' इत्यादिशास्त्रेभ्यः, नेतरहुपाः धिकिलिपतम्। याववेव हि स्थाणाविव पुरुषषुत्रि द्वेतलक्षणामिवचां निवर्तयन्कृटस्थनित्यदक्त्यक्षपमात्मानमहं ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते, तावज्ञीवस्य जीवत्वम्। यदा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघाताद् व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते, नासि त्वं देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघाताद् व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते, नासि त्वं देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघाताद् व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते, नासि त्वं देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघातः, नासि संसारी, कि तर्हि ? तद्यत्सत्यं स श्रात्मा चैतन्यमात्र-स्वक्षपस्तत्त्वमसीति, तदा कृटस्थनित्यदक्षवक्षपमात्मानं प्रतिबुध्यासमाच्छरीराद्यभिन्वव्यस्वस्वक्षप्रात्माच्छरीराद्यभिन्वयस्वस्वक्षयस्यस्वाति, तदा कृटस्थनित्यदक्षवक्षप्रात्मानं प्रतिबुध्यासमाच्छरीराद्यभिन्वस्वस्वक्षप्रात्मानं प्रतिबुध्यासमाच्छरीराद्यभिन्वस्वस्वक्षप्रात्ति ।

भामती

निराकरोति क्ष तं प्रतिक्र्यात् , आविभ्रं नस्त्रक्ष्यस्तु क्षः । वयमभिसन्धः — पौर्वापर्यपर्यालोकन्त्रमा तावनुपनिषयां शुद्धवृद्धमुक्तमेकसप्रपञ्चं ब्रह्म तस्तिरिक्तं च सर्वं तिष्ठवक्तां रज्जोरिव भुवज्ञ इस्यत्र तात्पर्यमवगन्यते । तथा च जीवोऽध्यविद्याकित्वत्वेहेन्द्रियाचुपहितं क्ष्णं ब्रह्मणो न तु स्वाभाविकः । एवं च नापहतपाध्मत्ववस्तिस्मन्तिवद्योषाधौ सम्भवितः । आविभ्रं तब्रह्मचे तु निरुपाधौ सम्भवन्तो ब्रह्मण एव न जीवस्य । एवक्व ब्रह्मवापहतपाध्माविगुणं श्वस्युक्तमिति तदेव वहराकाशो न जीव इति । स्यादे-तत्— स्वरूपाविभावः चेत् ब्रह्मव जीवः, तिहं विप्रतिविद्धमिवमभिष्योयते, जीव आविभ्रं तस्वरूप इस्यत आहं क्ष भूतपूर्वगर्था इति क्षः। क्ष उदशरावज्ञाह्मणेन इति कः। यथैव हि मधोनः प्रतिविद्धान्धान्युदशराव उपजनापायधर्मकाण्यास्मलक्षणविरहाहात्मा, एवं वेहैन्द्रियाद्यपुर्वनाष्ट्रायवर्षकं नास्मेत्युवशराववृद्धान्तेन

भामती--व्याख्या

नहीं की गई, पाप्मादि तो जीव के वाक्, बुद्धि और शरीर की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, शरीरादि का अभाव हो जाने पर पाप्मादि का भी अभाव हो जाता है।

पूर्वपक्ष का निराकरण किया जाता है—"तं प्रति बूयात, आविभूतस्वरूपस्तु"। आशय यह है कि पूर्वापरवाक्यों की आलोचना से उपनिषत् ग्रन्थों का तात्पर्य यही निश्चित होता है कि एकमात्र ब्रह्म शुद्ध, ब्रुद्ध, मुक्त और निष्प्रपञ्चकस्वभाव सत्य है। उससे भिन्न समस्त प्रपञ्च ब्रह्म का वैसे ही विवर्त है. जैसे रज्जु का सर्प। जीव भी अविद्या-कल्पित देह, इन्द्रियादि उपाधियों से संविद्धत ब्रह्म का रूप है, स्वाभाविक नहीं, अतः उस अविद्योपाधिक जीव में अवह्ततपाप्मत्वादि गुण सम्भव नहीं। जब जीव अविद्या-रिहत होकर ब्रह्म के रूप में अविभूत हो जाता है, तब वे गुण सम्भावित होकर ब्रह्म के ही कहे जाते हैं, जीव के नहीं। श्रुति ने अपहृतपाप्मत्वादि गुण ब्रह्म के ही बताए हैं, अतः ब्रह्म ही दहराकाश है, जीव नहीं।

'आविभूतस्वरूपः' का अर्थ है - आविभूतं स्वरूपं यस्य, स आविभृतस्वरूपः—इस प्रकार अन्य पदार्थ ब्रह्म या परमेश्वर सिद्ध होता है, अतः 'आविभूतस्वरूपः परमेश्वरः'—ऐसा कहना था, किन्तु 'आविभूतस्वरूपो जीवः'—ऐसा क्यों कहा ? इस प्रश्न का उत्तर है— ''भूतपूर्वगत्या जीववचनम्''। ब्रह्म ही अपनी पूर्व (अविद्यावत्ता की) अवस्था में जीव कहलाता है, अतः ब्रह्म को ही पूर्वावस्थापत्ति के दृष्टिकोण से जीव कह दिया गया है। भाष्यकार ने जो कहा है कि ''उदशरावबाह्मनेनैनं शरीरात्मताया व्युत्थाप्य''। उसका आश्रय यह है कि इन्द्र को उदकादिगत प्रतिबिम्ब दिखा कर यह समझाया गया कि जैसे

मानात्समुत्तिष्ठन्स एव कूटस्थिनित्यदृष्टस्वरूप आतमा भवति, 'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवित' ( मुण्ड० ३१२१९ ) इत्यादिश्रृतिभ्यः । तदेव चास्य पारमाधिकं स्व-रूपं येन शरीरात्समुत्थाय स्वेन कपेणाभिनिष्णयते । कथं पुनः स्वं च कपं स्वेनैव च निष्णयत इति संभवित कूटस्थिनित्यस्य ? सुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसंपक्षदिभिभूतस्व-रूपणामनिभव्यक्तासाधारणविशेषाणां क्षारप्रक्षेपादिभिः शोध्यमानानां स्वक्रयेणाभिनिष्णत्तः स्थात् । तथा नक्षत्रादीनामहम्यभिभूतप्रकाशानामिभावकवियोगे राष्ट्री स्वक्रपेणाभिनिष्णत्तिः स्यात् । न तु तथात्मचैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केनचिदिभिभवः संभवत्यसंसर्गित्वाद् व्योग्न इव, दृष्टवरोधाध । दृष्टिश्रुतिमतिविश्वातयो हि जीवस्य संभवत्यसंसर्गित्वाद् व्योग्न इव, दृष्टवरोधाध । दृष्टिश्रुतिमतिविश्वातयो हि जीवस्य स्वक्ष्यम् । तश्च श्रुरीरादसमुत्थितस्यापि जीवस्य सद्। निष्पन्नमंव दृश्यते । सर्वो हि जीवः पद्यव्यव्यवन्यन्यानो विजानन् व्यवहरितः अन्यथा व्यवहारानुपपतेः । तञ्चेच्छर्पीरात्समुत्थितस्य निष्पचेत, प्राप्तसमुत्थानाद् दृष्टो व्यवहारो चिरुष्येत । अतः किमारमक्षित्रं शरीरात्समुत्थानं, किमात्मिका वा स्वक्षपेणाभिनिष्पत्तिरिति ?

अत्रोच्यते, - प्राग्विचेकविष्ठानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिमि-रिविविकमिव जीवस्य दृष्ट्यादिज्योतिःस्वरूपं भवति । यथा शुद्धस्य स्फिटिकस्य स्वाः च्छ्यं शौक्त्यं च स्वरूपं प्राग्विकेमदृणाद्वक्तनीलाद्यपाधिमिरविविकमिव भवति ।

### भामती

करीरात्मताया व्युत्थानं बाध इति । चोवयित ॥ कथं पुनः स्वत्र १ एम् इति ॥ व्रध्यान्तरसंसृष्टं हि तेनािभमूतं तस्माद्विविचयमानं व्यव्यये हेमतारकाित, कूटस्थिनत्यस्य पुभरन्थेना—संसृष्टस्य कुतो विवेचना्विभयिकः । न च संसारावस्थायां जीवोऽनिभव्यकः, वृष्ट्यावयो ह्यस्य स्वरूपं, ते च संसारावस्थायां भासन्त इति कथं जीवरूपं न भासत इत्ययं: । परिहरति ॥ प्राग्विवेकज्ञानोत्पत्तेः इति ॥ अयम्यंः । अद्याप्यस्य कूटस्थिनत्यस्यान्यसंसर्गो न वस्तुतोऽस्ति । यद्यपि च संसारावस्थायामस्य वृष्ट्याविरूपञ्चकोऽस्ति, तथाध्यनिर्वाच्यानाद्यविद्याविष्ठावद्याविद्याक्षिरसंस्ष्टमिव विविक्तमध्यविविक्त-

### भामती-ड्याख्या

प्रतिबिम्ब पदार्थं उत्पत्ति-विनाशशील होने के कारण आत्मा नहीं, वैसे ही देह, इन्द्रियादि भी उत्पाद और विनाशरूप धर्मवाले होने के कारण आत्मा नहीं माने जा सकते—इस प्रकार शरीरगत आत्मत्व की धारणा से इन्द्र को व्युत्थित किया ( ऊपर उठाया ) गया।

आक्षेपवादी आक्षेप करता है—''क्यं पुनः स्वं च रूपं स्वेनैव निष्पद्यते ?'' आक्षेपवादी का आभिप्राप यह है कि जो पदार्थ किसी द्रव्यान्तर से विश्वित या संसृष्ट होकर अन्यया प्रतीत होता हैं, वह द्रव्यान्तर से विविक्त (पृथक) हो कर अपने रूप में आविर्भूत कहा जाता है, जैसे स्वर्ण खण्ड मिट्टी से एवं नक्षत्र सौर्य तेज से वियुक्त होकर अपने स्वरूप में आविर्भुत माने जाते है, किन्तु कूटस्थ नित्य असङ्ग आत्मा का द्रव्यान्तर से सङ्ग वा संसर्ग ही नहीं होता, किसके वियोग में आविर्भूत या अभिव्यक्त होगा ? संसारावस्था में जीव अनभिव्यक्त है— ऐसा भी नहीं कह सकते, वयोंकि चाक्षुषादि वृत्तियों में अभिव्यक्त चैतन्यरूप दृष्टि, श्रुति और विज्ञाप्ति आदि ही तो जीव का स्वरूप है। संसारावस्था में भी जीव उस रूप से अवभासित ही होता है, बनभिव्यक्त नहीं।

उक्त आक्षेप का परिहार किया जाता है—"प्राग् विवेकज्ञानीत्पत्तेः"। सारांश यह है कि यद्यपि इस क्रटस्थ, नित्य, असङ्ग आत्मा का वस्तुतः अन्य द्रथ्य से संसर्गं नहीं होता एवं संसारावस्था में वह दृष्टचादि-रूप से अवभासित भी है। तथापि अनिर्वचनीय अनादि अविद्या के सम्बन्ध से एवं अविद्या-द्वारा कल्पित देहेन्द्रियादि से संसृष्ट-जैसा, शुद्ध होता हुआ भी अशुद्ध- प्रमाणजनित्विवेकप्रहणासु पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छयेन शौक्त्येन च स्वेन रूपे-णामिनिष्पचत इत्युष्यते प्रार्गाप तथैव सन्। तथा देहाच्याध्यविधिकस्यैव सतो

भामती मिब बृष्ट्यादिक्यमस्य प्रयते । तथा च देहेन्द्रियादिगतैस्तापादिभिस्तापादिमदिव भवतीति । उपपादित-क्वेतद्विस्तरेणाव्यासभाष्य इति नेहोपपाछते । यद्यपि स्फटिकादयो जपाकुसुमादिसन्निहिताः, सन्निधानञ्च संयुक्तसंयोगात्मकम् , तथा च संयुक्ताः, तथापि न साक्षाज्जपाविकुसुमसंयोगिन इत्येतावता वृष्टान्तता इति । # बेदनाः # हवंभयशोकादयः । दार्षान्तिके योजयित # तथा बेहावि इति # । सम्प्रसादोश्स्मा-च्छरीरात्समृत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इत्येतद्विभजते ∰ श्रुतिकृतं विवेकविज्ञा-नम् इति 🛪 । तदनेन अवणमननध्यानाभ्यासाहिवेकज्ञानमुक्त्वा तस्य विवेकविज्ञानस्य फलं केवलात्म-क्पसाक्षारकारः, स्वक्षेणाभिनिष्यक्तिः । स ध साक्षारकारो वृत्तिकृपः प्रपञ्चमात्रं प्रविलापयन् स्वयमपि प्रपञ्जकपारवात् कतकफलवत् प्रलीयते । तथा च निर्मृष्टनिस्तिलप्रपञ्चनालमनुपसंसर्गमपराधीनप्रकाशमास्म-ज्योतिः सिद्धं भवति । तर्विवमुक्तं 🕾 परं ज्योतिवपसम्पद्म इति 🛞 । अत्र चोपसम्पत्ताबुसरकासायामिष

भामती-व्याख्या

जैसा प्रतीत होता है। फलतः देहेन्द्रियादिगत ताप के द्वारा संतप्त-जैसा हो जाता है। अध्यास-भाष्य में इस विषय का उपपादन विस्तार से किया जा चुका है, अतः यहाँ उसका पिष्ट-पेषण नहीं किया जाता।

यद्यपि स्फटिकादि पदार्थ जपाकुसुमादि उपाधियों से सिन्निहित हैं और सिन्निधान है-संयुक्तसंयोगात्मक [ जपाकुसुम साक्षात् स्फटिक से जुड़ा नहीं, अपितु जिस भूतल पर स्फटिक है, उसके समीप है, अतः स्फटिक-संयुक्त भूतल का संयोग जपाकुसुम के साथ है]। यद्यपि असंसृष्ट आत्मा की पररूपापत्ति और स्वरूपाभिव्यक्ति में जो दृष्टान्त दिया गया है— स्फर्टिकादि, वह जपाकुसुमादि से संसृष्ट ( संयुक्त ) होकर ही रक्त और जपाकुसुम के हट जाने पर अपने स्वच्छ शुक्लरूप में अभिव्यक्त होता है, अतः दृष्टान्त और दार्शन्त की एकरूपता उपपन्न नहीं होती । तथापि स्फटिक का जपाकुसुम के साथ स्वसंयुक्तसंयोगरूप परम्परा सम्बन्ध होने पर भी साक्षात् सम्बन्ध न होने के कारण स्फटिक भी साक्षात् असंसृष्ट है, अतः दृष्टान्त और दार्धान्त में असंसृष्टता का समन्वय हो जाता है। 'वेदना' पद से विवक्षित हैं-हुई, भय और शोकादि। हष्टान्त-प्रदर्शन का दार्ष्टीन्त में समन्वय किया जाता है—"तथा देहाचुपाध्यविविक्तस्यैव सतो जीवस्य" । "सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूप-सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते" (छां. ८।१२।३) इस श्रुति से प्रतिपादित विवेक-विज्ञान को ही शरीर से समुत्थान कहा गया है— "श्रुत्युक्तं विवेकविज्ञानं शरीरात् समुत्थानम्"। इसका निष्कर्ष यह है कि श्रवण, मनन और घ्यान का अध्यास करने से जो विवेक-विज्ञान उत्पन्न होता है, उसका ही फल है -केवलात्मसाक्षात्कार या स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति । वह वृत्तिरूप साक्षात्कार समस्त प्रपञ्च का प्रविलापन करता हुआ स्वयं भी प्रपश्चान्तर्गत होने के कारण वैसे ही समाप्त हो जाता है, जैसे कतक-रज (रीठे के फल का चूर्ण) जलगत पार्थिव कणों को नीचे बिठाता हुआ स्वयं बैठ जाता है। इस प्रकार निख्लिल प्रपन्त से रहित सर्वथा अनासक्त, स्वयंप्रकाश ब्रह्मज्योति उपसम्पन्न हो जाती है—यही श्रुति कह रही है— "परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणभिनिष्पद्यते" (छां. ८।१२।३) । यद्यपि स्वरूपाभिनिष्पत्तिरूप मानस वृत्ति के द्वारा आत्मगत आवरण की निवृत्ति हो जाने के पश्चात् ज्योति की उपसम्पत्ति होती है, अतः 'उपसम्पद्य अभिनिष्पद्यते'-ऐसा विपरीताभिधान उचित नहीं । तथापि 'क्त्वा' प्रत्यय का यहाँ केवल समानकर्तृता में ही वैसा ही प्रयोग किया गया है, जैसा कि 'मुखं

जीवस्य भ्रतिकृतं विवेकविद्यानं ग्रारीरात्समुत्थानम् , विवेकविद्यानफलं स्वक्रपेणाभिनिक्षित्तः केवलात्मस्वक्षपावगितः। तथा विवेकाविवेकमात्रेणैवात्मनोऽग्ररोरत्वं सदारीरत्वं च, मन्त्रवर्णात् 'भदारोरं ग्ररीरेषु' (का॰ १।२।२२) इति, 'ग्ररीरस्थोऽपि कौन्तेय न
क्ररीति न लिप्यते' (गी॰ १३।३१) इति च सग्ररीरत्वाग्ररीरत्वविशेषामावस्मरणात्।
तस्माद्विवेकविद्यानाभावावनाविर्मृतस्वक्षपः सन्विवेकविद्यानादाविर्मृतस्वक्षप इत्युच्यते,
नत्वन्यादशावाविर्मावानाविर्मावौ स्वक्षपस्य संभवतः स्वक्षपत्वादेव। एवं मिथ्याद्यानकृत एव जीवपरमेश्वरयोभेदो न वस्तुकृतः, ज्योमबदसङ्गत्वाविशेषात्। कृतश्चेतदेवं
प्रतिपत्तक्यम् ? थतो 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो इत्यते' इत्युपित्दय 'एतदमृतमभयमेतद्
ब्रह्म' इत्युपिद्शित । योऽक्षिणि प्रसिद्धो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽमृतामयसक्षणाद् ब्रह्मणोऽन्यस्रोत्स्यात् , ततोऽमृताभयब्रह्मसामानाधिकरण्यं न स्यात्। नापि
प्रतिच्छायात्माऽयमिक्षलक्षितो निर्दिश्यते, प्रजापतेर्मृषावादित्वप्रसङ्गात्। तथा द्विती-

भामती

क्षत्राप्रयोगो मुखं व्यावाय स्विपतीतिवग्मन्तव्यः । यवा च विवेकताक्षात्कारः शरीरात् समुत्वानं, न तु अरीरापावानकं गमनम्, तदा तरसक्षरीरस्यापि सम्भवितः प्रारव्धकार्यकर्मक्षयस्य पुरस्तावित्याह क्ष तथा विवेकतिविकमान्नेण इति क्षः। न केवलं 'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद जहाँव भवति' इत्याविश्वतिभयो जीवस्य परमात्मनोऽभेदः, प्राजापत्यनाभयसन्वभंपर्यालोजनयाय्येवयेव प्रतिपत्तव्यमित्याह क्ष कृतश्चेतदेवं प्रतिपत्तव्यम् इति क्षः। स्यत्वेतत् —प्रतिच्छायात्मवण्यवीवं परमात्मनो वस्तुतो भिन्नमध्यमृताभयात्मवश्च प्राहियत्वा प्रवाद परमात्मानममृताभयाविमन्तं प्रजापतिर्घाहयति, न त्वयं बीवस्य परमात्मभावभावशे छायात्मन इवेत्यत लाह क्षः नापि प्रतिच्छायात्मायमिक्षलक्षितः इति क्षः। अक्षिलक्षितोऽप्यात्मेवोपविश्वते

भामती-व्यास्था

व्यादाय स्विपिति ।' [ वाचस्पिति मिश्र ने ही न्यायकणिका पृ ४१४ पर कहा है — "स्वापोत्तर-कालं हि मुखव्यादानम् । समानकतृंकतैवाव्यभिचारिणी क्त्वाप्रत्यार्थः, समानकतृंकेऽर्थे वर्तमानाच्च धातोविधीयमानं य एव पूर्वं प्रयुज्यते तत्रैव क्त्वाप्रत्ययं प्रयुज्जते लोकिकाः, यथा प्रयोगं चार्थप्रत्ययो भवति" ] ।

'शरीरात् समुत्थानं' का जो शब्दार्थं होता है—शरीरापादानक ( शरीरमपादानं यस्य गमनस्य अर्थात् शरीर को छोड़ कर ) उत्क्रमण, वह शरीर में रहते हुए आत्मा नहीं कर सकता, किन्तु जब विवेक-साक्षात्कार ( शरीरादिभ्यो भिन्नोऽहम्—ऐसे निश्चय ) को समुत्थान पदार्थं माना जाता है, तब शरीर के रहते हुए भी आत्मा शरीर से समुत्थित या अशरीर तब तक कहा जाता रहेगा, जव तक प्रारब्ध कर्म शेष है—''तथा विवेकाविवेकमात्रेणैवात्मनोऽशारीरत्वं सशरीरत्वं च"। केवल "स ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' ( मुण्ड, २१२१९ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ही जीव और ब्रह्म की अभेद-प्रतिपत्ति नहीं हांती, आंपतु प्रजापति के वाक्य-सम्दर्भों के पौर्वापर्य की आलोचना से भी वंसी प्रतिपत्ति की जा सकती है, इस प्रकार भाष्यकार कहते हैं—"कुतश्चेवं प्रतिपत्तव्यम्"।

शहा-पहले अक्षिपुरुष के रूप में छाया (प्रतिबिम्ब) एवं छाया में अमृताभयरूपता का निर्देश किया गया है। इसी प्रकार आगे चल कर स्वप्नपुरुष के रूप में ब्रह्म-भिन्न द्रष्टा (जीव) एवं जीव में अमृताभयरूपता का अनुमान प्रस्तुत किया गया है—स्वप्नद्रष्टा अमृता-भयस्वरूपः, परमात्मभिन्नत्वात्, अक्षिगतछायावत्। यदि प्रथम पर्याय में अक्षिगत छाया का निर्देश नहीं माना जाता, तब द्वितीय पर्याय-प्रदक्षित स्वप्न-द्रष्टा में अमृताभयरूपता किस

इष्टान्त से सिद्ध होगी ?

येऽि पर्याये 'य एष स्वप्ने महीयमानश्चरित' इति न प्रथमपर्यायनिर्दिष्टादक्षिपुरुषाद् द्रष्टुरन्यो निर्दिष्टः, एतं त्वेच ते भूयोऽनुन्याख्यास्यामि' इत्युपक्रमात्। किखाह्मच स्वप्ने हस्तिनमद्राक्षं, नेदानीं तं पश्यामोति दृष्टमेव प्रतिनुद्धः प्रत्याचष्टे, द्रष्टारं तु तमेव प्रत्यभिजानाति 'य प्रवाहं स्वप्नमद्राक्षं स प्रवाहं ज्ञागरितं पश्यामि' इति। तथा वृतीयेअपि पर्याये 'नाह कल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि इति सुषुप्तावस्थायां विशेषविद्यानाभावमेव दशैयति, न विद्यातारं प्रतिपेधति ।

न छायारमा । तस्मावसिद्धो दृष्टाम्त इस्वर्षः । किन्न द्वितीयादिष्वपि पर्वायेष्वेतं त्वेव ते भूषोऽनुष्यास्या-स्यामीत्युपक्रमात् प्रथमपर्यायनिर्विशे न छायापुरुवोऽपि तु ततोऽम्यो द्वष्टास्येति वर्शयस्यस्यवा प्रकापतेः प्रतारकत्वप्रसङ्गादित्यत आह & तथा द्वितीयेऽपि इति &। अय छायापुरुष एव जीवः कश्मास भवति ? तया च छाषापुरुष एवेतमिति परामृश्यत इत्यत आह क्ष किञ्चाहमश्च स्वय्ने हस्तिनम् इति क्ष । क्ष किञ्च इति क्ष । समुक्त्रयाभिषानं पूर्वोपपिससाहित्यं बूते, तक्ष शक्कानिराकरणद्वारेण । छायावुरुषोऽस्थायो स्थायो चायमात्मा जकास्ति, प्रत्यभिशानाबित्यर्थः । क्ष नाह सन्वयमेव इति क्ष । अयं सुवृक्षः । असम्प्रति® सुषुप्तावस्थायाम । अहमाःमानमहंकारास्पदमाःमानम । न जानाति । केन प्रकारेण न जाना-तीत्यत आह 🕾 अयमहमस्मीमानि भूतानि च इति 🕸 । 🏶 यथा जागृति स्वप्ने च इति 🐿 । न हि विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिलोपो विक्रते, अविनाशिस्थाविस्थनेनाविन।शिस्यं सिद्धवद्वेतं पूर्वता सुसोस्थितस्यास्य-

भामती-ध्याख्या

समाधान - उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं - "नापि प्रतिच्छायात्माऽयमिकाक्षितो निर्दिश्यते"। आशय यह है कि अक्षिपुरुष के रूप में आत्मा का ही निर्देश किया गया है, छाया (प्रतिबिम्ब) का नहीं, अतः छाया में दृष्टान्तता सिद्ध नहीं होतो। दूसरी बात यह भी है कि द्वितीयादि पर्यायों में पूर्व-निर्देश कि प्रतिशा की गई है—"एतं त्वेव ते भूयोऽनुष्याख्यास्यामि"। दितीयादि पर्यायों में बात्मा का पुनः निर्देश तभी उपपन्न होगा, जब कि प्रयम पर्याय में भी अक्षिपुरुष के रूप में आत्मा का हो निर्देश माना जाय, छाया का नहीं। छाया से भिन्न आत्मा का निर्देश यदि अक्षि में नहीं माना जाता, अपितु प्रजापति के द्वारा छाया को ही आत्मा बताया जाता है, तब प्रजापति में वञ्चकत्व प्रसक्त होता है, क्योंकि आत्मा के जिज्ञासुओं को छायारूप अनात्म पदार्थ में व्यायस्य कर परिवेश कि विराध की स्थायस्य कर परिवेश कि स्थायस्य कर परिवेश की स्थायस्य कर परिवेश की स्थायस्य हमा परिवेश कि स्थायस्य कर परिवेश की स्थायस्य कर स्थायस्य की स्थायस्य कर परिवेश की स्थायस्य कर स्थायस्य कर स्थायस्य कर स्थायस्य कर स्थायस्य कर स्थायस्य स्थायस्य कर स्थायस्य कर स्थायस्य आत्मत्व का उपदेश निरी वन्त्रना है, भाष्यकार कहते हैं—''अन्यथा प्रजापतेमृंषावादित्व-प्रसङ्गात्''। 'छायापुरुष को जाव और उसी का 'एतम्' पद के द्वारा परामर्श क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर है —िकश्चाहमद्य स्वप्ने हस्तिनमद्राक्षं नेदानी तं पश्यामीति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याच्छे द्वष्टारं तु तमव प्रत्याभजानीते"। 'किन्त्र' पद का वहीं प्रयोग किया जाता है, जहाँ पूर्व-दिशत उपपत्ति के साथ उपपत्यन्तर का समुच्चयाभिधान किया जाय। प्रथम उपपत्ति है--शङ्कापूर्वक छाया-निर्देश का निरास और दूसरी उपपत्ति है--प्रत्यभिज्ञा। छाया-पुरुष अस्थायी है, किन्तु यह आत्मा प्रत्यभिज्ञा प्रमाण के द्वारा स्थायी सिद्ध होता है। "नाह खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानाति—अयमहस्यीति नो एवेमानि भूतानि"—इस श्रुति का अर्थ यह है कि 'अयं सुपुप्तः, सम्त्रति सुषुप्तातस्थायाम्, अहमात्मानमहंकारास्पदमात्मान न जानाति' अर्थात् यह सुषुप्त पुष्प तुषुप्ति अवस्था में अहङ्कारास्पद आत्मा का नहीं जानता। आत्मा को कैसा नहीं जानते ? इस प्रश्न का उत्तर है—''अयमहमस्मि इमानि भूतानि च'' अर्थात् जागरण और स्वप्न की अवस्थाओं में जंसा ज्ञान आत्मा और अनात्मा को होता है, सुषुप्ति में वैसा ज्ञान नहीं होता। "न हि विज्ञातु विज्ञातं विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्"—

यस् तत्र 'चिनाशमेवापीतो भवति' इति तद्दिप विशेषविद्यानिवनाशाभिप्रायमेव न विद्यातिविद्यानिविद्याभिप्रायम्, 'निष्ठ विद्यातिविद्यातिविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्' (त्रृ० ४।३।३०) इति अत्यन्तरात्। तथा चतुर्थेऽपि पर्याचे 'एतं त्वेष ते भूयोऽनुन्याख्यान्स्यामि नो प्वान्यत्रैतस्मात्' इत्युपकम्य 'मधवन् मत्यं वा इदं शरीरम्' इत्यादिना प्रपञ्चेन शरीराद्युपाधिसंबन्धप्रत्याख्यानेन संप्रसादशन्दोदितं जीवं 'स्वेन क्रपेणाभिन्यवते' इति ब्रह्मस्वरूपायनं दर्शयम्न परस्माद् ब्रह्मणोऽमृतामयस्वरूपादन्यं जीवं दर्शयति।

केचितु—परमात्मविवसायां 'एतं त्वेच ते' इति जीवाकर्षणमन्याच्यं मन्यमाना एतमेव वाक्योपक्रमस्चितमपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानं ते भूयोऽतुच्याख्यास्यान्मीति—कल्पर्यान्त । तेषामेतिमिति संनिहितावलिक्वनी सर्वनःमञ्जतिर्विष्ठकृष्येत । भूयःश्रुतिश्चोपक्वेत, पर्यायान्तरामिहितस्य पर्यायान्तरेऽहिभिधीयमानत्वात् । 'एतं त्वेच ते' इति प्रतिष्वाय प्राक्चतुर्थोत्पर्यायाद्न्यमन्यं व्याचक्षाणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्रसज्येत । तस्माधदविधाप्रत्युपस्थापितमपारमार्थिकं जैवं कपं कर्तृमोक्तरागद्वेषादिन्दोषकञ्जितमनेकानर्थयोगि तहिलयनेन तिष्ठपरीतमपहतपात्मत्वादिगुणकं परमेश्वरं स्वकपं विद्याय प्रतिपद्यते, सर्पादिविलयनेनेव रज्ज्वादीन् । अपरे तु वादिनः पारमर्थिन

#### भामती

मामती-व्याख्या

इस श्रुति के द्वारा अविनाशित्व हेतु को सिद्धवत् मानकर सुष्प्रिम से उठे व्यक्ति की यह प्रत्यभिज्ञा प्रस्तुत की गई है कि 'जो मैं जागते-जागते सुष्प्रिम में चल्ला गया था, वही मैं फिर जाग गया हूँ'।

वेदान्त के किसी एकदेशी आचार्य का मत दिखाया जाता है — "केचित् तु"। अक्षिपुरुष-निर्देश के अनन्तर पठित "एतं त्वेव ते भूयोऽनुष्याख्यास्यामि"— इस श्रुति में 'एतं' पद के द्वारा उपक्रमस्थ और बुभुत्सित परमात्मा का ही परामर्श करना चाहिए, अक्षिपुरुष-रूप जीव का नहीं, क्योंकि यदि अध्यवहित पूर्व-कथित चक्षुराधिष्ठानक पुरुष का परामर्श करके उसमें आत्मत्व का अभिधान करते, तब छायापुरुष का अभिधान न होता, किन्तु ध्यवहित छोण वाक्य के उपक्रम में ही निर्देष्ट परमात्मा का 'एतं' पद से परामर्श किया गया है, जीवात्मा का नहीं, क्योंकि जीवात्मा में अपहतपाप्मत्वादि गुण सम्भव नहीं। कथित एकदेशी आचार्य के मत में दोषाभिधान किया जाता है — ''तेषामेतिमिति सिन्नहितावलम्बिनी सर्वनामश्रुतिवित्रकृष्येत।'' 'एतत्' पद समीपतर पदार्थ का परामर्शक होता है, व्यवहित या वित्रकृष्ट पदार्थ का 'एतं' पद से परामर्श सर्वथा अनुचित है।

मतान्तर का प्रदर्शन किया जाता है—"अपरे तु वादिनः पारमाधिकमेव जैवं रूपिमिति मन्यन्ते"। इन आचार्यों का आशय यह है कि यदि जीव वस्तुतः कर्ता और भोक्ता नहीं होता, तब जीवात्मा के छिए समस्त कर्म-विधान निरर्थक हो जायगा और वेदान्त-सूत्र में जो

कमेव जैवं रूपमिति मन्यन्ते अस्मदीयास केचित्। तेषां सर्वेषामात्मेकत्वसम्यग्दर्श-नप्रतिपक्षभृतानां प्रतिबोधायेदं शारीरकमारन्धम् । एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विश्वानघातुरविद्यया मायया मायाविद्यदनेकघा विभाव्यते नान्यो विश्वानघातुरस्तीति । यस्विदं परमेश्वरवाक्ये जीवमाशङ्कव प्रतिषेधति सुत्रकारः - नासंभवान् वि १।३।१८) इत्यादिना । तत्रायमभिप्रायः - नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावे कृटस्थनित्ये एकस्मिश्रसङ्गे परमात्मिन तद्विपरीतं जैवं कपं व्योम्नीव तसमलादि परिकल्पितम्। तदात्मैकत्व-प्रतिपादनपरैर्चाक्यैन्यांथोपेतैब्वैतचादप्रतिषेधैकापनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं द्रदयित । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिपाद्यंयपति कि त्वचुवद्त्येवाविद्या-फल्पितं लोकप्रसिद्धं जीवभेदम् । एवं हि स्वामाविककर्तृत्वभोक्द्वत्वानुवादेन प्रवृत्ताः कर्मविधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्यं त शास्त्रार्थमारमैकत्वमेव दर्शयति -'शास्त्रदृष्या तुपदेशो वामदेववत्' ( ब्र॰ १।१।३० ) इत्यादिना । वर्णितस्रास्माभिर्षि-ब्रद्विब्रक्रदेन कर्मविधिविरोधपरिहारः॥ १९॥

अन्यार्थश्च परामर्ज्ञः ॥ २०॥

अथ यो दहरवाक्यशेपे जीवपरामशीं दर्शितः - अथ य एष संप्रसादः ( छा० ८।३।४) इत्यादिः, स दहरे परमेश्वरे व्याच्यायमाने न जीवोपासनोपदेशो न प्रकृत-भामती

महायो जीवामां बह्मगुणानामसम्भवो जीवेश्वित तेवामभिष्ठायः । तेषां वःदिनां शारीरकेणैवोत्तरं वत्तम्, तथ।हि--पौर्वापर्यपर्यालोचनया वेदान्तानामेकमहुयमात्मतत्त्वं, जीवास्त्वविद्योपथानकल्पिता इत्यत्र तात्पर्यमवगम्यते । न व वस्तुसतो ब्रह्माचो गुजाः समारोपितेषु जीवेयु सम्भवन्ति । नो सलु वस्तुसत्या रज्ज्बा धर्माः सेव्यक्ष्वादयः समारोपिते भुजक्के सम्भविनः । न च समारोपितो भजको रण्डवा भिन्नः । तस्मान्न सुत्रव्याकोषः । अविद्याकत्पितञ्च कत्तुं त्वभोक्तृत्वं यथा लोकसिद्धभूपाधित्य कर्मविषयः प्रवत्ताः हवेनाविविषय- इव निविद्धेऽपि 'न हिस्यात्सर्वा भूतानि' इति साध्यांश्चेऽभिषारेऽतिकान्तनिवेद्यं पुरुषमाध्य-त्याविद्यावस्युरुपाध्यस्याच्छास्त्रस्येत्युक्तम् । तविदमाह 🏶 तेवां सर्वेषाम् इति 🕸 ॥१९॥ ननु बह्य चेदश

भामती-व्याख्या

कहा गया है--'नासम्भवात्'' ( ब्रा. सु. १।३।१८ )। वह भी असंगत हो जायमा, क्योंकि इस सूत्र-खण्ड के द्वारा ब्रह्म के अकर्तृत्वादि वर्मी का जीव में असम्भव प्रतिपादित है। ब्रह्म से जीवों का अभेद मानने पर ब्रह्म के गुणों का जीव में असंभव नहीं हो सकता। इस मत का निराकरण करते हए कहा गया है—"तेषां प्रतिबोधाय शारीरकमारब्धम्"। सारांश यह है कि वेदान्त-वाक्यों के पौर्वापर्य की आलोचन करने पर उनका तात्पर्य एक, अद्वय आत्मतत्त्व में स्थिए होता है और अविद्यारूप उपाधि के द्वारा उसी में जीवभाव की कल्पना हो जाती है। ब्रह्म के वास्तविक गुणों का समन्वय काल्पनिक जीव में सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि रज्जू के वास्तविक ग्राह्मत्वादि गुण आरोपित सर्प में सम्भव नहीं होते। अनारोपित रज्जू से भिन्न भी नहीं होता, अतः 'नासम्भवात्' - इस सूत्रांश का विरोध उपस्थित नहीं होता। अविद्या-कल्पित कर्तत्व-भोक्तत्व को लेकर लोक-प्रसिद्ध आत्मा के लिए कर्म-विधानों का वेसे ही औचित्य हो जाता है, जैसे "न हिंस्यात् सर्वा भूतानि" ( कूर्मपु. उत्तर. १६। ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा निषद्ध साध्यरूप हिंसा के साधन-विधान-"श्येनेनाभिचरन् यजेत" ( षड्विश. १।८ ) इत्यादि । विधि-शास्त्रों की प्रवृत्ति तो अज्ञानी पुरुषों को लेकर मानी गई है-'अविद्यावद्विषयाणि शास्त्राणि च" ( शां. भां. १।१।१ )।। १९।।

यदि बहा ही दहराकाश है. तब 'सम्प्रसाद' पद के द्वारा जीव का परामर्श किस

विशेषोपदेश इत्यनर्थकत्वं प्राप्नोतीति, अत याह—अन्यार्थोऽयं जीवपरामर्शी न जीवस्वक्रपपर्यवसायी। कि तहि ? परमेश्वरस्वक्रपपर्यवसायी। कथम् ? संप्रसाद्याद्योदितो जीवो जागरितव्यवहारे देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षो भृत्वा तद्वासनानिर्मितांश्व स्वय्नाश्वाङ्गीवरोऽनुभूय भ्रान्तः शरणं प्रेष्सुरुभयक्षपादिष शरीराभिमानात्समुत्थाय सुप्रसावस्यायां परं ज्योतिराकाशशब्दितं परं ब्रह्मोपसंपद्य विशेषविश्वानत्वं च परित्यव्य स्वेन क्रपेणाभिनिष्पद्यते। यदस्योपसंपत्तव्यं परं व्योतिर्यंन स्वेन क्रपेणायमभिनिष्पद्यते स एव आत्माऽपहतपाप्मत्वादिगुण उपास्य इत्येवमधौंऽयं जीवपरामर्शः वरमेश्वरवादिनोऽप्युपपद्यते॥ २०॥

अस्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २१ ॥

यद्णुकम् 'व्हरोऽस्मिन्नतराकाशः' इत्याकाशस्यात्वत्वं भ्र्यमाणं परमेश्वरे नोपपद्यते, जीवस्य त्वाराग्रोपमितस्यात्वपत्यमवकत्वत इति. तस्य परिहारो वक्तव्यः । उक्तो ग्रस्य परिहारः परमेश्वरस्यापेक्षिकमत्वपत्वमवकत्वत इति 'अर्भकौकस्त्वात्तद्वय-पदेशाञ्च नेति चेन्न निचाव्यत्वादेशं व्योमवञ्च' (त्रव १।२।७) इत्यत्र । स एवेह परिहारोऽनुसंधातव्य इति स्वयति । श्रुत्येव चेदमत्वपत्यं प्रत्युक्तं प्रसिद्धेनाकाशेनोपिनमानवा 'याचान्या अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्ह्व्य आकाशः' इति ॥ २१ ॥

# (६ अनुकृत्यधिकरणम् । स् ० २२-२३ ) अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥

'न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो उयमनिः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' ( मु० २।२।१० ) इति समामनन्ति। यत्र यं भानतमनुभाति सर्वं यस्य च भासा सर्वमिदं विभाति, स कि तेजोधातुः कश्चि-

भामिती वक्तव्यं कृतं जीवपरामर्शेनेश्युक्तमिश्यत आह —अन्यार्थेश्च परामर्शः जीवस्थोपधिकत्त्वितस्य ब्रह्मभाव उपवेद्यव्यः, न वासौ जीवमपरामृश्य शक्य उपशेष्ट्रमिति तिसृष्ववस्थासु जीवः परामृष्टस्तःद्भाषप्रविक्तयनं तस्य पारमाथिकं ब्रह्मभावं वर्शयितुमित्यर्थः ।। २० ॥ निगवन्याख्यातेन भाष्येण व्याख्यातम् ॥ २१ ॥

भामती-व्याख्या लिए ? इस प्रश्न का उत्तर है— "अन्यार्थंश्च परामर्शः"। उपाधि-कल्पित जीव में ब्रह्मरूपता का उपदेश तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि जीव का परामर्श न किया जाय, अतः जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं में जीव का परामर्श किया गया है कि जीवभाव का प्रविलयन और पारमार्थिक ब्रह्मभाव का सामज्जस्य किया जा सके।। २०।।

यह जो कहा गया है कि ''वहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः'—इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित वहरत्व (अल्पत्व ) का समन्वय ब्रह्म में क्योंकर होगा ? इस प्रथन का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है—''अर्भकोकस्त्वात् तद्वचपदेशाच्च नेति चेन्न, निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च'' (ब्र. सू. १।२।७) अर्थात् व्यापकीभूत ब्रह्म का उपलब्धि हृदय अल्प है।। २१।।

विषय — "न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्, नेमा विद्युतो भान्ति, कुतोऽयमग्नि । तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्" ( मुण्ड. २।२।१० ) ।

सन्देह - उक्त श्रुति से प्रतिपादित भासक पदार्थ क्या सूर्यादि से भिन्न कोई तेजोधातु

दुत प्राञ्च आत्मेति विचिकित्सायां तेजोघातुरिति तावत्प्राप्तम् । कुतः ? तेजोघातुः नामेच सूर्यादीनां मानप्रतिषेधात्। तेजास्वमावकं हि चन्द्रतारकादि तेजास्वमावक पव सूर्य भासमाने उहनि न भासत इति प्रसिद्धम् । तथा सह सूर्येण सर्वेमिद चन्द्रताः रकादि यस्मिन भासते. सोऽपि तेजःस्वभाव एव कश्चिदित्यवगम्यते । अनुभान-मपि तेजास्वमावक प्रवोपपद्यते, समानस्वमावकेष्वनुकारदर्शनात् , गच्छन्तमनुग-च्छतीतिवत् । तस्मासेजोघातः कश्चित् ।

ममानं तेजसी बृष्टं सति तेजोऽन्तरे यतः। तेजो धास्त्रम्तरं तस्मादनुकाराच्य गम्यते ॥

वलीयसा हि सौर्येण तेजसा मन्वं तेजअन्त्रतारकालिभमूयमानं वृष्टं, न तु तेजसोऽन्येन । येऽपि विदायकाः प्रबीपन्य गृहछटादयो न ते स्वभासा प्रदीपं भासियतुमीशते । अवते च 'तस्य भासा सर्वमिवं विभाति' इति । सर्वेशब्दः प्रकृतसूर्याद्यपेषः । न चातुत्यक्षेऽनुभानमित्यनुकारः सम्भवति । नहि गावो बहराहनुषाबन्तीति कृष्णविहङ्गानुषावनम्पपदाते गवाम्, अपि तु तादशसूकरानृषावनम् । तस्माद्यद्यपि 'यरिमन् श्री: पृथिवी चान्तरिक्षमीतम्' इति ब्रह्म अकृतं, तथाप्यमिनवानुकारसामध्यंलक्षणेन लिङ्गेन प्रकरणबाधया तेजो चातुरवगम्यते, न सु बह्मा, १८-क्लानुपवत्तेः । तत्र तं तस्येति च सर्वनामपवानि प्रदर्शनीयमेवावस्रक्ष्यन्ति । न च तच्छ्यदः पूर्वोक्तपरामर्शीति नियमः समस्ति । न हि 'तेन रक्तं रागात' 'तस्यापत्यम्' इत्यादी पूर्वोक्तं किञ्चिदहित । तस्मारत्रमाणान्तराप्रतीतमपि तेबोऽन्तरमलीकिकं शब्दाबु-पास्यत्वेन ग्रस्यत ।

भामती-व्याख्या

पूर्वपक्ष-

अभानं तेजसो दृष्टं सति तेजोऽन्तरे यतः। तेजोधात्वन्तरं तस्मादनुकाराच्च गम्यते ॥

चन्द्र, नक्षत्रादि का अभिभव तज्जातीय सूर्यरूप तेज से ही देखा जाता है, अन्यजातीय धातु से नहीं। प्रदीपादि प्रकाश के आवरक जो गृह, घटादि पदार्थ देखे जाते हैं, वे अपने प्रकाश से प्रदीपादि का प्रकाश नहीं करते, किन्तु प्रकृत में "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति"— ऐसा कहा गया है। यहाँ 'सर्व' पद के द्वारा लोक-प्रसिद्ध सूर्यादि समस्त भासक पदार्थों का संग्रह किया गया है। "तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्"-यहाँ जिस मूल भासक ज्योति का अनुभान या अनुकरण सूर्यादि में प्रतिपादित है, वह भास्यभूत सूर्यादि का समानरूप ( सजातीय ) ही होना चाहिए, विरूप ( विजातीय ) नहीं, जैसे कि एक गौ दूसरी गौ या वराहादि का ही अनुगम कर सकती है, काले पक्षियों का नहीं। अतः यद्यपि "यस्मिन चौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्" । मुण्ड. २।२।४ ) इस वाक्य से प्रतिपादित ब्रह्म प्रक्रान्त है, तथापि अभिभव और अनुभानात्मक सामर्थ्यरूप लिङ्ग प्रमाण के द्वारा प्रकरण का बाध करके सजातीय भासक तेजो धातु की ही अवगति होती है, ब्रह्म की नहीं। अन्यथा लिङ्ग प्रमाण की अनुपर्पत्ति हो जायगी। 'तत्र', 'तं' और 'तस्य'—ये सर्वनाम पद भी प्रदर्शनीय तेजो धात् के ही परामर्शक हो जाएँगे। 'तत्' शब्द पूर्वोक्त का ही परामर्शी होता है-ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि "तेन रक्तं रागात्" (पा. सू. ४।२।२) और 'तस्यापत्यम्" (पा. सू. ४।१।६२) इत्यादि सूत्रों में प्रयुक्त 'तत्' पद के द्वारा किसी पूर्व चित पदार्थ का ग्रहण नहीं किया जाता । अतः किसी प्रमाणान्तर से अध्तीत भी अलौकिक तजोडन्तर उपास्यत्वेन तदादि शब्दों के द्वारा अवगमित है।

इत्येवं प्राप्ते वृमः —प्राष्ठ पवात्मा भिवतुमहिति । कस्मात् ? अनुकृतेः । अनुकर-णमनुकृतिः । यदेतत् 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्' इत्यनुभानं, तत्प्राष्ठपरिप्रहेऽ-वकत्पते । 'भारूपः सत्यसंकल्पः' ( छा० ३।१४।२ ) इति हि प्राण्ञमात्मानमामनन्ति । न तु तेजोधातुं कंचित्स्यर्गदयोऽनुभान्तोति प्रसिद्धम् । समत्वाच तेजोधात्नां स्यादीनां न तेजोधातुमन्यं प्रत्यपेक्षास्ति, यं भान्तमनुभायुः । नहि प्रदीपः प्रदीपान्तर-मनुभाति ।

यद्प्युक्तं - समानस्वमावकेष्वनुकारो इदयत इति । नायमेकान्तो नियमः,

भामती

इति प्राप्ते । उच्यते 🗵

ब्रह्मच्येव हि तरिलक्षं न तु तेजस्पलीकिके । तस्माच्य तबुपास्थरवं ब्रह्म सेयं तु गम्पते ॥

तमेव भाग्तमित्यत्र किमलेकिकं तेजः कल्पियत्वा सूर्याबीनामनुभानमृपपाद्यताम् , किंवा भाक्यः सत्यसकूल्प इति शुरवन्तरसिद्धेन ब्रह्मणो भानेन सूर्याबीनां भानमृपपाद्यतामिति विद्यये न श्रुतसम्भवेऽशुतस्य कल्पना युज्यत इत्यप्रसिद्धं नालोकिकमृपास्यं तेजो युऽपते, अपि तु श्रुतिप्रसिद्धं ब्रह्मेव केयमिति,
सवेतदाह अपात्र एथात्मा भवितुमहंति अ। विरोधमाह असम्बाद्ध इति अ। ननु स्वप्रतिभाने
सूर्यादयश्चःश्रुणं तेजोऽपेक्षन्ते, नह्मन्धेनेते वृदयन्ते । तथा तदेव चाश्रुणं तेजो वाह्मसौर्यावितेजआप्यायितं
स्पादि प्रकाशयित नानाप्यायितम्, अन्धकारेऽपि कपदर्शनप्रसङ्गावित्यत आह अपं भाग्तमनुभायुर इति ।
न हि तेजोऽन्तरस्य तेजोऽन्तराचेकां भ्यासेघामः, किन्तु तद्भानमनुभानम् । न व लोचनभानमनुभाग्ति
सूर्याद्यस्तिदिस्मुकम् अनिह प्रदीप इति अ। पूर्वपक्षमनुभाष्य व्यभिचारमाह अध्यस्युक्तम् इति अ।

भामती-व्याख्या

सिद्धान्त-

ब्रह्मण्येव हि तल्लिङ्गं न तु तेजस्यलौकिके । तस्माल तदुपास्यत्वं ब्रह्म क्रेयं तु गम्यते ॥

"तमेव भान्तम्"—यहाँ क्या अलोकिक तेज की कल्पना करके सूर्यादिगत अनुभाव का उपपादन किया जाय? अथवा "भारूप: सत्यसङ्कल्पः" (छां. २।१४।२) इत्यादि अन्य श्रुतियों में प्रसिद्ध ब्रह्म के भान का ही सूर्यादि में अनुभान सम्पन्न किया जाय? इस प्रकार का सन्देह उपस्थित होने पर श्रुत (श्रुति-श्रितपादित) पदार्थ की उपलब्धि सम्भव होते हुए अश्रुत पदार्थ की कल्पना उचित नहीं मानी जाती, अतः यहाँ अत्यन्त अप्रसिद्ध अलोकिक तेजो धातु को उपास्य मानना उचित नहीं, अपितृ श्रुति-प्रसिद्ध ब्रह्म-ज्योति ही ज्ञेय है, यही भाष्यकार ने कहा है—"प्राज्ञ एवात्मा भवितुमहीत"। अर्थात् जगत् की मौलिक भासक ब्रह्म ज्योति ही है, क्योंकि "तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्"—इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित अनुकरणीय भान की उपपत्ति उसी में ही सम्भव है। ब्रह्म ज्योति से ही अनुप्राणित होकर सूर्यादि अगत् के अनुभासक माने जाते हैं। अलोकि तेजोऽन्तर के द्वारा सूर्यादि अनुप्राणित नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों समान तंजस पदार्थ हैं, अतः कौन किसकी अपेक्षा करेगा—इसमें विनिगमना सम्भव नहीं, भाष्यकार कहते हैं—"समत्वाच्च तेजोधातूनां सूर्यादीनां न तेजो-धातुमन्यं प्रत्यपेक्षाऽस्ति"।

यह जो शक्का होती है कि सूर्यादि को अपना प्रतिभान कराने में चक्षुरादिरूप तेजोऽन्तर की अपेक्षा देखी जाती है, क्योंकि अन्धे व्यक्ति सूर्यादि को नहीं देख सकते। उसी प्रकार चाक्षुष तेज भी बाह्य सूर्यादि प्रकाशों की सहायता से ही रूपादि का प्रकाशक होता भिष्णस्वभावकेष्विप छनुकारो दृश्यते। यथा सुत्रहोऽयःपिण्डोऽज्यनुकृतिर्शंन दृहस्तमनुदृहति, भौमं वा रजो वायुं वहन्तमनुवहृतीति। 'अनुकृतेः' इत्यनुभानमसुसूषत्।
'तस्य च' इति चतुर्थं पादमस्य इलोकस्य स्वयित। 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'
इति, तद्धेतुकं भानं स्यादेख्व्यमानं प्राश्वमात्मानं गमयित। 'तहेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽसृतम्' ( वृ० ४।४।१६ ) इति हि प्राह्मात्मानमामनिन्त, तेजोऽन्तरेण
सूर्यादिवेजो विभातीत्यप्रसिद्धं विकद्धं स, तेजोऽन्तरेण तेजोऽन्तरस्य प्रतिघातात्।
अथवा—न स्यादीनामेव क्लोकपरिपितानामिदं तद्धेतुकं विभानमुज्यते। कि तर्हि ?
'सर्वमिद्म' इत्यविशेषभ्रतेः सर्वस्यवास्य नामकपिकयाकारकपल्जातस्य याऽभिव्यकिः
सा ब्रह्मस्योतिःसत्तानिमित्ता। यथा स्यादिज्योतिःसत्तानिमित्ता सर्वस्य कपजातस्याभिष्यिकस्तद्वत्। 'न तत्र स्यां भाति' इति च 'तत्र'शब्दमाहरन्त्रकृतव्रहणं दर्शयित।

भामती

एसरुक्तं भवति — यवि स्वक्ष्यसाम्याभावमित्रप्रेत्यानुकारो निराक्रियते, तवा व्यभिचारः । अच क्रियासा-म्याभावं, सोऽसिद्धः । अस्ति हि वायुर्णसोः स्वरूपविसद्शयोरिष नियतविग्वेशवहनक्रियासाम्यम् । बह्न्ययःपिण्डयोस्यु वद्यपि वहनिक्या न भिद्यते तथापि व्रव्यभेवेन क्रियाभेवं कल्पयित्वा क्रियासादृश्यं भ्याक्ययम् । तदेवमनुकृतेरिति विभव्य तस्य वेति सूत्रावययं विभजते ॥ तस्य च इति ॥ ॥ चतुर्थम् इति ॥ ॥ अप्योतिषाम् ॥ सूर्यावीनाम् । अत्रुद्धा ज्योतिः ॥ प्रकाशक्रमित्ययंः । तेजोऽन्तरेणानिन्त्रिय-भावमायम्मेन सूर्यावितेजो विभानीत्यप्रसिद्धम् । सर्वश्वक्षस्य हि स्वरसतो निःशेषाभिधानं वृत्तिः । सा तेजोधातावलीकिके क्यमात्रप्रकाशके सम्कृषेत् । ब्रह्मणि तु निःशेषज्ञयवभातके न सर्वशक्यस्य वृत्तिः सम्कृत्वतीति । ॥ तत्र शब्दमाहरन् इति ॥ । सर्वत्र खल्ययं तक्ष्यक्ष्यः पूर्वोक्तपरामर्शी । 'तेन रक्तं रागावृ'

मामती-म्यास्या
है, अन्यया अन्धकार में भी चक्षु के द्वारा रूप-दर्शन क्यों नहीं होता? उस शङ्का का निरास
किया जाता है—"यं भान्तमनुभायुः"। यहाँ तेजोऽन्तर को तेजोऽन्तर की अपेक्षा का निरास
वहीं किया जाता, अपितु उसके भान और अनुभान का। आँखों के भासकत्व का अनुकरण
(अनुभासकत्व) सूर्याद में उपलब्ध नहीं होता, यही भाष्यकार कहते हैं—"न हि प्रदीपः
प्रदीपान्तरमनुभाति"। पूर्वपक्षी के द्वारा कथित नियम में व्यभिचार प्रदिश्वित करते हैं—
"यदप्युक्तं समानस्वभावकेष्यनुकारो दृश्यते इति, नायमेकान्तो नियमः"। आशय यह है कि
स्वरूप-साम्य न होने के कारण अनुकरण का निराकरण किया जाता है, तब व्यभिचार है
और यदि क्रिया का साम्याभाव होने के कारण विश्व के पदार्थों में अनुकार का निरास किया
जाता है, तब असिद्धि है, क्योंकि वायु और धूलिकणों में वैसा सादृश्य न रहने पर भी क्रियासाम्य उपलब्ध होता है। अग्न और अयापिण्ड भें यद्यपि दहन क्रिया भिन्न नहीं, तथापि द्रव्य
के भेद से क्रियाभेद की कल्पना करके क्रिया-साम्य की व्याख्या की जा सकती है।

'अनुकृते:'—इस सूत्र-खण्ड की ध्याख्या करके 'तस्य च'— इस सूत्रांश की व्याख्या की जाती है—''तस्य चेति चतुर्थं पादमस्य श्लोकस्य सूचयित।'' "ज्योतिषां ज्योति.''—इस श्रुति-वाक्य का अर्थ है—सूर्यादि ज्योतियों की प्रकाशक ब्रह्मज्योति है। माध्यकार ने जो कहा है—''तेजोऽन्तरेण सूर्यादितेजो विभातीत्यप्रसिद्धम्''। वहाँ तेजोऽन्तरेण का 'इन्द्रियत्वमना-पन्नेन'—ऐसा विशेषण लगाना आवश्यक है, क्योंकि इन्द्रियभावापन्न चक्षुरूप तेजोःन्तर से सूर्यादि तेजोऽन्तर का विभान लोक-प्रसिद्ध है। अलीकिक तेजोधातु का ग्रहण करने पर निःशेषार्याभावापिक 'सर्वं' शब्द का रूपमात्र-प्रकाशक अर्थं में सङ्कोच करना पड़ता है, किन्तु ब्रह्म का उपादान करने पर 'सर्वं' शब्द की वृत्ति में किसी प्रकार का सङ्कोच नहीं करना

प्रकृतं च ब्रह्म 'यस्मिन्द्योः पृथियो चान्तरिक्षमोतम्' ( मु० २।२।५ ) इत्यादिना । अनम्तरं च 'हिरणमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् । तष्क्षुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्य-दात्मिवदो विदुः' इति । कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितम् —'न तत्र सूर्यो भाति' इति । यद्द्युक्तं - सूर्योदीनां तेजसां भानप्रतिषेधस्तेजोधातावेषान्यस्मिन्नव-कल्पते सूर्यं इवेतरेषामिति । तत्र तु स एव तेजोधातुरम्यो न संभवतीत्युपपादितम् । ब्रह्माण्यपि चेषां भानप्रतिषेधोऽवकल्पते । यतः यदुपलम्यते तत्सर्वं ब्रह्मणेव ज्योतिषो-

भामिती
इत्यादाविष प्रकृते परिस्तन् प्रस्ययेऽवंभेवेऽम्बाव्यायमाने प्रातिपदिकप्रकृत्यर्थस्य पूर्ववृत्तत्वमस्तीति । तेनेति
तत्यरामक्षीन्न व्यक्तिपारः । तथा च सर्वनामश्रुतिरेव ब्रह्मोपस्थापयति । तेन भवतु नाम प्रकरणाल्लिक्क् बस्तीयः, श्रुतिस्तु लिक्काद् बलीयसीति । भौतमित ब्रह्मोव गम्यत इति । अपि वापेक्षितानेपेक्षिताभिषानयोरपैचिताभिषानं गुक्तं, वृष्टार्थस्वादित्यात् क्षव्यनन्तरं च हिर्ग्यये परे कोशे इति । अस्मिन् वानये ज्योतिर्वा ज्योतिरित्युक्तं, तत्र कयं तज्ज्योतिर्वा ज्योतिरित्यपेक्षायामित्रमुप्तिवृत्ते क्षन तत्र सूच्यं इति ॥ स्वातम्त्र्येक नुक्यमानेऽनपेक्षितं स्वादवृष्टार्थमिति ॥ सह्याप्यि चैषां भानप्रतिवेषोऽधकल्पत इति ॥ अयमभिप्रायः —

भामती-ज्याख्या पड़ता ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं—''तत्र शब्दमाहरन् प्रकृतग्रहणं दर्शयति, प्राकृतं च ब्रह्म''। यह 'तत्' शब्द सर्वत्र पूर्वोक्त का ही परामशंक होता है, "तेन रक्तं रागात्" (पा॰ स॰ थार।१) इत्यादि स्वलों पर भी प्रकृति से पर-प्रयुक्त प्रत्यय के अर्थ-विशेष का अन्वास्थान करते समय प्रातिपदिक रूप प्रकृति का अर्थ पूर्वोक्त है, अतः 'तेन' पद के द्वारा उसो रागादि का ग्रहण किया जाता है, अतः उक्त नियम में किसो प्रकार का व्यभिचार सम्भव नहीं। फलतः तदादि सर्वनाम शब्द ही ब्रह्म के उपस्थापक है। निरपेक्ष शब्द को ही श्रुति प्रमाण कहा जाता है। पहले यह समझा जाता था कि ब्रह्म का प्रकरण होने के कारण प्रकरण प्रमाण व्रह्म का उपस्थापक है, किन्तु भान-अनुभानरूप शब्द-सामर्थ्यात्मक लिङ्ग प्रमाण से अलौकिक तेजोधातु की कल्पना की जाती है। प्रकरण प्रमाण से पूर्वभावी होने के कारण लिङ्ग प्रमाण प्रकरण का बाधक होता है, अतः अलीकिक तेजोऽन्तर घातु को ही जगत् का भासक मानना होगा। अब यह निष्कर्ष निकाला जा सका है कि प्रकृत में परमेश्वर का प्रापक प्रकरण प्रमाण नहीं, अपितु श्रुति प्रमाण है अर्थात् "तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्", "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति"—इस्यादि वाक्यों में प्रयुक्त 'तम्' और 'तस्य' इस्यादि सर्वनाम शब्द ही परमेश्वर के बोधक हैं, निरपेक्ष शब्द ही श्रुतिप्रमाण कहे जाते हैं। अत: लिङ्ग प्रमाण प्रकरण से प्रबल होने पर भी श्रुति से दुवंल है, अतः श्रुति प्रमाण-प्रापित ब्रह्म ही वह तेज है, जिसके प्रकाश से समस्त जगत् प्रकाशित है।

दूसरी बात यह भी है कि "न तत्र मूर्यो भाति" ( मुण्ड० २।२।१०) इस वाक्य से पूर्व "हिरण्मये परे कोशे विरजं बहा निष्कल, तच्छुश्रं ज्योतिषां ज्योतिः" ( मुण्ड० २।२।९ ) इस वाक्य में जो बहा को ज्योतियों की ज्योति कहा गया है, उसमें आकाङ्क्षा होती है कि 'क्यं ज्योतिषां ज्योतिर्वहा ?' इस आकांक्षा को शान्त करने के लिए "न तत्र सूर्यो भाति"— यह कहा गया है। अब यदि इस वाक्य के द्वारा अलौकिक तेजोधातु का अभिधान किया जाता है, तब वह पूर्व वाक्य में अपेक्षित या आकांक्षित नहीं और यदि बहा का प्रतिपादन किया जाता है, तब वह आकांक्षिताभिधान है। अपेक्षित ( आकांक्षित ) और अनपेक्षित (अनाकांक्षित) में अपेक्षित का अभिधान न्यायोचित और इष्टार्थक होने के कारण ग्राह्य है किन्तु अलोकिक तेजोधातु का अभिधान अदृष्टार्थक होने के कारण ग्राह्य है किन्तु अलोकिक तेजोधातु का अभिधान अदृष्टार्थक होने के कारण बग्नाह्य है। "ब्रह्मण्यपि तेषां भान-

पक्तभ्यते, ब्रह्म तु नाम्येन ज्योतिषोपलभ्यते, स्वयंज्योतिःस्वरूपत्वाद् ; ग्रेन सूर्यादय-स्तिस्मिन्यायुः। ब्रह्म श्रान्यद्वश्चनिक्त, नतु ब्रह्मान्येन व्यज्यते, 'आरमनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते' (बृ० ४।३।६), 'अगृक्षो नहि गृक्षते' (बृ० ४।२।४) इत्यादि-अतिभ्यः ॥ २२ ॥

अपि च स्मर्थते ॥ २३ ॥

अपि चेद्रपुपत्यं प्राइस्यैवात्मनः समर्यते भगवद्गीतासु - "न तद्भासयते सूर्यो न शशाहो न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परमं मम ।।" ( गी० १५।६ ) इति, 'यदादित्यगतं तेजो जगद्वास्यतेऽस्थिलम्। यञ्चन्द्रमसि यञ्चाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्' ( गी॰ १५।१२ ) इति च ॥ २३ ॥

# ( ७ प्रमिताधिकरणम् । स्० २४-२५ ) शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥

न तत्र सुर्थ्यो भातीति नेयं सतिसस्मी, यतः सुर्थ्यांबीनां तस्मिन् सत्यभिभवः प्रतीयेत । अपि तु विषय-ससमी । तेन न तत्र ब्रह्मांच प्रकाशियतस्ये सूर्व्यादयः प्रकाशकतया भान्ति, किन्तु ब्रह्मीय सुर्व्यादिषु प्रकाशियतक्येषु प्रकाशकरवेन भाति, तच्य स्वयम्प्रकाशम् 🕸 अगुद्धाः महि गुद्धात इत्याविश्वतिक्यः इति 🕾 ॥ २२ ॥

🏶 न तञ्जासयते इति 🖶 । ब्रह्माकोऽप्राद्धास्त्रमुक्तं, 🏶 यशाबिस्यवसम् 🤀 इश्यनेन तस्येव ग्राह-करवमुक्तमिति ॥ २३ ॥

## नाञ्चसा मानभेबोऽस्ति परस्मिन् मानवजिते । भूतभन्येशिता भीवे नाशासी तेन संशयः॥

## गामती-ध्याच्या '

प्रतिषेघोऽवकल्पते"-इस भाष्य का अभिप्राय यह है कि-"न तत्र सुयों भाति"। इस श्रुति के 'तत्र' पद में "सप्तम्या: त्रल्" (पा॰ सू॰५।३।१०) इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति के स्थान में 'त्रल्' प्रत्यय विहित है। यहाँ सप्तमी विभक्ति यदि सित सप्तमी होती, तब 'तस्मिन् अलौ-किके भौतिके तेजिस ) 'सित सूर्यों न भाति' अर्थात् उस पूर्वपक्षोक्त अलौकिक तेज के रहने पर सूर्यादि प्रकाशित नहीं होते, अपितु दिन में तारों के समान अभिभूत हो जाते हैं—ऐसा अर्थ करके अलौकिक तेजोऽन्तर की कल्पना की जा सकती थी। किन्तु वहाँ सित सप्तमी प्रकरण के अनुकूछ नहीं, अतः विषयसममी मानने पर तत्र ( इह्मणि ) अर्थात् ब्रह्मरूप विषय का प्रकाशक सूर्य नहीं हो सकता, बहाप्रकाशकत्वेन सूर्याद का भान सम्भव नहीं, प्रत्युत सूर्यादि ज्योतियों का ब्रह्म ही प्रकाशक है और वह (इहा) स्वयंप्रकाल है, किसी अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं, श्रुति कहती है-- 'अगृद्धों न हि गृह्यते" (बृ॰ उ॰ ४।२।४) ॥२२॥

भाष्यकार ने इस तेईसवें सूत्र में भगवद्गीता के जो दो वाक्य उद्धृत किए हैं, उनमें "न तः द्वासयते सूर्यो न शशाङ्कां न पावकः"—इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म में अग्राह्मत्व (अप्रकाश्यत्व) और 'यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयते"—इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म में ग्राहकत्व ( प्रकाशकत्व ) प्रतिपादित है ॥ २३ ॥

विषय-"अङ्गुष्टमात्रः पुरुषो मध्य बात्मनि तिष्ठति" (कठो० ४।२), अङगुष्ठमात्रः

'भन्नुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मिनि तिष्ठति' इति श्र्यते । तथा 'अन्नुष्ठमात्रः पुरुषो अयोतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स पवाद्य स उ श्व पतद्वे तत्त्' (का॰ २१४।१३) इति च । तत्र योऽयमङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः श्र्यते, स कि विद्यानात्मा, किवा परमात्मेति संशयः । तत्र परिमाणोपदेशात्ताविद्यानात्मेति प्राप्तम् । न ह्यानन्तायामविस्तारस्य परमात्मनोऽङ्गुष्ठपरिमाणमुपपद्यते । विद्यानात्मनस्त्पाधिमत्त्वात्संभवति कयाचित्कः

#### भामती

किमङ्गुष्ठमात्रश्चर्यनुप्रहाय जीवोपासनापरमेतद्वाक्यमस्तु, तवनुरोधेन चेशानश्चितः कविश्वद्वधा-स्यायताम्, आहोस्विद्योशानश्चर्यमुप्रहाय ब्रह्मपरमेतदस्तु, तदनुरोधेनाङ्गुष्ठमात्रश्चितः कपश्चित्रीयताम् , तत्रान्यतरस्यान्यतरानुरोधिवषये प्रथमानुरोधो न्याय्य दृश्यङ्गुष्ठश्चर्यनुरोधेनेशानश्चित्रनेतस्या । अपि च युक्तं दृश्युष्टरीकदहरस्यानस्यं परमास्मनः, स्थानभेदनिर्वेशात् । तद्धि तस्योपलिध्यस्यानं वालग्राम इव कमक-नामस्य भगवतः । न च तथेहाङ्गुष्ठमात्रश्चरया स्थानभेदो निर्विष्टः, परिमाणमात्रनिर्वेशात् । न च मध्य आस्मनीत्यत्र स्थानभेदोऽवगम्यते । आस्मक्षम्यो श्चयं स्थानभेद्याने वा जीववचनो वा ब्रह्मद्वयनो चा स्यात् । तत्र स्वभावस्य स्थानभेदोऽवगम्यते । स्थानिर्वेशो विस्पष्टः, स्यष्टस्तु परिमाणनिर्वेशः । परिमाणभेदश्च परिस्मित

भामती-व्याख्या पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ' (कठो० २।४।१३) इत्यादि श्रुतियों में 'अङ्गुष्ठमात्र' शब्द का अर्थ विचारणीय है।

संशय — उक्त श्रुतियों में जीवात्मा और परमात्मा का संशय इसिछए हो गया कि — नाजासा मानभेदोऽस्ति परस्मिन् मानविजते । भूतभव्येशिता जीवे नाजासी तेन संशयः ॥

अर्थात् यदि यहाँ परमात्मा (ब्रह्म) का ग्रहण किया जाता है, तब उसमें श्रुति-प्रतिपा-दित अङ्गुष्ठमात्रता रूप परिमाण विशेष का सामंजस्य नहीं होता. क्योंकि ब्रह्म को परिमाणा-तीत माना जाता है और यदि जीव का ग्रहण किया जाता है, तब उसमें 'ईशानो भूतभव्य-स्य''—इस प्रकार कियत भूत-भावी सकल प्रयन्त की ईशिता (शासकता) नहीं घटती। अतः यहाँ सन्देह हो जाता है कि क्या उक्त श्रुति-वाक्यों में कियत अङ्गुष्ठमात्र परिमाण के बल पर जीव का उपास्यत्वेन प्रतिपादन मानकर जीव में भूत-भावी जगत् की ईशिता का कथित्वत् समन्वय किया जाय ? अथवा मुख्य ईशितृत्व के अनुरोध पर ब्रह्म का प्रतिपादन मानकर ब्रह्म में औपाधिक रूप से अङ्गुष्ठमात्रता का समन्वय किया जाय ?

पूर्वपक्ष--जहाँ दो वाक्यों में परस्पर अनुरोध की अपेक्षा होती है, वहाँ प्रथम वाक्य का अनुरोध पहले न्यायोचित माना जाता है, अतः अङ्गुधमात्रता का मुख्यरूप से सामञ्जस्य करने के लिए जीव का प्रतिपादन मान कर भूत-भाया प्रपश्च की ईशिता का जीव में ही समन्वय किया जाना उचिततर है। इतना ही नहीं, यहाँ परमात्मा का प्रतिपादन मानने पर विगत दहराधिकरण से पुनरुक्ति भी हो जाती है, क्योंकि जंसे दहर (स्वल्प) परिमाण के हृदय में उपलब्ध होने के कारण ब्रह्म को दहराकाश कहा जा सकता है, वैसे ही अङ्गुधमात्र परिमाण के हृदय में उपलब्ध होने के कारण ब्रह्म को 'अङ्गुधमात्रः पुरुषः' कहा जा सकता है, उपलब्धि-स्थान में उपलब्ध मान का व्यवहार शालग्राम में विष्णु-व्यवहार के समान छोष-प्रसिद्ध है।

प्रकृत में 'श्रंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा किसी उपलब्धि-स्थान का निर्देश नहीं, अपितु परिमाण-विशेष का उल्लेख किया गया दै। 'मध्य आत्मनि'—इस वाक्य के द्वारा भी किसी

रुपनया उक्कष्ठमात्रत्वम् । समृतेश्च — अय सत्यवतः कायात्पाश्चव्दं वशं गतम् । अक्कष्ठ-मार्ज पुरुषं निश्चकर्षं यमो बलात् ॥ (म० मा० ३।२९७।१७) इति । नहि परमेश्वरो बलायमेन निष्कर्ष्टुं शक्यः । तेन तत्र संसार्यकृष्टमात्रो निश्चितः, स प्रवेहापीत्येषं

भासती सम्मवतीति जीवारदेवाङ्गुडमात्रः, स सस्वन्तः इरणाचुपाधिकस्पितो भागः परमात्मनः अन्तः करणञ्ज प्रायेण हृत्कमलकोशस्थानं, हृत्कमलकोशक्ष मनुष्याणामङ्गुष्टमात्र इति तदवविष्ठको जीवारमाऽध्यङ्गुष्ट-भाजो नम इव वंशपर्वातिकश्वमरस्मिमात्रम । अपि च बीबात्मनः स्पष्टमकृगुष्टमात्रस्यं स्मर्धाते — 'अकृगुष्ट-मात्रं पुरुषं निश्चकर्षं यमो बलात् ।' इति । नहि सर्वेदास्य ब्रह्मको यमेन बलाजिल्कर्षः कर्यते । यमो हि वर्गी---'हरिग्यवद्यंगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने भनापि विष्णुः' इति । तेनाङ्गुष्ठमात्रत्वस्य जीवे निश्चयात् आपेक्षिकं किञ्चित् भूतभध्यं प्रति जीवस्येशानस्यं व्यास्येयम् । एतद्वे तदिति ज प्रस्यक्षजीवरूपं वरामधातीति । तस्माज्जीवास्मैवात्रोवास्य इति प्राप्तेऽभिषीयते

भामती-व्याख्या स्थान विशेष की अवगति नहीं होती, क्योंकि वहीं 'आत्म' शब्द या तो स्वभावार्थक होगा, या जीवार्यंक. अथवा ब्रह्माभिधायी। उनमें स्वस्य भाव, स्वभावः'—इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्वभाव एक ऐसा धर्म है, जो कि 'स्व' शब्द से अभिमत धर्मी (भविता) की अपेक्षा करता है, किन्तु किसी धर्मी का निर्देश न होने के कारण यह नहीं जाना जा सकता कि 'मध्ये स्वभावे' - यहाँ किसके भाव का मध्य विवक्षित है ? जीवात्मा और परमात्मा दोनों निरंश हैं. अतः उनमें मध्यता (मध्यभागता) का सामञ्जस्य नहीं हो सकता। फलतः 'मध्ये आत्मिनि'—इस वाक्य के द्वारा किसी स्थान ( उपलब्ध-केन्द्र ) का निर्देश नहीं हो सकता। ही, 'अंगुष्ठमात्रः' पद के द्वारा परिमाणविशेष का उल्लेख अत्यन्त स्पष्ट है। अंगुष्ठमात्रतारूप परिमाणविशेष परमात्मा का सम्भव नहीं, अतः जीवात्मा ही 'अंग्रुष्ठमात्रः पुरुषः' कहा गया है, क्योंकि वह ( जीव ) ब्रह्म का अन्तःकरणरूप उपाधि से कल्पित ( अविच्छन्न ) एक भाग है। अन्तःकरणरूप आन्तर इन्द्रिय का हृदय गोलक है और मनुष्यों का हृदय प्रायः उनके अंगुठे के परिमाण का होता है, अतः उस (हृदय-कमलस्य अन्तः करण) से अविच्छन्न जीव भी अंगुष्टमात्र वैसे ही कहा जाता है, जैसे अरत्नि मात्र (किनिष्टिका को सीधा रखते हुए मुद्धि-बन्धे हाथ के परिणामवाली ) बाँस की पोरी से अवच्छिन्न आकाश को अरिलमात्र ।

इतना ही नहीं महाभारतगत सत्यवान् के उपाख्यान् में जीवात्मा को स्पष्टरूप से भंगुष्ठमात्र कहा गया है— ततः सत्यवतः कायात् पाशबद्धं वशंगतः।

अंगुष्ठमात्र पुरुषं निश्चकर्षं यमो बलात् ॥ (म. भार. ३।१९७।१७) अर्थात् यमराज ने पाश में बन्धे हुए सत्यवान् के शरीर से अंगूठे मात्र के जीवात्मा को बलपूर्वक खींच कर निकाल लिया। ब्रह्म का किसी शरीर से खींच कर निकालना सम्भव नहीं, क्योंकि वहाँ यमराज ने ही कहा है - "प्रभवति संयमने ममापि विष्णः"। अर्थात् परमेश्वर तो हमारा (यम का) भी नियमन करता है, वह किसी के भी नियन्त्रण में नहीं, सर्वथा स्वतन्त्र है। फलतः अंगुष्ठमात्रता जीव में ही पर्यवसित होती है, उसके अनुरोध पर यत्किञ्चित् भूतादि पदार्थी की ईशानता (शासकता ) जीव में घटाई जा सकती है या ध्यान के लिए सर्वेशिता का निर्देश माना जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि "एदहैं तत्" (कठो. २।४।१३) इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्षतः जीव का परामर्श किया गया है, क्योंकि उसके पूर्व "येथं प्रेते विचिकित्सा"-इस प्रकार जीव के विषय में ही सन्देह प्रस्तृत किया गया है।

माप्ते नमः परमात्मैवायमङ्गुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमहित । कस्मात् ? शब्दात् , 'ईशानो भृतभव्यस्य' इति । नहान्यः परमेश्वराद् भृतभव्यस्य निरङ्गुशमीशिता । 'पत्रद्वे तत्' इति च प्रकृतं पृष्टमिहानुसंद्धाति । पत्रद्वे तदात्पृष्टं ब्रह्मेत्यर्थः । पृष्टं चेह महा 'भन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भृताष्ट्य भन्याच्च यत्तत्पः स्वस्य विद्यान इति परस्यसि तद्वद् (का० १।२।१४) इति । शब्दादेवेति, अभिधानभृतेरेवेशान इति परमेश्वरोऽयं गम्यत इत्यर्थः ॥ २४॥

क्यं पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रमः— इद्यपेश्वया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥

सर्वगतस्यावि परमारमनो इद्ये अवस्थानमपेश्यानुष्ठमात्रस्वमिद्मुच्यते ।

भामती प्रश्नोत्तरस्वाबीद्यानभवणस्याविद्येवतः । जीवस्य ब्रह्मरूपस्थायनपरं चन्नः ॥

इह हि भूतभव्यमानं प्रांत निरङ्कुश्चनीशामार्थं प्रतीयते । प्राक् पृष्टं भान बह्य, अन्यन्न भर्माद-न्यभाषमंतिस्यादिना । तदनम्तरस्य सम्बर्भस्य ताप्रतिवयनतीतिति एतद्वे तदिति नह्याभिषानं युक्तम् । तथा चाङ्गुष्ठमात्रत्या यद्यपि जीवोऽवगम्यते, तथापि न तत्यरमेतद्वास्यं, किम्स्वङ्गुष्ठमात्रस्य जीवस्य मह्यस्पताप्रतिपादनपरम् । एवं निरङ्कशमीशानात्यं न सङ्कोजयितस्यम् । न च ब्रह्मप्रश्नोत्तरता हातव्या, तेन यथा तत्त्वमसीति विज्ञानात्मनस्त्वम्यदार्थस्य तदिति परमात्मनेकार्वं प्रतिपाद्यते, तचेहाय्यङ्गुष्ठपरि-मितस्य विज्ञानात्मन ईशानश्चास्या ब्रह्मभावः प्रतिपाद्यत इति युक्तम् ॥ २४ ॥

🐞 सर्वगतस्यापि परश्रह्मको हुवयेऽवस्थानमपेक्ष्य इति 🐠 । जीवाभिप्रायम् । न बाग्यः परमाध्यन

### भामती-स्याच्या

सिद्धास्त — 'अंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा ब्रह्म का ही निर्देश मानना चाहिए, क्योंकि — प्रश्नोत्तरत्वाद् ईशानश्रवणस्याविशेषतः । जीवस्य ब्रह्मकृपत्वप्रत्यायनपरं वचः ॥

"अन्यत्र बर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृताद् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यिस तद् नद" (कठो॰ १।२।१४) इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है—"अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवायूमकः । ईशानो मूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्व एतद्व तत् ।।" (कठो॰ २।४।१३) । अर्थात् जिस अतीतानादि समस्त प्रपञ्च के नियन्ता परमेश्वर के विषय में प्रश्न किया गया है, वह निर्घूम ज्योति के समान देदीप्यमान अंगुष्ठमात्र हृदय में उपलब्ध होनेवाला यह पर बह्य ही है—इस प्रकार प्रश्नोत्तरक्ष्य में प्रतिपादित ब्रह्म ही अंगुष्ठमात्र पुरुष है, क्योंकि उसमें ही निखिल प्रयन्त्र का निरंकुश शासकत्व है और ब्रह्मविषयक प्रश्न के उत्तर वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है । ब्रह्मविषयक प्रश्न के उत्तर में ब्रह्म का ही प्रतिपादन उचिततर है । यद्यपि 'अंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा सहजतः जीव प्रतीत होता है, तथापि यहाँ 'अंगुष्ठमात्र' शब्द जीवपरक नहीं, किन्तु अंगुष्ठमात्रक जीव की ब्रह्मक्पता के प्रतिपादन में उसका तात्पर्य निश्चित होता है । इस प्रकार न तो निरंकुश ईशानता का संकोच करने की आवश्यकता रह जाती है और न प्रश्न और उत्तर वाक्यों की ब्रह्मपरता का परित्याग करना पढ़ता है । अतः जैसे 'तत्त्वमित्र'—इस वाक्य के द्वारा त्व पदार्थभूत जीव और तत्पदार्थक्ष ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी अंगुष्ठ परिमाण के जीव की ब्रह्मक्पता का प्रतिपादन किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी अंगुष्ठ परिमाण के जीव की ब्रह्मक्पता का प्रतिपादन "ईशानो भूतभव्यस्य"—इस वाक्य के द्वारा किया जाना युक्त-युक्त है ॥ २४॥

"सर्वगतस्यापि परब्रह्मणो हृदयेऽवस्थानमधेक्य"—इस भाष्य में सर्वगत ब्रह्म का

भाकाशस्येव 'वंशपर्वापेक्षमरितमात्रत्वम् । नहाञ्जसाऽतिमात्रस्य परमात्मनोऽङ्गुष्ठः मात्रत्वमुपपद्यते । न वान्यः परमात्मन इह प्रहणमर्हतीशानशब्दादिभ्य इत्युक्तम् । नतु प्रतिप्राणिभेदं हृदयानामनवस्थितत्वात्तदपेक्षमप्यङ्गुष्ठमात्रत्वं नोपपद्यत इत्यत उत्तरमुख्यते—मनुष्याधिकारत्वादिति । शास्त्रं ह्यविशेषप्रवृत्तमपि मनुष्यानेवाधिकरोति, शक्तत्वादिवित्वादपर्युद्दतत्वादुपनयनादिशास्त्राच्चेते वर्णतमेतदधिकारत्वश्चणे (जै॰ ६।१)। मनुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः। भौचित्येन नियतपरिमाणमेव वैषाम्बर्धामा हृदयम् । अतो मनुष्याधिकारत्वाष्टास्त्रस्य मनुष्यहृदयावस्थानापेक्षमङ्गुष्ठमात्रः मनुष्यात्रं परमात्मनः। यद्प्युकं—परिमाणोपदेशात्स्मृतेस्र संसार्येवायमङ्गुष्ठमात्रः प्रत्येतस्य इति, तत्प्रत्युच्यते—'स आत्मा तत्त्वमित्ये इत्यादिवत्संसारिण पव सतोऽ-

#### भामती

इह प्रहममहंतीति न जीवपरमेतद्वावयमित्यर्थः । ॐ मनुष्यानेव इति ॐ त्रैवणिकानेवेति । ॐ श्रान्तवाब् इति ॐ अन्तःसंज्ञानां मोक्समाणानां च काम्येषु कर्मस्विधारः निषेषति । ॐ श्रान्तत्वाब् इति ॐ तिम्यंग्वेवर्षीणामशक्तानामधिकारं निवसंयति ॐ उपनयनाविशास्त्राच्च इति ॐ बाढ्राणामनिषकारितां वर्शयति ॐ यवप्युक्तं परिमाणोपदेशात् स्मृतेश्च इति ॐ । यद्येतःपरमात्मपरं किमिति तिंह जीव इहोच्यते । ननु परमारमेवोच्यताम् , उच्यते च जीवः, तस्माण्डीवपरभेवेति भावः । परिहरति ॐ तस्मार्युक्यते

#### भामती-व्याख्या

जो हृदय में अवस्थान कहा है, वह जीवभावापन्न ब्रह्म के अभिप्राय से कहा है, अन्यथा 'सर्वगतस्य हृदयेऽवस्थानम्'—ऐसा कहना परस्पर विरुद्ध पड़ जाता है, अतः यहाँ 'सर्वगतं यद् अह्य जीवभावापन्नस्य तस्य हृदयेऽवस्थानम्'—ऐसी योजना विवक्षित है। "न चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहीति"—इस भाष्य का अर्थ है—"अंगुष्ठमात्रः पुरुषः" एतद्वाक्यं जीवपरं न भवति'', अर्थात् उक्त वाक्य के घटकीभूत 'अंगुष्ठमात्र' पद के द्वारा जीव का निर्देश होने पर भी पूरा वाक्य जीवपरक नहीं हो सकता, क्योंकि 'सर्वेशानत्व का जीव में सामञ्जस्य नहीं होता। "शास्त्रं मनुष्यानेवाधिकरोति"—इस भाष्य में 'मनुष्य' पद केवल त्रैवर्णिकपरक है, क्योंकि अपश्रुद्राधिकरण ( जै. सू. ६।१।२५ ) में निश्चय किया गया है कि "स्वाध्यायोऽ-ध्येतव्यः"—इत्यादि विधि वाक्यों का ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य'—इन तीन वर्णों को ही अधिकारी माना गया है। श्रीत कर्म के अधिकारी व्यक्ति के (१) अधित्व (कामनातत्त्व) (२) शक्तत्व, (३) अनिषिद्धत्व, (४) उपनयनादि संस्कार-युक्तत्व-मे चार विशेषण माने गए हैं। उनमें अधित्व विशेषण के द्वारा अन्तःसंज्ञंक (स्थावरादि एवं निष्काम मुमुक्षु पुरुषों का काम्य कर्मों में अधिकार निवृत्त (निषिद्ध ) किया गया है, शक्तत्व विशेषण के द्वारा तियंक् (पशु-पक्ष्यादि ), देवगण एवं ऋषिगणों का कर्म में अधिकार विजत किया गया है, क्योंकि जैसे मनुष्य इन्द्रादि देवों के उद्देश्य से हिवरादिगत स्वत्व का त्याग (याग) कर सकते हैं, वैसे इन्द्रादि देवगण अपने उद्देश्य से स्वत्व का त्याग और परस्वत्वा पादन नहीं कर सकते। वसिष्ठादि ऋषिगण भी आर्षेयवरण के अवसर पर अपने से भिन्न वसिष्ठादि का वरण नहीं कर सकते। उपनयनादि संस्कारों द्वारा श्रुद्र।दि असंस्कृत मनुष्यों का कर्म में अधिकार समाप्त किया गया है। जैमिनि-सूत्रों के छठे अध्याय में अधिकार की विस्तृत अर्चा की गई है।

"यदप्युक्तं परिमाणोपदेशात्"—इस भाष्य के द्वारा जो इस शङ्का का अनुवाद किया गया है कि 'यदि उक्त वाक्य ब्रह्मपरक है, तब उसमें जीव का निर्देश क्यों किया गया ? ब्रह्म का ही निर्देश करना चाहिए था, किन्तु जीव का निर्देश अंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा किया कुष्ठमात्रस्य ब्रह्मत्विमद्मुपदिश्यतं इति । द्विक्षपं हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः, कवित्पर-मात्मस्वक्कपनिक्षपणपरा, कविद्विद्वानात्मनः परमात्मैकत्वोपदेशपरा । तदत्र विद्यानाः तमनः परमात्मनैकत्वमुपदिश्यते, नाङ्गुष्ठमात्रत्वं कस्यचित् । प्रवमेवार्थं परेण स्फुटी करिष्यति —'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां दृदये संनिविष्टः । तं स्वाच्छ-रोरात्प्रवृहेन्मुआदिवेषीकां धैयेंण । तं विद्याष्ट्युक्रमसृतम्' (का० २।६।१७ ) इति ॥२५॥

> ( ८ देवताधिकरणम् । छ० २६-३३ ) तदुवर्यपि बादरायणः संनवात् ॥ २६ ॥

अकुष्ठमात्रश्रुतिमंतुष्यद्दयापेक्षा मतुष्याधिकारत्वाच्छास्रस्येत्युकं, तत्प्रसङ्गेनेदमुच्यते । बाढम् , मतुष्यानधिकरोति शास्त्रम् , नतु मतुष्यानेवेतीह ब्रह्महाने नियमोप्रस्त । तेषां मतुष्याणामुपरिष्टाचे देवाद्यस्तानप्यधिकरोति शास्त्रमिति बादरायण
आचार्यो मन्यते । कस्मात् ? संभवात् । संभवति हि तेषामप्यथित्वाद्यधिकारकारणम् ।
तत्राधित्वं तावन्मोक्षविषयं देवादीनामिष संभवति विकारविषयविभृत्यनित्यत्वाकोचनाविनिमित्तम् । तथा सामर्थ्यमिष तेषां संभवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणकोकेम्यो

भामती इति 🕸 । जीवस्य हि तस्यं परमात्मभावः, तहक्तव्यम् , न च तक्कीवसनस्थिषाय शक्यं वक्तुमिति कीव उच्यत इत्यर्थः ॥ २५ ॥

देवर्षीयां ब्रह्मविज्ञानाधिकारियन्ता समन्वयस्थानेऽसङ्गतिःयस्याः प्राप्तिङ्गित्तीं सङ्गति वर्षयितुं प्रसङ्गताह असङ्गुष्ठमात्रश्चतिः इति । स्यादेतद् — देवादीनां विविधविधित्रानन्दभोगभागिनां वैराग्याभावासायित्वं ब्रह्मविद्यायामित्यतः आहं अत्राधित्वं तावन्मोक्षविषयम् इति अ । अयातिशय-योगस्य स्वर्गाद्यपभोगेऽपि भावादिस्त वैराग्यमित्यर्थः । ननु देवादीनां विष्रहासभावेनेन्द्रियार्थसित्रकर्षेजायाः यमाणादिवृत्तरेरनुपपत्तेरविद्वस्तया सामध्याभावेन नाधिकार इत्यत आहं अत्रवा सामध्यमपि तेवाम्

भामती-अ्याख्या

जाता है, अतः उक्त वाक्य जीवपरक ही है, ब्रह्मपरक नहीं।' उस शङ्का का परिहार किया जाता है—''तत्प्रत्युच्यते''। आशय यह है कि जीव के ब्रह्मत्वरूप वास्तविक स्वरूप का उपदेश विवक्षित है, वह जीव के स्वरूप का अभिधान न करके नहीं किया जा सकता, अतः 'अङ्गुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा जीव का अभिधान किया गया है।। २५।।

'इन्द्रादि देवताओं को भी ब्रह्मज्ञान में अधिकार है'—यह विचार यद्यपि इस समन्तयाध्याय में संगत नहीं, तथापि प्रासिङ्गिक संगति को लेकर वह विचार किया गया है—ऐसा
भाष्यकार कह रहे हैं—''अंगुष्ठमात्रश्रुतिमंनुष्यहृदयापेक्षया, मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्येत्युकाम्, तत्प्रसङ्गेनेदमुच्यते।'' 'देवगण स्वर्ग के विविध आनन्दप्रद भोगों में लिप्त हैं, उन्हें
उससे वैराग्य न होने के कारण ब्रह्मविद्या में प्रवृत्ति क्योंकर होगी?' इस शस्त्रा का समाधान
है—"तत्राधित्वं तावत् मोक्षविषयं देवादीनामिष सम्भवति''। अर्थात् स्वर्ग-सुलादि में भी
स्वियत्व और उत्कर्षापकर्षभाव (न्यूनाधिकरूपता) आदि दोषों के कारण वैराग्य हो जाता है,
वैराग्य हो जाने पर मोक्षार्थिता सम्भव हो जाती है। 'देवगणों का शरीरादि न होने के कारण
इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष-सापेक्ष प्रमाणादि व्यवहार क्योंकर होगा ? एवं वेदाध्ययनादि सामर्थ्य का
अभाव होने के कारण ज्ञान में भी अधिकार कैसे होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है—"तथा

वित्रहवरवाचवगमात्। न च तेषां कश्चित्रप्रतिषेधोऽस्ति। नचोपनयगशास्त्रेणेषामधि-कारो निवत्यत, उपनयनस्य वेदाश्ययनार्थत्यात् । तेषां च स्वयंप्रतिभातवेदत्वात् । अपि चैषां विद्याप्रहणार्थे ब्रह्मचर्यादि दर्शयति - प्रकशतं ह वै वर्षाण मधवान्प्रजापती ब्रह्मचर्यमुवास' ( छा० ८।११।३ ), 'भृगुर्वे वारुणिः । वरुणं पितरमपससार । अवीदि भगवो ब्रह्म' (तै॰ ३।१) इत्यादि । यदिप कर्मस्वनिधकारकारणमुक्तम् - न देवानां देवताम्तराभावात्' ( जै॰ ६।१।६ ) इति, 'न ऋषीणामार्वेयान्तराभाषात्' ( जै॰ ६।१।७ ) इति । न तब्रियास्वस्ति । न हीन्ब्रादीनां विधास्वधिकियमाणानामिन्द्रायदेशेन किथि-रक्तस्यमस्ति । न च भुग्वादीनां भुग्वादिसगोत्रतया । तस्माहेवादीनामपि विद्यास्वधि-कारैः केन वार्यते ? देवाद्यधिकारे उप्यक्तगृष्टमात्रश्चतिः स्वाक्रगृष्टापेक्षया न चिकश्यते ॥ २६ ॥

#### भामती

इति 🖶 । यथा 🔫 मन्त्रादिभ्यस्तववगमस्तयोपरिष्टाइपपाविष्यते । ननु शुद्रवहुपनयनासम्भवेनाध्ययना-भावात्तेवामनिकार इत्यत आह क्षन चोपनयनशास्त्रेण इतिक । न क्षलु विधिवद् गृहमुकाद्गुद्धमाणी वेदः फलवःकर्मश्रह्माववोषहेतुः, अपि स्वय्ययनोत्तरकालं निगमनियक्त-ध्याकरणादिविवितपवतवर्षसञ्जलेरिवात-शास्त्रम्यायतस्त्रस्य पुंसः स्मर्व्यमाणः स च मनुष्याणामिह जन्मनीव देवादीनां प्राचि भवे विधिववधीतीनाम् आम्नाय इह जन्मनि स्मर्व्यमाणोऽत एव स्वयं प्रतिभातो वेदः सम्भवतीत्वर्यः । न च कर्मानधिकारै ब्रह्मविद्यानविकारो भवतीत्याह 🕸 तविष कर्मस्वनिधकारकारणमुक्तम 🛚 इति 🕸 । वस्वाबीनां हि न वस्वा-चन्तरमस्ति, गापि भुग्वादीनां भृग्द।चन्तरमस्ति । प्राचां वसुभग्रप्रभतीनां श्लीजाविकारत्वेनेदानीं देवविश्वाभावादित्वर्यः ॥ २६ ॥

#### भागती-व्याख्या

सामर्थ्यमपि तेषां सम्भवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपूराणलोकेश्यो विग्रहवस्वावगमात्"। मन्त्रादि के द्वारा देवों के विग्रहादि का प्रतिपादन विस्तारपूर्वक आगे किया जा रहा है। उपनयनादि संस्कारों की आवश्यकता देवताओं को नहीं, क्योंकि वेदाध्ययन के लिए बाह्मणादि का उप-नयन किया जाता है किन्तु वेदाध्ययन के बिना ही देवताओं को स्वभावतः वेदार्थ-ज्ञान होता है-- 'तेषां च स्वयं प्रतिभातवेदत्वात्'' । आशय यह है कि सविधि गुरु-मुख से वेद का अध्ययन कर लेनेमात्र से वेदार्थ का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अपितु अध्ययन के प्रधात् निघण्टु, निरुक्त, व्याकरणादि की सहायता से जिस व्यक्ति ने पद-पदार्थ-संगति का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस पुरुष के द्वारा स्मर्यमाण वेद अभिलिषत वेदार्थरूप कार्य का यथावत ज्ञान उत्पन्न करता है। वह स्मर्यमाण वेद-मनुष्यों का तो इसी जन्म में अधीत होता है, किन्तू देवताओं का पूर्वजन्म में अधीत वेद इस जन्म में स्मर्थमाण होकर कर्मावबोधक होता है। इसीलिए देवताओं का वेद स्वयं प्रतिभात कहा जाता है। कर्म में अधिकार न होने के कारण ज्ञान में भी अधिकार नहीं होता-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भाष्यकार कहते हैं- 'यदिप कर्मस्वनिवकारकारणमुक्तम्--'न देवानां देवतान्तराभावात्" (जै॰ सु० ६।१।६) । इति न तिद्वास्वस्ति"। अर्थात् जैसे कर्म में इन्द्रादि देवताओं के लिए ऐन्द्रादि कर्मों में अपने से भिन्न इन्द्रादि देवताओं की अपेक्षा होती है, वैसे ज्ञान में किसी प्रकार की वैसी अपेक्षा नहीं होती । वस्वादि देवों को वसुदेवताक कर्म में अधिकार इसलिए नहीं कि उनसे भिन्न वस्वादि देवताओं की सत्ता नहीं मानी जाती, किन्तु ज्ञान में सभी देवताओं को अधिकार निराबाध है।। २६॥

# विरोधः कर्मणीति चेकानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात् ॥ २७॥

स्यादेतद् , यदि विमहत्त्वाचाम्युपममेन देवादीमां विद्यास्वधिकारो वर्ण्यंत । विमहत्त्वस्वाहित्वगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वक्रपसंनिधानेन कर्माक्रभावोऽभ्युपगम्येत । तदा व विरोधः कर्मवि स्यात् । नहीन्द्रादीनां स्वक्रपसंनिधानेन वागेऽक्रभावो दृश्यते । नव संभवतिः, वहुषु वागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वक्रपसंनिधानतानुपपचेरिति चेत् , नायमस्ति विरोधः, कस्मात् ? नगेकप्रतिपचेः । पकस्यापि देवतास्मनो युगपदनेक-

#### भागती

शम्त्रादिपदसम्बद्धात्रसीयनातोऽयंः जनाणामाराविरोत्रे सत्युपेयः, न तु विरोधे । प्रमाणामार-विद्धं वेदं विश्वहवाताविद्यसात्याः, तस्याधातमानः प्रस्तर दृश्याविश्वदृष्यिरतार्थे मन्त्राविश्यविद्याः । तथा च विश्वहाद्यभावायक्ष्यवेवहितार्थोऽयोविहितो का सन्त्रो वेवतेस्यवेतनःवान्त्रेत्रास्याः क्वणिद्ययिकार इति सञ्चार्थः ।

निराकरोति क्षत्र, कारवाद् ? अवेककवप्रतिवत्ते: क । सैव कुत इत्यत वाह कवर्तनात् क । श्रुतिषु स्मृतिषु स । तथा होकत्यानेककायनिर्मावकवर्तनाहा न युज्यते, बावदर्शनाहा ? तत्रावर्शनमित्रहं, श्रुति-स्मृतिभ्या वर्शनात् । न हि सौकिकेन प्रवाणेनापृष्टत्वावागयेन वृष्टमदृष्टं भवति । मा भूष्टागादीनामित्र स्व-गाँदिसाधनत्वमदृष्टमिति । मनुष्यशरीरस्य मातावितृसंयोगजन्दनियमात् असति वित्रोः संयोगे कुतः संभवः ?

#### भामती-व्याच्या

शहा—मनत्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराणादि के घटकीभूत पदों के द्वारा प्रतीयमान वस्तु-तस्व को तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जब कि किसी अन्य प्रमाण का विरोध न होता हो, किन्तु देवताओं के मरीरादि का प्रतिपादन प्रमाणान्तर से विषद्ध है, अतः देव-विग्रहादि के प्रतिपादक वाक्यों को वैसे ही अर्थवादमात्र मानना होगा, जैसे—"यजमानः प्रस्तरा" (तै. सं. २१६१६१३) वह वाक्य । [भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है—"यच्चोक्तं स्मृत्युप-चारान्यार्थदर्शनैविग्रहवती मुक्ते बेति । तम्न, स्मृतेर्मन्त्रार्थवादम्लत्वात्" (साबरभाष्य पृ. १६६३)] करीरादि से रहित वेदता का स्वस्य केवल इन्तादि शब्द अयवा उसका यौगिक अर्थ ही माना जा सकता है, जो कि चेतन नहीं, जड़मात्र है, अतः कर्म या ज्ञान में कहीं भी उसकी अधिकार नहीं।

संप्राधान - उक्त सक्का निराकरण करने के लिए भाष्यकार कहते हैं - "नायमिस्त विरोध:, कस्मात्? अनेकप्रसिपत्तेः"। एक देवता का समानकालिक अनेक कमों में उपस्थित हो जाना प्रमाण-विरुद्ध नहीं, क्योंकि एक देवता अनेक रूप धारण कर सकता है, वैसा ही श्रुतियों और स्मृतियों में देखा जाता है। आशय यह है कि एक देवता की अनेकरूप।पत्ति क्या योगिजनों के अनेक काय-निर्माण का अदर्शन होने के कारण नहीं मानी जा सकती? अथवा अनेकरूप।पत्ति में कोई प्रवल बाधक उपलब्ध होता है? प्रथम हेतु योगियों के अनेक-शरीर-निर्माण का अदर्शन असिद्ध है, क्योंकि श्रुतियों से लेकर स्मृतियों तक योगियों के अनेक शरीर-निर्माण की गायाएँ प्रसिद्ध हैं। जो पदार्थ आगम प्रमाण से सिद्ध है, वह केवल लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुमोदित न होने के कारण असिद्ध नहीं हो जाता, जैसे कि आगमप्रमाण से प्रमाणित यागादिगत स्वर्ग-साधनता प्रस्थकतः अहष्ट होनेमात्र से नित्रृत्त नहीं होती।

शक्का — एक देवता की अनेकरूपापत्ति में बाधक उपलब्ध होने के कारण वह सम्भव नहीं। अनेकरूपापत्ति की बाधक युक्ति यह है कि जो शरीर माता-पिता के संयोग से उत्पन्न होता है, वह शरीर माता-पिता के संयोग के बिना कैसे बन जायगा? यदि वह अपनी

स्वक्रपप्रतिपत्तिः संभवति । कथमेतद्वगम्यते ? दर्शनात् । तथा हि —'कित देवाः' इत्युपक्षम्य 'त्रयश्च त्री च दाता त्रयश्च त्री च सहस्रा' इति निरुष्य 'कतमे ते' इत्यस्यां

सम्भवे वाडनिम्तोऽपि धूमः स्याविति वाववर्शमिति वेत् , हम्त कि सरीरत्वेन हेतुना वैवाधिसरीरमिय मातापितृसंगोगमं सिवाधियदित । तथा वानैकान्तो हेस्वाभासः । स्वेवजोद्भिज्ञानां शरीराजामत्यदेतु- त्वात् । इच्छामात्रनिर्माणत्वं वेहावीनामनृष्टवरिमिति वेत् , न, भूतोवावानत्वेनेच्छामात्रनिर्माणत्वासिदे। । भूतविश्वां हि देवादीनां नानाकायिकविवावशाद्भूतिकयोत्पत्ती भूतानां परस्परसंगोगेन नाना-कायसमृत्यादात् । वृष्टा च विश्वमं इच्छावसाह्यये किया, यथा विश्वविद्यांवव इच्छामानेन विवश्वकत-प्रेरणम् । न च विवविद्याविदो दर्शनेनाधिष्ठानवर्शनाद्भवहित्वित्रकृष्टभूतावर्शनाद्वेवादीनां कपमित्रामन्त्रमिति वाव्यम् । कावाभ्रवटलिहितस्य विश्वकृष्टस्य च भौनशनेश्वरादेवंशिन व्यक्षिणारात् । असक्तात्र दृष्टाये वेवादीनां कावाभ्रवटलिहितस्य विश्वकृष्टस्य च भौनशनेश्वरादेवंशिन व्यक्षिणारात् । असक्तात्र दृष्टाये वेवादीनां कावाभ्रवटलिहितस्य विश्वकृष्टादिश्वने व्यवधीयन्ते । न वास्मदाविवत्तेवां सरीरिस्वेन व्यवहित्वित्रकृष्टादिवश्वनात्रम् स्वात्रम् होमहोवरादिक्षनं । वान्यविद्यविक्षोञ्जूनानस्योत्पावायोगात् । अस्त-धानं चाञ्चनादिनां मनुकादीनामिव तेवां प्रभवतामृत्यव्यते, तेन तक्षिहितानामिपं न कतुदेशे वर्शनं भविष्यति । तस्मात् सुक्रमनेकप्रतिपत्तेरिति । छ तथाहि कित देवा इत्युवक्रम्य इति छ । वेदवदेवशस्त्रस्य भविष्यति । तस्मात् सुक्रमनेकप्रतिपत्तेरिति । छ तथाहि कित देवा इत्युवक्रम्य इति छ । वेदवदेवशस्त्रस्य

भामती-व्याख्या

कारण-सम्पत्ति के बिना ही बन सकता है, तब बिना अग्नि के घूम और शब्दादि के बिना ही शाब्दबोधादि कार्य होना चाहिए, किन्तु नहीं होता। इसी प्रकार अपनी सामग्री के बिना अनेक शरीरों की रचना नहीं हो सकती।

समाधान -- देवता के शरीर में यदि शरीरत्वरूप हेतु के द्वारा माता-पितृसंयोग-जन्यत्व सिद्ध किया जाता है, तो वैसा सम्भव नहीं, क्योंकि "यत्र यत्र सरीरत्वम्, तत्र तत्र मातापितृजन्यत्वम्"-यह नियम व्यभिचरित है, जैसे कि जुआँ आदि स्वेदज और वृक्षादि उद्भिज्ज शरीरों में शरीरत्व रहने पर भी माताविवृक्षयोगजन्मत्व नहीं होता। फिर भी उपादानकारणीभूत पृथिव्यादि भूतों के विना इच्छामात्र के द्वारा भौतिक शरीर का निर्माण क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि योगिजनों की इच्छा 'भूतजातमन्तरा मरीरं जायताम्'-ऐसी नहीं होती अपितु भूतवर्ग उनके क्य में होते हैं, अतः उनका भूतों को सीधा आदेश होता है कि 'भूतानि शरीरमारभन्ताम्', फलतः परस्पर संयुक्त पाँच भूतों के द्वारा अभीष्ट झरीरों की रचना बैसे ही हो जाती है, जैसे सर्पाद के विष को उतारनेवाले मान्त्रिक की इच्छा से विष के परमाणु सिक्रिय होकर नीचे उत्तरने लग जाते हैं। मान्त्रिक को जैसे रोगी के शरीर में विष की तरङ्ग दिलाई देती है, कतः वह उसका अधिष्ठाता (सन्बालक) हो जाता है, वैसे ही योगियों और देवताओं के द्वारा सभी भूत सन्बालित हो जाते हैं। जैसे शीशा, अश्रक और मेघादि पारदशंक-पदायों को मानवीय दृष्टि पार कर जाती है, वैसे ही योगियों और देवताओं की दृष्टि पर्वतादि को भी पार कर दूर-दूर तक फैल जाती है। उनकी दृष्टि किसी भी पदार्थ से अवरुद्ध नहीं होती। जब कि साधारण दृष्टि मंगल, बुध और शनैश्चरादि ग्रहों तक पहुँच जाती है, तब योगिजनों की दृष्टि व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों को क्यों न ग्रहण कर लेगी ? 'देवादीनां शरीरं न व्यवहितं गृह्णाति, शरीरत्वाद्, अस्मदादिशरीरवत्'-यह अनुमान देवशरीर-प्रतिपादक जागम प्रमाण से बाधित है, अतः इसके द्वारा व्यवहितादि पदार्थों के अदर्शन का अनुमान नहीं किया जा सकता। यागादि-स्थल पर देवता दिखाई इस लिए नहीं देते कि उनमें अन्तर्थान हो जाने की शक्ति वैसे ही होती है, जैसे नेत्र में अभिमन्त्रित अञ्जनादि के प्रयोग से मनुष्यों में अन्तर्धान की शक्ति आ जाती है।

पृष्छायाम् 'महिमान प्वैषामेते त्रयांक्षशास्त्रेव देवाः' ( वृ० १।९।१,२ ) इति निर्वृवतं। भ्रुतिरेकेकस्य देवतात्मनो युगपदनेककपतां दर्शयति । तथा त्रयांक्षशतोऽपि षड-न्तर्भावकमेण 'कतम पको देव इति प्राणः' इति प्राणेककपतां देवानां दर्शयन्ती तस्यै-

#### भामती

हि निविदि कति देवा इत्युपक्रम्य निविदेवोसरं दत्तं शाकल्याय यासवल्वयेन 🕸 त्रयश्च त्री च शता त्रयम् त्री व सहस्र इति 🕸 । निविद्याम शस्यमानदेवतासंख्यावाधकानि मन्त्रपदानि । एसदुक्तं भवति — वैश्वदेवस्य निविदि कति देवाः शस्यमानाः प्रसंख्याता इति शाकल्येन पृष्टे याशवल्यस्योत्तरं त्रपश्च त्री च जातेत्यादि । यावरसंख्याका वैदवदेवनिविधि संख्याता देवास्त एतावस्त इति । पुनश्च ग्राकस्येन कतमे त इति संस्थेयेषु पृष्टेषु याज्ञवस्त्यस्योत्तरं महिमान एवंषामेते त्रयहित्रशस्येव देवा इति । अष्टी वसव एकादस रहा द्वादशादित्या इन्ह्रम प्रमापतिश्चेति त्रयस्त्रिशहेवाः । तत्राग्निम पृथिवी च वायुमान्तरिक्षं चादित्यक्ष श्रीक चन्द्रमान नक्षत्राणि चेति वसवः। एते हि प्राणिनां क्रमंफलाधयेण कार्यकारणसङ्घात-क्षेण परिजमन्तो जगविवं सर्वं वासयन्ति, तस्माद्वसवः । कतमे रहा इति वशमे पूरवे प्राणाः । बुद्धि-कर्मेन्द्रियाणि बश, एकावशं च मन इति । तवेतानि प्राणाः, तवृत्रशित्वातु । ते हि प्रायणकारु उत्का-मन्तः पुरुषं रोबयन्तीति रहाः । कतम वावश्या इति हावश्रमासाः संवश्तरस्यावयवाः पुनःपुनः परिवर्त-मानाः प्रामभुतामायुं वि च कर्मफलोपभोगं चादाय यन्तीत्यादित्याः । वक्तनिरिन्तः स हि वर्छं सा हीन्त्रस्य परमा ईश्वता तथा हि सर्वान् प्राणिनः प्रमापयति तेन स्तनयित्नुरशनिरिन्तः। यशः प्रजापतिरिति यज्ञसायमं च यज्ञरूपं च पश्चः प्रजापतिः । एत एव त्रयस्त्रिशहेवाः वण्नामग्निप् विवीवाय्वस्तरिक्षावित्य-दिवां महिमानी न ततो भिक्तन्ते । वडेव तु देवाः । ते तु वडिंग्न पृथिवीं चैकीक्रस्यान्तरिक्षं बागुं चैकीक्रस्य दिवं जावित्यं चेकीकृत्य श्रयो लोकास्त्रय एव देवा भवन्ति । एत एव च श्रयोऽक्रप्राणयोरम्सर्भवन्तोऽस-प्राणी ही वेबी भवतः । तावध्यव्यद्धीं देव एकः । कतमोऽव्यर्दः । योऽयं वायः पवते । कयमयमेक

#### भामती-व्यास्या

श्रृतियों के द्वारा देवताओं का अनेकरूप धारण करना प्रतिपादित है—"अनेकप्रतिपत्तेः"। वेश्वदेवदेवताक सस्त्र (अप्रगीत स्तोत्र ) के निवित्संज्ञक मन्त्र में "कित देवाः"—ऐसा प्रश्न उठा कर उत्तर दिया गया है कि "त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च सहस्रा" अर्थात् तीन हजार तीन सी छः। शाकल्य ने फिर प्रश्न उठाया—"कतमे ते?" याज्ञवल्वय ने उत्तर दिया—"महिमानः एवेषामेते त्रयस्त्रिशत्त्वेव देवाः" (बृह उ. ३।६।२)। अर्थात् यह तो देवशरीरों का विस्तार है, वस्तुतः देवता तेंतीस ही है—आठ वसु [(१) अग्नि, (२) पृथिवी, (३) वायु, (४) अन्तरिक्ष, (४) आदित्य, (६) द्यु, (७) चन्द्रमा और (८) नक्षत्र ], ग्याहर रुद्ध (पौच कर्मेन्द्रिय, पौच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ), बारह आदित्य (१२ मास ), इन्द्र और प्रजापति। अग्नि बाते काठों तत्त्व प्राणों को अपने में बसाते या वास के योग्य बनाते हैं, अतः उन्हें वसु कहते हैं। कथित एकादश इन्द्रिय महाप्रयाण के समय जीव को रुलाते (रोदन कराते) हैं, अतः वे रुद्ध शब्द से अभिहित किए गए हैं। बारह मास पुरुष की आयु का आदान (क्षय) करने के कारण आदित्य कहे जाते हैं। अशनि (वज्ज) ही यहाँ इन्द्र है, क्योंकि वह इन्द्र का वह महान् ऐश्वर्य (बल्ज) है, जिसके द्वारा इन्द्र सभी प्राणियों की मृत्यु कर देता है। यज्ञ एवं यज्ञ के साधनीभूत पश्च ही प्रजापति हैं।

उपर चर्चित तेंतीस देवता जिन छः देवताओं के अन्तर्गत होते हैं, वे आठ वसुओं में से अग्नि और पृथिवी एवं अन्तरिक्ष और वायु को एक में मिला देने से छः सम्पन्न होते हैं। उन छहों में से भी अग्नि और पृथिवी, अन्तरिक्ष और वायु, खु और आदित्य का एकी-करण कर देने से तीन ही देवता रह जाते हैं। ये तीनों भी अन्न और प्राण—इन दोनों में

वैकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दर्शयति । तथा स्मृतिरिप — 'आत्मनो वै शरीराणि वहूनि भरतर्षम ॥ योगी कुर्याद्वलं प्राप्य तैक्ष सर्वैमहीं चरेत् ॥ प्राप्तुयाद्विषयान् कैश्चित्केश्चिदुग्रं तपश्चरेत्।। संक्षिपेश्च पुनस्तानि सूर्यो रिश्मिगणानिव।।' इत्येवंजा-तीयका प्राप्ताणिमाद्येश्वर्याणां योगिनामपि थुगपदनेकश्चरीरयोगं दर्शयति, किमु वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम् ? अनेककपप्रतिपत्तिसंभवाच्चेकैका देवता षहुमी कपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्गमावं गच्छतीति । परैश्च न रश्यतेऽ-न्तर्घानादिक्रियायोगादित्युपपद्यते । अनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनादित्यस्यापरा व्याख्या— विग्रहवतामपि कर्माङ्गमावचोदनास्वनेका प्रतिपत्तिर्देश्यते । कविदेकोऽपि विग्रहवान-मेकत्र युगपदक्रभावं न गच्छति, यथा बहुमिर्मोजयद्भिनैको बाह्मणो युगपद् भोज्यसे। कथिच्चैको अपि विग्रहवाननेकत्र युगपदक्तमायं गच्छति, यथा बहु भिन मस्कुर्वाणैरेको

मामती

एताष्यद्वैः, यबस्मिन् सति सर्वभिवमध्यद्वीद्वृद्धि प्राप्नोतीति । तेनाध्यद्वै इति । कतम एक इति, स एकाध्यर्तः प्राण एको ब्रह्म । सर्वदेवास्मत्वेन बृहस्वादब्रह्म तदेव त्यवित्याचवते परोक्षाभिषायदेन शब्देन, तस्मादेकस्येव देवस्य महिमवशासुगपवनेकदेवरूपतामाह श्रुतिः । स्मृतिश्च निगवन्यास्याता । अपि च पुषरजनानामध्यपायान्त्रप्रानवशास्त्राप्तामानिमान्नेश्वयांनां युगपन्नानाकायनिर्माणं अवते, तत्र केव कथा वेवानां स्वभावतिद्धानामित्यात 🏶 प्राप्ताणमाञ्चेषवर्याणां योगिनाम् इति 🕸 । अणिमा लिवमा महिमा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशिश्वं विश्वत्वं यत्रकामावसायितेश्येदवर्याणि । 🚳 अपरा व्यास्या इति 🕸 । अनेकत्र कर्मणि युगपवज्रभावप्रतिपत्तिरञ्जभावगमनं, तस्य वर्शनातु । तदेव परिस्फूटं दर्शयितं व्यतिरेकं ताबदाह · वविचरेकः इति @ । न सलु बहुवु आर्डेध्वेको ब्रह्मणो युगपरञ्जभावं गन्तुमहाति । एकस्यानेकत्र

#### भामती-ध्यास्या

अन्तुर्भुक्त हो जाने पर दो देवता और उन दोनों का एकीकरण करने पर एक ही प्राणरूप देवता रहता है, जिसे अध्यर्ध ( वृद्धिगत, बृहत् अथवा बृहंियता ) हो जाने के कारण ब्रह्म है एवं परोक्षार्थंक 'त्यत्' पद के द्वारा अभिहित होता है। इस प्रकार श्रुति एक देवता की अनेकरूपता का प्रतिपादन करती है। स्मृतिकारों ने तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा है कि योगिगण अपने योग बल के द्वारा अपने अनेक शरीर घारण कर सम्पूर्ण पृथिवी पर विचरने लगते हैं। कतिपय शरीरों के माध्यम से बिषयोपभोग और कतिपय शरीरों से उम्र तपश्चरण करते हैं। अन्त में योगी अपने उन सभी शरीरों का वेसे हो उपसंहार कर लेता है, जैसे सायं काल में सूर्व अपनी समस्त रिश्मयों को समेट लेता है।

(१) अणिमा (अपने शरीर को अत्यन्त सुक्ष्म कर लेना), (२) महिमा (शरीय को विशाल बना लेना), (३) लिघमा (शरीर को रुई से भी हल्का बना लेना), (४) प्राप्ति (पृथिवी पर बैठे-बैठे हाथ को इतना लम्बा कर देना कि चन्द्रादि को भी छू ले), ( ५ ) ईशिता (सृष्टि और प्रलय की शक्ति का लाभ), (६) विशता (समस्त जगत् के नियमन का सामर्थ्यं), (७) प्राकाम्य (इच्छा का अनिभिषात) और (६) यत्र कामावसायिता (संकल्पित वस्तु का तुरन्त लाभ ) इत्यादि सिद्धियाँ जब कि एक साधारण मनुष्य को भी योगबल से मिल जाती हैं, तव आजान-सिद्ध देवताओं के लिए कहना ही क्या ?

"अनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्"—इस सुत्रांश की अन्य व्याख्या प्रस्तुत की जाती है-'अपरा व्याख्या" । शरीरधारी प्राणियों में भी विविधता पाई जाती है कि कोई व्यक्ति एक ही समय अनेक कमों का अञ्ज नहीं बनता, जैसे विभिन्न स्थानों में अनेक यजमानों के द्वारा दिए जानेवाले ब्रह्म-भोजों में एक ब्राह्मण सर्वत्र भाग नहीं ले सकता और कहीं एक ही

बाह्मणो युगपन्नमस्कियते। तद्वदिहोद्देशपरित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विव्रहृवतीमण्येकां देवतामुद्दिश्य बहवः स्वं स्वं द्रव्यं युगपत्परित्यक्ष्यन्तीति विव्रहृवस्वेऽपि देवतानां न किंचिरकर्मणि विरुष्यते॥ २७॥

# श्रब्द इति चेन्नातः प्रभवात्त्रत्यश्वानुमानाभ्याम् ॥ २८ ॥

मा नाम विप्रहवस्ते देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चिद्विरोधः प्रसन्ति । शब्दे तु विरोधः प्रसन्ति । कथम् ? औरपिक्कं हि शब्दस्यार्थेन संबन्धमाश्चित्य 'अनपेक्षत्वात्' इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम् । इदानीं तु विप्रहवती देवता अस्युग-म्यमाना यद्यप्येश्वर्ययोगाद्युगपदनेककर्मसंबन्धीनि हवींचि भुञ्जीत, तथापि विप्रहयोग्गादसम्हादिवज्ञननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्येनार्थेन नित्ये संबन्धे प्रतीयः

#### भामती

युगपरङ्गभावमाह क्ष स्वचिन्नेक इति क्ष । यथैकं बाह्यणमुह्दिय युगपन्नमस्कारः क्रियते बहुभिस्तवा स्वस्थानस्थितामेकां देवतामृहिश्य बहुभियंजनानेनांनादेशावस्थितयुगपद्वविस्त्यज्यते, तस्याम सत्रासन्नि-हिताया अध्यञ्जभावो भवति । अस्ति हि तस्या युगपहित्रकृष्टानेकार्योपसम्भसामस्यंमिध्युपपादितम् ॥२७॥

गोरवादिवःपूर्वावमशीभावादुपाधेरप्येकस्याप्रतीतेः पाचकादिवद् आकाशादिशस्त्रवद् स्यक्तिवचना एव वस्त्रादिशस्त्राः तस्याश्च निरयात्रात्मा सह सम्बन्धो निरयो भवेत् । विग्रहादियोगे तु सावयवरवेन वस्त्रादीनामनिरयत्वात्ततः पूर्वं वस्त्रादिशस्त्रो न स्वार्थेन सम्बद्ध आसीत् क्वार्थस्येवाभावात् । तत्रश्लोत्पन्ने वस्त्रादी वस्त्रादिशस्त्रसम्बन्धः प्रादुर्भवन् देवदत्तादिशस्त्रसम्बन्धवापुरुववृद्धिप्रभवे इति तत्पूर्वको वाक्यार्थप्रत्ययोऽपि पुरुववृद्धवाचीनः स्यात् । पुरुववृद्धिश्च मानान्तराधीनजन्भेति मानान्तरावेखवा प्रामान्ध

#### भामती-व्याख्या

भाह्मण अनेक देश-काल में किए जानेवाले कमीं का अङ्ग बन जाता है, जैसे विभिन्न देशों में एक ही समय किये जानेवाले नमस्कार कमों का एक ही बाह्मण अङ्ग (उद्देश्य) बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने नियत स्थान में अवस्थित एक हो देबता के उद्देश्य से बिभिन्न यजमानों के द्वारा विविध देशों में अनेक यागों का अनुष्ठान किया जा सकता है, क्योंकि देवता के उद्देश्य से द्रव्य (हिव) का त्याग ही याग कहलाता है, उसके लिए देवता का यजमान के सिन्निहित होना आवश्यक नहीं, "असिन्निहित देवता भी उस त्यागात्मक याग का अङ्ग (उद्देश्य या सम्प्रदान कारक) बन जाता है। देवता में यह सामध्य स्वतः सिद्ध है कि वह अपने एक हा स्थान में अवस्थित होकर भी अनेक विप्रकृष्ट (दूर-दूर) देशों में किए जानेवाले यागों का साक्षात्कार कर त्यज्यमान हिव को स्वीकार कर ले—ऐसा उत्पर कहा जा चुका है।। २७।।

इस सूत्र में शङ्कावादी का आश्य यह है कि इन्द्रादि देवगण एक-एक व्यक्त्यात्मक होने के कारण उनमें 'अयं गौ:-अयं गौ:'—इस प्रकार गोत्व जाति के समान न कोई इन्द्र-त्वादि जाति का पर:मशं होता है और न आकाशत्वादि के समान किसो अखण्ड उपाधि का भान होता है कि 'आकृत्यधिकरण (जै. सू. १।३।३३) के अनुसार इन्द्रत्वादिजातिरूप नित्य अर्थ के साथ इन्द्रादि शब्दों का नित्य सम्बन्ध उपयन्न होकर अनपेक्षत्वहेतुक प्रामाण्य व्यवस्थित हो जाता, जैसा कि महाँच जैमिनि ने कहा है—"औत्पत्तिकस्तु शब्दस्थार्थेन सम्बन्धः, तस्य ज्ञानमुपदेशोऽज्यतिरेक आर्थेऽनुपल्ड तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात् (जै. सू. १।१।४)। अर्थात् शब्द का अपने वाच्यार्थं के साथ औत्पत्तिक (नित्य) सम्बन्ध होता है, इसीलिए उपदेशात्मक वेद धर्म का ज्ञापक है, वयोंकि वैदिक वाक्यों को धर्म का बोध कराने में अन्य किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु यदि मनुष्य के समान

माने यहँ दिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति चेत् .- नायमप्यस्ति विरोधः। कस्मात् ? अतः प्रभवात्। अत एव हि वैदिकाच्छव्दाद्वैवादिकं जगत्म-भवति । नतु 'जन्मारास्य यतः' ( ब्र॰ १.१।२ ) इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्वं जगतोऽवधारितं. कथिमह शब्दप्रभवत्वमुख्यते ? अपि च यदि नाम वैदिकाच्छव्दादस्य प्रभवोऽभ्य-प्रमतः, कथमेतावता विरोधः शब्दे परिहतः ? यावता वसवी छद्रा आदित्या विश्वे-देवा मञ्त इत्येते उर्था अनित्या प्रवोत्पश्चिमस्वात । तदनित्यत्वे च ठद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन निवार्यते ? प्रसिद्धं हि स्रोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यहदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति । तस्माद्विरोध एव शब्द इति चेत् , न, गवाबि-शब्दार्थसंबन्धनित्यत्ववर्शनात्। न हि गवादिव्यक्तीनामुत्पत्तिमस्वे तदाकृतीनामन्य-त्पत्तिमस्यं स्थातः। द्रुव्यगुणकर्मणां हि व्यक्तय प्रवोत्पचम्ते, नाकृतयः। आकृतिभिद्य शास्त्रानां संबन्धः, न क्यक्तिभिः, व्यक्तीनामानन्त्यात्संबन्धप्रहणानुपपत्तेः। व्यक्तिपृत्पः यामानास्वप्याकृतीनां नित्यत्वाच गवादिशब्देशु कश्चिद्विरोधो दश्यते। तथा देवादि-व्यक्तिप्रभवाभ्यपगमेऽप्याकृतिनित्यत्याचा कश्चिद्धस्वाविशब्देषु विरोध इति द्रष्टभ्यम्। आकृतिविशेषस्त देवादीनां मन्त्रार्थवादिभ्यो विग्रह्यस्वाद्यवगमाद्यगन्तस्यः। स्थात-विशेषसंधन्धनिमित्ताश्चेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत् । तत्रश्च यो यस्तत्तरस्थान-मिचरोहति स स इन्द्रादिशब्दैरमिधीयत इति न दोषो भवति । न चेदं शब्दप्रभवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववदुपादानकारणाभिप्रायेणोच्यते । कथं तर्हि ? स्थिते वाचकात्मना नित्ये

वेदस्य व्याहम्येतेति ताङ्कार्थः । उत्तरम्'-'न'', ''अतः प्रभवात्'' वतुस्वादिजातिवादकाष्ट्रस्थातःजातीया व्यक्तिं चिकीवितां बुद्धावालिक्य तस्याः प्रभवनम् । तिववं तत्प्रभवत्वम् । एतदुक्तं भवति —यश्चपि न कास्य उपादनकारणं अस्थावीनां बहुगोपावामश्वात् , तथापि निमित्तकारणमुक्तेन क्रमेण । न चैतावता शस्त्रार्थंसम्बन्धस्यानिस्यस्वं वसुस्वाविजातेर्वा तबुपाधेर्वा यया कयाचिवाकृत्याऽच्छित्रस्य नित्यत्वादिति ।

### भामती-स्थास्या

ही देवता का कोई उत्पत्ति-विनाशशील शरीर माना जाता है, तब मनुष्य के समान ही सावयव होने के कारण वसु-रुद्रादि देवता भी अनित्य हो जाते हैं, उनके साथ वसु आदि शब्दों का बाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध भी अनित्य हो जायगा, क्योंकि वसु आदि की उत्पत्ति से पूर्व प्रयुक्त वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध अपने अविद्यमान अर्थ के साथ सम्बन्धित न हो सकेगा और वसु आदि के उत्पन्न हो जाने पर उनके साथ वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध उत्पन्न होता हुआ देवदत्तादि शब्दों के समान योजियता पुरुष की बुद्धि से प्रसूत होगा। इस प्रकार वसु आदि शब्द-घटित वान्य से जनित ज्ञान भी पुरुष-बुद्धि के अधीन हो जायगा । पुरुष की बुद्धि सदैव प्रमाणान्तर के द्वारा ही उत्पन्न होती है, अतः वैदिक वाक्यों का निरपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य क्योंकर सुरक्षित रह सकेगा

उक्त शङ्का का उत्तर दिया गया है—''न, अतः प्रभवात्''। 'अतः' शब्द का अर्थ है— वैदिकात् शब्दात् । वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध जिन नित्यभूत वसुत्वादि जातियों के साथ है, उनकी अभिव्यक्ति के लिए वसु आदि शब्दों का उच्चारण करके प्रजापति वसु आदि शरीरों को उत्पन्न करता है, अतः व्यक्तिगत शब्द-प्रभवत्व ही जाति में उपचरित है, उसका अर्थं शब्दप्रभव-व्यङ्गचत्व अभिप्रेत है। यद्यपि यहाँ शब्दप्रभवत्व का अर्थं शब्दोपादानकत्व नहीं हो सकता. क्योंकि देवादि प्रपञ्च का उपादान कारण ब्रह्म है। तथापि शब्द निमित्त कारण माना जाता है- "वेदशब्देभ्य एवादी पृथक्संस्थाश्च निर्ममे" ( मनु॰ १।२१ ) । वेदिक शब्दे नित्यार्थसंबिन्धिन शब्द्व्यवहारयोग्यार्थव्यक्तिनिष्पत्तिः। 'अतः प्रमवः' इत्युच्यते, कथं पुनरवगम्यते शब्दात्प्रभवति जगिदिति ? प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । प्रत्यक्षं अतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात् । ते हि शब्द्पूर्वी सृष्टि दर्शयतः । एत इति वै प्रजापतिर्देवानस्जतास्त्रप्रमिति मनुष्यानिन्द्य इति पितृ हितरःपवित्रमिति प्रहानाशव इति स्तोत्रं पिश्वानीति शक्षमिसीभगेत्यग्याः प्रजाः' इति अतिः । तथा अन्यत्रापि 'स मनसा वावं मिश्रुनं सममवत्' ( वृ० १।२।४ ) इत्यादिना तत्र तत्र शब्द्पूर्विका सृष्टिः श्राव्यते । स्मृतिरपि — 'अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिन्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥' इति । उत्सर्गी अप्यां वाश्वः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया अन्यादशस्योत्सर्गस्यान्यां वाश्वः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया अन्यादशस्योत्सर्गस्यान्यां वाश्वः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया अन्यादशस्योत्सर्गस्यान्यां स्वाद्याः स्वाद्याद्यान्ति।

#### भामती

इममेवार्थमाक्षेपसमाधानाभ्यां विभजते क्ष ननु जन्माद्यस्य यतः इति क्ष । ते निगदभ्याक्याते ।

किमिदानीं स्वयम्भुवा वाङ् निर्मिता कालिवासाविभिरिव कुमारसम्भवावि, तथा च तदेव प्रमा-चाम्तरापेक्षवाक्यत्वावप्रामाध्यमापतितमित्यत आह & उत्सर्गोऽप्ययं वावः सम्प्रवायप्रवर्त्तनात्मक इति &। सम्प्रवायो गुरुशिष्यपरम्परपाऽष्ययनम् । एतदुक्तं भवति —स्वयम्भुवो वेदकतृंस्वेऽपि म कालिवासाविवत्

#### भामती-व्याख्या

शब्द सदातन हैं, उनके द्वारा तत्तज्जातीय पदार्थी का आकार जो प्रजापति की बुद्धि में अवतरित होता है, वंसे पदार्थं की सृष्टि वह करता है। वस् आदि देवताओं की रचना मान लेने पर भी शब्द और उसके अर्थ का सम्बन्ध अनित्य नहीं प्रसक्त होता, क्योंकि वसुत्वादि जाति या उपाधि के साथ वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध नित्य ही रहता है। पाचकत्वादि उपाधियाँ भी पाकत्वरूप नित्य धर्म से अविच्छिन्न होकर नित्य ही मानी जाती हैं। इसी बात की अभिव्यक्ति आक्षेप समाधानपूर्वक की जाती है—"नन् जन्माद्यस्य यतः"। [ अर्थात् जगत् में शब्द-प्रभवत्व को सुनकर आक्षेपवादी ने कहा कि पहले जन्मादि-सूत्र में विश्व को ब्रह्म से प्रभूत बताया गया है, तब उसमें शब्दप्रभवत्व क्योंकर बनेगा ? दूसरी बात यह भी है कि वस आदि देवताओं को शब्द-जन्य मान लेने पर कथित विरोध का परिहार वयों कर होगा ? इस आक्षेप के समाधान में कहा गया है कि घटादि के समान वसु आदि शरीरों की उत्पत्ति मान सेते पर भी घटत्वादि जातियों के साथ जैसे घटादि शब्दों का सन्बन्ध नित्य ही रहता है, वैसे ही वसुत्वादि जातियों के साथ 'वसु' आदि शब्दों का सम्बन्ध नित्य ही बन जाता है। वसुत्वादि जातियों का प्रतिपादन मन्त्र, अर्थवादादि वाक्यों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार देवादि जगत् में शब्दप्रभवत्व का प्रतिपादन पूर्वोक्त ब्रह्मप्रभवत्व का विरोधी नहीं, क्योंकि ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है और शब्दादि निमित्त कारण माने जाते हैं, उपादान कारण नहीं। वाचकात्मक, शब्द नित्य स्थिर है, उसके अनुरूप जाति की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्तियों का निर्माण किया जाना असंगत नहीं ]।

शहा—यह जो वेदों के विषय में कहा गया है कि "अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। आदी वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥' यहाँ जिज्ञासा होती है कि नया प्रजापति ने वेदों की रचना वैसे ही की जैसे कालिदासादि महाकवियों ने कुमारसम्भवादि ग्रन्थों की रचना की ? यदि ऐसा ही है तब वेदों में अनपेक्षत्वरूप प्रामाण्य नहीं रहता— खेदा न प्रमाणम्, प्रमाणाम्तरसापेक्षवाक्यत्वात्, कुमारसम्भवादिवत्'।

समाधान - उक्त शङ्का का समाधान करने के लिए भाष्यकार कहते हैं - "उत्सर्गो-प्ययं वाच! सम्प्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः"। अर्थात् स्वयम्भु भगवान् के द्वारा जो वेदों का

संभवात्। तथा 'नाम कपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्। वेदशब्देभ्य प्रवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥ ( मनु॰ १।२१ ) इति । 'सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक् । वेदशब्देभ्य पवादो पृथक्संस्थाश्च निर्ममे॥' इति च। अपिच चिकीर्षितमर्थं तिष्ठं-स्तस्य वाचकं शब्दं पूर्वं स्मृत्वा पद्मात्तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्। तथा प्रजापतेरिप स्रष्टुः सृष्टेः पूर्वे वैदिकाः शब्दा मनिस प्रादुर्वभृद्धः, प्रश्चासद्जुन-तानर्थान्ससर्जेति गम्यते। तथा च धृतिः - 'स भूरिति ब्याहरत्स भूमिमस्जत' (तै० त्रा॰ २।२।४।२) इत्येवमादिका भूरादिशब्देश्य एव मनिस प्रादुर्भूतेश्यो भूरादिको-कान्स् छान्दर्शयति । किमारमकं पुनः शुष्दमिम्रोरयेदं शुष्त्रमयत्वमुच्यते ? स्फोटः

#### भामिती

स्वतम्त्रस्वमित तु पूर्वसृष्टचनुसारेण । एतच्यास्माभिदयपादितम्, उपपादिवय्यति वाग्ने भाष्यकारः । अवि चाचरचेऽप्येतव् वृक्यते तव्दर्शनात् प्रावामिप कर्तृचौ तवाभावोऽनुमीयत इस्पाह क्षत्रपि च विकीवितमितिकः।

आक्षिपति @ किपास्मकं पुनः इति @ । अयमभितिन्छः —वावकक्षाव्यप्रमवत्वं हि देवानामस्यु-पेतम्यम्, अवाचकेन तेषां बुद्धावनालेखनात् । तत्र न तावद् वस्वादीनां वकारादयो वर्णा वाचकास्तेषां प्रत्युषवारणमन्यत्वेनाशक्यसङ्गतिग्रहत्वात् , अगृहीतसङ्गतेश्च वाचकत्वेऽतिप्रसङ्गात् ।

अपि चैते प्रत्येकं वा वाक्यायंमभिवधीरन् मिलिता वा ? न ताबत् प्रत्येकम्, एकवर्णोक्चारणानम्तर-मर्यप्रत्ययावर्शनात् , वर्णान्तरोच्चारणानयंवयप्रसङ्गाच्च । नापि मिलिताः, तेवामेकवस्तुप्रयुज्यमानानां

#### भागती-भारवा

उत्सर्ग ( सृष्टि या रचना ) प्रतिपादित है, वह कुमारसम्भवादि के समान नूतन रचना नहीं, अपितु सर्वेज प्रजापति ने पूर्व कल्प में अनादि प्रचित्रत वेदों का स्मरण करके ऋषियों को अध्ययन कराया, उन्हों ने उत्तरभावी गुरु-शिष्य-परम्परारूप सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। इस रहस्य का उपपादन हम (वाचस्पति मिश्र ) ने कर दिया है और भाष्यकार भी आगे चलकर करेंगे।

आज-कल भी शब्द-स्मरणपूर्वक घटादि की रचना देख कर पूर्वकाल में भी वैसा ही अनुमान किया जा सकता है—"अपि च चिकीषितमर्थमनुतिष्ठंस्तस्य वाचकं शब्दं पूर्वं स्मृत्वा प्रधात् तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्" । अर्थात् 'घटं कुरं'—ऐसा कुलाल सुनता है और 'घट' शब्द के द्वारा उसके वाच्यभूत घटजातीय पदार्थों का स्मरण कर घटादि को मूर्तेरूप देता है। इसी प्रकार सृष्टि के समय प्रजापित के मन में वंदिक शब्द प्रादुर्भत होते हैं, उनके अनुरूप पदार्थों की रचना होती है, जैसा कि श्रुति कहती है —"स भूरिति व्याहरन् भूमिमसृजत" (तै. जा. २।२।४।२)।

शब्द में अवाचकत्व की शङ्का-जगत् में जो शब्द प्रभवत्व का प्रतिपादन किया गया है, वह किस प्रकार के शब्द को ज्यान में रखकर कहा गया है ? देवताओं में उनके वाचक शब्दों की जन्यता माननी होगी। अवाचक शब्दों के द्वारा उनके आकार का बुद्धि में उल्लेख सम्भव नहीं। वसु आदि देवताओं के जो वाचक वकरादि वर्ण हैं प्रत्येक उच्चारण में उनका भेद हो जाने के कारण उनका किसी अर्थ के साथ सङ्गति ग्रहण सम्भव नहीं। जिस शब्द का जिस अर्थ के साथ सङ्गति-प्रहण नहीं होता उसके द्वारा उसका स्मरण करने में अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता है। दूसरी जिज्ञासा यह भी होती है कि क्या वर्ण-समूह में प्रत्येक वर्ण वाक्यार्थ का अभिधायक होता है अथवा मिलकर ? प्रत्येक वर्ण के उच्चारण के अनन्तर बाक्यार्थं की प्रतीति नहीं देखी जाती, अन्यया अन्य वर्णों का उच्चारण व्यर्थं हो जाता है। बर्गी का एक काल में समूहित होना सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्षण में उत्पन्न और विनष्ट

भामती

क्यतो व्यक्तितो वा प्रतिक्षणमण्डगंवतां मिथः साहित्यसम्भवाभावात् । न च प्रत्येकसमुवायाभ्यामग्यः प्रकारः सम्भवति । न च स्वक्ष्यसाहित्याभावेऽपि वर्णानामान्यावीनामिव संस्कारद्वारकमस्ति साहित्य-मिति साम्प्रतं, विकल्पासहस्वात् । को नु कल्वयं संस्कारोऽभिमतः, किमपूर्वं नामाग्नेपाविजन्यमिव, किवा भावनापरनामा स्मृतिप्रभववीजम् । न तावत् प्रचमः कल्पः, निष्ठ शब्दः स्वक्पतोऽज्ञतो वाऽवि-वितोऽविवित्तसङ्गतिरचंधोहेतुरिन्द्रयवत् । उच्चरितस्य विधरेणागृहीतस्य गृहीतस्य वाऽगृहीतसङ्गतेर-प्रत्यायकरवात् । तस्माद्विवितो विवितसङ्गतिर्विवितसमस्तक्षापनाङ्गश्च शब्दो धूमाविवत् प्रस्पायकोऽम्यु-पेयः । तथा चापूर्विभिषानोऽस्य संस्कारः प्रस्पायनाङ्गितस्यग्रंप्रस्पयाःप्रागवगन्तव्यः । न च तदा तस्यावगमो-पायोऽस्ति । अर्थप्रस्थयान्तु तदववगमं समर्थयमानो दुदलरित्रसवतामध्यमावशितः—संस्कारावसायावर्ध-प्रस्पयः, ततस्य तदवसाय इति । भावनाभिषानस्तु संस्कारः स्मृतिप्रसवतामध्यमारमान्। न च तदेवार्य-प्रस्पयः प्रस्पयस्तवसामध्यंमारमनो, भ च तदेवार्य-प्रस्पयः ततस्य प्रकाशनशक्तिः । न हि येव वह्नवंहन-वाकिः सेव तस्य प्रकाशनशक्तिः । नापि वहमञ्चलेः प्रकाशनशक्तिः । अपि च व्युक्तमेणोक्वरितेभ्यो वर्षेभ्यः सेव तस्य प्रकाशनशक्तिः । नापि वहमञक्तेः प्रकाशनशक्तिः । अपि च व्युक्तमेणोक्वरितेभ्यो वर्षेभ्यः सेवादित स्मृतिवीक्षं वातनेत्यर्थप्रस्थयः प्रसन्योत् न चास्ति । तस्मान्न कप्रश्चविव वर्षा

भामती-व्याख्या होनेवाले वर्णों का परस्पर मिलन सम्भव नहीं, प्रत्येक या मिलकर इन दो प्रकारों को छोड़कर वर्णों की बोधकता का कोई अन्य प्रकार सम्भव नहीं, जैसे दशपूर्णमासगत आग्नेय आदि कमों में अपने जितत संस्कारों के माध्यम से समूहीकरण या मिलन होता है, वैसा वर्णों का मिलित होना सम्भावित नहीं, क्योंकि कथित संस्कार के बिषय में यह जिज्ञासा होती है कि उसका स्वरूप क्या है ? क्या वह आक्नेय आदि कमों से जनित अहष्ट के समान कोई संस्कार पदार्थं है ? अथवा स्मृति-जनक भावनासंज्ञक संस्कार ? प्रथम कल्प उचित नहीं, क्योंकि [ बहुष्टरूप संस्कारों की उत्पत्ति वहाँ ही मानी जाती है, जहाँ मूख्य कार्य की उत्पत्ति से पहले हीं अवगत कारणस्व अन्यथा अनुपपन्न हो, जैसे "यजेत स्वर्गकामः"— इत्यादि वाक्यों के द्वारा यागगत स्वर्ग-साधनता स्वर्गोत्पत्ति के पूर्व ही अवगत है, क्षणिक याग में कालान्तर-भावी स्वर्गे की साधनता उपपन्न नहीं हो सकती, अतः याग-जन्य अदृष्टक्प संस्कार की करपना की जाती है, किन्तु ] शब्द, शब्द के सहायक अङ्ग-कलाप एवं शब्द की संगति का जब तक ज्ञान न हो, तब तक शब्द में शाब्द-वोधरूप मुख्य कार्य की साधनता का ज्ञान सम्भव नहीं, न्योंकि किसी बधिर व्यक्ति के द्वारा अगृहीत शब्द एवं अगृहीतसंगतिक शब्द शाब्द ज्ञान का जनक नहीं होता, फलतः शाब्द बोध की उत्पत्ति से पूर्व शब्द में उसकी साधनता एवं बहुष्टात्मक संस्कार में बङ्गता का ज्ञान नहीं हो सकता। शाब्द बोध की उत्पत्ति के द्वारा उसमें अञ्जता का ज्ञान मानने पर अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है कि अदृष्टात्मक संस्कार के द्वारा शांबर बोध और शाबर बोध के द्वारा संस्कारों का ज्ञान होगा।

द्वितीय कल्प भी संगत नहीं, क्योंकि भावनात्मक संस्कार स्मृति का जनक और आत्मा का गुण माना जाता है, वह शाक्द-बोधादिरूप अनुभवों से जितत होता है, उनका जनक नहीं हो सकता। द्वव्य में अनेक शक्तियाँ होती हैं, किन्तु एक शक्ति से दूसरा कार्य नहीं हो सकता, जैसे अग्नि में दहन-शक्ति और प्रकाशन-शक्ति—ये दोनों शक्तियाँ हैं, किन्तु दहन-शक्ति से प्रकाशन और प्रकाशन-शक्ति से दहन की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, ऐसे ही स्मृति की जनक भावना शक्ति से अनुभव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरी बात यह भी है कि व्युत्क्रम से उच्चरित वर्णों के द्वारा भी वही (स्मृति-जनक) संस्कार उत्पन्न होता देखा जाता है, तब उससे भी शाब्द बोध की उत्पत्ति होनी चाहिए, किन्तु होती नहीं। अतः गकारदि वर्णेरूप सब्द कभी भी अर्थ-ज्ञान का जनक नहीं हो सकता।

मित्याह । वर्णपदे हि तेषामुत्पन्नमध्वंसित्वाभित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिभ्यकीनां प्रमध इत्यतुपपन्नं स्यात् । उत्पन्नध्वंसिनश्च वर्णाः, प्रत्युचारणमन्यथा चान्यया च प्रतीयमानः

भामती

अर्थबीहेतवः, नापि तदिर्तिकः स्कोटात्मा, तस्यानुभवानारोहात्। अर्थवियस्तु कार्यात्तवयमे परस्परा-भयप्रसङ्ग इत्युक्तप्रायम् । सत्तामात्रेण तु तस्य जित्वस्थार्वजीहेतुनावे सर्वदाऽर्यप्रत्ययोत्पादप्रसङ्गो निर्दे श्वस्य हेतोः सवातनस्वात् । तस्माद्वाचकाञ्छक्दाद्वाच्योत्वाद इत्यनुव्यम्नमिति ।

अज्ञाचार्व्यदेशीयमतमाह 🕾 स्कोटमिस्याह इति 🕸 । मृष्यामहे न वर्णाः प्रत्यावका इति, न स्कोट इति तु न मृध्यामः । तदमुभवानन्तरं विवितसञ्जतेरवंशीसमृत्यावात् । न च वर्णातिरिक्तस्य तस्यामुमयो मास्ति । गौरिस्येकं पर्व गामानय शुक्लामित्येकं धावयमिति नामावर्णपदातिरिक्तकपदवाकपावगतेः सर्व-जनीनस्वात् । न चायत्रसति वायके एकपववान्यानुभवः सन्यो मिण्येति वक्तुस् । नाप्योपाचिकः । उपाचिः सत्वेकषीत्राष्ट्राता वा स्यात् , एकार्षवीहेतुता वा ? न ताववेकषीगोषराणां ववसविरयसाधाः नामेकनिर्मातः प्रत्यवः समस्ति । तथा सति धवसदिरपलाझा इति न जांतु स्थात् । नाध्येकायंबीहेतुता, तखेतुस्वस्य वर्णेवु व्यासेषात् । तखेतुस्वेत तु साहित्यकल्पनेऽम्योग्याभवप्रसङ्गः-साहित्यासखेतुस्यं तखेतु-स्वाच्य साहित्यमिति । तस्मावयमवाधितोऽनुपाधिक पववाक्यगोधर एकनिर्मातो वर्णातिरिक्तं वायक्येक-मबलम्बते स स्कोट इति, तं च ध्वनयः प्रत्येकं व्यक्षयन्तोऽपि न प्रामित्येव विशवयन्ति, येन प्रामर्ववीः

#### भाषती-स्वाख्या

वणों से अतिरिक्त स्फोटारमक शब्द भी अर्थ-ज्ञान का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा कोई शब्द अनुभव में नहीं आता। अर्थ-ज्ञानरूप कार्य के द्वारा स्फोट का ज्ञान मानने पर अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है। अज्ञायमान स्फोट को सत्तामात्र से अर्थ-ज्ञान का जनक मानने पर सर्वदा अर्थज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्फोट की निस्य सत्ता मानी जाती है और अर्थ-ज्ञान की उत्पत्ति में अन्य किसी सामग्री की अपेक्षा भी नहीं मानी जाती। फलतः बाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ के ज्ञान की उत्पत्ति उपपन्न (तर्क-संगत ) नहीं।

स्फोटबाद - उक्त शसून के समाधान में 'स्फोटमित्याह"। उसका कहना है कि यह तो सत्य ही है कि वर्णात्मक शब्द अर्थ-बोध-जनक नहीं किन्तु 'स्फोटात्मक शब्द अर्थ-बोधक नहीं'-यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्फोट का अनुभव होने के अनन्तर ही उस व्यक्ति को तुरन्त शाब्द-बोध हो जाता है, जिसको शब्द और वर्थ का संगति-ग्रह हो चुका होता है। यह जो कहा गया कि वर्गों से अतिरिक्त स्फोटरूप शब्द अनुभव में नहीं आता । वह कहना संगत नहीं, क्योंकि नाना वर्णों से अतिरिक्त 'गौरित्येकं पदम्' - इस प्रकार एक पद और 'गामानय शुक्लामित्येकं वाक्यम्'—इस प्रकार एक वाक्य की अनुभूति तो सर्वमत-सिद्ध है। जब तक कि कोई बाधक प्रमाण उपलब्ध न हो, तब तक इस एक पद और एक वाक्य की अनुभृति का अपलाप नहीं किया जा सकता। 'एक ज्ञान की विषयता या मुख्य एक अर्थ के शान की जनकता होने के कारण वर्णों में ही एकपदता और एकवाक्यता की औपाधिक प्रतीति होती है, वर्णों से अतिरिक्त एकपद या एकवानय की कोई सत्ता सम्भव नहीं'-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे धव, खदिर और पलाश नाम के अनेक वृक्षों में एकता का निर्भास नहीं होता, अन्यया 'चवलदिरपलाशाः'-इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग संगत न हो सकेगा। वैसे ही गकार, अकार और विसर्गरूप अनेक वर्णों में एकता का भाग नहीं होता। एकार्थं-ज्ञान की हेतुता तो वर्णों में स्फोटवादी ही नहीं मानता। एकार्थ-ज्ञान की हेतुता के द्वारा एकता की कल्पना करने पर अन्योऽन्याश्रय दोष प्राप्त होता है। इस प्रकार अवाधित और अनीपाधिक एकपदतादि की प्रतीति ही वर्णों से अतिरिक्त स्फोटात्मक सब्द को सिद्ध स्वात् । तथा हि — भहस्यमानोऽपि पुरुषिशेषोऽभ्ययनभ्यनिश्चवणादेय विशेषतो निर्धायते — देवद्तोऽयमधीते यसद्तोऽयमधीते इति । न वायं वर्णिवयोऽम्यधात्व-प्रत्ययो मिथ्याद्वानं, वाधकप्रत्ययामावात् । नच वर्णम्योऽर्धावगितपुंक्ता । न होकैको वर्णोऽर्थ प्रत्याययेत् , न्यमिचारात् । नच वर्णसमुदायप्रत्ययोऽस्ति, क्रमवस्त्राद्वः वर्णोऽर्थं प्रत्याययेत् , क्रमवस्त्राद्वः वर्णोऽर्थं प्रत्याययेव्यतीति यगुच्येत । तच । संवन्धप्रहणापेक्षो हि शुव्दः स्वयं प्रतीयमानोऽर्थं प्रत्याययेत् , ध्रमादिवत् । नच पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितस्यान्त्यवर्णस्य प्रतीतिरस्ति; व्यवस्थक्षत्वात्संस्काराणाम् । कार्यप्रस्वावितः संस्कारैः सहितोऽन्त्यो वर्णोऽध्य प्रत्याययिष्यतीति चेत् , नः संस्कारकार्यस्यापि स्मरणस्य क्रमवित्रस्वात् । तस्मान्त्रस्पावित्यत्वात् । सः विकेकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजेऽन्त्यवर्णप्रत्ययजनितप्रत्यावेष्यत्व । सः विकेकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजेऽन्त्यवर्णप्रत्ययजनितप्रति प्रत्ययस्वक्षप्रत्ययविषयत्या स्विति प्रत्यवभासते । न चायमेकप्रत्ययो वर्णविषया स्थितः; वर्णोनामनेकत्वादेकप्रत्ययविषयत्वानुप्रतः । तस्य च प्रत्युवारणं प्रत्यमिष्यान्यावित्यत्वम्, भेदप्रत्यस्य वर्णविषयत्वानुप्रतः । तस्य च प्रत्युवारणं प्रत्यमिष्वायमानत्वाक्तित्यस्वम्, भेदप्रत्ययस्य वर्णविषयत्वानुप्रतः । तस्य च प्रत्युवार्षाः प्रत्यमिष्याव्यक्ष्यां । तस्माक्षित्याच्यक्ष्यां प्रत्यमिष्ठायस्याच्यव्यत्वान् । तस्माक्षित्याच्यक्ष्याः

भामती

स्वात् । अपि तु रत्नतत्त्वज्ञानवद् यवास्यं द्वित्रिवतुष्णञ्चवद्दर्शनविनतसंस्कारपरिपाकसविववेतोस्त्रव-वन्मिन वरमे चेतसि वकास्ति विशवं परवास्यतस्यनिति प्रागुरपद्मायास्तदनन्तरमर्थविय उदय इति नोत्तरेवामानर्थस्यं व्यनीनाम् । नापि प्राचां, तदभावे तञ्चनितसंस्कारतस्यरिपाकाभावेनानुप्रहामाबात् । सम्यस्य वेततः केवसस्याजनकत्वात् । न च पदप्रत्ययथत् प्रत्येकमध्यक्तामर्थवियमाधास्यन्ति प्राञ्चो वर्षाः, चरमस्तु तस्सविवः स्फुटतरामिति युक्तम् । व्यक्ताव्यक्तावभासितायाः प्रत्यक्षज्ञानियमात् । स्कोटकानस्य च प्रस्यक्षस्यात् । अर्थवियस्त्वप्रत्यक्षाया मानान्तरक्रमानो व्यक्त एवोपजनो न वा स्याव्य पुनरस्कुट इति न समः समाधिः । तस्मान्नित्यः स्कोट एव वाचको न वर्णा इति ।

भामती-व्याख्या

कर रही है। उस स्फोट को पद या वाक्य का घटकीभूत प्रत्येक वर्ण अभिव्यक्त करता है किन्तु एक वर्ण सद्यः स्फुटरूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि एक वर्ण के उच्चारण मात्र से अभिव्यक्त स्फोट अभिलिषत अर्थ का बोधक हो जाता। अपितु जैसे रत्न तस्त्व अनेक बार के निरीक्षण और परीक्षण से निखरता है, वैसे ही पदतस्व और वाक्यतस्त्व नाम का स्फोट भी। यथावसर दो, तीन, चार, पाँच या छः वर्णों के उच्चारण से जनित संस्कारों से युक्त अन्तिम वर्ण के उच्चारण की परिपाटी ही उक्त स्फोट को वह अन्तिम निखार देती है, जिसके अनन्तर अर्थावबोध का उदय होता है, अतः पद के द्वितीयादि वर्णों का उच्चारण निर्थंक नहीं होता। इस प्रकार पूर्व वर्ण भी व्यर्थ नहीं होते, क्योंकि पूर्व-पूर्व वर्ण के उच्चारण से जनित संस्काररूप सहायक के विना उक्त स्फोट का परिपाक ही निष्पन्न नहीं होता, अतः केवल अन्तिम वर्ण की अनुभूति उस स्फोट को अभिव्यक्त नहीं कर सकती।

शहा-जैसे पदादि के घटकीभूत वर्ण क्रमशः स्फोट की उत्तरोत्तर स्फुटाभिव्यक्ति करते हैं, वेसे ही सीघे-सीधे अर्थावबोध की उत्तरोत्तर स्फुटोत्पत्ति कर सकते हैं, अतः

मध्यपाती स्फोट की कल्पना व्यर्थ है।

समाधान — स्फोट तत्त्व प्रत्यक्ष है और अर्थ-ज्ञान अप्रत्यक्ष [जैसा कि शबरस्वामी ने कहा है — "अप्रत्यक्षा बुद्धिः" (शाबर. पृ. ३४)]। उत्तरोत्तर स्फुटता प्रत्यक्षभूत पदार्थं पर ही अनुभूत होती है, परोक्ष पदार्थं पर नहीं, अतः वर्णोच्चारण के द्वारा अभिव्यक्त स्फोट ही अर्थ-ज्ञान का जनक होता है, वर्णं नहीं। इस प्रकार वाच्यार्थं की वाचकता स्फोटात्मक

स्फोटकपादभिधायकात्कियाकारकफळळक्षणं जगद्भिधेयभूतं प्रमवतीति।

वर्णा पव तु शब्दः' इति भगवानुपवर्षः । ननूरपद्मप्रध्यसित्वं वर्णानामुकं, तद्म, त पवेति प्रत्यभिक्षानात् । सादश्यात्प्रत्यभिक्षानं केशादिष्यवेति चेत् , नः प्रत्यभिक्षानस्य प्रमाणान्तरेण बाधानुपपणेः । प्रत्यभिक्षानमाकृतिनिमित्तमिति चेत् – न, व्यक्ति-प्रत्यमिक्षानात् । यदि द्वि प्रत्युक्वारणं गवादिव्यक्तिवद्म्या मन्या वर्णव्यक्तयः प्रतीचेरं-स्तत आकृतिनिमित्तं प्रत्यभिक्षानं स्थात् , नत्वेतव्ह्ति, वर्णव्यक्तय एव द्वि प्रत्यु-च्चारणं प्रत्यमिक्षायन्ते । व्रिगौशब्द उच्चारित इति द्वि प्रतिपत्तिनं तु द्वौ गोशब्दा-

भामती

तदेतवाचार्यवेशीयमतं स्वमतमुप्पाययसपाकरोति अवर्ण एव तु श्रव्यः इति अ। एवं हि वर्णातिरिकः स्कोटोऽभ्युपेयेत, यवि वर्णानां वाचकरवं न सम्भवेत् , स जानुभवपद्धतिमध्यसीत । द्विचा वावाचकरवं वर्णानां, स्विक्तवेनाशक्यसङ्गतिप्रहरवाद्वा, स्वस्तसमस्तप्रकारद्वयाभावाद्वाऽऽस्वीयते । न ताव-रश्रवमः कव्यः, वर्णानां क्षणिकरवे मानाभावात् । मनु वर्णानां प्रश्चयक्तमन्यस्वं सर्वजनप्रतिद्वम् । न, प्रस्य-भिक्तानाभ्भविषरोधात् । न जासस्यय्येकरवे ज्वालाविवत्सावृश्यनिवन्धनमेतत् प्रत्यभिक्तानमिति साम्प्रतम् । सावृश्यनिवन्धनस्वमस्य वलववृवाधकोपनिपाताद्वाऽऽस्वीयेत, क्वचिज्ञवालावो व्यभिचारवर्शनाद्वा ? तत्र क्वचिद्यभिचारवर्शनेन तवुरप्रेकायामुख्यते वृद्धेः स्वतःप्रामाध्यवाविभिः—

उत्त्रेक्षेत हि यो मोहाबद्यातमपि बाधनम् । स सर्वज्यबहारेषु संशयास्मा क्षयं व्रजेत् ।। इति ।

प्रपश्चितं चैतदरमाभिन्यायकणिकायाम् । न चेवं प्रत्यभिक्षानं गत्वादिजातिविषयं, न गाविन्यक्ति-विषयं, तातां प्रतिनरं भेदोपलन्मात् । जत एव शक्यभेदोपलन्माद्वस्तुभेव उन्नीयते—सोमक्षमांऽचीते न

भामती-स्थास्या

शब्द में ही पर्यवसित होती है।

सिद्धान्त और स्फोटवाद का निरास-मीमांसा-सूत्रों के वृत्तिकार भगवान् उपवर्ष का कहना है कि "वर्णा एव तु शब्दः"। वर्णों से अतिरिक्त स्फोट का अम्युपगम तब किया जा सकता था, जब कि वर्णों में अर्थ की वाचकता सम्भव न होती। वर्णों की अवाचकता से ही स्फोट का कथि व्या जा सकता था। वर्णों में अवाचकता का उपपादन तीन प्रकार से किया जा सकता था—(१) वर्णों में क्षणिकत्व होने या (२) वर्णों का अर्थ के साथ संगतिग्रह न हो सकने अथवा (३) व्यस्त (प्रत्येक) वर्ण और समस्त (मिल्लित सभी) वर्णों में वाचकता सम्भव न हो सकने के कारण। इनमें प्रथम कल्प उचित नहीं, क्योंकि वर्णों की क्षणिकता में कोई प्रमाण नहीं। प्रत्येक उच्चारण के भेद से गकारादि वर्णों का भेद नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'सोऽयं गकारः'—इस प्रकार को प्रत्यभिक्षा वर्ण के अभेद को सिद्ध कर रही है। जैसे दीप-शिखा क्षण-भेद से भिन्न होने पर भी सभी ज्वाला-सन्तानों में साहस्य होने के कारण 'सेयं दीपज्वाला'—इस प्रकार की प्रत्यभिक्षा उपपन्न हो जाती है, वेसे ही गकारादि का भेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न क्यों न हो जारादि का भेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न क्यों न हो जारादि का भेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न क्यों न हो जारादि का भेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न क्यों न हो जारादि का भेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न क्यों न हो जारादि का भेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न क्यों न हो जारादि का भेद होने पर भी उनमें 'सोऽयं गकारः'—ऐसी प्रत्यभिक्षा उपपन्न क्यों न हो

उत्प्रेक्षते च यो मोहादज्ञातमपि बाधनम्।

स सर्वंध्यवहारेषु संशयातमा क्षयं व्रजेत्।। ( )
अर्थात् दीप-ज्वालादि के समान वर्णों में भी साहश्यमूलक प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति करने पर आत्मादि नित्य पदार्थों में भी प्रत्यभिज्ञा का अन्यथा-नयन हो जायगा, तब आत्मिनित्यत्वादि में संशय हो जायेगा और गीता की यह उक्ति छागू हो जायगी—"संशयात्मा विनश्यित" विति । नतु वर्णा बप्युच्यारणभेदेन भिषाः प्रतीयन्ते देवदस्यबदस्योरध्ययनध्यनिः अवणादेय भेदप्रतीतेरित्युक्तम् । अत्राभिधीयते, स्ति वर्णावषये निश्चिते प्रत्यभिष्ठाने संयोगविभागामिन्यक्रयत्वाद्वर्णानामभिन्यक्षकवैषित्र्यनिमित्तोऽयं वर्णविषयो विश्वित्रः प्रत्ययो न स्वक्रपनिमित्तः । अपि च वर्णव्यक्तिभेदवादिनापि प्रत्यभिष्ठानसिद्धये वर्णाक्षतयः कल्पयितन्याः । तासु च परोपाधिको भेदप्रत्यय इत्यभ्युपगन्तव्यम् । तद्वरं वर्णव्यक्तिभ्वेव परोपाधिको भेदप्रत्ययः स्वक्रपनिमित्तं च प्रत्यभिष्ठानमिति कल्पनालाघवम् । एष एव च वर्णविषयस्य भेदप्रत्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यत्प्रत्य-

#### भामती

विष्णुश्रमेंति युक्तम् । यतो बहुषु गकारमुच्यारयस्यु निपुणमनुभवः परीक्यताम् । यथा कालाक्षीं ब स्वस्तिमतौ चेलमाणस्य व्यक्तिभेदप्रवायां सस्यायेव तदनुगतमेकं सामान्यं प्रथते, तथा कि गकारादिषु भेदेन प्रथमानेक्वेव गत्वमेकं तदनुगतं चकास्ति, कि वा यथा गोत्वमास्तानत एकं मिन्नदेशपरिमाणसस्थानव्यक्त्यु-पश्चानभेदाद्भिन्नदेशिवाल्पमिव महिवय वीर्धमिव वामनिव तथा गव्यक्तिराज्ञानत एकाऽपि व्यक्तक-भेदालद्धर्मानुपातिनीव प्रयत इति भवन्त एव विवाङ्कुर्वम्तु । तत्र गम्यक्तिभेदमङ्गोक्कत्यापि यो गत्वस्य-कस्य परोपधानभेदकल्पनाप्रयासः स वरं गम्यकावेशस्तु किमभ्तर्गयुना गत्वेनाभ्यूपैतेन । यथाहः —

> तेन यस्त्रार्थ्यते जातेस्तव्रगदिव सप्स्यते । व्यक्तिसम्मं तु नावेम्य इति गस्वाविधीर्युंचा ।।

#### भामती-व्याख्या

(गी॰ ४।४०)। इस विषय का विस्तार से वर्णन न्यायकणिका में । पृ० १६७ पर ) किया

गया है ।

शक्का—यद्यपि गकार वर्ण नाना हैं, तथापि उनमें 'गत्व' जाति एक होने के कारण उक्त प्रत्यिभज्ञा हो जातो है। गकारादि व्यक्तियों में भेद उच्चारियता पुरुषों के भेद से स्पष्ट उपलब्ध होता है, अत एव अध्येता पुरुषों का भेद प्रतिलक्षित होता है—'सोमशर्माऽधीते न विष्णु शर्मा'।

समाधान जहाँ बहुत व्यक्ति एक ही गकार का उचारण कर रहे हों, वहाँ यह गंभीर विचार करना है कि जैसे कालाक्षी और स्वस्तिमती नाम की गो व्यक्तियों में भेद प्रतीत होने पर भी उनमें अनुगत एक 'गोत्व' जाति प्रथित होती है। वैसे ही क्या गकार व्यक्तियों का भेद होने पर भी 'गत्व' नाम की एक जाति प्रतीत होती है। वेश वा जैसे 'आकाशत्व' जाति की ऊहा से भूत्य व्यक्ति को घट, मट, मठादि उपाधियों के भेद से एक ही आकाश व्यक्ति नाना रूपों में बवभात होता है, वेसे ही 'गोत्व' जाति की कल्पना से रहित व्यक्ति एक ही गकार व्यक्ति में व्यक्षक नाना उपाधियों के भेद से भेद का भान करता है ? इस प्रश्न का ठीक उत्तर तो आप (विचारकगण) ही जानें, हमारा तो यह कहना है कि गकार व्यक्तियों का भेद मानकर उनमें कल्पित 'गत्व' जाति में जो एकत्व माना जाता है, वह एकत्व गकार व्यक्ति में ही मान लेना चाहिए, मध्य में 'गत्व' की कल्पना से क्या लाभ ? श्री कुमारिल भट्ट भी यही कहते हैं—

तेन यत्प्रार्थ्यते जातेः तद् वर्णादेव लप्स्यते।

व्यक्तिलभ्यं च नादेभ्य इति गस्वादिधीर्वृथा ॥ (एलो॰ वा॰ पृ० ४१६)

अर्थात् गत्वादि जाति की क्लयना से जो प्रत्यिभिज्ञा की उपयत्ति की जाती है, वह वर्ण व्यक्ति की एकता से ही उपयन्न हो जाती है और व्यक्तियों में जो भेद अवभासित होता है, वह नाद (वायवीय संयोग-विभागरूप उच्चारण) के भेद से निभ जाता है, जैसा कि महर्षि जैमिनि

# भिज्ञानम् । कथं ह्येकस्मिन्काले बहूनामुच्चारयतामेक एव सन्गकारी युगपदनेककपः

न च स्वस्तिमस्यादिवव् गृथ्यक्तिभेवप्रस्पयः स्कुटः प्रस्युच्चारणमस्ति । तथा सति दश गकारानु-वचारयक्चेत्र इति प्रस्ययः स्यात्, न स्याव् वशक्तस्य उदचारयव् गकार्रामित । न चैष जात्यभिप्रायोऽभ्यासो यथा शतक्रत्वस्तित्तिरीनपायकक देववस्त इति । अत्र हि सोरस्ताडं क्रम्बतोऽपि गकाराविव्यक्ती लोकस्यो-क्वारकाम्यासप्रत्ययस्याविनिवृत्तेः । चोदकः प्रत्यभिज्ञानबाधकमृत्यापयति क्षः क्रोकस्मिन् काले बहुनामुख्वारयताम् इति 🕸 । यद्यगपद्विरद्वधर्मसंसर्गवत् तन्नाना । यथा गवाश्याविद्विशक्षेकनक्षेशरगस्र-कम्बलाविमान् । युगपबुदात्तानुदात्तादिविषद्धधर्मसंसर्गवाश्रायं वर्णः, तस्मान्नाना भवितुमहंति । न चोवा-त्तावयो व्यक्षकष्रमाः, न वर्णवर्मा इति साम्प्रतम् । व्यक्षका द्वास्य वायवः । तेवामधावनस्य कवं तद्वर्माः आवणाः स्यः । इदं ताबवत्र वक्तस्यं, न हि गुणगोचरमिन्त्रियं गुणिनमपि गोचरयति, मा भवत झाजरसमधीत्राणां गुम्धरसङ्ख्योकराणां तहुन्तः वृधिस्युवकाकाता गोचराः । एवं व मा नाम भहाय-

भामती-स्याक्या

कहते हैं-"नादवृद्धिपरा" ( जै॰ सू॰ १।१।१७ )। बतः गत्वादि जाति की कल्पना व्यर्थं है। जैसे स्वस्तिमती आदि गोध्यक्तियों का भेद-भान नितान्त स्फुट है, वैसा गकारादि व्यक्तियों का प्रत्येक उच्चारण में भेद स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। गकारादि व्यक्तियों का भेद मानने पर 'दश गकारानुदचारयत् चैत्रः'-ऐसा अनुभव होना चाहिए किन्तु वहाँ जो 'दशकूत्व उदचार-यद् गकारम्'- ऐसा अनुभव होता है, वह नहीं होना चाहिए था। उच्चारणगत अभ्यास (आवृत्ति) के द्वारा उच्चायंमाण गकार व्यक्ति की एकता अक्षुण्ण रहती है। गस्व जाति के माध्यम से यह उच्चारणाभ्यास सम्पन्न वयों नहीं हो सकता, जैसे 'दशकृत्वः तित्तिरीमृपा-युङ्क देवदत्तः!-यहाँ पर एक तित्तिरि व्यक्ति का कई वार उपयोग नहीं हो सकता, अतः तित्तिरिजातीय पिक्षयों का उपयोग माना जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रथमतः उच्चारण शब्द का ही होता है, जात्यादिका नहीं। दूसरी बात यह हैं कि कितना भी छाती पीट-पीट कर रोना-धोना कर लिया जाय किन्तु वर्णोच्चारण की आवृत्ति का अनुभव निवृत्त नहीं किया जा सकता।

आक्षेपवादी वर्णगत एकत्व की साधिका प्रत्यभिज्ञा का बाध प्रस्तृत करता है--- "क्य" होकस्मिन् काले बहूनामुच्चारयतामेक एव सन् गकारो युगपदनेकरूपः स्यात्"। आशय यह है कि जो पदार्थ एक ही समय विरोधी धर्मों का सम्बन्धो होता है, वह नाना ( अनेक ) होता है, जैसे गो और अपन क्रमशः द्विशक (कटे खुरबाले) और एकशफ, केशर (सटा) और गल-कम्बल (सास्ताः) आदि विरुद्ध धर्मों के सम्बन्धी होने के कारण परस्पर भिन्न हैं। वर्ण भी उदात्त और अनुदात्तादि विरुद्ध धर्मवान् होने के कारण अनेक होते हैं। 'उदात्तादि धर्म वर्ण के न होकर उसके व्यञ्जकीभृत व्यनि के धर्म हैं'-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वर्णों की व्यञ्जक जो ध्वनि है, वह वायुरूप है, वायु का श्रोत्र से ग्रहण नहीं होता, अतः वायु के वर्मभूत उदात्तादि का श्रावण प्रत्यक्ष क्योंकर होगा ? परिशेषतः उदात्तादि विरुद्ध धर्मों को वर्ण का ही घर्म मानना होगा, अतः गकारादि वर्ण अनेक होते हैं, एक नहीं।

सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि किसी गुण का विषय करनेवाले करण (इन्द्रिय) से उस गुण के आधारभूत द्रव्य का नियमतः ग्रहण नहीं होता, जैसे कि घाण, रसन और श्रोत्र के क्रमशः गन्म, रस और शब्दरूप गुण ही बिषय होते हैं, उन गुणों के आधारभूत पृथिवी, जल और आकाश द्रव्य नहीं, उसी प्रकार वायवीय व्वित के धर्मभूत उदात्तादि धर्मी का श्रोत्र के द्वारा ग्रहुण होने पर उसके धर्मीभूत वायुद्रव्य का ग्रहण न होना अनुचित नहीं।

स्यात् ? उदात्तश्चानुदात्तश्च स्थितिश्च सानुनासिकश्च निरनुनासिकश्चेति । अथवा,— श्विनकृतोऽयं प्रत्ययभेदो न वर्णकृत इत्यदोषः । कः पुनर्यं श्विननीम ? यो दूरादाः कर्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवतरित । प्रत्यासीदतश्च पदुमृदुः स्वादिभेदं वर्णेश्वासञ्जयति । तिज्ञबन्धनाश्चोदात्तादयो विशेषा न वर्णस्वकरितिबन्धनाः,

भागती

गोचरं बोत्रम् । तद्गुणस्तुदालावीन् गोवर्याव्यति । ते च शब्दासंसर्गाग्रहात् शब्धधमंत्वेनाव्यवसीयन्ते ।

त च शब्दस्य प्रत्यित्रमानावधृतैकत्वस्य स्वरूपत उदालावयो धर्माः परस्परिवरोधिनोऽपर्यायेण सम्भवन्ति ।

तस्माद्यया मुखस्यैकस्य मणिकृपाणवर्षणाद्युपधानवशास्त्रामादेशपरिमाणसंस्थानभेवविश्वमः, एवमेकस्यापि

वर्णस्य व्यक्षकव्यतिनिवन्धनोऽपं विद्यसानाधमंत्रंसर्गाविश्वमः, न तु स्वामाविको नानाधमंत्रंसर्गः, इति

रिक्तेऽभ्युपेत्य परिहारमाह् भाष्यकारः क्ष अथवा व्वितकृतः इति क्ष । अथवेति पूर्वपक्षं व्यावत्तंयति ।

मवेता नाम गुणगृणिनावेकेन्द्रियग्राद्यो, तथाप्यवोवः । व्वनीनाविष शब्दवच्छ्रावणस्वात् । व्वनिस्वकृषं

प्रवन्यवैकं वर्णभ्यो निव्कर्षयति क्ष कः पुनरयम् इति क्ष । न चायमनिद्धिरितविशेववर्णस्यसामान्यमानप्रस्ययो न तु वर्णातिरिक्ततविभव्यक्षकवित्रस्यय इति साव्यतम् । तस्यानुनासिकस्वादिभेवभित्रस्य

गाविव्यक्तिवरप्रस्यभित्रानाभावादप्रस्यभित्रायमानस्य चेकस्वाभावेत सामान्यभावानुपपत्तः । तस्माववर्णास्को

वैव शब्दः शब्दातिरिक्तो वा व्यनिः शब्दव्यव्यव्यक्तः धावणोऽभ्युपेयः । अमययापि चास् व्यव्यव्यवित्र व तत्त्वद्वनिभेदोपयानेनानुनासिकस्यावयोऽवगव्यमानास्तद्वमा एव शब्दे प्रतीयन्ते न तु स्वतः शब्दस्य

वर्षाः । तथा च येषामनुनासिकस्यावयो वर्षाः परस्यरिवद्या भासन्ते भवतु तेषां व्यनीनामनित्यता ।

#### भामती-स्थाख्या

वाय के धर्मभूत उदात्तादि का ही शब्द में समारोप हो जाता है। उदात्तादि विख्य धर्म वर्णसप शब्द के स्वाभाविक धर्म न होने के कारण वर्णगत नानात्व सिद्ध नहीं कर सकते, नयोंकि प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष प्रमाण से वर्ण में एकत्व निश्चित है। अतः जैसे एक ही मुखरूप बिम्ब का मणि, कुपाण, दर्पणादि उपाधियों में प्रतिफल्कित विविध आकार के प्रतिबिम्बों के भेद से भेद अवभासित होता है, वैसे ही व्यङ्गचभूत वर्ण में व्यंजकीभूत व्वनिगत उदात्तादि विरुद्ध धर्मों का विश्रम मात्र हो जाता है - ऐसा समाधान प्रस्कृरित होने पर भी भाष्यकार आक्षेपवादी के आक्षेप को मान जर भी उक्त आक्षेप का परिहार कर रहे हैं—"अथवा ध्वनिकृतोऽयं प्रत्ययमेदो न वर्णकृत इत्यदोषः '। 'अथवा' शब्द के द्वारा पूर्वपक्ष का निरा-करण करते हुए भाष्यकार का आशय यह है कि यदि गुण और गुणी द्रव्य का एक ही इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण मान भी लिया जाता है, तब भी प्रकृत में कोई दोष नहीं, क्यों कि शब्द की व्यंजकोभूत ध्वनियाँ भी शब्द के समान ही श्रावण होती हैं। प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णों से अतिरिक्त व्यनि का स्वरूप आविष्कृत करते हैं - "कः पुनरयं व्वनिर्नाम ? यो दूर।-दाकर्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवतरित"। यदि कहा जाय कि ध्वनि भी वर्णात्मक है, इस दोष के कारण व्यक्तिविशेष स्फुटित नहीं होती, केवल वर्णंत्व जाति की ही वहाँ प्रतीति होती है। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि ध्वनियों में अनुनासिकत्वादि के भेद से अनेकत्व होता है, अतः गकारादि वर्णों के समान उनमें प्रत्यिभज्ञा नहीं हो सकती, र्वतः एंकत्व सिद्ध न हो सकने के कारण ध्वनियों में शब्दत्व ही उपपन्न नहीं होता। अतः ध्वनि या तो अवर्णात्मक शब्द है, अथवा शब्द से भिन्न ही है फिर भी शब्द की व्यंजक और श्रावण है। दोनों रीति से 'अच्' प्रत्याहार-घटक अकारादि स्वरों और हकारादि व्यंजनों में उनकी व्यंजकीभूत व्यनियों के अनुनासिकत्वादि धर्म ही प्रतीत होते हैं, शब्द में वे स्वाधाविक (अनीपाधिक) नहीं होते। अनुनासिकत्वादि परस्पर-विरुद्ध धर्म जिस ध्वनि तत्त्व के वर्णानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिद्वायमानत्वात् । एवं च सित सालम्बना उत्।साित्प्रत्यया भविष्यन्ति । इतर्थां हि वर्णानां प्रत्यमिद्वायमानानां निर्भेदत्वात्संयोगिवभागकता उदासािदिविशेषाः कल्पेरन् । संयोगिवभागानां चाप्रत्यक्षत्वास्त्र तदाक्षया विशेषा वर्णेष्वध्यस्तातुं शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एवेत उदासािद्वप्रत्ययाः स्युः । अपि च नैवतिदिभिनिवेष्टव्यमुद्यास्तिदेन वर्णानां प्रत्यभिद्वायमानानां भेदो भवेदिति । निष्म्यस्य भेदेनान्यस्याभिद्यमानस्य भेदो भवितुम्हति । निष्क्रिते । निष्मां मन्यन्ते । वर्णेभ्यस्यार्थप्रतीतेः संभवात्स्कोटकल्पना अनिर्धका । न कल्पयाम्यहं स्कोटम् , प्रत्यक्षमेव त्वेनमधगच्छामि, एकैकवर्णप्रहणाहितसंस्कारायां बुद्धौ झिटिति प्रत्यवमास-नािद्वित चेत्-न, अस्या अपि बुद्धवर्णविषयत्वात् । एकैकवर्णग्रहणोत्तरकाला हीयमेका

#### भामती

निह तेषु प्रत्यभिज्ञानमस्ति । येषु तु वर्णेषु प्रत्यभिज्ञानं न तेषामनुनासिकत्वावयो धर्मा इति नानित्याः । 
७ एवं च ति सालम्बना इति छ । यद्येष परस्याग्रहो विनिध्यपृक्षमाचे तद्यमां न सक्या प्रहोतुनिति ।
एवं नामास्तु तथा तुष्यतु परस्तवाप्यदोव इत्यथं: । तदनेन प्रवन्धेन चिकत्वेन वर्णानामसक्यसङ्गतिप्रहत्या यववाचकत्वमापादितं वर्णानां तवपाकृतम् । ध्यस्तसमस्तप्रकारद्यपासम्भवेन तु यवासिलतं
तिन्तराचिकविषुराह छ वर्णेभ्यक्षायंत्रतीतेः इति छ । कल्पनामम्घ्यमाच एकरेक्ष्याह छ न कल्पवामि
इति छ । निराकरोति छ न, अध्या अपि बुद्धेः इति छ । निरुपयतु तावव् गौरित्येकं पविमिति धियमायुधमान् । किमियं पूर्वानुभूतान् गकाराद्योनेव सामस्त्वेनावगाहते, कि वा गकाराद्यतिरिक्तं पवयमिव
वराहाविभ्यो विलक्षणम् ? यदि गकारादिविलक्षणमवभासयेत् , गकाराविकवितः प्रथ्ययो न स्यात् ।
ज हि वराहधीनंहिवकवितं वराहमवगाहते । धवतक्त्रवेकं प्रत्येकमिन्न्यअय्यन्तो व्यनयः प्रयानभेवभिन्नाः

#### भामती-स्यास्या

स्वाभाविक हैं, उन्हें अनित्य और नाना माना जाता है। ध्वनियों में एकत्व-साधनी प्रत्यिभज्ञा का उदय ही नहीं होता, जिन (वर्णों) में प्रत्यिभज्ञा होती है, उनके अनुनासिकत्वादि धर्म

नहीं माने जाते, अतः वे अनित्य नहीं होते ।

"एवं च सित सालम्बना एवैते उदात्तादिप्रत्ययाः"—इस भाष्य का आश्य यह है
कि यदि वादी का यह आग्रह मान भी लिया जाय कि वायुरूप घर्मी का श्रोत्र से ग्रहण नहीं
सकने पण उसके अनुनासिकत्वादि धर्मों का श्रोत्र से ग्रहण नहीं हो सकता। तथापि प्रकृत
में कोई दोष नहीं, क्योंकि ध्वनि तत्त्व को अवर्णात्मक शब्द और श्रावण ही माना जाता है,
अतः ध्वनिगत धर्मों की प्रतीति सालम्बन हो जाती है। भाष्यकार ने इस प्रवन्थ के द्वारा
वणों में आरोपित श्राणकत्व-प्रयुक्त संगतिग्रहाभाव का अपाकरण कर दिया है। वणों में
व्यस्त और समस्त—इन दो प्रकारों के सम्भव न हो सकने के कारण जो अवाचकत्व प्रसक्त
किया गया, उसका निराकरण किया जाता है—"वर्णभ्यश्रार्थप्रतीतेः संभवात स्फोटकत्यनाऽनियका"। स्फोटवादी कहता है कि "न कल्पयामि स्फोटम्, प्रत्यक्षं खेनमवगच्छामि"।
सिद्धान्ती उसका निराकरण करता है—"न, अस्या अपि बुद्धवंर्णविषयत्वात्"। स्फोटवादी
से पूछा जाता है कि आप जो निरूपित करते हैं—"गौरित्येकं पदम्"। यह प्रतीति क्या
पूर्वानुभूत गकारादि वर्णों को सामूहिकरूप से ग्रहण करती है अथवा जैसे वराह से सिस्त
गवय का 'गवयोऽप्रम्'—यह प्रतीति ग्रहण करती है, वैसे ही पूर्वोक्त प्रतीति क्या गकारादि
वर्णों से अतिरिक्त किसी स्फोट तत्त्व का ? यदि गकारादि से भिन्न किसी अन्य तत्त्व का
अवगाहन करती है, तब उस प्रतीति में गकारादि वर्णों का भान नहीं होता।

षुद्धिगौँरिति समस्तवणंविषया, नार्थान्तरविषया। कथमेतद्वगम्यते ? यतोऽस्यामिष् षुद्धौ गकाराव्यो वर्णा अनुवर्तन्ते, न तु दकाराद्यः। यदि ग्रस्या बुद्धेर्गकाराद्दिभ्यो-ऽर्थान्तरं स्फोटो विषयः स्यात्ततो दकाराद्य इव गकाराद्योऽध्यस्या बुद्धेर्थावतर्न् , नतु तथास्ति। तस्माद्यमेकबुद्धिर्वणंविषयेष स्मृतिः। नन्वनेकत्वाद्वणांनां नेकबुद्धि-विषयतोपप्यत इत्युक्तं - तत्मित्वमान्यस्म संभवत्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वम् , पक्किः वंनं सेना शतं सद्दस्रमित्यादिदर्शनात्। या तु गौरित्येकोऽयं शब्द इति बुद्धिः, सा बहुष्वेय वर्णेष्वेकार्थावच्छेदनिषन्धनौपचारिकी वनसेनादिबुद्धिवदेव। अन्नाद्द – यदि

#### भागती

तुरुपस्थानकरणनिष्पाद्यतयाऽभ्योग्यविसवृञ्ञतत्तरथबग्धकष्ठकिनसावृञ्ग्येन स्वध्यक्षनीयस्यैकस्य प्रवसस्यस्य निर्मा विसवृञ्जानेकपवसावृद्यान्यापावयम्तः साहरयोपधानभेवादेकमध्यभागमपि नानेव भागवदिव भास-यग्ति मृद्यमिवेकं नियतवर्णपरिमाणस्थानसंस्थानभेवमपि मृद्यकुपाणवर्षणादयोऽनेकमनेकवर्णपरिमाणस्थानसंस्थानभेवम् । एवछ कव्रिपता एवास्य मागा वर्षा इति चेत् , तस्किमिवानी वर्षभेदानसरयपि बावके मिष्यति वक्तुमध्यवसितोऽनि ? एकधीरेव नानात्वस्य वाधिकेति चेत् , हस्तास्या नाना वर्षाः प्रवन्त इति नानात्वावभास एवेकरवं कस्माद्य वाधते । अथवा बनसेनादिबृद्धववेकरवनानात्वे न विद्ये । नो सल् तेनावनबृद्धी गजपवातिनुरगादीनां चम्पकाञ्चोकिक्त्युक्तवीनाछ भेवमध्यायमाने उदीयेते, अपि तु मिम्मानामेव सतां केनश्वदेकनोपाधिनाऽविष्ठिश्चानामेकरवमापादयतः । न चौपाधिकेनैकरवेन स्वाभाविकं नानात्वं विद्यत्वे, नह्यीपचारिकमग्नित्वं माणवकस्य स्वाभाविकनरत्वविरोधि । तस्मात्वरयेकवर्णानुमवसनितः

#### मामती-स्यादया

शहर — प्रत्येक ध्विन एक पदतत्त्व की अभिव्यक्ति करती हुई उसे अनेक और सावयव-रूप में दर्शाती है, क्योंकि ध्विनयाँ स्वयं बाह्य और आभ्यन्तर प्रयत्न के भेद से भिन्न होती हैं। 'गङ्गा, औष्ण्यम् , वृक्षः' के समान विसदृश (विजातीय) पदों की ध्यञ्जकीभूत ध्विनयों के सदृश होने पर भी ताल्वादि तुल्य स्थान एवं वाग्रूप समान करण से निष्पाद्य होती हैं। अत एव वे (ध्विनयाँ) अपने व्यञ्जनीय पदतत्त्व में परस्पर विसदृश अनेक पदों की सदृशताएँ आरोपित करती हैं, सादृश्यरूप उपाधि के भेद से भिन्न प्रतीत होती हैं। जैसे मणि, कृपाण, दर्पणादि उपाधियाँ नियत वर्ण, परिमाण और संस्थान विशेषवाले एक ही मुख को अनेक वर्ण, परिमाण और संस्थान के भेद से भिन्न-जैसा झलकाती हैं, वेसे ही कथित व्यञ्जकीभूत ध्विनयाँ एक ही पदतत्त्व को अनेक रूपों में अभिव्यञ्जित करती हैं। इस प्रकार अखण्ड स्फोट तत्त्व के वर्णरूप अवयव कित्यतमात्र हैं, उनके आधार पर ही स्फोट की प्रतीति वर्ण-रूपित होती है।

समाधान — तब क्या किसी बाधक प्रमाण के न होने पर भी अनुभूयमान वर्णों को मिड्या कहने पर आप (स्फोटवादी) तुले हुए हैं ? पदादिगत एकत्व-प्रतीति की ही नानात्व की बाधका मानने पर वर्णगत नानात्व की प्रतीति की एकत्व का बाधक क्यों नहीं मान लिया जाता ?

अथवा जैसे बन और सेना आदि की प्रतीतियों में औपाधिक और अनीपाधिक रूप से एकत्व और नानात्व का समन्वय देखा जाता है, वैसा ही वर्णों की प्रतीति में भी सम्भव है, क्योंकि 'एकं वनम्, एका सेना'—ये दोनों बुद्धियाँ क्रमशः गज, वाजी और पदाति (पेदल) के नानात्व एवं चम्पक, अशोक और किंशुकादि वृक्षों के मेद (नानात्व) का बाध करके उत्पन्न नहीं होती हैं। अपितु उनके नानात्व को अक्षुण्ण रखती हुई किसी एक उपाधि से अविच्छन्न गजादि और चम्पकादि नाना पदार्थों में एकत्व का आपादन करती हैं। व तो

वर्णा पव सामस्येनैकबुद्धिविषयतामापचमानाः पदं स्युस्ततो जारा राजा कियः पिक इत्यादिषु पद्विशेषप्रतिपत्तिर्न स्यात् । त पव हि वर्णा इतरत्र चेतरत्र च प्रस्यवः भासन्त इति । भन्न वदामः - सस्यपि समस्तवर्णप्रत्यवमशें यथा क्रमानुरोधिन्य पव पिपीलिकाः पंक्तिबुद्धिमारोहन्ति, पवं क्रमानुरोधिन पव वर्णाः पद्बुद्धिमारोध्यन्ति । तत्र वर्णानामविशेषेऽपि क्रमविशेषकृता पद्विशेषप्रतिपत्तिनं विरुध्यते । युड्ध्यवहारे चेमे वर्णाः क्रमाचनुगृहीता गृहीतार्थविशेषसंबन्धाः सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकैकवर्णः प्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमित्तिव्धं बुद्धौ तादृशा पव प्रस्यवभासमानास्तं तमर्थमन्यः मिचारेण प्रत्यायिथ्यन्तीति वर्णवादिमौ स्वीयसी कर्णना, स्कोटवादिनस्तु दृष्ट्हानि-

भागती

भावनानिषयस्वध्यक्षमिन निल्लिक्वर्णावगाहिन स्मृतिक्षान एकस्मिन् भासमानानां वर्णानां तदेकविक्षान-विषयतया वैकार्यधोहेषुतया वेकस्वमौपवारिकमबनम्सध्यम् । न श्रेकार्यधोहेषुरवेनैकस्वमेकस्वेन चैकार्यधी-हेषुभाव इति परस्पराध्यम् । नह्यर्थप्रस्पयात् पूर्ववेतावन्तो वर्णा एकस्मृतिसमारोहिनो न प्रवन्ते । न च तस्प्रधानम्तरं वृद्धस्यार्थधोनोंक्षोयते, तहुस्रवनाच्य तेवामेकार्यधिमं प्रति कारकस्थिकमधनम्येकपरस्वाध्यव-सानमिति नाम्योन्याश्रयम् । न चैकस्मृतिसमारोहिनां क्रमाक्रमविपरोतक्रमत्रयुक्षानामभेवो वर्णानामिति यथाकप्रक्रित् प्रयुक्तभ्य एतेभ्योऽर्यप्रस्यप्रसम्भ इति वास्यम् , उक्तं हि—

यावम्तो वावृता ये च पदार्वप्रतिपादने । वर्णाः प्रजातसामध्यस्ति तथैवाववीयकाः ॥ इति ।

नमु पङ्क्तिबुद्धावेकस्यामक्रमायामयि वास्तवी शालावीनामस्ति पङ्क्तिरिति तथेव प्रया युका,

भामती-व्यास्या

सौपाधिक एकत्व स्वाभाविक नानात्व का विरोधी होता है और न माणवक में गौण अग्नित्व धर्म स्वाभाविक मनुष्यत्व का ही बाधक होता है। फल्दः प्रत्येक वर्ण के सनुभव से जनित संस्कारों के द्वारा उत्पादित समस्तवर्णावगाहिनी एक ही स्मृति में भासमान नाना वर्णों में स्मृतिरूप एक ज्ञान की विषयता अथवा एकार्थज्ञान की हेतुता होने के कारण एकत्व का अप्यारिक भान मानना वाहिए। वर्णों में एकार्थज्ञान-हेतुत्व एकत्व और एकत्व के द्वारा एकार्थज्ञान-हेतुत्व की कल्पना से अन्योऽन्याश्रयता की जो प्रसक्ति दी गई, वह उचित नहीं, क्योंकि एकार्थज्ञान-हेतुत्व के विना ही वर्णों में स्मृतिरूप एकज्ञान की विषयता के द्वारा एकत्व का भान हो जाता है। नाना वर्णों का भान होने पर गृहीतसंगतिक वृद्ध पुरुषों के द्वारा अर्थाववोध उन्नीत नहीं होता –ऐसा नहीं, किन्तु होता है, अतः एकार्थज्ञान को वर्णों में एक कारणता का बोध करके एकपदस्व का अध्यवसान (निश्चय) होता है, अतः किसी प्रकार का अस्योऽन्याश्रय प्रसक्त नहीं होता।

शहा—वाक्य के घटकीभूत नाना वर्णों की एक स्मृति हो सकती है, किन्तु उनका कम एक ही रहे—यह आवश्यक नहीं, ब्युत्क्रम भी हो सकता है, अतः ब्युत्क्रम से स्मर्यमाण

वर्णों के द्वारा भी आध्यलवित अर्थावबोध होना चाहिए।

समाधान - उक्त शङ्का का समाधान करते हुए श्रो कुमारिल भट्ट ने कहा है --

वर्णाः प्रज्ञातसामध्याः ते तथैवावबोधकाः ॥ ( क्लो. वा. पृ. ५२७ )

अर्थात् संगति-ग्रःण काल में जिस कम विशेष से युक्त वर्ण अर्थ प्रत्यायन में समर्थ माने जाते हैं, वे उसी क्रम से युक्त होकर अवबोधक माने जाते हैं, ब्युत्क्रम से नहीं।

शहा -बहुत-से शाल वृक्षों की पंक्ति एक है। यद्यपि उक्त पंक्ति में स्वतः कोई क्रम

रहष्टकरुपना च, वर्णास्त्रेमे क्रमेण गृह्यमाणाः स्कोटं व्यक्षयन्ति स स्कोटोऽर्थं व्यनकीति

न च तथेह वर्णानां निस्पानां विभूनां चास्ति वास्तवः कमः, प्रस्ययोगाधिस्तु भवेत्, स चैक इति कुतस्य। कम एचामिति चेत्, नः एकस्यामि स्मृतौ वर्णकपवस्क्रमवस्पूर्वानुभूततापरामर्गात् । तथाहि—जारा-राजेति पवयोः प्रथयम्स्योः स्मृतिधियोस्तस्वेऽिय वर्णानां क्रमभेवात्पवसेवः स्कुटतरं चकास्ति । तथा च नाक्रमियपरीतक्रमप्रयुक्तानामिवदेवः स्मृतिबुद्धावेकस्यां वर्णानां क्रमप्रयुक्तानाम् । यथाद्वः —

> पवाववारणोपायान् बहूनिज्छन्ति सूरयः । कमन्यनातिरिक्तस्वस्वरवाक्यश्चतिस्मृतीः ॥ इति ।

द्येवमतिरोहितार्थम् । विक्मावमत्र सुवितं, विस्तरस्तु तस्वविन्वायवगन्तः य इति । अलं वा

#### भामती-व्याख्या

नहीं, तथापि उस पंक्ति के घटकीभूत शाल वृक्ष अनेक अनित्य और अविभु हैं, अत! उनमें क्रम अवश्य है, उनकी उसी क्रम से पंक्ति-बुद्धि में प्रथा (भान) भी उचित है। किन्तु वर्ण नित्य हैं, अतः उनका कालिक और विभु हैं, अतः उनका दैशिक क्रम सम्भव नहीं। उनका स्वाभाविक क्रम न होने पर भी प्रतीतिरूप उपाधि का क्रम माना जा सकता था, किन्तु स्मृति-रूप प्रतीति भी एक ही मानी जाती है, तब वर्णों में क्रम का भान क्योंकर होगा?

समाधान — यद्यपि उनकी स्मृतिरूप प्रतीति एक है, तथापि अनुभूतियाँ नाना और क्रिमिक हैं, अतः स्मरण ज्ञान में जैसे वणों के समान ही उनके क्रम की अनुभूतता परामृष्ट होती है, जैसे— 'जारा' और 'राजा' इन दोनों पदों की स्मृतियाँ दो हैं, उनमें वणों का क्रम अवश्य स्मृतिजनकी भूत अनुभव के सम्पर्क से प्रतिभात होता है, अत एव उन दोनों पदों का भैद जत्यन्त स्फुटरूप में प्रस्फुरित होता है। उन दोनों पदों का भेद केवल क्रम-भेद पर ही आवृत है, वर्ण-भेद पर नहीं, क्योंकि वर्णों का कोई भेद नहीं। फलतः स्मृति एक होने पर भी अनुकम और विक्रम से उच्चरित वर्णोंवाले पदों में अविशेषता न रह कर विशेषता आ जाती है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—

पदावधारणोपायान् बहूनिच्छन्ति सूरयः।

क्रमन्यूनातिरिक्तत्वस्वरवाक्यस्मृतिश्रुतीः ॥ ( क्लो. वा. पृ. दर्द )
[ वणों का भेद न होने पर भी पदो का भेद नयोंकर होगा ? इस प्रक्रन के उत्तर में कहा जाता है कि 'जारा', 'राजा'—इत्यादि पदों के भेद-बोधक बहुत से उपाय होते हैं, जैसे—(१) अश्व-अश्वकणींदि में क्रम का न्यूनाधिकभाव, (२) इन्द्रक्षत्रुः' इत्यादि स्थल पर बहुन्नीहि समास है ? अथवा पछी तत्पुष्प ? इस संशय का निर्णायक स्वर-भेद है, क्योंकि बबुन्नीहि और तत्पुष्पादि समासों के स्वर-भेद का प्रतिपादन व्याकरण में किया गया है । (३) 'पचते' इत्यादि पद सुबन्त ( चतुष्पंन्त ) हैं ? अथवा क्रिया-पद ? इस प्रक्रन के उत्तर में वाक्य 'एकवाक्यतापन्न पदान्तर के प्रयोग ) को निर्णायक माना है, अर्थात 'पचते दक्षिणां देहि'—ऐसे वाक्यों में 'पचते' पद चतुर्थंन्त और 'ओदनं पचते'—इत्यादि वाक्यों में क्रिया-पद है । (४) 'अश्वस्त्व देवदत्त' इत्यादि स्थलों पर 'अश्व.' पद घोड़े का वाचक न होकर क्रिया-पद केसे बना ? इस प्रक्रन का उत्तर स्मृति ( व्याकरणरूप स्मृति प्रमाण ) से दिया जाता है कि 'दुओश्व गतिवृच्योः' धातु का छुङ् लकार में मध्यमैकवचनान्त प्रयोग है । (४) 'उद्भदा यजेत'—इत्यादि स्थलों पर 'उद्भिदा यागेन' इस प्रकार सामानाधिकरण्य श्रुति के द्वारा 'उद्भित' पद में याग-वाचकता निर्णीत होती है ]। शेष भाष्य सुगम है । पूर्वोत्तर मीमांसा-सम्मत शब्दतत्त्व का यहाँ दिव्यशंनमात्र किया गया है, इस विषय का विस्तार तत्त्विच्दु

गरीयसी कर्पना स्यात् । अधापि नाम प्रत्युच्चारणमन्ये उन्ये वर्णाः स्युः, तथापि प्रत्यिमहालम्बनमावेन वर्णसामान्यानामवश्याम्युपगन्तव्यत्याचा वर्णस्वर्धप्रतिपादन-प्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारियतव्या । तत्रश्च नित्येभ्यः शब्देभ्यो वैचादि- व्यक्तीनां प्रभव इत्यविकदम् ॥ २८ ॥

अत एव च नित्यत्वम् ॥ २९ ।।

स्वतन्त्रस्य कर्तुरस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रमवाभ्युपगमेन तस्य विरोधमाशङ्क्य 'अतः प्रभवाद्' इति परिद्वत्येदानीं तदेव वेदनित्यत्वं
स्थितं द्रवयति—अत एव च नित्यत्वमिति । अत एव नियताकृतेदेवादेजंगतो वेदशब्दप्रभवत्वाद्वेदशब्दे नित्यत्वमिष प्रत्येतम्यम् । तथा च मन्त्रवर्णः—'यद्गेन वाचः
बद्वीयमायम्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्' ( ऋ० सं० १०।७१।३ ) इति स्थितामेव
वाचमनुविक्षां दर्शयति । वेदन्यासक्ष्येवमेव स्मरति—'युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्महर्षयः । सिमरे तपसा पूर्वमनुष्ठाताः स्वयंभुवा' इति ॥ २९ ॥

भासती

नैयायिकैविवादेन, सम्स्विनस्या एव वर्णास्त्रयापि गस्वाद्यवच्छेदेनैव सङ्गतिग्रहोऽनादिश्य व्यहवारः सेस्यती-स्याह क अवापि नाम इति क ॥ २८ ॥

नन् प्राच्यामेव मीमांसायां वेवस्य नित्यस्यं सिद्धं तत् कि पुनः साध्यत इत्यत आह क स्वतन्त्रस्य कर्तुरस्मरणादेव हि स्थिते वेवस्य नित्यस्ये इति कि । बह्यनित्याज्ञगद्वरयस्महिति तस्याप्युत्यस्तिमस्येन सापेकात्यात् । तस्माज्ञित्यो वेदो जगदुरपत्तिहेतुत्वाद् , ईश्वरविति सिद्धमेव नित्यस्यमनेन दृढीकृतम् । स्रोवमितरोहितार्यम् ॥ २९ ॥

भामती-व्यास्या

के आरम्भ में ही किया गया है। नैयायिकों के साथ विवाद न करके यदि वर्णात्मक शब्द को अनित्य भी मान लिया जाय, तब भी कोई दोष नहीं, क्योंकि गकारादि वर्णों में प्रत्यिभ- शायमान गत्वादि जातियों को सभी नित्य माकते हैं। उन्हीं जातियों में गोत्वादि की वाचकता या वाचकतावच्छेदकता मान कर अनादि व्यवहार का निर्वाह किया जा सकता है—ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं—"अथापि नाम प्रत्युच्चारणमध्येऽन्ये वर्णाः स्युः, तथापि या वर्णेष्वर्य-प्रतिपादनप्रक्रिया रचिता, सा सामान्येषु सन्धारियतव्या"।। २६।।

श्री शबरस्वामी ने कहा है—''यञ्चेत पदसंघाताः पुरुषकृता दृश्यन्ते इति । परिहृतं तदस्मरणादिभिः'' (शाबर. पृ. ९९) इस भाष्य को घ्यान में रख कर कहा गया है—'स्वतन्त्रस्य कर्त्तुरस्मरणादिति स्थिते वेदस्य नित्यत्वे''। अर्थात् पूर्व मीमांना के वेदापौरुषेय-त्वाधिकरण में ही वेदों की नित्यता सिद्ध कर दी गई थी, इस उत्तर मीमांसा के देवताधि-करण में पूर्वेझी की ओर से वेद-नित्यत्व का विरोध उठाते हुए कहा गया कि जिन विग्रहधारी देवताओं को ज्ञान में अधिकार दिया जाता है, वे अनित्य हैं और उनकी उत्पत्ति वैदिक शब्दों से मानी गई है, कादाचित्क कार्य का कारण भी कादाचित्क या अनित्य ही होता है, अतः वेदों को नित्य मानना तर्क-संगत नहीं। इस विरोध का परिहार करते हुए सिद्धान्ती ने कहा—''अतः प्रभवात्''। अर्थात् जातिरूप नित्य शब्द से व्यक्तिरूप अनित्य देवताओं का प्रभव (जन्म) माना जाता है। अनित्य कार्य का कारण भी अनित्य होता है—ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि अनित्य शब्द का कारण आकाश एवं अनित्य जगत् का कारण ईश्वर नित्य ही माना गया है। प्रत्युत यह नियम अवश्य है कि अनित्य कारण से जगत् की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, अन्यथा उत्पादक-परम्परा-कर्यना-प्रयुक्त अनवस्था प्रसक्त होगी।

समानन।मरूपत्वाचावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्र ॥ ३०॥

भधापि स्यात्—यदि पश्वादिव्यक्तिवद्देवादिव्यक्तयोऽपि संतस्यैवोत्पद्यरिक्षकः भ्येरंश्च ततोऽभिधानामिधेयाभिधातृव्यवद्वाराधिच्छेदात्संबन्धनित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिद्वियेत । यदा तु खलु सकलं त्रेलोक्यं परित्यक्तनामक्रपं निर्लेषं प्रलीयते, प्रभवति चाभिनवमिति धृतिस्टितिवादा वदन्ति, तदा कथमिवरोध इति ? तत्रेदमिधीयते — समाननामक्रपत्वादिति । तदापि संसारस्यानादित्वं तावदश्युपगन्तव्यम् । प्रतिपाद-

भामती

श्रञ्जापवोत्तरस्वात् सूत्रस्वं शङ्कापवानि पठित क्षत्रभापि स्याव् इति । अभिधानाभिश्रेयाविक्छेवे हि सम्बन्धितस्य भवेत् । ए-अमध्यापकाध्येतृपरम्पराविक्छेवे वेवस्य निस्थस्यं स्यात् । निरम्वयस्य तु तु वातः प्रविक्षयेऽस्यम्तासतक्षापूर्यंस्योत्पावेऽभिधानाभिष्येपावत्यम्तमृच्छिन्नाविति किमाध्यः सम्बन्धः स्यात् ? अध्यापकाध्येतृसन्तानिविच्छेवे च किमाध्यो वेवः स्यात् ? न च जीवास्तद्वासनावासिताः सन्तीति वाच्यव्, अन्तःकरणाखुपाधिकत्पिता हि ते तद्विच्छेवे न स्यातुमहीन्त । न च ब्रह्मणस्तद्वासना, तस्य विद्यासमः शुद्धस्वभावस्य तवयोगात् । बद्धान्ध्य सृष्ट्यावावन्तःकरणावयस्तवविच्छन्नाश्च वीवाः प्रावुर्यं-वन्तो न पूर्वंकर्माविद्यावासनावन्तो भवितुमहीन्त, अपूर्वंत्वात् । तस्माद्विच्छिन्ति शब्दार्यंसम्बन्धवेवनित्यां सृष्टिप्रलयाभ्युपगमेनेति । अभिधातृग्रहणेनाध्यापकाध्येतारावृक्तो । शक्कृ निराकतु सृत्रमवतार-वित् क तत्रेवमभिष्यियते समाननामकप्रस्वाव् इति क , यद्यपि महाप्रलयसमये नान्तःकरणावयः समुदावर-वृत्तयः सन्ति, तथापि स्वकारणेऽनिर्वाच्यायामविद्यायां कीनाः सूक्ष्मेण शक्तिक्ष्येष कर्मविक्षेपकाविद्यान्वासन्तान्ताः सहावितिक्वन्य एव । तथा च स्मृतिः—

#### भामती-स्थास्या

फलतः जगत्प्रभवत्यरूप हेतु के द्वारा केवल कथित विरोध का परिहार ही नहीं किया जाता, अपितु प्रसाधित वेद-नित्यस्व का दृढीकरण भी किया जाता है—''अत एव च नित्यत्वम्''। इससे यह अनुमान पर्यवसित होता है—''नित्यो वेदः, जगदुत्पत्तिहेतुस्वाद्', ईश्वरवत्'।।२९॥

यह तीसवाँ सूत्र जिस शङ्का का समाधान है, वह शङ्का प्रस्तुत की जाती है—"अथापि स्यात्"। यदि वाचक और वाच्य—दोनों अविच्छित हैं, तब उनका सम्बन्ध भी नित्य होगा। इसी प्रकार अध्यापक और अध्येताओं की परम्परा का अविच्छेद होने पर वेद में नित्यत्व रहेगा। यदि बौद्ध-सिद्धान्त के अनुसार जगत् का निरन्वय विनाश, अत्यन्त असत् जगत् का उत्पाद एवं वाचक और वाच्य दोनों का अत्यन्त उच्छेद माना जाता है, तब वाच्यवाचक-भावकृष्य सम्बन्ध का आधार क्या रहेगा? अध्यापक और अध्येताओं की परम्परा का विच्छेद मानने पर वेद का आश्रय कौन रहेगा? अध्ययनवासनाओं से युक्त जीवों की सत्ता भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जोव तो अन्तः करणकृष उपाधि से कल्पित होते हैं, अन्तः करण का अभाव होने पर वे क्योंकर अवस्थित रह सकेंगे? ब्रह्म में भी वे अध्ययन-संस्कार नहीं रह सकते, क्योंकि नित्य, शुद्ध, बुद्ध और असङ्ग ब्रह्म में उनके अवस्थान की सम्भावना ही नहीं। ब्रह्म से सृष्टि के आरम्भ में तूतन अन्तः करणादि उपाधियाँ उत्पन्न होती है, उनसे अवच्छित्र होकर उत्पन्न होते हुए जीव पूर्व कर्माजित वासनाओं से युक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे तूतन हैं, पूर्व जन्म में थे हो नहीं। फलतः शब्दार्थ-सम्बन्ध और वेद का नित्यत्व मानना सृष्टि-प्रकथ की प्रक्रिया से अत्यन्त विरुद्ध ही है। भाष्य में अभिधातृ' शब्द के द्वारा अध्यापक और अध्येता—इन दोनों का ग्रहण किया गया है।

उक्त शङ्का का निराकरण करने के लिए अग्रिम सूत्र का अवतरण किया जाता है— "तत्रेदमभिधीयते समाचनामरूपत्वादिति"। यद्यपि महाप्रलय में अन्तःक्रणादि सक्रिय नहीं यिष्यति वाचार्यः संसारस्यानादित्वम्—'उपपद्यते चाप्युपसभ्यते च' ( ब० २।१।३६ ) इति । अनादौ च संसारे यथा स्वापप्रवोधयोः प्रस्तयप्रभवश्रवणेऽपि पूर्वप्रवोधवदुत्तर- प्रसोधेऽपि व्यवहारान्न कश्चिद्वरोधः पवं कल्पान्तरप्रभवप्रस्वयोरपीति द्रष्टव्यम् । स्वापप्रबोधयोश्च प्रलयप्रभवौ श्र्येते — 'यदा सुनः स्वप्नं न कंवन पश्यत्यथास्मिन्प्राण प्रवेकधा भवति तदैनं वाक्सवैनामिनः सहाप्येति चश्चः सवैं कपैः सहाप्येति श्रोत्रं सवैं। श्रव्हैः सहाप्येति मनः सर्वेध्वानैः सहाप्येति स यदा प्रतिबुध्यते यथाऽग्नेज्यं लतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठरेरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं

भागती

क्षासीदिवं तमोभूतमत्रज्ञातमलक्षणम् । वप्रतन्धंमविज्ञेयं प्रसुर्ह्मिव सर्वतः ॥ इति ।

ते चार्तीच प्राप्य परमेश्वरेच्छाप्रचोदिताः, यथा कूर्वदेहिनिलीनाम्यङ्गानि ततो निःसरन्ति, यथा वा वर्षापये प्राप्तमृद्भावानि मण्डकदारीराणि तद्वासनावासिततया घनधनाचनासारावसेकपुहितानि पुनमंण्डकदेहभावमनुभवन्ति । तथा पूर्ववासनावद्यास्पूर्वसमाननामकपाच्युत्पचन्ते । एत्युक्तं भवति—
यद्यपीक्षरत्प्रभवः संसारमण्डलस्य, तथापीश्वरः प्राणमृत्कर्मविद्यासहकारी तवनुरूपमेव सृजति । न च सर्गप्रलयप्रवाहस्यानादितामन्तरेणतेबुपपचते इति सर्गप्रलयाभ्युपपमेऽपि संसारानादिता न विरुष्यत इति । तविवमुक्तम् ॥ उपपद्यते च आगमत इति ॥ स्यादेतव् — भवत्वनादिता संसारस्य, तथापि महाप्रलयान्तरिते कृतः स्मरणं वेदानामित्यत आह ॥ अनादौ च संसारे यथा स्वापप्रवोधयोः इति ॥ । यद्यपि प्राणमात्रावक्षेवतातिन्नःदोवते सुवृक्षप्रलयाशस्ययोविक्षेवः, तथापि कर्मविक्षेपसंस्कार-

भामती-उयास्या

होते, तथापि अपने कारणीभूत अनादि और अनिर्वचनीय अविद्या में कर्म-प्रवर्तक भ्रान्तिज वासनाओं के साथ सूक्ष्मरूपेण अवस्थित रहते ही हैं, जैसा कि स्मृतिकारों ने कहा है—

आसीदिदं तमोभूतमप्रभातमरुक्षणम् । अप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुतमिव सर्वतः ॥ ( मनु. १।५ )

[ अर्थात् यह समस्त जगत् अपने मूल कारण तमोरूप अज्ञान में विलीन, अप्रज्ञात (अप्रत्यक्ष), अलक्षण (अननुमेय), तर्क की पहुँच से बाहर, शब्द के द्वारा भी अज्ञेय और प्रसुप्त (कार्याक्षम) के समान था ]। वे (प्रसुप्त जगत् के घटकीभूत अन्तः करणादि पदार्थ) अपनी प्रसुप्तावस्था की अवधि (सीमा) पार कर परमेश्वर की इच्छा से अनुप्राणित हो मृष्टिकालीन नाम-रूप के समान नाम-रूप में वैसे ही प्रकट हो जाते हैं, जंसे कछुए के शरीर में सिमटे अज्ञ समय पाकर शरीर से बाहर निकल आते हैं, अथवा वर्षा के समाप्त होने पर मेढकों के सूखे एवं पृथिवी की दरारों में विपके शरीर घनचोर वर्षा के समय सजीत से होकर टरटराने लगते हैं। आश्रय यह है कि यद्यपि इस संसार-मण्डल का प्रभव ईश्वर से होता है, तथा ईश्वर प्राणियों की अविद्या, कामना और वासनाओं की सहायता से संसार की प्रत्येक इकाई को वही नाम और रूप देता है, जो विगत करण में प्रचलित नाम-रूप के समान ही होता है। सृष्टि-प्रलय-प्रवाह की अनादिता के विना यह सब कुछ सम्भव नहीं, अतः संसार की सृष्टि एवं प्रलय मान लेने पर भी अनादिता विरद्ध नहीं, केवल इतना ही नहीं, "उपपद्यते चाण्युपलभ्यते चागमतः"। मान लेते हैं—संसार की अनादिता, किन्तु महाप्रलय का मध्य में व्यवधान आ जाने पर पूर्वाधीत वेदों का स्मरण क्योंकर होगा? इस प्रश्न का उत्तर है— "अनादी च संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः"। यद्यपि सुष्टुप्ति में केवल प्राण रहता है और प्रलय में वह भी नहीं, तथापि कर्म-विक्षेपक संस्कारों से युक्त अविद्या का अवस्थान सुष्टुप्ति और प्रलय-में वह भी नहीं, तथापि कर्म-विक्षेपक संस्कारों से युक्त अविद्या का अवस्थान सुष्टुप्त और प्रलय-

विप्रतिष्ठग्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः (कौ० ३।३ ) इति । स्यादेतत् – स्वापे पुरुषान्तरस्यवहाराबि च्छेदात्स्वयं च सुप्तप्रबुद्धस्य पूर्वप्रबोधन्यवहारानुसंधानसंभवादः विक्रद्धम् । महाप्रलये तु सर्वन्यवहारोच्छेदाजन्मान्तरस्यवहारवच्च करूपान्तरस्यवः हारस्यानुसंधातुमशक्यत्यावैषम्यमिति । नैष दोषः, सत्यि सर्वन्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमेश्वरानुष्रहादोश्वराणां हिरण्यगर्मादीनां करूपान्तरस्यवहारानुसंधानो पप्तः । यद्यपि प्राष्ठताः प्राणिनो न जन्मान्तरस्यवहारमनुसंद्धाना ह्य्यन्त इति, तथापि न प्राष्ठतवदीश्वराणां भियतस्यम् । यथा हि प्राणित्वाविशेषेऽिष मनुष्यादि-हत्मसपर्यन्तेषु झानेश्वर्यादिप्रतिवन्दः परेण परेण भूयान्मवन्दद्यते, तथा मनुष्यादि-

#### भामती

सहितलयलक्षणाविद्यावद्येषतासाम्येन स्वापप्रलयायस्ययोरभेव इति द्रष्टव्यम् । भनु नापर्यायेण सर्वेवां सुवुसायस्या, केपाञ्चित्तवा प्रवोधात्, तेभ्यक्ष सुसोत्थितानां प्रहणसम्भवात् प्रायणकालविप्रकर्वश्रेश्व वासनी-क्ष्णेवकारणयोरभावेन सत्यां वासनायां स्मरणोपपत्तः द्राव्यार्थतम्बन्धवेवव्यवहारानुक्छेवो युज्यते । महा-प्रलयस्ववर्यायेण प्राणभूनमात्रवर्ती प्रायणकालविप्रकर्षां च तत्र संस्कारमात्रोक्छेवहेत् स्तः, इति कुतः सुवुस्वत्युवंप्रवोधव्यवहारववुस्तरप्रद्रोधव्यवहार इति चोवयति क्ष स्यावेतत् स्वायः इति क्ष । परिहरति क्ष नेव वोधः । सत्यपि व्यवहारोक्छेविनि इति क्ष । अयमिससिधः—न तावत्प्रायणकालविप्रकर्षो सर्वेतस्कारोक्छेवको, पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुसम्बानाज्जातस्य हर्षभयद्योकसम्प्रतिपत्तः । मनुष्यजनमवासनानां स्वातेकजात्यभ्तरसहस्रव्यवहितानां पुनर्यनृव्यजातिसंवतंकेन कर्मणाऽभिव्यक्त्यभावप्रसन्तृत् । तस्मान्निकृत्वध्यमानि पत्र सत्यपि प्रायणकालविप्रकर्यावौ पूर्ववासनानृवृत्तः, तत्र केव कथा परमेदवरानुप्रहेण वर्मसानवैराग्येश्वर्यातिद्यसम्पन्नानां हिर्ग्यगर्भप्रमृतीनां महावियाम् । यथा वा आ च मनुष्येभ्य सा च क्षात्रवानावीनां सानावीनामनुभूयते निकर्षः । एवमा मनुष्येभ्य एवा च भगवतो हिर्ग्यगर्भाज्ञानावीनां कृतिस्यो सानावीनामनुभूयते निकर्षः । एवमा मनुष्येभ्य एवा च भगवतो हिर्ग्यगर्भाज्ञानावीनां

भामती-ध्याख्या

दोनों में समानरूप से रहता है, इसी समानता को लेकर स्वाप और प्रलय का अभेद व्यवहृत

शहा — खण्ड प्रलय में एक ही समय सभी प्राणियों की सुष्ति अवस्था नहीं आती, किन्तु कुछ प्राणियों की सुष्ति में भी अन्य प्राणी जागते रहते हैं, उनसे ही सुप्तोत्थित प्राणी वेदों का ग्रहण कर सकते हैं, वासनाओं के नाशक काल का व्यवधान न होने के कारण संस्कार और स्मरण की परम्परा विच्छित्न नहीं होती, शब्दार्थ-सम्बन्धरूप वेद-व्यवहार का अनुच्छेद रह जाता है किन्तु महाप्रलय में सभी प्राणियों का एक साथ प्रायण हो जाने के कारण संस्कार-मात्र का उच्छेद हो जाता है, अतः प्रलय से पूर्व जैसी स्वाप-प्रबोध की धारा थी, वैसी प्रलय के पश्चात् क्योंकर सम्भव होगी ? भाष्य के शब्दों में वही शङ्का है — स्यादेतत् स्वापे पुरुषान्तरथ्यवहारानुच्छेदात्"।

समाधान — उक्त शक्का का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं— ''नैष दोषः"। सस्यिप सर्वव्यवहारोच्छिदिनि महाप्रलये परमेश्वरानुप्रहाद हिरण्यगर्भादीनां कल्पान्तरव्यवहारानुसम्भानोपपत्तः"। अभिप्राय यह है कि प्रायण (मृत्यु) और काल का व्यवधान — ये दोनों समस्त संस्कारों के उच्छेदक नहीं होते, अन्यथा योगसूत्रोक्त पुनः मनुष्यजाति-संवर्तक कमों के द्वारा संस्कारों की अभिव्यक्ति क्योंकर होगी? जब कि निकृष्ट योनी के प्राणियों के मरण और प्रलय का व्यधान रहने पर भी संस्कार अक्षुष्ण रहता है, तब ईश्वर के कृपापात्र धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यरूप अतिशय से युक्त हिरण्यगर्भादि महान् आत्माओं की बात ही क्या? अयवा और मनुष्यों से लेकर कीट-पतः क्वादि निकृष्ट प्राणियों में ज्ञान का निकृष्ट ही क्या? अयवा और मनुष्यों से लेकर कीट-पतः क्वादि निकृष्ट प्राणियों में ज्ञान का निकृष्ट

ष्वेव हिरण्यगर्भपर्यं नेतु बानेश्वर्याचिमव्यक्तिरि परेण परेण भ्यसी भवतीर्येत्व्यं विस्मृतिवादे व्यस्कृद्वनुभ्यमाणं न शक्यं नास्तीति विद्तुम् । तत्थातीतकरूपानुष्ठित-प्रकृष्णानकर्मणामीभ्यराणां हिरण्यगर्भादीनां वर्तमानकरूपादी प्रादुर्मवतां परमेश्वरा- वृग्वहीतानां सुप्तप्रतिबुद्धवत्करूपान्तरम्यवहारानुसंघानोपपक्तिः । तथा च श्रृतिः— 'यो ब्रह्माणं विद्याति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमारमबुद्धिप्रकाशं मुमुश्चवें शरणमहं प्रपयं ( श्वे० ६।१८ ) इति । स्मरन्ति च शौनकादयः 'मचुष्डम्दः प्रभृतिभिन्धंविभदांशत्य्यो हष्टाः' इति । प्रतिवेदं चेवमेव काण्डर्प्यादयः स्मर्यन्ते । श्रृतिरप्यृपिक्वानपूर्वकमेव मन्त्रेणानुष्ठानं दर्शयति—यो ह वा व्यविद्वाचयण्डन्दोदेवः त्राह्मणेन मन्त्रेण याजयित वास्यापयिति वा स्थाणुं वष्कृति गर्ते वा प्रतिपद्यते ( सर्वानु० परि० ) इत्युपक्रस्य 'तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्याद् इति । प्राणिनां च सुक्षप्रात्ये धर्मो विधीयते । दुःकपरिहाराय चाधमैः प्रतिष्यते । हष्टानुभविकसुणवुः

भामती

प्रकर्वोऽपि सम्भाष्यते । तथा च तदिभवदानतो वेदस्मृतिवादाः प्रामाध्यमप्रत्यूहमदनुवते । एवं चात्र भवतौ हिरध्यमभीवीनां परमेदवरानुगृहीतानामुषपद्यते कक्ष्पान्तरसम्बन्धिनिक्तिस्ववहारानुसम्धानमिति । सुगमसम्बत् ।

स्यादेतत् —अस्तु कल्पान्तरव्यवहारामुसन्धानं तेवामस्यो तु सृष्टाकन्य एव वेदाः, अन्य एव चैवामर्थाः, जन्य एव वर्षाधमाः । वर्माच्यानयोऽर्यश्चावर्मात् । अन्यंद्रवेप्सितोऽर्धश्चानीप्सितोऽपूर्वत्वात् सर्गस्य । सस्मास्कृतसम्भ कल्पान्तरव्यवहारामुसन्धानेन, अकिश्चित्वरत्वात् । तथा च पूर्वव्यवहारोच्छेया-च्छावार्यसम्बन्धश्च वेदश्चानित्यो प्रसच्येवातामित्यत बाह् ॥ प्राणनां च सुक्षप्रासये इति ॥ । यवावस्यु-स्वभावसामर्थ्यो हि सर्गः प्रवर्तते, म तु स्वभावसामर्थ्यमध्यवयितुमहंति । न हि बातु युक्तं तस्येन बिहा-स्यते, बुःशं जोपादितस्यते । न च बातु वर्मावर्मयोः सामस्यंविष्यर्ययो भवति, म हि मृत्यिष्यात् पटः,

भामती-श्याक्या
﴿ त्यूनत्व ) देखा जाता है, वैसे ही मनुष्यों से लेकर भगवान हिरण्यगर्भ तक उत्तरोत्तर ज्ञान
का प्रकर्ष भी सम्भावित है, अतः श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में असकृत् श्रूयमाण
उत्तरोत्तर ज्ञानादि का प्रकर्ष मानकर वेद-सम्प्रदाय का प्रामाण्य व्यवस्थित किया जा
सकता है।

शहा—मान लेते हैं कि कल्पान्तराधीत वेद का स्मरण हिरण्यगर्भादि को होता है किन्तु इस वर्तमान सृष्टि में वेद और उनके अर्थ अन्य ही है, वर्णश्रमादि भी भिन्न हैं, धर्म से पाप और अधर्म से पुण्य का प्रसव होता है। आज हिंसादि अनर्थभूत कर्म अभीष्ट और श्रीत-स्मातं कर्मरूप उपादेय पदार्थ भी अनिष्ट और अनुपादेय माने जाते है। सृष्टि की विरुधाणता नितान्त प्रसिद्ध है। अतः कल्पान्तराधीत वेद का स्मरण यहाँ किस काम का? इस प्रकार पूर्वप्रविश्त व्यवहार का उच्छेद हो चाने से शब्दार्थ-सम्बन्ध एवं वेद—दोनों अनित्य क्यों न होंगे?

समाधान — उक्त शक्ता का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि "प्राणिनां सुखप्राप्तये धर्मों विधीयते, दुःखपरिहाराय चाधमंः प्रतिषिध्यते"। आशय यह है कि वस्तुओं के स्वभाव और सामर्थ्य के अनुरूप ही सृष्टि प्रवृत्त होती है। वस्तु के स्वभाव और सामर्थ्य का अन्ययांकरण कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुख को सुखरूपेण त्याज्य और दुःख को दुःखरूपेण कभी उपादेय नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार धर्म और अधर्म भी अपने स्वभाव और सामर्थ्य के विपरीत नहीं किए जा सकते। क्या कभी मृत्तिका-पिण्ड से पट और

बिषयौ व रागद्वेषौ भवतः, न विलक्षणविषयावित्यतो धर्माधर्मफलम्तोत्तरा सृष्टिनिष्पद्यमाना पूर्वसृष्टिसदृश्येव निष्पवते । स्मृतिश्च भवति —

तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सष्ट्यां प्रतिपेदिरे।

तान्येव ते प्रपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥ मःमाः शां १२।८५)

हिंसाहिस मृतुक्तरे धर्माधर्मावृतानृते।

तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ (म.मा.शां. २५।७) इति । प्रतीयमानमपि चेदं जगच्छक्त्यवशेषमेव प्रलीयते। श्रकिमूलमेव च प्रभवतिः इतरथाऽऽकस्मिकत्वप्रसङ्गात् । न चानेकाकाराः शक्तयः शक्याः करूपयितुम् । ततस्र विष्ठिय विच्छियाप्युद्भवतां भूरादिलोकप्रवाहाणां, देवतिर्येङ्मनुष्यलक्षणानां च माणिनिकायप्रवाहाणां, वर्णाश्रमधर्मफलब्यवस्थानां चानादौ संसारे नियतत्विमिन्द्र-यविषयसंबन्धनियतत्ववाग्रत्येतव्यम् । न हीन्द्रियविषयसंबन्धादेव्यवहारस्य प्रतिसर्गे-मन्यचात्वं वष्टेन्द्रियविषयकरुपं शक्यमुत्येक्षितुम् । अतम्य सर्वकरूपानां तुस्यव्यवहार-त्वात्करपान्तरच्यवहारानुसंघानक्षमत्वाच्चेश्वराणां समाननामद्भपा एव प्रतिसर्ग विशेषाः प्रादुर्भवन्ति । समाननामद्भपत्वाचावृत्तावपि महासर्गमहाप्रलयलक्षणायां जगतो अध्युपगम्यमानायां न कश्चिञ्छब्द्रप्रामाण्यादिविरोधः। समाननामकपतां च श्रुतिस्मृती दर्शयतः - सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकत्पयत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमणो स्वः' (ऋ० सं० १०।१९०।३) इति । यथा पूर्वस्मिन्करुपे सूर्याचन्द्रमः-प्रसृति जगरक्लप्तं तथास्मिकपि कल्पे परमेश्वरो अकल्पयवित्यर्थः । तथा 'अमिर्वा मकामयत । असादो देवानां स्यामिति । स पतमग्रये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निरवपत्' (ते॰ बा॰ ३।१।४।१) इति नक्षत्रेष्टिविधौ योऽग्निरिवपद्यस्मै वाउग्नय निरवपत्तयोः समाननामकपतां दश्यातीत्येवंजातीयका अतिरिहोदाहर्तञ्या।

### भामती

षदश्च तम्तुम्यो बायते । तथा सित वस्तुसामध्यैनियमाभावात् सर्वं सर्वस्माद्भुवेविति विवासुरिव वहन-माहृत्व विवासामुपशमधेत् , शीतातों व। तोयमाहृत्य शीतातिमिति । तेन सृष्ट्यन्तरेऽवि बह्महृत्याविरन-षहितुरेवावंहेतुक्व यागविरित्यानुपूर्व्य सिद्धम् ।

्एवं च य एव वेवा अस्मिन् करूपे त एव कश्यान्तरे त एव चैवामर्थास्त एव च वर्णाश्रमाः।

बृष्टसाबर्म्यसम्भवे तहुँबर्म्यकस्पनमनुमानागमविरुद्धम् ।

आगमाञ्जेह भूयांसी भाष्यकारेण वर्शिताः । श्रुतिस्मृतिषुराणास्यास्तद्वपाकोपोऽम्यया भवेत् ॥

### भामती-व्याख्या

तन्तुओं से घट उत्पन्न होता है ? यदि हो जाय, तब वस्तुओं के सामध्यं का कोई नियम नहीं रह जाता, फिर तो अग्नि से प्यास और हिम से ठिठुरन दूर होनी चाहिए। फलतः अन्य मृष्टियों के समान ही इस मृष्टि में भी ब्रह्महत्यादि कर्म अनर्थ के एवं अश्वमेधादि याग अर्थ के ही जनक होते हैं—यह सिद्ध हो जाता है। जो वेद कल्पान्तर में प्रचलित था, वही इस कल्प में भी है, वे ही उनके अर्थ और वे ही वर्णाश्रम हैं। दृष्ट पदार्थों की समानधर्मता जब अदृष्ट पदार्थों में बाधित नहीं, तब उनके वैधम्यं की कल्पना अनुमान और आगमादि प्रमाणों से बाधित हो जाती है।

आगमाञ्च भूयांसो भाष्यकारेण दश्चिताः। श्रुतिस्मृतिपुराणाख्याः तद्वचाकोपोऽन्यया भवेत्।। स्मृतिरपि-

ऋषीणां नामधेयानि यास बेदेषु इष्टयः। शर्वर्यन्ते प्रस्तानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ यथार्तच्युतुलिङ्गानि नानाइपाणि इश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ यथामिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते सांप्रतेरिह । देवा देवैरतीतैहिं इपैर्नामिमरेव च ॥ (वायुप ९।५७-६५)

इत्येवंजातीयका द्रष्टब्या ॥ ३० ॥

मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१ ॥

इह देवादीनामि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्प्रतिकातं तत्पर्यावर्त्यते । देवादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात् ? मध्वादिध्वसंमवात् । ब्रह्म-विद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशेषान्मध्वाविद्यास्वप्यधिकारोऽभ्युपगम्येत । न चैवं संमवति । कथम् ? 'मसौ वा मादित्यो देवमधु' ( छा० ३।१।१ ) इत्यत्र मसुष्या भादित्यं मध्यध्यासेनोपासीरन् । देवादिषु द्यपासकेष्वभ्युपगम्यमानेष्वादित्यः कमन्यमाः वित्यमुपासीत ? पुनम्मावित्यव्यपाध्रयाणि पञ्च रोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य यसवी बहा

मामिती

तस्मात् सुष्ठकः 🖶 तमाननामरूपःवाच्यावृत्ताविष अविरोध इति 🖶 ! 'अग्निर्वा अकागवत' इति भाविनी वृत्तिमाधित्य यजमान एवान्निरुक्यते । नद्यान्नेर्वेवतान्तरमन्त्रिराः ॥ ३० ॥

अह्मविद्यास्वधिकारं देवर्षीणां मुवाणः प्रद्रव्यो जायते — कि सर्वासु ब्रह्मविद्यास्वविद्येषेण सर्वेषां किंवा कासुचिदेव केषाञ्चित् ? यद्यविद्योषेण सर्वासु, ततो मध्याविविद्यास्वसम्भवः । 🐵 कथम् ? असी वाऽअवस्थी वेजनश्चित्यत्र हि मनुष्या आवित्यं मध्यध्यासेनीपासीरन् 🚳 । उपास्योपासकभावो हि मेवापिद्यानी न स्वात्मम्यावित्यस्य वेवलायाः सम्भवति । न शांवत्यान्तरमस्ति । प्राचामावित्यानामस्मिन् कस्यै श्लीणाधि-कारस्वात् । 🕸 वुमक्षावित्यन्यपाभयाणि पश्च रोहिताबीम्युपकम्य इति 🕸 । अवमर्थः-असी वा आविस्थी

## भागती-स्याद्या

यह जो कहा गया है कि "अग्निवी अकामयत ।" यहाँ अग्नि देवता के उस भावी जन्म को ज्यान में रख कर महा गया है कि जब अग्नि देवता अपने भावी जन्म में अग्नि नाम का यजमान बनता है, तब वह उक्त कामना एवं कामना के अनुरूप कर्म करता है, जिसमें देवता उस यजमान से भिन्न होता हुआ भी अग्नि नामवाला ही होता है ॥ ३० ॥

जो वादी ब्रह्मविद्या में देवताओं और ऋषियों को अधिकार प्रदान कर रहा है, उससे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या सभी प्रकार की ब्रह्म-विद्याओं में सभी की अधिकार है? अथवा किसी बह्य-विद्या में ही किसी को ही अधिकार है ? यदि सभी में सभी को अधिकार है, तब मध्वादि-विद्याओं में असम्भव हो जाता है, क्योंकि "असी वा आदित्यो देवमधु" ( छां. ३।१।१ ) यहाँ मनुष्य तो आदित्य देवता की मधु-बुद्धि से उपासना कर सकता है, किन्तु स्वयं बादित्य देवता किस अन्य आदित्य की उपासना करेगा ? उपास्योपासकमाव सर्वेव उपास्य और उपासक के भेद की अपेक्षा करता है, अतः आदित्य देवता ही उपासक और वही उपास्य क्योंकर होगा ? उपास्यभूत आदित्य से भिन्न और कोई आदित्य देवता है ही नहीं। पूर्व कल्प के जो आदित्यादि देवता इस समय मनुष्यरूप में हैं, वे देवतारूपता का अधिकारे सो बैठे हैं, वे देवता ही नहीं माने जा सकते।

''पूनभ्रादित्यव्यपाश्रयाणि पञ्च रोहितादीन्यमृतान्यपक्रम्य''—इत्यादि भाष्य प्रश्य

बादित्या मदतः साध्याश्च पञ्च देवगणाः ऋमेण तत्तदसृतमुपजीवन्तीत्युपदिदय 'स य

मामती देवमध्यिति देवानां मोदनान्मध्यिक मणु । भामरमधुसाक्य्यमाहास्य श्रुतिः । 'तस्य मधुनो द्यौरेव तिरम्बीनंबंदाः । बम्तरिक्षं मध्वपूपा' । बादिश्यस्य हि मधुनोऽपूपः पटस्त्रमस्तरिक्षमाकाशं तत्रावस्थानात् । बानि व सोमाज्यवयःप्रभृतीम्यग्नौ हूयन्तै तान्यादिस्थरहिमश्रिरम्निसंबल्जिरस्वत्रवाकाम्यमृतीभावमावज्ञा-म्याबित्यमण्डलम्ड् मन्त्रमघुपैनीयन्ते । यथा हि भ्रमराः पुष्पेभ्य आहृत्य मकरम्बं स्वस्थानमानयस्योव-मृङ्गनत्रभ्रमराः प्रवोगसमवेतार्थस्मारणाविभित्रभृंग्वेदविहितेभ्यः कर्मकुतुमेभ्य आहृत्य तक्षिव्यभ्यमकरम्य-माबित्यमण्डलं लोहिताभिरस्य प्राचीनरिक्षमनाबीभिरानयन्ति, तवमृतं वसव उपजीवन्ति । अधास्याबित्य-मधुनो बलिनाभिः रश्मिनाडीभिः शुक्लाभियंनुर्वेदविहितकर्वकृतुमेम्य आहत्यान्तौ हुतं सोमादि पूर्ववद-मृतभावमायम्नं यजुर्वेदमम्त्रभ्रमरा आदिस्यमंग्डलमानयन्ति, तदेतदमृतं रहा उपजीदन्ति । तथास्यादि-त्यमधून। त्रतीचीभी रहिमनाडीभि। कृष्णाभिः सामवेदविहिसकमंकुसुमेभ्य बाहृत्याकी हुतं सोमादि पूर्वबद्दमृतभावमायन्नं साममन्त्रस्तोत्रभ्रमरा आवित्यमण्डलमानयन्ति, तदमृतमावित्या उदोचीभिरतिकृष्णामिः रहिमनाडीभिरवर्ववेदविहितेस्यः अयास्या विष्यभृषुन हुतं सोमादिपूर्ववदमृतभावमापम्ममयवांक्रिरसमन्त्रश्रमरा, तपाश्वमेषवाचः स्तोम-बाह्यानी कर्मकृतुमावितिहासपुराणमन्त्रभ्रम्रा बादिस्यमण्डलमानयन्ति । अवस्थेषे वाशःस्तोमे च पारिप्सर्व क्षंसन्तीति अवनावितिहासपुरानमन्त्रामामध्यस्ति प्रयोगः । तथमृतं मस्त उपबीवन्ति । अवास्य या ब्रावित्यमञ्जन अर्था रहिमनार्थो गोप्यास्ताभिक्यासनभ्रमशः प्रणवकुसुमाबाहृत्यावित्यमण्डल-

भामती-व्याख्या का जाशय यह है कि ''असी वादित्यो देवमधु''—इस वाक्य के द्वारा आदित्य को देवताओं का मधु इस लिए कहा गया है कि वह देवताओं 🆫 मोद का हेतु है, जैसा कि इस वाक्य का भाष्य करते हुए भाष्यकार ने कहा है—''देवानां मोदनान्मध्विव मधु असी आदित्या' (छां. पृ. १३२)। भ्रामर [ भ्रमर अर्थात् मधु-मिस्सियों के बनाए गए शहद ] की समानता श्रुति ने दिखाई है—तस्य मधुनो द्यौरेव तिरभ्रीनवंशः, अन्तरिक्षं मध्वपूपः"। अर्थात् जैसे किसी तिरखें वौसादि के सहारे मधु-मिक्सयां अपना शहद का छता लगाती है, ऐसे स्वगंरूप तिरखे बौस में लगा हुआ यह अन्तरिक्ष (आकाम ) मघु का अपूप (छता) और उसमें अवस्थित बादिस्य शहद है। जितने भी सोम-रस, आज्य ( घृत ) और दुग्धादि हिंद द्रव्य अम्नि में आहुत होते हैं, वे अमृतक्ष से परिणत होकर रिषमरूपी मधुपों ( मधु-सन्द्राय करने वाली मक्खियों ) के द्वारा आदित्य-कण्डल में पहुंचाए जाते हैं। जैसे शहद की मक्खियाँ फूलों से मकरन्द (पुष्प-रस) लाकर शहद के छत्ते में सन्तित करती है, वैसे ही ऋचारूपी मिक्लयाँ कर्मह्रपी पुष्पों से कर्म-फलह्रप अमृत लाकर आदित्य-मण्डल में सन्वित करती हैं। मन्त्रों का छक्षण किया जाता है — "प्रयोगसमवेतार्थस्मारकाः मन्त्राः", अतः कर्म के प्रयोग (अनुष्ठान) में विनियुक्त आदित्यादि देवताओं का मन्त्र हो स्मरण दिलाते हैं, [ जैसा कि भाष्यकार ने कहा है - "मन्त्रस्य हि एतत् प्रयोजनं यत् स्मारयति क्रियां साधनं वा" (शाबरः पृ. १४१८) ]। आदित्य-मण्डल की (१) पूर्व दिशा में अवस्थित लाल रश्मियों के द्वारा सन्तित अमृत का उपभोग वसुसंज्ञक देवगण, (२) दक्षिण दिशा की श्वेत किरणों के द्वारा आनीत यजुर्वेदीय कर्म-फलहूप अमृत का उपभोग रहगण, (३) पश्चिम दिशा की कृष्ण किरणों के द्वारा आहुत सामवेदीय कर्मों के फलरूप अमृत का सेवन आदित्यगण एवं (४) उत्तर दिशा की अत्यन्त कृष्ण रश्मियों के द्वारा आनीत अध्यवंवेदीय कर्म के फलरूप अमृत एवं इतिहास पुराणादिरूप रिष्मयों के द्वारा आनीत अश्वमेघ और वाचस्तोमसंज्ञक कर्मों के फलरूप अमृत का आसेवन मरुद्गण करते हैं। अश्वमेध और वाचःस्तोम नाम के एकाह क्रतु में "पारिष्कर्व पतदेवममृतं वेद वस्तामेवैको भूत्वाअनिनेव मुखेनैतदेवासृतं दृष्ट्रा तुप्यति' इत्यादिना वस्वाचपजीव्याम्यमृतानि विजानतां वस्वादिमहिममाप्ति दश्यति। वस्वादयस्त कानम्यान्यस्वादीनमृतोपजीविनो विजानीयुः ? कं वा अन्यं वस्वादिमहिमानं मेप्सेयुः ? तथा अम्निः पादी वायुः पाद आदित्यः पादी दिशः पादः' ( छा० ३।१८।२ ), 'बायुर्वाय संवर्गः? (छा० ४।३।१) 'बावित्यो ब्रह्मत्यादेशः' ( छा० ३।११।१ ) इत्यादिषु वैचतात्मो-पासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिकारः संमवति । तथा 'इमावेच गोतमभरद्वाजी चायमेव गोतमो उयं भरहाजः ( पृ० शश्य ) इत्याविष्युचिसंवन्धेषुपासनेव न तेवामे-वर्षीणामधिकारः संभवति ॥ ३१॥

कुतभा देवादीनामनधिकारः ?

#### भासती

मानयम्ति, तबमृतमृपजीवस्ति साच्याः। ता एता माबित्यव्यवाभयाः पञ्च रोहितावयो रहिमनाहरू ऋगादिसम्बद्धाः क्रमेणोपदिष्येति योजना । एतदेवामृतं बृष्ट्वोपलभ्य यथास्वं समस्तैः करणैर्यसस्तेत्र-इभित्रयसासस्यवीर्थ्यात्राचाम्यमृतं तथुपलस्यादित्ये तृथ्यम्ति । तेन सस्वमृतेन देवानां वस्वादीनां मोदने विवयवावित्यो मणुः । एतवुक्तं भवति-न केवलमुपास्थोपासकनाव एकस्मिन् विवध्यते, अपितु ज्ञातुज्ञेय-आवज प्राप्यप्रापकमानक्षेति । @ तथानिनः पादः इति @ । अधिवैनतं सल्याकादो ब्रह्मवृष्टिविधानार्थं मुक्तम् । जाकाशस्य हि सर्वगतस्यं कपाविहीनस्यं च ब्रह्मणा साक्ष्यं, तस्य चैतस्याकाशस्य ब्रह्मजन्न-स्वारः वादा अञ्यादयोऽन्तिः वाद इत्यादिना दशिताः । यथा हि मीः पादा न गवा वियुक्यन्ते, एवम-ग्न्यावयोऽिय शाकाक्षेत्र सर्वगतेनेत्याकाशस्य पावास्तवेत्रमाकाक्षस्य चतुष्यको सद्भवृष्टि विधाय स्वक्षेत्र वायुं संबर्गगुणकमुपास्यं विधातुं महीकरोति । 🏶 वागुर्वाव संवर्गः 🐠 तथा स्वक्देणैवादिस्यं ब्रह्मवृष्टपोपास्थं विवातं महीकरीति 🖶 आवित्यो ब्रह्मीत्यावेदाः 🟶 उपवेदाः । भतिरोहितार्वमन्यत् ।। ३१ ॥

भामती-स्याख्या

शंसन्ति" का विधान किया गया है, अर्थात् अब तक उस कम का समय पूरा न हो, तब तक वेद, पुराण धर्मशास्त्र और इतिहासादि जो भी कण्डस्य हो निरन्तर पारिप्लय (अध्यवस्थित) रूप से बोलते रहना चाहिए। इस प्रकार कर्मानुष्ठान-काल में वेद-मन्त्रों के समान इतिहास और पुराणादि के वाक्य भी विनियुक्त हैं। बादित्यरूप मधु की गोप्य कव्यंगामी रिश्मयों के द्वारा जो प्रणवरूपी फूलों से जो अमृत लाया जाता है, उसका साध्यगण उपभीग करते हैं। इस प्रकार बादित्य की पाँच प्रकार की ऋगादि-सम्बन्धित रिष्मियों के द्वारा आनीत अमृत वसु आदि देवगणों को मुदित करता है, अतः अमृत के आधारभूत आदित्य गोलक को देव-मधु कहा जाना सर्वथा उचित है। कहने का अभिप्राय यह है कि केवल उपास्य-उपासकभाव ही एक तत्त्व में विरुद्ध नहीं होता, [ अपितु ज्ञातृ-ज्ञेयभाव और प्राप्य-प्रापकभाव भी विरुद्ध होता है। अर्थात् आदित्य-मण्डल में वसु आदि देवताओं के द्वारा जो मचूरूपता का ज्यान किया जाता है, उसका फल बताया गया है - वसु आदि देवताओं के स्वरूप की प्राप्ति, किन्तु वसु आदि देवता ही उपासक और उपास्य एवं प्रापक और प्राप्य नहीं हो सकते ]।

उसी प्रकार अग्नि, वायु, वादित्य और दिशा में आकाशहर ब्रह्म के पादों की भावना का इस लिए ज्यान विहित है कि जैसे गी के पाद गी से बाहर नहीं होते, वैसे ही अग्नि आदि पदार्थ भी आकाश से बाहर नहीं। वायु में संवर्गरूपता की और आदित्य में ब्रह्म की भावना का उपदेश किया गया है। यहाँ भी उन्हीं उपास्यभूत देवताओं को अधिकार क्योंकर होगा ? "इमावेव गोतमभरद्वाजी अयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः" ( बृह. च. २।२।४ ) यहाँ पर दो कर्ण, दो नेत्र, दो नासिका और एक बाणी—इन सात इन्द्रियों में सप्त ऋषियों का

## ज्योतिषि भाव। ।। ३२॥

यविदं ज्योतिर्मण्डलं चुस्थानमहोरात्राभ्यां बम्भ्रमञ्जगद्यभासयति, तस्मिन्नादि-त्याद्यो देवताययनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते । लोकप्रसिद्धेर्वाक्यशेषप्रसिद्धेश्च । न च ज्योतिर्मण्डलस्य दृद्यादिना विष्ठद्वेण चेतनतयाऽर्थित्वादिना वा योगोऽवणन्तं शक्यते, सृदादिवदचेतनत्वावणमात् । यतेनाम्भ्याद्यो ध्याक्याताः । स्यादेतत्,—

भामती

यशुष्येत नाविक्षेषेण सर्वेवां वेवर्षोणां सर्वातु ब्रह्मविद्यास्विषकारः किन्तु यथासम्भविति । तत्रेवमुवितिष्ठते ज्योतिति भावाच्य लीककौ ह्यादिस्यादिशस्वप्रयोगप्रस्थयो ज्योतिर्मण्डलादिवृ दृष्टी न चैतेवामस्ति
चैतम्मं, मह्येतेवृ वेववसादिवत्तदमुरूपा वृद्यन्ते थेष्टाः । क्षस्यादेतम्मन्तार्थवादेतिहासपुराणलोकेम्य इतिक ।
तत्र ब्रमुभ्माते विकामम्बद्धहर्तमिति च, काशिरिष्य इदिति च । काशिर्मृष्टः । तथा 'तुविद्यीवो वपोदरः
सुवाप्तुरम्यसो मदे । इन्त्रो वृत्राणि जिन्नते' इति विद्रहवर्त्व वेवताया मन्त्रार्थवादा लिजवदिन्त । तथा
हिवर्षोक्तनं वेवताया वर्शयन्ति । अद्योग्द्र पिव च प्रस्थितस्यस्यादयः । तथेवानाम्—'इन्त्रो विच इन्त्र ईशे
पृथ्वित्या इन्त्रो अपामिन्त्र इत्पर्वतानाम् । इन्त्रो वृथाम् इन्त्र इन्मेविराणामिन्त्रः क्षेमे योगे हत्य इन्तः'
इति । सथा 'ईशानमस्य जगतः स्वर्वृद्यमीशानमिन्त्र तस्युव' इति । तथा वरिवित्तारं प्रति वेवतायाः

भामती-आख्या

ध्यान विहित है। इस ऋषि-सम्बन्धी उपासना में उन्हीं ऋषियों को अधिकार कैसे हो सकेगा ?।। ३१।।

'सामान्यतः सभी देवताओं और सभी ऋषियों को सभी प्रकार की ब्रह्म-विद्याओं में अधिकार नहीं, किन्तु यथासम्भव उपास्य और उपासक का जहीं भेद है, वहीं ही अधिकार दिया जा सकत। है—''ज्योतिषि भावाच्च''। वर्थात् प्रत्यक्षतः अनुभूयमान ज्योतिर्मण्डल को ही आदित्य नाम से अभिहित किया जाता है, 'आदित्य' सब्द से जनित प्रतीति भी उसी लौकिक ज्योतिर्मण्डल को ही विषय करती है किन्तु यह ज्योतिर्मण्डल चेतन नहीं जड़मात्र है। इसमें देवदत्तादि के समान किसी प्रकार की चेष्टा नहीं पाई जाती। यह किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कर्म नहीं कर सकता।

शहा—मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोक-प्रसिद्ध के द्वारा देवताओं में विग्रहवत्त्व और चैतन्यादि का प्रतिपादन किया गया है, जैसे कि "जगुक्माते दक्षिणिमन्द्र-हस्तम्" (ऋ. सं. १०१४७११) अर्थात् हे इन्द्र! हमने आपका दक्षिण हाथ पकड़ा है। 'इमें चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत् संगृम्णा मघवन् काशिरित् ते।" (ऋ. सं. ३१३०१४) अर्थात् हे मघवन्! तू यदि इन द्यु और पृथिवी को पकड़ता है, तब ये तेरी मुट्ठी में समा जाते हैं। "तुविग्रीवो वपोदरा सुवाहुरन्धसो मदे। इन्द्रो वृत्राणि जिष्नते" (ऋ. सं. ६१९७१६) अर्थात् स्थूल ग्रीवा, मोटे पेट और विशाल बाहुवाले इन्द्र ने सोमरस से मद-मत्त होकर वृत्रासुर का बध कर डाला। ये मन्त्र देवताओं के विग्रह का प्रतिपादन करते हैं। हिव का भक्षण भी वे कहते हैं—'अद्धीन्द्र। पिव च प्रस्थितस्य" (ऋ. सं. १०१११६१७) अर्थात् हे इन्द्र! प्रस्थित (यजमान के द्वारा प्रदत्त) सोमरस का पान करो। देवताओं का ऐश्वर्य भी प्रतिपादित है—"इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत् पर्वतानाम्। इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः।" (ऋ. सं. १०१६९१०)। अर्थात् इन्द्र स्वर्ग, पाताल, वृधा (स्थावर) मेधिर (जङ्गम) के योग-क्षेम में समर्थ है, अतः इन्द्र हिन-समित्त करने के योग्य है। इसी "ईशानमस्य जगतः स्वर्शमोशानिमन्द्र तस्युषः" (ऋ. सं. ७१३२१२२)। अर्थात् है इन्द्र। आप इस स्थावर और जङ्गम जगत् के शासक और

मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां वित्रहवस्वाचवगमादयमदोष इति, नेत्युच्यते, निह ताचल्लोको नाम किचित्स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति । प्रत्यक्षादिभ्य एव प्रसिद्धधन्नर्थो लोकात्प्रसिष्यतीत्युच्यते । **प्रशिचा**रितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः म चात्र प्रत्यक्षादीनामम्यतमं प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराणमपि पौरुषेयत्वास्प्रमाणा-

भागती

प्रसार्व प्रसन्नायाम्य फलवानं वर्शयति आहुतिजिरेय वेवान् हुतावः त्रीणाति तस्मै धीता इवमुर्ज व यक्छन्ति' इति । 'तृत एवेनमिन्द्रः प्रजया पश्चिमस्तर्थयति' इति च । धर्मशास्त्रकारा अप्याहुः-

ते तुशास्तर्ययमयेनं सर्वकामफलैः शुभैः । इति ।

पुराचवचांति च भूयांति देवताविष्रहादिपञ्चकप्रपञ्चमाचवते । स्त्रीकिका अपि देवताविष्रहादि-पद्मकं स्मरन्ति चोपचरन्ति च । तथाहि – यत्रं वण्डहस्तमालिकन्ति, वरणं पाशहस्तम् , इन्द्रं वज्रह-स्तम् । कथयन्ति च देवता हविर्भुत इति । तथेशनामिमामाद्वः -- देवग्रामो वेवक्षेत्रमिति । तथास्याः प्रसारं च प्रसम्नायाम फलवानमाहुः —प्रसम्नोऽस्य प्रमुपतिः पुत्रोऽस्य जातः । प्रसम्नोऽस्य चनदो धनमनेन कम्थमिति । तदेतत् पूर्वपक्षी दूषयति 🐞 नेत्पुच्यते । न हि ताबल्लोको नाम इति 🕸 । न जल् प्रत्यक्षाविञ्यतिरिको लोको नाम प्रमाणान्तरमस्ति, किन्तु प्रत्यकाविमूला लोकप्रतिद्धिः सत्यतामधनुते, तदभावे स्वय्वपरस्परावस्मृताभावाद्विष्तवते । न चात्र विग्रहादी प्रस्थतादीनामन्यतममस्ति प्रमाणम् । न चेतिहासाविमूळं भवितुमहंति तस्यावि पौरुवेयस्वेन प्रस्यकाचपेक्षणात् । प्रस्यकावीनां चात्राभावाविस्याह इतिहासपुरावमिप इति @ । ननुक्तं मन्त्रार्थवादेभ्यो विग्रहाविपञ्चकप्रसिद्धिरित्यत आह @ अर्थवादा

भामती-स्पास्या

स्वर्रेण (दिव्य इष्टि-सम्पन्न ) हैं, हम आप की स्तुति करते हैं। यह मन्त्र भी देवताओं के ऐश्वयं का प्रकाशक है। देवता अपने उपासक पर प्रसन्न हो वर-प्रदान करता है-"आइति-भिरेव देवान् हुतादः प्रीणाति तस्मै प्रीता इषमूर्जं च यच्छन्ति" (तै. सं. ५।४।४।१) अर्थात देवतागण यजमान पर प्रसन्न होकर उसको अन्न और बल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार "तुस एवेनिमन्द्रः प्रजया पशुभिस्तपंयति"—यह मन्त्र भी तृप्ति बादि का अभिधायक है।

धर्मशास्त्रों में भी कहा है-"ते तृप्ताः तर्पयन्त्येन सर्वकामफलैः शुभैः"। पुराणों में तो देवताओं के विग्रहादि-पञ्चक पर पुष्कल प्रकाश डाला गया है। [(१) विग्रह (शरीर). (२) हिवर्भक्षण, (३) ऐश्वर्य, (४) प्रसन्नता और (४) फल-दातृत्व—ये देवता के विग्रहादि-पश्चक कहे जाते हैं ]। लोकिक-व्यवहार में भी देवताओं को विग्रहादि से युक्त ही माना जाता है, जैसे कि यमराज का चित्र लोग बनाते हैं—एक विकराल पुरुष आँखे फाड़े खड़ा है, उसके एक हाथ में सुदृढ़ मोटा दण्ड है। वरुण देवता के हाथ में पाश, इन्द्र के हाथ में वज्र दिखाया जाता है। लोग कहते भी हैं कि देवगण हिव का भक्षण करते है। देवता के प्रभुत्व का वर्णन करते हैं - 'देवग्रामोऽयम्', 'देवक्षेत्रमिदम्'। इसी प्रकार देवता की प्रसन्नता और फल-दावता का बखान भी किया जाता है- 'प्रसन्नोऽस्य पशुपतिः', 'पुत्रोऽस्य जातः'। प्रसन्नोऽस्य धनदः, धनमनेन लब्धम्'।

पूर्वपक्षी कथित पक्ष पर दोषाभिधान करता है-"नेत्युच्यते, न हि तावल्लोको नाम किञ्चित् स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति"। आशय यह है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के आधार पर ही टिकी लोक-प्रसिद्धि यथार्थ मानी जाती है, स्वतन्त्र नहीं। जिस लोक-प्रसिद्धि में प्रत्यक्षादि का बल नहीं होता, वह एक अन्ध-परम्परामात्र रह जाती है, इतर प्रमाणों के द्वारा वह विप्लुत ( बाधित ) हो जाती है । देवता के विग्रहादि में प्रत्यक्षादि प्रमाण सम्भावित नहीं । इतिहासादि को भी देव-विग्रहादि का साधक नहीं मान सकते, क्यों कि इतिहासादि ग्रन्थ पुरुष-रचित होने के कारण प्रत्यक्षादि-सापेक्ष ही होते हैं और विग्रहादि में प्रत्यक्षादि का न्तरं मूलमाकाक् सति । अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्यस्वास्स्तुत्यर्थाः सन्तो न पार्थग-ध्यंन द्वादीनां विग्रहादिसद्भावे कारणभाषं प्रतिप्वन्ते । मन्त्रा अपि अस्यादिविनि-युक्ताः अयोगसमवायिनोऽभिधानार्था न कस्यचिद्रथैस्य प्रमाणमित्याचस्ते । तसमाद-

#### भागती

स्ति श्री श्री विष्युद्देशेनेकवाक्यतामायद्यमाना अर्थवाका विविविवयप्राशस्यसभागावरा न स्वार्थे प्रमाणं भवितुमहँन्ति । 'वत्परः सद्यः स सन्दार्थं' इति हि शाध्यस्यायविदः, प्रमाणान्तरेण तु वन्न स्वार्थोऽपि सम्पर्धते यथा वायोः चैपिप्रस्तम् । तत्र प्रमाणान्तरक्यात्तरोऽभ्युपेयते न तु शब्दसाणस्यति । यत्र तु न प्रमाणान्तरमस्ति यथा विद्यहाविपञ्चके तोऽर्थः सक्वादेवावपन्तव्यः । अतत्परभ शक्यो न सद्यगमियतुमसमिति तद्वनपायास्य तत्रापि तात्वर्यभभ्यूपेतस्यम् । न चैकं वाक्यम्भयपरं भवतीति, वाक्यं भिरोत । न च सन्भवत्येकवावयत्वे वाक्यमेवो युक्यते । तस्मारप्रमाणान्तरानिषमताविद्यहाविमसा- प्रमाणस्याववानस्येति मनोरवमात्रिमस्यवैः । मन्त्राल सीह्याविवन्त्रम्याविभस्तत्र तथ विनिष्यय-भागाः समाणसावाननुप्रवेशितः कवमुप्युज्यन्तां तेषु तेषु कर्मस्वत्यवेशायां वृष्टे प्रकारे सम्भवति नायुद्य-

भागती—स्याच्या अभाव है, यही कहा जाता है—''इतिहासपुराणमपि पौरुषेयत्द्वात् प्रमाणान्तरं मूलमाकां-स्रति''। यह जो कहा गया कि मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों के द्वारा विग्रहादि-पञ्चक अवगत

क्षति"। यह जो कहा गया कि मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों के द्वारा विग्रहादि-पञ्चक अवगत होता है, उसका खण्डन किया जाता है-"अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थाः"। महर्षि जैमिनि ने अर्थवादवाक्यों के स्वतन्त्र प्रामाण्य का निराकरण करते हुए कहा है-"विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः" (जे सु. १।२।०) अर्थात् विधि-वाक्य के साथ एकवाक्यतापस होकर अर्थवाद वाक्य विधेय की प्रशंसा और निषेघ्य पदार्थ की निन्दामात्र में पर्यवसित होते हैं, स्वाभिषेय अर्थ में प्रमाण ही नहीं होते, क्योंकि सर्व-सम्मत म्याय है कि "यत्परः शब्दः, स शब्दार्थः"। अर्थात् जिस पदार्थं में जिस शब्द का तात्पर्यं अवसित होता है, वह शब्द उसी अर्थ का अभिधान किया करता है, अन्य अर्थ का नहीं। यदि बन्य अर्थ किसी प्रमाणान्तर से समिवत होता है, तब वह प्रमाणान्तर ही उस बर्थ में प्रमाण माना जाता है, अर्थवाद वाक्य नहीं, जेसे "वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता" (ते. सं. २।१।१) इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा ध्वनित वायु का शीझगामित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से समर्थित है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण ही उस अर्थ में प्रमाण माना जाता है, अर्थवाद वाक्य नहीं। किन्तु अर्थवाद के द्वारा ध्वनित जिस विग्रहादि-पञ्चकरूप अर्थ में कोई प्रमाणान्तर भी नहीं, वह वर्षं केवल वर्षवाद-वाक्य से प्रमाणित हो सकता था । जब कि अर्थवाद वाक्य का उसमें तात्पर्य ही नहीं, तब वह उससे प्रमाणित क्योंकर होगा। एक ही अर्थवाद वाक्य विषयार्थ की प्रशंसा भी करे और विग्रहादि पञ्चक का प्रतिपादन भी-ऐसा मानने पर वाक्य-भेद हो जाता है-"अर्थभेदाद वाक्यभेदः" ( शाबर. पृ. ७८६ )। वाक्य-भेद एक ऐसा दोष है, जिसे यथासम्भव नहीं होने देना चाहिए-"सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते" ( श्लो. वा. पृ. १३५ )। फलतः देवता में विग्रहादिमत्ता अन्यार्थंपरक अर्थवाद वाक्य से प्रमाणित होगी - यह मनोरथ

मात्र है।
इसी प्रकार मन्त्र वाक्य भी विग्रहादि को प्रमाणित नहीं कर सकते, न्योंकि वे स्वयं श्रुति, लिङ्गादि प्रमाणों के द्वारा वैसे ही किसी अर्थ में विनियुक्त होते हैं, जैसे "त्रीहिभियं-जेत"—यहाँ तृतीया विभक्तिरूप श्रुति के द्वारा त्रीहि का याग में विनियोग होता है। वे किसी अर्थ में प्रमाण ही नहीं माने जाते। 'मन्त्राः कर्मसु कथं विनियुज्यन्ताम्'—इस प्रकार की कैमर्स्याकांक्षा में इष्ट प्रकार सम्भव होने पर शहर करपना उचित नहीं होती। द्वर प्रकार तो

भाषो देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२ ॥

भावं तु वादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥

तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । बादरायणस्वावार्यो भाषमधिकारस्य देवादीनामिष मन्यते । यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रास्यसंमवोऽधिकारस्य, तथाप्यस्ति हि शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां संभवः । भर्थित्वसामध्याप्रतिषेधायपेक्षत्वाद्धिः
कारस्य । न च कविद्यसंभव इत्येतावता यत्र संभवस्तत्राप्यधिकारः अपेति । मनुष्याणामिष न सर्वेषां ब्रह्मणादीनां सर्वेषु राजस्यादिष्वधिकारः संमवति । तत्र यो
न्यायः सोऽत्रापि भविष्यति । ब्रह्मविद्यां च मक्त्य भवति दर्शनं श्रौतं देवायधिः
कारस्य स्वकम्—'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुष्यत स पव तद्भवस्थर्षीणां तथा
मनुष्याणाम्' (वृ० १।४।१०) इति । 'ते होचुईंन्त तमात्मानमन्विष्यकामे यमात्मानमन्विष्य सर्वाक्ष लोकानाप्नोति सर्वाक्ष कामान्' इति । 'इन्द्रो ह वै देवानामभिमवनाज
विरोबनोऽसुराणाम्' (छा० ८।९।२) इत्यादि च । स्मार्तमिष गन्धवयाक्षयल्वयसंवादादि । यद्प्युक्तं—ज्योतिषि भाषाष्ट्यति । अत्र बृगः— ज्योतिरादिविषया अपि
भादित्याद्यो देवतावचनाः शब्दाक्षेतनावन्तमैश्वर्याचुपेतं तं तं देवतात्मानं समर्पयन्ति, मन्त्रार्थवादादिषु तथाव्यवहारात् । अस्ति होश्वर्ययोगाहेवतानां ज्योतिराद्या-

भामती

कल्पनोचिता । वृष्टस प्रकारः प्रयोगसमवेतार्थस्मरणं, स्मृत्वा चानृतिष्ठन्ति चल्वनृष्ठातारः पदार्थान् । भौक्षणिकी चार्थपरता पदानामित्यपेक्षितप्रयोगसमवेतार्थस्मरणताःषय्यांणां मन्त्राणां नानिवाते विग्रहादा-विप ताःष्य्यं युव्यत इति न तेभ्योऽपि तिसद्धिः । तस्माद् वेवताविग्रहवत्तादिभावग्राहकप्रमाणाभावात् प्राप्ता वष्ठप्रमाणगोचरतास्येति प्राप्तम् ।। ३२ ।।

एवं प्राहेऽभिवीयते — भावन्तु बाबरायकोऽस्ति हि —

तुत्राव्यः पूर्वपक्षं व्यायसंवित क इत्यादि, क भूतवातीरावित्वाविष्ववेतनस्वयभ्युपगन्यते क
 इत्यम्तमितरोहितार्थम् । क मन्त्रार्थवावादिव्यवहाराव् इति । आविप्रहणेनेतिहासपुराणवर्मशास्त्राणि

मामती—गास्या
यही है कि मन्त्रों से कर्मानुष्ठान में अपेक्षित क्रिया और उसके साधनीभूत देवतादि का
स्मरण करके ही कर्मानुष्ठान सम्भव होता है। पदों में पदार्थंपरता का होना एक औरसींगक
नियम है, अतः मन्त्र वाक्य का प्रयोग-समवेतार्थं के स्मरण को छोड़ कर विग्रहादि-पञ्चकरूप
अनिधिगतार्थं में तात्पर्यं नहीं माना जा सकता, अतः मन्त्रादि के द्वारा भी देव-विग्रहादि की
सिद्धि नहीं हो सकती। फलतः सद्भाव-साधक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों के द्वारा जब विग्रहादि
की सिद्धि नहीं हो सकी, तब अनुपलिध्यष्ट्य छठे प्रमाण के द्वारा उनका अभाव ही सिद्ध
होता है।। ३२।।

कथित पूर्व पक्ष का निराकरण किया जाता है—"भावं तु बादरायणोऽस्ति हि"। सूत्रस्य 'तु' शब्द के द्वारा पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करते हुए आचार्यवर बादरायण का कहना है कि ब्रह्मविद्या में देवताओं के अधिकार का सद्भाव है। यह जो कहा गया कि लोक-प्रसिद्ध ज्योतिर्मण्डल में ही 'आदित्य' पद का प्रयोग होता है, ज्योतिर्मण्डल चेतन नहीं, जड़मात्र है, अतः आदित्य उपासना कर ही नहीं सकता कि उसे अधिकार दिया जाय। वह कहना संगत नहीं, क्योंकि प्रसिद्ध ज्योतिर्मण्डल को आदित्य न कह कर उसके अधिष्ठातृ देव को आदित्य कहते हैं, वह चेतन है, जड़ नहीं। मन्त्र और अर्थवादादि वाक्यों में वैसा ही व्यवहार देखा जाता है। 'मन्त्रार्थवादादि'—यहां 'आदि' शब्द के द्वारा इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र का

रमिश्वावस्थातुं, यथेष्टं च तं तं वित्रहं प्रहोतुं सामर्थ्यम् । तथा हि भ्रयते सुत्रह्मग्यार्थवादे—मेघातिथेमेंपेति । 'मेघातिथि ह काण्वायनमिन्द्रो मेषो भ्रवा जहार'
(षिंड्वश० त्रा० १।१) इति । स्मर्यते च – आदित्यः पुरुषो भ्रवा कुन्तीमुपजगाम
ह' इति । सृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते 'सृदन्नवीनापोऽत्रुवन्' इत्यादिदर्शनात् । ज्योतिरादेस्तु भृतधातोरादित्यादिष्यचेतनत्यमभ्युपगम्यते । चेतनास्त्विष्ठातारो देवतात्मनो मन्त्रार्थवादादिष्यवहारादित्युक्तम् । यद्प्युक्तं – मन्त्रार्थः
वाद्योरम्यार्थत्वाक्त देवताविमहादिभकाशनसामर्थिमिति । अत्र त्र्माः—प्रत्ययाप्रत्ययौः
हि सङ्गावासङ्गावयोः कारणं, नान्यार्थत्वमनन्यार्थत्वं वा । तथाद्यन्यार्थमपि प्रस्थितः
पथि पतितं सृणपर्णायस्तीरयेव प्रतिपद्यते ।

अत्राह - विषम उपन्यासः । तत्र हि तृणपर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति, येन तद्दस्तित्वं प्रतिपद्यते । तत्र पुनर्विष्युद्देशैकवाक्यभावेन स्तुत्यथेंऽर्थवादे न पार्थग्थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः शक्याऽष्यवसातुम् । नहि महावाक्येऽर्थप्रत्यायकेऽवाः स्तरवाक्यस्य पृथक्पत्यायकत्वमस्ति यथा 'न सुरां पिवेत्' इति नव्वति वाक्ये पदः त्रयसंबन्धातसुरापानप्रतिषेध पवैकोऽर्थोऽवगम्यते, न पुनः सुरां पिवेदिति पद्द्रयः

#### भामती

पृद्धान्ते । मन्त्राबीनां व्यवहारः प्रवृत्तिस्तस्य वर्शनाविति । पूर्वपक्षमनुभावते । 🚳 यवप्युक्तम् इति 🚳 । एकवेशिमतेन तावत्परिहरति 🚳 अत्र बूमः इति 🚳 । तदेतत् पूर्वपिक्षमृश्याप्य वूषपति 🚳 अत्राह 🚳 पूर्वपक्षी । शाक्षी क्षत्रिवयं गतिः । यत्तात्पर्यावीनवृत्तिश्वं नाम नद्भाग्यपरः शक्ष्वोऽन्यत्र प्रमाणं भवितुः महीत । निष्ठ दिवत्रिनिर्णेजनपरं द्वेतो वावतीति वाक्यम् , इतः सारमेयवेगववृगमनं गर्मायतुमहीत । न प्रन्यवित्र महावाक्येऽवान्तरवाक्यायों विविक्तः शक्योऽवगन्तुम् । न प्रत्ययमात्रास्तोऽव्यवोऽस्य भवित,

भामती-व्याख्या प्रहण किया गया है। 'मन्त्रादि-व्यवहार' का अर्थ है—मन्त्रादि वाक्यों की अर्थ-बोघन में प्रवृत्ति, बहु अनुभव-सिद्ध है।

पूर्व-पक्ष का अनुवाद किया जाता है-"यदप्युक्तं मन्त्रार्थवादयोरन्यार्थत्वान्न देवता-विग्रहादिशकाशनसामर्थ्यम्" । इस पूर्वपक्ष का वेदान्त के एकदेशी आचार्य के मत से परिहार किया जाता है-"अत्र ब्रमः"। इस एकदेशी आचार्य के मत का पूर्वपक्षी के माध्यम से खण्डन किया जाता है-''अत्राह पूर्वपक्षी''। यह शाब्दी मर्यादा है कि जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्यं है, उस शब्द की उसी अर्थं में वृत्तिता (अभिषेयता) मानी जाती है, अत एव अन्यपरक शब्द अन्य अर्थ में प्रमाण नहीं हो सकता, जैसे कि 'श्वेतो धावति'-इस वाक्य में 'श्वेतः' शब्द के दो अर्थ होते हैं—(१) स्वेत कुछवाला व्यक्ति और (२) 'स्वा इतः'—ऐसा छेद करने पर कुता इधर - ऐसा अर्थ होता है। उसी प्रकार 'धाव गतिशुद्धचोः' धातु से निष्पन्न 'धावित' क्रिया पद के भी दो अर्थ होते हैं (१) धोता है और (२) दौड़ता है। 'स्वेत कुष्ठवाला (श्वित्री) व्यक्ति अपना कुछ धोता है'-इस अर्थ के बोधक 'श्वेतो धावति'-इस वाक्य के द्वारा 'कुत्ता इधर दौड़ रहा है'-ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 'नातिरात्रे षोडिशानं गृह्णाति'—इस महावाक्य का षोडिशिग्रहण-कर्त्रव्यतारूप अवान्तर वाक्यार्थं में तात्पर्य पर्यवसित नहीं हो सकता। 'किसी वाक्य को सुनने के अनन्तर किसी अर्थ की जैसे-तैसे प्रतीति हो गई'-एतावता उस अर्थ में उस वाक्य का तात्पर्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रतीति भ्रमात्मक भी हो सकती हैं। शब्द प्रमाण ही वक्ता के तात्पर्यं की अपेक्षा करता है, प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जलाहरण के उद्देश्य से

संबन्धात्सुरापानविधिरपीति । अत्रोच्यते —विषम उपन्यासः । युक्तं यत्सुरापान-प्रतिषेधे पदान्वयस्यैकत्वादयान्तरवाक्यार्थस्याप्रहणम् । विष्युदेशार्थवादयोस्त्वर्थवाद-

तस्त्रत्ययस्य भ्रान्तत्यात् । न युनः प्रत्यक्षादीनानियं गतिः । नद्युदकाहरणाचिना पटवर्शनायोन्मीलितं पचुर्घंडपटी वा पटं वा केवलं नोपसभते । तदेवमेकदेशिनि पूर्वपश्चिमा दूषिते परमसिद्धान्तवाद्याह स्वत्रो-प्यते । बिषम उपम्यासः इति ⊕ । अयमभिसिन्धः--लोके विशिष्टार्थंप्रत्यायनाय पदानि प्रयुक्तानि तदन्त-रेण न स्वार्यमात्रस्मरणे पर्यवस्यन्ति । निह स्वार्णस्मरणमात्राय लोके पदानां प्रयोगो वृष्टपूर्वः । आक्यार्षे तु दृश्यते । न चैतान्यस्मारितस्वार्यानि साक्षाद्वाक्यार्थं प्रत्यायितुमीशते इति स्वार्थस्मारणं बाक्यार्थम्-तयेऽवान्तरव्यापारः कल्पितः पदानाम् । न च यदर्थं यत् तत् तेन विना पर्यवस्यतीति न स्वार्यमात्रा-भिधानेन पर्यवसानं पदानाम् । न च नञ्वति वास्ये विधानपर्यवसानम् । तथा सित मञ्पदमनर्यकं स्यातु । यचाहः---

साक्षास्त्रविष कुर्वन्ति पदार्वप्रतिपादनम् । बर्णास्त्रयापि नैतिस्मन् पर्यंवस्यन्ति निष्फले ॥ बारवार्थमितये तेवां प्रवृत्ती नान्तरीयकम्। पाके ज्वालेव काष्टाना पदार्चप्रतिपादनम् ॥ इति ।

सेयमेकस्मिन्धाक्ये गतिः । यत्र तु वाक्यस्यैकस्य वाक्यान्तरेण सम्धन्वस्तत्र लोकानुसारतो भूतार्थ-

भासती-स्यास्या

घट देखने के लिए आंख खोलता है. वह पुरोऽवस्थित घट और पट—दोनों या केवल पट

को क्या नहीं देखता?

इस प्रकार पूर्वपक्षी के द्वारा एकदेशी का खण्डन हो जाने के पश्चात् परम सिद्धान्त-वादी कहता है—''अत्रोच्यते विषम उपन्यासः''। अभिप्राय यह है कि लोक में जिस विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराने के लिए पद प्रयुक्त होते हैं, उसके विना पद केवल स्वार्थमात्र के स्मरण में पर्यवसित नहीं होते, क्योंकि केवल (असंसृष्ट ) पदार्थ का स्मरण दिलाने के लिए पदों का प्रयोग नहीं देखा जाता, वाक्यार्थरूप विशिष्टार्थं की प्रतीति कराने के लिए तो स्वार्थ-स्मारकत्वेन पदों का प्रयोग देखा जाता है, क्योंकि पद अपने स्वार्थ का स्मरण न दिला कर साक्षात् वाक्यार्थं का बोध नहीं करा सकते । पदों के ही दो व्यापार माने जाते हैं—(१) पदार्थं स्मारण और (२) स्मृत पदार्थों के द्वारा वान्यार्थ का अवबोधन । फलतः पदार्थ-स्मारण पदों का अवान्तर व्यापार है। पदों का परम तात्पर्य वाक्यार्थ-बोधन है, उसके विना केवल स्वार्थाभिधानमात्र से पदों का पर्यवसान नहीं माना जाता । नत्र-घटित वाक्य का विधानरूप वान्यार्थंकदेश में तात्पर्य सम्भव नहीं, अन्यया नत्र् पद का प्रयोग ही निरर्थंक हो जाता है, जैसा कि वार्तिककार ने कहा है—

साक्षाद् यद्यपि कुर्वेन्ति पदार्वप्रनिपादनम्। वर्णास्तथापि नैतरिमन् पर्यवस्यन्ति निष्फले ।। वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्ती नान्तरीयकम् । पाके ज्वालेव काष्टानां पदार्थप्रतिपादनम् ॥ ( क्लो. वा. पृ. ९४३ )

[ पद यद्यपि साक्षात् पदार्थीं का अभिधान ही करते हैं, तथापि उतने मात्र से उनका तात्पर्य समाप्त नहीं होता, अपितु वान्यार्थ-बोध कराने के लिए पदों का पदार्थ-प्रतिपादन व्यापार वैसा ही नान्तरीयक (अनिवार्य) है, जैसा कि ओदनादि के पाक का निष्पादन करने के लिए चुल्हे में छगी लकड़ियों का अग्नि प्रज्वलित करना]। यह तो एक वाक्य की प्रक्रिया है। स्थानि पहानि पृथगम्बयं वृक्षाम्तिविषयं प्रतिपद्यानन्तरं कैमर्थ्यवशेन कामं विधेः स्ताव-करवं प्रतिपद्यन्ते । यथा हि—'वायन्यं श्वेतमालमेत भूतिकामः' इत्यत्र विध्युद्देश-वितेनां वायन्यादिपदानां विधिना संबन्धः, नैवं 'वायुर्वे लेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावित स पवैनं भूति गमयित' इत्येषामर्थवादगतानां पदानाम् । न हि भवति वायुर्वा आलमेतेति क्षेपिष्ठा देवता वा आलमेतेत्यादि । वायुस्यमाद्यसंकीर्तनेन स्ववान्तरमन्वयं प्रतिपद्यैवं विशिष्टदेवत्यमिदं कर्मति विधि स्तुवन्ति । तद्यत्र सोऽवा-स्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो मवति, तत्र तद्युवादेनार्थवादः प्रवर्तते । यत्र प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन । यत्र तु तदुभयं नास्ति स्त्र कि प्रमाणन्तरामा-

भामती

च्युत्पत्ती च सिद्धायामेकैकस्य वाश्यस्य तत्तिद्विशिष्टांषंत्रस्यायनेन पर्यवसितवृत्तिनः पश्चात् कुतिश्चद्वेतोः प्रयोजनांस्तरापेकायामन्वयः कर्य्यते । यवा 'वायुवे केषिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागमेयेनोपघावति स एवेनं भूति गमयित वायश्यं स्वेतमालभेत' इस्यत्र । इह हि यदि न स्वाध्यायाध्ययमिविधः स्वाध्यायश्वस्य-वाच्यं वेवराशि पुरुवार्यतामनेव्यत्ततो भूतार्थमात्रपर्यवसितार्थवावा विध्युद्देशेन नेकवास्यतामगमिव्यन् । तस्मात् स्वाध्यायविधिवशात् कैमर्थ्याकाङ्कायां वृत्तान्तादिगोचराः सन्तस्तरप्रयायमञ्जारेण विधेयप्राशस्यं लक्षयितः, न पुनरविविधितस्वार्या एव तस्लक्षणे प्रभवन्तिः, तथा सित लक्षणेव न भवेत् । अभिषेयाविन्नाभावस्य तद्वीजस्याभावात् । अत एव गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गाशस्यः स्वार्थासम्बद्धमेव तीरं लक्षयित न सु समुव्रतीरं, तश्कस्य हेतोः, स्वार्थप्रत्यासत्यभावात् । न चैतस्तर्वं स्वार्थाविधकायां करवते । अत एव यत्र प्रमानान्तर्यः वेवर्या अर्थवाव। वृद्धम्ते, यवादित्यो वे यूपो यजनानः प्रस्तर इत्यवनावयः । तत्र

भागती-व्यास्या

जहीं एक वाक्य का वाक्यान्तर से सम्बन्ध होता है, वहाँ लोक व्यवहार के आधार पर सिद्धार्थ-बोधकता को सिद्धवत् मान कर प्रत्येक वाक्य अपने विशिष्टार्थ के अवबोधन में पर्यवसित हो जाता है, किन्तु पश्चात् किसी विशेष आकाङ्क्षा को लेकर एक वाक्यार्थ का दूसरे वाक्यार्थं के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाता है, जैसे 'वायव्यं खेतमालभेत भूतिकामः, वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेनभागधेयेनोपधावति स एवंनं भूति गमयति" (तै. सं. २।१।१) यहाँ ''वायव्यमास्रभेत भूतिकामः''—इतना विधि वाक्य और शेष अर्थवाद वाक्य है। "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" (तै. आ. २।१५) यह विधि वास्य यदि 'स्वाध्याय' पद से अभिहित अर्थवादादि-घटित सकल वेद-राशि में पुरुषार्थ-पर्यवसायिता अवगमित न करता, तब भूतार्थ-मात्र का प्रतिपादन कर अर्थवाद वाक्य चरितार्थ हो जाते और विधि वाक्य के साथ एक-बाक्यतापन्न नहीं होते । अतः स्वाध्यायाध्ययन-विधि के द्वारा 'किमर्थमिदमर्थवादवाक्यम् ?' इस प्रकार की उत्थापित कैमध्यकांका में अर्थवादवाक्य एक अपने किसी वृत्तान्तान्वास्यान के माध्यम से वायुदेवताक कर्मादिरूप विधेयार्थ की प्रशसा कर देते हैं कि 'प्रशस्तमिदं कर्म, तस्मादवश्यं कर्त्रव्यम् । अर्थवाद वाश्य अपने अभिधेयार्थं का प्रतिपादन करके ही कथित प्राशस्त्य के लक्षक होते हैं, अन्यथा नहीं, जैसा कि वार्तिककार कहते हैं—'अभिधेयाविनाभूते-प्रतीतिर्लक्षणोच्यते' (तं. वा. पृ. ३५४) अत एव 'गङ्गायां घोषः'—यहाँ पर 'गङ्गा' पद अपने प्रवाहरूप अभिधेय (शक्य) अर्थ से सम्बन्धित तट का ही सक्षक होता है. समूद्र-तटादि का नहीं, ऐसा क्यों ? इस लिए कि समुद्र-तट के साथ गङ्का के शक्यार्थ का सम्बन्ध नहीं होता। यह सब कुछ स्वार्थ की आववक्षा करके अर्थवाद वाक्य नहीं कर सकते। अत एव जहाँ अर्थवाद वाक्य प्रमाणान्तर से विरुद्ध अर्थ का अभिधान करते हैं, जैसे—"बादित्यो वै यूपः" (तै बा. २।१।५), "यजमानः प्रस्तरः" (तै. सं. मामती

यचा प्रमाणान्तराविरोधः यथा च स्तुत्वर्थता तदुभयसिद्धवर्थं गुणवादिस्त्वति च तत्सिद्धिरिति चासूत्र-यज्जैमिनिः । तस्माद्यत्र सोऽषोंऽषंवादानां प्रमाणान्तरिवरुद्धस्तत्र गुणवादेन प्रावस्त्यस्वक्षणेति स्रक्षित् । स्रभणा । यत्र तु प्रमाणान्तरसंवादस्तत्र प्रमाणान्तरादिवार्यवादादिष सोऽर्थः प्रसिध्यति । द्वयोः परस्परा-त्रपेक्षयोः प्रस्पक्षानुमानयोरिवैकथार्थे प्रवृत्तेः । प्रमाण्यक्षवा त्वनुवादकत्वं, प्रमाता द्वाव्युत्पन्नः प्रथमं यथा प्रत्यक्षादिभ्योऽर्थमवगण्डति न तत्राम्नायसस्तत्र व्युत्पस्याद्यपेक्षवात् , न तु प्रमाणापेक्षया द्वयोः स्वार्थे-

भामती-व्यास्या

२।६।४।३) इत्यादि स्थलों पर प्रमाणान्तर के अविरोध एवं विधेयार्थ के प्राशस्त्य का सम्पादन जैसे हो सके, वैसा मार्ग अपनाने के लिए महर्षि जैमिनि ने सङ्केत किया है—"गुणवादस्तु" (जै. सू. १।२।१०), "तित्सिद्धः" (जै. सू. १।४।२३) अर्थात् प्रमाणान्तर से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले अर्थवाद वाक्यों की गौणी वृत्ति अपनाकर विधि वाक्यों के साथ एकवाक्यता की जा सकती है, जैसे कि प्रस्तर (एक मुट्टी भर कुशा) की वेदी में विछाकर उसके ऊपर जुहू आदि पात्र रखे जाते हैं। उस प्रस्तर की यजमान इसलिए कह दिया गया है कि उससे यजमान के कार्य (यागानुष्ठान) की सिद्धि होती है, अतः प्रस्तर उतना ही श्रेष्ठ और उपादेय है, जितना कि यजमान। [ जैसे 'सिहो माणवक:'-यहाँ सिहं' पद की स्वशक्यार्थंगत शूरत्वरूप गुण के सम्बन्ध से माणवक में वृत्ति (प्रवृत्ति ) मानी जाती है, बतः इस वृत्ति का नाम गीणी वृत्ति कहा जाता है। वसे ही 'यजमानः प्रस्तरः'— यहाँ पर यजमान में जो याग-साधनत्व गुण है, उसके सम्बन्ध से 'यजमान' पद की प्रस्तर में प्रवृत्ति का नाम गीणी वृत्ति है। तत्सिक्ध-पेटिका में इतना ही प्रदर्शित किया गया है और अर्थवादाधिकरण में जो अर्थवाद-वाक्यों की विधि-वाक्य के साथ एकवाक्यता सिद्ध की गई है, वह यहाँ लक्षितरक्षणा के द्वारा सम्पन्न होती है, क्योंकि "अभिघेयाविनाभूते प्रतीति-लंक्सणोच्यते" (तं वा वा पृष् ३४४) इसके अनुसार 'यजमान' पद का जो अभिधेय ( शक्य ) अर्थ है—यजमानत्व, उससे अविनाभूत है—याग-साधनत्व और याग-साधनत्व का अविनाभूत प्रशस्तत्व है, जिसकी आधारता यहाँ प्रस्तर में विवक्षित है। "प्रस्तरं बहिष उत्तरं सादयति" (तै. सं. २।६।४) इस विधि वाक्य के द्वारा प्रस्तर का विधान किया जाता है, विधेयार्थ की प्रशंसा करके ही अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य से एकवाक्यतापन्न होते हैं, अतः यहाँ 'यजमान' पद के द्वारा लक्षित की लक्षणा प्राशस्त्य में होने के कारण लक्षितलक्षणा कही जाती है। वस्तुतः जैसे 'द्विरेफ' पद की लक्षणा दो रकारों से घटित 'भ्रमर' पद में होती है और 'भ्रमर' पद का अभिधेय भौरा होता है, अतः 'द्विरेफो गुञ्जित'—यहाँ लक्षित-लक्षणा मानी जाती है. वैसे हो प्रायः सर्वत्र अर्थवाद वाक्यों की 'प्रशरतम्', पद में लक्षणा करके 'प्रशस्तत्वाद विधे-यम्'-ऐसी पदैकवाक्यता विविधात होती है, फलतः लक्षितलक्षणा पर्यवसित हो जाती है ]।

जहाँ पर अर्थवाद वाक्यों का प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर से संवाद (समर्थन) प्राप्त होता है, वहाँ पर विवक्षित पदार्थ में प्रमाणान्तर के समान ही अर्थवाद वाक्य भी प्रमाण माना जा सकता है, क्योंकि किसी-किसी वस्तु की सिद्धि में प्रत्यक्ष और अनुमान—दोनों प्रमाण परस्पर निरपेक्ष होकर जैसे प्रवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही प्रमाणान्तर और अर्थवाद वाक्य—दोनों ही एक ही अर्थ के साधक माने जाते हैं किन्तु प्रमाता की दृष्टि में वैसे स्थल पर अर्थ-वाद वाक्य को अनुवादक माना जाता है, क्योंकि प्रमाता व्यक्ति जब तक अव्युत्पन्न (अगृहीतशक्तिक) है, तब तक शब्द के द्वारा अर्थावबोध नहीं कर सकता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा वह जैसे पदार्थों की अवगति करता है, वैसे शब्द के द्वारा नहीं, वहाँ

#### मामती

जनपेक्षत्थाविरयुक्तम् । नम्बेवं मानाम्तंरिवरोवेऽपि कस्माव् गुणवावो भवति यावता हाव्वविरोधे मानाम्तरमेथ कस्मान्न बाध्यते । वेदान्तैरिवाद्वैतिविषयेः प्रत्यक्षादयः प्रयक्षगोचराः कस्मान्नार्थवावबद्वेदाम्ता अपि
गुणवादेन न नीयन्ते । अत्रोध्यते—सोकानुसारतो द्विचिषो हि विषयः शब्दानाम् , द्वारतश्च तात्पर्यत्तश्च ।
यवेकस्मिन् वाश्ये पदानां पदार्था द्वारतो वास्पार्थश्च तात्पर्यतो विषयः । एवं वास्पद्वयेकवास्प्रतायामिष
पर्वयं देवदत्तीया गीः क्रेतस्यरेवेकं वास्पमेषा बहुक्षीरेत्यपरं, तदस्य बहुचीरत्यप्रतिपादनं द्वारम् । तात्पर्यः
तु क्रेतस्यति वास्पान्तरार्थे । तत्र यद् द्वारतस्तःश्चमाणान्तरिवरोधेऽन्यया नीयते । यथा विषं भक्षयेति वास्पं
माऽस्य गृहे भुक्दवेति वास्पान्तरार्थेपरं सत् । यत्र तु तात्पर्ययं तत्र मानान्तरिवरोधे गौरवेयमप्रमाणमेव
भवति । वेदान्तास्तु गौर्वापर्यपर्यालोचनया निरस्तसमस्तभेदप्रपञ्चश्वद्वाप्रतिपादनपरा अपौरवेयतया
स्वतःसिद्धतास्तिकप्रमाणभावाः सन्तस्तात्विकप्रमाणभावात् प्रत्यक्षावीनि प्रच्याच्य सांव्यावहारिके तस्मिन्
व्यवस्थावयन्ति । न जादित्यो वे पूप इति वास्प्रमादिस्यस्य यूपस्वप्रतिपादनपरमित तु यूपस्तुतिपरम् ।
तस्मारप्रमाणान्तरिवरोधे द्वारमूतो विषयो गुणवादेन नीयते, यत्र तु प्रमाणान्तरं विरोधकं नास्ति

भामती-व्याख्या

ब्युत्पत्ति की ही अपेक्षा होती है, प्रमाणान्तर की नहीं, क्योंकि दोनों प्रमाण परस्पर निरपेक्ष होकर ही प्रमेय-प्रवण माने जाते हैं, यह कहा जा चुका है।

शका — प्रमाणान्तर का विरोध रहने पर भी वाक्यों की अत्यन्त अप्रमाण न मानकर गोणी वृत्ति क्यों अपनाई जाती है ? प्रमाणान्तर के विरोध पर शब्द को गोणी वृत्ति अपनाने के लिए क्यों विवश किया जाता है, प्रमाणान्तर का ही विरोधी शब्द के द्वारा वैसे ही बाध क्यों नहीं मान लिया जाता, जैसे अद्वैतविषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का बाध होता है ? अथवा प्रमाणान्तर-विरुद्ध अर्थवाद वाक्यों में जैसे गुणवाद माना जाता है, वैसे प्रत्यक्षादि से विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक वेदान्त वाक्यों में गुणवाद क्यों नहीं लाग किया जाता ?

समाधान - लौकिक व्यवहार के आधार पर शब्दों की द्विविध प्रवृत्ति मानी जाती है--(१) द्वार ( साधन ) रूपेण और (२) तात्पर्यतः । जैसे एक ही वाक्य में पदों के पदार्थ और वाक्यार्थ — दोनों ही विषय माने जाते हैं, द्वाररूपेण पदार्थ और तात्पर्यरूपेण वाक्यार्थ। अर्थात् पद अपने पदार्थ-स्मरण के द्वारा वाक्यार्थ के बोधक होते हैं। वैसे ही दो वाक्यों की एकवा मि भी माना जाता है, जैसे — 'इयं देवदत्तीया गीः क्रेतव्या' और 'एषा बहुक्षीरा' यहाँ पर बहुक्षीरत्वादि का प्रतिपादन द्वारमात्र है, परमतात्पर्य तो क्रयण की कर्तव्यता में ही होता है। उनमें द्वारभूत पदार्थों का यदि प्रमाणान्तर से विरोध उपस्थित होता है, तब गोणादि वृत्तियों के द्वारा शब्दों का अन्यया-नयन किया जाता है, 'विषं भक्षय'-इस वाक्य का तात्पर्यं 'मा अस्य गृहे भुङ्क्व'-इस वाक्य के विषयीभूत अर्थ में ही प्रमाणान्तर का विरोध उपस्थित होता है, वहाँ पौरुषेय वाक्य तो अत्यन्त अप्रमाण हो जाते हैं, किन्तु वेदान्त-बाक्यों का पौर्वापर्य की आलोचना से द्वैत प्रपञ्च-रहित ब्रह्म तत्त्व में ही परम तात्पर्य निश्चित होता है। अपीरुषेय होने के कारण वेदान्त वाक्यों का प्रामाण्य स्वतःसिद्ध है, अतः इस प्रमाणभाव से गिरा कर प्रत्यक्षादि द्वैतविषयक प्रमाण वेदान्त-वाक्यों का अन्यया-नयन नहीं कर सकते, प्रत्युत वेदान्त के अनुरोध पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों का केवल व्यावहारिक सत्ता के बोधन में ही तात्पर्यं पर्यवसित होता है। "आदित्यो वै यूपः" (तै. ब्रा. २।१।५) यह वाक्य सादित्य में यूपत्व ( यूपरूपता ) का विधायक नहीं, अपितु यूप की स्तुति ही करता है कि यूप पर घृत का लेप कर देने से घूप में वह आदित्य के समान तेजस्वी और चमकीला हो जाता है। इस प्रकार प्रमाणान्तर से निरुद्धार्थक अर्थदाद नाक्यों का गौणी नृत्ति के द्वारा

मामती

यथा देवताविग्रहादी तत्र द्वारतोऽिय विवयः प्रतीयमानो न शन्यस्यकुम् । न च गुणवादेन नेतुं, को हि मुख्ये सम्भवति गौणमाध्ययेवतिप्रसङ्गात् । तथा सत्यनधिगतं विग्रहमपि प्रतिपादयद् वास्यं भिरोतित चेत्। अद्धा भिन्नमेवैतद्वाक्यं, तथा सित तात्यर्थभेदोऽपीति चेत्, न, द्वारतोऽपि तदवगती तात्पर्यान्तरक-हमनामा अयोगात् । न च यत्र यस्य न तात्पर्यं तस्य तत्रात्रामान्यं तथा सति विक्षिष्टपरं वाक्यं विद्या-विकारित विकिथ्परमपि न स्यात्, विक्षेषणाविषयस्यात् । विक्षिष्टविषयस्येन तु तवाक्षेपे परस्पराश्रयस्यम् । आक्षेपाद्विशेषणप्रतिपत्ती सस्यां विशिष्टविषयस्यं विशिष्टविषयस्याज्य तदाक्षेपः। तस्माहिशिष्टप्रस्ययपरेभ्योऽपि परेभ्यो विशेषणानि प्रतीयमानानि तस्यैव वाक्यस्य विषयस्वेनानिक्छताय्य-भ्युपेयानि यथा, तथास्यवरेभ्योऽध्यर्ववाबवाक्येभ्यो वेबताविप्रहादयः प्रतीयमाना असति प्रमाणान्तरविरोधे न युक्तास्यक्तुं, न हि मुख्यार्थंसम्भवे गुणवादो युज्यते । न च भूतार्थंमव्यपौदवेयं बची मानान्तरापेक्षं स्वार्थे येन मानाग्तरासम्भवे भवेबप्रमाणमित्युक्तम् ।

स्यावेतत् — तास्यव्यविषयेऽपि यदि वास्यभेदः कथं तद्दांर्येकःवादेकं वास्यम् । न, तत्र तत्र यथास्वं तस्तरवार्यविशिष्टेकपदार्थप्रतीतिपर्यंबसानसम्भवात् । स तु पदार्थान्तरविशिष्टः पदार्थं एकः स्विचिद् द्वारभूतः क्विव् द्वारीत्येतावाम् विशेषः।

भामती-व्यास्या

सामञ्जस्य किया जाता है।

जहाँ पर अर्थवाद वाक्यों का कोई प्रमाणान्तर विरोधी नहीं होता, वहाँ द्वारभूत अर्थ में भी गौणी वृत्ति नहीं अपनाई जाती, जैसे देवता-विग्रहादि के प्रतिपादक अर्थवाद वाक्य। ऐसे स्थल पर मुख्यार्थं का परित्याग नहीं किया जाता, क्योंकि प्रमाणान्तर-विरोधरूप निमित्त के विना मुख्यार्थं का त्याग कर देने पर अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता है। अर्थवाद वान्य यदि प्रमाणान्तरानिधगत देव-विग्रहादि के भी प्रतिपादक माने जाते हैं, तब वाक्यभेदापत्ति क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ऐसे स्थल पर वाक्य-भेद माना ही जाता है। यदि वानय-भेद है, तब उन वानयों के तात्पर्य का भी भेद क्यों नहीं ? देवता-विग्रहादि की सिद्धि जब अर्थवादों के द्वारभूत अर्थ के द्वारा हो जाती है, तब उनमें तात्पर्य मानना व्यर्थ है। द्वारंभूत अर्थ में जिस वान्य का तात्पर्य नहीं, उसका उसमें प्रामाण्य नहीं होगा ? यदि यही प्रामाण्य नहीं माना जाता, तब विशिष्टार्थ-परक वाक्य के अविषयीभूत विशेषणात्मक अर्थ में भी प्रामाण्य न्योंकर होगा ? 'विशिष्टार्धापरकं वान्यं विशेषणविषयकम्, विशिष्टार्धविषयक-त्वात्'-ऐसा अनुमान करने पर अन्योऽन्याश्रयता होती है, क्योंकि आक्षेप या अनुमान के द्वारा विशेषण की प्रतिपत्ति होने पर विशिष्टविषयकत्व और विशिष्टविषयकत्व के द्वारा विशेषणविषयकत्व की सिद्धि होती है। अतः विशिष्टार्घपरक वाक्यों के द्वारा प्रतीयमान विशेषणभूत अर्थों में जैसे उन वान्यों की विषयता मानी जाती है, वैसे ही अन्यपरक अर्थावाद वान्यों के द्वारा प्रतीयमान विग्रहादि का प्रमाणान्तर से विरोध न होने पर परित्याग नहीं किया जा सकता। मुख्यार्थं की उपपत्ति होने पर गौण अर्ध नहीं अपनाया जाता—यह कहा जा चुका है। भूतार्थविषयक अपीरुषेय वाक्य भी मानान्तर-सापेक्ष नहीं होते कि उनका मानान्तरानपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य समाप्त हो जाता।

तात्पर्यं की एकता होने पर भी यदि वाक्य-भेद भाना जाता है. तब महर्षि जैमिनि ने उनमें जो एकत्व का प्रतिपादन किया है—"अर्थेकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्विभागे स्यात्" (जै. सू. २।१।४६)। वह उपपन्न क्योंकर होगा ? इस शङ्का का समाधान यह है कि वहीं पर भी तत्तत्पदार्थ-विशिष्ट एकपदार्थं की प्रतीति में पर्यवसान माना जा सकता है। वह पदार्था-न्तर से विशिष्ट पदार्थं कहीं द्वारभूत होता है और कहीं द्वारी ( मुख्य ) — यह अन्य बात है। वाद् गुणवादः स्यात् , बाहोस्वित्प्रमाणान्तराविरोधाद्विधमानवाद इति प्रतोतिशर्णेविद्यमानवाद आश्रयणीयो न गुणवादः । पतेन मन्त्रो व्यास्यातः । अपि च विधिमिरेवेग्द्राविदैवत्यानि हवींषि चोदयद्भिरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम् । न हि स्वरूपरिहता
इन्द्रादयश्चतस्थारोपयितुं शक्यन्ते । नच चेतस्यनारूढायै तस्यै तस्यै देवतायै हविः
प्रदातुं शक्यते । श्रावयति च - यस्य देवतायै हविर्गृहीतं स्थातां ध्यायेद्वषट्करिष्यन्'
(पे० ब्रा० ३।८।१) इति । नच शब्दमात्रमर्थस्वरूपं संभवति शब्दार्थयोभेदात् । तत्र

### भामती

मन्त्रेवं सत्योदनं भुक्तवा ग्रामं गच्छतीत्यत्रापि वावयभेदप्रसङ्गः । अन्यो हि संसर्ग ओदनं भुक्त्वेति, अन्यस्तु ग्रामं गच्छतीति । न एकत्र प्रतीतरपर्यंवसानाद्, भुक्त्वेति हि समानककृंकता पूर्व-कालता च प्रतीयते । न चेयं प्रतीतिरपरकालक्रियान्तरप्रत्ययमन्तरेण पर्यंवस्यति । तस्माद्यावित पद-समूहे पवाहिताः पद्यंवस्यन्ति वर्यावस्यन्ति तावदेकं वावयम् । अर्थवादवावये चेताः पर्यंवस्यन्ति, विनेव विधिवावयं विशिष्टाचंप्रतीतेः । न च द्वाभ्यां द्वाभ्यां पदाभ्यां विशिष्टाचंप्रत्ययपद्यंवसानात् पद्मवद्य-ववति वावये एकित्मानात्वप्रसङ्गः । मानात्वेऽपि विशेषणानां विशेष्यस्यवस्यवस्य सम्बद्धिवावयावयं-व्यावस्यम्त्रस्य गुणभूतविशेषणान्ररोषेनावर्त्तन।योगात् । प्रधानभेदे तु वावयभेद एव । तस्मादिधिवावयावयं-वादवावयमन्यदिति वावययोरेव स्वस्ववावयाचंप्रत्ययाविततस्यापारयोः पक्षात् कृतिश्चिद्योषायां परस्परान्वय इति सिद्धम् ।

# भामती-ध्याख्या

शहा—विभिन्नार्थं के प्रतिपादक वाक्यों की एकवाक्यता नहीं मानी जाती है, तब 'भोदनं भुक्त्वा ग्रामं गच्छित'—इत्यादि स्थल पर भी वाक्य-भेद होना चाहिए, क्योंकि 'ब्रोदनं भुक्त्वा'—इसका अर्थ अन्य है और 'ग्रामं गच्छिति'—इसका अन्य।

समाधान - उक्त स्थल पर एक अर्थ में प्रतीति का पर्यवसान नहीं होता, न्यों कि 'भुक्त्वा' — ऐसा कहने पर दो क्रियाओं की समानकर्तृता और भोजन क्रिया में पूर्वकालता प्रतीत होती है, जैसा कि आचार्यं पाणिनि कहते हैं—''समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वा' (पा. सू. ३।४।२१)। अतः यह प्रतोति अन्यकालीन क्रियान्तर की प्रतीति के विना सम्भव नहीं। फलतः जितने पद-समूह में पदों के द्वारा उपस्थापित पदार्थों की स्मृतियाँ पर्यवसित होती हैं, उतने समूह को एक वाक्य कहते हैं। अर्थवाद वाक्य में उक्त पदार्थ-स्मृतियाँ पर्यवसित हो जाती हैं, क्योंकि विधि-वाक्य के विना ही विशिष्टार्थ की प्रतीति उपपन्न हो जाती है। 'इस प्रकार तो दो-दो पदों के द्वारा विशिष्टार्थ की प्रतीति पर्यवसित हो जाती है, अतः पौन-छः पदवाले एक वाक्य में भी नानात्व (वाक्य-भेद) होना चाहिए'—इस आपत्ति का परिहार यह है कि उक्त स्थल पर विशेषणों के अनेक होने पर भी विशेष्य एक ही है। वह प्रधानभूत है, अतः सकृत् श्रुत है, उसकी आवृत्ति गुणीभूत पदार्थों के अनुरोध पर नहीं हो सकती, अपितु 'प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिः'—इस न्याय के आधार पर गुण (अङ्ग ) रूप पृदार्थी की आवृत्ति होती है, [ जैसा कि महिष जैमिनि का सङ्केत है—"शेषस्य हि परार्थंत्वाद विधानात् प्रतिप्रधानभावः स्यात्" (जै. सू. ११। ।४)। भाष्यकार भी कहते हैं---"न च प्रचानं प्रतिगुणं भिद्यते, प्रतिप्रधानं हि गुणो भिद्यते" ( शाबर. पृ. ६६७ ) । वार्तिककार की भी स्पष्ट उक्ति है-

प्रधानं नीयमानं हि तत्राङ्गान्यपकवंति ।

बङ्गमाकृष्यमाणं तु नाङ्गान्तरमसङ्गतेः ॥ (तं. वा. पृ. ४८६ ) ]

दो प्रधान पदार्थ एक वास्य के द्वारा प्रतिपादित नहीं होते, क्योंकि प्रधान पदार्थों का भेद होने

भामिती

क्ष्मिय च विधिमिरेवेन्द्राविवेवस्यानि इति क । वेबतामृह्ध्य हिवरवम्ध्य च तहिवयस्वस्वस्याव इति यागशरीरम् । न च चेतस्यनालिक्षिता वेबतोव्वेध्दुं शक्या, न च क्परहिता चेतिस शक्यते आलेक्षितुमिति यागविधिनेव तहूपापेक्षिणा यावृश्चमम्यपरेध्योऽपि मन्त्रार्थवावेध्यस्तहूपमनगतं तवस्युपेयते। क्पान्तरकवपनायां मानाभावात् । मन्त्रार्थवावयोरस्यन्तपरोक्षवृत्तिप्रसङ्गाच्य । यथा हि 'बात्यो आत्यस्तौ-मेन यजेत' इति जात्यस्वकपायेक्षायां 'यस्य पिता पितामहो वा तोमं न पिनेत् स जात्य' इति सिद्धवद् आत्यस्वकपमनगतं जात्यस्तोमिकध्यपेक्षितं सिद्धिप्रमाणकं भवति, यथा वा स्वर्गस्वकपमलोक्षितं स्वर्थवावतोऽवगम्यमानं विधिप्रमाणकम् , तथा वेबताकपमणि। मनूव्वेशो क्पशानमपेवते न युनः कपसत्तामिन, वेवतायाः समारोपेणावि च क्ष्यज्ञानमृपपद्यते इति

भामती-स्याख्या

पर वान्य-भेद हो ही जाता है। फलतः विधि वान्य से अर्थवाद वान्य भिन्न है। विधि और अर्थवादरूप दोनों भिन्न वान्य अपने-अपने वान्यार्थों का बोध जब करा चुकते हैं, तब उत्यापित आकाङ्क्षा के द्वारा दोनों का परस्पर अन्वय होता है यह सिद्ध हो गया।

"अपि च विधिभिरेवेन्द्रादिदैवत्यानि हवीं वि चोदयद्भिरपेक्षितिमन्द्रादीनां स्वरूपम्"— इस भाष्य का आशय यह है कि देवता के उद्देश्य से द्रव्य (हवि) का निर्देश करते हुए व्रथ्यगत स्वत्व का मानस त्याग ही याग कहलाता है। ["यज्ञतिचोदना व्रथ्यदेवताक्रियं समुदाये कृतार्थंत्वात्" (जै. सू. ४।२।२७) की व्याख्या में भाष्यकार ने कहा है—"व्रथ्यं देवतामुद्दिश्य त्यज्यते, तस्य च क्रिया, यया क्रियया तयोः सम्बन्धो भवति"। वार्तिककार ने याग और होम का स्वरूप बताते हुए कहा है -देवतोद्देशेन स्वस्वत्यागमात्रं यागः, देवतोष्टिह्त्यज्यमानस्वत्वद्रव्यप्रक्षेपो जुहोतिः" (तं. वा. पृ. ९-१)]। देवता को तभी छद्देश किया जा सकता है, जब कि मन में उसका आलेख (रेखाङ्कन) हो। रूप-रहितं पदार्थं का चित्त में आलेख कभी नहीं हो सकता, अतः याग-विधि के द्वारा ही देवता का वह रूप स्वीकृत किया जाता है, जो विधेय-स्तुतिपरक अर्थवाद वाक्यों से अवगत होता है। उससे भिन्न रूपान्तर की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं। किसी प्रकार यदि रूपान्तर की कल्पना करते हैं, तब देवता के स्वरूप का रेखाञ्कन करनेवाले मन्त्र और अर्थवाद वाक्ये अत्यन्त उपेक्षित और निरर्थंक से हो जाते हैं। जैसे "ब्रात्यो वा ब्रात्यस्तोमेन यजेत" [अपने कमों और संस्कारों से रहित द्विज वात्य कहलाता है, उसके लिए प्रायश्चित के रूप में ब्रात्यस्तोम नाम के एकाह कतु का विधान 'लाटघायन' ( ८।६ ), 'ताडघ' ( १७।२।१ ) और 'कात्यायन' ( १७।४।१ ) इत्यादि शास्त्रों में किया गया है। सब त्रात्य वार प्रकार के माने गए हैं—(१) हीनाचार, (२) निन्दिन, (३) कनिष्ठ और (४) ज्येष्ठ। व्रात्यस्तोम भी चार ही होते हैं। उनमें से प्रथम स्तोम का अधिकारी हीनाचार, द्वितीय का निन्दित, तृतीय का किन्छ और चतुर्थं का ज्येष्ठ अधिकारी माना जाता है ]। इन न्नात्यस्तोमों के विधि वाक्य को अपना कर्म-विधान सम्पन्न करने के लिए "यस्य पिता पितामहो वा सोमं न पिबेत्, स व्रात्या"-इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित वात्य के स्वरूप की अपेक्षा है, अतः उस वात्य के स्वरूप में विधि-वाक्य ही मौलिक प्रमाण माना जाता है। अथवा जैसे "स्वर्गकामो यजेत"— इस विधि के द्वारा अलोकिक स्वर्ग-स्वरूप अपेक्षित है। वह किसी अर्थवाद से अवगत होने पर भी विधिप्रमाणक ही माना जाता है। वैसे ही अर्थवादादि से अवगत देवता-स्वरूप भी विधिप्रमाणक ही माना जाता है।

शङ्का-यह जो कहा गया कि यागरूप स्वत्व-स्थाग किसी देवता के उद्देश्य से किया

याद्यां मन्त्रार्थवावयोरिन्द्रावीनां स्वक्षपमयगतं न तत्ताद्दर्शं शृग्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम् । इतिहासपुराणमपि ध्याक्यातेन मार्गेण संभवनमन्त्रार्थवादमूलस्वात् प्रभवति देवताविष्ठहादि साध्यितुम् । प्रत्यक्षादिमूलमपि संभवति — भवति हास्माक्षमप्रत्यभ्यमपि विरंतनानां प्रत्यक्षम् । तथा च व्यासावयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्थते । यस्तु त्र्यादिवानींतनानामिव पूर्वेषामपि नास्ति देवादिभिव्यंवहतुं सामर्थ्य-मिति, स जगद्वेचिष्ठयं प्रतिषेधेत् । इदानीमिव च नान्यदापि सार्वभौमः क्षत्रियोऽ स्तिति व्यात् । तत्रश्च राजस्यादिचोदनोपरुग्यात् । इदानीमिव च कालान्तरेऽप्य-स्वास्थितप्रायाम्वर्णाश्चमधर्मान्त्रतिज्ञानीते । तत्रश्च व्यवस्थाविधायि शास्त्रमर्थकं स्यात् । तस्माद्धमीत्कर्षवशाच्चिरंतना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवज्ञहुरिति दिल्यते । स्वात् । समाद्धमीत्कर्षवशाच्चिरंतना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवज्ञहुरिति दिल्यते । स्वात् । समाद्धमीत्कर्षवशाच्चिर्यायादिष्ठदेवतासंप्रयोगः (यो० स्० २।४४) इत्यादि ।

भामती

समारोपितमेव रूपं देवतायाः मन्त्राचंवादं देक्यते । सत्यं, रूपज्ञानमपेवते । तक्कान्यतोऽसम्भवान्मन्त्राचं-वादंभ्य एव, तस्य तु रूपस्यासित वावकेऽनुभवारूढं तथाभावं परित्यज्यान्यथात्वमननुभूयमानमसाम्प्रतं कृत्वयितुम् । तस्माद्विष्यपेक्षितमन्त्राचंवादं रन्यपरेरिय देवतारूपं बृद्धावृपनिधीयमानं विधिन्नमाणकमेवेति युक्तम् । स्यावेतत् — विष्यपेक्षायामन्यपराविष वाक्यादवगतोऽयंः स्वीक्रियते, तवपेक्षेत्र तु नास्ति, शक्व-रूपस्य देवताभावात् , तस्य च मानान्तरवेद्यस्वादित्यत आहं क्ष न च शक्वमात्रम् इति क्ष । न केवलं सन्त्रायंवादतो विग्रहरविसिद्धिरिय स्वितिहासपुराणकोकस्मरणेभ्यो मन्त्रायंवादमुलेभ्यो वा प्रस्यक्षादि-मुलेभ्यो वेश्याहं क्ष इतिहास इति क्ष । क्ष दिलव्यते क्ष युज्यते । निगवव्यास्थातमन्यत् । तदेवं मन्त्रावं-

मामती-म्याख्या

जाता है, उसके लिए देवता-स्वरूप की अपेक्षा होती है। वहाँ यह शक्का होती है कि अपेक्षित देवता का स्वरूप वस्तुसत् न होकर भी यदि आरोपित मान लिया जाता है, तब भी देवता के स्वरूप का ज्ञान सम्पन्न हो जाता है, अतः वास्तविक देव-स्वरूप की क्या आवश्यकता ?

समाधान यह ठीक है कि देवता के रूप-ज्ञान की अपेक्षा है, वह ज्ञान अन्य प्रकार से सम्भव न होकर मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों से उत्पन्न होता है। मन्त्रादि से प्रकाशित देवता के स्वरूप का जब कोई बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तब उसे वास्तविक न मान कर आरोपित मानना सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों के द्वारा बुद्धि में देव-स्वरूप का जो चित्रण किया जाता है, वह विविद्रमाणक ही है, अर्थवादादि-प्रमाणक नहीं, क्योंकि अर्थवादादि वाक्यों का तात्पर्य कम की प्रशंसा में ही होता है, देवता-स्वरूप-प्रकाशन में नहीं।

यह जो "यस्य देवताय हिवर्गृहीतं स्यात् तां मनसा घ्यायेत्" (ऐ बा. ३।६।१)—इस वाक्य में निर्देष्ट देवता-ध्यान का स्वरूप बताते हुए देवस्वामो ने कहा है—'देवतासम्बन्धिनः शब्दस्यंव घ्येयत्वम्, श्रुतिसमवायात् । आग्नेयम्, ऐन्द्रमित्यादौ श्रुत्यंव देवताप्रतिपादकस्यंव तिद्धतेन ध्येयत्वम्, नार्थं (सङ्कषं पृ. २०५)। इससे शब्दात्मक देवता की ही प्रतीति होती है, उसका निराकरण किया जाता है—''न च शब्दमात्रमथंस्वरूपं सम्भवति, शब्दायंयोभंदात्"। केवस्य मनत्र और अर्थवाद वाक्यों से ही देवता के विग्रहादि की सिद्धि नहीं होती, अपितु इतिहास, पुराण, लोक-प्रसिद्ध से भी होती है—''इतिहास-पुराणमिष व्याख्यातेन मार्गेण सम्भवन्मन्त्रार्थंवादमूलत्वात् प्रभवति देवताविग्रहादि साधियतुम्''। ''विरम्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजहारिति क्लिष्यते"। यहाँ 'क्लिष्यते' का अर्थ है—युज्यते। अर्थात् यह जो प्रसिद्धि है कि व्यासादि महर्षियों में योगज धर्मं का इतना उत्कर्षं था कि वे देवगणों

योगोऽप्यणिमाद्येश्वर्यप्राप्तिफतः स्मर्थमाणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्। भृतिस्र योगमाहारस्यं प्रख्यापयित—'पृष्कयप्तेजोऽनित्तके समुत्थिते पञ्चारमके योगगाणे प्रवृत्ते । न तस्य रोगो न जरा न सृत्युः प्राप्तस्य योगाणिनमयं शरीरम्' (श्वे०२।१२) श्वित । ऋषीणामपि मन्त्रब्राह्मणदिश्चानां सामर्थ्यं नास्मदीयेन सामर्थ्यंनोपमातुं युक्तम्। तस्मात्समूलमितिहासपुराणम् । लोकमित्तिद्वरिप न सति संभवे निरालम्बनाऽष्यवसातुं युक्ता । तस्मादुपपन्नो मन्त्राविश्यो देवादीनां विष्रहवस्वाधवगमः। ततस्मार्थित्वादिसंभवादुपपन्नो देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामिष्ठकारः। क्रममुकिद्रश्वान्वस्थित्वादिसंभवादुपपन्नो देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामिष्ठकारः। क्रममुकिद्रश्वान्वस्थित्वादिसंभवादुपपन्नो देवादीनामपि व्रह्मविद्यायामिष्ठकारः।

#### भामती

नावावितिक्षे वेबतावित्रहावी गुर्वाविष्रजावव् वेवतापूजात्मको यागी वेवताप्रसावाविद्वारेण सफलोऽवकत्पतै अमेतनस्य सु पूजामप्रतिपाद्यमानस्य सवमुपपस्तिः । न चैवं यक्तकांणी वेवती प्रति गुणभावाव् वेवतातः फलोत्पावे यागभावनायाः भूतं फलवस्यं यागस्य च तो प्रति तत्फलोशं वा प्रति भूतं करणस्यं हात-व्यम् । यागभावनायाः पृतं करलस्यं यागलच्यास्वकरणावान्तरच्यापारस्वाव् वेवताभोजनप्रसावावीनां

# भामती-व्याख्या

के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे। वह अत्यन्त युक्ति-संगत है। शेष भाष्य अत्यन्त सुबोध है। इस प्रकार मन्त्र और अर्थवादादि के द्वारा देवता के विग्रहादि-पश्वक की सिद्धि हो जाने पर गुरु आदि के समान ही देवताओं की विधिवत् जो पूजा की जाती है वही याग है। उससे देवगण प्रसन्न होकर यजमान को फल देते हैं। शब्दात्मक जड़ देवता की पूजा से वह

सफलता उपपन्न नहीं हो सकती।

शक्का—यदि देवता अपनी यागरूप पूजा से प्रसन्न होकर फल देता है, तब देवता
प्रधान और पूजारूप याग अङ्ग (गोण) हो जाता है, अतः 'यजेत स्वर्गकामः'—यहाँ यागकरणक
भावना में जो फल-वत्त्व एवं याग में उस भावना या स्वर्गादि फल का जो करणत्व श्रुत है, वहु
बाधित हो जाता है [ क्योंकि यजिधातुरूप प्रकृति का अर्थ याग और 'त' प्रत्यय का भाट्टमतानुसार अर्थ भावना किया जाता है। क्रुतिरूप भावना में याग करण और स्वर्गादिफल साध्य या
कमं मान कर यागकरणक स्वर्गादिसाध्यक भावना या यागेन स्वर्ग भावयेत्—ऐसा शाब्द
बोध किया जाता है, उसके अनुसार भावना में स्वर्गादि-जनकत्वरूप करणत्व एवं याग में
उस भावना या स्वर्गादि को करणता पर्यवसित होती है। देवताओं को स्वर्ग का दाता मान
लेने पर वह सब असंगत हो जाता है ]।

समाधान—[ जंसे 'कुठारेण काष्ठं छिन्द्यात्'—यहाँ पर काष्ठ-छेदनरूप कार्य की करणता या प्रधानता अवगत होती है, करणत्व का अर्थ होता है—जनकरव, जनकरव का छक्षण है—अव्यवहितपूर्ववृत्तित्व । यद्यपि कुठार और काष्ठ-छेदन के मध्य में उद्यमन-निपातन-रूप व्यापार का व्यवधान आ जाने से कुठार में काछ-छेदन का अव्यवहितपूर्ववृत्तित्व नहीं रहता, तथापि व्यापार को व्यवधायक नहीं माना जाता, क्योंकि सव्यापार कुठारादि में ही करणता मानी जाती है, अतः व्यापार-युक्त कुठारादि में कार्याव्यवहितपूर्ववृत्तित्व होना चाहिए, वह प्रकृत में उपयन्त हो जाता है। वैसे ही ] स्वगांदि की करणता भावना में और भावना की करणता याग में श्रुत है। स्वगोंत्यत्ति और मावना के मध्य में परमापूर्व एवं भावना और याग के मध्य में देवता-प्रसन्ततादि का व्यवधान रहने पर भी न तो भावनागत स्वगीदि-जनकरवरूप करणता समाप्त होती है और न यागगत भावना-जनकरवरूप प्रधानता।

# ( ९ अपभूदाविकरणम् । स० ३४—३८ )

शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्स्रच्यते हि ॥ ३४ ॥

यथा मनुष्याधिकारिनयममपोद्य देवादीनामिप विद्यास्वधिकार उक्तस्तथैव क्रिजात्यधिकारिनयमापवादेन शूद्रस्याप्यधिकारः स्यादित्येतामाशृहां निवर्तयितुमिद्-मधिकरणमारम्यते । तत्र शूद्रस्याप्यधिकारः स्यादिति तावत्प्राप्तम् , अर्थित्यसाम-ध्ययोः संमधात् , 'तस्माच्छ्द्रो यहे अनवक्ल्प्तः' (तै० सं० ७।१,११६) इतिवत् 'शृद्रो

# भामती

कृषिकर्मण इव तत्तववास्तरध्यापारस्य सस्याधिगमसाधनस्यम् । आग्नेयाधीनामिकोस्पत्तिपरमापूर्वावास्तर-ध्यापाराणां भवस्मते स्वर्गसाधनस्यम् । तस्मात् कर्मणोऽपूर्धावान्तरच्यापारस्य वा देवताप्रसावावान्तर-ध्यापारस्य वा फलवस्वात् प्रधानस्वमुभयस्मिन्नपि पक्षे समानम्, म तु देवताया दिव्रहादिमस्याः प्राधान्य-मिति न धर्ममीमांतायाः सूत्रमपि वा सन्दपूर्वस्वास्त्रकर्मं प्रधानं पृणस्य देवताश्चितिरिति विद्य्यते । तस्मातिसद्यो देवतानां प्रायेण सुद्याविद्यास्यधिकारः ॥ ३३ ॥

अवान्तरसङ्गीतं कृषंन्निषकरजतात्पर्यमाहं क्ष यथा भनुष्याधिकारं इति क्षः। सङ्काबीजमाह क तत्र इति क्षः। निर्मृष्टनिष्ठिकपुःखानुबङ्गे शास्त्रविक आनम्दे कस्य नाम चेतनस्यायिता नास्ति, वैभाषिताया अभावास्कुत्रो नाषिकियेत । नाष्यस्य बह्मशाने सामर्थ्यानावः । द्विविधं हिं सामर्थ्यं निजं भागम्तुकं च । तत्र द्विजातीनामिव शृदाकां भवणाविसामर्थ्यं निजभवतिहतम् । अध्ययनाषामाभावादाय-

## भामती-व्याख्या

जैसे कृषिक्षप कमें और हलाकर्षणादि अवान्तर व्यापार के द्वारा सस्याधिगम (अन्नोत्पत्ति) का जनक होता है अथवा जैसे आप (मीमांसकों) के मत में दर्शपूर्णमाससंज्ञक आम्मेयादि छा कमें उत्पत्ति अपूर्व और परमापूर्व के द्वारा स्वगंक्षप फल के जनक माने जाते हैं। वैसे ही हमारे (वेदान्तियों के) मत में यागरूप कमें देवता-प्रसन्तता के द्वारा अपने फल का साधन माना जाता है, फलतः दोनों मतों में कमें की फलोत्पादकता और प्रधानता समानरूप से सुरक्षित है, देवता की प्रधानता यहाँ भी नहीं मानी जाती, अतः पूर्व मीमांसा के "अपि वा मन्दपूर्वत्वाद यज्ञकमं प्रधानं गुणत्वे देवताश्रुतिः" (जै. सू. ९११।९) इस सूत्र का किसी प्रकार का भी विरोध उपस्थित नहीं होता। [ "देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद् मोजनस्य तदर्यत्वात्" (जै. सू. ६११।६) इस सूत्र के द्वारा देवता को कर्म का प्रयोजक मान कर प्रधानता देने की आशक्ता उठाई गई, उसका निराकरण करते हुए सुत्रकार ने कहा—"अपि या मन्दपूर्वत्वाद यज्ञकर्म प्रधानं स्याद् गुणत्वे देवताश्रुति"। अर्थात् "यजेत स्वगंकामः"—इस शब्द के द्वारा याग को ही स्वगंक्ष फल का जनक अत एव प्रधान माना गया है, देवतादि अन्य पदार्थ उसी कर्म के अङ्ग या गुण माने जाते हैं। इस सिद्धान्त का विरोध यहाँ तब होता, जब कि देवता को फल का जनक एवं प्रधान माना जाता है। यहाँ तो केवल इतना सिद्ध किया जाता है कि देवताओं का विशुद्ध ब्रह्म-विद्या में पूर्ण अधिकार है।। ३३।।

संगति—पूर्वाधिकरण से इस अधिकरण की संगति दिखाते हुए इस अधिकरण का प्रयोजन प्रस्तुत किया जाता है—''यथा मनुष्याधिकार नियममयोद्य''।

पूर्वपक्ष — ब्रह्म-विद्या में शूद्रों का अधिकार है—"तत्र शूद्रस्याध्यधिकारः स्यात्" । दुःख का सम्बन्ध जिसमें लेशमात्र भी नहीं, ऐसे विशुद्ध शाश्वतिक आनन्द की कामना किस चेतन पुरुष को नहीं होती ? यदि वह शूद्र में न होती, तब अवश्य ब्रह्मविद्या के अधिकार से सूद्र विद्यायामनवक्त्यसः' इति च निषेधाश्रवणात्। यच्च कर्मस्वनधिकारकारणं शुद्रस्या-निम्नत्वं, न तद्विद्यास्वधिकारस्यापवादकं सिङ्गम्। न द्याहवनीयादिरहितेन विद्या

मानता मुद्दिक्त स्वाप्त स्वाप

भागती-स्थास्या

को बिश्चत रहना पड़ता। शूद्र में ब्रह्म-ज्ञान का सामर्थ्य नहीं —यह भी नहीं कह सकते, नयों कि सामर्थं दो प्रकार का होता है—(१) स्वाभाविक और (२) आगन्तुक (यत्न-साध्य)। श्रवणादि की स्वाभाविक शक्ति शुद्रों में भी वैसी ही हैं, जसे द्विजाति में। 'अध्ययन-साध्य वेद-प्रहुणादि की आगन्तुक शक्ति न होने के कारण शूद्रों को ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं'--ऐसा भी नहीं कह सकते, वधोंकि गुरुमुखाच्वारणानुच्चारणरूप अध्ययन को शक्ति भी स्वाभाविक है, केवल अग्न्याधान के द्वारा आग्नमत्ता नहीं, अतः शूद्र को अग्नि-साध्य यागादि कमों में अधिकार न दिया जाय, किन्तु ब्रह्मविद्या में अग्नि को कोई अपेक्षा नहीं, अतः जिन्होंने अग्नि का आधान नदी किया, ऐस शूद्रों का ब्रह्म-विद्या में अधिकार वयों नहीं ? "यदाह्वनीये जुह्नित" (तं. बा. १।१।१०।५) यह वाक्य होमाधिकरणत्वेन आंग्न का विधान करता है, अतः समस्त कर्मकाण्ड म अनाहिताग्न का अधिकार नहीं-यह तो ठाक है, क्योंकि यह अग्नि लौकिक अग्नि न होकर दृष्टादृष्ट संस्कार।त्मक अलोकिक अग्नि हे एवं अनारध्याधीत [ किसी एक कर्म के प्रकरण म पाठत न होकर सामान्यतः विहित | होन के कारण समस्त कर्मी का अङ्ग है, [ जेसा कि भाष्यकार कहते हैं - "सर्वकर्मार्थं वाधानम् । सर्वकर्मार्थं यदिगन-द्रष्यम्" ( शाबर. पृ. १०३८ )। वार्तिककार भा कहते हैं- "अनारभ्यवादेनाहवनीयः सर्व-होमार्थं इति तद्रहितकर्मान्तराभावादाहिताग्नेर्राधकारः" (तं. वा. पृ. ७९८)]। आधान कर्म का विधान भी तीन वर्णों के लिए ही किया गया है—"वसन्ते ब्राह्मणाउनीनादधीत, ग्रीब्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः" (ते. ब्रा (।१।२।६।७)। इस प्रकार कर्म-कलाप में सूद्र का अधिकार न होने पर भी ब्रह्मांवद्या में किसी प्रकार का वैसा अलोकि पदार्थ अपेक्षित नहीं कि उसमें शूद्र को अधिकार न हाता।

शहा—विधिपूर्वक अध्ययन में त्रैवणिक का ही अधिकार है और अध्ययन के विना वेदार्थ-ज्ञान सम्भव नहीं, क्योंकि 'अध्ययनेनीवार्थज्ञानं भावयेत्'—इस प्रकार वियम स्वीकार किया जाता है, नियम-जन्य अपूर्व भी वेदार्थानुष्ठान का अङ्ग माना जाता है, शूद्र अध्ययन नहीं कर सकता, अतः वह अध्ययन के नियम से जनित अपूर्व से विख्यत होने के कारण किसी

भी वेदार्थ के अनुष्ठान का अधिकारी नहीं माना जा सकता।

समाधान—उक्त नियम का आकार नया (१) अध्ययनेनैव पुरुषार्थं भवेत्—ऐसा है ? अथवा (२) अध्ययनेनैव यागानुष्ठानं भावयेत्—ऐसा ? जैसे ''व्रीहीनवहन्ति''—यहाँ पर अवधातेनैव वैतुष्यं भावयेत्—ऐसा नियम माना जाता है, उस नियम से जन्य अहष्ट के विना वेदितुं न शक्यते । भवति च लिङ्गं श्दाधिकारस्योपोद्वलकम् । संवर्गविद्यायां हि

भामती
पठचते, यवा वर्शयूर्णमासं प्रकृत्य वीहीनवहन्तीति । न जानारम्याधीतमध्यस्यभिर्वादतं क्रनुसम्बन्धितया
क्रमुप्रस्थापयित, येन वाक्येनेव क्रनुना सम्बन्धेतास्यमं, न हि यथा जुह्वाखस्यभिर्वादतक्रतुसम्बद्धमेवं
स्वाध्याय इति । तस्मान्नेष क्रत्वणें नियमो नापि पुरुषार्थे । पुरुषेक्छाधीनप्रवृत्तिहि पुरुषार्थे भवति, यथा
फलं तसुपायो वा । तनुपायेऽपि हि विधितः प्राक् सामान्यक्या प्रवृत्तिः पुरुषेक्छाधीनप्रवृत्तिहि विधितः प्राक् सामान्यक्या प्रवृत्तिः पुरुषेक्छाधीनप्रवृत्ति । इतिकर्तस्यतासु तु सामान्यतो विद्येवतस्य प्रवृत्तिविधियराधीनेव । नह्यनिधायकरणमेव इतिकर्तश्यतासु घटते ।
तस्माहिष्यधीनप्रवृत्तित्याऽङ्गानां क्रत्वर्थता । अनुरिति हि विधिविधयेण विधि परामृशति विधियम् ।
तेनार्थते विवयीक्रियत इति करवर्थः । न जाध्ययने वा स्वाध्यायो वा तक्यंज्ञानं वा प्राग् विधेः पुरुषेक्षाधीनप्रवृत्तियाँन पुरुषार्थः स्थात् । यवि चाध्ययनेनेवार्याववोषक्षं नियम्येत ततो मानान्तरविद्येधः ।
तस्रूपस्य विनाप्यध्ययनं पुस्तकाविपाठेनाप्यधिगमात् । तस्मात्सुवर्णं भागंमितिववध्ययनादेध फलं कथ्यभीयम् । तथा चाध्ययनविधेरिनयामकरवाच्छूदस्याध्ययनेन वा पुस्तकाविपाठेन वा सामर्थ्यमस्तीति
सोऽपि बह्यविद्यायामधिकृतः । मा भूद्वाऽध्ययनाभावात्सर्वत्र बह्यविद्यायामधिकारः, संवर्गविद्यायो सु

भामती-स्थाख्या

प्रकृत ( दर्शपूर्णमास ) कमं सम्पन्न नहीं होता, क्यों कि ''त्रीहीनवहन्ति"—यह वाक्य दर्शपूर्णमास के प्रकरण में पठित है, किन्तु ''स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' ( शतः ब्रा. ११।४।६ ) यह वाक्य किसी ५ क्रतु के प्रकरण में पठित न होने के कारण किसी क्रतु के लिए अध्ययन का नियम नहीं करा सकता। अनारम्याधीत अध्ययन भी सामान्यतः क्रतु का उपस्थापक हो सकता था, यदि उसका क्रतु के साथ अव्यभिचरित सम्बन्ध होता, किन्तु ''यस्य पर्णमयी जुहूमंवित'' (तै. सं. ३।४।७।२ ) यहाँ जुहू अनारभ्याधीत होने पर भी क्रतु का अव्यभिचरित सम्बन्धी होने कारण क्रतु का जैसे उपस्थापक है, वैसा अध्ययन नहीं।

पुरुषार्थं में भी बध्ययन का नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'युरुपार्थ' शब्द से बही पदार्थ अभिहित होता है, जिसमें पुरुष की अपनी इच्छा से प्रवृत्ति हो, जैसे-स्वर्गीदि फल और उसका साघन यागादि । यागादिरूप साधन में विधि से पूर्व पुरुष की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है। यागादि साधन पदार्थं के इतिकर्तंत्र्यभूत (प्रयाजादि अङ्ग-कलापरूप सहायक) व्यापार में तो प्रवृत्ति विधि के पूर्व नहीं, अपितु विधि के अधीन ही होती है, क्योंकि किस ध्यापार का कीन साधन (करण) है - इस प्रकार का विशेष ज्ञान जब तक न हो, तव तक इतिकत्तंथ्य में प्रवृत्ति नहीं होती, वह विशेष ज्ञान विधि वान्य से ही होता है। अतः अङ्गभूत पदार्थों में विधितः प्रवृत्ति होने के कारण क्रत्वर्थता मानी जाती है। 'क्रत्वर्थता' पद में क्रतु (याग) अपनी विधि का विषय है, अतः विधि के विषयीभूत अङ्ग-कलापरूप विषयों का उपलक्षक है, उसके लिए जो अभ्यायित हो, उसे क्रत्वर्थं कहते हैं। अध्ययन या स्वाध्याय अथवा अर्थ-ज्ञान - इनमें से कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, जिसमें विधि के पूर्व अपनी इच्छा से पुरुष की प्रवृत्ति होती हो, जिससे कि वह पुरुषार्थं कहा जा सके। यदि "अध्ययनेनैवार्थज्ञानं भावयेत्" — ऐसा नियम माना जाता है, तब प्रमाणान्तर से विरोध आता है, क्योंकि वेदार्थ का ज्ञान विधिपूर्वक अध्ययन के विना अपने-आप पुस्तकों के पढ़ने से भी उपपन्न हो जाता है। फलतः 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः''—इस विधि को नियम विधि न मान कर ''सुवर्णं भायंम्'' (ते. बा. २।२।४।१) इस विधि के समान अपूर्व विधि मान कर अध्ययन के द्वारा ही अर्थज्ञान-रूप फल की कल्पना करनी होगी। अध्ययन (गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण) का स्वामाविक सामर्थ्य तो भूद्र में भी है, अतः इह्मविद्या में उसका अधिकार क्यों न होगा?

जानभूति पौत्रायणं ग्रुभुषुं शद्रशब्देन परामृशति—'बह हारेत्वा शूद्र तवेव सह् गोभिरस्तु' ( छा० ४।२।३ ) इति । विदुरप्रभृतयश्च श्रुद्रायोनिप्रभवा अपि विशिष्ट-विकानसंपन्नाः स्मर्यन्ते । तस्माद्धिकियते शुद्रो विद्यास्थिति । एवं प्राप्ते ब्रुमः - न शूद्रस्याधिकारः, चेदाध्ययनाभावात् । अधीतवेदो हि चिदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधि-क्रियते । न च शूद्रस्य वेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाद्वदाध्ययनस्य । उपनयनस्य

भविष्यति । अह हारेत्या शुद्र इति शुद्रं सम्बोध्य तस्याः प्रवृत्तेः । अ चैव शूद्रशस्यः कवाचिरवयवध्युत्य-स्वाङ्म् इर्णनीयः । अथयवप्रसिद्धितः समुवायप्रसिद्धेरनपेक्षतया बलीयस्त्वात् । तस्माधवाऽनवीयानस्येष्टी निवादस्थपतेरविकारो वधनसामध्यदिवं संवर्गविद्यायो शूद्रस्याधिकारो भविष्यतीति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्ते व्यमः — न शृहस्याधिकारो वेदाध्ययमानाविति । अयमभिसन्धः — यद्यपि स्थाध्या-योऽध्येतस्य इत्यव्ययनविधिनं किञ्चित्फलवत्कर्मारम्याग्नातः, नाध्यव्यभिवरितकतुसम्बन्धपवार्थनतः, न हि जुद्धाविवस्त्रवाष्यायोऽध्यभिवरितकनुसम्बन्धस्तथापि स्वाध्यायस्याध्ययनसंस्कारविधिरध्ययनस्यापेक्षिः तोपायतामबगमयम् कि पिण्डपित्यज्ञवत् स्वर्गं वा मुक्जं नार्थमितिववार्णवादिकं वा फलं कस्पविश्वा विनियोगभञ्जेन स्वाध्यायेनाथीयोतेस्येवमर्थः करुपतां ? किया परम्परयाऽत्यन्यतोऽपेक्षितमधिगम्य निर्वृणी-रिवति विवये, न वृष्टद्वारेण परम्परयाऽध्यम्यतोऽपेणितप्रतिलम्भे च ययाश्रुतिविनियोगो वित्ती च सम्भवस्या श्रुतिविनयोगभक्त्रेनाध्ययनादेवाश्रुतादृष्टकलकद्यःोणिता । बृष्टदच स्वाध्यायाध्ययनसंस्कारस्तेन हि पृरुपेण

# भागती-भ्यास्या

यदि अध्ययन न होने के कारण सभी प्रकार की ब्रह्म-विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं, तब "वायुर्वाव संवर्गः" ( छां. ४।३।१ ) इत्यादि वाश्यों से प्रतिपादित संवर्ग-विद्या में अधिकार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वहाँ "अह हारेत्वा शूद्र! तवैव सह गोभिरस्तु" ( छां- ४।२।३ ) इस प्रकार रैक्याचार्य ने जानश्रुति को 'शूद्र' शब्द से सम्बोधित करके कहा है कि 'हे शूद्र ! ये सब 'रथ, काञ्चनमय हार एवं गोएँ तू अपने पास ही रख। यह 'शूप्र' शब्द जो 'शुचा द्रवित'—इस्यादि अवयवार्थ के द्वारा क्षत्रियादि वर्णी का बोधक माना जाता है, वह उचित नहीं, ६ मोंकि अवयव-शक्ति की अपेक्षा समुदाय ( रूढ़ ) शक्ति प्रवस्न होती है । फलतः जैसे निषाद-स्थपति को अध्ययनादि के विना ही इष्टि विशेष में विशेष वचन के आधार पर अधिकार है, वैसे ही संवर्ग-विद्या में शृद्ध का अधिकार माना जायगा।

सिद्धान्त-उक्त पूर्व-पक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं-"न शृद्धस्याधि-कारः, वेदाध्ययनाभावात्' । आशय यह है कि यद्यपि 'साध्यायोऽध्येतव्यः"—यह अध्ययन-विधि न तो किसी फल के साधनीभृत कर्म के प्रकरण में अधीत है और न अध्ययन का कर्म के साथ अध्यभिचरित सम्बन्ध ही है। तथापि यहाँ एक यह संशय उपस्थित होता है कि क्या यह स्वाध्याय (अपनी शाखा) के अध्ययनरूप संस्कार का विधायक वाक्य अध्ययन में इष्ट-साधनता का बोध कराता हुआ पिण्डपितृयज्ञ अथवा स्वर्ण-धारण-विधि के समान अर्थवाद-प्रतिपादित स्वर्गादि फलों की कल्पना करके अध्ययनेन स्वाध्यायः संस्कार्यः'-ऐसा विनियोग भङ्ग करते हुए 'स्वाघ्यायेनाधीयीत''—इस प्रकार के साध्य-साधनभाव का गमक माना जाय ? अथवा परम्परया अन्य युक्तियों के द्वारा अवगत पदार्थ को ही अपना कर निराकाङ्क हो जाय ? अक्षरावाप्ति पदार्थ-व्युत्पत्त्यादि परम्परा के द्वारा पदार्थ-ज्ञानरूप दृष्ट फल का लाभ जब अध्ययन से हो जाता है, तब अध्ययन का स्बर्गादिरूप अदृष्ट फल नहीं माना जा सकता एवं जब "भ्रष्ट्ययनेन स्वाध्यायं भावयेत्" — ऐसा यथाश्रुत साध्य-साधनभाव उपपन्न हो जाता है, तब इस विनियोग का भङ्ग करना भी उचित नहीं। अध्ययन-संस्कार दृष्टफलक इसलिए है च वर्णत्रयविषयत्वात्। यस्वधित्वं न तद्दस्ति सामध्यें अधिकारकारणं सवित । सामध्येमपि न लोकिकं केवलमधिकारकारणं भर्वात. शास्त्रीये अथं शास्त्रीयस्य सामध्ये-स्यापेक्षितत्वात् , शास्त्रीयस्य च सामध्ये स्याप्ययनिराकरणेन निराक्तत्वात् । यच्चेदं 'शुद्रो यक्के अनवफ्ताः' इति 'तन्न्यायपूर्वकत्वाद्विद्यायामध्यनवक्ताःस्यं चोतयति,

### भामती

सम्प्राप्यते प्राप्तरच फलवरकमंत्रह्मावबोधमञ्मुवयिनःश्रेयसप्रयोजनमृपजनयित, न तु सुवर्णधारणादौ वृष्ट-हारेण परम्परयाध्यस्यपेक्षितं पुरुवस्य, तस्माहिपरिवृत्य साक्षाद्धारणादेव विनियोगमञ्जेन फलं कश्यते । यदा णाष्यवनसंस्कृतेन स्वाष्यायेन फलवरकमंत्रद्धावबोधो भाष्यमानोऽभ्युदयिनःश्रेयसप्रयोजन इति स्थापितं तथा यस्याष्ययमं तस्येव कमंत्रह्मावबोधोऽभ्युवयिनःश्रेयसप्रयोजनो नाम्यस्य, यस्य धोपनयन-संस्कारस्तस्यैबाध्ययमं, स च हिजातीनायेवेस्युपनयनामावेनाध्ययमसंस्काराभावात् पुस्तकादिपठितस्था-ध्यायकायोऽर्थावबोयः सूत्राणां न फलाव कस्यत इति सास्त्रीयसायध्याभावात्र सृद्धो बह्माविद्यायामिषकृत इति सिद्धम् ।

🐞 यज्ञेऽनवन्त्र्यः 🐞 इति यज्ञप्रहणमुपसक्षणार्थम । विद्यायामनवन्त्र्य इत्यपि ब्रष्टस्यम् ।

### मामती-व्याख्या

कि उसके द्वारा पुरुष की अपनी शाखा प्राप्त होती है। [(१) उत्पत्ति, (२) विकृति. (३) संस्कृति और (४) आप्ति—इन चार प्रकारों के जनक कर्म संस्कार कर्म हैं - जंसे आघान संस्कार से अग्नि की उत्पत्ति, अवघात से ब्रीहि की विकृति होती है और प्रोक्षण कर्म से द्रीहि संस्कृत होते हैं। वैसे ही अध्ययन संस्कार से स्वाध्याय (अपनी शाखा) की आप्ति ( प्राप्ति या कण्ठस्थता ) होती है ] । प्राप्त स्वाध्याय अध्युदय के हेतुभूत कर्म ( धर्म ) के ज्ञान और निःश्रेयस के साधनीभूत बहा-ज्ञान को जन्म देता है। सुवर्ण-धारणादि कर्म किसी दृष्ट फुल के द्वारा पुरुषार्थ का उत्पादन परम्परया भी नहीं करते, अतः 'धारणेन सूवणं भावयेत्' ऐसा यथाश्रत विनियोग भङ्ग करके 'सुवर्णधारणेन भ्रातृध्यस्य दुवैर्णत्वं भावयेत्'- ऐसा साध्य-साधनमाव माना जाता है, किन्तु प्रकृत में उसकी कोई आवश्यकता नहीं [ "सवणं हिरण्यं भार्यम्" तस्माद दुर्वणींऽस्य आतृत्यो भवति" (तै. ब्रा. २।२।४।६ ) इस वाक्य के विषय में सन्देह किया गया है कि इस वाक्य के द्वारा विहित सुवर्ण-धारण क्या करवर्ध है ? अथवा प्रवार्ध ? सिद्धान्त-सूत्र है—"अप्रकरणे त तद्धर्मस्ततो विशेषात्" (जै. सू. ३।४।२०)। अर्थात उक्त वाक्य किसी कर्म के प्रकरण में नहीं अप्रकरण-पठित (अनारभ्याधीत) है, अतः कमं के प्रकरण में पठित वाक्य की अपेक्षा इस अनारभ्याधीत वाक्य का यह अन्तर है कि इसके द्वारा विहित सुवर्ण-धारण क्रत्वर्ध नहीं, अपितु पुरुषार्ध है, फलतः आर्थवादिक आतृष्य ( शत्रु ) की दुर्वणंता ही सुवर्ण-धारण का फल है, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है-"तस्माद दुवंगोंऽस्य भ्रातुव्यो भवतीत्येवमादिना एवंजातीयकानां फलेन सम्बन्धः' (शाबर. पृ. ९४५)]।

जब कि 'अध्ययन के द्वारा संस्कृत ( प्राप्त ) स्वाध्याय अध्युदयफलक कर्मावबोध और निःश्रेयसफलक ब्रह्मावबोध का साधन है' – ऐसा स्थापित ( निर्णीत ) हो गया, तब जिस ध्यक्ति ने अध्ययन किया है, उसी को अध्युदयार्थक कर्मावबोध और निःश्रेयसार्थक ब्रह्मावबोध होगा, अस्य को नहीं। अध्ययन वही कर सकता है, जिसका उपनयनसंस्कार हो गया हो, उपनयन संस्कार केवल त्रैवणिक पुरुषों का ही बिहित है, अतः उपनयन और अध्ययन से बिद्धित श्रूहों को जो अपने-आप पुस्तकादि के पढ़ लेने मात्र से अधीवबोध होता है, वह अभीष्ट फल नहीं दे सकता। इस प्रकार आगन्तुक शास्त्रीय सामर्थ्यं न होने के कारण श्रूह ब्रह्म-विद्या का अधिकारी नहीं माना जा सकता—यह सिद्ध हो गया।

न्यायस्य साधारणत्वात्। यत्पुनः संवर्गविषायां शूद्रशब्दश्रवणं लिक्नं मन्यसे, न तिक्षक्तं, न्यायाभावात्। न्यायोक्ते हि लिक्नदर्शनं चोतकं भवति। न चात्र न्यायोऽस्ति। कामं चायं शूद्रशब्दः संवर्गविषायामेवैकस्यां शूद्रमधिकुर्यात्, तिह्नवयत्वात्, न

भामती

सिद्धवर्धभिषानस्य न्यायपूर्वकश्वात् न्यायस्य योभयत्र साम्यात् । द्वितीयं पूर्वपक्षमनुभाषते क्ष यत् पुनः संवर्गविद्यायाम् इतिक्ष । दूवयति क्ष न तल्लिक्षम् क्ष । कुतः ? क्ष्ण्यायाभावात् क्ष । न तावक्ष्र्वः संवर्ग-विद्यायां साक्षाव्योद्यते : यथैतया निषादस्थपति याजयेविति निषादस्थपतिः किल्श्वयंवादगतोऽयं शूद्रवाध्यः स बान्यतः सिद्धमर्थमवद्योतयित न तु प्रत्ययतिश्यव्यस्मीमांसकाः । अस्माकं स्वन्यपराविष वाक्यादसति वाक्ये प्रमाणान्तरेणार्थोऽवगम्यमानो विधिना चापेखितः स्वीक्रियत एव । न्यायक्षास्मिन्नमें उक्तो वाधकः । न च विष्यपेशाऽस्ति, द्विजाश्यविकास्त्रतिलम्भेन विषेः पर्यवसानात् । विष्युवृदेवागतस्व स्थवं न्यायोऽपोद्यते वचनवलान्तिवादस्यपतिवश्न स्वेष विष्युवृदेवागत इश्युक्तम् । तस्माम्मार्थवादमात्राक्ष्यः न्यायोऽपोद्यते वचनवलान्त्रियादस्यपतिवश्न स्वेष विष्युवृदेवागत इश्युक्तम् । तस्माम्मार्थवादमात्राक्ष्यः कारसिद्धिरिति भावः । अपि च किमर्थवादवलादिद्यामात्रेऽधिकारः वाद्वस्य कल्प्यती संवर्गविद्यायात्रयंवादः श्रुतो विद्यामात्रेऽधिकान्तः स्वादिद्यामात्र इत्याह क्ष कार्म चायम् इति क्ष । न हि संवर्गविद्यायान्यवादः श्रुतो विद्यामात्रेऽधिकान्

# भागती-स्याद्या

"तस्माञ्छूद्रो यज्ञेऽनबक्लृप्ता (असमर्थः)" (तै. सं. ७।१।१।६) इस वाक्य में 'यज्ञ' शब्द बहा-विद्या का भी उपलक्षक है, अतः 'ब्रह्मविद्यायामनवक्लृप्तः'—ऐसा निषेध-वाक्य भी सम्पन्न हो जाता है, क्योंकि शूद्र की यज्ञानवक्लृप्ति का नियामक जो हेतु है — सामर्थ्याभाव,

वह कर्म-विद्या और ब्रह्म-विद्या —दोनों में समान है।

द्वितीय पूर्वपक्ष का अनुवाद किया जा रहा है--''यत्पुनः संवर्गविद्यायां भूदशब्दश्रवणं लिङ्गं मन्यसे" । इस पूर्व पक्ष का भी खण्डन किया जाता है-"न तल्लिङ्गम्, न्यायाभावात्"। ष्ट्रान्त-साधक युक्ति का दार्शन्त में अभाव है, क्योंकि निषादस्थपति-इप्टि में निषादस्थपति का ''एतया निषादस्थपित याजयेत्'' (मै. सं. २।२।४) इस विधि के द्वारा साक्षात् विधान किया गया है ["वास्तुमध्ये रौद्रं चरुं निर्वयेद्, यत्र रुद्रा प्रजाः शमयेत्"—इस वास्य के द्वारा विहित रौद्र इष्टि के प्रकरण में कहा गया है — "एतया निषादस्थात याजयेत्"। "स्थपित-निषादः स्यात्, शब्दसामध्यत्'' (जै. सू. ६।१।५१) इस सूत्र के द्वारा सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि निषाद नाम की शूद्र जाति का स्थपति (राजिमस्त्री) उस इष्टि का अधिकारी है ]। संवर्ग-विद्या के प्रकरण में किसी शूद्र का विधि वाक्य प्रत्यक्षतः उपलब्ध नहीं होता, किन्तु अर्थवाद वास्य में 'सूद्र' शब्द आया है। वह अन्य प्रमाण से ज्ञात पदार्थ का अवद्योतनमात्र (अनुवादमात्र ) करता है, अज्ञात-ज्ञापक या विधायक नहीं —ऐसा धर्म-मीमांसकों का मत है। हमारा ( ब्रह्म-मीमांसकों का ) यह कहना है कि अन्यार्थंक वाक्य के हारा अवगत वह पदार्थ भी विधि वाक्य के द्वारा स्वीकृत होता है, जिसका कोई बाधक प्रमाण उपलब्ध न हो। प्रकृत में वैसा नहीं किया जा सकता, नयोंकि विधि-वाक्य द्विजातिरूप अधिकारियों को लेकर पर्यवसित हो जाता है। यदि साक्षात् विधि वाक्य में 'शूद्र' शब्द का प्रत्लेख होता, तब प्रत्यक्ष वचन के द्वारा निसर्ग-सिद्ध द्विजाति के अधिकार का अपवाद हो सकता था किन्तु वैसा प्रकृत में कोई वाक्य उपलब्ध नहीं, केवल एक अर्थवाद के आधार पर शद्राधिकार की सिद्धि नहीं हो सकती।

यह भी यहाँ जिज्ञासा होती है कि उक्त अर्थवाद के बल पर समस्त विद्याओं में भूबाधिकार की कल्पना की जाती है? अथवा केवल संवर्ग-विद्या में ? प्रथम कल्प का निरास किया जाता है—"काम नायं शूद्रशब्दः संवर्गविद्यायामेव कस्यां शूद्रमधिकुर्यात्, तद्विषयत्वात्,

सर्वासु विद्यासु । वर्षवादस्थात्वासु न कचित्रव्ययं शुद्रमधिकर्तुमुत्सहते । शुक्यते चायं शूद्रशब्दोऽधिकृतविवयो योजयितुम् । कथिमत्युच्यते ? 'कंवर पनमेतत्सन्तं सयुग्वानः

#### भामती

रिजमुपनयित, अतिप्रसङ्गात् । अस्तु तिह संवर्गविद्यायायेव शूद्वस्याधिकार इत्यत आह @ अर्थवावस्यस्वाव् इति @ । तिक्कित्रक्छूद्वयं प्रमत्तागितं, न चैतव् युक्तं तुरुयं हि साम्प्रवायिकिमित्यस आह । @दाक्यते
वायं शूद्वतस्य इति @ । एवं किलात्रोपाख्यायते—जानश्चितः पौत्रायणो बहुदायी श्रद्धावेयो बहुपाक्यः
प्रियातिथिवंभूव । स च तेयु तेषु प्रामनगरभ्युङ्गाटदेषु विविधानामस्त्रपानानां पूर्णानिविध्न्य आवस्यान्
कारपामास । सर्वत एत्येतेव्वावसयेषु ममान्तपानमध्यिन उपयोक्यन्त इति । अधान्य राक्षो बानगोण्डस्य
गुणगरिमसन्त्रोधिताः सन्तो देखवयो हंसक्यमास्याय तदनुष्रहाय तस्य निवाधसमये दोषा हम्यंतलस्यस्योपित मालामावव्याजग्मस्तेषानग्रेसरं हंसं सम्बोध्य पृष्ठतो प्रजन्नेकसमो हंसः साव्भुतमभ्युवाच ।
भस्लाक्ष ! भस्लाक ! जानश्चतरस्य पौत्रायणस्य छलोक आयतं ज्योतिस्तन्मा प्रसाक्क्षभौतस्या
धाशीविति । तमेवमुक्तवन्तप्रशामी हंसः प्रत्युवाच--कं वर ! एनमेतस्यन्तं सयुग्वानिमव रेक्वमास्य ।
अयमर्थः-वर इति सोवहासमवरमाह । अथवा वरो वराकोऽयं जानश्चितः । किमस्यावेषे, यस्मावयं
वराकस्तस्मात्कयेनं किम्भूतयेतस्यनं प्राणिमात्रं रेक्वमित सयुग्वानमास्य । युग्वा गम्त्री शक्ति तया सह

## भागती-व्याख्या

न सर्वांसु विद्यासु" । उक्त वर्षवाद वाक्य केवल संवर्ग-विद्या में श्रुत है, व्रतः समस्त विद्याओं में अधिकार का प्रयोजक नहीं हो सकता, अन्यथा अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता है। वस्तुतः उक्त वाक्य अर्थवाद होने के कारण संवर्ग-विद्या में भी शुद्राधिकार का विधायक नहीं हो सकता-"अर्थवादत्वात्तु न क्वचिद्ययं शूद्रमधिकर्त्तुमुत्सहते ।" यहाँ 'शूद्र' शब्द यदि किसी विद्या में भी शूद्र के अधिकार का नियामक नहीं हो सकता, तब नया यह निरथंक और प्रमत्त-गीतमात्र है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है — 'शक्यते चार्य श्रृद्रशब्दोऽधिकृत-विषयो योजयितुम्"। छान्दोग्योपनिषत् में ऐसा उपाख्यान आया है कि पुत्रनाम के राजा का पीत्र और जनश्रुति का पुत्र जानश्रुति राजा था, जो ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दान एवं श्रितिथियों का भोजनादि से पूर्ण सत्कार किया करता था। उसने अपने राज्य के नगरों और गौवों के चौराहों पर अतिथियों के लिए विविध अन्न-पानादि से परिपूर्ण धर्मशालाएँ वनवाई थीं। अझ-पानाथीं सभी ओर से आकर उन धर्मशालाओं में अन्न-पानादि का पूर्ण उपयोग किया करते थे। उस दानवीर राजा के सद्गुणों से सन्तुष्ट होकर देवता और ऋषिगण हुंसों का रूप धारण कर राजा को अनुगृहीत करने के लिए जब वह गरिमयों के समय रात्रि में अपने महल की खुली छत पर सो रहा था, तब आकाश मार्ग से ऊपर-ऊपर उड़ते जा रहे थे। उन हंसी की पंक्ति के आगे उड़नेवाले हंस को पीछे उड़नेवाले हंस ने कहा भी भरलाक्ष ! ['भल्लाक्ष' शब्द का मूल शब्द है-भद्राक्ष, जिसका अर्थ होता है- स्वस्थनेत्रवाला । यहाँ कटाक्ष-पूर्ण उक्ति या विपरीत-लक्षणा से अन्धे व्यक्ति का बोधक है, इस प्रकार अग्रगामी हंस को पृष्ठगामी हंस कहता कि है अन्धे ! ] सामने यह जो चुलोक को छूता हुआ ज्योति:स्तम्भ दिखाई दे रहा है, यह महाराज जानश्रुति का यशःपुञ्ज है, इसके बीच से मत निकलना नहीं तो भस्मीभूत हो जाओगे। इसके उत्तर में अग्रगामी हुंस ने पृष्ठगामी हंस को कहा-''कंवर ! एनमेतत्सन्तं सयुग्वानिमव रैनवमात्थेति यो नु कथं सयुग्वा रैनव इति" ['वर' शब्द भी 'मल्लाक्ष' शब्द के समान कटाक्षपूर्ण सम्बोधन या विपरीत-लक्षणा के द्वारा अवर या 'नीच' षर्यं में प्रयुक्त हुआ है। अग्रगामी हंस पृष्ठगाभी को वैसा ही उत्तर देता है कि 'हे नीच हंस !] किस ऐसे साधारण राजा की बात करता है ? तूने क्या इसे शकट (बैलगाड़ी) पर चलनेवाला

मिव रैकमात्थ' ( छा० ४।१।३ ) इत्यस्मादंसवाक्यादात्मनो उनादरं श्रुतवती जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शुगुत्पेदे, तासुषी रैकः शृद्दशब्देनानेन स्चयांवभ्वात्मनः परोक्षवताच्याः

भामती

वर्तत इति सयुग्वा रेश्वस्तमिव कमेनं प्राणिमार्त्रं जानश्चितमास्य । रेश्वस्य हि ज्योतिरसङ्गं न स्वेतस्य प्राणिमात्रस्य । तस्य हि भगवतः पुष्पक्षानसम्पश्चस्य रेक्बस्य बहाविबो वर्षे श्रेलोक्योवरवितप्राणभूनमात्र-वर्मोऽन्तर्भवति न पुना रेश्ववर्मकक्षां कस्यविद्धमेंऽवगाहत इति । अवैव हंसवचनादात्मनोऽस्यन्तिकर्व-मुत्कर्वकाष्ट्रां च रेक्वस्योपश्चत्य विवश्यमानसी जानश्चितः कितव इवाक्षपराजितः पौनःपुन्येन निःश्वसन्तु-द्वेलं कथमपि निशीयमतिवाहयाम्बभूव । ततो निशास्तिपशुनमनिभृतवन्दाश्वृन्दप्रारव्यस्तुतिसहस्रसंबिलतं मञ्जलतुरवंनिर्वोषमाकण्यं तत्पतलस्य एव राजेकपदे यन्तारमाह्नयादिदेश-वयस्य रैक्वाह्नयं ब्रह्मविदमेकरात सयुग्यानमतिविविकतेषु तेषु येषु विपिननयनिकुशनवीपुलिनादिप्रदेशेष्वन्विव्य प्रयत्नतोऽस्मभ्यमावश्येति । स च तत्रान्विध्यन् श्विवदितिविविक्ते देशे शकटस्याधस्तात् पामानं कष्ड्यमानं बाह्यभायनमहासीत्। वुष्ट्वा च रेक्बोऽयं भवितेति प्रतिभावानुपविश्य सविनयमप्राक्षीत् स्वमित हे भगवन् सबुवा रेक्ब इति । तस्य च रेक्वभावानुमति च तैस्तैरिाङ्गतैर्गार्हस्थ्येच्छा घनायां घोसीय यन्ता राज्ञे निवेदयामास । राजा तु तं निशम्य गवां वट्शतानि निथ्कं च हारं चादवतरीरयं चावाय सस्वरं रेक्वं शतिकक्रमे । गरवा ज्ञान्युवाद हे रेक्व गर्वा षट्शतानीमानि निष्कश्च हारश्चायमस्वतरीरच एतदावरस्व, अनुशाधि मा भगबित्रति । अधैवमुक्तवन्तं प्रति साटोपं च सस्पृहं चोवाच रेक्वः—अह हारेश्वा क्रव्र तवैव सह गौभिर-

भामती-व्याद्या

महातेजस्वी रैक्ट ऋषि समझ लिया है ? यह रैक्व कैसे हो सकता है ? कही वह ब्रह्मवेत्ताओं का आदर्श महापुरुष पुण्यात्मा महात्मा रैक्व और कहाँ यह एक साधारण राजा ? वस्तुतः आज महर्दि रेंक्न के यशः सूर्यं की एक रिश्म की भी बराबरी किसी का यशःपुत्र नहीं कर सकला। अग्रगामी हंस की उक्ति के द्वारा जानश्रुति ने अपना अपकर्ष और रैक्व का उत्कर्ष सुना, असह्य आघात से जानश्रुति का मन आहत हो गया, रातभर, नींद नहीं आई, बड़े-बड़े निःश्वासों और फूत्कारों के साथ करवटे बदल-बदल कर किसी प्रकार रात बिताई। रात बीतने की सूचना देनेवाले बन्दी और चारणगणों के द्वारा उच्चारित विरुदाविलयों के घोष से मिश्रित प्रभाती स्वर-लहरियों को सुन कर राजा ने विस्तरे पर बैठे-ही-बैठे एकदम सारथी या धावक को बुलाकर आदेश दिया कि मित्रवर ! रैक्व नाम के शकट-धारी (बैलगाड़ीवाले) ब्रह्म-बेत्ता को वन की सघन झाड़ियों, पर्वत-कन्दराओं, नदी के बालुकामय आदि एकान्त प्रान्तों में खोज कर हमें बताओ। सारिय ने खोजते-खोजते देखा कि एक व्यक्ति निर्जन स्थान पर बैलगाड़ी के नीचे बैठा अपने शरीर की खाज खुजाता है। उस ब्राह्मण को देखा 'यही रैक्व होगा'-ऐसी सम्भावना कर के सारिष ने बैठ कर विनयपूर्वक पूछा-हे भगवन् ! शकटधारी रैक्व आप ही हैं ? प्रश्नोत्तर एवं चिह्न-चक्रों से यही, रैक्व हैं —ऐसा जान लिया और प्रसङ्गतः यह भी जानकारी प्राप्त कर ली कि रैक्व की गृहस्थ बनने की लालसा एवं धनाया [ ''असनायोदन्यधनायाबुभुक्षापिपासागर्चेषु' (पा. सू. ७।४।३४) इस सूत्र के द्वारा निष्पन्न 'धनाया' शब्द का अर्थ—धनिक बनने की इच्छा ] है। सारिथ ने अपनी यह समस्त जानकारी महाराज को दे दी। राजा ने वह सब सुना और छः सौ गौएँ, एक निष्क (सोने का कण्ठा), एक मोतियों का हार, खच्चर-जुता रथ -यह भेंट-पूजा की सामग्री लेकर रैक्व की बोर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँच कर रेक्व से प्रार्थना की—हे रैक्व ! ये छ। सो गोएँ, एक निष्क, एक हार और खच्चरवाही रथ आप स्वीकार करें और हमें ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश करें। रैक्व ने उत्तर दिया—"बह हारेत्वा शृद्ध ! तवैव सह गोभिरस्त्वित" पनायेति गम्यते, जातिश्रू स्थानधिकारात् । कथं पुनः श्रुद्दशब्देन श्रुगुत्पमा स्च्यत इति ? उच्यते — तदात्रवणात् । श्रुचमभिदुद्राव, श्रुचा चार्डभिदुद्रुवे, श्रुचा चा रैकम-मिदुद्रावेति श्रुद्रः, अवयवार्थसंमवात्र्द्रथर्थस्य चासंभवात् । दृश्यते चायमर्थोऽस्यामा-च्यायिकायाम् ॥ १४ ॥

#### भामती

स्थिति । अहेति निषातः साटोपमामन्त्रणे । हारेण युक्ता इस्या गन्त्री रयं। हारेस्या गोभिः सह तथेवास्तु किमेतम्मात्रेण प्रस चनेनाकल्पवित्ति गाहंस्क्यस्य निर्वाहानुपयोगिनित भावः । अहर स्वेति तु पाठोऽन-वंकत्या च गोभिः सहस्यत्र प्रतिसम्बन्ध्यनुपावानेन धाचार्य्यर्थ्वतः । तवस्यामाच्यायिकायां शक्यः शूद्रशब्देन जानश्रुती राजन्योऽप्यवयवक्यृत्यस्या वक्तं, स हि रैक्वः परोक्षत्रतां चिक्यापिववुरात्मनो जान-श्रुते। शूद्रेति सुर्चं सूच्यामास । ॥ कर्यं पुनः शूद्रशब्देन शुगृत्यसा सूच्यत इति ॥ । उच्यते ? ॥तवाह्रव णात्॥ । तह्याचव्दे अञ्चलमभिदुद्रावण जानश्रुतिः ।शृवं प्राप्तवानित्यर्थः । ॥ श्रुषा धा ॥ जानश्रुतिः । शृवं प्राप्तवानित्यर्थः । ॥ श्रुषा धा ॥ जानश्रुतिः । शृवं श्रुत्वते शृवा प्राप्त इत्यर्थः । अववा श्रुषा रैक्वं जानश्रुतिः । स्वानश्रुतिः । सम्मास्याद्वयणाविति तथ्यः । । । सम्मास्याद्वयणाविति तथ्यः । ।

भामती-ज्याख्या

(छां. ४११३)। अर्थात् हे शोकातुर राजन्! यह निष्कादि समस्त सामग्री आप के पास ही रहे। यहाँ 'अह' शब्द गर्वपूर्वक सम्बोधन में प्रयुक्त हुआ है। हारेत्वा ( 'हारेण युक्ता इत्वा इत्वरी' अर्थात् हारादि के साथ यह रथ और गीएँ हम (जानश्रुत्ति) इनको लेकर क्या करेंगे? गृहस्य जीवन का निर्वाह इतने से नहीं हो सकता। उक्त श्रुति-वाक्य में जो कहीं 'अहरेत्वा'—ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। वहाँ यद्यपि 'अह' और 'रे' दोनों पद सम्बोधनार्थ-कत्वेन सार्थक हैं, तथापि 'त्वा' पद अनर्थक होने के कारण उक्त श्रुति-वाक्य के भाष्य में भाष्यकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। दूसरी बात यह भी है कि 'गोभिः'—यह पद भी प्रतिसम्बन्धी का ग्रहण न होने से साकांक्ष रह जाता है और जब वहाँ 'अह हारेत्वा'—ऐसा पाठ मानकर रथार्थक स्त्रीलिङ्ग 'इत्वा' पद का छेद किया जाता है, तब 'गोभिः सह इत्वा तवैव'—ऐसा अन्वय सम्पन्न हो जाने से 'गोभिः' पद साकाङ्क्ष भी नहीं रह जाता। [ इस समय उक्त श्रुति-वाक्य के उस भाष्य की आनुपूर्वी ऐसी उपलब्ध होती है—"अहत्यर्थ निपालो विनिग्रहार्थीयोऽन्यत्र इह त्वनर्थकः, एवशब्दस्य पृत्रक्षप्रयोगात्' ( छा. भा. पृ. २०२)। अर्थात् 'अह' शब्द तिरस्कारपूर्वक सम्बोधन में अन्यत्र प्रयुक्त होकर सार्थक माना जाता है, किन्तु यहाँ वह अनर्थक है, क्योंकि रैक्व ने जो कह दिया है—तवैव। वहाँ एवकार के प्रयोग से ही जानश्रुति का तिरस्कार सिद्ध हो जाता है ]।

इस उपाख्यान में यद्यपि जानश्रुति क्षत्रिय है, तथापि अवयवार्थ को लेकर 'शूद्र' शब्द के द्वारा अभिहित किया जा सकता है, क्यों कि वह रेक्व अपनी परोक्षज्ञता को प्रकट करने के लिए जानश्रुति के शोक की सूचना 'शूद्र' पद के द्वारा देता है। जानश्रुति के हृदय में उत्पन्न शोक 'शूद्र' पद के द्वारा कैसे सूचित होता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है—''तदाद्रव-णात्''। उसकी व्याख्या है—''शुचमिसदुद्राव जानश्रुतिः'। अभिदुद्राव का अर्थ है—प्राप्तवान्। या 'शुचा दुद्रवे जानश्रुतिः' अर्थात् शोक के द्वारा अमिभूत हुआ। अथवा 'शुचा दुद्राव' शोक-सन्तप्त जानश्रुति रेक्व की शरण में गया। इस प्रकार सूत्रकार ने ''तदाद्रवणात्''—यहाँ 'तत्' पद के द्वारा शुक् (शोक) या जानश्रुति अथवा रेक्व का ग्रहण किया है। [''शुचेदंश्र्य' (उणा. २।१९) इस सूत्र के द्वारा 'शुच शोके' धातु से 'रक्' प्रत्यय, चकार को दकार का आदेश एवं उकार को दीघं करने पर 'शूद्र' शब्द की निष्पत्ति पाणिनि ने मानी है, जिसका

श्वत्रियत्वगतेश्रोत्तस्त्र चैत्ररथेन लिङ्गात् ॥ ३५ ॥

इतश्च न जातिश्रदो जानश्चतिः। यत्कारणं प्रकरणनिक्षपणेन श्वित्रयत्वमस्योस् रत्र चैत्ररथेनामित्रतारिणा श्वित्रयेण समिन्याद्वाराव्छिङ्गादगम्यते। उत्तरत्र हि संवर्ग-विचावाक्यशेषे चैत्ररथिरिमप्रतारी श्वित्रयः संकीत्यते—'अथ ह शौनकं च कापेयम-मिप्रतारिणं च काझसेनि परिविष्यमाणौ बह्मचारो विभित्ते' (छा० ४१३१५) इति। चैत्ररथित्वं चामिप्रतारिणः कापेययोगाद्वगन्तव्यम्। कापेययोगो हि चित्ररथस्याव-गतः 'पतेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्' (ताण्डचन्ना० २०११२१५) इति। समानाः न्ययानां च प्रायेण समानान्वया याजका भवन्ति। 'तस्माञ्चेत्ररथिनांमैकः श्वत्रपति-

मामती

क इतक्ष न जातिश्र्वो जानश्रुतिः यत्कारणं क प्रकरणनिरूपणे क्रियमणे क्रियमस्य जानश्रुतेरवसम्यते । जैत्ररचेन लिङ्गाविति ध्याजक्षाणः प्रकरणं निरूपति क्षउत्तरत्रक संवर्गविद्यावाक्यक्षेषे । जैत्ररचेनाभित्रतारिणा निश्चतक्षत्रियत्वेन समानायां संवर्गविद्यायां समिभव्याहाराल्लिङ्गात्
सन्विग्यक्षत्रियमायो जानश्रुतिः क्षत्रियो निश्चीयते । अय ह भीनकञ्च काषेयमभिप्रतारिणञ्च काक्षतेनि
सुवेन परिविध्यमाणी मह्मवारो विभिन्न इति प्रसिद्धयाजकत्वेन काषेयेनाभिप्रतारिणो योगः प्रतीयते ।
बह्मवारिभिक्षया जात्याश्रुत्वमवगन्यते । निह जातु ब्रह्मजारो कृद्यान्तं भिक्षते । याजकेन च काषेयेन
योगाखाज्योऽभिन्नतारो । क्षत्रियस्य चास्य चेत्ररचित्वात् । तस्माच्चेत्ररचिनामेकः क्षत्रपतिरज्ञायतेति
चचनात् । चेत्ररचित्यं चास्य काषेयेन याजकेन योगात् । क्ष एतेन वे चित्ररथं काषेया अयाजपन्नितिक
चन्नोगानां द्विरात्रे भूयते । तेन चित्ररचस्य याजकाः काषेयाः । एथ चाभिप्रतारो चित्ररचादन्यः सन्नेव

भामती-व्याख्या

अर्थ है—शोचक या शोक-कर्ता। श्री रामानुजाचार्य ने यही व्युत्पत्ति अपनाई है, किन्तु सूत्रकार का आशय वैसा नहीं प्रतीत होता, क्यों कि 'तदाद्रवण' शब्द के द्वारा जो 'शुचाद्रवण' सूचित किया गया है, उसके अनुसार 'तमाद्रवणम' और 'तेनाद्रवणम'—ये दो प्रकार सम्भव है। 'तेन'—यह तृतीया कर्ता और करण में हो सकती है, इस प्रकार सब तीन रूप सम्पक्त होते हैं—(१) शोकमादुद्राव (प्राप्तवान्) जानश्रुतिः, (२) शुचा कर्या दुद्धवे (प्राप्तः) जानश्रुतिः और (३) शुचा करणेन रैक्वं दुद्राव (प्राप्तवान्) जानश्रुतिः। अर्थात् शोककर्मक, या शोककर्तृक अथवा शोककरणक आद्रवण के निमित्त से जानश्रुति को शूद्र कह दिया गया है ]। यहाँ कर्म कारक प्रथम प्रकार में शोक, द्वितीय प्रकार में जानश्रुति और तृतीय प्रकार में रैक्व है, अतः 'तं प्रति'—इस अर्थ के द्योतक 'तत्' पद के द्वारा इन्ही तीनों का प्रहण किया गया है ।। ३४ ।।

इस कारण से भी जानश्रुति जातितः शूद्र नहीं सिद्ध होता, कि प्रकरण के आधार पर जानश्रुति में चित्ररथ के समिश्याहार से क्षत्रियत्व सिद्ध होता है। संवर्ग-विद्या के अन्त में प्रसङ्ग आया है कि—''अथ ह शौनकं च कापेयमिश्रतारिणं च काक्षसीन परिविध्यभाणी श्रह्मचारी विभिक्षे" (छो. ११३१४) अर्थात् जब शुनक-पुत्र कापेय और कक्षसेन के पुत्र अभिप्रतारी ये दोनों एक साथ भोजन करने बंठे थे, उनके लिए अन्त परोसा जा रहा था, तव एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मौगी। अभिप्रतारी चैत्ररथ के वंश का था, ''एतेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्'' (ताण्डच. ब्रा. २०११२१४)। अर्थात् इस द्विरात्र यज्ञ का कापेय गणों ने चैत्ररथ से अनुष्ठान कराया। कापेय याजक और चैत्ररथ यजमान था। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि कोई ब्रह्मचारी शूद्र से भिक्षा नहीं मौग सकता, अभिप्रतारी क्षत्रिय था, क्योंकि उसके लिए कहा गया है—''तस्माच्बेत्ररथी नामैकः क्षत्रपतिरजायत"। अभिप्रतारी चैत्ररथी

रजायत' इति व क्षत्रपतित्वाबगमात्क्षित्रयत्वमस्यावगन्तव्यम् । तेन क्षत्रियेणामिन् मतारिणा सह समानायां विद्यायां संकीर्तनं जानश्रुतेरिप क्षत्रियत्यं स्चयति । समानामोव हि प्रायेण समिभव्याहारा भवन्ति । क्षत्रुप्रेषणाद्यैश्वर्ययोगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगितः । अतो न शुद्रस्याधिकारः ॥ ३५॥

संस्कारपरामञ्जीतदभावाभिलापाच्च ॥ ३६ ॥

इतका न श्रूब्रस्याधिकारः, यद्विद्याप्रदेशेषूयनयनाद्यः संस्काराः परामृश्यन्ते — 'तं होपनिन्ये' (श्रुव ब्राव ११।५।३।१३)। 'अधीहि मगद्य इति होपससादः (छाव ।।१।१) 'ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्यं वश्यतीति ते ह समित्पाणयो मग्वन्तं विष्पळादमुपसमाः' (प्रव १।१) इति च। 'तान्हानुषनीयैवः

भामती

कापैयानां याज्यो भवति यवि जैत्ररियः स्यात्, समानाग्वयानां हि प्रायेश समानाग्वया याजका भवन्ति । तस्माज्येत्ररियत्वाविभग्रतारी काक्षसेनिः क्षत्रियः । तस्समिभव्याहाराज्य जानश्रुतिः क्षत्रियः सम्भाव्यते । इतम क्षत्रियो जानश्रुतिरित्याह क्ष क्षसुप्रेषणारौश्ववर्ययोगाज्य १० । क्षसुप्रेषणे वार्यसम्भारे च ताबृधि तस्य ववान्यश्रष्ठस्यदेवय्यं प्रायेण क्षत्रियस्य वृष्टं युधिष्ठिराविविविति । ३ ६ ।।

त केवलमुपनीताध्ययमविधिपरामर्शेन न शूत्रस्याधिकारः किन्तु तेषु तेषु विद्योपदेशप्रदेशेषूपनयन-संस्कारपरामर्शात् शूत्रस्य तदमावाभिषानाद् ब्रह्मविद्यायामनधिकार इति । भन्वनुपनीतस्यापि ब्रह्मीपदेशः भूयते तान् हानुपनीयवेति । तथा शूत्रस्यानुपनीतस्यैवाधिकारो अविष्यतीस्यत आह अतान् हानुपनीयै-

#### भामती-स्यास्या

था—यह बात इसके याजक कापेय के सम्बन्ध से अवगत होती है, क्योंकि याजकगण प्रायः अपने समान वंशवाली को यजन कराते हैं। यह अभिप्रतारी चित्ररथ से अन्य होकर ही कापेयगणों का यजमान हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अभिप्रतारी चित्ररथी होने के कारण क्षत्रिय था। इसका सम्बन्ध जिस संवर्ग-विद्या से जोड़ा गया है, उसी विद्या से जानश्रुति भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार समिभव्याहाररूप लिङ्ग (सामर्थ्य) प्रमाण के द्वारा जानश्रुति का क्षत्रिय होना निश्चित होता है। केवल इतने से ही नहीं, क्षत्ता (अपने सारिथ) को रेक्व के अन्वेषण के लिए भेजता है, युधिष्ठिर के समान सेकड़ों गीएँ, काञ्चन और मणिमय हारों का दान करता है, अतः निश्चितरूप से जानश्रुति क्षत्रिय था— "क्षत्रृपेषणाद्यंश्वयं-योगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगितः"। फलतः जानश्रुति क्षत्रिय था— "क्षत्रृपेषणाद्यंश्वयं-योगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगितः"। फलतः जानश्रुति क्षत्रिय था— "क्षत्रृपेषणाद्यंश्वयं-योगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगितः"। फलतः जानश्रुति क्षत्रिय था— "क्षत्रृपेषणाद्यंश्वयं-वात्रितः क्षत्रियत्वावगितः"। कलतः जानश्रुति क्षत्रिय विद्या में श्रू का अधिकार सिद्ध हो जाता॥ ३५॥

"अष्टवर्णं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत"—इत्यादि वाध्यों से सूचित उपनीत व्यक्ति के अध्ययन-विधान का परामर्श ही श्रूद्राधिकार का विरोधी नहीं, अपितु अनेकत्र ब्रह्म-विद्या के उपदेश-प्रदेशों में उपनयनादि संस्कारों का परामर्श किया गया है, वे संस्कार श्रूद्र के होते नहीं, अतः ब्रह्म-विद्या में श्रूद्र का अधिकार नहीं—"इतश्च न श्रूद्रस्याधिकारः, यद् विद्याप्रदेशे-पूपनयनादयः संकाराः परामृश्यन्ते—"तं होपनिन्ये" (श्रतः ब्रा. १ ।५।३।१३ ). "अधीहि भगव इति होपससाद" (छां. ७।१।१)। तम् उपनिन्ये (उपनीतवान् ) यहाँ उपनयन और अधीहि भगव'—यहाँ अध्ययनाध्यापन का उल्लेख किया गया है, क्योंकि 'अधीहि'—इस मन्त्र-पद से विविक्षत है—अध्यापय।

शहा — उपनथन संस्कार से रहित व्यक्ति को भी ब्रह्म-विद्या का उपदेश किया गया है — "तान् हानुपनीयेवेतदुवाच" (छां. १।११।७) अर्थात् महाराज अश्वपति ने प्राचीन-

( छा० ५।११।७ ) इत्यपि प्रदर्शितैवोपनयनप्राप्तिमैवति । शुद्रस्य संस्काराभावोऽभि-सप्यते, 'शूद्रश्चतुथो धर्ण पकजातिः' ( भनु० १०।४ ) इत्येकजातित्वस्मरणात् । 'न शूद्रे पातकं किचिन्न च संस्कारमहैति' (मनु० १०।१२।६ ) इत्यादिभिश्च । ३६ ॥

तदमावनिधीरणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥

इतश्च न शहस्याधिकारः। यत्सत्यवचनेन शहस्याभावे निर्धारिते जाबालं गौतम उपनेतुमतुशासितुं च प्रववृते, 'नैतद्ब्राह्मणो विवक्षमहिति समिधं सोम्याहः रोपत्वा नेष्ये न सत्यादगाः' (छा० ४।४.५ ) इति धृतिलिङ्गात् ॥ ३७॥

वेस्यपि प्रविशत्वोपनयनप्राप्तिः 🛞 । प्राप्तिपूर्वंकत्वात् प्रतिवेधस्य येवामूपनयनं प्राप्तं तेवामेव तन्निविध्यते । तक्य द्विजातीनामिति द्विजातय एव निविद्योपनयना अधिक्रियन्ते न शूद्र इति ॥ ३६ ॥

सत्यकामी ह वे जाबालः प्रमीतिपतृकः स्वां मातरं जवालामपृष्ठ्यत् । अहमाचाम्यंकुले जुह्मप्रधं चरिष्यामि, तद् त्रवीतु भवती किङ्गोत्रोऽहमिति । साडनवीत् - त्वक्जनकपरिवरणपरतया नाहमज्ञासिषं यब्रैगोत्रं तनेति । स स्वाचार्यं गीतममुपससाव । उपसद्योवाच-हे भगवन् बह्यचर्यं मुपेयां स्वयोति । स होवाच, नाविज्ञातगोत्र उपनीयत इति किङ्गोत्रोऽसीति । अयोवाब सत्यकामो नाह वेद स्वं गोत्रं, स्वा मातरं जबालामपृच्छं, सावि न बेदेति । तबुपधृत्याभ्यघाव् गौतमः—नाहिजन्मन आर्जवं युक्तमीवृदां व पस्ते-नाह्मिम्न ज्ञाहरवसम्भावनास्तीति स्वां द्विजातिज्ञमानमुपनेच्य दश्युपनेतुमनुशासित् च जाबासं गौतमः प्रवृत्तः । तेनापि शूद्रस्य नाधिकार इति विश्वायते क्ष न सत्यावमाः इति क्ष । न सत्यमतिकान्तवा-मसीति ॥ ३७ ॥

# मामती-व्याख्या

शालादि ऋषियों का उपनयन किए बिना ही उन्हें वैश्वानर-विद्या का उपदेश किया। उसी प्रकार उपनयन संस्कार-रहित शूद्र का भी ब्रह्म-विद्या में अधिकार मानना होगा।

समाधान-महाशालादि ब्राह्मण थे, अतः उनका उपनयन प्राप्त था, किन्तु उनकी अपेक्षा राजा की जाति होन थी, अतः हीन जाति के द्वारा उच्च जाति का उपनयन निषिद माना गया। शुद्र का उपनयन प्राप्त ही नहीं कि उसका निषेध होता, निषेध सदैव प्राप्तिपूर्वक ही हीता है। यदि शूद्र का उपनयन प्रसक्त होता, तब भी उसका वहाँ निषेध नहीं होता, क्योंकि शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय जाति हीन नहीं, उन्नत मानी गई है। फलतः ब्रह्म-विद्या में

यदि अनुपनीत का अधिकार है, तो दिजाति का हो, शूद्र का नहीं ॥ ३६॥

छान्दौग्य उपनिषत् (४।४।१) में एक उपाख्यान आता है कि सत्यकाम नाम का एक बालक था, उसके पिता का देहान्त हो चुका था। वह अपनी 'जबाला' नाम की माता से कहने लगा कि मैं आचार्य के पास ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता हूँ, अतः आप यह बता दें कि मैं किस गोत्र का हूँ जवाला ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पिता की सेवा में तल्लीन रही, तुम्हारा गोत्र न जान सकी । सत्यकाम आचार्य गौतम की शरण में गया और प्राथंना की कि भगवन् मैं आप से ब्रह्मचर्य-दीक्षा लेना चाहता हूँ। गौतम ने कहा — जिसके गोत्र का ज्ञान नहीं होता, उसका उपनयनादि नहीं किया जाता, बतः तुम्हारा गोत्र क्या है ? सत्यकाम ने उत्तर दिया कि मैं अपना गोत्र नहीं जानता । मैंने अपनी 'जबाला' नाम की माता से पूछा था, वह भी नहीं जानती थी । आचार्य गौतम ने सत्यकाम से कहा कि तुम्हारे-जैसा निश्छल और स्पष्ट वक्ता अन्नाह्मण नहीं हो सकता, अतः तुम्हारा उपनयन अवश्य करेंगे। शीघ्र ही आचार्यं ने सत्यकाम का उपनयन करके वेदाघ्यपन करना आरम्भ कर दिया। इस कथानक से भी यही सिद्ध होता है कि शूद्र का अधिकार वेद-विद्या में नहीं। उक्त श्रुति में जो गौतम

# अवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्स्मृतेश्व ॥ ३८ ॥

इतस्य न शृद्धस्याधिकारः। यदस्य स्मृतेः अवणाध्ययनार्धप्रतिपेधो भवति । वेद्श्रवणप्रतिपेधो वेदाध्ययनप्रतिपेधस्तदर्थस्यानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शृद्धस्य स्मर्यते । अवणप्रतिषेधस्तावत् 'अधास्य वेद्मुपशृण्वतस्यपुजतुभ्यां अोत्रप्रतिप्रणम्' इति । 'पद्म ह वा पत्रच्छ्मशानं यद्मुद्धस्त्रस्माच्छ्नद्वस्मीपे नाध्येतच्यम्' इति च । अत पद्माध्ययनप्रतिषेधः। यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतच्यं भवति, स कथमभ्रतमधीयीत ? भवति च वेदोखारणे जिह्यच्छेदो धारणे शरीरभेद इति । अत पद्म वार्थाद्यंद्वानानुः श्वानयोः प्रतिषेधो भवति—'न शृद्धाय मति द्धात्' इति, 'द्विजातीनामध्ययनिम्यय द्वानम्' इति च । येषां पुनः पूर्वकृतसंस्कारयशाद्विदुर्धमन्याध्यमस्तीनां झानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्राप्तिः प्रतिषेद्धं, ज्ञानस्यैकान्तिकफलत्वात् । 'आय्येखतुरो धर्णान्' इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वण्यंस्याधिकारस्मरणात् । वेदपूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः शृद्धाणामिति स्थितम् ॥ ३८ ॥

# (१० कम्पनाधिकरणम्। स्०३९)

कम्पनात् ॥ ३९॥

अवसितः प्रासिक्तकोऽधिकारियचारः । प्रकृतामेवेदानी वाषवार्थविकारणां प्रवर्तियच्यामः । 'यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण पजित निःसृतम् । महस्र्यं वज्रमुचतं प्रपतिव्वत्रस्तास्ते भवन्ति' (का० २१६१२) इति । पत्रवाक्यं 'एजु कम्पने' इति धात्वः धांचुगमाञ्जक्षितम् । अस्मिन्वाक्ये सर्वमिदं जगत्प्राणाश्चयं स्पन्दते, महच्च किविद्ययः कारणं वज्रशिब्दतमुचतं, तव्विवानाच्चामृतत्वप्राप्तिरिति श्र्यते । तत्र कोऽसौ प्राणः, कि तद्भयानकं वज्रमित्यप्रतिपत्तेविचारे कियमाणे प्राप्तं तावत्यसिद्धेः प्रववृत्तिर्वायुः प्राण इति । प्रसिद्धेरेव चाशनिर्वज्ञं स्यात् । वायोश्चेदं माहारम्यं संकीर्थते । कथम् ?

भामती

निमबन्धास्यातेन भाव्येण व्यास्यातम् । अतिरोहितार्थमम्यत् ॥ ६८ ॥

प्राणवस्त्रञ्जतिबलाद्वाक्यं प्रकरणं च भङ्कता वायुः पञ्चवृत्तिराध्यात्मिको वाह्यसात्र प्रतिपाद्यः।

भामती—गास्याः ने सत्यकाम से कहा है कि 'न सत्यादगाः'', उसका अर्थ है — हे सत्यकाम ! तू ने सत्य का छतिक्रमण नहीं किया ॥ ३७ ॥

इस अड़तीसवें सूत्र में विशेषतः स्मृति-वाश्यों के द्वारा श्रूद्र के श्रवण, अध्ययन, वेदार्थ-ज्ञान एवं वेदार्थानुष्ठान का निषेध दिखाया गया है, जो कि अत्यन्त स्पष्ट और सुवोध है। श्रूद्र के लिए कहा गया है कि "पद्युः ह वा एतच्छ्मश्रानं यच्छूद्रः"। अर्थात् श्रूद्र एक पद्युः (पाद-युक्त या चलता-फिरता) श्रमशान है।। ३८।।

विषय — "यदिदं किन्द जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम्, महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति' (कठो० २।६।२)। इस वास्य में जगत् को कम्पायमान करनेवाला प्राण विचारणीय है।

संशय-उक्त प्राण वक्त है ? या वायु ? अथवा ईश्वर ? पूर्वपक्ष-'श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या'-इन छः प्रमाणों में सर्वमिदं जगरपञ्चवृत्ती वायौ प्राणशब्दिते प्रतिष्ठायैजित । वायुनिमित्तमेव च महद्भयानकं वज्ञमुद्यम्यते, वायौ हि पर्जन्यभावेन विवर्तमाने विद्युत्स्तनियत्त्रवृष्ट्यश्चनयो विवर्तम्त स्त्याचक्षते । वायुविश्वानादेव चेदममृतत्वम् । तथा हि भुत्यन्तरम् — वायुरेव व्यष्टिः वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्यं जयित य पवं वेदं इति । तस्माद्वायुरयमिह प्रतिपः चन्य इति ।

पर्ध प्राप्ते बुमः ब्रह्मैवेद्मिह प्रतिपत्तव्यम्। कृतः ? पूर्वोत्तरालोचनात्।

भामती
तचाहि—प्राणकाको मुख्यो बायाबाच्यात्मिके, बज्जकक्याक्षणो । अञ्चानिस वागुपरिणामः । बायुरेव हि
बाह्यो थूमज्योतिःसिलस्तंबल्तिः पर्जन्यभावेन परिणतो विद्युत् स्तनियत्नुवृष्टध्वानिमावेन विवस्ति ।
यद्यपि च सर्वं जगविति सवागुकं प्रतीयते, तथापि सर्वशक्य आपेधिकोऽपि न स्वाभिषेगं जहाति किन्तु सङ्कुवितवृत्तिभंवति । प्राणवज्यक्ष्मौ तु ब्रह्याविषयत्वे स्वाथंसेव स्वजतः । तस्मात् स्वार्थस्यागद्वरं वृत्तिसङ्कोषः,
स्वार्थकेक्षावस्यानात् । अमृतशक्योऽपि मरणाभाववज्यते न सार्वकाल्किकं तदमावं जूते, ज्योक्जीवितयापि
तमुपपत्ते । यथा अमृता देवा इति । तस्मात् प्राणवज्यक्षम्यनुरोषाद्वागुरेवात्र विवक्षितो न अह्योति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्ते उच्यते — शक्षक्यनात्श्व सवायुकस्य जगतः कम्पमात्, परमारमेव कम्बात् प्रमित इति मण्यूक्रालुस्यानुषक्यते । ब्रह्मणो हि विभ्यदेतज्जगत् कृत्स्रं स्वव्यापारे नियमेन प्रवर्तते न तु मर्यावामित-वर्तते । एतदुक्तं भवति — न सृतिसङ्कोबमात्रं शुर्यायंपरिस्थगे हेतुरपि तु पूर्वापरवाक्ष्येकवाक्यताप्रकर-

भामती-स्यास्या

श्रुति प्रमाण सबसे प्रबल माना जाता है, अतः 'प्राण' और 'वज'—ये दोनों शब्द श्रुति प्रमाण होने के कारण वाक्य और प्रकरण के बावक हैं। फलतः यहाँ 'कम्पन' शब्द के द्वारा पश्चवृत्त्यारमक प्राण अथवा वाह्य वायु का अभिधान करना उचित है, क्योंकि 'प्राण' शब्द आध्यात्मक ( शरीरान्तवंतीं ) वायु को मुख्यख्प से कहता है। 'वज्ञ' शब्द भी अशनि का वाचक है और अशनि वायु का परिणाम है, क्योंकि बाह्य वायु ही धूम, ज्योसि और जल से संवित्तित हो कर वर्षा के रूप में परिणत होकर विद्युत् , मेच, वृष्टि और अशनि के रूप में विवित्तित हो जाती है। यद्यपि 'सर्व' अगत्' शब्द के द्वारा वायु-सहित संसार प्रतीत होता है, तथापि 'सर्व' शब्द अपने अभिधेयार्थ का सर्वथा त्याग न करके संकृचित अर्थ का बोधक हो जाता है। 'प्राण' और 'वज्ञ' शब्द यदि ब्रह्मपरक माने जाते हैं, तब क्त्वायं का सर्वथा त्याग कर डालते हैं। सर्वथा स्वायं त्याग से तो संकृचित अर्थ का बोधन ही अच्छा है, क्योंकि संकृचित अर्थ में स्वायं का कुछ भाग अवस्थित ही रहता है। 'अमृत' घव्द भी मरणाभाव का वाचक है किन्तु मरण के सार्वकालिक अभाव को नहीं कहता, कादाचित्क जीवन में भी उसकी उपपत्ति हो जाती है, जैसे कि देवगणों को अमर कहा जाता है, वे सदा अमर नहीं, केवल विरजीवी होने के कारण् ही अमर कह दिए जाते हैं। इस प्रकार 'प्राण' और 'वज्ञ' इन शब्दों के अनुरोध पर वायु ही उक्त श्रुति में विवक्षित है, ब्रह्म नहीं।

सिद्धान्त — 'कम्पनात्' सूत्र के द्वारा वायु-सहित समस्त जगत् का कम्पन विविधित है। समस्त जगत् को केंपानेवाला तो परमात्मा ही है। 'कम्पनात्'—यह हेतुवाक्य है, इसका अभ्वय इसी पाद के "शब्दादेव प्रमितः"—इस चौबीसवें सूत्र के साथ वैसे ही होता है, जैसे कि एक मेंढक लम्बी छलौग भर कर अपने दूर बैठे साथी से जा मिलता है। [ "इको गुणवृद्धी" (पा. सू. १।१।३) इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने कहा है— 'यथा मण्डूका उत्त्वुत्योत्प्लुत्य गच्छन्ति, तद्वदिधकारः"। शब्द जड़ होने पर भी आकांक्षा के आघार पर व्यवहितान्वयी हो जाता है, जैसा कि प्रदीपकार ने कहा है— "बुद्धिशब्दस्येहाकांक्षावशादुप-

पृत्रीत्तरयोर्हि प्रन्थमागयोर्वहीच निर्दिषयमानमुषत्तभामहे । इहैच कथमकस्माव्न्तराते षायुं निर्दिश्यमानं प्रतिपद्यमिष्टि ? पूर्वत्र ताचत् 'तदेव गुक्रं तद् ब्रह्म तदेवासृतमुच्यते । तस्मिँख्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन' (का० २।६।१) इति ब्रह्म निर्दिष्टं, तदेवेहापि, संनिधानात् , जगत्सवं प्राण पजतीति च लोकाश्रयत्वप्रश्यभिहानात्रि-विष्टिमिति गम्यते । प्राणशम्दो अययं परमात्मन्येच प्रयुक्तः, 'प्राणस्य प्राणम्' ( बृ० थाधा१८ ) इति दर्शनात् । एजयित्रत्वमपीदं परमात्मन प्वीपपद्यते न वायुमात्रस्य । तथा चोक्तम्—'न प्राणेन नापानेन मत्यो जीवति कथ्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मि-मोताबुपाधितौ' (का० २।५।५) इति । उत्तरत्रापि 'मयावस्थाम्निस्तपति भयात्तपति स्यः। भयादिन्द्रस वायुस मृत्युर्घावति पञ्चमः' (का० २।६।३) इति निर्देश्यते न वायुः। सवायुकस्य जगतो भयदेतुत्वाभिधानात्। तदेवेद्दापि सिष्ठधाः नात् 'महद्भयं वज्रमुचतम्' इति च भयद्देतुःवप्रत्यभिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते। वज्रशब्दोऽप्ययं भयहेतुत्वसामान्यात्प्रयुक्तः। यथा हि चज्रमुद्यतं भमेव शिरसि निपते-चचहमस्य शासनं न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजादिशासने प्रवर्तत पविमदमिनवासुसूर्याविकं जगदस्मादेच ब्रह्मणो विभ्यक्तियमेन स्वन्यापारे प्रवर्तत इति भयानकं स्कोपमितं बहा। तया च बहाविषयं अध्यन्तरम् — भीषा उस्माद्वातः पवते। भीषीदेति स्याः। भीषा उस्मादिनिक्षोन्द्रद्य । मृत्युर्धावति पश्चमः' (तै० ८।१ ) इति । अमृतत्वफलअवणाद्पि ब्रह्मैवेद्मिति गम्यते । ब्रह्मबानाद्यमृतत्वप्राप्तिः । 'तमेव विवित्वाउतिमृत्युमेति नाम्यः पम्या विद्यते अयनाय' ( श्वे० ६।१५ ) इति मन्त्रवर्णात् । यस् वायुविद्यानात्कचिद्मृतत्वमभिद्दितं, तदापेक्षिकम् । तत्रैव प्रकरणान्तरकरणेन

मामती
जाध्यां संबक्तिः श्रुतिसङ्कोषः । तिवसमुक्तं क्ष पूर्वापरयोगंग्यभागयोग्रंहीव निवश्यमानमृष्ठभामहे,
इहैव कवमस्तराते वायुं निवश्यमानं प्रतिवचेनहि इति । तवनेन वान्यं कवान्यता दक्तिता । क्षप्रकरणावपीतिक्ष भाष्यय प्रकरणमुक्तम् । दत् खलु पृष्टं तवेव प्रधानं प्रतिवक्तःयमिति तस्य प्रकरणम् । पृष्टावस्यस्मिन्तसूच्यमाने शास्त्रमप्रमाणं भवेवतम्बद्धप्रलायिश्वात् । क्ष्यम् वायुवित्तत्नात् व्यविवन्तरःवमभिहितमापेसिक्तं तवितिक्ष । जपपुनमृर्य्यं जयतीति श्रुत्या द्वापमृर्योविजय उक्तो न तु परममृत्युविजय द्वापोविक्तरःवं

स्थानम्"। हेतु वाक्य को प्रतिज्ञा वाक्य की आ कांक्षा होती है, प्रतिज्ञा-वाक्य यदि दूर हो, तब मण्डूकप्लुति-श्याय से हेतु वाक्य उसके साथ जुड़ता है ]। इस प्रकार 'शब्दादेव प्रमितः (परमारमा), कम्पनात्' ऐसा पूरा वाक्य सम्पन्न हो जाता है। ब्रह्म के भय से नियन्त्रित होकर यह जगत् अपने व्यापार में नियमतः प्रवृत्त होता है और अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। आशय यह है कि केवल श्रुति का संकोच श्रुत्यर्थ के परिस्थाग का नियामक नहीं, अपितु पूर्वापर की एकवाक्यता और प्रकरण—इन दो प्रमाणों से संवित्त श्रुति-सङ्कोच, भाष्यकार ने यही कहा है—"पूर्वापरयोग्नंवभागयोर्ब्रह्मैव निर्देश्यमानमुपलभामहे, इहैव कथमन्तराले वायुं निर्देश्यमानं प्रतिपद्यमिहि"। इतने भाष्य के द्वारा वाक्यकवाक्यता प्रदिश्ति की गई है। "प्रकरणादिप"—इस भाष्य से प्रकरण दिखाया है, क्योंकि जो पदार्थ पूछा जाता है, वही प्रधानतया प्रतिपाद्य होता है—यही प्रकरण का स्वरूप है। जिज्ञासित पदार्थ से भिन्न अर्थ का अभिधान करने पर शास्त्र असम्बद्धाभिधायी होने के कारण अप्रमाण हो जायगा। 'यत्तु वायु-विज्ञानात् क्वचित्यमृतत्वमिभिहतम्, तदापेक्षिकम्।" अर्थात् "वायुरेष व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जर्यात य एवं वेद"—इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जो वायु के

परमात्मानमभिधाय 'अतो उन्यदार्तम्' ( कृ॰ ३।४ ) इति वाय्वादेरातैत्वाभिधानात् । प्रकरणाद्व्यत्र परमात्मिनश्चयः, 'अन्यत्र धर्माद्व्यत्राधर्माद्व्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच्व अव्याच्च यत्तत्पश्चिस तद्वदः' ( का॰ १।२।१४ ) इति परमात्मनः पृष्टत्वात् ॥ ३९ ॥

(११ च्योतिरधिकरणम् । स्० ४०) च्योतिर्दर्शनात् ॥ ४०॥

'प्य संवसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिवपसंपद्य स्वेन क्षेणामि-निष्पद्यते' ( छा० = ११२१३ ) इति भ्रयते । तत्र संशय्यते—िकं ज्योतिःशब्दं चक्कुर्विषय-तमोऽपहं तेजः, किंवा परं ब्रह्मीत । किं तावरमाप्तम् ? प्रसिद्धमेय तेजो ज्योतिःशब्द-मिति । कुतः ? तत्र ज्योतिःशब्दस्य क्षढत्यात् । 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्' ( व्र० स्० १।१।२४ ) इत्यत्र हि प्रकरणाज्ज्योतिःशब्दः स्वार्थं परित्यज्य ब्रह्मणि चर्तते । न चेह तद्यत्वित्स्वार्थपरित्यां कारणं दृद्यते । तथा च माडीसण्डे —'अथ तत्रतदस्माष्ट्य-

भामता तस्य तत्रैव प्रकरणान्तरकरणेन हेतुना । न केवलमण्ड्यस्या तदापेक्षिकमिय तु परमारमानमभिषायातोऽन्य-वार्समिति वाय्वादेरासंस्वाभिषानात् । नद्यासोऽभ्यासावनासो भवतीति भावः ॥ ३९ ॥

अत्र हि ज्योतिःशब्दस्य तेजसि मुख्यस्वाद् ब्रह्मांन जन्नन्यस्वात् प्रकरणास्य श्रुतेवंलोयस्त्वात् पूर्ववच्छृतिसञ्जोष्यस्य षात्राभावात् , प्रत्युत ब्रह्माज्योतिः वश्चे वस्वाश्चतेः पूर्वकालार्षायाः पीडनप्रसङ्गात् । समृत्यानश्चतेश्च तेज एव ज्योतिः । तथाहि — समृत्यानमृद्गमनमृज्यते, न तु विवेकविज्ञानम् । उद्गमनश्च

भामती-भाक्या

विज्ञान से अमृतस्व की प्राप्ति बताई है, वह अमृतस्व आपेक्षिक [ मनुष्य-लोक की अपेक्षा वायु-लोक का चिरस्थायित्व मात्र ] है, वायु-विज्ञान से केवल अपमृत्यु पर विजय-प्राप्ति का उल्लेख है, परम मृत्यु पर विजय नहीं, क्योंकि वहीं पर प्रकरणान्तरूप करण (हेतु) के द्वारा परमात्मा का अभिधान करके वाय्वादि के आर्तत्व ( मृतत्व या नश्वरस्व ) का अभिधान किया गया है — "अतोऽन्यदार्तम्" ( बृह. उ. २।४ )। ऐसा कभी सम्भव नहीं कि आर्त ( मृत ) पदार्थ उपास्यमान ( अभ्यस्यमान ) हाकर अमृत बन जाय ।। २९ ।।

विषय — ''एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा-भिनिष्यद्यते'' ( छां. ६।१२।३ ) यहाँ ज्योतिःशब्द विचारणीय है ।

संशय - उक्त श्रुति-वानय में 'ज्योतिः' पद के द्वारा भौतिक तेज विवक्षित है ? अथवा

पर बहा ?

पूर्वपक्ष — जोति: शब्द भौतिक ते अ मं रूढ या मुख्य और बहा में गौण माना जाता
है, अतः निरपेक्ष शब्दरूप श्रुति प्रमाण से भौतिक तेज और प्रकरण प्रमाण से बहा विवक्षित
प्रतीत होता है। प्रकरण प्रमाण से श्रुति-प्रमाण प्रवल होता है, अतः पूर्विधकरण के समान
यहाँ श्रुति का संकोच सम्भव नहीं, प्रत्युत बहारूप ज्योति का ग्रहण करने पर 'उपसम्पद्य'—
यहाँ पूर्वकालार्थक 'वत्वा' प्रत्यय बाधित हो जाता है, व्योंकि ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति के
अनन्तर अन्य कोई क्रिया होती ही नहीं, किन्तु आदित्यादि ज्योति (अधिरादि मार्ग) के
द्वारा बह्मलोकादि की प्राप्ति के अनन्तर मुक्ति का लाभ होता है।

रीरादुत्कामस्यथैतैरेव रिमिमिकर्वमाक्रमते' (छा० ८।६।५) इति मुमुक्षोरादिस्यप्राप्तिः रिमिहिता । तस्मात्प्रसिखमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति ।

प्यं प्राप्ते बमः — परमेव बहा ज्योतिःशन्तम् । कस्मात् ? वर्शनात् । तस्य हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनानुवृत्तिर्दृष्यते, 'य वात्माऽपहतपाप्मा' ( छा० ८।७।१ ) इत्यपहत-पाप्मत्वाविग्रुणकस्यात्मनः प्रकरणादावन्वेष्टव्यत्वेन विजिह्नास्तितव्यत्वेन च प्रतिहान्नात् । 'प्रतं त्येव ते भूयोऽनुन्याक्यास्यामि' (छा० ८।९।३) चानुसंघानात् । 'वश्ररीरं

गामती

तैत्र:विक्षेऽविदाविमार्गेणोवविष्यते । आहित्यक्षाविदाव्यवेषया वरं उयोतिर्भवतीति । तहुवसम्पद्य तस्य समीवे भूति स्वेन क्येणािश्रनिञ्चते, कार्यव्यक्षेकप्रासो क्रमेण मुख्यते । ब्रह्माश्र्योतिःवक्षे तु ब्रह्म भूत्वा का वरा स्वक्रपनिञ्चल्तिः ? न व देहाविविविक्षक्ष्यास्वक्ष्यसावास्कारो वृत्तिक्रवोऽभिनिञ्चल्तिः । सा हि ब्रह्मभूयात् प्राचीना त्र तु वदाचीना । सेयमुवसम्बद्धति वस्वाश्रुतेः वीडा । तस्माल्तिमाः श्रुतिभिः प्रकरणवामनालेख वृत्वात्र ज्योतिरिति प्रासम् । एवं प्राहेऽभिधीयते — क्ष्यरमेव ब्रह्म ज्योनिःशब्दम् । कस्मात् ? वर्शनात् । तस्य हीह प्रकरणे अनुवृत्तिवृद्धते क्ष । यत् चल् प्रतिकायते यच्च मध्ये परामृद्धते यच्चोपतिह्यते स एवं प्रवानं प्रकरणार्थः । तबन्तःवातिनस्तु सर्वे तदनुगृणतया नेतन्याः । न तु स्वस्यनुरोधमात्रेण प्रकरणाद्यक्रष्टव्य इति हि लोकस्थितः । अन्ययोवाञ्चयाजवाचये जानितादोवोवकमे तस्प्रतिसमाचानोय-संहारे च तदनतःवातिनो विष्णुरुवाद्य यष्टस्य इत्यादयो विधिधृत्यनुरोधेन पृष्ण विधायः प्रसम्बर्धरम् ।

#### भामती-व्याख्या

दूसरी बात यह भी है कि उक्त श्रुति में जो समुत्थान कहा गया है कि 'अस्मात् सरीरात् समुत्थाय', वह समुत्थान 'ज्योति' पद के द्वारा तेज का ग्रहण करने पर ही उपपन्न हो सकता है, क्योंकि वहाँ समुत्थान का अर्थ उद्गमन ही है, विवेक-विज्ञान नहीं। अचिरादि की अपेक्षा आदित्य को परं ज्योति कहा जाता है, अतः जीव का सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर का त्याग कर आदित्य की उपसम्पत्ति प्राप्त अरता है, उसके पश्चात् स्वक्ष्पाभिनिष्पत्ति (बहारूपतापत्ति) होती है। किन्तु 'ज्योति' शब्द से बहा का ग्रहण करने पर तत्त्वज्ञानी का शरीर से समुत्थान न हो सकेगा, जेसा कि श्रुति कहती है—"न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति" (बृह. उ. ४।४।६)। इसी प्रकार "परं ज्योतिकपसम्पद्य स्वरूपेणाभिनिष्पद्यते"—यह ज्योति, रुपसम्पत्ति और स्वरूपाभिनिष्पत्ति का पौर्वापयंभाव भी संगत नहीं रह जाता, क्योंक बहारूप ज्योति की उपसम्पत्ति भी स्वरूपाभिनिष्पत्ति ही है, अतः 'स्वरूपमिभिनिष्पद्य स्वरूप-मिभिनिष्पद्यते"—ऐसा व्यवहार संगत क्योंकर होगा? देहादि से विविक्त ब्रह्मास्वरूप के कृत्यात्मक साक्षात्कार को अभिनिष्पत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह ब्रह्मारूपतापत्तिरूप मुक्ति के पूर्व क्षण में होती है, पश्चात् नहीं। फलतः (१) ज्योतिः शब्द, (२) करवा प्रत्यय और (३) समुत्थान शब्द—इन तीन श्रुति प्रमाणों (रूठ शब्दों) के द्वारा प्रकरण प्रमाण का बाथ करके भौतिक तेज ही ज्योति पद का अर्थ सिद्ध होता है।

सिद्धान्त—"परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्" अर्थात् परम ब्रह्म ही ज्योतिः शब्द के द्वारा विविक्षित है, क्योंकि इस प्रकरण में उसी की अनुवृत्ति का दर्शन होता है। जो प्रतिज्ञा या प्रकरण के उपक्रम में चिंत, मध्य में परामृष्ट और उपसंहार में विणत होता है, वही प्रकरण का मुख्यार्थ माना जाता है और प्रकरण-पाती अन्य सभी पदार्थ उसी प्रधान के अनुसारी या अन्त्र माने जाते हैं, केवल श्रुति के अनुरोध पर प्रकरण से पृथक् नहीं किए जाते—ऐसी कोकमर्यादा है। अन्यथा उपौग्रयाज के प्रकरण में पठित "विष्णुक्ष्पांशु यष्टव्योऽजामित्याय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्याय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्याय, अग्नीषोमावृषांशु यष्टव्यावजामित्वाय"—इन तीन वाक्यों

वाव सम्तं न प्रियाप्रिचे स्पृशतः' ( छा० ८।१२।१ ) इति चाशरीरताये ज्योतिःसम्पत्ते-रस्याभिधानात् , ब्रह्मभावाच्याम्यत्राशरीरतानुपपत्तेः, 'परं ज्योतिः', 'स उत्तमः

#### भामती

तत् किमिबानीं तिस्रः साह्नस्योपसदः कार्या द्वावशाहीनस्येति प्रकरणानुरोधात् समृबायप्रसिद्धिवससम्बन्धः महर्गणाभिषानं परिस्यज्याहीनशब्धः कषमप्यवयवष्युरपस्या साह्नं ज्योतिष्टोममभिषाय तत्रैव द्वावशोपसत्ता विषत्ताम् ? स हि इस्त्रविधानान्न कुतिब्बिदि हीयते क्रतोरित्यहीनः शक्यो वक्तुम् । मैवन्, अवयव-प्रसिद्धेः समृबायप्रसिद्धिवंस्रोयसीति श्रुत्या प्रकरणवाषनान्न द्वावशोपसत्तामद्वीनगुणयुक्ते क्योतिष्टोये

# भामती-व्याख्या

के द्वारा प्रतिपादित तीनों कर्म उपांशुयाज से भिन्न मानने पहेंगे। जिमिन-दर्शनस्य द्वितीय अध्याय के दितीय पाद का चौया अधिकरण है—उपांशुयाजाधिकरण। शबरस्वामी ने विषय-वाक्य की आनुपूर्वी दिखाई है—"जामि वा एतद्धज्ञस्य क्रियते यदन्वज्ञौ पुरोडाशावुपांशुयाज-मन्तरा यजित । विष्णुहपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापितिहपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, अमीषो-मावुपांशु यष्टव्यावजामित्वाय"। तैत्तिरीयसंहिता में यजित तक वाक्य मिलता है, विष्णुहपांशु यष्टव्यावजामित्वाय"। तैत्तिरीयसंहिता में यजित तक वाक्य मिलता है, विष्णुहपांशु यष्टव्यां उत्यादि इस समय उपलब्ध नहीं। तथापि अजामित्वाय-पर्यन्त एकवाक्यता मान कर प्रायः सभी आचार्यों ने यही विचार प्रस्तुत किया है कि उपक्रम और उपसंहारादि में समनुगत पदार्थों को यदि मुख्यार्थ मान कर प्रकरणस्थ अन्यान्य पदार्थों को उसका अङ्ग नहीं माना जाता, तब उपांशुयाज-प्रकरण के उपक्रम (आरम्भ) में जो जामिता (आलस्य या उबा देना) दोष उठा कर उपसंहार में अजामित्वाय कह कर उसकी निवृत्ति बताई गई। उससे ऐसी एकवाक्यता पर्यवितित हो जाती है कि मध्यपाती उक्त तीनों वाक्य स्वतन्त्र कर्म के विधायक न होकर उपांशुयाज के अन्तरा-विधान की प्रशंसामात्र करते माने गए हैं ]।

शक्का-यदि एकवाक्यतापन्न प्रकरण का भञ्ज या बाध किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता, तब ज्योतिष्टोमनामक एकाह कर्म के प्रकरण में जो कहा गया है कि "तिस्न एव साह्यस्योपसदो द्वादशाहीनस्य" (तै. सं. ६।२।४।१)। उपसत् होमविशेष की संज्ञा है। 'ज्योतिष्टोमादि एकाह कर्म में तीन हो उपसत् किए जाएँ और अहीन कर्म में 'द्वादश' [जिस सोमयाग में एक ही दिन सोम का अभिषव किया जाता है, उसे एकाह या साह्न कहते हैं और जिसमें कई दिन सोमरस का अभिषव होता है, वह अहीन या अहुगंण कहलाता है। एकाह और अहीन शब्द अपने अपने उक्त अर्थों में रूढ़ माने जाते हैं ]। यह प्रकरण ज्योतिष्टोमरूप एकाह करतु का है, अतः इसके प्रकरण में पठित द्वादश उपसत् भी इसी कर्म में करने पड़ेंगे और 'अहीन' शब्द की अवयवार्थं को लेकर ज्योतिष्टोम-वाचकता भी मानी जा सकती है, जैसा कि शवरस्वामी ने कहा है— "अहीनब्देन ज्योतिष्टोमं यहयामः, कुतः? न हीयते इत्यहीनः। दक्षणया क्रतुकरणैर्वा फलेन वा न हीयते, तेन ज्योतिष्टोमोइहीनः" ( क्वावर. प्र. दहे )।

समाधान—अवयवार्थं की अपेक्षा रूढार्थं प्रवल माना जाता है। यद्यि प्रकरण प्रमाण से द्वादण उपसत् ज्योतिष्टोम में प्राप्त हैं, तथापि 'अहीन' शब्दरूप श्रुति प्रमाण के द्वारा प्रकरण का बाध हो जाता है. अतः उक्त वाक्य ज्योतिष्टोम में द्वादण उपसत् का विधान नहीं कर सकता। इस प्रकरण से विच्छिन्न कर देने पर भी उक्त वाक्य अहीन या अहांण कमों में भी द्वादण उपसत् का विधान नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य प्रकरण में पठित वाक्य के द्वारा अन्य कर्म में अञ्जों का विधान न्यायोचित वहीं माना जाता। परिशेषतः 'तिस्ना उपसदः कार्याः'—इस विधि की स्तुति में ही "द्वादणाहीनस्य" —इस वाक्य का तात्प्यं

शामती
शक्तोति विवातुम् । नाष्यतोऽपक्रष्टः सम्महर्गणस्य विवन्ते परप्रकरणेऽन्यवर्मावधेरग्यायस्वात् । असम्बद्धपवश्यवायविविद्धन्मस्य प्रकरणस्य पुनरनुसन्धानश्लेशात् । तेगानपक्रष्ट्रेनेव द्वादशाहीनस्येति वाक्येन
साङ्गस्य तिस्र उपसदः कार्या इति विवि स्तोतुं द्वादशाहिविहता द्वादशोपसत्ता तःप्रकृतित्वेन च सर्वाहीनेवृ
प्राप्ता निवीताविववन् ते । तस्मादहोनश्रुर्धा प्रकरणवावेऽिय न द्वादशोहीनस्येति वाक्यस्य प्रकरणावपक्ष्यो उपोतिष्टोमप्रकरणाम्नातस्य । पूषाद्यनुमन्त्रनमन्त्रस्य यिक्छञ्जवलात् प्रकरणवावेनापकर्वं स्तदगस्या,
पौज्नावी च कर्मणि तस्यार्थवस्याविद्यदे स्वपक्रप्टस्याचिराविभागोपदेशे फलस्योपायमार्गप्रतिपावकेऽतिविद्यदे
एव सम्प्रसाद इति वाक्यस्याविद्यवेकदेशमात्रप्रतिपावकस्य निद्ययोगन्नस्थत् । न च द्वादशाहीनस्येतिवद्धवोक्तासम्बानमात्रानुद्यानं स्तोतुमेष सम्प्रमाव इति वचनमित्रस्यितमात्रनुववतीति युक्तम् , स्तुतिसक्षणायो स्वाधियसंमर्गतास्ययंपरिस्वागप्रसङ्गात् । द्वादशाहोनस्येति तु वाक्ये स्वार्थसंसर्गतास्ययं
प्रकरणविष्यदेस्य प्राप्तानुवावमात्रस्य चाप्रयोजनस्वमिति स्तुत्यचा रुच्यते । न चतद्दोषभयासमृवायप्रसिद्धिमृक्छक्ष्यावयवप्रतिद्विनुपाधिस्य साङ्गस्येव द्वादशोपसत्तां विधातुमर्हति, जित्वद्वावकास्ययोविकस्यप्रसकृतत् । न च सस्यां गती विकल्पो न्याय्यः । साङ्गाहीनपदयोद्य प्रकृतक्योतिष्टोमाभिष्यायनिः।नर्थक्वत्रसकृतत् । प्रकरणानेव तदवगतेः । इह तु स्वार्थसंतर्तातास्ययं नोक्तवोवप्रसङ्ग इति वीर्वापर्यविद्यालन्ति।

पर्यंविसत होता है। द्वादशाहरूप अहीन कमं में द्वादश उपसत् का विधान किया गया है, सभी अहीन कमों की द्वादशाहरूप अहीन कमें में द्वादश उपसत् का विधान किया गया है, सभी अहीन कमों के द्वादशाहरूप अहीन कमें में द्वादश उपसत् (प्रकृतिवद् विकृति: कार्या'—इस अतिदेश वाक्य से ही प्राप्त हो जाते हैं, इस लिए भी ज्योतिष्टोम-प्रकरण-पठित वाक्य के द्वारा द्वादश उपसदों का विधान वहाँ अपेक्षित ही नहीं, अतः इसका प्रकरण से अपकर्ष (विच्छेद) भी अनावश्यक है। ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित पूषानुमन्त्रण मन्त्रों का उत्कर्ष जो लिङ्ग प्रमाण से प्रकरण का बाध कुरके किया जाता है, वह अगतिक-गति है. पूषदेवताक कमों में उसकी आवश्यकता और सार्थकता भी है। "एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय"—इस वाक्य का यहाँ से विच्छेद करके अचिरादि मागं-प्रतिपादक प्रकरण में उन्नयन सम्भव नहीं, क्योंकि अचिरादि का "तेऽर्विधमेवाभि-सम्भवन्ति"—इत्यादि इपदेश जैसा विशव (स्पष्ट) है, वैसा "एष सम्प्रसादः"—यह नहीं, क्योंकि यहाँ तो उस मार्ग के तेजोरूप एकदेश का ही ग्रहण किया गया है, जिसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं।

जैसे "हादशाहीनस्य"—यह वाक्य तीन उपसदों के विधान की स्तृति है, वैसे ही विधान-भावना की स्तृति करने के लिए "एष सम्प्रसादः" इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैसा करने पर इस वाक्य को अपने स्वार्थ का सर्वधा त्याग करना पड़ेगा। "हादशाहीनस्य"—इस वाक्य का अन्यत्र उस्तयन करने पर हादशाह-पठित वाक्य के द्वारा विहित द्वादशोपसत्ता का अनुवादमात्र करना होगा, जो कि निष्प्रयोजन और निर्थंक मात्र है, अतः उसमें स्तृतिपरता अगत्या मानी जाती है। ज्योतिष्टोमगत उपसद होमों में ही त्रित्व और हादशस्व—दोनों का विधान करने पर विकल्प प्राप्त होता है, जो कि मार्गान्तर के सम्भव होने पर उचित नहीं माना जाता। फिर भी त्रित्व और द्वादशस्व—दोनों का विधान करने पर शित्रत्व और द्वादशस्व—दोनों का विधान करने पर शित्रत्व और द्वादशस्व—दोनों का विधान करने पर आहीन'—दोनों पद निर्थंक हो जाते हैं, क्योंकि केवल प्रकरण के बल पर भी दोनों धर्म प्राप्त हो जाते हैं किन्तु प्रकृत में 'ज्योतिः' पद का बह्मज्योति में तात्पर्य मान लेने पर आनर्थंक्य प्रसक्त नहीं होता, पौर्वापर्य की विचारणा से सहकृत प्रकरण प्रमाण के द्वारा पूर्वकालतारूप अर्थ में रूढ़ 'क्त्वा प्रत्य का परित्याग करके बह्मज्योति ही ज्योतिपदास्यद विर्णात होती है।

पुरुषः' ( छा० = १२।३ ) इति च विशेषणात् । यस्तः मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरभिहितेति । नासाचात्यन्तिको मोक्षो गत्युक्तान्तिसंबन्धात् । न ह्यात्यन्तिके मोक्षे गत्युक्तान्ती । स्त इति बक्ष्यामः ॥ ४० ॥

# (१२ अर्थान्तरत्वब्यपदेशाधिकरणम् । स् ० ४१) आकाकोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् ॥ ४१॥

'आकाशो चै नाम नामकपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म तदमृतं स आत्मा' ( छा० ८।१४।१ ) इति अयते । तिकमाकाशास्त्रं परं ब्रह्म, किंवा प्रसिद्धमेव भूताका-

#### भामिती

प्रकरणानुरोषाद्वृद्धिमिष पूर्वकालतामिष परिश्यव्य प्रकरणानुगुण्येन ज्योतिः परं ब्रह्म प्रतीयते । यत् तूर्कं मुमुक्षोरावित्यप्राप्तिरमिहितेति, नासावास्यन्तिको मोक्षः, किन्तु कार्यक्रास्तिकामानः । न च क्रममुक्त्य-भिप्रायं स्वेन रूपेणामिनिध्पद्यत इति वचनं, नह्येतत् प्रकरणोक्तक्षद्वातस्यिवद्वयो गरयुरकान्ति स्तः । तथा च श्रुतिः— 'न तस्मान् प्राणा उत्कामित अत्रैय सयवनीयन्ते' इति । न च तद्वारेण क्रममुक्तः । अचिरा-विमार्गस्य हि कार्यब्रह्मलोक अपकर्वं न तु ब्रह्मभूयहेतुभावः, जीवस्य तु निरुपाधिनिध्ययुद्धवृद्धवृद्धव्याभावः ताक्षास्कारहेतुके मोक्षे कृतमिवराविमार्गण कार्यब्रह्मलोकप्राप्त्या ? अत्रापि ब्रह्मविवस्तवुपण्तः । तस्मान्त ज्योनिशावित्यमुवसम्बद्ध सम्प्रसावस्य जीवस्य स्वेन रूपेण पारमाणिकेन ब्रह्मणाऽभिनिष्पत्तिराक्षसीति श्रुतेरत्रापि क्लेकाः । झिप च परं उत्रोतिः स उत्तमः पुरुष इतीहैवोपरिष्टाद्विशेषणात्तेजसो स्यावस्थंतुरुष्ध-विषयस्वनावस्थापनाउज्योतिष्पवस्य परमेव ब्रह्म ज्योतिः न तु तेज इति सिद्धम् ॥ ४० ॥

### भामती-व्याख्या

भाष्य में जो कहा गया है कि "अथ यत्रैतस्माच्छरीरादुत्क्रामित, अथैतैरेव रिश्मिभ-रूडवंमाक्रमते" (छां, ना६।५) इति मुनुक्षोरादित्यप्राप्तिरमिहिता"। वह अत्यन्तिक मोक्ष नहीं, अपितु हिरण्यगर्भ-लोक-प्राप्तिमात्र है। प्रकृत वाक्य का अभिप्राय क्रम-मुक्ति में नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते'-इस वाक्य का स्वारस्य क्रम-मुक्ति में सम्भव नहीं। प्राकरणिक ब्रह्मतत्त्व के वेता पुरुष की न शरीर से उत्क्रान्ति होती है और न लोकान्तर में गति, क्योंकि श्रुति स्पष्ट कहती है-- "न तस्य प्राणा उत्कामन्ति अत्रैव समवनी-यन्ते" (बृह, उ. ४।४।६)। अचिरादि मार्ग के द्वारा क्रम-सुक्ति होती है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अचिरादि मार्ग केवल हिरण्यगर्भ के लोक का ही प्रापक होता है, ब्रह्मरूपतापत्ति का जनक नहीं होता। जीव को तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार कर लेने पर अधिरादि मार्ग से कार्य ब्रह्म-लोक-प्राप्ति की क्या आवश्यकता ? ब्रह्म-साक्षात्कार से ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्य ब्रह्म के लोक में भी ब्रह्मवेत्ता ही मुक्त होता है। फलतः 'आदित्यरूप ज्योति को प्राप्त होकर यह सम्प्रसाद (जीव) ब्रह्मरूपेण अभिनिष्पन्न होता है'-ऐसा मानना समुचित नहीं, क्योंकि वहाँ भी श्रुति की अनुपपन्नता बनी ही है। दूसरी बात यह भी है कि 'परं ज्योतिः', 'स उत्तमः पुरुषः'-ऐसे विशेषणों के द्वारा भौतिक ज्योति की व्यावृत्ति करके ब्रह्म ज्योति का ही निरूपण आगे किया जा रहा है, अतः यहाँ पर ब्रह्म ही विवक्षित ज्योति है, भौतिक तेज नहीं ।। ४० ।।

विषय—"आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवहिता, ते यदन्तरा तद् ब्रह्म तदमृतं स आत्मा" ( छां. ८।१४।१ ) इस श्रुति में 'आकाश' शब्द विचारणीय है। शमिति विवारे भूतपरिव्रहो युकः, वाकाशशब्दस्य तस्मिन्कद्वत्वातः, नामकपनिर्वह-णस्य बायकाशवानद्वारेण तस्मिन्योजयितुं शक्यस्वात् , ख्रष्ट्स्यावेश्व स्पष्टस्य ब्रहा-सिक्सस्याभ्रयणादिति । पवं प्राप्त इद्युच्यते -परमेउ ब्रह्मेहाकाशश्रम् भिष्तुमर्हति । कस्मात ? अर्थाम्तरत्वादिव्यपदेशात् । 'ते यदत्तरा तद् बद्धा' इति हि नामकपाभ्याम-र्थान्तरभूतमाकाशं व्यपविदाति । न च ब्रह्मणो अन्यकामकपाभ्यामर्थान्तरं संभवति, सर्वस्य विकारजातस्य नामकपाभ्यामेव व्याकृतस्वातः। नामकपयोरपि निर्वहणं निरकक्षां न ब्रह्मणो अन्यत्र संभवति, 'अनेन जीवेनारमनानुप्रविदय नामकपे व्याकर-

वद्यप्याकाशस्तरिककृतित्यत्र ब्रह्मिककृदर्शनावाकाशः वरमास्मेति व्यूत्यावितं, तवापि तद्ववत्र वरमात्मिक्रवर्शनामाबाम्माम रूपनिर्वहणस्य भृताकाक्षेत्रध्यवकाक्षवानेनोपवलेरकस्मास्य कृतिपरित्यागस्याः योगात । नामक्ये जम्तरा भ्रह्मोति च नाकाशस्य नामकपयोगिवंहितुरम्तरालस्वमाहापि तु अञ्चलस्तेन भूताकाक्षी नामकपयोनिर्वहिता । नह्य चैतयोरन्तरालं मध्यं सारमिति यावतु । न तु निर्वहिव बृह्य अन्त-रालं वा निवाँत । तस्मारप्रसिद्धेर्भताकाशमेवाकाशी न तु बह्यति प्राप्तम । एवं प्राप्त उच्यते — क्रवरमेवा-कार्श बह्य कस्मात ? अर्थास्तरस्वाविश्यपदेशात् 🕸 । नामकपमात्रनिर्वाहकमिहाकाश्चम्च्यते । भूता-काक्षत्र विकारत्वेन नामक्यान्तःपाति सत् कवमाश्मानमृदृहेत् । न हि सुशिक्षितोऽपि विक्षानी स्वेन स्थायेनास्मानं बोढमसाहते । न च नामकपश्चतिरविद्योवतः प्रवृत्ता भुताकाञ्चवर्ज नामकपान्तरे सङ्घोचियत् सति सम्भवे यज्यते, न च निर्वाहकर्त्वं निरष्टकृशमवगतं बह्य सिक्नं कथियत क्लेशेन परतन्त्रे नेतुम्-

### भाषती-स्याख्या

संशय-उक्त श्रुति में पठित 'आकाश' सन्द भूताकाश का बोधक है? अथवा

ब्रह्म का ?

पूर्वपक्स-पद्यपि "आकाशस्ति लिङ्गात्" ( ब. सू. १।१।२२ ) इस सूत्र में यह निर्णय दे दिया गया है कि उक्त श्रुति में ब्रह्म के संकीतित लिङ्गों ( घर्मों ) के आधार पर 'आकाश' शब्द परमात्मा का बोधक है। तथापि यहाँ वैसा ब्रह्म-छिङ्ग-दर्शन न होने के कारण 'आकाश' शब्द प्रह्म का गमक नहीं हो सकता। नाम और रूपारमक प्रपन्न का निर्वहण भूताकाश में भी सम्भव है, क्योंकि वह समस्त प्रपन्न को रहने के लिए जबकाश प्रदान करता है। 'आकाश' पद भूताकाश में रूढ़ है, रूढि अर्थ का अकस्मात (बिना किसी कारण के) परित्याग उचित नहीं। 'नामरूप अन्तरा ब्रह्म'-इन शब्दों के द्वारा नाम-रूप के निर्वाहक बाकाश की अन्तराख्ता विविद्यात नहीं, अपितु बहुर की, अर्थात् नाम-रूप का निवंहिता तो बाकाश ही है, बहा नाम और रूप के अन्तराल ( मध्य ) में अवस्थित सारभूत वस्तु है। आकाशरूप निर्वोढा निर्वेहिता बहा नहीं और अन्तरालभूत जो बहा है, वह नाम-रूप का निर्वेहिता नहीं । अतः लोक-प्रसिद्धि और रूढि अर्थ के अनुसार 'आकाश' शब्द भूताकाश का ही वोधक है, ब्रह्म का नहीं।

सिद्धान्त-'वाकास' शब्द से यहाँ ब्रह्म ही विवक्षित है, क्योंकि 'अयिन्तरत्वादि-व्यपदेशात्" अर्थात् नामरूपात्मक समग्र प्रपन्त की निर्वाहक वस्तु को 'आकाश' शब्द कहता है। भुताकाश तो स्वयं विकाररूप होने के कारण नाम-रूप का अन्तः पाती है, अतः वह अपना निर्वाहक क्योंकर होगा ? कितना भी कृशल नट हो वह कभी अपने कन्छे पर अपने-आप को बिठा नहीं सकता। 'नामरूप' शब्द सामान्यता समस्त 'प्रपंच का बोधक है, आकाशेतर प्रपच में संकृचित नहीं किया जा सकता। जगत्-निर्वाहकत्व एक ऐसा धर्म है, जो ब्रह्म का ही लिख ( घर्म ) है, उसे सींच-सांच कर भी पराश्चित आकाश में घटाना सम्भव नहीं।

वाणि' (छा० ६।३।२) इत्यादिब्रह्मकर्तृंकत्वश्रवणात् । नतु जीवस्यापि प्रत्यक्षं नाम-कपविषयं निर्वोद्धृत्वमस्ति । बादमस्ति, अभेद्स्तिव्ह विवक्षितः । नामकपनिर्वहणा-मिश्वानादेव च स्रष्टुत्वादि ब्रह्मिक्समिहितं भवति । 'तद् ब्रह्म तद्मृतं स आत्मा' (छा० ८।१४) इति च ब्रह्मवादस्य लिङ्गानि । 'आकाशस्तिक्षिकात्' (ब्र० १।१।२२) इत्यस्यैवायं प्रपञ्चः ॥ ४१ ॥

# ( सुषुप्तयुत्कान्त्यधिकरणम् । स्० ४२-४३ )

सुषुप्त्युतकान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥

व्यपदेशादित्यनुवर्तते । बृहदारण्यके षण्ठे प्रपाठके 'कतम आत्मेति योऽयं विद्यानमयः प्राणेषु हृद्यम्तज्योतिः पुरुषः' ( वृ० ४:३।७ ) दृत्युपक्षस्य भूयानात्मविषयः प्रपञ्चः कृतः । तरिक संसारिस्वकपमात्राम्याक्यानपरं वाषयम् , उतासंसारिस्वकप-

भामती

जितम् । अनेन जीवेनाशमनाऽनुप्रविदय वामक्षे व्याकरवाणीति च तःलब्दृत्वमितस्पर्ध्यं बद्धाक्ष्यतया च
जीवस्य ध्याकर्तृत्वे ब्रह्मण एव ध्याकर्तृत्वमृक्तम् । एवं च निवंहितुरेवान्तरास्रतोपपरोरम्यो निवंहिताऽस्थाक्षास्तरालमित्यर्थभेवकवपनापि न युक्ता । तथा च ते नामक्ष्ये यवाकाशमन्तरेऽस्यममर्थाग्तरःवपवेश जपपन्नो भवत्याकाशस्य । तस्मादर्थाग्तरव्यपदेशास्त्रथा । तव् ब्रह्मा तवमृतमिति भ्यपवेशाव् ब्रह्मोवाकाशकामिति सिद्धम् ।। ४१ ॥

> जाहिमध्यावसानेषु संसारिप्रतिपादनात् । तत्परे ग्रम्थसम्बर्भे सर्वे तत्रैव योज्यते ॥

संसार्थेव ताबबास्माऽहक्कारास्यवं प्राणाविषरीतः सर्वेजनसिद्धः । तमेव च योऽयं विश्वासमयः प्राणिव्यस्माविश्रृतिसम्बर्भं आविमध्यावसानेध्वामृशातीति तदनुवावपरो भवितुमहंति । एवं च संसार्थ्यसमैव कञ्चिवपेषय महान्, संसारस्य चानाविस्वेनानाविस्थावक उध्यते, न तु तवितिरिक्तः कहिष्यत्र निस्य-

# भागती-स्थास्या

दूसरी बात यह भी है कि "अनेन जीवेनारमनानुप्रविषय नामरूपे व्याकरवाणि" (छां. ६।३।२) इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित नामरूपात्मक प्रपन्न का स्रब्ट्रत्व बहा का ही छिड़ प्रतीत होता है, क्योंकि बहारूप जीव में नाम-रूप का व्याकर्तृत्व कहा गया, वह वस्तुतः बहा में ही है। इस प्रकार नाम-रूप के निर्वाहक बहा में ही जब अन्तरास्ता सम्भव हो जाती है, तब निर्वाहक अन्य और अन्तरास्त्र अन्य हो—ऐसा मानना युक्ति-युक्त नहीं। इस प्रकार आरमस्कन्धरूटता-याय भी प्रसक्त नहीं होता, क्योंकि नाम-रूपात्मक प्रपन्न का निर्वाहक जो ब्रह्माकाश है, वह उससे मिन्न है। अर्थान्तर-व्यपदेश के समान ही "तद् ब्रह्म तदमृतम्"—ऐसा व्यपदेश भी ब्रह्म का ही गमक है।। ४१।।

विषय—"योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तज्योंितः पुरुषः" ( बृह. उ. ४।३।७ ) इस श्रुति का 'विज्ञानमय' शब्द विचारणीय है।

संशय - उक्त श्रुति में 'विज्ञानमय' शब्द जीव का बोधक है ? अथवा ब्रह्म का ?

पूर्वपक्ष—

सादिमघ्यावसानेषु संसारिप्रतिपादमात्। तत्परे ग्रन्थसन्दर्भे सर्वं तत्रीव योज्यते॥ प्रतिपादनपरिमिति संशयः । कि तावत्प्राप्तम् ? संसारिस्वरूपमात्रविषयमेषेति । कुतः ? उपक्रमोपसंहाराभ्याम् । उपक्रमे 'बोऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति शारीर- लिङ्गात् । उपसंहारे च 'स वा पप महानज योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( कृ॰ ४।४।२२) इति तदपरित्यागात्, मध्येऽपि बुद्धान्ताचवस्थोषम्यासेन तस्येव प्रपञ्चनादिति ।

पवं प्राप्ते ब्रमः, परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यं न शारीरमात्रान्वाख्यानपरम् । कस्मात् ? सुषुप्ताबुत्कान्तौ च शरीराद्भदेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात् सुषुप्तौ तावत् 'अयं पुरुषः प्राञ्जेनात्मना संपरिष्वको न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्' ( पृ० ४।६।२१ ) इति शारीराद्भदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्यात्तस्य वेदितृत्वात् ।

### भागती

शुद्धवृद्धमुक्तस्वभावः प्रतिपाद्यः । यस् सदुप्युरक्षास्योः प्राज्ञेनाश्मना संवरिष्वक इति भेवं मध्यसे, नासी भेवः, किन्त्वयमात्मशब्दः स्वभाववचनस्तेन सुगुप्युरकान्यवस्थायां विशेषविवयात्रावाससंविष्यितप्रशेन प्राज्ञेनारमना स्वभावेन परिवक्तो न किञ्चिद्धदेश्यभेदेऽपि भेवबदुपचारेण योजनीयम् । यथाद्यः—प्राज्ञः संपिण्डितप्रशः' इति । परयादयश्च शब्दाः कार्यंकरणसङ्घातास्मकस्य वगतो बीवकर्माजिततया तद्भोग्यतया व योजनीयाः तस्मारसंसार्थ्यवानुद्यते न तु परमारमा प्रतिपाद्यत इति प्राप्तम् ।

एवं प्राप्त उच्यते 'सुषुप्रयुरक्षान्स्योभेंदेन' व्ययदेशादित्यनुवसंते । अयमभिसन्धिः – कि संसारिणोऽ-न्यः परमात्मा नास्ति, तस्मात् संसार्व्यात्मपरं योऽयं विज्ञानमयः प्राणेदिवति वाक्यम् ? आहोस्विवह संसा-रिक्यतिरेकेण परमात्मनोऽसङ्कोर्त्तंनात्संसारिणआदिमध्यावसानेध्यमर्शात्संसार्व्यात्संसार्व्यातः

## भामती-ध्याख्या

अारम्भ में पठित 'विज्ञानमय' शब्द, मध्य में स्वप्नावस्था का वर्णन एवं महानजः का निर्देश—यह सब कुछ जीब में हो घटता है, क्योंकि संसारी आत्मा हो अहङ्कारास्पद और प्राणादि से युक्त लोक-प्रसिद्ध है। "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु"—यह वाक्य उसी संसारी का अनुवादमात्र करता है। वही संसारी आत्मा जड़वर्ग की अपेक्षा महान् एवं संसार के अनादि होने के कारण जीवात्मा भी अनादि और अज है, उससे भिन्न कोई नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वक्षप तत्त्व यहाँ प्रतिपाद्य नहीं हो सकता। यह जो सुषुप्ति और उत्क्रान्ति अवस्था में प्राज्ञात्मा से सम्परिष्वक (युक्त) कहा गया है, वह उससे भिन्न माना जाता है, वह उचित नहीं, क्योंकि वहाँ 'आत्मा' शब्द स्वभाव का वाचक है। इस प्रकार सुषुप्ति और उत्क्रान्ति की अवस्था में विशेष विषय न रहने के कारण यह जीव घनीभूत प्रज्ञावाले आत्मा (स्वभाव) से युक्त अत एव कित्विज्ज होता है। जोव और उसके स्वभाव का भेद न होने पर भी भेद-जैसा औरचारिक व्यवहार हो जाता है, जैसा कि कहा गया है—"प्राज्ञः सम्पिष्डतप्रज्ञ"। पत्यादि शब्द भी कार्यकारण-संघातात्मक संसारी में ही घट जाते हैं, क्योंकि जीव के कर्मो-हारा अजित होने के कारण जगत् जीव का भोग्य और जीव उसका पति या भोक्ता होता है। फलतः उक्त वाक्य के द्वारा संसारी आत्मा का ही अनुवाद किया जाता है, परमात्मा का प्रतिपादन नहीं।

सिद्धान्त-पूर्व सूत्र से 'व्यपदेशात्' पद की अनुवृत्ति करके 'सुषुत्य्युत्कान्त्योभेंदेन व्यपदेशात्' - ऐसा महावाक्य सम्पन्न होता है। आशय यह है कि क्या संसारी से भिन्न परमात्मा नहीं है, जिससे कि "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' -- यह वाक्य जीवपरक माना जाता है? अथवा यहाँ (प्रकृत में) परमात्मा का संकीर्तन न होने एवं संसारी आत्मा का ही उपक्रम, अभ्यास और उपसंहार में उल्लेख होने के कारण उक्त वाक्य संसारी आत्मा

बाह्याभ्यन्तरवेदनप्रसङ्गे सति तत्प्रतिषेघसंभवात् । प्राद्यः परमेश्वरः, सर्वद्वत्वलक्षणया प्रश्वया नित्यमवियोगात् । तथोत्कान्ताविष 'अयं शारीर आत्मा प्राञ्चेनात्मनान्वाक्ष उत्सर्जन्याति' (वृ० ४।३।३५) इति जीवाद्भवेन परमेश्वरं व्यपिदशति । तत्रापि शारीरो जीवः स्वातः शारीरस्वामित्वात् प्राष्टस्तु स पव परमेश्वरः। तस्मात् सूय-प्रयुक्तान्त्योभेंदेन व्यवदेशात्परमेश्वर प्वात्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तमाचन्तमः ध्येषु शारीरिक्कालत्परत्वमस्य वाक्यस्येति । अत्र ब्रमः - उपक्रमे तावत 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति न संसारिस्वरूपं विविक्षतं कि तर्हि ? अन्य संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणा उस्यैकतां विवस्नति । यतो 'ध्यायतीव लेलायतीव' इत्येवमाचत्त्रसम्ब-प्रवृत्तिः संसारिधर्मनिराकरणपरा लक्ष्यते । तथोपसहारेऽपि यथोपक्रममेवोपसं-हरति—स वा एष महानज भारमा यो उयं विज्ञानमयः प्राणेषु इति । यो उयं विज्ञानमय प्राणेषु संसारी लक्ष्यते स वा एव महानज भारमा परमेश्वर एवासमाभिः प्रतिपावित इत्यर्थः । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताचवस्थोपन्यासारसंसारिस्वक्रपविवक्षां मन्यते, स

रिकस्य तस्याभावः तःत्रतिपावका हि जतारा आवमा ईक्षतेर्नातस्यं पतिसामाभ्यावित्याविभिः युत्रसन्दर्भेवपपा-विताः । न वात्रापि संसार्थ्यतिरिक्तपरमात्मसङ्कीर्सनाभावः, मुखुप्रयुक्तान्ध्योस्तश्सङ्कीर्सनात् । न व प्राज्ञस्य परमात्मनो जीवाद्भवेन सङ्कीशंनं सति सम्भवे राहोः शिर इतिवदीपचारिकं युक्तम् । न च प्रात्तवास: प्रताप्रकर्षशालिनि निकरवृत्तिः कषव्ज्विवत्रत्वविषयो व्याख्यातुम्बितः। न च प्रताप्रकर्षो-ऽसङ्कुबदवृत्तिविदितसमस्तवेदितव्यास्तवेविदोऽन्यत्र सम्भवति । न चेत्यम्भूतो जीवारमा, तस्मातु सूबुत्स्यु-स्क्रान्स्योभेंबेन जीवातु प्राज्ञस्य परमाश्मनो व्ययदेशाद्योऽयं विज्ञानमय इत्याविना जीवात्मानं लोकसिद्ध-मनुद्ध तस्य परमात्मभावोऽनिषगतः प्रतिपाद्यते। न च जीवारमानुवादमात्रपराण्येतानि वर्षासि। अनिविगतार्थाबदोषपरं हि शार्थं प्रमाणं न स्थनुवादमात्रनिष्टं मनितुमहेति । अत एव च संसारिणः परमारमभावविभानायादिमध्यावतानेध्वनुवाद्यतयाऽदमशं उपपद्यते । एवं च महस्वं चाजस्वं च सर्व-गतस्य नित्यस्याःमनः सम्भवान्नापेश्विकं कल्पविष्यते । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्योपन्यासादिति नानेनाव-

#### भामती-व्यास्या

का बोधक माना जाता है ? प्रथम कल्प उचित नहीं, क्योंकि जीव से भिन्न परमात्मा के प्रतिपादक सैकड़ों श्रुति वास्य हैं, जिनका उपपादन "ईक्षतेनिशब्दम्" ( म्र. सू. १।१।५ ), "गतिसामान्यात्" ( ब्र. सू. १।१।१० ) इत्यादि सूत्रों में किया गया है। यहाँ ( प्रकृत में ) भी संसारी से अतिरिक्त परमात्मा के उल्लेख का अभाव नहीं, क्योंकि सुपृप्ति और उत्क्रान्ति में उसी का उल्लेख किया गया है। जब कि जीव से वस्तुतः भिन्न परमात्मा का प्राज्ञरूप से निरूपण हो सकता है, तब 'राहो। शिरः' के समान कथित अभेद में भेदोपचार की क्या आवश्यकता ? 'प्राज्ञ' शब्द का रूढ़ अर्थ है -प्रकृष्ट ज्ञानव न्, वैसा परमेश्धर ही है, जीव नहीं, क्योंकि जीव में सर्वज्ञता नहीं अल्पज्ञता या अपकृष्ट ज्ञान है। ततः जीव के लिए 'प्राज्ञ' शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं । फलतः "योऽयं विज्ञानमयः"—इस वाक्य के द्वारा लोक-प्रसिद्ध जीव का अनुवाद करके सुधुप्ति और उत्क्रान्ति में समनुस्यूत प्राज्ञरूपता (परमात्मरूपता) का विधान किया जाता है, क्योंकि जीव की ब्रह्मरूपता अन्य किसी प्रमाण से अधिगत नहीं । आगम प्रमाण का प्रामाण्य अनिधगतार्थ की बोधकता में ही निहित है, केवल अनुवादपरता में शास्त्रों की सार्थकता नहीं हो सकती। परमात्मरूपता का विधान करने के लिए ही प्रकरण के आदि, मध्य और अन्त में जीव का अनुवाद किया जाना अत्यन्त उचित और उपपन्न है। 'महान् अजः'-ऐसा जो जीव के लिए व्यवहार किया गया है, वह माचीमिष विशं प्रस्थापितः प्रतीचीमिष विशं प्रतिष्ठेत । यतो न बुढान्ताचवस्थीपम्यासे नायस्थावस्थं संसारित्वं वा विवक्षति, कि तर्हि ? अवस्थारहितत्वमसंसारित्वं व । कथमेतद्वगम्यते ? यत् 'अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैध बृद्धि इति पदे पदे पृष्किति । यच 'अनम्बागतस्तेन भवत्यसङ्गो द्वायं पुरुषः ( दृ० ४।३।१४,१५ ) इति पदे पदे प्रतिवक्ति । 'अनम्बागतं पुण्येनानम्बागतं पापेन तीणों हि तदा सर्वान् शोकान्द्रवयस्य भवति' ( दृ० ४।३।२२ ) इति च । तस्मावसंसारिस्वक्रपन्नतिपाद्नपरमेषैतद्वाक्यमित्यवगम्त- अयम् ॥ ४२ ॥

## पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥

इतक्षासंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेषैतद्वाक्यमित्यवगम्तव्यम् । यद्दिमम्बाक्ये पत्याद्यः ग्रन्था असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपराः संसारिस्वभावप्रतिषेधनाक्ष मवन्ति । 'सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः' दृश्येवंजातीयका असंसारिस्वभावप्रति-पादनपराः 'स न साधुना कर्मणा भूयाको प्रवासाधुना कृनीयान्' दृश्येवंजातीयकाः

#### मामती

स्थावस्यं विवयमते । अपि स्ववस्थानामुपवनापायधर्मकःवेन तवतिरिक्तनवस्थारहितं परभारमाणं विवस्तितः

• वपरितनवाक्यसम्बर्भाकोषनाव् इति ॥ ४२ ॥

सर्वस्य वशी % वशः सामध्यं सर्वस्य जगतः प्रभवस्यम्, व्यूहावस्यानसमर्वं इति । अत एव सर्वस्येशानः सामध्यंन झ्यमुक्तेन सर्वस्यष्टे तिबच्छानुबिबानाञ्जगतः । अत एवःसर्वस्यायिपतिः सर्वस्य नियन्ताऽन्तर्यामीति यावत् । किञ्च स एवम्भूतो हृद्यम्तर्थ्योतिः पुरशो विद्यानमयो न ताथुना कर्मणाः भूयानुत्तर्ष्टो भवतीत्येवमाञ्चाः श्रुतयोऽसंसारिणं परमात्मानमेव अतिपावयन्ति । तस्माऽबीवात्मानं सानाम्त-

#### भामती-आक्या

भी उस परमात्मरूपता का ही उपोद्बस्क है। "यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासात्"— इत्यादि भाष्य का आशय यह है कि उक्त प्रकरण के मध्य में जो "एवमेवायं पुष्क एतावु-भावनुसंचरित स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च" ( वृह. उ० ४।३।१८ ) इस प्रकार स्वप्न और बुद्ध ( जाग्रत ) अवस्था का उल्लेख किया गया है, उस से अवस्थावत्ता का प्रतिपादन विवक्षित नहीं, अपि तु जैवी अवस्थाओं की उत्पत्ति-विनाशरूपता के द्वारा जीव से भिन्न अवस्था-रहित परमात्मा विवक्षित है, क्योंकि ' अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतम् ( बृह० उ० ४।३१३ ) इत्यादि उत्तरभावी वाक्यसन्दर्भ की आलोचना से वैसा ही सिद्ध होता है। ४२।।

"सर्वस्य वशी, सर्वस्येशानः, सर्वस्याधिपतिः" ( वृह० उ० ४।४।२२ ) इत्यादि वाक्यों के घटकीभूत अधिपति'—इस्यादि शब्दों के द्वारा भी परमात्मा के प्रतिपादन में तात्पय पर्यवस्ति होता है। 'सबस्य वशी' यहाँ 'वश' शब्द का अधं है—सामर्थ्य । वह ईश्वर समस्त विश्व का प्रभु है, इस जगत् के ब्यूहन् ( विभाजन या सर्जन ) और अवस्थान ( पालन ) में समर्थ है। अत एव "सर्वस्येशानः" अर्थात् उक्त सामर्थ्य के आधार पर यह विश्व का शासन करता है। इश्वर की इच्छा का अनुसरण जगत् का पत्ता-पत्ता करता है। इसी लिए परमात्मा "सर्वस्याधिपतिः" विश्व का नियन्ता या अन्तर्यामी कहा जाता है। इतना सब कुछ करने पर भी वह विज्ञानमय पुरुषोत्तम न तो साधु ( पुण्य ) कर्म से लेपायमाव ( उत्कृष्ट ) होता है और न असाधु कर्म ( पाप ) से निकृष्ट होता है। इस प्रकार के श्रुति-वचन संसारातीत परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। फलतः "योऽयं विज्ञानमय।"—

संसारिस्वमावप्रतिषेधनाः तस्मादसंसारी परमेश्वर इहोक इत्यवगम्यते ॥ ४६॥ इति श्रीमच्छंकरमगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसामाष्ये

प्रधमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३॥

भामती

रसिद्धमनुष्य तस्य मधुभावप्रतिपादनपरो योऽयं विकानसय इत्यादिर्वानयसन्दर्भ इति सिद्धम् ॥ ४३॥ इति भोगद्वाचस्पतिमिधविरचितशारीरकभगवस्पादभाष्यविभागे भामस्या

प्रथमस्याच्यायस्य तृतीयः पादः ॥

मामती-व्यास्या

इत्यादि वाक्य-सन्दर्भ प्रमाणान्तर से अनिघगत जीव में श्रह्मरूपता का अवद्योतक सिद्ध होता है।। ४३।।

भामतीव्याख्ययां तृतीयः पादः समाप्तः

## प्रथमाध्याये चतुर्था पादा ।

## (१ आनुमानिकाधिकरणम् । स०१-७) आनुमानिकमप्येकेपामिति चेत्र शरीररूपकविन्यस्तगृही-तेर्देश्यति च ॥१॥

शहाजिक्वासां प्रतिकाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तम् — 'जन्माद्यस्य यतः' (ब्र॰ १।१।२ ) इति । तल्लक्षणं प्रधानस्यापि समानमित्याशङ्कय तदशब्दत्वेन निराक्ततम् 'ईक्षतेर्ना-शब्दम्' (ब्र॰ १।१।५ ) इति । गतिसामान्यं च वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मकारणवादं प्रति न प्रधानकारणवादं प्रतीति प्रपञ्चितं गतेन ब्रम्थेन ।

द्दं त्विदानीमवशिष्टमाशङ्कथते - यदुक्तं प्रधानस्पाशब्दत्वम् , तदसिखम् , कासुचिच्छाखासु प्रधानसमर्पणामासानां शब्दानां भ्रूयमाणत्वात् । श्रतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिखमेय महद्भिः परमर्विभिः कपिलप्रभृतिभिः परिगृहीतमिति प्रसज्यते;

भासती

स्यादेतद् — बहाजिज्ञासां प्रतिज्ञाय बहाजो लक्षणमुक्तं जग्म। बस्य यत इति, तण्डेदं लक्षणं न प्रयानावो गतं येन व्यक्षिणारावलकाणं स्यात्, किन्तु ब्रह्मण्डेवेतीक्षतेनां ब्रश्चमिति प्रतिपादितम् । गति-सामाग्यञ्च वेदाम्तवाच्यानां ब्रह्मकारण्यादं प्रति विद्यते, न प्रधानकारण्यादं प्रतिति प्रविद्यतमधस्तिनेन सुत्रसम्बर्भण, तिरक्षमविद्याद्येमुत्तरः सन्दर्भं आरभ्यते । न च महतः परमञ्यक्तिस्त्यादीनां प्रधाने सम्बयेऽपि व्यक्षिणारः । नहाते प्रयानकारण्यं जगत आहुः । अपि तु प्रधानसद्भावमात्रम् । न च तत्सद्भावमात्रेण जन्माद्यस्य प्रत इति ब्रह्मलक्षणस्य किञ्चिद्योयते । तस्मादनर्थंक जत्तरः सन्दर्भं इत्यतः आह क ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय इति क । न प्रधानसद्भावमानं प्रतिपादयन्ति महतः परमञ्चक्तिस्यादयः किन्तु जनकारणं प्रधानमिति । महतः परमित्यत्र हि परशब्दोऽविष्ठकृष्टपूर्वकालस्यमाह । तथा च कारणस्यम्,

### भामती-स्यास्या

संगति - महर्षि बादरायण ने ''अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'' ( ब्र. सू. १।१।१ ) इस सूत्र के द्वारा प्रतिज्ञात जिज्ञासा के विषयीभूत ब्रह्म का लक्षण किया—''जन्माद्यस्य यतः'' (म. सू. १।१।२) । उक्त लक्षण सांख्याभिमत प्रधानादि अलक्ष्यभूत पदार्थों में अतिप्रसक्त नहीं ''ईक्षतेर्नाशब्दम्'' ( ब्र. सू. १।१।५ )। उसके अनन्तर उसी परीक्षा का विस्तार करते हुए यह सिद्ध किया कि वेदान्त-वाक्यों की गतिसामान्यता (पर्यवसायिता) ब्रह्मकारणतावाद में ही है, प्रघानादिकारणतावाद में नहीं। शास्त्र का समग्र कलेवर है—(१) उद्देश, (२) लक्षण और (३) परीक्षा । तीनों प्रथम अध्याय के तीन पादों के हारा ही सुसम्पादित हो चुके, अब और नया शेष रह गया, जिसके लिए परभावी सूत्रों का महान् आतान-वितान प्रस्तुत किया महिष ने ? "महतः परमव्यक्तम्" (कठो. १।३।११ ) इत्यादि वेदान्त-वाक्यों का सांख्य-सम्मत प्रधान (प्रकृति ) तत्त्व में समन्वय होने पर भी उक्त ब्रह्म-रुक्षण की प्रधानादि में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि इन वेदान्त-वाक्यों के द्वारा प्रधानकारणतावाद का प्रतिपादन नहीं किया गया, अपितु प्रधानादि का केवल सद्भाव कथित है। आकाशादि के समान प्रधानादि के सद्भाव से ब्रह्म-लक्षण पर कोई आँच नहीं आती, अतः उत्तरभावी ग्रन्थ ( सूत्र-सन्दर्भ ) निरर्थक क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं--"ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तमित्यादि"। इसका आशय यह है कि "महतः परमव्यक्तम्''—इत्यादि वाक्य केवल प्रधानादि के सद्भावमात्र का प्रतिपादन ही नहीं करते, अपितु उनकी स्पष्ट उद्घोषणा है कि "प्रधानं जगतः कारणम्"। 'महतः परम्'--यहाँ 'परु'

तचावसेषां शन्दानामन्यपरत्वं न प्रतिपाचते तावत्सवंशं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादितमप्याकुलीभवेत् । अतस्तेषामन्यपरत्वं दर्शिवतुं परः संदर्भः प्रवर्तते । आसुमानिकमप्यसुमानिकपितमपि प्रधानमेकेषां शास्त्रिनां शब्दवदुपलभ्यते । काठके हि पठवाते—'महतः परमन्यक्रमन्यक्तात्पुरुषः परः' (१।३।११) इति । तत्र य पव यक्तामानो यत्क्रमाध्य महत्वयक्तपुरुषाः स्मृतिप्रसिद्धास्त पवेह प्रत्यभिष्ठायन्ते । तत्राव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धः, शब्दादिहीनत्वाच्च न व्यक्तमन्यमिति व्युत्पत्तिसंभवात् , स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानमभिष्ठीयते । तस्य शब्दवस्वादशब्दत्वमनुपपन्नम् । तदेव च जगतः कारणं अतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत् ।

भामती

स्रवामेकामित्पादीनां तु कारणस्याभिषानमितस्फुटम् । एवख लक्षणव्यभिचारापत्तावऽध्यभिचाराय युक्त उत्तरसुत्रसन्दर्भारम्भ इति ।

पूर्वपक्षयति & तत्र य एव इति छ । सांस्थप्रवादकविमाह क्ष तत्राव्यक्तम्' इति छ । सांस्य-स्मृतिप्रसिद्धेनं केवलं विदरवयवप्रसिद्धवाप्ययमेवार्थोऽवगम्यतः इत्याहः ''न व्यक्त इति । शान्तधोरमूढ-शब्दाविहीनश्वाक्वेति । श्रुतिकका स्मृतिम्न सांस्योया । न्यायम्न—

#### भामती-व्याख्या

शब्द अध्यविहतपूर्वकालत्व का बोधक है, अध्यविहतपूर्वकालत्व ही कारणत्वपदार्थ है। "अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः" ( श्वेताः ४५ ) इत्यादि वाक्यों में तो जगत्कारणत्व-प्रतिपादन अत्यन्त स्फुट है। इस प्रकार उक्त ब्रह्म के जगत्कारणत्वरूप लक्षण की अतिच्याप्ति प्रधानादि में अवश्य प्रसक्त है, उसकी निवृत्ति के लिए उत्तरभावी सूत्र-सन्दर्भ नितान्त आवश्यक और सार्थक है।

संशय — ''महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः'' (कठो. १।३।११) इस वाक्य में 'महत्' शब्द प्रधान का वाचक है ? अथवा अस्फुटित शरीरादि कार्य का ?

पूर्वपक्ष — "तत्र य एव यन्नामानो यत्क्रमाश्च महदव्यक्तपूरुषाः स्मृतिप्रसिद्धाः, ते एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते"-इस भाष्य के द्वारा भाष्यकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सांख्यदर्शनकारों ने जिस नाम और जिस क्रम से अपने मौलिक पदार्थों का प्रतिपादन किया है, वे पदार्थ उसी नाम और क्रम से प्रकान्त वेदान्त-वाक्यों में प्रत्यभिज्ञात हो रहे हैं। वे पदार्थ हैं— 'महद्', 'अव्यक्त' और 'पुरुष'। ' तत्राव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धेः" इस भाष्य के द्वारा 'अव्यक्त' शब्द पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया कि शांख्यमतानुसार 'अब्यक्त' शब्द जिस शब्दादि के मूलकारणीभूत प्रकृतिरूप अर्थ में रूढ माना जाता है, वह केवल रूढ़ नहीं यौगिक भी है, च्योंकि 'न व्यक्तम्, अव्यक्तम्' इस प्रकार का अवयवार्थ भी वहाँ घट जाता है, शान्त, घोर और मूढ (स्थूल) शब्दादि रूप प्रपन्त को व्यक्त (प्रकट) कहते हैं, उसका कारण तत्त्व मूक्ष्म होने से अव्यक्त कहा जाता है । अव्यक्तादि के साघक प्रमाण जो बताए हैं-"श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्यः" । उन में (श्रुति के रूप में "महतः परमव्यक्त" (कठो. १।३।११) इस वाक्य को ही यहाँ भाष्यकार ने इङ्गित किया है, क्योंकि वहाँ 'अव्यक्तम्' पद की विशद व्याख्या, प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि सत्त्व, रज और तम'—इन तीन गुणों की साम्यावस्था को अव्यक्त इसीलिए कहा जाता है कि उसमें शब्दादि प्रपश्च व्यक्त (स्थल) रूप में न होकर अध्यक्त (सूक्ष्म) ही रहता है। (२) रमृति प्रमाण के रूप में "कारणमस्त्यव्यक्तम्" ( सां० का० १६ ) इत्यादि सांख्यशास्त्र का उल्लेख किया गया है और (३) न्याय ( युक्ति ) के रूप में उद्घृत किया गया है-

नैतदेवम् ; न द्योतरकाटकं वाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोमंहद्व्यक्तयोरस्तित्वपरम् । न हाज याहरां स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं ताहरां प्रत्यिभिक्षायते । स्व शब्दो न व्यक्तमध्यक्तमिति यौगिक-त्वादम्यस्मिक्षपि स्कृते सुदुर्लक्ष्ये च प्रयुज्यते । न चायं किस्मिश्चिद्वरः । या तु प्रधानवादिनां कृष्टिः सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेदार्थनिक्षपणे कारणभावं प्रतिपद्यते । न च क्रममात्रसामान्यात्समानार्थमितपिक्तमंबत्यस्मिति तद्रप्रधान्यभिक्षाने । न द्याश्वस्थाने गां पश्यक्षश्वोऽयमित्यमृद्धोऽच्यवस्यति । प्रकरण-मृद्धाभावां चात्र न पर्परिकृत्विपतं प्रधानं प्रतीयते; श्रुरीरं द्यात्र रचक्रपक्तिवन्यः स्तमभ्यक्तशुद्धते परिगृह्यते । कृतः ? प्रकरणात्परिग्रेषाच । तथा श्रुनस्तरातीतो प्रम्थ

#### सामती

'भेदानां परिमाजाःसमन्वयाग्छक्तिः प्रवृत्तेशः । कारजकार्य्यविभागादविभागाद्वेशकृष्यस्य ॥ कारजमस्यव्यक्तम्' इति ।

म व महतः वरमध्यक्तमिति प्रकरणपरिशेषाभ्यामध्यक्तपर्व झरीरगोवरम्, झरीरस्य झाम्तधोरमूडक्षपक्षव्याज्ञात्मकत्वेनाध्यकत्वानुपपत्तेः। तस्मात्प्रधानमेवास्यक्तमुख्यत इति प्राप्ते, उच्यते— क नैतवेवं नह्येतस्काठकं वाश्यम् इति छ । लोकिकी हि प्रसिद्धी चढिवेंदार्थनिणेये निमित्तं,

> भामती-क्याख्या भेदानौ परिमाणात् समन्त्रयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारणकार्यविभागादविभागाद् वैश्वरूप्यस्य ॥ (सां• का॰ १५)

['महदादिविशेषा अध्यक्तकारणकाः, परिमाणात्' इस प्रकार अध्यक्त तस्त्र में जगत् की कारणता सिद्ध की गई है। परिमाणात् का अधं परिमितत्वात् या नियतत्वात् है। जसे घट मित्तका से नियत होने के कारण मृत्कारणक होता है, वैसे ही महदादि कार्य अध्यक्त से नियत होने के कारण अध्यक्तकारणक है। इसी प्रकार अध्यक्त का कार्य में अव्यय यह सिद्ध करता होने के कारण अध्यक्तकारणक है। मृत्तिका की शक्ति से जितत घटादि कार्य जैसे मित्तारणक है, वैसे ही अध्यक्त की शक्ति से प्रकट हुआ महदादि कार्य अध्यक्तकारणक है। मृत्तारणक है, वैसे ही अध्यक्त की शक्ति से प्रकट हुआ महदादि कार्य अध्यक्तकारणक है। यह विश्व (महदादि स्थूल जगत्) सृष्टि के समय जिस तत्त्व से विभक्त (आविभूत ) और प्रस्था के समय जिसमें अविभक्त (तिरोहित) हो जाता है, बह अध्यक्त तत्त्व ही है ]। "महतः परमध्यक्तम्"—यह वाक्य अपने प्रकरण और पाक्यशेष के आधार पर शरीर का प्रतिपादक है'—एसा नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर भी उस व्यक्तस्त्र स्थूल कार्य के अन्तगति है, जिसे अपने से भिन्न किसी अध्यक्त की अपेक्षा है, अतः शरीर को अध्यक्त नहीं कहा जा सकता।

सिद्धान्त—भाष्यकार ने सूत्रस्य सिद्धान्त का विश्वदीकरण किया है—''नैसदेवम्''। न ह्येतस्काठकं वाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोमंहदव्यक्तयोरिस्तत्वपरम्''। इस भाष्य का जिमप्राय यह है कि वेदार्थ-निर्णय में अवश्य ही लोक-प्रसिद्ध का यथेष्ट समादर किया गया है, जैसा कि शबरस्वामी कहते हैं—''य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकाः, ते एव चेवामर्थाः'' (शाबर. पृ. २५१) किन्तु अव्यक्तादि शब्दों की प्रधानादि अर्थों में लौकिकी प्रसिद्ध नहीं, यह तो एक दर्शन के पक्षपाती आचार्यों की अपनी उन्हा है, वह अनादि प्रसिद्ध नहीं, पौरुषेयी कल्पनामात्र है। उसे वेदार्थ निर्णय में वैसे ही निमित्त नहीं मा ना जाता, जैसे वैद्यों कल्पन औषध-विशेष के बोधक 'चन्द्रप्रभा' आदि शब्द, क्योंकि वह ती एक

बात्मशरीरादीनां रथिरथादिरूपकक्तिं दशैयति — बात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सार्राध विद्धि मनः प्रम्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोबरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥ (का० १।३।३,४) इति ।

भामती

तदुपायश्वात् । यथाहुः —''य एव लोकिकाः शब्धास्त एव वैदिकास्त एव खेषामर्थाः'' इति : न तु परीक्ष-काणां पारिभाविकी, पोरुषेयो हि सा न वेदार्थनिर्णयनिबन्धनसिद्धौ निमित्तम् औषधाविद्धितिद्धिवत् । तस्मात् कदितस्तावन्न प्रधानं प्रतीयते । योगकदरस्वन्यत्रापि तुत्यः । तदेवमध्यक्षश्चतावन्ययासिद्धायां प्रकरणपरिद्योषाभ्यां शरीरगोवरोऽयमध्यकशब्दः । यथा अस्य तद्गोवरस्वमृपपद्यते, तथाऽग्रे दर्शयिष्यति । तेषु शरीराविषु मध्ये विषयोस्तद्गोचरान् विद्धि । यथाऽद्योऽष्यानमालम्बयं चलति, एवमिन्द्रियहयाः स्वगोवरमालम्बयेति । आस्त्रा भोक्तेत्याहुर्मनोषिष । कथम् ? इन्द्रियमनोयुक्तम् योगो यथा भवति ।

भामती-व्याख्या ऐसी परिभाषा है, जिसे सर्वलोक-प्रसिद्धि नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही प्रधान के अर्थ में 'अव्यक्त' शब्द का प्रयोग सांख्याचार्यों को एक अपनो परिभाषा है, उसके आधार पर वैदिक 'अव्यक्त' शब्द की 'प्रधान' अर्थ में रूढ़ि नहीं मानी जा सकती। 'न व्यक्तमध्यक्तम्'—इस प्रकार का योगार्थ तो अन्यन (शरीरादि अर्थों में) भी घटाया जा सकता है। इस प्रकार अव्यक्त शब्दरूप श्रुति अन्यया-सिद्ध हो जाने के कारण निर्णायिका नहीं हो सकती, अतः। प्रकरण और परिशेष के द्वारा शरीर को बोवकता 'अव्यक्त' शब्द में निर्णीत होती है—ऐसा भाष्यकार आगे चल कर दिखायेंगे।

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरात् । बात्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ (कठो. १।३।४)

इस श्रुति में 'तेषु' का वर्ष है —शरीरादिषु मध्ये। रूपादि को चक्षुरादि इन्द्रियों का विषय इस लिए कहा जाता है कि जैसे अश्व किसी मार्ग का अवलम्बन कर चलता है, वैसे ही इन्द्रियगण रूपादि विषयों का अवलम्बन किया करते हैं, जैसा कि भाष्यकार ने भी कहा है—"गोचरान् मार्गान् रूपादीन् विषयान् विद्धि" (कठो. पृ. ६२)। 'आत्मा विषयों का भोक्ता है'—ऐसा मनीषिगण कहा करते हैं। निष्क्रिय आत्मा में भोग क्रिया का सम्पादन करने के लिए 'इन्द्रियमनोयुक्त यथा स्याक्तया'—ऐसा कहा गया है अर्थात् इन्द्रिय और मन के सम्बन्ध से आत्मा गन्धादि का भोक्ता होता है, [जैसा कि भाष्यकार ने भी प्रकारान्तर से उक्त श्रुति-वाक्य की व्याख्या करते हुए कहा है —"शरीरेन्द्रियमनोभिः सहितं संयुक्त-मात्मानं भोक्तित संसारीत्याहुर्मनीषिणः। न हि केवलस्यात्मनो भोक्तृत्वमस्ति, बुद्धचाधुपाधि-कृतमेब तस्य भोक्तृत्वम् " (कठो. पृ. ६२)]।

भाष्यकार ने जो वहा है - ''शरीर हात्र परिगृह्यते, कुतः ? प्रकरणात् परिशेषाच्च''। वहाँ प्रकरण का स्वरूप है - ''प्रधानस्याकांक्षावता वचनं प्रकरणम्''। [ आकांक्षावान् व्यक्ति की आकांक्षा प्रश्न के रूप में परिणत होती है, अतः श्री शबरस्वामी ने जैमिनि-सूत्रों के अपने भाष्य ( पृ० ६१७ ) में प्रकरण का लक्षण बताया है - ''प्रश्नोपक्रमा प्रकरणम् ]। प्रकृत में

विष्णु का परम पद अधिगन्तव्य ( प्राप्तव्य ) प्रधान प्रतिपाद्य वस्तु है-

इन्द्रियेश्यः परा ह्यायां अर्थेश्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ महतः परमध्यक्तमभ्यक्तात पुरुषः परः।

पुरुष। ज्ञ परं किञ्चित् सा काक्षा सा परा गतिः।। (कठो. १।३।११)

तैश्चेन्द्रियादिमरसंयतेः संसारमधिगण्छति । संयतैस्त्यध्वनः पारं तद्विष्णोः परमं पदमामोतीति दर्शयित्वा, कि तद्य्वनः विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाङ्कायां, तेभ्य प्रथ प्रकृतेभ्य इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानमध्वनः पारं विष्णोः परमं पदं दर्शयित— 'इन्द्रियेभ्यः परा द्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महाग्परः॥ महतः परमध्यक्तमध्यकात्पुरुषः परः। पुरुषाद्म परं किचित् सा काष्टा सा परा गतिः॥ 'का० १।३।१०,११ ) इति । तत्र य पवेन्द्रियादयः पूर्वस्यां रथकपककरपनायामधानिद्मावेन प्रकृतास्त पवेद्द परिगृह्यन्ते प्रकृतद्दानाप्रकृतप्रक्रियापरिद्वाराय। तत्रेन्द्रियमनोन् बुद्धयस्तावत्पूर्वत्रेद्द च समानद्यन्दा पव । अर्था ये शब्दादयो विषया इन्द्रियद्वयगोचर-त्वेन निर्दिष्टास्तेषां चेन्द्रियेभ्यः परत्वम् , 'इन्द्रियाणां प्रदृत्वं विषयाणामतिप्रहत्वम्'

भामती

वृज्जियार्यमनःसन्तिकर्वेण ह्याश्मा गन्धादीनां भोकः। प्रधानस्याकांवावतो वचनं प्रकरणमिति गन्तव्यं विष्णोः परमं पदं प्रधानमिति तदाकांकामवतारयति @ तैश्चेन्द्रियादिभिश्संयतैरिति @। असंयमाभिषामं व्यतिरेकमुक्षेत्र संयमावदातीकरणम्। परदाव्यः खेष्ठवचनः।

नम्यान्तरस्थेन यवि श्रेष्ठस्यं तयेन्द्रियाणायेय बाह्योभ्यो गन्धाविभ्यः श्रेष्ठस्यं स्याविस्यत बाह् श्र वर्षा ये शब्दावय इति श्र । नान्तरस्थेन श्रेष्ठस्यभि तु प्रधानतया, तस्य विवक्षाधीनम् , प्रहेभ्यश्चे-निवयेभ्योऽतिप्रहृतयाऽर्धानां प्राधान्यं श्रुर्या विवक्षितिमितीन्द्रियेभ्योऽर्धानां प्राधान्यात् परस्यं भवति । प्राध-जिङ्कावाक्यक्षुःभोत्रमनोहस्तस्यचो हीन्द्रियाणि श्रुर्याष्टी प्रहा उक्ताः । गुह्हन्ति वशीकुर्वन्ति स्वस्थेतानि

#### भागती-व्याख्या

कथित परम पद के विषय में आकांक्षा होती है कि 'कथं तदिधगम्यते ? उसका उत्तर माध्यकार ने दिया है — 'तैश्चेन्द्रियादिमिरसंयतेः संसारमिधगच्छिति, संयतैस्त्वध्वनः पारं तद्विष्णोः परमं पदमाप्नोति"। 'इन्द्रियसंयमसत्त्वे परमपदप्राप्तिसत्त्वम्'— इस प्रकार अन्वयिक्ति संयमगत परमपद-प्राप्ति की हेतुता को विमल्ल (अव्यभिचरित) सिद्ध करने के लिए ''असंयतेन्द्रियः संसारमिधगच्छिति' — ऐसा व्यतिरेकोपन्यास किया गया है।

"इन्द्रियेभ्यः परा अर्थाः"-यहाँ 'पर' शब्द श्रेष्ठता का वाचक है, बाह्य पदार्थों की अपेक्षा जान्तरिक पदार्थों की श्रेष्ठता सहज-सिद्ध है, बतः गन्धादि बाह्य विषयों की अपेक्षा झाणदि इन्द्रियों को श्रेष्ठ या पर न कह कर "इन्द्रियेश्यः पराः अर्थाः" - ऐसा नयों कहा गया ? इस प्रश्न का उत्तर है - "अर्था ये सन्दादय इत्यादि"। आशय यह है कि यहाँ बाह्य की अपेक्षा आन्तरिक पदार्थं की श्रेष्ठता विवक्षित नहीं, किन्तू अप्रधान पदार्थं की अपेक्षा प्रधान पदार्थं की परता (श्रेष्ठता) श्रुति-सम्मत है। गुण-प्रधानभाव नियत नहीं, अपितु विवक्षा के अधीन होता है [जैसे कि ग्रह और अतिग्रह का प्रसङ्ग उठाते हुए कहा गया है-- "कित ग्रहाः कित अतिग्रहा इति । अष्टी ग्रहा अष्टावितग्रहा इति । ये तेऽष्टी ग्रहा अष्टावतिग्रहाः, कतमे ते इति । (१) प्राणो वै ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गृहीतः, (२) वाग्वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतः; (३) जिह्वा वै ग्रहः, स रसेनातिग्राहेण गृहीतः; (४) चक्षुवै ग्रहः स क्पेणतिग्राहेण गृहीतः; (१) श्रोत्रं वे ग्रहः, स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः, (६) मनो वे ग्रहः, स कामेनातिग्राहेण गृहीत:, (७) हस्तो वै ग्रहः, स कर्मणातिग्राहेण गृहीतः, (८) त्वग्वै ग्रहः, स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतः (बृह. उ. २।२।१-९)। यहाँ 'प्राण' पद से झाण और अपान' पद से गन्ध का ग्रहण किया गया है, इस प्रकार झाणादि आठ इन्द्रियों को ग्रह स्रीर गन्धादि बाठ विषयों को अतिग्रह कहा गया है। 'ग्रह' का अर्थ है—ग्राहक ( बाकर्षक या बन्धन )। घाणादि इण्द्रियों में जीव की बासिक्त इसी लिए है कि वह गन्धादि विषयों का उपभोग

( कु० ३।२ ) इति श्रुतिप्रसिद्धेः । विषयेभ्यक्ष मनसः परत्वं, मनोमूलत्वाद्विषयेन्द्रियस्य-वहारस्य । मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धि द्यावद्य मोध्यजातं भोकारमुपसपैति । 'बुद्धेरात्मा महान्परः', यः स 'बात्मानं रथिनं विद्धि' इति रथित्वेनोपक्षिसः । कुतः ? बात्म-शन्दात् । भोक्तुश्च भोगोपकरणात्परत्वोपपत्तेः । महत्त्वं चास्य स्वामित्वादुपपन्नम् । सथवा - मनो महान्मतिर्वद्या पूर्बुद्धिः स्यातिरीध्वरः'। प्रज्ञा संविधितिस्रव स्मृतिस्र

#### भामिती

पुरुषपश्चिति । न चैतानि स्वरूपतो बशीकर्त्तुमोशते, याववस्मै पुरुषपश्चे गम्बरसनामरूपशस्यकामकर्म-स्वर्धाश्चोपहरम्ति । अत एव गन्धावयोऽष्टावतिग्रहाः, तदुपहारेण ग्रहामां ग्रहस्वोपपत्तेः । तदिवमुक्तम्— क्ष इन्द्रियामां ग्रहस्वं विषयाणामतिग्रहस्वमिति श्चितिप्रसिद्धेरिति 🕫 । ग्रहस्वेनेन्द्रियैः साम्येऽपि मनसः स्वगतेन विशेषेणार्थेभ्यः परस्वमाह 🕸 विवयेभ्यक्ष मनसः परस्वमिति 🕸 । कस्मात् पुमान् रिवस्वेनोपिससी गहाते इत्यत आह @ आत्मशब्दाविति @ । तत्प्रत्यभिज्ञानादित्यर्थः । श्रेष्ठत्वे हेतुमाह @ भोक्तुव्वेति @ । तबनेन जीबारमा स्वामितया महानुक्तः । अथवा अतिस्मृतिभ्यां हैरन्यगर्भी बुद्धिरात्मशक्तेनोक्यत इत्याह क अथवेति क्ष । क पूरिति क्ष । भोग्यजातस्य बुद्धिरिधकरणमिति बुद्धिः पूः, तदेवं सर्वातां बुद्धीनां

#### भामती-व्याख्या

करता है, अतः विषयों को अतिग्रह ( सुदृढ़ या साक्षात् बन्धन ) कहा गया है, इस प्रकार ] इन्द्रियों की अपेक्षा गन्धादि विषयों का प्राधान्य सिद्ध होता है । प्रधान होने के कारण विषयों हान्द्रयों की अपेक्षा पर (श्रेष्ठ) कहा है। (१) झाण, (२) जिह्ना, (३) वाक्, (४) चक्षु, (४) श्रोत्र, (६) मन, (७) हस्त और (६) त्वक् इन आठ इन्द्रियों को ग्रह इसी लिए कहा है कि 'गृह्णन्ति वशीकुर्वन्ति पुरुषम्'—इस ब्युत्पत्ति के अनुसार इन्द्रियगण जीव को अपने वश में कर लेते हैं। इन्द्रियों में साक्षात् नियोजकता नहीं, अपि तु गन्धादि विषयों का उपहार देकर ही झाणादि पुरुष के आसञ्जक या मोहक होते हैं, अत एव गन्धादि आठ विषयों को अतिग्रह ग्रहत्व (बन्धकता) के सम्पादक कहा है । यही भाष्यकारने कहा है—''इन्द्रियाणां ग्रहत्वं विषयाणामितिग्रहत्विमिति श्रुति-प्रसिद्धः''। मन भी इन्द्रिय होने के कारण अन्य इन्द्रियों के समान ही ग्रह ही है, तथापि विषय की अपेक्षा उस की परता (श्रेष्ठता) का कारण यह है कि ''मनोमूलत्वाद विषयेन्द्रिय-व्यवहारस्य" । विषय और इन्द्रियों का सिन्नकर्षादि मन के ही आधीन है, अतः विषय की अपेक्षा भी मन को पर ( श्रेष्ठ ) कहा है। मन से बुद्धि पर और बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो आत्मा कहा गया है, वह वही भोक्ता आत्मा है, जो कि "आत्मानं रियनं विद्धि" (कठो० १।३।४) यहाँ पर 'रथी' के रूप में वर्णित है, श्योंकि 'आत्मशब्दात्'ं। अर्थात् 'आत्मानं रथिनं विद्धि'' और ''दुद्धेरात्मा महान पर!'-इन दोनों वाक्यों में एक ही 'आतम' शब्द का प्रयोग होने से एक ही भोक्ता पुरुष की प्रत्यभिज्ञा होती है। भोक्ता की श्रेष्ठता में हेतु-प्रदर्शन किया जाता है—"भोक्तुश्च भोगोपक-रणात् परत्वेपपत्तेश्च"। जीवात्मा भोका है, उसी के लिए सभी भोग्य पदार्थों एवं भोग के साधनों का निर्माण हुआ है, अतः उसका भोग्यादि से श्रेष्ठ होना स्वाभाविक है। इस प्रकार जीवात्मा सभी भोग्य-वर्ग का स्वामी होने के कारण महान् कहा गया है — "बुद्धेरात्मा महान् परः"। अथवा श्रुतियों और स्मृतियों के द्वारा हिरण्यगर्भ की बुद्धि को 'आत्मा' शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है—''अथवा सांख्याचार्य 'महानात्मा' शब्द के द्वारा 'महत्तत्त्व' का ग्रहण किया करते हैं, उसमें जैसी महत्ता (व्यापकता) विवक्षित है, वैसी जीव की व्यष्टि बुद्धि में नहीं, अतः हिरण्यगर्भ भो समष्टि बुद्धि का ग्रहण करना अधिक व्याय संगत है, क्योंकि ''मनो महान् परिपट्यते ॥' इति स्मृतेः, 'यो बह्माणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मैं' ( श्वे॰ ६।१८ ) इति च श्रतेः,या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धिः सा सर्वासां बुद्धीनां परा प्रतिष्ठा । सेह महानात्मेत्युच्यते । सा च पूर्वत्र बुद्धित्रहणेनैव गृहीता सती हिचीगहोपदिश्यते, तस्या अध्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः। पर्तासमस्तु पक्षे परमात्मविषयेणैव परेण पुरुषप्रहणेन रथिन बात्मनो प्रहणं द्रष्टन्यम् , परमार्थतः परमात्मविद्यानात्मनोभैदाभावात् । तदेवं शरीरमेवैकं परिशिष्यते । इतराणीन्द्रयादीनि प्रकृतान्येव परमपदिवदशंयिषया समनुकामनपरिशिष्यमाणेनेहान्त्येनाव्यक्तशब्देन परि-शिष्यमाणं प्रकृतं शरीरं दर्शयतीति गम्यते । शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासंयुक्तस्य द्यविद्यावतो मोक्तुः शरीरादीनां रथादिकपककल्पनया संसारमोक्षगतिनिक्रपणेन

क्रयमजहिरन्यगभंबुद्वघेकनीडतया हिरण्यगभंबुद्धेसंहत्त्वं छ आपनाबात्मत्वं च । अत एव बुद्धिमात्रात् पुषकारणमुपपन्नम् । नन्वेतिस्मन् पक्षे हिरण्यगर्भबुद्धेरास्मस्वान्त रथिन आस्मनो भोक्तुरत्रोपावानमिति **न रचमात्रं परिशिष्यतेऽपि तु रय**वानपीत्यत आह ® एतस्मिस्तु पक्ष इति ® । य**या** हि समारोपितं प्रतिबिम्बं विम्बान्न वस्तुतो भिद्यते. तथा न परमाःमनो विज्ञानात्मा वस्तुतो भिद्यते इति परमाःमैव रखवानिहोप।त्तस्तेन रथमात्रं परिशिष्टांभति । अय रयादिरूपककल्पनाया शरीरादिवृ कि प्रयोजनमित्यत **आह 🐞 गरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयधे**बनासंयुक्तस्य हीति 🏶 । वेबना सुवाश्चनुभनः । प्रत्यर्थमञ्जलीति प्रस्थगात्मेह जीवोऽभिषतस्तस्य बह्यावगतिः । न च जीवस्य बद्धार्वं मानान्तर्रासद्धं, येनात्र नागमोऽपेस्ये-

मामती-व्याख्या

मतिर्ब्रह्मा पूर्बुद्धिः स्वातिरीश्वरः । प्रज्ञा संवित् चितिश्चैव स्मृतिश्च परिपठचते ॥" इस स्मृति-वाक्य के द्वारा उसी में महत्त्व, चैतन्य ( आत्मत्व ) प्रतिपादित है। इस श्रुति में हिरण्यगर्भ की बुद्धि को 'पूर' इसी लिए कहा है कि उसी में समस्त जीवों की व्यष्टि बुद्धियों वैसे ही अवस्थित होती हैं, जैस पुर या नगर में अनेक घर हाते हैं। भोग्य-वर्ग का अधिकरण होने के कारण भी इस बुद्धि को पुरी कहते हैं। यह बुद्धि आपक (व्यापक ) है, अतः आत्मा कही जाती है। जीवों की व्यष्टि बुद्धियों से प्रथक और उनका कारण होने से पर (श्रेष्ट) मानी जाती है। यदि - यही रथरूप बुद्धि आत्मा है, तब इससे भिन्न रथी आत्मा कीन होगा। इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है-एतरिमस्तु पक्षे रिथनः परमात्मनो ग्रहणम्"। भोक्ता पुरुष के रूप में परमात्मा का ग्रहण इस लिए किया जाता है कि जैसे समारोपित प्रतिबिम्ब वस्तुतः बिम्ब से भिन्न नहीं होता, वैसे हो परमात्मा से वस्तुत विज्ञानारमा ( जीव ) भिन्न नहीं होता, अतः रथवान् ( रथा ) के रूप में वहाँ परमात्मा का ग्रहण अनुचित नहीं। शरीरादि में रथादि-रूपक की कल्पना का प्रयोजन भाष्यकार कहते है—''शरीरेन्द्रियमन।बुद्धिविषयवेदनासयुक्तस्य हाविद्यावतो भक्तः शरीरादीनां रथादि इपककल्पनया प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विविधाता" ! 'वेदना' शब्द का अर्थ है —सुखादि का अनुभव [ बीद साहित्य में वेदना के तीन भेद माने गये हैं-"(१) सुखा वेदना, (२) दुक्खा वेदना, (३) असुखदुक्खा भावना" किसी व्यक्ति को देखकर उसके मित्र को सुख एवं शत्रु को दुःख की अनुभूति होतो है, किन्तु एक उदासीन (रागद्वेष-रहित) व्यक्ति को सुख-दु:ख से रहित अनुभूति होती है ]। 'प्रत्यगातमा' शब्द से यहाँ जीवातमा विवक्षित है. शन्द की व्युत्पत्ति है—'अर्थमर्थ प्रति प्रत्यर्थम्, प्रत्यर्थमञ्जति अवगच्छतीति प्रत्यक्, प्रत्यक चासी आत्मा प्रत्यगात्मा' [प्रति' शब्द के द्वारा कही प्रतीप (विपरीत) अर्थ भी लिया जाता है. यहाँ हिरण्यगर्भ और जीव का व्यप्टि-समिष्टिभाव ध्वनित करने के लिए सर्वज्ञता

प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विविक्षिता। तथा च 'एष सर्वेषु भूतेषु गूढोतमा न प्रकाशते । दृदयते त्वग्रथया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः । १ (का० १।३।१२ ) इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वमुक्त्वा तद्वगमार्थं योगं दर्शयति—'यच्छेद्वाः क्मनसी प्राश्वंस्तचच्छे ज्ञान आत्मिन । ज्ञानमात्मिन महति नियच्छे च्छान्त भारमनि ॥' (का० १।३।१३ ) इति । प्तदुक्तं भवति - वाचं मनिस संयच्छेत् वागादि-वाद्योन्द्रयन्यापारमुत्सुज्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत । मनोऽपि विषयविकल्पामिमुखं वालान्त्रपञ्चापारसुत्रस्य मनाभावणावात कर्ता भनाउप विषयावकस्यामसुख विकलपदोषदशैनेन श्वानशब्दोदितायां बुद्धावश्यवसायस्वभावायां धारयेत्। तामपि बुद्धि महत्यात्मनि भोक्तर्यश्रयायां वा बुद्धौ स्वस्मतापादनेन नियच्छेत्। महान्तं त्वा-त्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवित परस्मिनपुच्चे परस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति च। तदेयं पूर्वापराक्तोचनायां नास्त्यत्र परपरिकृत्विपतस्य प्रधानस्यावकाद्याः ॥ १॥

सक्ष्मं त तदहत्वात् ॥ २ ॥

उक्तमेतत्प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरोरमन्यक्तशब्दं न प्रधानमिति। इदमिदानी-माशङ्क्यते - कथमव्यक्तशब्दाईत्वं शरीरस्य ? यावता स्थूलत्वातस्पष्टतरिमदं शरीरं व्यक्तशब्दार्हमस्पष्टवचनस्रवव्यक्तशब्द इति । अत उत्तरमुच्यते - स्समं रिवह कारणा-रमना शरीरं विवध्यते, स्क्ष्मस्यान्यकशन्दार्हत्वात् । यद्यपि स्थूलिमदं शरीरं न स्वयमः व्यक्तशब्दमहीत, तथापि तस्य त्वारम्भकं भृतस्थममन्यकशब्दमहीत । प्रकृतिशब्दम्य विकारे दृष्टः। यथा 'गामिः श्रीणीत मत्सरम्' ( ऋ० सं० ९।४६।४ ) इति । श्रुतिम्य

तेत्वत ब्राह 🏶 तया चेति 🛞 । वार्गित छान्दसो द्वितीयालोपः । शेवमितरोहितार्थम् ॥ १ ॥

पूर्वपक्षिणोऽनुशयबोजिनिराकरणपरं सूत्रम् अ सूधमं तु तब्हित्यात् । प्रकृतेविकाराणामन-भ्यत्वात् प्रकृतेरव्यक्तस्यं विकार उपवर्धते । यथा गोभिः श्रोणीतेति गोशब्दस्तद्विकारे प्यप्ति । अध्यक्तात् कारणाद् विकाराणामनभ्यत्वेनाध्यक्तशब्दाहंत्वे धमाणभाह् क्ष तथा च श्रुतिः इति क्ष । अध्याहृतमम्य-

भामती-अ्यास्या

और एकार्थज्ञता या अल्पज्ञता का प्रसङ्घ उपस्थित करने के लिए 'प्रति' शब्द से प्रत्येक, अर्थ का ग्रहण किया गया है ]। इसो जीव में ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन यहाँ विविक्तत है। जीव में ब्रह्मस्व का प्रतिपादन किसी प्रमाणान्तर से नहीं किया गया कि यहाँ उसकी विवक्षा न होती यह कहा जा रहा है — "तथा च तदवगमार्थ यागं दर्शयित"। "यच्छेद वाक् मनिस"— यहाँ पर "यच्छेद वाचं मनिस" -ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु छान्दस (वैदिक) प्रयोगों की निरङ्कणता को घ्यान में रखकर द्वितीया विभक्ति का लोप माना जाता है। शेष भाष्य स्पष्टार्थक है ॥ १ ॥

पूर्वपक्षी के हृदय में निहित सिद्धान्ती के वक्तव्यपर असन्तोष का निराकरण करने के लिए सूत्र प्रस्तुत किया जाता है - "सूक्षं तु तदहंत्वात्" । 'अञ्यक्त' शब्द से जो शरीर का ग्रहण किया जाता है. उसमें पूर्व जिज्ञासा करता है कि यह शरीर तो व्यक्त (स्थूल) है, इसको अन्यक्त ( सूक्ष्म ) क्योंकर कहा जा सकता है ? इस जिज्ञासा का उत्तर है—'सूक्ष्म तु' अर्थात् शरीर के आरम्भक सूक्ष्म भूत वस्तुतः अव्यक्त हैं। वे सूक्ष्म भूत शरीर के आरम्भक या शरीर की प्रकृति एवं शरीर उनका विकार है। प्रकृति और विकार का अभेद माना जाता है। प्रकृति और विकार का अभेद होने के कारण प्रकृति के वाचक शब्द का विकार में भी व्यवहार हो जाता है, अतः सूक्ष्म भूतरूप प्रकृति के वाचक 'अव्यक्त' शब्द का व्यवहार शरीर इत्य विकार में वैसे ही हो जाता है, जैसे गो के विकारभूत ( गव्य ) दूच के लिए 'गो' तज्ञेदं तर्ष्क्रव्याक्रतमासीत्' ( वृष्ट १।४।७ ) इतीदमेव व्याक्रतनामकपविभिन्नं जगत्प्राग-वस्थायां परित्यक्तव्याक्रतनामकपं बीजशक्त्यवस्थमन्यक्तशब्दयोग्यं दर्शयित ॥ २ ॥ तद्धीनत्वादर्थवत् ॥ ३ ॥

अत्राह—यदि जगिददमनिभव्यकनामक्यं बीजात्मकं प्रागवस्थमव्यक्तशब्दान् हमस्युपगम्बेत, तदात्मना च शरीरस्याप्यव्यक्तशब्दाहित्यं प्रतिश्वायेत, स एव ति विष्ठानकारणवाद एवं सत्यापयेत । अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेनाभ्युपगमादिति । अत्रोच्यते – यदि वयं स्वतन्त्रां, कांचित्प्रागवस्थां जगतः कारणत्वेनाम्युपगच्छेम, प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकारणवादम् । परमेश्वराधीना त्वियमस्माभिः प्रागवस्था जगतो अस्युपगम्यते, न स्वतन्त्रा । सा चावश्याभ्युपगन्तव्या । अर्थवती

भासती

क्तिमित्यनर्थान्तरम् ॥ नन्वेवं सति प्रधानमेवाभ्युपेतं भवति, सुख-बुःखमोहाःमकं हि जगदेवम्भूतादेव कारचाःक्रूवितुमहैति कारणाःमकत्वात्कार्यस्य । यच्च तस्य मुखाःमकत्वं तस्तस्वम् , यच्च तस्य बुःखाःम-कत्वं तद्वजः, यच्च तस्य मोहाःमकत्वं तस्तमः । तथा चाव्यक्तं प्रधानमेवाभ्युपेतमिति ।। २ ।।

शकुःनिराकरणार्थं सूत्रम्—तदवीनत्वादर्थंवत् ।

प्रधानं हि सांख्यानां सेव्वराजामनीव्वराजां वेद्वरात् क्षेत्रज्ञेभ्यो वा वस्तुतो भिम्नं शक्यं निर्वं-क्तुम् । बह्मजिस्क्यमिवद्धा व्यक्तिमियां विद्यान्यां निर्वं-क्तुम् । बह्मजिस्क्यमिवद्धा व्यक्तिमियां मन्यक्तरवं यवनिर्वाच्यरवं नाम । सोऽयमध्याकृतवादस्य प्रधानवादाःद्भेवः । अविद्याशक्तेद्वेदवराधीनस्वं तदाश्रयस्वात् । न च द्रव्यमात्रमक्षकं कार्यायालमिति श्रक्तेर्यंवत्वं, तविद्यमुक्तमथंविति । स्वादेतत्—

भामती-व्याख्या

शब्द का व्यवहार—"गोभि: "श्रीणीत मत्सरम्" (ऋ॰ पं० ९।४६।४) सोम लता के रस को मत्सर कहते है, क्योंकि वह कुछ मद-कारक होता है, उसको दूघ में मिलाने का यहाँ विधान किया गया है। यद्यपि 'श्रीञ् पाके' धातु के लोट् लकार के मध्यमपुरुष-वहुवचन में 'श्रीणीत' शब्द बना है, तथापि यहाँ पकाने में 'श्रीञ्' का प्रयोग न होकर मिलाने, (मिश्रण करने) में माना जाता है ]। प्रकृति में 'अध्यक्त' शब्द के व्यवहार का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है—"श्रुतिश्र्य" तद्धेदं तह्यंव्याकृतं मासीत् (वृह् । उ० १।४।७)। अव्याकृत और अव्यक्त — पद पर्याय हैं।। २।।

शहा—यदि इस स्थूल शरीरादि जगत् की प्राग्भावी (सूक्ष्म) अवस्था को अध्यक्त कहा जाता है, तब यही तो सांख्य-सम्मत प्रधानकारणवाद है अर्थात् सुखदुःखमोहात्मक जगत् उसी प्रकार के प्रधान या प्रकृतितत्व से हो उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कार्य और कारण का अभेद (एकस्वभावता) निश्चित है। कारणतत्त्व में जो सुखरूपता है, वही सत्त्व गुण है, जो दुःखरूपता है, वही रजोगुण है, और जो उत्पन्न मोहात्मकत्व है, वही तमो गुण है—इस प्रकार कारण तत्त्व त्रिगुणात्मक प्रधान पदार्थ ही मानना होगा।

समाधान—उक्त शङ्का का समाधान करने के लिए यह सूत्र रचा गया है—
"तदधीनत्वात्" वेदान्त-सिद्धान्त में वह कारण तत्त्व अविद्या शक्ति है, जो कि शक्तिमान्
ईश्वर से भिन्न नहीं एवं उस के अधीन है, किन्तु सांख्य चाहे निरीश्वरवादी (कापिल) हो
या सेश्वरवादी (पातञ्जल) हो, दोनों के मतों में प्रतिपादित प्रधान तत्त्व ईश्वराधीन नहीं
माना जाता, अपि तु जीव और ईश्वर से भिन्न वस्तुसत् और स्वतन्त्र माना जाता है किसी
के अधीन नहीं। वेदान्ताभिमत अविद्या शक्ति वह मायापदार्थ है, जिसका न सत्त्वरूप से
निर्वचन हो सकता है, च असत्त्वरूप से, अतः वह अनिर्वचनीय है। यही (अनिर्वचनीयत्व

हि सा। न हि तया विना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वं सिद्धवित, शिकरिहतस्य तस्य प्रवृत्यतुपपत्तेः। मुक्तानां च पुनरजुत्पत्ति कुतः? विद्यया तस्या बीजशकर्वाहात्।

भामती

यदि ब्रह्मणोऽविद्याशस्या संसारः प्रतीयते हन्त मुक्तानामिय पुनवस्यादप्रसङ्गः, तस्याः प्रधानवसायवरच्यात्, तिद्वनाशे वा समस्तसंसारोच्छेदस्तन्मूलाविद्याशकः समुच्छेदावित्यत लाह क्ष मुक्तानाञ्च पुनः क्ष
यन्त्रस्य क्ष अनुत्यितः क्ष । कृतः ? क्ष विद्यया तस्या बीजशक्तेदाहात् क्ष । अपमिसिन्धः—न वर्य
प्रधानवदिद्यां सर्वजीवेद्वेकामाचक्ष्महे येनैवमुपालभेमिह किन्त्वयं प्रतिजीवं भित्तते । तेन यस्यैव
जीवस्य विद्योत्पन्ना तस्यैवादिद्याऽपनीयते न जीवान्तरस्य, भिन्नाधिकरणयोविद्याविद्ययोरिवरोधात् ,
ताकुतः समस्तसंसारोच्छेदप्रसङ्गः । प्रधानवादिनां स्वेव दोवः । प्रधानस्यैकत्वेन तदुच्छेदे सर्वोच्छेदोऽमुच्छेदे वा न कस्यचिदित्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः । प्रधानभेदेऽपि चेत्तदिववेकस्यातिस्रक्षणाविद्यासदसन्वनवन्यनौ
वन्यमोश्ची तिहं कृतं प्रधानेन ? अविद्यासदसद्भावाभ्यामेव तदुपपत्तः । न चाविद्योपाविभेदाधीनो जीवभेदो
जीवभेदाधीनवाविद्योपाधिभेद इति परस्पराजयादुभयासिद्धिरिति साम्प्रतम् , अनादित्याद्वीजाङ्कुरवदु-

#### भामती-व्याख्या

ही ) इस का अव्यक्तत्व है। वेदान्त के अव्याकृतकारण वाद से सांख्य के अव्यक्तकारणवाद का यह महान् अन्तर है। 'अविद्या ईश्वर के अधीन है। इसका अर्थ है 'अविद्या ईश्वर के आश्रित' है [ यहाँ ईश्वराश्रित का ईश्वरविषयक या ईश्वराधिष्ठत अर्थ है. क्योंकि वाचस्पति मिश्र अविद्या को जीव के आश्रित मानते हैं, जिस का निकाण पहले ही किया जा चुका है ]। स्वतन्त्र जड़ पदार्थ कोई कार्य करने के योग्य नहीं होता, अतः ईश्वराधिष्ठित अविद्या तस्व ही अर्थवान् कहा जाता है—"अर्थवन्"।

शृङ्का — यदि ब्रह्म की अविद्या शक्ति से संसार का प्रजनन माना जाता है, तब मुक्त पुरुषों का पुनर्जन्म होना चाहिए, क्यों कि प्रधानतत्त्व के समान ही अविद्या तत्त्व भी अक्षुण्ण बना रहता है। यदि विद्या से अविद्या तत्त्व का उच्छेद मान लिया जाता है, तब समस्त संसार का उच्छेद हो जायगा, क्यों कि संसार के मूलकारणोभूत एक मात्र अविद्या तत्त्व का

समुच्छेद हो जाता है।

समाधान—उनत शङ्का का निराकरण भाष्यकार करते हैं—"मुक्तानां पुनरनु-त्यितः"। मुक्तानां पुरुषाणां बन्धस्य अनुत्पितः। मुक्त पुरुषों के बन्धन की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि विद्या के द्वारा उस की बीजभूत अविद्यायित नष्ट हो जाती है। आशय यह है कि हम वेदान्तिगण) प्रधान तस्त्व के समान अविद्या को सभी जीवों में एक ही नहीं मानते कि उसके नष्ट हो जाने पर सभी जीवों की एक-साथ मुक्ति प्रसिखत होती, किन्तु प्रत्येक शीव में अविद्या भिन्न-भिन्न होतो है, अतः जिस जीव में विद्या का उदय होता है, उसी जीव की अविद्या का अपनयन होता है, अन्य जीवों की अविद्या का नहीं, क्योंकि भिन्न-भिन्न अधिकरणों में रहनेवाली विद्या और अविद्या का कोई विरोध नहीं होता, तब एक अविद्या का उच्छेद हो जाने पर समस्त संसार का उच्छेद क्योंकर प्रसक्त होगा? यदि कहा जाय कि प्रधानतत्त्व के होने पर भी प्रकृति और पुरुष की अविदेक ख्यातिरूप अविद्या की सत्ता और असत्ता पर बन्ध और मोक्ष निर्भर हैं, तब उस प्रधान तत्त्व की क्या आवश्यकता? अविद्या के सदसद्भाव से ही बन्ध और मोक्ष की उपपत्ति हो जाती है।

शक्का — अविद्यारूप उपाधि का भेद (नानात्व) होने पर जीवों का भेद एवं जीवों का भेद सिद्ध होने पर अविद्या का भेद सिद्ध होगा—इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसक्त

मयों न होगा ?

श्रीवद्यात्मिका हि बीजशिक्तरव्यक्तशब्दिनिर्देश्या परमेश्वराश्यया मायामयी महासुितः, यस्यां स्वक्रपत्रतिबोधरिहताः श्रेरते संसारिणो जीवाः । तदेतद्व्यक्तं कविदाकाशः शब्दिनिर्दिष्टम्—'पतिस्मन्तु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश बोतस्य प्रोतस्य' ( वृ० ३।८।११ ) इति श्रुतेः । कविद्वसरशब्दोदितम् , 'अक्षरात्परतः परः' ( मु० २।११२ ) इति श्रुतेः । कविन्मायेति स्वितम् , 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्' (श्वे० ४।१० ) इति मन्त्रवर्णात् । अव्यक्ता हि सा माया, तस्वान्यत्वनिक्षपणस्याशक्यत्वात् । तदिदं 'महतः परमव्यक्तम्' इत्युक्तम् , अव्यक्तप्रभवत्वान्महतः, यदा हैरण्यगर्भी बुद्धिर्महान् , यदा तु जीवो महान् , तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाज्जीवभावस्य 'महतः परमव्यक्तम्' इत्युक्तम् । अविद्या ख्व्यक्तम् । अविद्यावस्त्रनेव जीवस्य सर्वः संव्यवहारः संततो वर्तते । महतः परस्वममेदोपचारात्तिद्वकारे शरीरे परिकल्यते । सत्यपि शरीरचित्तिन्द्रयादीनां तिक्कारत्वाविशेषे शरीरस्यैचाभेदोपच।रादव्यक्तस्यवेन प्रहणम् , इन्द्रियादीनां स्वश्वदेश गृहीतत्वात्परिशिष्टत्वाच्च शरीरस्य ।

भामती

अयसिक्धेः । अविद्यास्वमात्रेण चैकत्वोपचारोऽज्यक्तमिति, चाव्याकृतमिति चेति । नन्वेवमिवद्येव जगद्वीज-मिति कृतमोदवरेणेश्यत बाह % परमेदवराध्या इति % । नह्यचेतनं चेतनानिविद्यतं कार्याय पर्यासमिति स्वकार्यं कर्त्तुं परमेदवरं निमित्ततयोपादानतया चाश्यते, प्रपञ्चविश्वमस्य हीदवराधिष्ठानश्वमिहिविश्वमस्येव रच्यविद्यानस्यं तेन यथाऽहिविश्वमो रज्जूपादान एवं प्रपञ्चविश्वम ईदवरोपावानस्तस्माज्जीवाधिकरणा-प्यविद्या निमित्ततया विषयतया चेदवरमाश्रयत इतीदवराध्ययत्युच्यते, न त्वाधारतया, विद्यास्वभावे बह्मि तवनुपपत्तेरिति, अत एथाह % यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिताः द्येरते संतारिको जीवाः इति % ।

#### भामती-व्याख्या

समाधान - जिस बीज से जो वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी वृक्ष से उसी बीज की उत्पत्ति मानने पर ही अन्योऽन्याश्रयता की प्रसक्ति मानी जाती है, अन्यान्य बीजों से अन्यान्य वृक्षों की उत्पत्ति मानने पर अन्योऽन्याश्रयता नहीं होती, क्योंकि बीज और वृक्ष का अनादि प्रवाह माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अविद्या और जीवों का भेद (अनेकत्व) अनादि होने के कारण उभय को सिद्धि सम्भव हो जाती है। श्री मण्डन मिश्र ने भी इसी प्रकार की अन्योऽन्याश्रयता-प्रसक्ति का समाधान किसी पुरातन आचार्य के मत से किया है—"अन्ये तु अनादित्वादुभयोरिवद्याजोवयोर्वीजाङ्करसन्तानयोरिव नेतरेतराश्रयत्वमप्रकृतिभावमावह-तीति वर्णयन्ति, तथा चोक्तम् अविद्योपादानभेदवादिभिः--- "अनादिरप्रयोजना चाविद्य।" ( म. सि. पू. १० ) ]। यद्यपि अविद्याएँ अनेक हैं, तथापि उन सबका अविद्यात्वेन संग्रह विवक्षित होने के कारण 'अब्बक्तम्'—इस प्रकार एकवचनान्त 'अब्बक्त' पद के द्वारा अभिधान किया गया है। 'अव्यक्त' शब्द का अर्थ है -अव्याकृत । यदि अविद्या ही जगत् की बीज शक्ति है, तब ईश्वर की वया आवश्यवता? इस प्रश्न का उत्तर है — "परमेश्वराश्रया मायामयी महासुप्ति:"। ऐसा कभी सम्भव नहीं कि केवल जड़ पदार्थ किसी चेतन से अधिष्ठित (सन्बालित) त होकर ही समग्र कार्य का सम्पादन कर ले, अतः जड़रूप अविद्या अपना कार्य सम्पादन करने के लिए निमित-कारण या उपादानकारण के रूप में परमेश्वर का आश्रय लेती है। प्रयन्बरूप विसम की अधिष्ठानता ईश्वर में वैसी है, जैसी सर्प-विश्रम की अधिष्ठानता रज्जू में, अत एव जैसे सर्प-भ्रम का उपादानकारण रज्जू है, वैसे ही प्रपन्त-विभ्रम का उपादान कारण ईश्वर । फलतः जीवरूप आधार में रहनेवाली अविद्या निमित्त या विषय के रूप में ईश्वर को अपनाने के कारण ही ईश्वराश्रया कही जाती है, ईश्वर वस्तुतः अन्ये तु वर्णयन्ति - द्विविधं हि शरीरं स्थूलं स्क्ष्मं च । स्थूलं यदिदमुपत्त-भ्यते । स्क्ष्मं यदुत्तरत्र वक्ष्यते - 'तदन्तरप्रतिपत्तौ रहित संपरिष्यकः प्रदनिद्धपण-भ्याम्' ( वृ० ३।१।१ ) इति । तच्चोभयमपि शरीरमविशेषात्पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितम् । इह तु स्क्ष्ममन्यकशन्देन परिगृद्यते, सूक्ष्मस्यान्यकशन्दार्हत्वात् । तद्धीनत्याच बन्ध-मोक्षव्यवहारस्य जीवात्तस्य परत्वम् । यथार्थाधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्येन्द्रियेभ्यः परत्वमर्थानामिति ।

भामती

यस्यामविद्यायो सत्यां दोरत इति लय उक्तः, संगारिण इति विक्षेप उक्तः । ॐ क्षण्यकाधीनस्वाङजीय-भावस्य इति ॐ । यद्यपि जीवाव्यक्तयोरनावित्वेशानियतं पौर्वापयं तथाप्वव्यक्तमस्य पूर्वस्वं विविक्षस्वेतः कुक्तं ॐ सत्यपि द्यारोरविविक्तियादीनाम् इति ॐ । गोव नीवर्षयदववेतव् द्रष्टव्यम् ।

आचार्यदेशीयमतमाह 🕸 अन्ये तु इति 🕸 । एतद् दूष्यति 🕸 तेस्तु इति 🕸 । प्रकरणवारिशेष्य-

भामती-ज्याख्या
अविद्या का आधार नहीं बन सकता वयों कि विद्यारमक प्रह्म (ईश्वर ) में अविद्या का रहना
सर्वथा अनुपपन्न है। इसी भाव को ध्वनित करने के लिए भाष्यकार ने कहा है—"यस्या
स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिको जीवाः"। 'यस्याप्रविद्यायाम्'—यहाँ सित सप्तमी है,
अतः 'जिस अविद्या के रहने पर'—ऐसा अर्थ विवक्षित है। जीवों का जो अपना वास्तविक
ब्रह्मस्प है, उसे विस्मरण करके 'शेरते' अर्थान् सुषुप्ति में छीन रहते है – इससे लयावस्था
और 'संसारिणः'— इस विशेषण के द्वारा 'विक्षेप' अवस्था का अभिवान किया गया है।

दो अनादि पदार्थों को प्रत्येक में दूसरे की अधीनता विवसित होती है, जैसे-'बीजाधीनो वृक्षः' और 'वृक्षाधीनं बीजम्'। भाष्यकार ने जो कहा है ''अव्यक्ताघीनत्वा-जीयभावस्य"। वहाँ भी अव्यक्त (अविद्या) और जीवभाव—दोनों अनादि पदार्थ हैं, पौर्वापर्यरूप को लेकर जीवभाव में अध्यक्ताधीनत्व नहीं कहा जा सकता, तथापि अध्यक्त में पूर्वकारुत्व की विवक्षा करके जीवभाव में अव्यक्ताधीनत्व कह दिया है। भाष्यकार ने जो कहा है—"सत्यिप शरीरवदिन्द्रियादीनां तिद्विकारत्वाधिशेषे शरीरस्यैवाभेदोपचारादव्यक्त-शब्देन ग्रहणम्, इन्द्रियाणां स्वशब्देरेव गृहीतत्वात्. परिशिष्टत्वाच्च शरीरस्य"। यह सब गोबलीवर्देभ्याय को ध्यान में रख कर कहा है [ जैसे 'गामानय वलीवर्द चानय' — ऐसे आज्ञा-वाक्य को सुन कर श्रोता 'गो' पद के द्वारा नर गौ (बैरु) से अतिरिक्त मादा गौओं (गायों) का ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यद्यपि 'गी' पद नर और मादा दोनों प्रकार के गोमण्डल को कहता है, तथापि नर गौ का पृथक् 'बलीवर्द' पद से उल्लेख होने के कारण मादा गौएँ ही शेष रहती हैं, अत: 'गामानय' - यहाँ 'गो' पद से मादा गौओं का ग्रहण न्यायोचित है। वैसे ही "इन्द्रियेश्यः परा हार्याः, अर्थेश्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परमन्यक्तम्''—यहौ पर यद्यपि 'अन्यक्त' शब्द शरीर, इन्द्रिय और शब्दादि समस्त विकार-वर्ग का बोधक है। तथापि इन्द्रियादि का पृथक् उल्लेख होने के कारण अविशष्ट शरीर का ही ग्रहण 'अन्यक्त' पद से करना अत्यन्त संगत है ]।

वृत्तिकारादि आचार्यों के मत से उक्त दोनों सूत्रों की व्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता है—"अन्य तु वर्णयन्ति"। [ उनका कहना है कि शरीर दो प्रकार का होता है—(१) स्थूल और (२) सूक्ष्म। प्राणियों का यह दृश्यमान शरीर स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर आगे चल कर कहा जायगा—"तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम" ( स. सू. ३।१।१ ) अर्थात् यह जीव देहान्तर की प्राप्ति के अवसर पर भावी स्थूल शरीर

49

तैस्त्वेतद्वक्तव्यम् - अविशेषेण शरीरद्वयस्य पूर्वत्र रथत्मेन संकीर्तितत्वात्समा-मयोः प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयोः कथं सृक्ष्ममेव शरीरिमह गृश्वते, न पुनः स्थूलमपीति ! माम्नातस्यार्थं प्रतिपत्तुं प्रभवामः, नाम्नातं पर्वतुयोक्तुम् । आम्नातं चाष्यक्तपदं सूक्ष्ममेव प्रतिपादियतं शक्नोति नेतरत् , व्यक्तत्वात्तस्येति चेत् , न, पक्काक्यताः धीनत्वाद्र्थंप्रतिपत्तेः । न हीमे पूर्वोत्तरे आम्नातं पक्कवाक्यतामनापद्य कंचिद्र्यं प्रति-पाद्यतः, प्रकृतहानाप्रकृतिकयाप्रसङ्गात् । न चाकाङ्कायम्बरेणैकवाक्यताप्रतिपत्तिः

भामिती
योषभयत्र तुस्यत्वाम्नैकप्रहणनियमहेतुरस्ति । बाङ्कते १३ आम्नातस्यार्थम् इति १३ अव्यक्तप्रयमेव स्थूलवारीरभ्यावृत्तिहेतुर्भ्यक्तश्वात्तस्येति वाङ्कार्थः । तिराकरोति ''नैकवाव्यतायीनत्वात्' इति । प्रकृतहान्यप्रकृतप्रक्रियाऽप्रसङ्गिनैकवात्रयत्वे सम्भवात न वाव्यमेवो युज्यते । म धाकाङ्कां विनेकवाव्यत्वमुभयस्य
प्रकृतमित्युभयं ब्राह्मस्वेनेहाकाङ्कितिमत्योकाभिधायकप्रति वदं वारीरह्वयत्यम् । न च मुख्यमा वृत्याऽतत्यरिमस्योवचारिकं न भवति । यथीवहात्वावित्राकरणाकाङ्कार्या काक्ष्यवं प्रयुक्ष्यमानं दवाविसर्थहम्तृपर

भामती-व्याख्या के आरम्भक सूक्ष्म भूतात्मक सूक्ष्म शरीर से संबंखित होवर स्वर्गीत लोकों को जाता है, क्योंकि 'वेत्य यथा पश्चम्यामाहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति'' (छां. ५१३१३) इस प्रकार के प्रश्न और 'पश्चम्यामाहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति'' (छां. ५९११) इस प्रकार के उत्तर से उसी सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया गया है। इन दोनों शरीरों का श्रृति ने रथ के रूप में वर्णन किया है। उन दोनों में सूक्ष्म शरीर का 'अध्यक्त' शब्द के द्वारा ग्रहण किया गया है, क्योंकि वह व्यक्त (स्थूल) नहीं अतः 'अध्यक्त पदास्पद है। इसी सूक्ष्म शरीर के अधीन जीव के बन्ध और मोक्ष हैं, अतः यह जीव की अपेक्षा 'पर' (श्रेष्ठ) है]।

उक्त वृत्तिकार के मत में दोपाभिष्यान किया जाता है - 'तै त्वेतद वक्तव्यम्' । आशय यह है कि प्रकरण और परिशेष दोनों शरीरों के लिए समान हैं, अतः उनमें से किसी एक का ग्रहण क्योंकर होगा ?

राह्वा -श्रुति-घटक 'अव्यक्त' शब्द का समुचित अर्थ हमें करना चाहिए, उस पर 'स्थूल शरीर का अव्यक्त पद के द्वारा अभिधान क्योंकर हो गया ?' ऐसा आक्षेप नहीं किया, जा सकता, फलत: 'अव्यक्त' शब्द व्यक्तेतर केवल सुक्ष्म शरीर का ही अभिधायक है।

समाधान—उक्त शङ्का का निराकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है—"न, एकवाक्यताधीनत्वादर्धप्रतिपत्तेः"। अर्थात् 'क्षरीरं रथमेव तुं' (कठो. ११३१३) और महतः परम गक्तम्" (कठो. ११३११) इन पूर्वापरोक्त दोनों वाक्यों की एकवाक्यता के विना 'अरु तं' शब्द का सहसा अर्थं नहीं किया जा सकता। 'अरु करने पर प्रकृत शरीमात्र (सूल और सूक्ष्म—दोनों शरीरों) का हान (अग्रहण) और अप्रकृत (केवल सूक्ष्म शरीर) का ग्रहण प्रसक्त होता है, अतः ऐसे अप्रसङ्ग (प्रसङ्ग की निवृत्ति) के हारा पूर्वोत्तर वाक्यों की जब एकवाक्यता हो सकती है, तब वाक्य-भेद युक्ति-संगत नहीं माना जाता, जैसा कि वार्तिककार ने कहा है—"सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो न युज्यते" (कलो. वा. पृ. १३१)। दो वाक्यों की एकवाक्यता परस्पर की आकांक्षा के दिना नहीं होती, आकांक्षा प्रकृत की होती है और प्रकृत है शरीरमात्र (उभय शरीर), अतः दोनों शरीर ही यहाँ अन्यक्तपदास्पत्त्वेन आकांक्षित हैं, फलतः केवल सूक्ष्मशरीर का वाचक 'अन्यक्त' पद दोनों शरीरों का बोधक है। 'अन्यक्त' पद यदि शरीर-द्वय का मुख्य (अभिधा) वृत्ति से वाचक नहीं होता, एतावता औपचारिक (अक्षणा वृत्ति से शरीर-द्वय का बोधक)

रित । तत्राविशिष्टायां शरीरद्वयस्य प्राश्चत्वाकाङ्कायां यथाकाङ्कं संबन्धे उनभ्युवनम्यन्त्रान्त एकवाक्यतेव वाचिता भवति, कृत आम्नातस्यार्थप्रतिपित्तः ? न चैयं मन्तरम्यम् — दुःशोधत्वात्स्कृष्मस्यैव शरीरस्येह ग्रहणं, स्थूलस्य तु दृष्ट्वीभत्सत्या सुशोधन्याद्वप्रदृष्ट्वात्मिति । यतो नवेह शोधनं कस्यचिद्विचक्ष्यते । न श्चत्र शोधनविधायि किविदार्थ्यातमस्ति । अनन्तरनिर्दिष्टत्वात् कि तद्विष्णोः परमं पदमितोद्दिमह विवक्ष्यते । तथा-हिष्मस्मात्यरमित्मस्मात्यरमित्युक्त्वा 'पुरुषाद्व परं किचिद्ध्' इत्याह । सर्वधापि त्था-नुमानिकनिराकरणोपपत्तेस्तथा नामास्तु, न नः किविच्छ्यते ॥ ३ ॥

मामती

विज्ञायते । घयाहः --

कारेम्यो रच्यतामन्त्रचिति बालोऽपि नोदितः । उपघातप्रधानस्थानन इवादिभ्यो न रसति ॥ इति ।

नन् न शरीरह्नयस्यात्राह्माङ्का, किन्तु दुःशोवत्त्रात् सूक्ष्मस्यैव शरीरस्य, न तु वाट्कीशिकस्य स्यूलस्य, तिक्व वृष्टवीभस्तत्वया सुकरं वैराग्यविवयस्वेन शोधियतु।मस्यत आह क्ष न वैवं मन्तव्यम् इति क्ष । विक्वोः परमं पदमदगमिततुं परं पदमत्र प्रतिवाद्यानेन प्रस्तुतं न तु वैराग्याय शोधनमित्यर्थः । स्रतं वा विवादेन भवतु सूक्ष्मदारीरं परिशोध्यं तथापि न सांस्थाभिमतमत्र प्रधानं परमित्यस्युपैत्याह । सर्मवंवापि तु इतिक्ष ।। ३ ॥

भामती-व्याख्या

भी नहीं हो सकता—ऐसा नहीं, अपितु उपचारतः अशब्यार्थ के संग्राहक पदों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि अन्न के घातक प्राणीमात्र के निवर्तन की आकांक्षा से प्रयुक्त 'काकेश्यो रक्ष्यतामन्नम्'—इस वाक्य में 'काक' पद काककुक्कुरादि समस्त अन्नोप-चातक प्राणियों का संग्राहक माना जाता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं—

काकेम्यो रक्ष्यतामन्त्रमिति बालोऽपि चोदितः । उपघातकप्रधानत्वाम स्वादिभ्यो न रक्षति । (तं. वा. पृ. ७१३)

वाभ्यपदीकार भी कहते हैं-

काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्पिरिति बालोऽपि चोदितः। उपघातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ (वाक्य. पृ. ४२)

राह्या—प्रकृत में दोनों शरीरों की आकांक्षा नहीं, अपितु केवल सूक्ष्म शरीर ही अपिक्षित है। क्योंकि शरीरों का शोधन (अनात्मत्व-निश्चय) ही यहाँ अपिक्षत है, सूक्ष्म शरीर का शोधन या विवेक ही विशेष दुष्कर है, पार्कीषक शरीर का शोधन कठिन नहीं का शोधन या विवेक ही विशेष दुष्कर है, पार्कीषक शरीर का शोधन कठिन नहीं माता से प्राप्त लोस्त और मांस तथा पिता से प्राप्त स्नायु, अस्थि और मज्जा—दन छः पदार्थों को षट्कोश कहते हैं, स्यूल शरीर के ये ही मौलिक पदार्थ हैं, अतः स्यूल शरीर छः पदार्थों को षट्कोश कहते हैं, स्यूल शरीर वाट्कीशिक कहा जाता है, इसमें अनात्मत्व-निश्चय सुकर है ], क्योंकि यह तो देखने में ही इतना बीभत्स लगता है कि साधारण व्यक्ति को भी इससे वैराग्य ऐवं इसमें अनात्मत्व का निश्चय सहज में ही हो जाता है।

समाधान—उक्त शङ्का का निरास करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि "न चैंबं मन्तव्यम्, यता नैवेह शोधनं कस्यिविद् विवय्नतं"। अर्थात् यहाँ पर शरीर-शोधन का कोई प्रसङ्ग ही नहीं और न शोधन का बिधायक कोई पर है। सर्वोपिर अवस्थित वैष्णव परम पद का बोध कराने के छिए एक सोपान के रूप में ही शरीर का प्रहण किया गया है वैराग्यो-पद ना बोध कराने की यहाँ कोई अपेक्षा नहीं। अथवा इस विवाद को समाप्त करते हुए यदि

## ज्ञेयत्वावचनाम् ॥ ४ ॥

इयस्वन च सांख्यैः प्रधानं स्मर्यते गुणपुरुषान्तरञ्चानारकैवस्यमिति वद्भिः। न हि गुणस्वरूपमण्डात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्यान्तरं शक्यं ज्ञातुमिति। कविच्च विभूतिविशेष-प्राप्तये प्रधानं अयमिति स्मरन्ति। न चेदमिहास्यक्तं अयत्वेनोच्यते। पदमात्रं हास्यक्त-शन्दः। नेहास्यक्तं ज्ञातस्यमुपासितस्यं चेति वाष्यमस्ति। न चानुपदिष्टपदार्थज्ञानं पुरुष्यार्थमिति शक्यं प्रतिपत्तुम्। तस्मार्थपि नान्यकशन्देन प्रधानमिभधीयते। अस्माकं तुरुषकपकष्रस्थारिराचनुसर्णेन विष्णोरेच परमं पदं दर्शयितुमयमुपन्यासः श्रयनथ्यम् ४।।

वदतीति नेन्न प्राज्ञी हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥

श्रुवितस्य प्रधानस्य क्रेयत्वावचनात्' श्रुत्यसिद्धम्, कथम् ? अयते ह्युत्तरत्राध्यक्तशृद्धोदितस्य प्रधानस्य क्रेयत्वचचनम् -'अशुब्द्गस्पर्शमकपम्बयं तथाऽरसं नित्यमगम्भवण्य यत् । अनाचनन्तं महतः परं ध्रुवं निवाय्य तं मृत्युमुल्लात्ममुक्यते ॥' (काण्
२।३।१५) इति । अत्र हि यादशं शृद्धांत्वहीनं प्रधानं महतः परं स्मृतौ निकपितं,
ताद्दशमेव निवाय्यत्वेन निर्दिष्टं, तस्मात्मधानमेवेदं, तदेव चाव्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति ।
अत्र मृमः -नेह प्रधानं निवाय्यत्वेन निर्दिष्टम् । प्राचो होह परमात्मा निचाय्यत्वेन
निर्दिष्ट इति गम्यते । कुतः ? प्रकरणात् । प्राचस्य हि प्रकरण निततं वर्तते, 'पुरुषान्न
परं किचित् सा काष्टा सा परः गितः' श्र्त्यादिनिर्देशात् , प्रथ सर्वेषु भृतेषु गृद्धोत्मा
न प्रकाशते' इति च दुर्धातत्वचचनेन तस्येव क्रेयत्वाकाङ्गणात् । 'यञ्चेद्वाख्यनसी
प्राचः' इति च तज्ज्ञानायेव वागादिसंयमस्य विहितत्वात् , मृत्युमुल्पमोक्षणफलः
स्थाच्य । नहि प्रधानमात्रं निचाय्य मृत्युमुलात्ममुख्यत इति सांच्यरिष्यते । चेतनात्मविज्ञानावि मृत्युमुखात्ममुज्यत इति तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु घेदान्तेषु प्राचस्यैवात्मः
नोऽशब्दादिधमेत्वमभित्रज्यते । तस्मान्न प्रधानस्यात्र क्रेयत्वम्यक्रशब्दनिर्दिष्टतं
धा ॥ ५ ॥

भामती

इतोऽपि नायमध्यक्तद्यस्यः सांस्थाभिमतप्रधानपरः । सास्यैः ससु प्रधानाद्विधेकेन पुरुषं निःश्रेयसाय सातुं वा विभूत्ये वा प्रधानं शेयत्वेनोपक्षिप्यते, न चेह जानीयाविति वोपासीतेति वा विधिविभक्तिश्वति-रस्ति, अपि स्वध्यक्तपदमात्रं, न चेतावता सांस्थरमृतिप्रस्यभिज्ञानं भवतीति भावः ॥ ४ ॥

श्रेयस्वावचनस्यासिद्धिमाशञ्चव तरिसद्धित्रवर्शनार्थं सूत्रम् । तिगवस्यास्यातमस्य भाष्यम् ॥ ५ ॥

भामती-भाख्या यह मान भी लिया जाता है कि परिशोधनीय सूक्ष्म शरीर ही यहाँ अव्यक्त पदास्पद है। तथापि सांख्याभिमत प्रधान तत्त्व सर्वोपरि सिद्ध नहीं होता ॥ ३॥

'अध्यक्त' शब्द की सांख्याभिमत प्रधानपरकता के निराकरण में एक युक्ति यह भी है कि जैसे सांख्याचार्य ''गुणपुरुषान्तरज्ञानान् कैंबल्यम्'' इत्यादि वाक्यों के द्वारा त्रिगुणात्मक प्रधान का कहीं मोक्षार्य-ज्ञेयत्वेन और कहीं ऐयवर्य प्राप्त्यर्थ-उपास्यत्वेन स्मरण किया करते हैं, किन्तु अव्यक्त पदार्थ का कहीं भी वैसा स्मरण नहीं करते, तब 'अव्यक्त' शब्दमात्र के सुनने से प्रधान तत्त्व की प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती।। ४।।

बय्यक्तगत ज्ञेयत्व के अवचन (अनिभिधान) की आशिक्कित असिद्धि का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहता है—''वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्''। इस सूत्र का भाष्य इतना सुगम है कि पढते ही अर्थावबोध हो जाता है कि ''अनाधनन्तं महतः परं ध्रुवं

# अध्यक्तशब्द्स्य शरीरपरत्वम् । हिम्दीसहितमामतीसंचितिम्

त्रयाणःमेन चैवमुपन्यासः व्हनश्र ॥ ६ ॥

इतश्च न प्रधानस्याव्यक्तशृब्द्याच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा । यस्मात्त्रयाणामेव पदार्था-

वरप्रवानोपक्रमा हि मृत्युनचिहेतःसंवावधाक्यप्रवृत्तिरासमाप्तेः कठवस्लीनां सच्यते । मृत्युनंचि-केतसे कुवितेन वित्रा प्रहिताय तुष्टस्त्रीन् वरान् प्रवदी, निविदेतास्तु प्रथमेत वरेण वितुः सौमनस्यं वम्, हितीयेनारिनविद्यां, तृतीयेनात्मविद्याम् , बराणामेध धरस्तृतीय इति वचनात् । न तु तत्र बरप्रवाने प्रधानगोचरे स्तः प्रधनप्रतिवसने । तस्मात्कठवस्लीव्यक्तिकीत्परमात्मपरैव वाक्यप्रवृत्तिनं त्वप्रकान्तप्रधान-परा भवितुमहंतीस्याह 🕾 इतम न प्रधानस्याध्यक्तशम्बद्यान्यस्यम् इति 🕸 । हन्त त इदं प्रवच्यामि गृह्यं

भामती-ब्याख्या

निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यत" ( कठो० २।३।३४ ) इत्यादि वाक्यों में जो अव्यक्त तत्त्व का निचाय्यत्वेन ( ज्ञेयत्वेन ) उल्लेख माना जाता है, वह संगत नहीं, वयोंकि वहाँ प्राज्ञातमा (परमेश्वर) का प्रकरण है, अतः वही ज्ञेयत्वेन श्रुत है, अव्यक्ततत्त्व नहीं ॥ ५॥

इस अधिकरण का विषय-वाश्य जिस उपनिषत् का है, उसकी किसी भी बल्ली ( उपाध्याय ) में सांख्याभिमत प्रधानतता का प्रतिपादन उपतब्ध नहीं होता, नयोंकि समग्र कठ उपनिषत् निकिता और यम का संवादातमक ग्रन्थ है, जिस का आरम्भ यम के द्वारा वर-प्रदान के रूप में होता है -

तिस्रो रात्रीर्यंदवासीगृ हे मेऽनश्नन् ब्रह्मक्षतिथिनंमस्यः। नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन् वरान् वृणीश्व ॥

[ यम देव ने कहा — हे निवकेता ? तू विना कुछ खाए-पिए मेरे द्वार पर तीन रात पड़ा रहा है, अतः तीन रात्रियों के बदले मुझ से तीन वर माँग ले, जिस से कि मैं उऋण हो सकूँ और मेरा कल्याण हो ]। यह निचकेता वही है, जिसकी घृष्टता पर उस का पिता वाजश्रवस (अन्नदानादि में अगृणी उद्दालक ऋषि) क्रुद्ध होकर उस (नचिकेता) को यमराज के पास प्रेषित कर देता है और यमराज उस पर प्रसन्न होकर बर देता है। निकेता पहला वर माँगता है—''शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युगीतमः'' [मेरे (निचिकेता के ) पिता उद्दालक का उद्देग और क्रोंध शान्त हो जाय एवं मेरे (निचकेता के) प्रति उसका पूर्ववत् सौमनस्य (वत्सलभाघ ) जागृत हो ]। द्वितोयः वर के द्वारा अग्नि-विज्ञान मौगता है - 'स स्वमान्त स्वर्थमध्येषि मृत्यो प्रबूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम् [ हे यम ! आप स्वर्ग-प्राप्ति की साधनभूत अग्नि का ज्ञान रखते हैं। मैं श्रद्धा और विनय के साथ प्रार्थना करता है कि वह विज्ञान मुझे प्रदान करें ]। तृतीय वर में आत्मिवद्या की माँग रखी-

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तोत्येके नायमस्तीति चंके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं बराणामेष वरस्तृतीयः॥

[ मनुष्य के भर जाने पर जो यह सन्देह किया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आतमा नहीं मरता, अपि तु जन्मान्तर में भी वही बना रहता है और कुछ छोगों का कहना है कि मनुष्य के मर जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसे सन्देहास्पद आत्मा का तत्त्वावबोध मुझे कराएँ । प्रधान ( सांख्याभिमत प्रकृति ) के विषय में न तो कोई वर-प्रदान ही किया गया है और प्रश्नोत्तर ही उपलब्ध होते हैं, अतः कठोपनिषत् के प्रतिपाद्य तीन ही विषय हैं -अग्नि, जीव और परमात्मा । इन से अतिक्ति किसी प्रधानादि विषय को लेकर वहाँ वावयों की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती—'यस्मात् त्रयाणामेव पदार्थानामिन-जीवपरमात्मनां वरप्रदानसामध्यति' । 'हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं महा सनातनम्'

नामग्निजीवपरमात्मनामस्मिन्ग्रन्थे कडवल्लोषु घरप्रदानसामर्थ्याद्वकतव्यतयोपन्यासो हृदयते । तद्विषय एव च प्रदनः । नातो अन्यस्य प्रश्न उपन्यासी वाअस्ति । तत्र तावत् 'स त्वमानि स्वग्यंमध्येषि मृत्यो प्रवृद्धि तं श्रद्धानाय महाम्' (का० १।१।१३) इत्य-ग्निविषयः प्रश्नः । 'येयं प्रते थिविकित्सा मनुष्ये उस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एत-द्वियामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः॥' (का० १।१।२०) इति जीवविषयः प्रकाः। अन्यत्र धर्माद्रयत्राधर्माद्रस्यत्रास्मात्कृताकृतात्। अन्यत्र भूताच्य भव्याच्य यश्चरपश्यसि तद्वद् ॥' (काः १।२।१४) इति परमात्मविषयः । प्रतिबचनमपि 'लोकाः दिर्मान तमुबाच तस्मै या इष्टका यायतीर्वा यथा वा।' (का० १।१।१५) इस्यिन-विषयम्। 'इन्त त इदं प्रवश्यामि गुद्धं ब्रह्म सनातनम्। यथा च मरणं प्राप्य आरमा भवति गौतम ॥ योनिमन्ये प्रवद्यनी शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम्' (का॰ २।५।६,७) इति । व्यवहितं जीवविषयम् । 'न जायते म्रियते वा चिपश्चित्' (का ११२। ८) इत्यादिबद्धप्रष्टचं परमात्मचिषयम्। नैवं प्रधानविषयः प्रदेनोऽस्ति, अपृष्टत्वाष्ट्वानुपन्यसनीयत्वं तस्येति । अत्राह्य-योऽयमाः स्मविषयः प्रश्नो येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये उस्तीति, किं स प्रवायम् 'अन्यत्र धर्माद्रस्यत्राधर्माद्' इति पुनरजुकृष्यते ? किवा ततो उन्यो उयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इति ? किंचातः स प्वायं प्रश्नः पुनरजुकुष्यत इति यद्यच्येतः द्वयोरात्मविषययोः प्रश्नयोरेकतापत्तरिंगविषय आत्मविषयश्च द्वाचेव प्रश्नावित्यतो न वक्तव्यं त्रयाणां

भामती
अद्य सनातनिम्हण्नेन व्यवहितं जीवविषयं यथा तु भरणं प्राप्यातमा भवति गौतभेस्याविष्रतिवयनमिति
योजना । अत्राह चोवकः कि जीवपरमात्मनोरेक एव प्रश्नः कि चान्यो जीवस्य येथं प्रेते मनुष्य इति
प्रश्नोऽन्यक्ष परमात्मनोऽन्यत्र धर्मादित्याविः ? एकत्वे सूत्रविरोधः 'त्रयाणाम् इति'' । भेदे तु सीमनस्यावाध्यान्यात्मक्षानिविषयवरत्रयप्रवानानन्तर्भावोऽन्यत्र धर्माःदत्यादेः प्रश्नस्य । तुरीयवरान्तरकक्ष्यनायां वा

भागती—श्याहमा
(कठो० २।२।६) यह परमात्मपरक वाक्य जीवविषयक प्रश्न और प्रतिवचन का व्यवधायक है, इसका स्पष्टीकरण भाष्यकार करते हैं—"इतिव्यवहितजीविषयम्"। उसका तात्पर्यं यह है कि "इत्यंन परमात्मिवयकप्रतिवचनस्य प्रतिज्ञावाक्येन व्यवहितं जीविषयकं प्रतिवचनम्—"यया तु मरणं प्राप्यात्मा भवति गौतम इत्यादि [ अर्थात् पहने जीविषयक प्रश्न है—"येयं प्रते विचिकत्सा" (कठा, १।१।२०)। इसके अनन्तर परमात्मिषयक प्रतिवचन का प्रतिज्ञा-वाक्य है —"हन्त ते कथायण्यामि" (कठो, २।२।६) और इसके प्रभात् है जीविषयक प्रात्यचन—यथा तु मरणं प्राप्यात्मा भवति गौतम्" (कठो, २।२।६)। इस प्रकार जीविषयक प्रश्न और प्रतिवचन निरम्तर (अव्यवहित) न होकर सान्तर (व्यवहित) हो जाते हैं ]।

राहा - भाष्यकार ने जो कहा है ''अत्राह"। वहाँ प्रश्न उठता है —'कः ?' उसका उत्तर है —'आक्षेता' अर्थान् आक्षेपवादी शङ्का करता है कि क्या जीवारमा और परमातमा को लेकर एक ही प्रश्न किया गया है ? अथवा ''येयं प्रेतं मनुष्य" यह जीवविषयक प्रश्न अभ्य है और ''अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्''—यह परमात्म-विषयक प्रश्न अन्य ? यदि अन्य प्रश्न नहीं, अपितु एक ही है, तब निचित्रेता के सब मिला कर दो ही प्रश्न बनते हैं, तीन नहीं, फिर तो 'त्रयाणामेव चैयमुपन्यादः'' (ब. सू. १।४।६) इस सूत्र का विरोध उपस्थित होता है, व्योंकि इस सूत्र में तीन प्रश्नों का होना निर्दिष्ट है। यदि आत्मविषयक प्रश्न से परमात्म-

प्रक्तोषम्यासाविति । अधान्यो उयमपूर्वः प्रकृत उत्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यथैव वर-प्रवानव्यतिरंकेण प्रश्नकल्पनायामदोषः, एवं प्रक्रव्यतिरंकेणापि प्रधानोपन्यासकल्प-मायामदोषः स्यादिति । अत्रोच्यते नैयं वर्यामह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नं कञ्चि रकल्पयामः, वाक्योपक्रमसामध्यत् । वरप्रदानीपक्रमा हि मृत्युनविकेतःसंवादकपा वाक्यप्रवृत्तिरासमाप्तेः कटवल्लीनां लक्ष्यते । मृत्युः किल निवकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीम्बराग्यद्दी । निवकेताः किल तेषां प्रथमन वरेण पितुः सीमनस्यं वने, द्वितीयेनाः किविद्याम् , तृतीयेनात्मविद्याम् , येयं प्रते दित 'वराणामेष वरस्तृतीयः' (का० १।१।२०) इति लिङ्गात् । तत्र यद्यन्यत्र धर्मादित्यन्योऽयमपूर्वः प्रवन उत्थाप्येत, ततो बरप्रवानव्यतिरेकेणापि प्रदनकल्पनः हाक्यं वाध्येत । ननु प्रष्टव्यभेदाद्पवीऽयं प्रदनो मधितुमहिति। पूर्वो हि प्रदेनो जोवविषयः, येथं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति-मास्तीतिचिचिकित्साभिश्रानात् । जीवश्च धर्मात्रिगोचरत्वाकान्यत्र धर्मादिति प्रश्न-महिति प्रावस्तु धर्माचतीतत्वादस्यत्र धर्मादिति प्रश्नमहिति । प्रश्नब्छाया च न समाना स्वते, पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्वविषयत्वादुत्तरस्य धर्माद्यतीतवस्तुविषयत्वात् । तस्मात्मस्यभिश्वानाभावात्मक्तभेदः। त पूचस्यैवीत्तरत्रानुकर्षणमिति चेत् , त, जीव-प्राक्रयोरेकत्वाभ्युपगमात् । भवेत्प्रप्रव्यभेदात्प्रश्नभेदां यद्यन्यो जीवः प्राक्षातस्यात् । न त्वम्यत्वमस्ति । तस्वमसीत्यादिश्रत्यन्तरेभ्यः । इह च 'अन्यत्र धर्माव्' इत्यस्य प्रश्तस्य प्रतिवचनं 'न जायते (स्रयते वा विपक्षित्' इति जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रतिपाच-मानं शारीरपरमध्यरयोरभेदं दर्शयति । स्ति हि प्रसङ्ग प्रतिपेधो भागी भवति । प्रसङ्ख्य जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाच्छारीरस्य भवति, न परमेण्यरस्य । तथा-'स्थप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपःयति । महान्तं विशुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॥' (का० २।४४) इति स्वप्नजागरितदृशो जीवस्येव महस्वविभुत्वविशेष-णस्य मननेन शोकविच्छेदं दर्शयका प्राज्ञादन्यो जीव इति दर्शयति। प्राज्ञतिज्ञानादि

भागती

तृतीय इति श्रुतिवाधप्रसङ्गः । वरप्रवानानन्तर्भावे प्रश्नस्य तहत् प्रधानाख्यानस्यानसम्बन्धान् धरप्रवानेऽस्तु महतः परमध्यक्तमित्याक्षेपः ।

परिहरति % अत्रोष्यते नैवं धयमिह् इति %। वस्तुतो जीवपरमात्मनोरभेदात् प्रहत्वाभेदेनैक एव प्रदमः । अत ्व प्रतिवचनमध्येकं, सूत्रं त्ववास्तवभेदानिष्ठायम् । वास्तवश्च जीवपरमात्मनोरभेदस्तत्र

भामती-व्याख्या

विषयक प्रश्ने को भिन्न माना जाता है, तब चार प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मविषयक प्रश्न का (१) सौमनस्य-प्राप्ति, (२) अग्नि और (३) जीव -- इन तीन विषयों के वर-प्रदान में अन्तर्भाव नहीं हो सकता। परमात्मिवषयक ज्ञान को चौथा वर-प्रदान मानने पर ''वराणामेष वरस्तृतीयः''—यह श्रुति-वाक्य विरुद्ध या बावितार्थक हो जाता है। यदि तीन वरों से भिन्न परमात्मविषयक चतुर्थ वर-प्रदान की कल्पना की जाती है, तब उसी प्रकार प्रधान (प्रकृति) के प्रतिपादन को भी उक्त चार वर-प्रदानों से अतिरिक्त पांचवा वर-प्रदान माना जा सकता है। फलतः 'महतः परमध्यक्तम्'—इत्यादि पदाविल का पर्यवसान साक्याभि-मत प्रधान (प्रकृति) तत्त्व के प्रतिपादन में क्यों नहीं माना जा सकता ?

समाधान भाष्यकार उक्त शङ्का का समाधान करते हैं—"अत्रोच्धते नैवं वयिमह वर-प्रदानव्यतिरेकेण प्रकृतं कंचित् कल्पयामः"। आशय यह है कि जीव और परमात्मा का वस्तुतः अभेद होने के कारण दोनों का एक ही प्रकृत में समावेश हो जाता है, अस एव

शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः। तथाउमे "'यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पद्यति ॥' (का शाशिः) इति जीवमाबः भेदद्दष्टिमपचद्ति । तथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्वपश्नस्यानन्तरम् 'अन्यं वरं निकक्तो वृणीष्व' इत्यारम्य मृत्युना तैस्तैः कामैः प्रलोभ्यमानोऽवि निककेता यदा न चचाल, तदैनं मृत्युरभ्युदयनि अयसविभागप्रदर्शनेन विद्याविद्याविभागप्रदर्शनेन च 'विद्याभीष्सनं निवकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो उल्लोलपन्त' (का० १।२।४) इति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन्यदुवाच — तं दुर्दर्शे गूढ्ममुप्रविष्टं गुहाहितं गह्ररेष्ठं पुराणम् । अध्यातमयोगाधिगमेन देवं मत्वा धोरो हर्षशोकौ जहाति ॥' (का० १।२।१२) इति, तेनापि जीवप्राक्षयोरभेद एवेह विशिक्षत इति गम्यते। यत्प्रइननिमित्तां च प्रशंसां महतीं मृत्योः प्रत्यपद्यत निवक्तेताः, यदि तं विहाय प्रशंसानन्तरमन्यमेष प्रश्नमुपिक्षपेवस्थान एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात्। तस्मात् 'येयं प्रेते'

भामधी

तत्र श्रुत्युवन्यासेन भगवता भाष्यकारेण विश्तः । अतथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्वप्रदनस्येत्याविश्व । येयं श्रेत इति हि निवकेतसः प्रदनम्पश्चस्य सलाकामविष्यमलोशं चास्य प्रतीत्य मृत्युविद्याभीम्तिनं निवकेलसं मन्य इत्यादिना निवकेतसं प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन्नस्मिन् पश्ने ब्रह्मवीलरम्बाच । 🕸 तं ब्रह्मीम् इति 🚳 । यदि पुनर्जीवारशासी भिशेत जीवगीचरः प्रश्नः प्राक्षगोचरं चोसर्गमिति कि केन सङ्ग्रन्छेत ? अपि च यहिषयं प्रश्तमुपश्रुत्य मृत्यूनैव प्रशंसिको विचित्ता यदि तमेव मूयः पुरुष्ठेतदुत्तरे चाददव्यात् ततः प्रशंसा वृष्टार्था स्थातु प्रवनान्तरे स्वसावस्थाने प्रसारित सत्यवृष्टार्था स्यावित्याह अयाप्रवनः इति । यहिनन् प्रदमी यत्प्रदमः । दोवमितरोहितार्थम् ।। ६ ।।

भामती-व्याख्या प्रतिवचन भी एक ही है। सुत्रकार ने जो तीन प्रश्नों का निर्देश किया है, वह जीव और परमात्मा के औपाधिक भेद को मन में रख कर किया है। जीव और परमात्मा का वास्तविक अभेद है-यह भगवान् भाष्यकार ने 'तत्त्वमसि'' (छां. ६।=।७) इत्यादि श्रुति प्रमाणों का उपन्यास करके सिद्ध किया है। 'तथा जीवविषयस्यास्तित्वप्रश्नस्येत्यादि" भाष्य के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नचिकेता के "येयं प्रेते विचिकित्सा"-इस प्रश्न को सन कर यम देव ने चिरजीवन, पुत्रपीत्र, विविध धन-धान्यादि के विविध प्रलोभन दिए ''विद्या-भीष्सनं निकतसं मन्ये' - इत्यादि वाक्यों के द्वारा निकिता की प्रशंसा की, इतना ही नहीं. निविकेता के जीवविषयक प्रश्न की भी प्रशंसा की और उसके उत्तर में परमात्मा (ब्रह्म) का स्वरूप प्रस्तुत किया - "तं दुर्दुर्श गृढमनुप्रविष्टम्" (कठो. १।२।१२)। यदि जीव से प्राज्ञातमा ( बहुः ) भिन्न है, तब जीवविषयक प्रश्न के उत्तर में प्राज्ञ की चर्चा संगत व्योंकर होगी ? दूसरी बात यह भी है कि जिस विषय का प्रश्न सुनकर यम ने निचकेता की प्रशंसा की यदि उसी विषय का प्रश्न वह दुबारा करता है और उसका उत्तर सुनने की उत्सुकता दिखाता है, तब उसकी प्रशंसा दृशयंक होती है, अन्यथा विषयान्तर का प्रश्न करने पर प्रशंसा सहष्टार्थंक हो जाती है-ऐसा भाष्यकार कह रहे है-यत्प्रश्निमित्तां च प्रशंसां महतीं मृत्योः प्रत्यपद्यत निवकेताः" । 'यत्प्रश्न' पद में सप्तमी समास है—'यस्मिन् (विषये) प्रश्नः यत्प्रश्नः अर्थात् जिस विषय का प्रश्न सुनकर यमदेव ने निचकेता की महती प्रशंसा की, उस विषय को छोड़ कर अन्यविषयक प्रश्न की कल्पना की जाती है, तब वह प्रशंसा नितान्त अनुचित हो जाती है। फलतः जीवविषयक 'येयं प्रेते'—इस प्रश्न का ही 'अन्यत्र धर्मात्'—यहाँ अनुवर्तन होता है। शेष भाष्य अत्यन्त सुगम है।। ६।।

इत्यस्येव प्रक्तस्येतव्युक्षर्षणम् 'अन्यत्र धर्माद्' इति । यत्त प्रश्ति छाया वेत्तक्षण्यमुक्तं, तव्दूषणम् , तदीयस्येव विशेषस्य पुनः पृच्छवमानःवात् । पूर्वत्र हि देहादिश्यतिरिक्तस्यातमोऽिस्तत्वं पृष्टम् , उत्तरत्र तु तस्येवासंसारित्वं पृच्छवत इति, यावद्धवः विद्या न निवर्तते तावद्धमीदिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते । तित्रवृत्तौ तु प्राप्त पव तत्त्वमसीति श्रुत्या प्रत्याय्यते । न चाविद्यावत्वे तद्पगमे च वस्तुनः कश्चिः व्रिशेषोऽिस्ति । यथा कश्चित्संतमसे पिततां कांचित्रज्ञुमीहं मन्यमानो भीतो वेपमानः पत्तायते, तं चापरो व्यान्मा भौषीनीयमही रण्जुरेविति । स च तदुपश्चत्यादिक्ततं भयमुत्स्वजेद्वेपथुं पलायनं च । न त्यहिद्वद्विकात्ते तद्पगमकात्ते च वस्तुनः कश्चिद्विशेषः स्यात् । तथैवैतविप द्रष्टव्यम् । तस्य न जायते न्रियते वा' इत्येवमाद्यपि भवत्यस्तिः त्यप्रकृतस्य प्रतिचचनम् । सूत्रं त्वविद्याक्तिपतजीवप्रावभेदापेक्षया योजयितव्यम् । एकत्वेऽपि द्यात्मविषयस्य प्रश्नस्य प्रायणावस्यायां देहव्यतिरिक्तास्तित्वमात्रविचिकिः त्स्तात् कर्तृत्वादिसंसारस्वभावानपोहनाच्च पूर्वस्य पर्यायस्य जीवविषयत्वमुत्रभेद्यते । उत्तरस्य तु धर्माद्यत्ययसंकीर्तनात्प्राव्वविषयत्वमिति । ततस्य युक्ताऽन्निजीवपरमात्मः कर्त्वा । प्रधानकव्यनायां तु न वरप्रदानं न प्रश्नो न प्रतिचचनमिति वैषस्यम् ॥ ६ ॥

### महद्रच ॥ ७ ॥

यथा महच्छन्दः सांख्यैः सत्तामात्रेऽपि प्रथमने प्रयुक्तो न तमेव वैदिकैऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते । 'बुद्धरात्मा महान्परः' (का॰ ११३१९०), 'महान्तं विभुमात्मानम्' (का॰ ११२१२२), 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्' (श्वे॰ ३१८) इत्येवमादावात्मशन्द-प्रयोगादिस्यो हेतुस्यः । तथाऽन्यक्तशन्दोऽपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभिधातुमहीत । अतथा नास्त्यानुमानिकस्य शन्दवत्त्वम् ॥ ७॥

#### भामती

अनेन सांस्पप्रसिढेवैविकप्रसिद्धवा विरोधान्न सांस्पप्रसिद्धिवैद आवर्तव्येत्युक्तम् । सांस्पानी अहसस्यं सत्तामात्रं पुरुषायंक्रियालमं सत्तस्य भावः सत्ता तम्मात्रं महत्तस्यमिति । या या पुरुषायंक्रिया शब्दासुवभोगलक्षणा च सःवपुष्टवाम्पताल्यातिलक्षणा च ता सर्वा महति बुद्धौ समाप्यत इति महत्तस्यं सत्तामात्रमुष्यत इति ।। ७ ।।

### भागती-व्याख्या

पहले सूत्रों में कहा गया था कि 'अध्यक्त' शब्द की सांख्याचार्य-प्रसिद्ध रूढि वेदान्त में अनुप्युक्त है, और इस सूत्र के द्वारा यह कहा जाता है कि 'अव्यक्त' शब्द की सांख्य-मत-प्रसिद्ध वैसे ही वेदान्त-प्रसिद्ध से बाधित है, जैसे 'महत्' शब्द की [फलतः यह अनुमान यहाँ विवक्षित है—'अव्यक्तशब्दो न सांख्यस्मृतिप्रसिद्धार्थगोचरः, वैदिक शब्दत्वात्, महुच्छब्दवत् ] । सांख्य दर्शन-प्रयुक्त 'महत्' शब्द का अर्थ है—'सत्तामात्र' : बौद्धदर्शनकारों ने परमार्थसत् का लक्षण करते हुए कहा है—''अर्थिक्रयासमर्थ यत् तदत्र परमार्थसत्'' (प्र. वा. पृ० १७५)। अर्थिक्रया नाम है प्रयोजन या पुरुषार्थ का, वहु सांख्य-दृष्ट्या भोग और मोक्ष भेद से दो प्रकार का होता है—(१) शब्दादि समस्त विषयों का उपभोग और (२) प्रकृति-पुरुष की विवेक-ख्याति। दोनों प्रकार की अर्थिक्रया बुद्धि ही किया करती है—

सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः। सैव च विशितष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्।। (सां. का. ३६)

## (२ चमसाधिकश्णम् । छ० ८—१०) चमसबद्विशेषात् ॥ ८॥

पुनरिष प्रधानवाद्यश्चरतं प्रधानस्यासिद्धमित्याह । कस्मात् ? मन्त्रवर्णात् — 'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां सहपाः । अजो श्रेको जुषमाणोऽगुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः' (श्वे० ४:५) इति । अत्र हि मन्त्रे लोहितशुक्लकृष्णशुक्दे रजःसत्त्वतमांस्यभिधीयन्ते । लोहितं रजः, रज्जनात्मकत्वात् । शुक्लं सत्त्वं,
प्रकाशात्मकत्वात् । कृष्णं तमः, आवरणात्मकत्वात् । तेषां साम्यावस्थाऽवयवधमैर्व्यपिद्रिश्यते लोहितशुक्लकृष्णेति । न जायत इति चाजा स्यात् , 'मृलप्रकृतिरविकृतिः'

भामती

अवादान्यो यद्यपि छावायो क्रवस्तवाय्यध्यात्मविद्याधिकारान्त तत्र वितितुमहृति । सस्माधूहेरसम्भ-वाद्योगेन वर्तयितव्यः । तत्र कि स्वतन्त्रं प्रधानमनेन मन्त्रवर्णेनानूद्यतामृत पारमेश्वरी माधाशक्तिस्तेजोऽ-वंश्वन्याक्रियाकारणमुख्यताम् ? कि तावत् प्राप्तं ? प्रधानमेवेति । तथाहि । यादृशं प्रधानं सांख्येः स्मर्थते तादक्षयेवास्मिन्नन्यूनानतिरिक्तं प्रतीयते, सा हि प्रधानस्थाणा प्रकृतिनं जायत इत्यजा च एका च स्नोहित-द्युक्तकृत्वना च । यद्यपि स्नोहितस्वाद्यो वर्णा न रजःप्रभृतिवृ सन्ति, तथापि स्नोहितं कुसुम्भावि रक्षयति

भामती-स्थास्या

इस प्रकार सांख्य-धम्मत महत् पदार्थ ही सत् या अर्थिक्रियाकारी सिद्ध होता है। यह सत्ता या सत्त्व इस लिए कहलाता है कि वह प्रकृतिगत सत्त्वगुण का विकार है ]। किन्तु "बुद्धेरात्मा महान् परः" (कठो० १।३।१०) इत्यादि श्रुति वाक्यों में 'महत्' पद का अर्थ बुद्धि नहीं अपि तु चैतन्य पुरुष है, क्योंकि 'आत्म' कब्द के प्रयोग का सामञ्जस्य जड़।ित्मका बुद्धि में सम्भव नहीं ॥ ७॥

विषय — "अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्" ( खेता॰ ४।४ ) इस श्रुति का 'अजा' शब्द विचारणीय है।

संशय - उक्त श्रुति में प्रयुक्त 'अजा' को लेकर सन्देह होता है कि यद्यपि 'अजा' शब्द होक-वेद-व्यवहारतः छाम (वकरी) में रूढ़ है [ लोक और वेद में बकरी के लिए यद्यपि क्रीवन्त 'छामी' शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है, तथापि शांखायन (७।१०) और शतपथ (३।३।३।४) आदि बाह्मण ग्रन्थों में टाबन्त 'छामा' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ]। तथापि अध्यात्मविद्या का प्रकरण होने के कारण यहाँ 'अजा' शब्द छामी का बोचक नहीं हो सकता, अतः रूढ़ि का परित्याम कर एवं यौगिक शक्ति का सहारा लेकर किसी अर्थ का आविष्कार करना होगा। तब 'न जायते इत्यजा' — ऐसी ब्युत्पत्ति के अनुसार 'अजा' शब्द के द्वारा सांख्यसम्मत प्रधान (प्रकृति) का ग्रहण किया जाय? अथवा तेज, जल और पृथिवी की संविष्ठतावस्थारूप पारमेश्वरी शक्ति (माया)?

प्रवेपस — यहाँ 'अजा' शब्द से सांख्य-सम्मत प्रधान तस्य का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सांख्याचार्यों ने प्रधान तस्य का जो स्वरूप अपने दर्शन में अभिहित किया है, ज्यों-का त्यों उक्त श्रुति में प्रतीत होता है। वह प्रधानकृष प्रकृति अनादि है, उत्पन्न नहीं होते, अतः अजा (जन्म-रहिता) कही जाती है, एक है और लोहितशुक्लकृष्णकृष है। विपाद अगुकादि में लोहितरवादि (स्कत्वादि वर्ण नहीं होते, तथापि जैसे कुसुम्म (वर्रे का कुक्त) आहि स्वयं एक (लाल) होकर अपने सम्पक्त में आनेवाले वस्त्रादि को अभिरिक्तत कर (लाल बना) देते हैं. वैसे ही रकोगुणादि अपने सम्बन्धित कार्योदि को रकोगुणात्मक बना

इरयभ्युपगमात् । नम्बजाशब्दश्छागायां कदः । बादम्, सा तु कदिरिह नाभयितुं शक्या, विचापकरणात् । सा च बद्धीः प्रजासीगुण्यान्विता जनयति । तां प्रकृतिमज

भागती

रजोऽपि रञ्जयतीति लोहितम् । एवं प्रसम्मं पायः द्युक्तं सस्यमपि प्रसम्ममित सुक्तम् । एवमावरकं मेवावि कृष्णं तमोऽध्यावरकमिति कृष्णम् । परेणापि नाध्याकृतस्य स्वक्षेण लोहितःवावियोग आस्वेया, किन्तु तस्काध्यंस्य तेजोऽप्रसस्य रोहितश्वावि कारण उपचरणीयम् । कार्यताकृष्येण ना कारणे कल्पनीयं त्यवस्माकमित तृत्यम् । 'जजौ द्योको जुवमाणोऽनुवाते जहात्येनां भृकभोगामजोऽध्यः' इति स्वारमभेवधवन् णात् सांस्थरमृतेरेवात्र मन्त्रवर्णं प्रत्यमिक्तानं न त्यव्याकृतप्रक्रियायाः । तस्यामेकारम्याम्युपगमेनारभेवेवा भावात् । तस्मात् स्वतन्त्रं प्रयानं नाशक्यमिति प्राप्तम् । कतेवां साम्यावस्या अवयववर्षरितिकः । अवयवाः प्रधानस्यौक्त्य सश्वरक्तत्वाति तेवां धर्मा लोहितत्वावयस्तैरिति । क्ष प्रकारत्रेगुष्यान्यिताः इति कः । सुस्वश्रुःसमोहात्मिकाः । तजाहि—योजवारेषु नर्मवायां मेत्रस्य तुष्यं तत् कस्य हेतोस्तं प्रति सस्वसमृद्ध-

भामती-ध्याच्या

देते हैं। जैसे स्वच्छ जल शुक्ल कहलाता है, वैसे सत्त्वगुण भी स्वच्छ होने से शुक्क कहा जाता है। इसी प्रकार प्रकाश के अवराधक मेवादि को कृष्ण कहते हैं, तमागुण भी सत्वादि का अवरोधक है, अतः कृष्ण कहा गया है। रजागुणादि में लाहितत्वादि उपचार कवल साक्याचार्यों को ही नहीं करना पड़ता, अपि तु बेदान्तियों का भी अपनी अध्याकृत माया में लोहितत्वादि का उपचार मानना पड़ता है, क्योंकि माया में भी स्वरूपतः लाहितत्वादि का योग सम्भव नहीं, अपि तु उसके कार्यभूत तेज, जल और पृथिनी में बर्तमान लोहितत्वावि मायारूप कारण में उपचरित होते हैं। अथवा तेज आदि कप कार्य ( जन्य ) पदार्थों में कोहितत्वादि को देखकर उनके जनकीभूत प्रधानतत्त्व में वस्तुतः कोहितत्वादि के सस्व की कल्पना (अनुभिति ) ही जातो है; क्योंकि उपादान कारण और कार्य का वेदान्त-मत में सारूप्य माना जाता है। यह सब कुछ हम सांख्यवादी भा कर सकते हैं। उक्त श्रुति में वेदान्त-सिद्धान्त की प्रत्यमिशा नहीं होती, क्योंकि वेदान्ती 'आत्मा' एक ही मानते हैं, किन्तु उक्त श्रुति में बद्ध और मुक्त बात्माओं का भेद ( बात्मनानात्व ) प्रतिपादित है-"अजो ह्यका जुबमाणोऽनुमोते जहारयेना भुक्तभोगामजोऽन्यः" ( स्वेता० ४।४ ) । अतः उक्त श्रुति में सांस्य-दर्शन का हो प्रत्यभिज्ञान होता है, वेदान्त-सम्मत बव्याकृतवाद का नहीं। फलतः स्वतम्त्र ( किसी चेतन सत्व से अधिष्ठित न होकर ) प्रधान ( प्रकृति ) ही जगत् का कारण है, ब्रह्म नहीं और 'ईक्षतेर्नाशब्दम्" ( ब्र॰ सू० १।१।४ ) इस सूत्र के द्वारा जो प्रकृति को अशब्द ( प्रमाण-रहित ) कह कर सांख्य-मत का खण्डन किया गया, वह अनुचित है, व्यक्ति उक्त श्रुतिरूप शब्द प्रमाण के द्वारा संस्य-मत प्रमाणित है।

"तेवां साम्यावस्थाऽवयवधर्मेलांहितशुक्छकृष्णित व्यपदिश्यते"—इस भाष्य का अर्थं यह है कि यद्यि। उक्त श्रुति में प्रधानादि शब्दों के द्वारा प्रकृति का प्रतिपादन नहीं किया गया, तथापि रजागुण, सत्त्वगुण और तमागुण की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, वह एक है उसके रजोगुणादि अवयव हैं। उनके जा छोहितस्वादि धर्म हैं, उनको प्रवृत्ति-निमित्त भानकर प्रकृति का छाहितशुक्छकृष्णा' शब्द के द्वारा अभिधान किया गया है। "सा च बह्नोः त्रेगुण्यान्विता जनयित"। उस अजा (प्रकृति) का प्रत्येक प्रजा (काय) सुख, दु.ख और मोह—इन तीन गुणों से समन्वित होती है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस दृष्टान्त के द्वारा हो जाता है कि 'मैत्र' नाम के पुरुष की रूपयौवन-सम्पन्न 'नर्मदा' नाम की पत्नी है, उसको देखकर उसका पति सुख-विभोर हा जाता है, व्योंकि अपने पति के लिए वह सुखरूप (सत्त्वात्मक) है।

एकः पुरुषो जुषमाणः त्रीयमाणः सेवमानो वाऽतुशेते। तामेवाविद्ययाऽऽत्मत्वेनोपगम्य सुक्षी दुःश्री मूढोऽहमित्यविवेकितया संसरति। बन्यः पुनरतः पुरुष उत्पन्नविवेकद्यानो विरको जहात्येनां प्रकृति सुक्तभोगां कृतमोगापवर्गो परित्यजति, मुच्यत इत्यर्थः। तस्माच्छुतिमूळेष प्रधानादिकस्पना कापिलानामिति। पवं प्राप्ते बुमः—नानेन मन्त्रेण भ्रुतिमस्यं सांक्यवादस्य शक्यमाभ्रियतुम्। न द्ययं मन्त्रः स्वातन्त्रयेण कंचिद्पि वादं

भामती
वात् । तथा च तरसपरनीनां दुःखं तरकस्य हेतोस्ताः प्रति रजःसमुद्भवात् । तथा चेत्रस्य तामविन्वतो
मोहो विवादः स कस्य हेतोस्तं प्रति तमःसमुद्भवात् । नमंदया च सर्वे भाषा ध्याख्याताः । तिर्वे श्रेगुण्यान्वितत्वं प्रजानाम् । अनुदोत इति व्याखष्टे क तामेवाविद्यया इति क । विषया हि ज्ञान्वावयः प्रकृतिविकारास्त्रेगुण्येन सुखदुःखमोहात्मान इन्द्रियमनोऽह्कुारप्रणालिकया बुद्धिसस्वमपसंक्रामन्ति । तेन तद्वृद्धिसस्वं प्रधानविकारः सुसदुःखमोहात्मकं शक्याविक्येण परिषमते । वितिशक्तिस्वपरिणामिन्यप्रति-संक्रमापि वृद्धिसस्वावारमनो विवेकमनुष्यमाना बुद्धिवृत्येव विषय्यसिनाविद्यया वृद्धिस्थान् सुखावीन् बारमन्यभिमन्यमाना सुसाविमतीव वभूव । तविवमुक्तं सुस्तो दुःस्तो मूढोऽह्शिस्यविवेकितवा संसरस्येकः । सस्वपुरुवान्यतास्यातिसमुन्नृजितनिस्तिकवासनाविद्यानुबन्धस्वन्यो जहारयेनां प्रकृति तविवमुक्तम् क अन्यः पुनः इति क । भुक्तभोगानिति व्याखष्टे कक्तभोगापवर्गाम्क । शब्दाद्युन्तिविक्षभौतः । गुणपुरुवान्यताख्या-तिरुववर्षः । अपवृत्यते हि तया पुरुव इति ।

एवं प्राप्तेरिभवीयते न ताववजो होको जुवनानोऽनुशेते बहारयेनां भुकभोगामजोऽन्य इस्पेतदारम-

भामती-स्याख्या

उसी को देखकर उसकी सपित्याँ दुःखी होती हैं, क्योंकि उनके प्रति वह रजोगुणात्मक है। चैत्रादि पढ़ोसी व्यक्तियों को जिन्हें वह स्त्री प्राप्त नहीं होती, दूर से देख-देख कर मोह होता है, क्योंकि उनके प्रति वह तमोरूप होती है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राकृत पदार्थ त्रिगुणात्मक है।

श्रुतिगत 'अनुशेते' शब्द की ब्याख्या की जा रही है—'तामेवाविद्ययाऽऽत्मत्वेनोपगम्य सुखी दु:खी मूढोऽह्रामत्यविवेकितया संसरित''। अर्थात् प्रकृति के विकारभूत शब्दादि विषय त्रेगुण्यसमन्वित होने के कारण सुख-दु:ख-मोहात्मक होते हैं। वे इन्द्रिय, मन और अहंकार के माध्यम से बुद्धिगत सत्त्व में संक्रान्त हो जाते हैं, अतः बुद्धिगत सत्त्व सुख-दु:ख-मोह-समन्वित होने के कारण शब्दादिरूपेण परिणत होता है। इसके विपरीत चैतन्य पुरुष सुखादि से असंक्रान्त होने के कारण अपरिणामी होता है फिर भी बुद्धिगत सत्त्व से विवेक-ज्ञान न होने के कारण विदात्मा बुद्ध-सत्त्व को अपना स्वरूप और उसके सुखादि को अपना ही धर्म मानकर अपने को सुखादिमान् मान लेता है। जो पुरुष सत्त्व और पुरुष की विवेक-स्याति के द्वारा निखिल वासनाओं से युक्त अविद्या के सम्बन्ध का विच्छेद कर डालता है, वह पुरुष इस प्रकृति का परित्याग कर देता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं—"अन्यः पुनरजः पुरुषः"। श्रुतिगत "भुक्तभोगाम्"—इस विशेषण को व्याख्या है—"कृतभोगापवर्गाम्' । शब्दादि विषयों को उपलब्ध का नाम भोग एवं सत्त्व और पुरुष की अन्यता (भेद) की स्थाति का नाम अपनुर्ण है [ यहाँ मोक्षार्थक 'अपवर्ग' पद मोक्ष के साधनीभूत सत्त्वपुरुषान्यतास्थाति के लिए प्रयुक्त हुआ है ] क्योंकि इस अन्यताख्याति के द्वारा ही पुरुष अपवृक्त (मुक्त) होता है ।

सिद्धान्त —पहली बात तो यह है कि "अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः"—यह वाक्य आत्मनानात्व का प्रतिपादक नहीं, अपितु लोक-सिद्ध आत्मनानात्व का अनुवाद करके बन्ध और मोक्ष का प्रतिपादन करता है। वह अनुधमाव

समर्थयितुमुत्सहते, सर्वत्रापि यया कयाचित्कल्पनयाऽज्ञात्वादिसंपादनोपपत्तेः सांस्य-वाद प्रवेहाभिमेत इति विशेषावधारणकारणामावात्। चमसवत्। यथा हि 'सर्वा-व्यिलस्थमस् अर्थ्वकुम्नः' (बृ० २।२।३) इत्यस्मिन्मन्त्रे स्वातन्त्रयेणायं नामासौ चमसोऽभिमेत इति न शक्यते निरूपयितुम्। सर्वत्रापि यथाकथंचिदवांग्विलस्वादि-कल्पनोपपत्तः । पविमहाप्यविशेषः 'अजामेकाम्' इत्यस्य मन्त्रस्य। नास्मिन्मण्त्रे प्रधानमेवाजाऽभित्रेतेति शक्यते नियन्तुम् ॥ ८॥

तत्र तु 'इदं तिच्छर एव श्वर्याग्विलस्थमस अर्थ्यबुक्तः' इति वाक्यशेषासमसः विशेषप्रतिपत्तिभवति । इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति ? अत्र ब्रूमः—

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ९ ॥

परमेश्वरादुत्पक्षा ज्योतिः प्रमुखा तेजोबजलक्षणा चतुर्विधस्य भूतप्रामस्य प्रकृतिभृतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तुशब्दो उचघारणार्थः । भृतत्रयसक्षणेषेयमजा विक्रया, न गुणत्रयलक्षणा। कस्मात् ? तथा हाके शाकिनस्तेजोबक्यानां परमेश्वरादुःपित्तमाः म्नाय तेषामेघ रोहिताविकपतामामनन्ति—'यदमो रोहितं कपं तेजसस्तद्रपं यञ्चक

भेदप्रतिपादनपरमपि तु सिद्धमारमभेदमनूख बन्धमोधौ प्रतिपादवतीति । स चानूदितो भेदः —

'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापो सर्वभूतान्तरास्मा'

दृश्याविश्वतिभिराश्मेकस्वप्रतिपादनपराभिविरोधास्काल्पनिकोऽवतिष्ठते । तथा च न सांस्वप्रक्रियायाः प्रस्यभिज्ञानमित्यजावाक्यं चमसवाक्यवह।रिच्छवमानं न स्वतन्त्रप्रधाननिज्ञयाय पर्ध्यासं, तविद्रमुक्तं सुत्रकृता -- ''बमसवदविशेवाविति'' ॥ ८ ॥

उत्तरमुत्रमवतारियतुं शकुते अतत्र स्विवं तिक्छर इतिः । सूत्रमवतारयति - असत्र जूमः अ। सर्वशासायस्ययमेकं बहोति स्थितौ शासाम्तरोक्तरोहिताविगुणयोगिनी तेजोबन्नवणा वरायुवान्यलस्वेद-कोद्भिरजवतुर्विषभूतव्रामप्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तन्या । रोहितज्ञुरसङ्घामिति रोहिताविकपतया तस्या

### भामती-स्यास्या

बात्मनानात्व ''एको देवः सर्वभूतेषु गूढः'' ( श्वेता. ६।११ ) इत्यादि आत्मैकत्व-प्रतिपादक श्रुति-वाक्यों से बाधित होकर काल्पनिक मात्र रह जाता है। फलतः उक्त श्रुति में सांख्य-प्रक्रिया का प्रत्यभिज्ञान सम्भव नहीं, अतः अजा-घटित वाक्य चमस-घटित वाक्य के समान अनिश्चितार्थंक होने के कारण स्वतन्त्र प्रकृतिवाद का निर्णायक नहीं हो सकता, सूत्रकार यही कर रहे हैं-- "बमसबदविशेषात्" ॥ द ॥

उत्तरभावी सूत्र का अवतरण प्रस्तुत करने के लिए सन्देह किया जाता है-"तत्र त्विदं तच्छिर एव ह्यर्वाम्बलभ्रमस उर्घ्वबुष्तः"। वर्षात् दृष्टान्त-स्थल पर वाक्य-शेष के द्वारा शिर:कपालरूप चमस-विशेष का निश्चय किया जाता है किन्तु उक्त श्रुति में 'अजा' पद वेदान्त-सम्मत विशेष अर्थ का समर्पक क्योंकर होगा? उक्त सन्देह के समाधान में उत्तरभावी सूत्र को अवतरित किया जाता है—''अत्र बूमः''। दार्धान्त-स्थल पर निर्णायक ''यदमे रोहितं रूपम्'' (छां. ६।४।१) यह वाक्यशेष यद्यपि अन्य शासा का है, तथापि शासान्तराधि-करण में कहा गया है - "एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्" (जै. सू. २१४।२।९) अर्थात् विभिन्न शासाओं के समान-प्रकरण-पठित वाक्यों की एकवाक्यता में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं माना जाता। प्रकृत में सभी शालाओं का मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म वस्तु है। उसी की एक लोहतादि गुण-योगिनी, तेजोजलान्नस्वरूप, जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज नाम के चतुर्विध प्राणियों की जनवी ज्योति ( माया शक्ति ) यहाँ अभिहित है—

तव्यां यत्कृष्णं तद्वास्य इति, तान्येवेह तेजोबद्यानि प्रस्यिश्वायन्ते रोहिताविशब्द-सामान्यात्। रोहितादीनां च शन्दानां क्यविशेषेषु मुख्यत्वाद्वाक्तत्वाच्च गुणविषय-त्वस्य। असंदिग्धेन च संविग्धस्य निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते। तयेहापि 'ब्रह्मवादिनो चद्गित। किंकारणं ब्रह्मः ( श्वे॰ १।१ ) इत्युपक्षम्य 'ते घ्यानयोगानुगता अपश्यन्देवा-त्मशिकं स्वगुणैनिगृढाम् ( श्वे॰ १।३ ) इति पारमेश्वर्याः शक्तेः समस्तजगिह्मधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्। वाक्यशेषेऽपि 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेःवरम्' इति 'यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकः' ( श्वे॰ ४।१०,११ ) इति च तस्या प्रवावगमात्र

मामती

एव प्रत्यभिक्तांनाम्न तु सांक्ष्येपरिकाशियता प्रकृतिः, तस्या अग्रामाणिकत्या श्रुतहान्यश्रुतकश्पनाप्रसङ्गात्रभनाविना च रोहिताश्चयचारस्य सति मुख्यार्थसम्भवेत्योगात् तविवमुक्तं ७ रोहिताश्चेयां ग्रव्यानाम्
इति क्षः । अवापवस्य च समुवायप्रसिद्धिपरित्यानेन न जायत इत्थवयवप्रसिद्धथाव्याचे वोषप्रसङ्गात् ।
अत्र तु व्यक्कस्पनमा समुवायप्रसिद्धेरेवानपेक्षायाः स्वीकारात् । व्यपि चायनपि श्रुतिकछापोऽस्मवृवर्शनानुपुणो न सांक्ष्यस्मृत्यनुगुण इत्याह क्षः तथेहापि इति छ । छ क्किंगरणं बह्योत्युपकस्य इति छ । अग्रस्वक्ष्यं ताववजनत्कारणं न भवति विश्वद्धत्वात्तस्य यवाहः —

पुरुवस्य व शुद्धस्य नाशुद्धा विकृतिभवेत्

इरयाशयथतीयं भ्रुतिः : वृष्कृति अकिकारणं⊛ यस्य ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिस्तत् किकारणं ब्रह्मस्यर्थः । ते ब्रह्मविदो प्यानयोगेनास्मानं गताः प्राक्षा अवस्यक्षिति योजना । ७ यो योगि योनिम् इति छ । अविद्या

भागती—गावया
लोहित गुक्ल कृष्णाम्" ( श्वेता. ४।५ )। यदि इस ज्योति को अशब्द या अप्रामाणिक माना
जाता है, "तब यदग्ने रोहितं रूपम्" ( छां. ६।४।१ ) इत्यादि वाक्यों में श्रुत तत्त्व का बाध
और अश्रुत ( प्रधान ) तत्त्व की कल्पना करनी पड़ेगी। अग्नधादि में जब मुख्यतः लोहितत्वादि
का समन्वय हो जाता है, तब रखनात्मक रजोगुणादि की कल्पना संगत नहीं कही जा सकती,
यहो सब कुछ ध्यान में रख कर भाष्यकार कह रहे हैं—"राहितादीनां शब्दानां रूपविशेषेषु
मुख्यत्वात्"। 'अजा' शब्द समुदाय ( रूढि ) शक्ति के द्वारा इसी मायारूप ज्योति का
अभिधायक है, अतः रूढि शक्ति का परित्याग करके अवयव-शक्ति के द्वारा अर्थान्तर का
प्रतिपादक नहीं हो सकता। माया रूप रूढ अर्थं का परित्याग करके 'न जायते इत्यजा'—
ऐसा अवयवार्थं का आश्रयण करने पर "रूढियोगमपहरित"—इस सहज-सिद्ध नियम का
उल्लंघन होगा। प्रसिद्ध माया को अजा ( छागी ) के रूप में प्रस्तुत जो रूपकालङ्कार
अभिनीत किया गया है, उसका सामञ्जस्य करने के लिए 'अजा' शब्द के रूढ अर्ध का प्रहुण
करना आवश्यक है, क्योंकि रूढ अर्थ अवयवादि की शक्ति से निरपेक्ष होकर शीघ्र उपस्थित
हो जाता है।

दूसरी बात यह भी है कि प्रकरण के अनुरोध पर उक्त सभी श्रुतियों का समन्वय हमारे वेदान्त-दर्शन के अनुरूप ही होता है, यह कहा जा रहा है—"तथेहापि ब्रह्मवादिनों वदन्ति"। निश्चितार्थक वाक्य की सहायता से सन्दिग्धार्थक वाक्य का नयन किया जाता है। प्रकृत में सन्देह किया गया—''किकारणं ब्रह्म ?'' अर्थात् जगत् का कारण जो ब्रह्म कहा जाता है, वह किकारणकं (किसहायकं) अर्थात् वह ब्रह्म शुद्ध है, अशुद्ध कार्यं का स्वतः कारण नहीं होता, अतः किस तत्त्व की सहायता से अशुद्ध जगत् का कारण बनता है? इस प्रशन के उत्तर में कहा गया है—''ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणैनिगूहाम्'' (श्वेताः १।३)। अर्थात् ब्रह्मवेत्ताओं ने अपने ध्यानरूप योग के द्वारा उस देवी शक्ति (माया)

स्वतन्त्रा काचित्प्रकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणाउनायत इति शक्यते धकतुम्। प्रकर-णास सैव देवी शक्तिरध्याकृतनामकपा नामकपयोः प्रागवस्थानेनापि मन्त्रेणाम्नायत इत्युच्यते । तस्याश्च स्वविकारविषयेण त्रैक्ष्येण त्रैक्ष्यमुक्तम् ॥ ९ ॥

कथं पुनस्ते अजोबकात्मना श्रेकप्येण त्रिकपा आ प्रतिपत्तुं शक्यते ? यावता न तावरोजोऽवन्नेष्वजाकृतिरस्ति । न च तेजोधन्नानां जातिश्रवणादजातिनिमित्तोऽप्य-

जाशब्दः संभवतीति । अत उत्तरं पठित -

कल्यनोषदेशाच्य मध्यदिवद्विरोधः ॥ १०॥

नायमजाकृतिनिमित्तोऽजाशब्दः। नापि यौगिकः। कि तर्हि ? कस्पनोपदेशोऽ-यम् । अजाकपकक्लिसस्तेजोबन्नलक्षणायाध्यराचरयोनेवपदिश्यते । यथा हि सोकै यहब्छया काचिव्जा रोहितशुक्तकृष्णवंणी स्थाद्वहुवर्करा सक्तपवर्करा च, तां च कश्चिरजो जुषमाणोऽनुशयीत, कश्चिष्येनां भुकभोगां जह्यात्, पविमयमपि तेजोबस-लक्षणा भूतप्रकृतिस्प्रियणी बहु सद्भपं श्राचरलक्षणं विकारजातं जनयति, अविदुषा च क्षेत्रक्षेनोपभुज्यते, चिदुषा च परिश्यज्यन इति । न चेदमाशिकृतव्यम् - एकः क्षेत्रक्षोऽ-

भामनी

इक्तियोंनिः सा च प्रतिजीवं नानेश्युक्तमतो बीप्सोयपद्मा । दोवमतिरोहितार्थम् ॥ ९ ॥

धूनाग्तरमक्तारियत् शकुते 🕫 कथं पुनः इति 🙃 । अजाकृतिर्कातिस्तेजोवानेषु नास्ति । न 🕿 तेजोबसानां जन्मभवनावजन्मनिमित्तोऽप्यवाताब्दः सम्भवतीत्याह 🏶 न च तेजोऽबसानाम् इति 🤀 ।

यूत्रमवतारयति 🕭 वत उत्तरं पठति 🕸 । ननु कि छागा लोहितशुक्लकुरणेवान्यावृशीनामपि जागानामुपलम्भावित्यत आह 🕸 यदच्छय। इति 🕸 । बहुवर्करा बहुवावा । क्षेत्रं निगवन्यास्यातम् ॥१०॥

### भामती-स्थास्या

का दर्शन किया, जिसका सहयोग पा कर बहा इस त्रिगुणात्मक प्रपद्म का कारण बन जाता है। "योनि योनिमधितिष्ठत्येकः" ( स्वेता॰ ४।११ ) इस श्रुति में 'योनि-योनिम्'-ऐसा वीप्सा का प्रयोग इस लिए किया है कि जो अविद्या शक्ति जगत् की योनि कही जाती है, वह जीब के भेद से भिन्न होती है, एक नहीं। शेष भाष्य सुबोध है।। ९।।

दसवें सूत्र को अवतरित करने के लिए शङ्का की जाती है-- "कथं पुनः"। शङ्कावादी का आशय यह है कि यहाँ 'अजा' शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त 'अजात्व' जाति है ? अथवा अवयवार्थं ? तेज, जल और पृथिवी में 'अजास्व' आकृति (जाति) नहीं रहती, अतः 'अजा' शब्द को 'जातिप्रवृत्ति-निमित्तक नहीं कह सकते । जन्माभावरूप अवयवार्थ भी 'अजा' शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त नहीं हो सकता—''न च तेजोऽबन्नानां जातिश्रवणात्''। अर्थात् श्रुतियों के द्वारा तेज आदि की जाति (जन्म) का प्रतिपादन किया है, अतः न जायते'—ऐसा अवयवार्यं भी वहाँ सम्भव नहीं।

उक्त शङ्का का निराकरण सूत्र के द्वारा किया जाता है—"अत उत्तरं पठित-कल्पनोपदेशाञ्च मध्वादिवदविरीधः" । अर्थात् यहाँ 'अजा' शब्द न तो जातिप्रवृत्तिनिमत्तक है और न यौगिक, अपितु रूपक-कल्पना के द्वारा प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि लोक में सभी अजाएँ (बकरियाँ) लोहितशुक्लकृष्णात्मक नहीं होतीं, तथापि यहच्छा से जो बकरी वैसी चित्रा होती है, उसी का प्रकृत में रूपक प्रस्तुत किया गया है। बहुबकरा का अर्थ है कि बहुत बच्चोंवाली बकरी ॥ १०॥

जुरोते उन्यो जहातीत्यतः त्रेत्रक्षमेदः पारमाधिकः परेषामिष्टः प्राप्नोतीति । न हीयं सेत्रक्षमेदप्रतिपिपादियम्, किन्तु बन्धमोक्षव्यवस्थावितिपिपादियम् त्वेषा । प्रसिद्धं तु मेदमन्य बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपाधते । भेदस्तूपाधिनिमित्तो मिध्याक्षानकिष्यतो न पारमाधिकः, 'पको देवः सर्वभृतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभृतान्तरातमा' इत्यादिः अतिभयः । मध्यादिवत् , यथा बादित्यस्यामधुनो मधुत्वम् ( छा० ३।१ ), वाचमाः भेनोधँतुत्वम् । इ० ५।६ ), च्रालोकादीनां चानग्नीनामग्नित्वम् ( इ० ८।२।९ ) इत्येषं जातीयकं कल्यते, पविमिद्मनजाया बजात्वं कल्यत इत्यर्थः । तस्मादिवरोधस्तेजोऽ बन्नेष्यजाशस्यगयोगस्य ॥ १० ॥

## (३ संख्योपसंग्रहाधिकरणम् । सः ११-१३) न संख्योपसंग्रहादपि नानामानादितिरेकाच ॥ ११॥

प्यं परिद्वते अप्यजामन्त्रे पुरन्यसमान्मन्त्रात्सांस्यः प्रत्यवतिष्ठते । 'यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशस्य प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्त्रह्मामृतो अस्तम् । तः । तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्त्रह्मामृतो अस्तम् । तः । तमेव पञ्चजना इति पञ्चसंख्याविषया अपरा पञ्चसंख्या भ्रायते, पञ्चशब्दद्वयदर्शनात् । त यते पञ्चपञ्चकाः पञ्चविश्वतिः संपद्यन्ते । तथा पञ्चन

#### भामती

अवान्तरसङ्गतिमाह ॥ एवं परिहृतेऽपि इति ॥ पञ्च जना इति हि समासार्थः पञ्चसंख्यपा सम्बन्धते । न ष विक्संख्ये संज्ञायामिति समासविधानान्मनुजेषु निरूढोऽयं पञ्चजनशब्द इति थाष्यम्, तथा सति पञ्च मनुजा इति स्यात् । एवं चारमित पञ्चमनुजानामाकाशस्य च प्रतिष्ठानमिति निस्ता-रिपर्यम्, सर्वस्येष प्रतिष्ठानात् । तस्माद्रदेरसम्भवात्तस्यागेनात्र योग आस्थेयः । जनशब्दश्च कथि चार्ययेष् । सत्रापि कि पञ्च प्राणादयो बाक्यशेषगता विवस्त्यम्ते उत तदित्रिका अन्य एव वा केचित् ?

### भामती-व्याख्या

अवास्तर संगति—'अजा∙मन्त्र' में सांख्य-मतोद्भावन निराकृत हो जाने पर भी अन्य मन्त्र के माध्यम से सांख्य-सिद्धान्त का उद्भावन किया जाता है।

विषय — "यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः" ( बृह. उ. ४।४।१७ ) यह वाक्य विचारणीय है।

संशय - उक्त श्रुति सांख्यामिमत पश्चिविष्यति तत्त्व की प्रतिपादिका है ? अथवा प्राणादि पौच पदार्थों की ?

पूर्वेपक्ष —'पन्न पञ्चजनाः' यहाँ पर 'जन' शब्द 'मनुष्य' में रूढ न होकर 'जायते इति जना'—इस प्रकार कार्य मात्र का नाचक है, अतः 'जन' शब्द का स्वार्थ में तात्पर्य न होने के कारण 'पञ्च पञ्चकाः'—इस अर्थ में तात्पर्य पर्यवसित होता है, जिसका अर्थ है पाँच पंचक या पनीस तत्त्व।

यद्यपि "दिनसं रूपे संज्ञायाम्" (पा॰ सू॰ २।१।५०) इस सूत्र के द्वारा संख्या-वाचक शब्द के साथ संज्ञा ( रूढ ) शब्दों का ही समास होता है, अतः 'सप्तर्षयः' के समान 'पंचजन' शब्द भी पंचभूत-जनित मनुष्य की संज्ञा हो है, केवल संख्या का वाचक नहीं। तथापि वैसा मानने पर 'पंच पंचजनाः' इस वाक्य का अर्थ होता है—'पंच मनुष्या।'। तब पूरे वाक्य का अर्थ करना होगा—'आत्मा में पाँच मनुष्य और एक आकाश—थे छः पदार्थ ही प्रतिष्ठित हैं। ऐसे अर्थभें श्रुति का कभी तात्पर्य नहीं हो सकता, वयोंकि आत्मा में तो समस्त विश्व

विश्वतिसंख्यया यावन्तः संब्धेया आकाङ्भयन्ते तावन्त्येव च तत्त्वानि सांख्यैः

तत्र पौर्वापर्यवर्धालोकनया काष्ट्रमाध्यिन्दनवाक्ययोविरोधात् । एकत्र हि उयोतिवा पद्धस्यममेनेतरत्र । त्र व बोडिशयहणायहणविह्नकश्यसम्भवः, अनुष्ठानं हि विकल्पते न वस्तु । वस्तुतरवक्षण वेयं नानुष्ठानकणाः, विध्यभावात् । तस्मारकातिविदेव तस्वानीह पद्ध प्रश्येकं पद्धसंख्यायोगीनि पद्धविद्यतितस्वानि भवन्ति । सांख्येव प्रकृत्यादीनि पद्धविद्यति तस्वानि स्मर्थने इति तान्येवानेन मन्त्रेकोध्वयत्त इति नात्रक्षं प्रवान्ति । न वावारत्वेनारमनो व्यवस्थानात् स्वारमिन पावारायेयभावस्य विरोधाद् वाकाशस्य च व्यति-रेवनात् त्रयोविद्यतिज्ञेना इति स्याप्त पद्ध पद्धवनाः इति वाध्यम् , सत्यप्याकाशासमनोर्व्यातिरेवने मूलप्रकृतिभार्यः सस्वरजस्तमोभः पद्धविद्यतिसंख्योपपत्तेः । तथा च सत्याकाशासमनेष्यं सस्विद्यतिसंख्यायो पद्धविद्यति तस्वानीति क्वसिद्धान्तव्याकोप इति वेत् । त. मूलप्रकृतिस्वमात्रेकोकात्रस्य सस्वरजस्तमीसि पञ्चविद्यतितस्वोवदित्यत्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्याविद्यतितस्वाविद्यतितस्वाविद्यतितस्याविद्यतिस्वाविद्यतिस्वयाविद्यतिस्वाविद्यतिस्वयाविद्यतिस्वयाविद्यतिस्याविद्यतिस्वयाविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्वयाविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्याविद्याविद्यतिस्याविद्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्यतिस्याविद्

भामती-व्याख्या

प्रतिष्ठित है, केवल छः पदार्थ ही नहीं। फलतः 'पंचजन' शब्द को रूढ न होकर यौगिक ही मानना होगा। 'जन' शब्द को कथंचित् तत्त्वार्थक माना जा सकता है।

फिर भी यदि सन्देह हो कि क्या वाक्य-शेषगत प्राणादि पाँच पदार्थं यहाँ विविध्तत हैं ? अथवा उनसे भिन्न कोई अन्य तत्त्व ? प्राणादि पाँच पदार्थों का प्रहण करने पर काष्य शाखीय उपनिषद् और माध्यन्दिन शाखीय उपनिषद् के वाक्यों में विरोध उपस्थित होता है, क्यों कि एक उपनिषद् में ज्यीति को लेकर पाँच संख्या की पूर्ति की गई है और दूसरी उपनिषद् में अन्न (पृथिवी) को लेकर [उत्तरभावी सूत्रों में इस का विश्लेषण आ रहा है ]। "अतिरात्रे षोडणिनं गृह्णाति" (मै. सं. ४।७।६) "नातिरात्रे षोडणिनं गृह्णाति" () इसके समान दोनों विरोधी अर्थों का विकल्पात्मक समन्वय यहाँ नहीं किया जा सकता, क्योंकि किया या प्रयोग में विकल्प होता है, वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता। प्रकृत में वस्तु तत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है, अनुष्ठान का नहीं, क्योंकि अनुष्ठान का बोधक कोई विधि वाक्य यहाँ उपब्ध नहीं। परिशेषतः कोई ऐसे पाँच तत्त्वों का अभिधान करना होगा, जिनमें प्रस्थेक तत्त्व पश्चात्मक हो। इस प्रकार सब मिलाकर पचीस तत्त्व सम्पन्न हो जाते हैं। सांख्य-दश्नंन मैं प्रकृत्यादि पश्चविश्वति तत्त्व प्रतिपादित हैं। वे हो उक्त श्रुति में अभिहित है, अतः प्रधान (प्रकृति) तत्त्व को अशब्द (अप्रामाणिक) नहीं कहा जा सकता।

शक्का —'१ मूल प्रकृति + ७ महदादि + १६ विकृति + १ पुरुषं या आरमा' इन सांख्याभिमत पचीस तस्तों का प्रतिपादन "यस्मिन् पञ्च पञ्चलना आकाशश्च प्रतिष्ठितः" (बृह • उ • ४।४।१७) इस श्रुति के द्वारा सम्भव नहीं, क्योंकि इस श्रुति में आत्मा को पचीस तस्तों का आधार माना गया है, पचीस तस्तों के अन्तर्गत नहीं, क्योंकि आधार-आधेयभाव एक (अभिन्न) तस्त्र में सम्भव नहीं, अतः पचीस आधेय तस्तों में से पुरुष या आत्मा को निकाल देने पर चौबीस तस्त्र शेष रहते हैं एवं आकाश को भी पचीस से भिन्न गिनाया गया है, अतः आकाश को भी निकाल देने पर तेईस तस्त्र ही शेष रह जाते हैं, अतः 'पन्य पन्यलनाः' का अर्थं तेईस करना होगा, जो कि न तो सम्भव है और न सांख्य-पक्ष का उपस्थापक।

समाधान— आत्मा ओर आकाश को घटा देने पर भी मूल प्रकृति के स्थान पर सत्त्व, रज और तम— इन तीन गुणों की गणना कर लेने पर पचीस तत्त्वों का लाभ हो जाता है। आत्मा और आकाश को आध्य पचीस तत्त्वों से निकाल कर सभी तत्त्वों का आकलन करने पर सब सत्ताईस तत्त्व हो जाते हैं, तब मांख्य-सिद्धान्त से विरोध उपस्थित क्यों नहीं संस्थायन्ते - 'मूलप्रकृतिरविकृतिमें इदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पोडशक्ष विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः' (सांस्थका० ३) इति । तथा अतिप्रसिद्धया पञ्चिष्यति-संस्थया तथां स्मृतिप्रसिद्धानां पञ्चिष्यितितश्चानामुपसंग्रहास्प्राप्तं पुनः अतिमस्यमेष प्रधानादीनाम् ।

ततो बूमः, - न संस्थीपसंत्रहादपि प्रधानादीनां अतिमस्यं प्रत्याशा कर्जस्या।

मामती

प्राप्ते । मूलप्रकृतिः प्रचानम् । नासावम्यस्य विकृतिरिष तु प्रकृतिरेव तविवस्तः छ सूला इति । महवहळ्कारः पञ्चतम्मात्राणि प्रकृतिश्च विकृतिश्च । तथाहि—महत्तर्वमहळूरस्य तस्वाम्तरस्य प्रकृतिसूलप्रकृतेस्तु विकृतिः । एवमहळूःरतस्यं महतो विकृतिः, प्रकृतिश्च तवेय तामसं सत् पञ्चतन्मात्राणाम् ।
तदेध सारिवकं सत् प्रकृतिरेकावशेन्त्रियाणाम् । पञ्चतम्मात्राणि चाहळ्कारस्य विकृतिराकाशावीनां पञ्चानां
प्रकृतिस्तविवस्तुवतं महवाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । वोवक्षकश्च विकारः वोवशसंख्याविक्षम्नो गणो
विकार एव । पञ्चभूताम्यतम्यात्राण्येकावसेन्द्रियाणीति चोवशको गणः । यद्यपि पृथिक्यावयो गोघढावीनां
प्रकृतिस्तवावि न ते पृथिक्याविभ्यस्तरवास्तरियति न प्रकृतिः । तस्वास्तरोपावानस्यं चेह प्रकृतिस्वमभिमतं
नोपावानमात्रस्वमित्यविरोधः । पुरुषस्तु कूटस्वनिस्योऽपरिजावो न कस्यविरमञ्चतिनीय विकृतिरिति ।

एवं प्राप्तेऽभिष्येयते - 🕸 न संस्थापसं प्रहाविष प्रधान। श्रीता श्रुतिमश्वाशक्का कर्त्तस्था । कस्मा-

#### भागती-व्याख्या

होता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सत्त्वादि तीन गुणों का मूलप्रकृतित्वेन एकरूप में संप्रह्त कर केने पर पचीस तत्त्वों की उपपत्ति हो जाती है, उसके पृथग्याव की विवक्षा होने पर श्रुति-प्रतिपादित सत्ताईस संख्या की भी उपपत्ति हो जाती है। सांख्याचार्यों ने अपने पचीस तत्त्व इस प्रकार गिनाए हैं—

> भूलप्रकृतिरिवकृतिमंहदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त । षोडशक्रभ्र विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पृरुषः ॥ ( सां॰ का० ३ )

'मुलप्रकृति' शब्द से 'प्रधान' तत्त्व विवित्रत है. जो कि अन्य किसी तत्त्व का विकार नहीं, केवल प्रकृति हो है - यह 'मूल' पद के द्वारा कहा गया है। महत्तस्व, अहंकार, शब्दादि पीच तन्मात्राएँ -ये सात तत्त्व किसी को प्रकृति भी हैं और किसी के विकार भी अर्थात् महत्तत्त्व अपने से पृथक् तत्त्वरूप अहंकार की प्रकृति और प्रधानसंज्ञक भूछ प्रकृति का विकार है; अहंकार सत्त्व महत्तत्त्व का विकार और ग्यारह इन्द्रियों के सहित पाँच सन्मात्राओं की प्रकृति है, अन्तर केवल इतना है कि तामस अहंकार पाँच तन्मात्राओं एवं सात्त्विक अहंकार इन्द्रियों का जनक होता है: पाँच तन्मात्राएँ अहंकार के विकार एवं आकाशादि पाँच महाभूतों की प्रकृति (जनक) हैं, यह कहा गया- "महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशक् विकार:"। षोडश संख्या से अवच्छिन्न समूह केवल विकार है, पद्म महाभूतों और एकादश इन्द्रियों के सभूह को 'षोडशकः' कहा गया है। यद्यपि प्रथिष्यादि भूत भी षट, पट और वृक्षादि शरीरों के जनक होने से उनकी प्रकृति भी हैं, अतः उन्हें विकृतिमात्र नहीं कहा जा सकता । तथापि घटादि को पृथिव्यादिरूप ही माना जाता है, उनसे भिन्न बस्य तत्त्व नहीं, फलतः पृथिव्यादि भृत अपने से भिन्न किसी तत्त्व की प्रकृति न होने के कारण विकृतिमात्र हैं। यहाँ प्रकृतित्व का लक्षण तत्त्वान्तरोपादानत्व ही विवक्षित है, उपादानत्वमात्र नहीं । पुरुष तत्त्व कृटस्य, नित्य, अपरिणमी होने के कारण न तो किसी तत्त्व की प्रकृति (परिणामी उपादान कारण) हो सकता है और न किसी की विकृति (परिणाम) यही कहा गया है-"न प्रकृतिन विकृतिः प्रवयः"।

कस्मात् ? नानाभावात् । नाना द्योतानि पंचिवशतिस्तस्वानि । नैषां पंचशः पंचशः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पञ्चविशतेरन्तराले पराः पड्च पञ्चसंवया निविशेरन्। न ह्यकिनिबन्धनमन्तरेण नानाभृतेषु द्वित्वाविकाः संख्या निविशन्ते । अधोच्येत पङ्चिशः तिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण सक्यते, यथा 'प्रव्य सप्त च वर्षाण न ववर्ष शतकतुः' इति द्वादशवार्षिकीमनावृष्टि कथयन्ति, तद्वदिति । तद्यि नोपपश्चते, मयमेवास्मिन्पक्षे दोषो

#### भामती

जानामाथात् । नामा द्योतानि पञ्चीवद्यतितस्थानि नेथां पञ्चतः पञ्चतः साधारणयमीऽस्ति 🖶 । न उत् सरवरबस्तमोमहदहक्तुराणामेकः किया वा गुणी वा तृष्यं वा वातिर्वा धर्मः पञ्चतन्मात्राविभ्यो स्यावृत्तः सस्वाविषु चानुगतः कश्चिवस्ति : नावि पृचित्यसेत्रोवायुझाणानां, नावि रसनचसुस्वक्धोत्रवाचां, नावि पाणिपाववायूपस्थमनतां, येनैकेनासाधारणेनोवगृहीताः पञ्च पञ्चका भवितुमहंन्ति । पूर्वपक्षेकवेशिनमुस्था-वयति 🚳 अयोज्येत पञ्चावशितसंस्थेवेयम् इति 🚳 । यथि परस्या संस्थायामवान्तरसस्या द्वित्वाविका नास्ति, तथापि तस्यूर्वं तस्याः सम्भवात् पौर्वापम्धंलक्षणया प्रत्यासस्या परसंख्योपलक्षणार्यं पूर्वसंख्योपम्धः स्यत इति । दूषयति & अवमेत्रास्मिन् पक्षे दोवः इति छ । न च वश्चलन्दो जनसङ्गेन समस्तोऽसमस्तः

भामती-व्याख्या

सिद्धान्त —सांख्याभिमत पचीस संख्या का यथाकथि बत् उपसंग्रह ( खाभ ) कर लेने पर भी प्रधान।दि पदार्थों में श्रुतिमत्त्व (शाब्दत्व या श्रुतिप्रमाण-सिद्धत्व) सम्भव नहीं, क्योंकि 'नानाभावात्"। सारांश यह है कि ''यश पश्चजाः'' इस शब्द के साथ सामग्रस्य स्थापित करने के लिए सांख्यीय पंचीस तत्त्वों को इस प्रकार पांच पञ्चकों में विभाजित करना होगा—(१) सत्त्व, रजः, तमः, महत् अहंकार । (२) पृथिवी, जल, तेज, वायु, झाण । (३) रसन, चक्षु, त्वक्, श्रोत्र, वाक्। (४) पाणि, पाद, पायु, उपस्य, मन। (४) मञ्दादि-तन्मात्रा-पञ्चक । किन्तु पन्तकों के रूप में यह विभाजन तभा सम्भव होगा, जब कि प्रत्येक पंचक के घटकीभूत पाँचों तत्त्वों में रहनेवाला कोई एक साधारण धर्म हा। वह यहाँ सम्भव नहीं, क्योंकि पाँचों तत्वों में नाना (अनेक ) धम रहते हैं, अतः प्रत्येक पंचकता का अवच्छेद-की भूत कोई किया या गुण या द्रव्य या जाति अथवा कोई धर्म ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जो दूसरे पंचक के घटक तत्वों में अवृत्ति और कवल स्वकीय तत्त्वों में वर्तमान हो । फलतः पंच-पंचकों की उपवित्त नहीं हा सकता।

पूर्वपक्ष के किसी एकदेश। की ओर से विशेष पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया जाता है— "अथोच्येत पंचविशति सख्यवेयंमवयवद्वारा रुक्ष्यते"। यद्यपि यहाँ पचित्रशति संस्था का वाचक पद न होने के कारण मुख्य वृत्ति से महासंख्या का छाभ न होने पर भी अवाश्तर संख्या-वाचक पद की महा संख्या मे छक्षणा हो जाती है, जंसे — "पंच सह च वर्षाण न वयर्षं शतक्रतुः" इस वाक्य के द्वारा बारह वर्ष की अनावृष्टि का जहाँ प्रतिपादन किया जाता है, वहीं पंच और सप्तरूप अवान्तर संख्याओं के द्वारा द्वादशरूप महा संख्या का लाम किया जाता है। वैसे ही "पंच पंचजनाः" - यहाँ पर भी 'पंच-पंच' शब्द की लक्षणा पंचिवशित में की जाती है। यद्यपि शतत्वादि महासंख्या के आधार में द्वित्वादि अवान्तर संख्या नहीं रहती, अतः दोनों सहचरित न होने के कारण उनमें लक्ष्य-लक्षणभाव सम्भव नहीं। तथापि लक्ष्य-लक्षणभाव के लिए नियत सहचार की ही अपेक्षा नहीं, हाँ, कोई सम्बन्ध अवस्य अपेक्षित है। महासंख्या की अवान्तर संख्या कारण होती है, अतः महासंख्या की उत्पत्ति के पूर्व उसी आधार में अवान्तर संख्या अवश्य रहती है, फलतः अवान्तर संख्या से जनित होने के कारण अवास्तर संख्या-वाचक शब्द की महासंख्या में लक्षणा सुकर है।

यक्तक्षणाश्रयणीया स्यात् । परश्चात्र पंचशन्दो जनशन्देन समस्तः पञ्चजना इति, पारि-भाषिकेण स्वरेणेकपदत्वनिश्चयात् । प्रयोगान्तरे च 'पञ्चानां त्वा षञ्चजनानाम्' (तै० १।६।२।२ ) इत्येकपदौकस्वयेकविमक्तिकत्वावगमात् । समस्तत्वाच न वीप्सा 'पञ्च

भामती

श्रक्यो वक्तुमित्याह & परव्यात्र पञ्चशन्य इति & । ननु भवतु समासस्तथापि किमिश्यत आह श्र समस्तरवाश्व इति & । अपि च बीप्सायां पञ्चकद्वयप्रहणे दशैव तस्त्रानीति न सांख्यस्मृतिप्रस्यभिज्ञान-मित्यसमासमभ्युपेक्ष्याह & न पञ्चकद्वयप्रहणं पञ्च पञ्च इति & । न चैका पञ्चसंख्या पञ्चसंख्यान्तरेण शक्या विशेष्टुम् । पञ्चशन्त्वस्य संख्योपसर्जनदृष्यवजनस्त्वेन संख्याया उपसर्जनतया विशेषणेनासंयोगावित्याह

भामतो-स्यास्पा

उक्त पूर्वपक्ष में दोषाभिधान किया जाता है—''अयमेवास्मिन् पक्षे दोष:''। अर्थात् मुख्य वृत्ति का परित्याग कर रुक्षणा वृत्ति का आश्रयण भी एक दोष ही है। वस्तुतः यहाँ द्वितीय 'पंच' शब्द स्वतन्त्र नहीं, अधितु 'जन' शब्द के साथ समस्त है—'पंचजनः', अतः 'पंच' और 'पंचजनाः' शब्द समानार्थक न होने के कारण उनके सह प्रयोग को वीप्सा नहीं कह सकते 'समस्तत्वाच्च न वीप्सा। शिष्यकार ने समास के समर्थन में कहा है—''भाषिकेण स्वरेणकपदत्वितश्चयात्''। भाषिक स्वर का स्पष्टीकरण श्रीशबरस्वामी ने प्रश्नोत्तर के द्वारा किया है—''कः पुनर्भाषिकः स्वरः ? उच्यते—

छन्दोगा बह्न्चाश्चेव तथा बाजसनेयिनः।

उच्चनीचस्वरं प्राहुः स वैभाषिक उच्यते।। (शाबर. पृ. २२६२)

बाध्ययन-काल में प्रयुक्त मन्त्र-स्वर को प्रावचिक स्वर एवं विनियोग-कालीन ब्राह्मण ग्रन्थों

में प्रयुक्त मन्त्र-स्वर को भाषिक स्वर कहते हैं। श्रीशाबरस्वामी का भी यही कहना है कि

साम, ऋक् और यजुर्वेद के विनियोगदर्शी वैयाकरणों ने जो उदात्तादि स्वरों का विधान

किया है, वही भाषिक स्वर है। उक्त मन्त्र में प्रथम 'पंच' शब्द ब्राद्युदात्त और द्वितीय 'पंच'

शब्द सर्वानुदात्त है। 'जनाः' शब्द अन्तोदात्त इस लिए है कि 'पंच' शब्द के साथ उसका
समास हुआ है, अतः "समासस्य" (पा. सू. ६१९१२२३) इस सूत्र के द्वारा नकारस्थ आकार

में उदात्त स्वर का विधान किया एवं 'अनुदात्तं पदमेकवर्जम्" (पा. सू. ६११११५८)

इस सूत्र ने 'पंचजनाः' इस समस्त पद के अन्तिम आकार को छोड़कर शेष सभी स्वरों को

बनुदात्त कर दिया। इस प्रकार समास के विना न तो नकारस्थ आकार उदात्त होता और

न समस्यमान द्वितीय 'पंच' शब्द सर्वानुदात्त। समास का घटकीभूत 'पंच' शब्द 'जन' शब्द

का विशेषण है, अतः अपने पूर्व-प्रयुक्त 'पंच' शब्द के साथ अन्वित नहीं हो सकता, तब वीप्सा

की उपपत्ति क्योंकर होगी?

यदि वीप्सा की उपपत्ति किसी प्रकार कर भी ली जाय, तब भी दो पंचकों को मिला देने पर दश ही तत्त्व बनते हैं, अतः पंचविशति तत्त्ववादी सांख्य के सिद्धान्त की यहाँ प्रश्यिक्ता नहीं हो सकती — "न च पंचकद्वयग्रहणं पंच पंच"। एक पंच संख्या को अन्य पंच संख्या का विशेषण नहीं बना सकते, क्योंकि संख्यादि गुण द्रव्यादि ए गुणी पदार्थों के विशेषण होते हैं, परस्पर उनका विशेष्य-विशेषणभाव सम्बन्ध नहीं होता, जैसा कि महर्षि जैमिनि ने कहा है — "गुणानां परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात् स्यात्" (जै. सू. ३।१।२१)। यद्यपि शुक्लादि शब्दों के समान पंचादि शब्द भी द्रव्यादि के उपस्थापक होते हैं, तथापि संख्यापसर्जनक द्रथ्य के ही वाचक माने जाते हैं, अतः उपसर्जनीभूत संख्या को खन्य संख्या का विशेष्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि संख्यादि गुण साक्षात् द्रव्य के परिच्छेंदक होते

पंच' इति । न च पञ्चकद्वयप्रहणं पंच पंचेति । नच पंचसंक्थाया एकस्याः पंचसंख्यया परया विशेषणं पंच पंचका इति, उपसर्जनस्य विशेषणेनासंयोगात् । नन्यापन्नपञ्चसंख्याका जना प्य पुनः पंचसंख्यया विशेष्यमाणाः पंचविश्वतिः प्रत्येष्यम्ते । यथा पंच पंचपूल्य इति पंचिषशितपूलाः प्रतीयन्ते, तद्वत् । नेति मूमः, युक्तं यत्पञ्चपूलीशब्दस्य समाहाराभिप्रायत्वात्कतीति सत्यां भेदाका स्थायां पञ्च पंचपूल्य इति विशेषणम् , इह तु पंच जना इत्यादित एव भेदोपादानात्कतीत्यसत्यां स्थायति

ॐ एकस्याः पञ्चसंस्थायाः इति ॐ। तदेवं पूर्वपक्षेकदेशिनि दूषिते परमपूर्वपक्षिणमृत्थापयित ॐ नन्धाः प्रमुखसंस्थाका जना एव इति ॐ। अत्र तावद्वौ सत्यां न योगः सम्भवतीति वचयते, तथापि यौगिकं पञ्चजनशब्दमभ्यपेत्य वूषयित ॐ युक्तं यत् पञ्चपूलीशम्बस्य इति ॐ। पञ्चपूलीत्पत्र यद्यपि पृणक्तवैकार्थ-सम्बायिनी पञ्चसक्यावच्छेदिकास्ति तथापीयं समुदायिनोऽविच्छिन्ताः, न समुदायं समासपदगम्यमतस्ति-स्मिन् कति ते समुदाया इत्यपेक्षायां पदाम्तराभिहिता पञ्चसंक्वा सम्बच्यते पञ्चिति । पञ्चजना इत्यत्र तु पञ्चसंक्ययोत्पत्तिशिष्टया जनानामविच्छक्तत्वात्तमुदायस्य च पञ्चपूलीवदश्चावतिनं पदाम्तराभिहिता

भामती-व्याख्या हैं, क्रिया या गुणादि के नहीं, भाष्यकार शबरस्वामी कहते हैं--''गुणस्तु विशिनष्टि साधनं साक्षाद् द्रव्यं क्रियां प्रति उपकरोति'' (शाबर. पृ. ६९५)। यही भाष्यकार कह रहे हैं--''न एकस्याः पंचसंख्यायाः''।

पूर्वपक्ष के एकदेशी की दूषित करके परम पूर्वपक्ष का उत्थापन किया जाता है-"नन्वापन्नपं चसंख्याका जना एवं पूनः पंचसंख्यया विशेष्यमाणाः पंचविश्वतिः प्रत्येष्यान्ते"। यद्यपि आगे चल कर 'पंचचन' शब्द को कढ़ मान कर यौगिक नहीं माना गया है। तथापि यहाँ 'पंचजन' शब्द को यौगिक मान कर पूर्वपद्म पर दूषणाभिधान किया जाता है-"युक्तं यत् पंचपूलीशब्दस्य समाहाराभिप्रायत्वात्'' [ 'पंचानां पूलानां समाहारः पंचपूली' । "द्विगोः" (पा. सू. ४।१।२१) इस सूत्र के द्वारा अदन्त 'पंचमूल' शब्द से कीप का विधान हो जाता है। खेत में पके गेहैं, जो अ।दि को काट-काट कर जो मुद्रा बौधते जाते हैं, उसका नाम पूछ या पूला है। पाँच मुट्ठों की एक गाँठ का नाम पंचपूली है। वैसी पाँच पंचपूलियों में पचीस मुट्ठे हो जाते हैं]। यहाँ सिद्धान्ती का कहना यह है कि 'पन्तपूल' और पश्चजन'- दोनों शब्द अदन्त हैं। यदि दोनों समाहार के वाचक होते, तब पञ्चपूली के समान ही 'पञ्चजनी'— ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु वैसा नहीं, अतः यह मानना होगा कि 'पञ्चपूछी' का अर्थ जैसे पंचपूछ समाहार है, वैसे पन्वजन का पन्वजन-समाहार अर्थ नहीं। कति समाहाराः के समान 'कति पंचपूल्यः'-ऐसी आकांक्षा में 'पंच पंचपूल्यः' - ऐसा प्रयोग सम्भव है. क्योंकि समाहार-घटक 'पंच' शब्द समाहार के धटकीभूत पूलों का विशेषण (परिच्छेदक) है, समाहार का नहीं अर्थात् समाहार पदार्थ एक या अपृथक् है और उस समाहार की घटकी भूत प्रत्येक इकाई पृथक् है, अतः उसमें पृथक्त और पंचत्व—दोनों रहते हैं। इस प्रकार 'पंचत्व' संख्या पृथक्त धर्म के साथ पूलारूप एक ही अर्थ में रहने के कारण प्रयक्त-कार्थंसमवायिनी है, समाहारगत अवृथक्त्वेकार्थंसमवायनी नहीं [वेशेषिकादि द्वित्वादि संख्या को पर्याप्ति सम्बन्धेन प्रत्येक में नहीं मानते, किन्तु समवायेन या स्वरूपतः प्रत्येक में अवस्थित मानते हैं ]। समाहारगत संख्या की आकांक्षा को पूरा करने के लिए द्वितीय 'पंच' पद का प्रयोग आवश्यक है—'पंच पंचपूल्यः' किन्तु 'पंचजनाः'—यहाँ पर एक ही आकांक्षा है— 'कति जनाः ?' उस आकांक्षा की शान्ति तो समास-घटक 'पंच' शब्द से ही हो जाती है. भेदाकाङ्क्षायां न पंच पंचजना इति विशेषणं भवेत्। भवदपीदं विशेषणं पंचसंख्याया एस भवेत् , तत्र चोक्तो दोषः । तस्मात्पंच पंचजना इति न पंचविशतितस्वाभिष्रायम् । अतिरेकाच न पंचविशतितस्वाभिष्रायम् । अतिरेको हि भवत्यात्माकाशाभ्यां

भागता संबंधा सम्बच्धते । स्थादेतत् — संब्धेयानां जनानां मा भूष्क्वज्ञान्तरवाष्यसंबधावष्क्वेदः पञ्चसंब्धायास्तु स्थावष्क्वेदो भविष्यति, न हि साध्यविष्ठन्नेत्यत आह क्ष भववषीदं विशेषणम् इति क्ष । उक्तोऽत्र दोषः । मञ्जूषसर्जनं विशेषणम् युज्यते, पञ्च शाव एव तावत्संब्येयोपसर्जनसंब्धामाह विशेषतस्तु पञ्चजना इत्यत्र समाते । विशेषणापेकायां तु न समातः स्थादसामर्ध्यान्तिह भवति ऋदस्य राजपुरुव इति समासोऽपि कृत्तिरेव ऋदस्य राज्य पुष्व इति सापेक्षत्वेत्रासामर्ध्यान्तिह अवतिरेकाष्ट्य इति क्ष । अभ्यूष्वयः

भागती-व्याद्या

द्वितीय 'पंच' शब्द का प्रयोग क्योंकर होगा? यद्यपि द्रव्यार्थक पद का विशेषण असमस्त भी होता है और उसके द्वारा अभिहित संख्या भी उस द्रव्य की परिच्छेदिका मानी जाती है। तथापि जनपदार्थ की उत्पत्ति (ज्ञिति) के जनकीभूत 'पंचजन'—इस शब्द के पूर्वपद से उपिदछ (प्रतिपादित ) होने से पंचत्व संख्या समीपतर है, अतः इसी के द्वारा जन पदार्थ का परिच्छेद होगा, पदान्तराभिहित संख्या के द्वारा नहीं [ उत्पत्ति-शिष्ट पदार्थ सदैव उत्पन्न-शिष्ट की अपेक्षा प्रवल माना जाता है, जैसे कि चातुर्मास्य नाम की इष्टि के प्रथम पर्व में ''त्रते प्यसि दध्यानयित सा वैश्वदेवी आमिक्षा'—इस वाक्य के द्वारा आमिक्षाद्रव्यक याग का विधान किया गया। खीलते दूध में दही डाल देने से दूध फट कर दो भागों में विभक्त हो जाता है—(१) पनीर या छेना और (२) पानी। पनीर को 'आमिक्षा' और पानी को 'वाजिन' कहते हैं। आमिक्षा-याग-विधान के अनन्तर ''वाजिभ्यो वाजिनम्"—यह वाक्य पठित है, इसमें यह सन्देह है कि इस वाक्य के द्वारा पूर्वोक्त आमिक्षा-याग में वाजिनस्य द्वयान्तर का विधान किया गया है? अथवा इस वाक्य के द्वारा वाजिनद्रव्यक कर्मान्तर का? सिद्धान्त में वातिकनार ने कहा है—

आमिक्षोत्पद्यमानेन कर्मणा सह युज्यते।

ततो वाक्यान्तरोपात्तमुत्पन्नेन तु वाजिनम् ॥ ( तं॰ वा॰ पृ० ५३७ )

जिस वाक्य में आमिका-याग को उत्पत्ति (विधि) होती है, उसी वाक्य में पूर्वपद के द्वारा आमिक्षा का अभिधान होने से आमिक्षा उत्पत्ति-शिष्ट है और उस वाक्य से उत्पन्न (विहित) कमें के उद्देश्य से वाक्यान्तर के द्वारा वाजिन द्रव्य का विधान किया जाता है, अतः वाजिन उत्पन्न-शिष्ट है। उत्पत्ति-शिष्ट प्रवल होने से पहले हो कमें के साथ अस्वित हो जाता है। एक द्रव्य से युक्त कमें में वाजिनरूप द्रव्यान्तर को अवकाश नहीं मिल पाता, अतः "वाजिम्यो वाजिनन"—यह वाक्य कर्मान्तर का विधायक है]।

शृहा — 'पञ्चजन' यहाँ 'पञ्चत्व' संख्या का परिच्छेद्य (संख्येय) जो जनपदार्थ है, वह ग्रन्य (समासावटक) पद के द्वारा प्रतिपादिन संख्या का परिच्छेद्य यदि नहीं हो सकता, तब उसकी परिच्छेदकीभूत पंचत्व संख्या को पदान्तराभिहित पंचत्व संख्या का परिच्छेद्य मान लेना चाहिए. क्योंकि वह किसी संख्यान्तर से परिच्छेद्य नहीं, फलतः पंच पंचकाः'—

ऐसा प्रयोग सम्भव हो जाता है।

समाधान —भाष्यकार उक्त शङ्का का अनुवाद करते हुए निराक्षरण का स्मरण दिला रहे हैं—"भवदिष इदं विशेषणं पंचसंख्याया एव भवेत्, तत्र चोक्तो दोषः"। अर्थात् यह कहा जा चुका है कि "उपसर्जनस्य विशेषणेनासंयोगात्"। "पंचजनाः"—इस समस्त पद में 'पंच'

पंचिषशितसंख्यायाः । आत्मा ताविदद्व प्रतिष्ठां प्रत्याघारत्वेन निर्दिष्टः, यश्मिनिति सप्तमीस्चितस्य 'तमेव मन्य आत्मानम्' इत्यात्मत्वेनानुकर्षणात्। आत्मा च चेतनः पुरुषः। स च पंचविशतावन्तर्गत ववेति न तस्येवाधारत्वमाधेयत्वं च युज्यते । अर्थान्तरपरिष्रद्वे च तस्वसंख्वातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः प्रसज्वेत तथा 'आकाशम प्रतिष्ठितः दत्याकाशस्यापि पंचविद्यातावन्तर्गतस्य न पृथगुपादानं न्याय्यम् । अर्थान्तः रपरिव्रहे बोक्तं दूषणम् । कथं च संख्यामात्रश्रवणे सत्यश्रतानां पंचविश्यतितस्याना मुपसंग्रहः प्रतीचेत ? जनशन्दस्य तत्त्वेष्वद्भद्भत्वात् । वर्धान्तरोपसंग्रहेऽपि संख्यो-पपत्तेः। कथं तर्हि पंच पंचजना इति ? उच्यते —'दिक्संख्ये संश्वायाम्' (पा० स्० २।१।५०) इति विशेषणस्मरणात्संज्ञायामेव पंचशब्दस्य जनशब्देन समासः। तत्रश्च

मात्रम् । यदि सस्वरज्ञस्तमासि प्रवानेनेकीकृत्यात्माकाज्ञौ तस्वेभयो व्यतिरिचयेते, तवा सिद्धान्तव्याकोषः । अब तु सरवरजस्तमांसि विथो भेदेन विवचयन्ते, तथापि वस्तुतत्त्वच्यवस्थापने अत्थारत्वेनात्मा निष्कृष्यताः माधेयान्तरेभ्यस्वाकाशस्याधेयस्य व्यतिरेचनमनर्थंकिनित गर्मायतभ्यम् । 🕸 वय्ञ्च संख्यामात्रश्रवचे सति इति 🕸 । विक्संबये संज्ञायाभिति संज्ञायां समासः मरणात् पञ्च जनशः वस्ताववयं कविशिरुदः । न च रूढौ सत्यामवयवप्रसिद्धेग्रहणं सापेक्षत्वास् , निरपेक्षत्वाच्च इद्धेः । तद्यदि रूढौ मुख्योऽयंः प्राप्यते ततः स एव प्रहीतव्योऽय स्वसी न वाक्ये सम्बन्धार्हः पूर्वापरधाश्यविरोधी वा ततो क्व्यपरिस्थानीनैव भुस्यम्तरेणार्धान्तर कल्पविश्वा वाक्यमुपपावतीयम् । यथा द्येनेनाभिषरन् यजेतेति द्येनशब्दः श्रृतनि-

भामती-व्याख्या

शब्द विशेषण और 'जन' शब्द विशेष्य है। विशेषणीभूत 'पंच' शब्द का अन्य पंच विशेषण से सापेक्ष ही जाता है, सापेक्ष पद असमर्थं माना जाता है और समास सदेव समर्थ पदों में ही होता है, जैसा कि "समर्थः पदिविधः" (पा॰ सु॰ २।१।१) इस सूत्र में भाष्यकार ने कहा है—''सापेक्षमसमर्थं भवति'' ( महाभाष्य० पृ० २।११ )। जैसे कि 'ऋद्धस्व राजपुरुषः' यहीं पर विशेषणीभूत 'राज' शब्द का 'ऋढ़' विशेषण होने के कारण 'पुरुष' पद के साथ उस का समास नहीं होता, अपि तु ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः'—ऐसा वाक्य ही रह जाता है।

सूत्रस्य 'नानाभावात्' शब्द की व्याख्या करने के पश्चात् 'अतिरेकात्' पद की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है—''अतिरेकाच्च न पंचविंशतितत्त्वाभिप्रायम्''। यस्मिन् पंच पंचजनाः' आकाशश्च प्रतिष्ठितः" यहाँ 'पंच पंचजनाः' — इस वाक्य के द्वारा पचीम तत्त्वों का ग्रहण करने भीर आकाश की पृथक् गिनती करने पर अभिमत पचीस संख्या से अतिरिक्त छल्बीस तस्य हो जाते हैं और 'यस्मिन्' शब्द से आधारभूत आत्मा का आहित पचीस तत्त्वों से पृथक्करण करने पर सत्ताईस तत्त्व हो जाते हैं। 'अतिरेकात्' यह हेत्वन्तर बहाँ पृथक् प्रयत्न-साध्य नहीं, अपि तु 'नानात्वात्' - इस हेतु की खोज में किए जानेवाले प्रयत्न से ही अतिरेक्ताच्च' इस का लाभ भी हो जाता है, अतः यह हेतु-प्रयोग केवल अध्युच्चयमात्र है [ एक तथ्य की गवेषणा में अपने-आप अनुनिष्पन्न पदार्थों को अभ्युच्चय कहा गया है - 'अभ्युच्चयो यदिदिमह भवतीति विज्ञानेऽपरमपि भवतीति विज्ञानम्" ( शावर प्०१७९१ ) ]।

"कर्यं च संख्यामात्रश्रवणे सत्यश्रुतानां पंचविषातित्त्वानामुपसंग्रहः प्रतीयेत्" इस भाष्य का आशय यह है कि 'पंचजनाः'—यहाँ पर ''दिक्संख्ये संज्ञायाम्'' (पा. सू. २। १:५०) इस सूत्र के द्वारा तमास सम्पन्न किया गया है। इन सूत्र का कहना है कि दिशा और संख्या के वाचक शब्दीं का उत्तर पदों के साथ तभी समास होता है, जब कि समस्त पद किसी पदार्थं की संज्ञा हो, जेंसे - 'दक्षिणाग्निः', 'सप्तर्थयः' । इसी प्रकार, पंचजन' शब्द भी किसी

बढरवाभिषायेणीव केचिरपंचजना नाम विवध्यन्ते, न सांख्यतस्वाभिषायेण । ते कती-स्यस्यामाकांक्षायां पुनः पंचेति प्रयुज्यते । पंजजना नाम ये केचित्ते च पंचेवेस्यर्थः । सप्तर्थयः सप्तेति यथा ॥ ११॥

के पुनस्ते पंचजना नामेति ? तदुच्यते -

प्राणादयो चाक्यशेषात् ॥ १२ ॥

'यस्मिन्पञ्च पञ्चजनाः' इत्यत उत्तरस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय प्राणाद्यः पञ्च निर्दिष्टाः—'प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः' इति । ते उत्र वाक्यशेषगताः संनिधानात्पञ्चजना विवश्यन्ते । कथं

भामती

विशेषे निरुद्धवृत्तिस्तवपिरत्यागेनेव निपत्यादानसावृश्येनत्थंवाविकेन क्रतुविशेषे वर्तते, तथा पञ्चलन-शब्दोऽवयवार्थयोगानपेक एकस्मिन्नपि वर्तते यथा सप्तविशस्त्रो वसिष्ठ एकस्मिन् सससु च वर्तते। न चैव तस्त्रेषु इदः पंचिवशितसंख्यानुरोधेन तस्त्रेषु वर्त्तियतन्यः। इद्धौ सत्यां पंचिवशितरेव संस्थाया सभावात् कवं तस्त्रेषु वर्तते।। ११।।

एवळ्व के ते पञ्चलना इथ्यपेकायों कि धानयशेषगताः प्राणादयो गृह्यन्तामुत पंचिवशितस्त-स्वानीति विश्वये तस्वानामप्रामाणिकश्वात् प्राणादीनाञ्च बान्यशेषे श्रवणास्त्यिश्यागे श्रुतहान्यश्रुत-कल्पनाप्रसङ्गारप्राणादय एव पञ्चलनाः । न च काण्वमाध्यन्तिनयोदिशोषात्र प्राणादीनां वानय-शेषगतानामिय ब्रह्णमिति साम्प्रतं, विशोधेऽपि तुल्यबस्तया बोडशिययणाग्रहणवद्विकल्योपपसेः ।

भामती-स्पाड्या

अर्थ की संज्ञा माननी होगी। संज्ञा शब्द रूढ होता है, यौगिक नहीं, अतः 'जन' शब्द की अवयव-व्युत्पित के द्वारा तत्त्वपरता उचित नहीं, अपितु अवयवार्थ-सापेक्ष यौगिक शब्द की अपेक्षा तिन्नरपेक्ष रूढ शब्द के द्वारा किसी मुख्य अर्थ का ग्रहण करना होगा। यदि उस अर्थ का प्रकृत वाक्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं बनता, या पूर्वोत्तर वाक्यों से विरोध होता है, तब रूढि शक्ति का परित्याग न करते हुए अन्य वृत्ति के द्वारा अर्थान्तर की कल्पना करके वाक्य का उपपादन करना होगा, जैसे—"श्येनेनाभिचरन् यजेत" (वह्विश. शेट) यहाँ 'श्येन' शब्द 'बाज' पक्षी में रूढ है, अतः उस अर्थ का परित्याग न करते हुए "यथा व श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं दिषन्तं श्रातृव्यं निपादत्ते" (विद्वश. शेट) इस अर्थवाद में प्रतिपादित श्येन के स्वभाव का साम्य अपना कर 'श्येन' शब्द यागविशेष का वाक्क माना जाता है। उसी प्रकार 'पंचजन' शब्द भी अवयवार्ध-निरपेक्ष किसी एक अर्थ का भी वाक्क वैसे ही हो सकता है, जैसे कि 'सप्तिष' शब्द वसिष्ठादि सात ऋषियों का भी बोधक होता है और अकेले वसिष्ठ का भी। 'पञ्चजन' शब्द तत्त्वों में कहीं रूढ नहीं माना जाता कि पञ्चविशाति संख्या के अनुरोध पर वह सांख्याभिमत तत्त्वार्धक मान लिया जाय। 'पंचजन' शब्द जब रूढ है, तब 'पंच' शब्द को प्रथक्ष संख्या-परक नहीं माना जा सकता, तब संख्या के सम्बन्ध से तत्त्वार्धक वयोंकर होगा। १११।

जब कि पंचजन' शब्द तत्त्वार्धिक नहीं हो सकता, तब 'के ते पंचजनाः'—ऐसी आकांक्षा होने पर क्या वाक्य-शेषगत प्राणादि का ग्रहण किया जाय ? अथवा सांख्यासिमत पंचित्रशित तत्त्वों का ? ऐसा संशय होने पर निर्णय-सूत्र प्रस्तुत किया गया है—''प्राणादयो वाक्यशेषात्''। अर्थात् पंचित्रशित तत्त्वों की अप्रामाणिकता स्थिर हो चुकी है और प्राणादि वाक्य-शेष में प्रतिपादित हैं, अतः प्राणादि का परित्याग करने में श्रुत-हानि और तत्त्वों की

पुनः प्राणादियु जनग्रब्दप्रयोगः ? तस्वेषु वा कथं जनग्रब्दप्रयोगः ? समाने तु प्रसिद्धय-तिकमे वाक्यशेपवदात्याणाद्य एव ब्रहीतव्या भवन्ति। जनसंवन्धाच्य प्राणाद्यो जनशब्दभाजो भवन्ति । जनवचनश्च पुरुषशब्दः प्राणेषु प्रयुक्तः—'ते वा पते पंच ब्रह्मपुरुषाः' ( छा० ३।१३।६ ) इत्यत्र । 'प्राणो ह पिता प्राणो ह माता' (छा० ७।१५।१) इत्यादि च ब्राह्मणम् । समासबलाच समुदायस्य ऋढत्वमविरुद्धम् । कथं पुनरसति भामती

न वेर्यं वस्तुस्वक्रयकथाऽपि तूपासमानुष्ठामविधिर्मनसैवानुत्रश्च्यमिति विधिश्चवणात् 🕸 कर्य प्राणादिषु जनशब्दप्रयोग इति 🕸 । जनवाचकः भव्दो जनशब्दः, पंचजनशब्द इति यावत् । तस्य कर्ष प्राणाविष्यक्षत्रेषु प्रयोग इति व्याख्येयम् । अभ्यषा तु प्रस्यस्तमितावयवार्थे समुदायसव्वार्थे क्षनशस्त्रार्थी नास्तीत्यपरवंनुयोग एव । कडथपरित्यागेनैव वृश्यम्तरं दर्शयति अजनसम्बन्धाक्व इति । जनसम्बन्धाकः, पञ्चजनशस्त्रभाजः । ननु सरयामवयवप्रसिद्धी समुवायशक्तिकत्वनमनुपपन्नं, सम्भवति च पञ्चविकस्यां तस्ये-व्यवयवप्रसिद्धिरिश्यत आहं & समासवलाच्य इति &। स्यादेतत्—समासवलाच्येद्रहिरास्थीयते, हण्त न

भामती-अ्याख्या

कल्पना में अश्रुत कल्पना प्रसक्त होती है, अतः प्राणादि पंचक का ही 'पञ्चजनाः' शब्द से प्रहुण करना च।हिए। यह जो आक्षेप किया गया था कि काण्व और माध्यन्दिन शाखा के वाक्य-शेषों का परस्पर विरोध है, क्योंकि एक वाक्य-शेष में ज्योति को लेकर पंच संख्या पूरी की गई और दूसरे में अन्त (पृथिवी) को लेकर। उसका समाधान यह है कि समानबस्रवाले दो वाक्यों का विरोध उपस्थित होने पर विकल्प मान लिया जाता है, जैसे— "अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" ( मै० सं० ७१ ) और "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"—यहां षोडशी का ग्रहण किया भी जा सकता है और नहीं भी। दोनों अवस्थाओं में कर्म विगुण नहीं होता। प्रकृत में भी वस्तु-स्वरूप का कथन नहीं कि विकल्प असम्भव हो जाता। यहाँ उपासनानुष्ठान का विधि-वाक्य उपलब्ध होता है—"मनसैवानुद्रष्टव्यम्" ( वृह० ४।४।१९ )।

"कथं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः" इस भाष्य का अर्थं इस प्रकार है-'जनवाचकः शब्दो जनशब्दः अर्थात् 'पञ्चजन' शब्द का यहाँ जनशब्दत्वेन ग्रहण किया गया है। प्रस्तुत प्रश्न की पूरी व्याख्या इस प्रकार हो जाती है कि जो शब्द 'जन' का वाचक है, उसका जन से भिन्न प्राण। दि अर्थी में प्रयोग क्यों कर होगा ? अर्थात् नहीं हो सकता। अन्यथा [ भाष्यस्य 'जन' शब्द से 'पञ्चजन' शब्द ग्रहण न कर केवल उसके अवयवरूप 'जन' शब्द का ग्रहण करने पर ] "क्यं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः ?"-यह आक्षेप असंगत या अनुक्तोपालम्भमात्र हो जःता है, क्योंकि सिद्धान्ती की ओर से कभी नहीं कहा गया कि केवल 'जन' शब्द का प्रयोग प्राणादि में होता है, अपि तु सिद्धान्ती ने तो अवयवार्य का सर्वया परित्याग करके केवल समुदायभूत 'पञ्चजन' शब्द को प्राणादिपरक माना है, अतः 'प्राणादिरूप समुदायार्थ में अवयवरूप 'जन' शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता'-यह आक्षेप पर्यवसित होता है, जो कि अनुचित है। प्रकृत में रूढि शक्ति का परित्याग न करते हुए वृत्त्यन्तर ( लक्षणा वृत्ति ) का निमित्त प्रदेशित किया जाता है—''जनसम्बन्धाच्य प्राणादयो जनशब्दभाजो भवन्ति"। यहाँ भी 'जनशब्दभाजः' का अर्थ 'पञ्चनशब्दभाजः'— ऐसा ही करना चाहिए।

जब कि पञ्चिविशति तत्त्वों में अवयवार्थता लोक-प्रसिद्ध (क्लृप्त) है, तब समुदाय शक्ति की कल्पना क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है—''समासवलाच्च समुदायस्य रूढस्वमविरुद्धम्"। लोक-प्रसिद्धि की उपेक्षा करके यदि रूढार्थ की कल्पना की जाती है, तब प्रथमप्रयोगे क्रिं शक्याऽऽश्रयितुम् ? शक्योद्भिदादिवित्याह — प्रसिद्धार्थसंनिधाने सप्रसिद्धार्थः शब्दः प्रयुज्यमानः समिन्याहारासहिषयो नियम्यते, यथा 'उद्भिदा यजेत', 'यूपं छिनसि', 'वेदि करोति' इति । तथाऽयमि पंवजनशब्दः समासान्याः स्थानाद्यगतसंश्वाभावः संश्याकांश्वी वाक्यशेषसमिन्याहतेषु प्राणादिषु वर्तिच्यते । क्रिसिस् देवाः पितरो गन्धर्वा असुरा रक्षांसि च पंच पंचजना व्याक्याताः । अन्येश्व

भामती
वृष्टस्ताँह तस्य प्रयोगोऽक्ष्यकर्णादिवद् वृक्षाविषु । तथा च कोकप्रसिद्धधभावाध किंदिरयाक्षिपति क कर्य
वृगरसतीति क । जनेषु ताबत् पद्धजनकाद्धस्य प्रवमः प्रयोगो कोकेषु दृष्ट दृश्यसति प्रथमप्रयोग दृश्यसिद्धविति स्थवीयस्त्यानिभिषायास्यृपेश्य प्रथमप्रयोगाभावं समाधते क क्षत्रवीद्भिदादिवद् इति क । आवाद्धवैद्यीयानां मतभेदेष्विय न पञ्चाविद्यतिस्तर्यानि सिव्यन्ति । परमार्थतस्तु पञ्चवना वाक्यक्षेत्रगता एवेस्यावयवानाह क कैंश्यत् तु इति क । क्षेत्रमतिरीहितार्थम् ॥ १२-१३ ॥

भागती-स्याख्या

जैसे 'अश्वकणं' सब्द की प्रसिद्ध वृक्षादि में होती है, वंसे ही 'पञ्जन' सब्द की प्रसिद्धि पञ्चितित्त तत्त्वों में क्यों है ? एवं जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग लोकप्रसिद्ध नहीं, उस अर्थ में उस सब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि शाब्दिक मर्यादा के प्रसर पारसी आचार्यों का कहना है कि 'लोकावगतसामध्यं: शब्दों वेदेऽपि बोधक:'' ( सब्द सिव्द पृ. ५२ ) इस आक्षेप का समाधान कोई आचार्य इस प्रकार करता है—' शक्या उद्भिदादिवत्'' । [ आश्य यह है कि एकमात्र लोक-व्यवहार ही शब्द-शक्ति का निर्णायक नहीं, अपितु प्रसिद्धार्यक पदों का समिन्याहार या सिन्धान भी तात्वयं-निश्चायक होता है, जैसा कि महिष् जैमिनि ने "प्रसिद्धसिन्धानम्" ( जै. सू. ९।४।२४ ) ऐसा कह कर सुचित किया है । सबरस्थामी भी कहते हैं—''प्रसिद्धस्य सिन्धी यदिभधीयते, तत्तथैव'' ( शबर॰ पृ॰ १७५० ) वार्तिककारने भी कहा है—

पदमज्ञातसन्दिग्धं प्रसिद्धैरपृथक्श्रुति । निर्णीयते निरूढं तु न स्वार्थादपनीयते ॥ (सं. वा. पृ. ३२५)

"उद्भिता यजेत पशुकामः" (तै० ब० १९।७।३) यहाँ सन्देह किया गया है कि उद्देश्य से किसी साधन (द्रव्य) का समर्पक ? पूर्वपक्षी ने कहा कि लोक-व्यवहार से उद्भित् पद याग के साधनोभूत किसी द्रव्य में रूढ प्रतीत नहीं होता, अतः 'उद्भिवत भूमिरनेन'-इस योग-व्युत्पत्ति से अवगत खनित्र (फावड़ा) आदि द्रव्य का विधान ज्योतिष्टोमनामक कर्म में करना चाहिए। सिद्धान्ती ने कहा कि अप्रसिद्धार्थक पद के अर्थ का निर्णय प्रसिद्धार्थक पद की सन्निधि से होता है। प्रकृत में 'यजेत' शब्द का अर्थ है—'यागेन भावयेत' अतः पूरा वाक्य 'उद्भिदा यागेन भावयेत'—ऐसा बनता है। दोनों तृतीयान्त पदों का अभिन्न अर्थ में तात्पर्य पर्यवसित होता है। 'याग' शब्द कर्म में प्रसिद्ध है, अतः 'उद्भित' पद भी कर्मविशेष की संज्ञा है। जैसे प्रसिद्धार्थक 'याग' पद की स्निधि से 'उद्भित' पद की कर्मविशेष का बोधक है, वैसे ही सिन्निहित वाक्य शेष के आधार पर 'पञ्चलन' शब्द प्राणादिपरक निर्णीत होता है]। कितिपय आचार्यों ने देन, पितर, गन्धर्व, असुर और राक्षस'—इन पाँचों का ग्रहण 'पंचलन' खब्द से किया है एवं अन्य आचार्यों ने बाह्मणादि चार वर्ण और निषाद—इनको पंचलन कहा है। कहीं-कहीं 'पांचलन्यया विशा' (ऋ. सं. द।१३।७) इस प्रकार 'प्रवा' का वाचक कहा है। कहीं-कहीं 'पांचलन्यया विशा' (ऋ. सं. द।१३।७) इस प्रकार 'प्रवा' का वाचक

षत्वारो वर्णा निषाद्यंवमाः परिगृहीताः। किच्छ 'यत्यंचजन्यया विशा' (ऋ॰ सं॰ ८।५३।७) इति प्रजापरः प्रयोगः पंचजनशब्दस्य दृश्यते। तत्परिप्रहेऽपीह न किक्किहिरोधः। आचार्यस्तु न पञ्चिष्ठिशतेस्तस्वानामिह प्रतीतिरस्तीस्येषंपरतया 'प्राणाद्यो चाक्यशेषात्' इति जगाद्॥ १२॥

भवेयुस्तावत्प्राणात्यः पंचजना माध्यंदिनानाम्, चेऽम्नं प्राणादिष्वामनित । काण्वानां तु कथं प्राणाद्यः पंचजना भवेयुथेंऽम्नं प्राणादिषु नामनन्तीति ! अत उत्तरं

पठति--

ज्योतिवैकेषामसत्यन्ने ॥ १३ ॥

बस्त्यपि काण्यानामन्ने ज्योतिषा तेषां पञ्चसंख्या पूर्येत । तेऽपि हि 'यस्मिन्
पञ्च पञ्चजनाः' इत्यतः पूर्वस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मस्वकपिक्तपणायेव ज्योतिरघीयते—'तदेद् बा
ज्योतिषां ज्योतिः' इति । कथं पुनरुभयेषामिष तुरुपविद् ज्योतिः पठवमानां समानमज्यातया पञ्चसंख्यया केषांचिद् गृहाते केषांचिन्नोति ? अपेक्षाभेदावित्याह । माध्यंदिनानां
ज्ञातया पञ्चसंख्यया केषांचिद् गृहाते केषांचिन्नोति ? अपेक्षाभेदावित्याह । माध्यंदिनानां
हि समानमन्त्रपठितप्राणादिपञ्चजनलाभाष्मास्मिन्मन्त्रान्तरपिठते ज्योतिष्यपेक्षा भवति ।
तिद्वाभाज्ञ काण्वानां अवत्यपेक्षा । अपकाभेदाव्य समानेऽपि मन्त्रे ज्योतिषो महनत्वाभाज्ञ काण्वानां अवत्यपेक्षा । अपकाभेदात्वोद्यानो ब्रहणाग्रहणे, तहत् । तदेषं
णामहणे । यथा समानेऽप्यतिरात्रे थचनभेदात्वोद्यानि ब्रह्मितन्यायप्रसिद्धो तु परिद्वरिव तावत् श्रुतिमसिद्धिः काचित्रप्रधानिवषयास्ति । स्मृतिन्यायप्रसिद्धो तु परिद्वरिवित्योते ॥ १३ ॥

( ४ कारणत्वाधिकरणम् । स॰ १४-१५ ) कारणत्वेन चाकाश्चादिषु यथाव्ययदिष्टोक्तेः ॥ १४ ॥

प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणम् । प्रतिपादितं च ब्रह्मिव्ययं गतिसामान्यं वेदान्तः वाक्यानाम् । प्रतिपादितं च प्रधानस्याशब्दत्वम् ।

भामती

अय समन्त्रयस्यक्षणे केयमकाण्डे विरोधाविरोधणिनता ? भविता हि तस्याः स्यानमविरोवस्थान-गिरयत बाह क्ष प्रतिपादितं बहानो स्थलमिति क्ष । अयमर्थः नानेकप्रासागततसङ्घान्यासोजनया वाक्यार्थावगमे पर्यवसिते सति प्रमानान्तरिवरोधेन बाद्यार्थावगतेरप्रामाध्यमाप्तकुर्वाविरोधस्थादनेन प्रासम्बामाध्यव्यवस्थापनमविरोधस्यक्षमार्थः, प्रासिक्षकं तु तत्र सृष्टिविषयाणा वाद्यानां परस्यस्यविरोधप्रति-पादनम्, न तु स्वनार्थः । तस्प्रयोजनं च तत्रैव प्रतिपादियस्यते । इह तु वाद्यानां सृष्टिप्रतिपादकानां परस्य-

भागती-स्मास्या

'पञ्चजनाः' शब्द देखा जाता है। इस प्रकार आवार्यजनों का मत-भेद रहने पर भी 'पंचजन' शब्द से पन्चिविशति तत्त्वों की कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती। परमार्थतः वाक्यशेषगत प्राणादि ही यहाँ पन्चजन हैं, इस आशय को मन में रख कर कहा है — 'केंब्रित् इस्यादि"। शेष भाष्य सुगम है।। १२-१३॥

संगति—इससे पहले (१) ब्रह्म का लक्षण किया गया, (२) सभी वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय प्रतिपादित हुआ एवं (३) सांख्याभिमत प्रधानतत्त्व की अशब्दता (अनाग-मिकता) सिद्ध की गई। संस्थापित सिद्धान्तों पर उद्भावित कतिपय विरोधों का समाधान इस अधिकरण में किया जाता है। यहाँ जो यह शङ्का होती है कि इस समन्वयाध्याय के Wil.

तत्रेदमपरमाशृङ्ग्यते—न जन्मादिकारणत्यं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गितसामान्यं वेदान्तयाक्यानां प्रतिपत्तं शक्यम् । कस्मात् ? विगानदर्शनात् । प्रतिवेदानतं ह्यन्याक्या सृष्टिक्ष्यस्यते, क्रमादिवेषित्रयात् । तथा हि किचत् , भात्मन आकाशः संभूतः' (तै०२।१) इत्याकाशिदिका सृष्टिराम्नायते । किचत्रजआदिका—तत्तेजोऽस्जतः' इति । किचत्रप्राणादिका - स प्राणमस्जत प्राणाच्छ्रद्धाम्' (प्र०६।४) इति किचद्क्रमेणेय लोकानामुत्पत्तिराम्नायते—स इमाँवलोकानस्जत । भम्भो मरीचोर्मरम्पापः' (पे० व०४।१।२) इति । तथा किचद्सत्प्र्विका सृष्टिः पठ्यते—असद्वा इद्मप्र आसीत्ततो ये सद्जायतं (तै०२।७) इति । 'असदेवेदमप्र आसीत्तत्त्वासी-स्त्रमम्पत्ते (व०१।१) इति च । किचद्सद्वादिनराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिवायते—तद्वेक आहुरसदेवेदमप्र आसीत्' इत्युपकस्य 'कृतस्तु खलु सोम्येषं स्यादिति होवाच कथ्यसत्ततः सज्जायेतेति सत्त्वेव सोम्येदगप्र आसीत् (छा०६।२।१,२) इति । किचत् स्वयंकर्तृकेव व्याक्रिया जगतो निगवते—तद्वेदं तर्त्वव्याकृतमासीत्तमाः मक्षपाभ्यामेव व्याक्रियते' (व०१।४।७) इति । प्रवमनेकघा विप्रतिपत्तेवंस्तुनि खिक्रस्यागुपपत्तेनं वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणावधरणपरता न्याय्या। स्मृतिन्याय-विकर्णस्यागुपपत्तेनं वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणावधरणपरता न्याय्या। स्मृतिन्याय-

भामती

रिवरोधे प्रकृषि जगद्योगी म समन्वयः सेबुमहँति । तथा च न जगत्कारणस्यं प्रह्मणो स्थाणं, न च तत्र गतिसामान्यम्, न च तत्सिब्ध्ये प्रधानस्याशस्वरवप्रतिपादनं, तस्माद्वास्यानां विरोधाविरोधाभ्यामुक्तार्था-क्षेपसमाधानाभ्यां समन्वय एवोपपाद्यत इति समन्वयस्थलो सङ्गतिमदमधिकरणम् ।

बारुवानां कारणे कार्ये वरस्परविरोधतः। समन्वयो अगद्योगी न सिष्पति परात्मनि।।

भामती-व्याख्या

साथ इस अधिकरण की संनित क्या ? विरोधाविरोध-विन्ता के लिए तो द्वितीय अविरोधा-ध्याय की रचना की गई है। उस शक्का का निराकरण किया गया है — 'प्रितिण दितं ब्रह्मणो स्थ्रणिमत्यादि'। आश्य यह है कि अविरोध स्थ्रण (द्वितीयाध्याय) का प्रयोजन यह है कि अनेक शासाओं या एक शासा के सम्बन्धित वाक्यों की आलोचना से अधिगत वाक्यार्थ पर प्रमाणांत्तरों के द्वारा उद्भावित विरोध के माध्यम से जो प्रकृत वाक्यार्थ-ज्ञान में अप्रामाण्य की शक्का की जाती है, उसका परिहार करते हुए प्रामाण्य व्यवस्थापित करना। वहाँ सृष्टि-विषयक वाक्यों का जो परस्पर-अविरोध प्रतिपादित है वह केवल आनुर्धाङ्गक है, अविरोधा-ध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य नहीं। किन्तु यहाँ सृष्टि-प्रतिपादक वाक्यों का परस्पर-विरोध होने पर सभी वाक्यों का एक प्रह्म में समन्वय नहीं सिद्ध होता और ब्रह्म में जगत् की कारणता पर्यवसित नहीं होती। ब्रह्म-रूक्षण की अनुपपत्ति के साथ साथ गति-सामान्य [ सभी वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय ] एवं सांख्याधिमत प्रधानगत अधाब्दता की सिद्ध भी नहीं होती। फलतः वाक्यों के विरोधाविरोध या आक्षेप-समाधान की शैली अपना कर समन्वयरूप मुख्य प्रयोजन की जो सिद्धि की जाती है, वह सर्वथा प्रथम (समन्वय) अध्याय से संगत है।

संशय -परस्पर-विरोधी सृष्टि-वान्यों का जगत्कारणीभूत ब्रह्म में समन्वय हो सकता

है ? अथवा नहीं ? पूर्वपक्ष —

वाक्यानां कारणे कार्ये परस्परविरोधतः। समन्त्रयो जगद्योनौ न सिध्यति परात्मनि।। प्रसिद्धिभ्यां तु कारणान्तरपरिष्रहो न्याच्य इति।

पर्य प्राप्ते बूमः — सत्यपि प्रतिवेदान्तं सुज्यमानेष्वाकाशादिषु क्रमादिद्वारके विगाने न भ्रष्टरि किचिद्धिगानमस्ति । कुतः ? यथाव्यपदिष्टोक्तः यथाभृतो होकस्मिन् भामती

. सदेव सोम्येवमग्र आसीवित्यावीनां कारणविषयाणामसद्वा इदमग्र आसीवित्याविभिर्वातयैः कारण-विवयेविरोधः, कार्यविषयाणामपि विभिन्नकमाकमीत्पत्तिप्रतिपादकानां विरोधः। तथा कानिचिद-न्यकर्तृको जगदुरपत्तिमाचक्षते वाश्यानि, कानिजित् स्त्रधंकर्तृकाम् । सृष्ट्या च तत्कार्येन तत्कारणतया क्षक्षितम् । सृष्टिवित्रतियसौ तत्कारणतायां ब्रह्मालक्षणे वित्रतियसौ सस्यां भवति तल्कक्ष्ये बह्या-व्यपि विप्रतिपत्तिः । तस्मावृ ब्रह्मान् समन्वयाभावास समन्वयग्नयं ब्रह्म, वेवान्तास्तु कर्णादप्रतिपावनेन कर्मविषिपरतयोगचरितार्था अविविधातार्था वा वयोगयोगित इति प्राप्तम् । कमावीस्याविग्रहणेनाक्रमो गुद्धाते ।

एवं प्राप्त उच्यते -

सर्गक्रमविवादेऽपि व स छष्टरि विश्वते। सतस्वसद्वयो भक्त्या निशकार्यंतया कवित्।।

न तावबस्ति सृष्टिकमे बिगानं, श्रुतीनामविशोधात् । तथाहि - अनेकशिल्पपर्यंववातो वैववसः प्रथमं चक्रदण्डादि करोध्यय तदुपकरणः कुंभं कुंभोपकरणस्थाहरस्युदकम्, उदकीपकरणश्च संयक्षनेत गोधूमकणिकानां करोति विष्डं, विष्डोवकरणस्तु वस्ति धूतपूर्णं, तदस्य देवदत्तस्य सर्वत्रेतिहमन् कर्तृत्वा-

भामती-व्यास्पा

कारणविषयक और कार्यविषयक वाक्यों का परस्पर विरोध है, जैसे कि "सदेव सोम्य ! इदमग्र आसीत्" ( छां. ६। १।१ ) और "असद्वा इदमग्र आसीत्" (तं. २।७ ) इत्यादि वान्य 'सत्' और 'असत्' कारण के प्रतिपादक होने से परस्पर-विरुद्ध हैं। इसी प्रकार कार्य ( सृष्टि ) के प्रतिपादक वाक्यों की भी एकवाक्यता नहीं, क्योंकि "कृतस्तु खलु सोम्येदं स्यात्" ( छां. ६।२।२ ) इत्यादि वाक्य जगत् को अन्यकतृंक और "तद्धेदं तह्यंव्याकृतमासीत्, तन्नाम-रूपाश्यां व्याक्रिपते" (बृह. उ. १।४।७) इत्यादि वाश्य जगत् को स्वयंकतृंक कहते हैं। सृष्टि का क्रम भी विविधरूप में अभिहित है। इसी सृष्टि के द्वारा बहा का तटस्य लक्षण किया गया है - "जन्माद्यस्य यतः" ( ब. सू. १।१।२ )। सृष्टि में वित्रतिपत्ति होने पर सृष्टिकारणस्य-रूप ब्रह्म-लक्षण में विप्रतिपत्ति और विप्रतिपन्न लक्षण के द्वारा ब्रह्मरूप लक्ष्यार्थ में भी विप्रतिपत्ति हो जाती है। जब बहा में वेदांत-वाक्यों का समन्वय नहीं होता, तब समन्वय-गम्य सहा नशोंकर होगा ? वेदान्त-वाक्यों का सार्थक्य तो कर्मकाण्ड में अपेक्षित कर्ता-भोक्तारूप जीवात्मा का प्रतिपादन कर कर्म-विधिपरता में अथवा जप की उपयोगिता में हो जाता है। ''क्रमारिवैचित्र्यात्'' इस भाष्य में आदि' पद के द्वारा अक्रम (योगपद्य ) का ग्रहण किया जाता है।

समाधान --

सर्गक्रमविवादेऽपि न स स्रष्टरि विद्यते। सतस्त्वसद्वचो भक्त्या निराकार्यतया कचित्।।

सृष्टि-क्रम में किसी प्रकार का विगान (विरोध) नहीं, क्योंकि सभी श्रुतिया अविर-दार्थंक हैं। जैसे कि अनेक शिल्पों में कुशल देवदत्त भी पहले दण्ड-चक्रादि साधन पदार्थों का संग्रह करता है, उस सामग्री की सहायता से घट का निर्माण करता है, घट में जल भर लाता है, जल से गेहूँ का आटा गून्ध कर पूड़ी के पेड़े बनाता है, उन्हें बेल कर घी में पूड़ियाँ छानता षेदान्ते सर्वेद्यः सर्वेश्वरः सर्वात्मेकोऽहितीयः कारणत्वेन व्यविष्टस्तथामृत प्य षेदान्तान्तरेष्विष व्यविष्यते । तद्यथा 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै००१) इति । अत्र तावज्ञानशब्दे परेण च तद्विषयेण कामियतृत्वचचनेन चेतनं ब्रह्म न्यकपयत्,

#### भामती

च्छन्यं यक्तं देवदसारचकादि सम्भूतं तस्मारवकादेः कुम्भावीति । श्रव्यक्ष देवदसात् कुम्भः समृद्भूतस्तस्मानुक्काहरणावीत्यादि । मह्यस्यसम्भवः सर्वजात्मिन् कार्यं वाते कमवस्यपि वेवदसस्य साक्षास्कृतं पुस्यूतस्वासधेहावि । यद्यप्याकाशादिक्रमेणेव सृष्टिस्तवाप्याकाशानकानिकावौ तत्र तत्र साक्षात् परमेश्वरस्य
कर्तृत्वाच्छव्यं वक्तं परमेश्वरावाकाशः सम्भूत इति, शक्यं च वक्तं परमेश्वरावनलः सम्भूत इत्यादि ।
यदि श्वाकाशाद्यपूर्वायोश्तेज इत्युक्शवा तेजसो वायुवायोराकाश इति क्र्याद्भविद्वरोधो न चैतवित्त ।
तस्मावमूवामविवावः श्रुतीनाम् । एवं 'स इमान् लोकानसृजत' इत्यक्रमाभिधायिन्यपि श्रुतिरविद्या ।
एवा द्वि स्वव्यायारमभिधानक्रमेण कुर्वती नाभिधेयानां क्रमं निक्षाद्धि, ते तु यथाक्रमावस्थिता एवाक्रमेलोज्यन्ते । यवा क्रमवन्ति शानानि ज्ञानातीति । तदेवमिश्वगानम् । अभ्युपेश्य तु विगानसृच्यते सृष्टी
चक्षेतिद्विगानम् । स्रष्टा तु सर्ववेदान्तवाक्ष्येव्वनुस्यूतः परमेश्वरः प्रतीयते नात्र श्रुतिविगानं मात्रयाध्यस्ति ।
त च सृष्टिविगानं स्रष्टरि तद्यीननिरूपेण विगानमावहतीति बाच्यव्, मह्येष क्रव्श्वमान्नेणोध्यतेऽपि तु
सर्य ज्ञानमनन्तं बद्धोत्यादिना क्रपेणोच्यते स्रष्टा । तप्रवास्य कृष्टं सर्ववेदाम्तवाव्यानुगतम् । तश्जानं च

### भामती-व्याख्या

है। इन सभी कार्यों के सम्पादन में देवदत्त कत्ता है, अतः यह कह सकते हैं कि देवदत्त से चक्रादि सामग्री और चक्रादि सामग्री से घट सम्भूत ( उत्पन्न ) हुआ एवं ऐसा भी कहा जा सकता है कि देवदत्त से घट उत्पन्न हुआ और घट से जलाहरण किया जाता है। ऐसा कहना असम्भव कदापि नहीं, क्योंकि समस्त क्रिमक कार्य-कलाप का साक्षात् कर्ता देवदत्त सर्वत्र अनुस्यूत है। वेसे ही यहाँ भी सभी प्रकार से कहा जा सकता है। यद्यपि सृष्टि सदैव आकाशादि-क्रम से होती है, तथापि आकाश, वाग्रु और तेज आदि कार्यों का साक्षात् परमेश्वर ही कर्ता है, अतः यह कहा जा सकता है 'परमेश्वराद् आकाशः सम्भूतः', परमेश्वराद वाग्रुः सम्भूतः, परमेश्वरात् तेजः सम्भूतम्'। यदि आकाश से वाग्रु और वाग्रु से तेज संभूत हुआ-ऐसा कह कर तेज से वाग्रु और वाग्रु से आकाश संभूत हुआ-ऐसा कहा जाता, तब अवश्य विरोध उपस्थित होगा। किन्तु ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, अतः इन श्रुतियों में किसी प्रकार का विरोध नहीं। इसी प्रकार 'स इमान् लोकानमुजत'—ऐसा उपक्रम कर सर्ग-प्रतिपादिका श्रुति विरुद्ध नहीं मानी जाती, क्योंकि यह श्रुति अभिधान-क्रम से अपना व्यापार करती हुई अभिक्षान क्रम का विरोध कभी भी नहीं करती। अभिधेय पदार्थं तो यथाक्रम अवस्थित होकर गुगपत् वैसे ही वहे जाते हैं, जैसे 'क्रमवन्ति ज्ञानानि जानाति'। इस प्रकार के प्रतिपादन को विगान कदापि नहीं कहा जा सकता।

श्रुतियों के विगान (विष्द्धार्थ-प्रतिपादन) को स्वीकार कर लेने पर भी यह कहा जा सकता है कि यह विगान केवल सृष्टि के विषय में है, स्रष्टा आत्मा तो सभी वेदान्त-वावयों में अनुस्यूत परमेश्वर ही है। इसके विषय में श्रुतियों का किसी प्रकार का भी विवाद नहीं। यदि सृष्टि में विवाद या विगान है, तब सृष्टि के अधीन ही जिस स्रष्टा का निरूपण होता है, उस में विवाद क्यों न होगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्रष्टा परमेश्वर का निरूपण केवल सृष्टि के अधीन नहीं, क्योंकि तटस्थ लक्षण में सृष्टि की अपेक्षा होने पर भी स्वरूप लक्षण में उसकी कदापि अपेक्षा नहीं—'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तै० २।१।१) इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्वरूपतः परमेश्वर का निरूपण किया जाता है, सृष्टि के माध्यम से नहीं।

अपरप्रयोज्यत्वेनेश्वरं कारणमव्योत्। तद्विषयेणैव परेणात्मशब्देन शरीरादिकोशपरं-परया बान्तरनुप्रवेशनेन सर्वेषामन्तः प्रत्यगात्मानं निरधारयत्। 'बहु स्यां प्रजायेय' (तै॰ २।६) इति चारमविषयेण बहुमवनानुशंसनेन सुज्यमानानां विकाराणां स्रष्टुरमेदः मभाषत । तथा 'इदं सर्वमसृजत । यदिदं किंच' (तै० २।६) इति समस्तजगतसृष्टि-निवेशेन प्राक्सप्टेरद्वितीयं स्रष्टारमासप्टे। तदत्र यहलक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विश्वातं, तस्लक्षणमेथान्यजापि विज्ञायते - 'सदेव सोम्येदमप्, आसीदेकमेवाद्वितीयम्', 'तदैशत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽस्जत' ( छा॰ ६।२।१,३ ) इति । तथा 'आत्मा वा इद-मेक पवाम आसीबान्यित्कचन मिवत्। स ईक्षत लोकान्तु सुजैं ( पे० उ० ४।१।१,२ ) इति च, पधंजातीयकस्य कारणस्यक्वविक्रपणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्त-मविगीतार्थत्वात् । कार्यविषयं तु विगानं दृश्यते किवदाकाशादिका सृष्टिः कचित्तेजमादिकेत्येवंजातीयकम्। नच कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्व-वेदाम्तेष्वविगीतमञ्ज्ञगम्यमानमविविद्यतं भवितुमहतीति शक्यते वक्तुम्, अतिप्रसः क्रात्। समाधास्यति माचार्यः कार्यविषयमपि विगानं 'न वियव्श्रतेः' ( प्र० स्० शशि) इत्यारभ्य भवेदपि कार्यस्य चिगीतत्वमप्रतिपाचत्वात्। न हार्यं सुष्यादिप्रपंच प्रतिपिपादियिषितः। नहि तत्प्रतिबद्धः कश्चित्पुरुषाधौ हत्यते श्र्यते वा । न च करपयितुं शक्यते, उपक्रमोपसंद्वाराभ्यां तत्र तत्र बहाविषयविषयेः साकमेकवाक्यताया गरामाः नस्वात् । दर्शयति च सृष्ट्यादिप्रपंचस्य ब्रह्मप्रतिपश्यर्थताम् - 'बन्नेन सोम्य शुङ्गे-नापो मूलमन्विच्छाद्भिः सोम्य शुक्तेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्तेन सम्मूल-

भामती
फलवत् , 'बह्यविवान्नोति परं' 'तरित शोकमात्मवित्' इति भुतेः । मृष्टिक्षानाय तु न फलं ध्रूयते तेन
फलवरसित्रभावफलं तदक्रमिति सृष्टिविज्ञानं लष्ट्रमह्यविद्यानाक्तं तदनुगुणं सद्मह्यक्षानावतारोपायस्या ध्याक्येयम् । तथा च श्रुतिः – 'अन्तेन सोम्य शुक्तेनापो मूलमन्दिष्ठ' इत्याविका । सुक्तेनाग्रेण काःयेंगेति यावत् । तस्मान्न सृष्टिविप्रतिपत्तिः अष्टरि विप्रतिपत्तिमायहित । अपि तु गुणे स्वन्याय्यकल्पनेति तदनु-गुणतया ध्याक्येया । यदन कारणे विगानमसद्वा इष्टमग्र आसीदिति, तदिण तदप्येच इक्षोको भवतीति

भामती-व्याख्या यह स्वरूप तो सभी वेदान्त वाक्यों में अनुस्यूत है, उसी का ज्ञान पुरुषार्थ का साधन कहा गया है—"ब्रह्मविदाप्नोति परम्" (तै० २।१)। "तरित शोकमात्मवित्" ( छाँ० ६।१।७ )। मृष्टि के ज्ञान को कहीं भी पुरुषार्थ का साधन नहीं माना गया है, अतः "फलवरसन्निधावफले तदक्रम्" (जै॰ सु॰ ४।४।३४) इस न्याय के अंतुसार मृष्टि का ज्ञान स्रष्टारूप ब्रह्म के ज्ञान का अङ्गमात्र है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मोक्षकलक और सृष्टि-ज्ञान फल-रहित है, अतः सृष्टि-प्रक्रिया की ऐसी व्याख्या करनी होगी, जिस से ब्रह्म-ज्ञान का अवतार (आविर्भाव) हो, श्रुति ने ऐसा ही कहा है - "अन्नेन सोम्य गुङ्गेनापो मूरुमन्विच्छ" (छां, ६।८।४)। वट वृक्ष या उसके अंकुर भाग को मुङ्ग कहते हैं, यहाँ कार्य (जन्य वस्तु ) मात्र का मुङ्ग पद उपलक्षक है। श्रुति का तात्पर्य यही है कि सुष्ट्यादि अङ्गों के द्वारा अङ्गी (ब्रह्म) का ज्ञान करना चाहिए [ मृष्टि और प्रलय का निरूपण एक प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या माना गया है— "अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते" [। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि मृष्टिविषयक विप्रतिपत्ति स्रष्टा के विषय में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति की जनक नहीं, होती, अपि तु "गुणे त्वन्यायक त्यना" ( जै॰ सू॰ ९।३।१५ ) इस न्याय के अनुसार सुष्टिरूप गुण (अङ्गभूत) पदार्थों की रुक्षणादि अन्याय-कल्पना के द्वारा अङ्गीभूत ब्रह्म के ज्ञान में पर्यवसान करेना होगा।

व्यम् । अत्रोच्यते —

मन्बिच्छ' ( छा० ६।८।४ ) इति । मृदादिद्द शान्ते स्र कार्यस्य कारणेनाभेदं बिदतुं मृष्ट्या-दिप्रपञ्चः आध्यत इति गम्यते । तथाच संप्रदायाचिद्द घदन्ति — 'मृक्लोई विस्फुलिक्गः धैः सृष्टियां चोदिता उन्यथा । उपायः सो उचताराय नास्ति भेदः कथंचन । ' ( माण्डू० का० १।१५) । ब्रह्मप्रतिपत्तिप्रतिषद्धं तु फलं श्रूयते — 'ब्रह्मचिदाप्नोति परम्' (तै० २।१), 'तरित शोकमारमधित्' ( छा० ७।१।३ ) 'तमेच विदित्वा ऽतिमृत्युमेति' ( श्र्व० ३।८ ) इति । प्रत्यक्षावगमं चेदं फलम् , 'तत्त्वमसि' इत्यसंसार्यात्मत्वप्रतिपत्तौ सत्यां संसार्यात्मत्वव्यावृत्तेः ॥ १४ ॥ यत्युनः कारणविषयं विगानं दर्शितम् — 'असद्वा इदमग्र आसीत्' इत्यादि, तत्परिहर्ते-

समाकर्षात् ॥ १५ ॥

'असद्वा इदमग्र आसीत्' (तै० २।७) इति नात्रासन्निरात्मकं कारणत्वेन

पूर्वप्रकृतं सद्बद्धाकृष्यासदेवेदमप्र आसीदिरपुच्यमानं त्वसतोऽभिषानेऽसम्बद्धं स्यात् । श्रृत्यस्तरेण च मानास्तरेण च विरोधः । तस्मादीपचारिकं ग्याख्येयम् । तद्धेक आहुरसदेवेदमप्र आसीदिति तु निराकार्यं- तयोपम्यस्तिनिति न कारणे विवाद दति । सुत्रे चश्च्यस्त्रयः पूर्वपक्षं निवसंयति—आकाशाविषु सृत्यमानेषु क्रमविगानेऽपि न लष्टरि विगानम् । कृतः ? यथैकस्यां श्रृतो व्यपविष्टः परमेश्वरः सर्वस्य कर्त्तां तस्वेद श्रुत्यन्तरेषुक्तेः, केन क्येण ? कारणक्षेत्र । अपरः कल्पो यथा व्यपविष्टः क्रम आकाशाविषु, आस्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद्यपुर्वायोरिगरःनेरापोऽऽद्भूयः पृथिवीति, तथैव क्रमस्यानपवाचनेन तसेजोऽ- सुव्यत्याविकाया अपि सृष्टेवन्तेनं सृष्टाविष विगानम् ॥ १४ ॥

मध्वेकत्रात्मन आकाराकारणस्वेनोक्तिरम्थत्र च तेजःकारणस्वेन तत्कथमविगानमत आह

## भागती-व्याख्या

यह जो कारणविषयक विगान का निर्देश करते हुए कहा गया कि किसी श्रुति में जगत् कारण तत्व 'सत्' कहा गया और किसी में असत्। वह भी संगत नहीं, क्योंकि श्रुतियों का तात्पर्य सद् ऋद्यगत जगरकारणता के प्रतिपादन में ही है, असरकारणता में नहीं, क्योंकि "तद्योष क्लोको भवति" - इस प्रकार तत्पद के द्वारा पूर्व-प्रतिपादित 'सद् ब्रह्म' का अनुवर्तन करके "असदेवेदमग्र आसीत्"—इस वाक्य के द्वारा असत् का आभिधान करने पर विरोध और असम्बद्ध-प्रतिपादन प्रसक्त होता है, इसना ही नहीं, अन्य श्रुतियों और प्रमाणीं से विरोध भी आता है, अत: असत्' पद को औपचारिक मानना होगा, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है-- "असदिति व्याकृतनामरूपविशेषविपरीतरूपमविष्टतं बह्योच्यते, न पुनरत्यन्त-मसत्, न ह्यसतः सज्जन्मास्ति" (तै. उ. भा. पृ. ५०)। वस्तुतः असत्कारणवाद निराकरणीय होने के कारण निर्दिष्ट हुआ है--यह सिद्धान्त श्लोक में सूचित किया गया है-- निराकार्यतया कचित्"। "कारणत्वेन वाकाशादिषु"-इस सिद्धान्त-सूत्र में चकार 'तु' के अर्थ में प्रयुक्त होकर पूर्व पक्ष का निवर्तक है। आशय यह है कि आकाश।दि पदार्थों के सृष्टि-क्रम में विगान ( विप्रतिपादन ) होने पर भी स्रष्टा ( ब्रह्म ) में कोई विवाद नहीं, क्यों कि जैसे एक श्रुति में परमेश्वर जगत्कारणत्वेन निर्विष्ठ है, वैसे ही श्रुत्यन्तर में भी। सूत्रकार ने जो कहा है--"यथा व्यपदिष्टोक्तेः", उसका तात्पर्यं भी यही है कि आत्मनः आकाशः सम्भूतः' इस वाक्य में जो कम व्यपदिष्ट है, उस कम की विवक्षा न करके "तन् तेजोऽसृजत्" -- ऐसा कह दिया गया है, अतः सृष्टि में भी किसी प्रकार का विगान नहीं।। १४।।

जब कि एक श्रुति में बात्मा का आकाशकारणत्वेन निर्देश है और दूसरी श्रुति में तेज:-

श्राब्यते । यतः 'असन्नेव स भवति, असद् ब्रह्मेति चेद् चेत्। अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद, सन्तमेनं ततो विदुः' इत्यसद्वादापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्रह्माश्वमयादिकोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निर्धायं 'सोऽकामयत' इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य सप्रपश्चां सृष्टि तस्मा-च्छ्रावियत्वा 'तत्सत्यमित्याचक्षते' इति चोपसंहत्य 'तद्येष इतोको भवति' इति तस्मिन्नेय प्रकृते अर्थे श्लोकिमममुदाहरति - 'असद्वा इदमग्र आसीत्' इति । यदि त्वसिक्ररात्मकमस्मिन् इलोकेऽभिश्रयेत , ततोऽन्यसमाक्षणेंऽन्यस्योदाहरणादसंबदं वाक्यमापचत । तस्मान्नामरूपन्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छन्दः प्रसिद्ध इति तद्ववा करणाभावापेक्षया प्रागुत्वत्तेः सदेव ब्रह्मासदिवासीदित्युपचर्यते । एषैव 'असदेवेदमप्र आसीत्' (छा॰ ३।१९।१) इत्यत्रापि योजना, 'तत्सदासीत्' इति समाकवणात्। अत्यन्तामाबाभ्युपगमे हि 'तत्सदासीत्' इति कि समाछच्येत ? 'तदैक बाहुरसदेवे-दमप्र आसीत्' ( छा० ६।२।१ इत्यत्रापि न श्रुत्यन्तराभिप्रायेणायमेकीयमतोपन्यासः, कियागामिव वस्तुनि विकल्पस्यासंभवात् । तस्माच्छ्रतिपरिगृहीतसत्पक्षदाव्यायैवायं मन्दमतिपरिकल्पितस्यासत्पक्षस्योपन्यस्य निरास इति द्रष्टव्यम् । 'तद्धेदं तर्ह्यव्याकृत-मासीत्' ( मृ० १।४।७ ) इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते, स पव इह प्रविष्ट था नखाग्रेभ्यः' इत्यध्यक्षस्य व्याकृतकार्यानुप्रवेशित्वेन समाक्ष्यात् । निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे श्वनन्तरेण प्रकृतावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशिः त्येन समाकृष्येत ? चेतनस्य चायमात्मनः शरीरेऽनुप्रवेशः भ्रयते । अनुप्रविष्टस्य चेतनः त्वश्रवणात्—'पश्यंश्रक्षुः ऋग्वव्श्रोत्रं मन्वानो मनः' इति । अपि च यादृश्मिद्मधत्वे नामकपाभ्यां व्याकियमाणं जगत्साध्यक्षं व्याकियत प्रमादिसगें अपीति गम्यते, दृष्टवि-परीतकरपनानुपपत्तेः। अत्यन्तरमपि 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविष्य नामकपे न्याकर-वाणि' (छा० ६।३।२) इति साध्यक्षामेव जगतो व्याकियां दश्यति । व्याकियत इत्यपि कर्मकर्तिर लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तिर सौकर्यमपेक्ष्य द्रष्टव्यः। यथा ल्यते केदारः स्वयमेवेति सत्येव पूर्णके लवितरि । यद्वा, - कर्मण्येवैष लकारोऽर्थाक्षिप्तं कर्तारमपेस्य द्रष्टव्यः । यथा गम्यते ग्राम इति ॥ १५ ॥

भग्मती

🖀 कारणस्वेम इति 🕾 । हेती तृतीया, सर्वत्राकाशानलानिलादी साचास्कारणस्वेनात्मनः । प्रपा्टिवसं चैतवधस्तात् । व्याक्रियत इति च कमैकलीर कमैणि वा रूपम् । न चेतनमतिरिक्तं कलीरं प्रतिक्षिपति किन्तुपस्यापयति । न हि लूयते केवारः स्वयमेवेति वा लूयते केवार इति वा लिवतारं वेववसार्वि प्रति-श्चिपति, अपि तुपस्थापयत्येवः तस्मात्सर्वमबदातम् ॥ १५ ॥

भामती-व्याख्या

कारणत्वेन, तब कारणता में विगान क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है--नात्रासिनरात्मक कारणत्वेन श्राव्यते"। यहाँ कारणत्वेन' में तृतीया विभक्ति हेत्वर्थंक है। सर्वत्र आकाश, तेज, वायु आदि में साक्षात् कारणत्वेन आत्मा निर्दिष्ट है। इस का विस्तार पहले किया जा चुका है। 'व्याक्रियते'--यह कर्मकर्ता या कर्म में प्रत्यय है। इस पद के द्वारा अतिरिक्त चेतन कर्त्ता का निराकरण नहीं किया जाता, अपि तु उस का उपस्थापन किया जा रहा है, क्योंकि "लूयते केदार: स्वयमेव" - ऐसे प्रयोग के द्वारा लिवता (काटनेवाले ) पुरुष का निषेघ नहीं किया जाता, अपि तू उस का उपस्थापन किया जाता है।। १५॥ THE ST

# ( ५ बालाक्यधिकरणम् । स्० १६-१८ )

# जगद्वाचित्वात् ॥ १६ ॥

कोषीतिकत्राह्मणे बालाक्यजातशत्रुसंचादे भ्रयते—'यो व बालाक पतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म स वै वेदितव्यः' (को० आ० ४५९) इति । तत्र कि जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिश्यते, उत मुख्येः प्राणः, उत परमारमेति विशयः।

कि तायत्राप्तम् ? प्राण इति । कृतः ? 'यस्य वैतत्कर्म' इति अवणात् , परिस्प-

भामती

मनु ब्रह्म ते बवाणीति बह्मानियानप्रकरणायुवसंहारे च सर्वान् वाष्ट्रगोऽपहत्य सर्वेषाचा भूतानां श्रीष्ठां स्वाराज्यं परवेति य एवं वेदेति निरतिशयफलश्रवणाव बद्धवेदनावस्यस्य तदसम्भवात् । आविश्य-षन्द्राविगतपुरुषकर्तृत्वस्य च यस्य वैतःकर्मेति चास्यातत्ववरुष्टेवे सर्वनाम्ना प्रत्यक्षसिञ्जस्य जगतः परामर्शेन जगरकतुँश्वस्य च ब्रह्मजोऽस्यत्रासस्भवास्कथं जीवगृह्यत्राणाशकू ? उच्यते - त्रह्म ते त्रवा-जीति बत्लाकिना गार्थेज ब्रह्माभिषानं प्रतिज्ञाय तलवावित्यावितताब्रह्मपुरुधाभिषानेन न तावद् ब्रह्मीक्तम । यस्य चाजातश्त्रीयों वे बालाके प्रतेषां पुरुवामां कर्ता यस्य वेतत् करेंति वान्यं न तेन बह्याभिषानं प्रतिकातम् । म चान्यदीयेनोवकमेणान्यस्य वाद्यं शवयं नियन्तुम् । तस्मावजातशत्रीर्वादय-सम्बर्भपौर्वापयालिश्वित्वा बोडस्वाचं: प्रतिभाति, स एव प्राह्म: । अत्र च कर्मशब्दस्तावद् व्यापारे निरूद-

भामती-स्यास्या

विषय-कौषीतकी ब्राह्मणगत बालाकि और अजातशत्रु के संवाद में आया है-"यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, यस्य वैतत् कर्म, स वै वेदितव्यः" (की. ब्रा. ४।१९) इस वाक्य का अर्थ विचारणीय है।

संशय-उक्त अति में कथित कर्क्ता प्राण है ? या जीव ? अथवा परमारमा ?

शका-"ब्रह्मा ते ब्रवाणि" (बृह. उ. २।१।१) यह प्रकरण-ब्रह्माभिधान का है, उपसंहार में भी कहा गया है-- "सर्वान् पाप्मनो अहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेश्यं स्वाराज्यं पर्येति य एवं वेद"। यहाँ 'स्वाराज्य' के समान निरतिशय फल की प्राप्ति श्रुत है, जो कि ब्रह्म-ज्ञान का ही फल है, उससे भिन्त और किसी वेदनादि का फल नहीं हो सकता, आदित्य और चन्द्रमण्डलादिगत पुरुष का जनकत्व ब्रह्म से अन्यत्र सम्भव नहीं, "यस्य वैतत् कर्म स वे वेदितव्यः" (की. बा. ४।१९) यहाँ पर यद्यपि कोई अवच्छेद (विशेष प्रकरणादि निर्णायक) नहीं, तथापि 'एतत' पद के द्वारा जिस प्रत्यक्ष-सिद्ध जगत का ग्रहण होता है, उसकी कारणता ब्रह्म में ही सम्भव है, अन्यत्र नहीं, अतः यहाँ ब्रह्म से भिन्न जीव और मुख्य प्राण के ग्रहण की शङ्घा क्योंकर होगी?

समाधान-बलाक-पूत्र गार्थ ने ''ब्रह्म ते ब्रवाणि''-ऐसा प्रतिज्ञा की, उसने आदित्यादिगत ब्रह्मेतर पुरुषों का ही अभिधान किया, ब्रह्म का नहीं और जिस अजातशत्र का "यो वे बालाके एतेषां पुरुषाणां कत्ती, यस्य वेतत् कमं"-यह वाक्य है, उसने ब्रह्माभिधान की प्रतिज्ञा नहीं की । अन्य व्यक्ति के उपक्रम (प्रतिज्ञा ) से अन्य व्यक्ति के उपसंहार की एक-वाक्यता स्थापित नहीं की जा सकती। परिशेषत: अजातशत्र के उक्त सन्दर्भ-वाक्य की

पौर्वापर्यालोचना से जो उस वाक्य का अयं निकलता हो, वही ग्राह्म होगा।

पूर्वपक्ष - "यस्येतत् कर्म"-यहाँ पर 'कर्म' पद व्यापार (क्रिया) अर्थ में रूढ है किन्तु 'क्रियते इति कर्म'-ऐसी व्युत्पत्ति के द्वारा कार्यमात्र (जन्य वस्तुमात्र) का बोधक माना जाता है। रूढि शक्ति के अक्षुण्ण रहते-रहते यौगिक व्यूत्पत्ति का आश्रयण उचित नहीं माना जा सकता ब्रह्म एक उदासीन और अपरिणामी तत्त्व है, उसका यह व्यापार (अगत् की रचना) नहीं माना

मामती
वृत्तिः कार्येषु कियत इति ग्युरप्तथा बलेंत । न च कही सरयां ग्युर्वित्यंक्ताभिवतुम् । न च ब्रह्मण
उवासीनस्यापरिवामिनो भ्यानारवत्ता । वावयद्येषे चाथास्मिन् प्राण एवंक्या भवतीति अवणारपरिस्पन्तसक्षणस्य च कर्मणो यत्रीपपत्तिः, स एव वेदितव्यतयोपदिद्यते । आदिरयादिगतपुरुवकतृरेषं च प्राणस्योपप्यते हिर्ण्यमभंक्ष्यप्राणावस्याविद्येवत्याद्यदेवतानां कतम एको देवः प्राण इति भूते। । उपक्रमानुरोधेन चोपसंहारे सर्वश्वः सर्वान् पाप्मन इति च सर्वेवा भूतानामिति धापेक्षिकवृत्त्वंहृन् पाप्मनो
चहुनां भूतानामिरयेवं परो प्रष्ट्यः । एकस्मिन् वाक्ये उपक्रमानृरोपाद्यवसंहारो वर्णनीयः । यदि तु
वृत्तवालाकिममहाणि प्रह्मानिधायिनमपोद्यावातकान्नोवंचनं बद्धाविध्ययेवान्यणा तु तदुक्तद्विषे विवक्षीरमह्मानिध्यानसस्यव्यं स्याविति मन्यते, तवापि नैवद् बद्धानिधान भवितुमहोत, अपि तु वोधानिधानयेव,
यत्कारणं वेदितन्यतयोपन्यस्तस्य पुरुषाणां कर्त्वंदनायोपतं बालाकि प्रति वृद्धायावातानान् प्राणादि-

भागती-स्यास्था

जा सकता।

वाक्यशेष में ''अथास्मिन् प्राण एकथा भवति''—ऐसा प्राण श्रुत है, अतः परिस्पन्दनरूप क्रिया जिस पदार्थ में उपपन्न हो सके, वही यहाँ वेदितव्यत्या उपदिष्ट माना जायगा।
आदित्यादिगत पुरुष की कतृता प्राण में उपपन्न हो जातो है, क्योंकि हिरण्यगर्भरूप प्राण के आदित्यादिगत पुरुष (दवता) विकार माने गये हैं, अन्य श्रुतियों में भी कहा गया है—
''कतम एको देवः ? प्राण इति' (वृह० उ० ३१९१९)। उपक्रम के अनुरोध पर ''सर्वान् पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठच पर्येति''—इस उपसहार-वाक्य में 'सर्व' शब्द पापों और भूतों की आपेक्षिक सर्वता (भूयरता) का प्रतिपादक है अर्थात् बहुत-से पापों का अपघात करके बहुत-से भूतों में श्रेष्ठता प्राप्त करता है—ऐसा ही वहाँ अर्थ होगा, क्योंकि महावाक्य में उपक्रम के अनुसार ही उपसंहार का वर्णन करना चाहिए।

यदि 'भ्रान्त बालां के अब्रह्म में ब्रह्मत्वाधिधान का निराकरण करके अजातशत्रु ने अपने वाक्य में ब्रह्म का अधिधान किया, अन्यथा बालां कि को अब्रह्माधिधायी कहना संगत क्यों कर होगा ? अतः प्राण का प्रतिपादन सम्भव नहीं '— ऐसा माना जाता है, तब भी यह कहा जा सकता है कि यह सन्दर्भ ब्रह्माधिधान का नहीं हो सकता, अपितु जीव का अधिधायक माना जा सकता है, क्यों कि वेदितव्यतया निर्दिष्ट जो आदित्य-पुरुषादि का कत्ती आत्मा है, उसके जिज्ञासु वालांकि को उसका बोध कराने की इच्छा से अजातशत्रु बालांकि को साथ लेकर एक सोए हुए व्यक्ति के पास गया—''तो ह पुरुषं सुप्तमानग्मतुः'' (बृह० उ० २।१।१५)। सोए हुए पुरुष का नाम लेकर अजातशत्रु ने पुकारा—' बृहत्पाण्डुरवासा सोमराजन्!'' सोए हुए पुरुष का नाम लेकर अजातशत्रु ने पुकारा—' बृहत्पाण्डुरवासा सोमराजन्!'

मोकारं प्रतिबोधयति । तथा परस्तादपि जीविलक्षमवगम्यते — 'तद्यथा भेष्ठी स्वैभुं इक्ते यथा या स्वाः भ्रेष्ठिनं भुञ्जन्तयेयमेवैष प्रश्वात्मेतैरात्मिभ्रमुं इक्ते प्रयमेवैत भारमान पतमात्मानं भुञ्जन्ति (कौ० बा० ४।२०) इति । प्राणभृत्वाच्च जीवस्योपपशं प्राणशन्दत्वम् । तस्माज्जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह ब्रह्मणीयो न परमेश्वरः, तिल्लक्कानवगमादिति ।

#### भामती

च्यतिरिक्तं जीवं भोक्तारं स्वामिनं प्रतिबोधयित परस्ताद्यां तथ्या छोष्ठी स्वैर्भुङ्के यथा वा स्वाः छोष्ठनं भुञ्जन्ति एवमेवेष प्रज्ञात्मेतैरात्मभिर्भृङ्के एवमेते आत्मान एनमात्मानं भुञ्जन्तीति भवणात् । यथा घेष्ठी प्रधानः पुरुषः स्वैभृंत्यैः करणभूतेविषयान् भुङ्कते यथा वा स्वा भृत्याः छोष्ठनं भुञ्जन्ति, ते हि छोष्ठनमञ्चनाख्यवनाविग्रहणेन भुञ्जन्ति, एवमेवेष प्रज्ञात्मा जीव एतैरावित्याविगतेरात्मभिविषयान् भुङ्कते । ते द्यावित्यावय आलोकदृष्ट्याविना साजिव्यमाधरन्तो जीवात्मानं भोजयित, जीवात्मानमिष यजमानं तबुत्सृष्टहिवरावानःविनावित्यावयो भुञ्जन्ति, तत्माजजीवात्मेव बह्माणोऽभेवाद् अद्येह वेवितन्यतयो-पिक्यते । यस्य वैतत् कर्मेति जीवप्रयुक्तानां वेहेन्द्रियावीनां कर्मं जीवस्य भवति । कर्मजन्यत्वाद्याः पर्माधर्मयोः कर्मशक्यवाच्यत्वं रुक्यनुसाशत् । तो च धर्माधर्मो जीवस्य धर्माधर्माक्षित्तत्वाच्यावित्यावीनां भौगोपकरणानां तेषु जोवस्य कर्तृत्वमृत्यसम् । उपयन्तं च प्राणभृत्यावजीवस्य प्राणशब्वत्वसम् । ये च प्रत्यत्वचे क्वेष एतत् बालाकं पुरुषोऽदायिष्ट यदा सुतः स्वर्यनं न कञ्चन पश्यतीति । भनयोरिष म स्वर्यन स्वेष एतत् बालाकं पुरुषोऽदायिष्ट यदा सुतः स्वर्यनं न कञ्चन पश्यतीति । भनयोरिष म स्वर्यन हिष्याभिषानमृत्वसभ्यते । जोवध्यतिरेकश्च प्राणात्मनो हिर्ण्यगर्भस्याच्युव्यते, तस्माक्जीवप्र।णयो-

#### भामती-व्याख्या

( बृह. उ. २।१।१५ ) । वह जब पुकारने पर नहीं छठा, तब अजातशत्रु ने अपनी यष्टि (छड़ी) के इशारे से उसे जगाकर उठाया। सुप्त पुरुष की इस उत्थापन प्रक्रिया से प्राणादि में अकर्त्त्व-अभोक्तृत्व सूचित कर प्राणादि से भिन्न चेतन पुरुष (जीव ) में भोक्तृत्व अवबोधित किया। पश्चाद्भावी उपसंहार-वाक्य में भी एक दृष्टान्त के द्वारा जीव का ज्ञान कराया गया— तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुङ्क्ते यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुजनित, एवमेवैष प्रजातमा एतैरात्मिभर्भुं ङ्क्ते एवमेवंते आत्मान एनमात्मानं भुजान्ति" (कौ. ब्रा. ४।२०) अर्थात् जैसे कोई सेठ (मुस्सिया पुरुष ) अपने भृत्यों के द्वारा उपहुत विषयों का उपभोग करता है। अथवा जैसे भृत्यगण अपने सेठ से वेतनादि लेकर सेठ का उपभोग करते हैं। उसी प्रकार यह प्रज्ञातमा (जीव) भी इन आदित्यादि देवों की सहायता से शब्दादि विषयों का उपभोग करता है अथवा आदित्यादि देवगण जीवरूप यजमान के द्वारा त्यक्त हवि का उपभोग करते हैं। अतः जीवारमा ही यहाँ ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण वेदितव्यतया अपिट है। 'यस्य वेतत् कर्म'-यहाँ 'कर्म' पद का अर्थ व्यापार या क्रिया ही है, इन्द्रियादि का कर्म जीव का ही समझा जाता है अथवा कर्म से जनित होने के कारण धर्म और अधर्म का 'कर्म' पद से ग्रहण किया गया है, क्योंकि 'कर्म' पद जिन यागादि कर्मी में रूढ है, धर्मादि उन कर्मों से अविनाभूत हैं। धर्मादि के द्वारा आदित्यादि देवों का भी जीव कर्त्ता माना जाता है। जीव प्राणभृत् होने के कारण प्राणपदास्पद भी हो जाता है। बनेष एतद् बालाके ! पुरुषोऽशयिष्ट ?" "यदा सुप्तः स्वटनं न कंचन पश्यति" (कौ. ब्रा. ३।३ ) इत्यादि जो प्रश्न और उत्तररूप वाक्य हैं, उनका अभिधेय भी स्पष्टरूप से ब्रह्म नहीं प्रतीत होता। 'क' और 'एव' — इस प्रकार सप्तमी और प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो जीव का अपने से भिन्न किसी आधार तत्त्व में अवस्थित होने का प्रश्न किया गया है, उससे भी ब्रह्मकूप आधार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 'प्राणे' इस सप्तम्यन्त पद से जिस हिरण्यगर्भात्मक प्राण तत्त्व

पवं प्राप्ते ब्रमः - परमेश्वर पवायमेतेयां पुरुषाणां कर्ता स्यात्। कस्मात्? उपक्रमसामध्यात् । इह हि बालाकिरजातशत्रणा सह ब्रह्म ते ब्रवाणि इति संवित्तुः मुपचक्रमे । स च कतिचिवादित्याद्यधिकरणान्पुरुषानमुख्यब्रह्मदृष्टिभाज उक्स्या त्रणीं बभूव । तमजातशत्रुः 'सृषा वै खलु मा संविद्षः। ब्रह्म ते ब्रवाणि' इत्यपुरूपः ब्रह्मवावितयाऽपोद्य तत्कर्तारमन्यं वेदितन्यतयोपिक्षमेप । यदि सोऽप्यमुक्यः दृष्टिभाक् स्यात् , उपक्रमो बाष्येत । तस्मात्परमेश्वर पवायं भवितुमहीत । कर्तृत्वं

भामती

रम्यतर इह प्राह्मी न परमेश्वर इति प्राप्तम् । एवं प्राप्ते उच्चते ---

> मुषावादिनमापोद्य बालाकि बहावादिनम् । राजा कथमसम्बद्धं भिन्धा वा वनतुमहील ॥

यथा हि केन जिल्ला काका काका मिलरेस से बित्र व इत्युक्ते परस्य का बोड्स सिलने, तदलमाणायोगाविस्यभिषाय आस्मनो विशेषं जिल्लापयिबोरतस्याभिषानमसम्बद्धम् । अमणी मध्यभिषानं न पूर्ववादिनो विशेषमापादयति स्वयमि सुवाभिषानात् । तस्मादनेनोत्तरधादिनाः पूर्ववादिनो विशेषमापाः वयता मणितस्वयेव वकत्र्यम् । एवनवातज्ञत्रुणा इसबालाकेरब्रह्मवादिनो विशेषमात्मनो वर्णयता बीव-श्राणाभिषाने असम्बद्धमृक्तं स्वात् । तयोर्बाऽबह्मणोर्बह्मात्रिधाने विष्याभिहितं स्वात् । तथा प न कश्चिद्विशेषो बालाकेर्यारयदिजातशत्रोभंषेत् । तस्मायनेन बह्मतस्वमभिषातस्य तथा सस्यस्य न मिथ्या-बद्यम् । तस्माव् ब्रह्म ते व्याणोति ब्रह्मणोऽपक्रमारसर्वान् पाष्ममोऽपहृत्य सर्वेषाञ्च भूतानां श्रेष्ठघं स्वाराज्यं पर्व्यति य एवं वेदेति च सति सम्भवे सर्वश्चतेरसङ्गोचानिरतिष्ठायेन फलेनोपसंहाराद् अहावेदनादम्यतः तवनुषवलेराविध्याविषुरवकतृंश्वस्य च स्वातम्ब्यलक्षणस्य मुख्यस्य ब्रह्मण एव सम्भवावस्थेवां हिरच्यगर्भावीवां तत्पारतम्त्र्यात् क्वेच एतद्वालाकं इत्यादेजीवाधिकरणभवनापादानप्रदनस्य यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन

भागती-ध्यास्या

को आधार बताया गया है, उसमें जीव-व्यतिरेक (जीव का भेद ) उपपन्न हो जाता है। फलतः जीव और प्राण-इन दो में से किसी एक का ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए।

मृषावादिनमापोद्य बालाकि ब्रह्मवादिनम् । राजा कथमसम्बद्धं मिथ्या वा वक्तुमहीति ॥

जंसे कोई जौहरी का डोंग बनाकर काच (शीश) को मणि (हीरादि) कह रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है- "काचोऽयं मणिनं, तल्लक्षणायोगात्"। इस प्रकार सत्यवादी व्यक्ति का आगे चल कर अतत्त्वाभिषान करना सर्वथा असम्बद्धाभिधान है, क्योंकि अतत्त्वा-भिधान करने पर पहले व्यक्ति से दूसरे का कोई अन्तर नहीं रहता, दोनों ही मुषावादी हैं, अतः इस दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति से अपना भेद सिद्ध करने के लिए यथार्थाभिधान ही करना होगा। प्रकृत में भी राजा अजातशत्रु को भी भ्रान्त एवं अब्रह्मवादी बालािक से अपनी विशेषता जताने के लिए सत्य ब्रह्मतत्त्व का ही अभिधान करना होगा, जीव और प्राणक्रव अब्रह्म में ब्रह्मस्वाभिधान करने पर असम्बद्धाभिधायी और मुवावादी ही समझा जायगा और बालाकि गार्थ्य से अजातशत्रु का कोई अन्तर नहीं रह जाता। फलतः "ब्रह्म ते ब्रवाणि''— इस प्रकार छपक्रम के आधार पर ''सर्वान् पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठचं स्वाराज्यं पर्येति य एवं वेद'' — इस श्रुति के 'सर्व' शब्द का संकृचित अर्थं न करके सहज-सिद्ध अर्थं करना आवश्यक है। वैसा अर्थं करने पर निरितशय फल की प्राप्ति में पर्यवसान होता है। यह सब कुछ ब्रह्म-ज्ञान से ही सम्भव हो सकता है, अन्य के ज्ञान से

चैतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्रयेणायकत्पते । 'यस्य वैतत्कर्म' इत्यपि नायं परिस्पन्दलक्षणस्य धर्माधर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः, तयोरन्यतरस्याप्य-

पश्यस्यवास्मिन् प्राण एवे कथा भवति इस्योदेवत्तरस्य च बहान्वेवोपयसेवृह्मि विषयस्य निश्चीयते । अब कस्माम्म भवतो हिर्ण्यमभगोवरे एव प्रकात्तरे तथा च नैताभ्यां बहाविषयस्यसिक्विरित्येतिष्ठराचिकीर्वृश्च पठित क एतस्मावारमनः प्राणा यथायतमं प्रतिष्ठस्त इति क । एतदुवतं भवति—आस्मैव जीव-प्राणाबोनामधिकरण नान्यविति । यद्यपि च जीवो नास्मनो भिद्यते तथाय्युपाध्वविष्ठम्नस्य परमारमनो जीवत्वेनोपाधिमेवाव् भेदमारोप्याधाराधेयभावो द्रष्टस्यः। एवं च जीवभवनाधारस्वमपावानस्यं च परमारमन उपपन्नम् । तदेवं बालाक्यजातशत्रम् वावाव्यवस्यस्यभंत्य द्रह्मयश्च । तदेवं बालाक्यजातशत्रम् वावाव्यवस्यस्यभंत्य द्रह्मयपरावे स्थिते यस्य वेतस्कर्मति व्यापाराभिषाने म सञ्जवकृत इति कर्मशान्तः कार्याभिषायो भवति, एतिविति सर्वनामपरामुष्टं च तरकार्यं, सर्वनाम वेदं सम्बिहित्यरामीत्रं, न च किञ्चिदिह शावोक्तमस्ति सिक्विह्मम् । न चावित्याविषुद्वाः सिन्निहिता मिव परामश्चित्यम् । हस्मावश्च । एतिविति चैकस्य नपुंसकस्याभिषानावेतेवा पुद्याणां कर्तस्यनेनेव गतार्वस्वावव । तस्मावश्च सिन्निहितामपि प्रथमितिव्यं सम्बन्धाहं जगदेव परामश्चित्यम् ।

भामती-व्याख्या

नहीं। आदित्य-पुरुषादि का कर्तृत्व, निरतिशय स्वातन्त्र्यादि मुख्य ब्रह्म में ही सम्भव हैं, हिरण्यगर्भादि में नहीं, क्योंकि उनमें ब्रह्माधीनत्व ही है. सर्वया स्वाधीनत्व नहीं। 'क्वैष:'--यह प्रश्न और "यदा सुप्तः न कञ्चन स्वप्नं पश्यिति" -यह उत्तर भी ब्रह्म में ही उपपन्न होता है, अतः उक्त प्रश्न और उत्तर में ब्रह्मविषयकत्व ही निश्चित होता है। उक्त प्रश्न और उसके उत्तर-बाक्य को हिरण्यगर्भंपरक क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्रुति कहती है - "एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते" (कौ. ब्रा. २।३)। सारांश यह है कि जीव और प्राणादि का आधार आतमा ( ब्रह्म ) ही है, अन्य नहीं। यद्याप जीव आरमा से भिन्न नहीं, तथापि उपाधि-विशेष से अविच्छन्न परमात्मा को जीव माना गया है, अतः उपाधि-विशेष के भेद से आत्मा में भेद मान कर आधाराधेयभाव कहा गया है। इस प्रकार बालाकि और अजातशत्र का संवाद ब्रह्मपरक है-ऐसा स्थिर हो जाने पर "यस्य वैतत् कर्म''-यहाँ 'कर्म' पद की व्यापार-वाचकता संगत नहीं होती, अतः 'कर्म' शब्द की कार्य (जन्य) अर्थं का बोधक माना जाता है। वह कार्य 'एतत्'-इस सर्वनाम पद से परामृष्ट है, यह सर्वनाम सदेव सिन्निहितार्थं का परामर्शी होता है। यहाँ सिन्निहित कोई पदार्थ किसी सब्द के द्वारा अभिहित नहीं। बादित्यादि पुरुष सिन्नहित होने पर भी परामशं के योग्य नहीं, क्योंकि वे बहुत हैं और पुँल्लिङ्क हैं, अतः उनका 'एतत्' - इस नपुंसक-र्कवचन के हारा पर।मशं वयोंकर होगा ? दूसरी बात यह भी है कि "एतेषां पुरुषाणां कत्ती"-इस वाक्य से ही विविक्षित अर्थ की सिद्धि ही जाती है, 'एतत्' पद के द्वारा उनके परामर्श की भावश्यकता ही नहीं रह जाती। परिशेषतः शब्दानुक्त प्रत्यक्ष-सिद्ध अर्थ (जगत् ) ही ऐतत् पद के द्वारा परामर्शनीय है। ['शाब्दः शाब्देनैवान्वेति'—इस नियम के अनुसार तदादि सर्वनाम पद भी किसी शाब्द अर्थ के ही परामर्शी हाते हैं, अन्य प्रमाण से सिद्ध अर्थ के नहीं, अन्यया जहाँ घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां 'घटोऽस्ति'-ऐसा न कह कर केवल 'अस्ति' कहना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष-सिद्ध घट के साथ 'अस्ति' पद के द्वारा उपस्थापित सत्ता का अन्वय हो ही जायगा; किन्तु ऐसा नहीं होता। वसे ही 'एसत् कमं'--यहाँ पर भी 'कर्म' पद से उपस्थापित कार्यत्व का अन्वय प्रत्यक्ष-सिद्ध जगत् के साथ नहीं हो सकता, किसी शब्द के द्वारा अभिहित जगत् का ही 'एतत्' पद के द्वारा प्ररामशं होगा,

प्रकृतवात्, असंशन्तित्वाच्य । नापि पुरुषाणामयं निर्देशः, एतेषां पुरुषाणां कर्तत्येव तेषां निर्दिष्टत्वात्, लिङ्गवचनिवगानाच्य । नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाः फलस्य वाऽयं निर्देशः, कर्तृशब्देनैव तयोरुपात्तत्वात् । पारिशेष्यात्प्रत्यक्षसंनिद्धितं

भामती

एतवुक्तं भवति — अस्यस्पिवसमुख्यते एतेवामाविस्यादियतानां जगदेकदेशभूतानां कर्तेति, किन्तु कृस्स्नवेव जगद्यस्य कार्यमिति वाग्रव्देन सूच्यते । जीवप्राणशन्ती च ब्रह्मपरी जीवशन्यस्य ब्रह्मोपलक्षण-परस्वात् न पुनर्वह्मश्रव्दो जीवीपलक्षणपरस्तया सति हि ब्रह्मसम्ब्रवसं स्यादिस्युक्तम् । न च सम्भवस्ये-व्यविधनस्य शब्दस्याधिगतवोधनं युक्तम् । नाध्यनिधगतेनाधिगतोपलक्षणसृपपन्नम् । न च सम्भवस्ये-क्वावयस्य वाव्यमेदो न्यास्यः । वाक्यश्रोषानुरोधेन च जीवशाणपरमारमोपासनात्रयविधाने वाक्यत्रयं भवेत्, पौर्वावस्यपिद्यालिदनया तु ब्रह्मोपासनपरस्य एकवाक्यतेव । तस्मान्न जीवप्राणपरस्वमित तु ब्रह्म-परस्कृत्वेति सिद्धम् । स्यादेतत् — निर्विद्यन्तां पुद्याः कार्यास्तिवृत्या तु कृतिरनिर्विष्टा तस्मलं वा कार्य-

### मामती-व्याख्या

प्रत्यक्ष-सिद्ध का नहीं। किसी शब्द के द्वारा अनिभिहित जगत् का कर्मता के साथ अन्वय क्योंकर होगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तदादि सर्वनाम पदों को शक्ति बुद्धिविषयता-वच्छेदकोपलक्षित पदार्थ में मानी जाती है, यह जगत् भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, अतः बुद्धस्य वस्तु का 'एतत्' पद से परामशं सम्भव हो जाता है, 'एतत्' शब्द के द्वारा परामृष्ट जगत् पदार्थ भी शब्द होकर 'कर्म' शब्द से उपस्थापित कार्यता के साथ अन्वित हो जायगा । "यस्य वा एतत्कर्म" यहाँ पर 'वा' शब्द के द्वारा यह व्वनित किया गया है कि उस महान् ब्रह्म तत्त्व के लिए 'एतेषां पुरुषाणां कत्ती"—ऐसा कहना तो बहुत थोड़ा है, ब्रह्म में उत्कर्षता का आधायक नहीं, वयोंकि जिस ब्रह्म का समस्त विश्व कार्य है, उसके लिए आदित्यादि पुरुषों की कर्तृता कौन-सी बड़ी बात है ? 'जीव' और 'प्राण'—ये दोनों शब्द ब्रह्मपरक हैं। 'जीव' शब्द जैसे ब्रह्म का उपलक्षक है, वैसे 'ब्रह्म' शब्द जीव का उपलक्षक नहीं हो सकता, वयोंकि ऐसा मानने पर वेदान्त-सिद्धान्त का बहुत-सा भाग असङ्गत हो जाता है, जैसे वेदान्त-वाक्यों का प्रामाण्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनिधात अर्थ के अवबोधन में माना जाता है, जीव तो प्रत्यक्षतः अधिगत है, अतः जीवपरता में न तो वेदान्त-वाक्यों का प्रामाण्य करता है। सकता है

प्रकृत वेदान्त-वाक्यों की ब्रह्मपरता में एकवाक्यता बनी रहती किन्तु जीव, मुख्य प्राण और ब्रह्म—इन तीनों की उपासना का प्रतिपादन मानने पर तीन वाक्य पर्यवसित होते हैं, एकवाक्यता भङ्ग हो जाती है। पूर्वापर के वाक्यों की आलोचना से एक ब्रह्म की उपासना में तात्पर्य मानने पर एकवाक्यता सुरक्षित रहती है। ब्रतः जीव और प्राण के प्रतिपादक वाक्यों का परम तात्पर्य ब्रह्म में ही स्थिर होता है—यह पहले "नोपासान्नैविध्या-दाश्रितत्वादिह तद्योगात्" (ब्र. सू. १।१।३१) इस सूत्र में कहा जा चुका है।

शहा—यह जो कहा गया कि "यस्य वा एतत् कर्म"—यहाँ 'कर्म' पद से व्यापार ( किया ) का अभिधान करने पर पुनरुक्ति हो जाती है, क्यों कि "य एतेषां पुरुषाणां कर्ता"—यहाँ कर्ता पद से भी किया का प्रतिपादन होता है। यह कहना संगत नहीं, क्यों कि (१) कार्यं ( घटादि जन्य पदार्थं ), (२, कृति ( भावना ) और (३) कृति का फल ( कार्यं की उत्पत्ति ) इन तीनों में से केवल कार्यं का निर्देश "य एतेषां पुरुषाणां कर्ता"—यहाँ पर किया गया है, कृति और कृति-फल दोनों का निर्देश नहीं किया गया, अतः "यस्य वैतत् कर्म"—यहाँ 'कर्म' पद से उन दोनों का भी निर्देश करने पर पनरुक्ति क्यों होगी ?

जगत् सर्वनास्नैतच्छन्देन निर्दिश्यते । क्रियत इति च तदेव जगत्कर्म । ननु जगद्प्य-प्रकृतमसंशन्दितं 🗷 । सत्यमेतत् , तथाप्यसति विशेषोपादाने साधारणेनार्थेन संनि-हितवस्तुमात्रस्यायं निद्देश इति गम्यते, न विशिष्टस्य कस्यचित्। विशेषसंनिधाना-भाषात् । पूर्वत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानादविशेषितं जगदेवेही· पादीयत इति गम्यते । एतदुक्तं भवति य पतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कर्ता, किमनेन विशेषेण, यस्य कृतस्नमेव जगद्विशेषितं कर्मेति । वाशव्य एकदेशाः विच्छन्नकर्तृत्वस्यावृत्यर्थः । ये वालाकिना ब्रह्मत्यामिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेषाम-ब्रह्मत्वस्यापनाय विशेषोपादानम् । एवं ब्राह्मणपरिब्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता वेदितव्यतयोपदिश्यते । परमेश्वरस्य सर्वजगतः कर्ता सर्ववेदान्तेष्वव-धारितः॥ १६ ।।

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्वयाख्यातम् ॥ १७ ॥

अथ यदुक्तं—वाक्यशेषगता<sup>ङ</sup>जीबलिक्नान्मुव्यप्राणिक्काच्य तयोरेवान्यातर∙ स्येह प्रहणं स्थाय्यं न परमेश्वरस्येति, तत्परिहर्तक्यम्। अत्रोज्यते—परिहर्तं चैतस् 'नोपासात्रैविश्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात् (इ॰ स्॰ १।१।३१) इत्यत्र । त्रिविधं श्वत्रोपासनमेवं सति प्रसज्येत-जीवोपासनं, मुख्यप्राणोपासनं, ब्ह्योपासनं चेति । न जैतस्याय्यम् । उपक्रमोपसंद्वाराभ्यां हि ब्रह्मिष्यय्यमस्य वाक्यस्यावगभ्यते । तत्रो-पक्रमस्य तावव् ब्रह्मविषयत्वं दर्शितम् । उपसंहारस्यापि निरतिशयफलश्रमणाद् ब्रह्मवि-वयस्वं दृश्यते -- 'सर्वाम्पाप्मनो अपहत्य सर्वेषां च भृतानां श्रेष्ठयं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं बेद इति । नम्बं सं स्ति प्रतर्दनवाक्यनिर्णयेनैदमि वाक्यं निर्णीयते । न निर्णीयते, 'यस्य चैतत्कर्म' १त्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्रानिर्धारितत्थात्। तस्माद्य जीवमुख्यप्राणशङ्का पुनदत्पचमाना निघर्यते । प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो हष्टः—

भामिती

स्योत्पश्तिस्ते यस्येदं कर्मेति निर्देश्येते ततः कुतः पौनश्स्यमिश्यत आह 🖶 मापि पुरुविवयस्य इति 🖶 । कर्तशब्देमेव कर्तारमभिवधता तयोषपात्तस्वावाजिसस्वाक्षहि कृति विना कर्ता भवति नापि कृतिभावनाय-राभिधाना भृतिमृत्यत्ति विनेत्यर्थः । ननु यवीदमा जगत्यरामुख्टं ततस्तन्नास्तर्भृताः पुरुषा अपीति य एतैया वृद्वाणामिति वृत्रक्तमत अन्ह 🖶 एतर्क्तं भवति—य एवां वृद्याणाम् इति 🕾 ।। १६-१७ ॥

## भामती-व्याख्या

समाधान-उक्त शङ्का का निरास करते हुए भाष्यकार कहते हैं-"नापि पुरुषविष-यस्य करोत्यर्थस्य क्रिपाफलस्य वाऽयं निर्देशः, कर्तृ-शब्देनैव तयोष्ठपात्तत्वात्' । आशय यह है कि 'कर्ता' शब्द मुख्यरूप से 'कृतिमान्' व्यक्ति का वाचक हो कर कृति और कृति-फल इन दोनों का आक्षेपक है, क्यों कि इन दोनों के विना कर्तृत्व उपपन्न नहीं होता। अर्थात् कृति के विना कर्ता और कृति-फल के विना कृति उपपन्न नहीं। कृति को ही भाद्र मतानुसार भावना कहा जाता है, वह कृति की फलभूत भूति (उत्पत्ति) के विना वयोंकर सम्पन्न होगी ? वार्तिककार कहते हैं-

तेन भूतिषु कर्तृत्वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः। प्रयोजकक्रियामाहभिवनां भावनाविदः ॥ (तं० वा० पृ० ३५२)

यदि 'पुरुष' पद और 'एतत्' पदे—इन दोनों के द्वारा कार्य पदार्थ का ही प्रतिपातन 🕽, तब इन दोनों पदों में पुनरुक्ति भयों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार ने दिया है — "एतदुक्तं भवति" । अर्थात् उक्त दोनों वाक्यों में बाध्य-बाधकभाव है, पनरुक्ति नहीं ।।१६-१७)। 'प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः' ( छा० ६। । ३ । जीवलिक्सप्युपक्रमोपसंहार-योर्नहाविषयत्वादभेदाभिशायेण योजयितव्यम् ॥ १७॥

अन्यार्थ त जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥१८॥

अपि च नैवात्र विविद्तब्यम्-जीवप्रधानं घेदं वाक्यं स्याद् , ब्रह्मप्रधानं वेति । यतो अन्यार्थ जीवपरामर्श ब्रह्मप्रतिपस्यर्थमस्मिन् बाक्ये जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात् ! प्रश्नव्याक्यानाम्याम् । प्रक्नस्तावत्सुप्तपुरुषप्रतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीवव्यतिरिक्तविषयो हम्यते — क्वैप प्तद्वालाके पुरुषोऽश्यिष्ट क वा पतदभूत्कृत पतदागात्' (कौ० बा० धार्९) इति । प्रतिवचनमपि 'यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्त्राण पवैक्षा भवति' इत्यादि 'पतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं चिप्रतिष्टन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेम्यो लोकाः' (कौ० त्रा० ४।२० ) इति च। सुषुप्तिकाले च परेण ब्रह्मणा जीव पकतां गच्छति। परस्माच ब्रह्मणः प्राणादिकं जगज्जायत इति वेदान्तमर्यादा । तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निःसंबोधतास्वच्छताद्यपः उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहितं स्वक्षपं, यतस्तद्श्रंशकपमागमनं, सोऽत्र

ननु प्राण एवंकथा भवतीत्यादिकादिप वाक्याज्जीवातिरिकः कुतः प्रतीयत इत्यतो वाक्यान्तरं पठित 🕸 एतस्माबात्मनः प्राणः इति 🕸 । अपि च सर्ववेदान्ततिद्धमेतव्हियाह 🚜 सुवृश्विकाले च इति 🐞 । वेबान्तप्रक्रियायामेवोपपत्तिमुपसंह।रव्याजेनाह 🕸 तस्माद्यत्रास्य 🕸 । आत्मनो यतो निःसम्बोबोऽतः स्वच्छ-ताकपनिव कपमस्येति स्वच्छताकपो न तु स्वच्छतेव लयविक्षेवसंस्कारयोस्तत्र भावात सम्बाधरबुवृत्ति-विक्षेपाभावमात्रेगोपमानम् । एतदेव विभवते 🛞 उपाधिभिः 😩 अन्तःकरणविभिः । 🕸 अनितं 🤀 यद्विशेष-विज्ञानं घटपटाविविज्ञानं तद्वहितं स्वरूपमारमनः, यवि विज्ञानमिरयेवोभ्येत ततस्तवविशिष्टमनविष्ठमनं सद्महोव स्यात्तक्व नित्यमिति नोपाधिकनितं नापि तह्नहितं स्वकृषं ब्रह्मस्वभावस्याब्रहाणात् । जत उक्तं अविद्योषेतिअ । यदा तु लयलक्षणाविद्योपबृहितो विद्येपसंस्कारः समुदावरति तदा विद्येवविज्ञानीत्पादात्

भामती-स्यास्या

आचार्य जैमिनि ने जो कहा है कि प्राणादि का संकीतंन ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए है, वहाँ शङ्का होती है कि "प्राणे एवंकधा भवति"—यह वाक्य प्राण' शब्द के द्वारा हिरण्यगर्भंसंज्ञक जीव का अभिघान करता है, अतः इस वाक्य के द्वारा जीव से अतिरिक्त बहा की प्रतिपत्ति क्योंकर होगी ? इस खड़ा का समाधान करते हुए भाष्यकार प्राण-घटित वाक्यान्तर प्रस्तुत करते हैं - "एतस्मादारमनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते" (की बा ४।२० ) यहाँ पर 'आत्मा' शब्द बहा तत्त्व का वाचक है, वह जिस प्राण का विप्रतिष्ठापक है, उसका ज्ञान प्राण के द्वारा क्यों न होगा ? दूसरी बात यह भी है कि यह तो सर्व वेदान्त-सिद है कि सुधुप्ति-काल में जीव बहा के साथ एकतापन्न हो जाता है और पर बहा से ही प्राणादि प्रपन्न उत्पन्न होता है, अतः जिस ब्रह्म में यह जीव सो जाता है, अर्थात् घटादि विषय-विशेषरूप मल से रहित, अत एव स्वच्छ स्वरूप में आविर्मत होता है और उस स्वापा-वस्था की निवृत्ति होने पर जीव फिर सोपाधिक विज्ञानावस्थारूपे जागरण में आता है, वही स्वच्छ ब्रह्म वेदनीय है। यहाँ भाष्यकार 'विशेष विज्ञान'-ऐसा न कह कर यदि केवल 'विज्ञान' पद का प्रयोग करते, तब ब्रह्मरूप विज्ञान का ग्रहण होता । स्वापावस्था को यदि ब्रह्मरूप माना जाता है, तब निश्यस्वरूप ब्रह्म की निवृत्ति न होने से जागरणे सम्भव न होता, अतः भाष्यकार ने कहा-"विशेषविज्ञानरहितम्"। जब कि लयावस्थ। रूप अविद्या से उपोड़िलत विक्षेप-संस्कार उद्भूत होते हैं, तब विशेष विज्ञानात्मक जागरण होता है।

परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते। अपि चैबमेके शाखिनो वाजसनियिनोऽ
स्मिन्नेव बालाक्यजातशश्चसंवादे स्पष्टं विश्वानमयशब्देन जीवमासाय तद्व्यतिरिक्तं परमात्मानमामनन्ति — 'य पष विश्वानमयः पुरुषः क्वैष है । भृत्कृत पतदागात्' ( वृष् २।१।१६ ) इति प्रश्ने । प्रतिवयनेऽपि 'य एषोऽन्तर्ह्वय आकाशस्तिसम्ब्रेते' इति । आकाशशब्दश्च परमात्मिन प्रयुक्तः 'वृहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः ( छाष्ट ८।१।१ ) इत्यत्र । 'सर्व पत आत्मनो व्युखरन्ति' इति चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युखरणमामनन्तः 'परमात्मानमेव कारणत्वेगमनम्तीति गम्यते । प्राणनिराकरणस्यापि सुवुप्तपुरुषोत्था-पत्मन प्राणादिव्यतिरिकोपदेशोऽभ्युख्यः ॥ १८ ॥

## भामती

स्वध्नजागराजस्थातः परमारमनो कपाव् भंतकपनागननिति । न देवलं कोषीतिकताह्यणे वाजसमेगेऽप्येविवेष प्रश्नोत्तरपोर्जीवव्यतिरिक्तमामनित परमारमानित्याह क्ष अपि वेबमेक इति क्ष । नन्यश्राकातः
वायनस्थानं तत् कुतः परमारमप्रथय इत्यत आह क्ष आकाशक्षक इति क्ष । न तावत्मृत्यस्थाकावायनस्थानं तत् कुतः परमारमप्रथय इत्यत आह क्ष आकाशक्षक इति क्ष । न तावत्मृत्यस्थाकावास्यात्माधारत्यसम्भवः । यदि च हासस्तिसहस्रहिताभिषाननाडीसद्धारेग सुवृद्धयवस्थाया पुरीतववव्यानमुक्तं तद्य्यन्तःकरणस्य । सस्माव् वहरोऽस्थिनन्तराक्षाद्य इतिववाकाशक्षकः परमारमित मन्यव्य
इति । प्रचमं भाष्यकृता जीवनिराकरणाय सुत्रभिवक्ततारितं तत्र मन्द्यियां नेवं प्राणनिराकरणायेति
वृद्धिमां भूवित्याशयवानाह क्ष प्राणनिराकरणस्याचि इति क्ष । तौ ह बालाव्यवात्यात्र सुसं पुरुषमाववृद्धिमां भूवित्याशयवानाह क्ष प्राणनिराकरणस्याचि इति क्ष । तौ ह बालाव्यवात्यात्र सुसं पुरुषमाववृद्धित्याक्षमावित्यतिरिक्तोपवेद्य वृहत्याकुरवातः सोमराव्यक्रिति । स आमन्य्यमाणो नोत्तस्यो ।
तं पाणिनापेषं बोधयाञ्चकार । स होत्तस्थौ स होचाव्यवातद्यनुर्यत्रेव एतत् सुसोऽभूवित्यावि, सोऽयं सुसपुरुषोत्वापनेन प्राणावित्यतिरिक्तोपवेद्य इति ।। १८ ।।

### भागती-स्थास्या

केवल कीषीतिक ब्राह्मण में ही प्रश्नोत्तर के द्वारा जीव-भिन्न ब्रह्म बिणत नहीं अपितु वाजसनेयी शाखा की बृहदारण्यक उपनिषत् में भी उसी प्रकार ब्रह्म आम्नात है—"अपि वैवमेक शाखिनो वाजसनेयिनः"। यहाँ स्वाप का आधार ब्रह्म न होकर आकाश है, अतः परमास्मा की प्रतिपत्ति क्योंकर होगी ? इस प्रश्न का उत्तर है—"आकाशशब्दश्च परमात्मिन प्रयुक्तः"। मुख्याकाश (भूताकाश ) आत्मा का आधार कभी नहीं हो सकता। बहत्तर हजार नाड़ियों की चर्चा कर पुरीतित में जो अवस्थान कहा है, वह भी आत्मा का नहीं, अन्तःकरण का है। फलतः "दहरोऽस्मिन्नत्तरकाशः" (लां. =1१।१) यहाँ जैसे आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है, वैसे ही प्रकृत में भी।

भाष्यकार ने पहले जीव का निराकरण करने के लिए इस सूत्र का अवतरण बताया था, उससे मन्दाधिकारियों को यह भ्रम हो सकता था कि इस सूत्र के द्वारा प्राण का निराकरण नहीं किया गया। वह भ्रम न हो, अतः कहा गया है — "प्राणनिराकरणस्यापि।" यह कहा जा चुका है कि बालांकि और अजाशनु—दोनों सोए हुए पुरुष के पास गये। उस पुरुष को अजातशत्रु ने नाम लेकर पुकारा—बृहत्पाण्डु रवासा सोमराजन् ! वह पुरुष अजातशत्रु का शब्द न तो सुन सका और न उठा। अजातशत्रु ने किर उसे हाथ लगाकर जगाया तब वह उठा। तब अजातशत्रु ने कहा—"यत्रेव एतत्सुक्षोऽभूत्"—इत्यादि।सृत पुरुष के उत्थापन से यह प्रदर्शित किया कि वह पुरुष प्राणांदि से भिन्न है।। १८।।

# (६ वाक्यान्वयाधिकरणम् स्० १९--२२)

# वाक्यान्वयात् ॥ १९॥

वृहदारण्यके मैत्रेयीब्राह्मणेऽधीयते-'न वा अरे पत्युः कामाय-' इत्युपक्रम्य 'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं मवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रश्वेन अवणेन प्रत्या विद्यासितस्यो मैत्रेच्यात्मनो वा अरे द्रश्वेन अवणेन मत्या विद्यानेनदं सर्वे विदितम्' ( ६० ४।'॥६ ) इति, तत्रेतद्विचिकत्स्यते — कि विद्यानात्मेवायं त्र्यस्यभोतस्यत्वादिकपेणोपदिश्यत आहोस्वित्परमात्मेति । कुतः पुनरेवा विचिकित्सा ? प्रियसंस्चितेनात्मना भोक्त्रोपक्रमाद्विज्ञानात्मोपदेश इति प्रतिभाति । तथात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशात्परमात्मोपदेश इति । कि तावत्प्रासम्?

भामती

ननु मैत्रेयोत्राह्मणोपक्रमे यासवस्त्रयेन गाह्स्च्याधमाबुसमाश्रमं विवासता हैत्रेय्वा भाषायाः कास्यायस्या सहार्थसंविभागकरण उक्ते मैत्रेयो यासवस्त्रयं पतिममृतस्वायिनी पप्रच्छ — यस्नु म द्यं भगोः सर्वा पृथ्वी विस्तेन पूर्णा स्यास्क्रिमहं तेमामृतः स्यामृत नेति । तत्र नेति होवाच यासवस्त्रयः । यथैबीय-करणवता जीवितं तथैव ते जीवितं स्वावमृतस्वस्य तु नाहास्ति विस्तेन । एवं विस्तेनामृतस्वाना भवेषावि विस्तार्थयानि कर्माच्यमृतस्वाय युज्येरन् । तदेव तु नास्ति, ज्ञानसाध्यस्वावमृतस्वस्य । कर्मणां च ज्ञान-विरोधिमां तस्तहभाविस्वानुप्रवर्षीरिति भावः । ता होवाच मैत्रेयी येगाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान् वेद तदेव वे बृहि । अमृतस्वसाधनमिति श्रेषः । तत्रामृतस्वसाधनश्चानोपस्यासाय वैराया-

### भामती-व्याख्या

विषय—''आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निविध्यासितव्यः'' (बृह् ॰ उ॰ ४।४,१६) यह वाक्य विचारणीय है।

सन्देष्ट - उक्त वाक्य में क्या विज्ञानात्मा (जीव) द्रष्टव्यस्वेन उपविष्ट है ? अथवा

पूर्वपक्स - कर्त्ता-भोक्तारूप जीव का उपक्रम में निर्देश होने के कारण समस्त सन्दर्भ

का तात्पर्ये जीव के प्रतिपादन में पर्यवसित होता है।

राहा — बृहदारण्यकोपनिषद्गत मैत्रेयी ब्राह्मण के उपक्रम में याज्ञवल्य ने स्वयं गृहस्थाश्रम के त्याग एवं सन्यासाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा से अपनी कात्यायनी और मेत्रेयी नाम की दोनों धर्मपित्नयों को धन का बंटवारा करने के छिए बुछाया और धन के बंटवारे का प्रस्ताव रखा। मैत्रेयी नाम की दितीय पत्नी ने जो अमृतत्व (मोक्ष) की कामना खतो थी याज्ञवल्य से पूछा— "पन्नु म इयं मगोः! सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्ण स्थात् स्यां स्वहं तेनासृताऽऽहो नेति" (बृह० उ० ४।४।३) अर्थात् हे भगोः (भगवन् !) यदि यह समस्त पृथिवी धन से परिपूर्ण कर मुझे दे दी जाय तो क्या इससे में अमृत पुक्त) हो जाऊँगी? अथवा नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्य ने कहा — कभी नहीं। इससे केवल इतना होगा कि जैसे अशन-वसनादि साधन-सम्यन्न व्यक्तिया का जीवन छौकिक दृष्ट्या सुखी होता है, तैसा हो तुम्हारा जीवन भी होगा किन्तु "अमृतत्वस्य तु नाशा अस्ति वित्तेन" [मोक्ष-प्राप्ति की धन से कभी आशा नहीं की जा सकती ]। इसी प्रकार धन के द्वारा यदि मोक्ष-प्राप्ति की आशा होती तो धन-साध्य यज्ञादि कर्म भी मोक्ष में उपयोगी होते, वह भी नहीं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल ब्रह्मजान से होती है। कर्म तो ज्ञान के विरोधी हैं, अतः कर्मों में ज्ञान-सहभावित्व भी नहीं हो सकता। तब मैत्रेयी ने कहा— "येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्? यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रह्म" [जिस साधन के द्वारा मैं मुक्त नहीं हो सकती,

पूर्वकरवात्तस्य रागविषयेषु तेषु तेषु पतिजायाविषु वैराग्यमुत्पावियतुं याज्ञवस्वयो म वा अरे पत्युः कामायेश्याविवाश्यसम्बर्भमुवाच । आस्मीर्पाधकं हि त्रियश्यमेषां स तु साक्षात् त्रियाध्येतानि, तस्मावेतेस्यः वित्रवायाविभ्यो विरभ्य यत्र साक्षारप्रेम स एवास्मा वा अरे इष्टब्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निविष्यासितव्यः । वाशम्बोऽवधारणे । जात्मेव ब्रष्टभ्यः साक्षात्कर्तंभ्यः । एतत्साधनानि च धवणादीनि विहितानि घोतन्य दुरवादिना । कस्मात् ? आस्मनी वारे बर्झनेन धवणादिसाधनेनेदं जगस्सवं विदितं भवतीति वाक्यदोवः ।

यतो नामकपात्मकस्य जगतस्तावं पारमाधिकं इपमात्मैव भुजजुरुवेव समारोपितस्य तस्वं रक्जुस्त-स्माबात्मनि विविते सर्वमिवं जगसस्वं विवितं अवित रज्डवामिव विवितायां समारोपितभुजक्रस्य तस्वं विदितं भवति, यतस्तस्मादारमेव द्रष्टक्यो न तु तदितिरिक्तं जगत् स्वरूपेण वृष्टक्यम् । कुतः ? यतो बद्धा सं पराबाद् ब्राह्मणजातिकांद्मणोऽहमित्यभिमान इति यावत् । परावात् , पराकुर्यात् , अमृतस्वपदात् । कं ? मोऽन्यबारमनो बहा बाह्यमजाति वेद । एवं क्षत्रादिक्त्रिव दृष्टव्यम् । आत्मेव जगतस्तत्त्वं न तु तदितिरिक्तं तिबस्पक्षेत्र भगवती श्रुतिकवयाति दष्टान्तप्रबन्धेनाह । यत् सलु यव्यहं विना म श्रव्यते प्रहीतुं तसतो म व्यतिरिच्यते । यथा रवतं शुक्तिकाया भुकद्भो वा रच्छोः बुन्दुभ्य।विशव्यतामान्याद्वा तसच्छत्वभेषाः, त गुद्धानी च चित्रूपग्रहणं विना स्थितिकाले नामस्याणि, तस्मान्न चिवारमनी भिद्यम्ते तदिवमुक्तं अस पवा

भागती-अधास्या

उसे लेकर में क्या करूँगी, अतः आप ( याज्ञवल्क्य ) जिस तत्त्व-ज्ञान के प्रभाव से इस धन-धान्यादि से सम्पन्न गृहस्थाश्रम को तुच्छ और हेय समझ रह हैं, उस तत्त्व का उपदेश करें, को कि अमृतत्व (मोक्ष) का सच्चा साधन है ]। मैत्रेयी की उस प्रार्थना पर याजनत्कय ने सोचा कि एक सच्चे मुमुक्ष को मोक्ष के साधनी भूत ब्रह्मज्ञान का उपदेश करना है किन्तु उसके लिए सत्यात्र होना चाहिए, वैराग्य ही एकमात्र वह उपाय है, जो कि अपेक्षित सत्या-त्रता एवं तत्त्वज्ञान में अपेक्षित परिव्रज्यादि साधन-सम्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, अतः बैराग्य का उत्पादन करने के लिए कहा-"न वा अरे पत्युः कामाय पति। प्रियो भवति", (बृह्॰ उ॰ ४।४।६) अर्थात् पुरुषों को पत्नी आदि और स्त्रियों को पति आदि अनात्म पदार्थं इसिलए प्रिय नहीं होते कि वे स्वरूपतः सुखरूप हैं, अपि तु आनन्दस्वरूप आत्मा की लिएसा के लिए वे प्यारे लगते हैं। आत्मा में अनीपाधिक प्रियत्व और पत्नी आदि में सोपाधिक प्रियत्व है। अतः पति-पत्नी आदि समस्त प्रपन्त से विरत होकर साक्षात् प्रेमास्पद बात्मा का दर्शन, श्रवण, मननादि करना चाहिए-- "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिच्यासितब्या'' (बृह्॰ उ० ४।४।६ ) यहाँ 'वा' शब्द अवधारणार्थक है, अतः 'आत्मैव ब्रष्टव्यः' यह अर्थ पर्यवसित होता है। आत्म-दर्शन के साधनीभूत श्रवणादि का विधान 'श्रोतथ्यः' इत्यादि वान्य से किया गया है। फलतः श्रवणादिसाधनक आत्म-वेदन सम्पन्न हो जाने पर समस्त जगत् विदित हो जाता है, क्योंकि नाम-रूपात्मक आरोपित जगत् का आतमा मोलिक तत्त्व वैसे ही है, जैसे कि आरोपित सर्प का रज्जु तत्त्व। रज्जुरूप आधार सत्त्व के विदित हो जाने पर उसमें आरोपित सर्पादि का विदित हो जाना नैसगिक है, अतः प्रपन का अधिष्ठानभूत आत्मतत्त्व ही द्रष्ट्रच्य है, उससे अतिरिक्त जगन् स्वरूपेण द्रष्टव्य नहीं, क्योंकि "म्रह्म त परादाद् योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद" (बृह० उ०४।५।७) अर्थात् जो वही ब्रह्म (ब्राह्मण) उस व्यक्ति को श्रेयोमार्ग से च्युत कर देता है, जो व्यक्ति उस ब्राह्मण को आत्मा से भिन्न स्वरूपेण सत् मानता है [ जैसे मिच्या दृष्ट सर्प ही मिच्यादर्शी का घातक होता है, वैसे ही प्रत्येक मिथ्या दृष्ट पदार्थ मिथ्यादर्शी का भ्रंशक होता है ]। इसी प्रकार क्षत्रियादि भी मिच्यादर्शी को कल्याण-मार्ग से विश्वत कर देते हैं। सारांश यह है कि आत्मा

वुन्दुभेहँन्यवानस्य इति 🕸 ि बुन्दुभिग्रहणेन तब्गतं सन्वसामान्यमुपस्रस्यति । न केवलं स्थितिकाले नामक्ष्यप्रयद्धश्चिदारमातिरकेनाग्रहणान्विवारमाने न व्यतिरिच्यतेऽपि तु नामक्ष्यारपत्तेः प्रागिषिद्यान्य वस्थानात् सबुपादानस्याच्य नामक्ष्यप्रयद्धस्य सदनतिरेकः, रज्यूषावानस्येव भृजज्ञस्य रक्जोरनिसरेक इत्येतव् वृष्टान्तेन साध्यति भगवती श्रुतिः । स यथाव्रवोऽग्नेरभ्याहितस्य पृथा्ष्णा विनिश्चरत्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्तिसमेतश्चवृग्वेव इत्यादिना चतुर्वियो मन्त्र उक्तः, इतिहास इत्यादिनाऽष्टवियं बाह्याग्रमुक्तम् ।

एतदुक्तं भवति— यथागिनमात्रं प्रथममयगम्यते श्रुदाणां विस्कुलिङ्गानामुपाबानम् । अप ततो विस्कुलिङ्गा व्युव्वरम्ति न चैतेऽज्नेस्तरबाग्यस्याभ्यां शक्यन्ते निर्वेश्तुम् । एवमृग्वेदावयोऽप्यक्ष्यप्रय स्नात् ब्रह्मणो व्युव्वरम्तो न ततस्तस्यान्यस्याभ्यां निरुक्यन्ते ऋगादिभिर्मामोपलक्ष्यते, यदा च नामवेय-

भामती-व्याख्या ही जगत् का एकमात्र तत्त्व है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसी तथ्य का निगमन भगवती श्रुति ने एक दृष्टान्त के माध्यम से किया है-"'स यथा दुन्दुभेईंन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शबनुयाद् ग्रहणाय, दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः" (बृह० उ॰ ४। प्राप्त । जो पदार्थ जिस वस्तु के ग्रहण के बिना गृहीत नहीं होता, वह पदार्थ उस वस्तु से भिन्न नहीं होता, जैसे रजत शुक्ति से, सर्प रज्जु से, शब्द-दिशेव दुन्दुश्यादि शब्द सामान्य से भिन्न गृहीत नहीं होते, वैसे ही नाम-रूपादि प्रयन्त अपने स्थिति-काल में भी चिद्रूप-ग्रहण के बिना गृहात नहीं होता, अतः वह बिदात्मा से भिन्न नहीं। श्रुतिगत 'दुन्दुभि' शब्द के द्वारा शब्द-सामान्य उपलक्षित होता है। नामरूपादि प्रपन्त केवल अपने स्थिति-काल में ही चिदारम-ग्रहण के विना अगृहीत होकर चिदात्मा से अभिन्न सिद्ध नहीं होता, अपि तु अपनी उत्पत्ति से पहले भी चिद्रपेण अवस्थित होता है, क्योंकि नामरूपादि कार्य चिद्रपादानक होने के कारण उपादान कारण से भिन्न कहाँ अवस्थित होगा ? फलतः नामरूपात्मक प्रपन्त अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी चिद्रूप आत्मा से भिन्न वैसे ही नहीं, जैसे रज्जूपादनक सर्प रज्जू से भिन्न नहीं होता । प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से समुद्भूत होता है—"स यथाई धाग्नेरम्याहि-तस्य पृथाष्मा विनिश्चर्रत्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य नि.श्वसितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्देदा सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्या-नानि व्याख्यानानि इष्टं हुतमाशितं यामित च छोका परश्च छोकः सर्वाणि च भूतानि" (बृहु॰ उ॰ ४।४।११) । 'ऋग्वेदः' इत्यादि से ऋचादि चतुर्विध मन्त्र, 'इतिहासः' इत्यादि से आठ प्रकार का माह्याण-वर्ग वर्णित है [ "तच्वोदकेषु मन्त्राख्या" ( जं० सू० राश ३२ )। ' शेषे ब्राह्मणशब्दः'' ( जै॰ सू॰ २।१।३३ ) इन दोनों सूत्रों में मन्त्र और ब्राह्मण के जो स्वक्षण किये गये हैं, वे प्रायिक ही बताये गये हैं। इस विषय में वैदिकों के व्यवहार को प्रायः प्रमाण माना गया है। अथवंवेद के वाक्यों का भी उसी व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। वृत्तिकार ने ब्राह्मण वानयों का भेद बताते हुए कहा है-

हेतुर्निर्वचन निन्दा प्रशसा संशयो विधिः । परक्रिया पुराकल्पा व्यवधारणकल्पना ।। उपमानं दशेते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु । एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम् ।। (शाबर० पृ० ४३६ )

इन्हीं विधाओं के अनुसार इतिहासादि रूप वैदिक वाक्यों को ब्राह्मण की संज्ञा दी जा सकती है ]। जैसे नन्हीं-नन्ही चिनगारियाँ (विस्फुलिंग) की उपादानकारणभूत अग्नि ही पहले प्रतीत होती है, उसा से चिनगारियाँ फूटती है। चिनगारियाँ वस्तुतः अग्नि से भिन्न न सन् कही जा सकती हैं, न असन्। वैसे ही ऋग्वेदादि पदार्थ ब्रह्म से विना किसी

भामती-व्याख्या

विशेष यत्न के समुद्भूत होकर तत्त्व या अन्यत्वरूप से निरूपित नहीं होते । ऋगादि पदों के द्वारा नामरूपात्मक प्रपन्त में से 'नाम' उपलक्षित है। जब 'नाम' पदार्थ की यह गति है, तब 'रूप' पदार्थ की बात हो क्या ? क्योंकि नाम के माध्यम से ही 'रूप' की सृष्टि प्रतिपादित है-- "वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाभ्र निर्ममे" (मनु. १.२१)। सृष्टिः प्रक्रिया के द्वारा ही नाम-रूपात्मक प्रयन्त अपने उपादानकारणभूत ब्रह्म से भिन्न सिद्ध नहीं होता, प्रकथ के समय भी बहा में ही प्रवेश कर जाने के कारण बहा से मिन्न नहीं हो सकता। जैसे समूद्र से समृद्भूत नमक पृथिवी आदि के सम्पर्क से कठिन होकर एक वन ( डले ) के रूप में आ जाता है, और वही सैन्धव-घन अपने आकर (समुद्र ) में प्रक्षिप्त होकर समुद्ररूप हो जाता है। वैसे ही नामरूपात्मक प्रपश्च भी चेतन्य महासागर से भिन्न नहीं, यह रहस्य एक इष्टान्त के द्वारा प्रकट किया जाता है—"स यथा सर्वासामयां समुद्र एकायनम्" (बृह् . उ. ४।४।१२) दार्षान्त में उसी का समन्वय किया गया है—''एवं वा अरे अयमात्माजनन्तरोऽ-बाह्यः" । 'इदं महद्भृतमनन्तमवारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानुविन-श्यित" ( बृह. उ. २।४।१२ ) इस श्रुति में 'इदं' शब्द से ब्रह्म का ब्रह्म किया गया है, क्योंकि वही महत् (बृहत्) है। 'भूतम्' का अर्थ 'सत्यम्', 'अनन्तम्' का 'नित्यम्' और 'अपारम्' का 'सर्वंगतम्' है। 'विज्ञानघनः' का अर्थ विज्ञान से विज्ञातीय पदार्थों के संसर्ग से रहित वा विज्ञानैकरस है [ जैसा कि भाष्यकार ने कहा है - "घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधार्थः यथा सुवर्णघनोऽयोघनः ]। भाशय यह है कि यद्यपि यह जीवात्मा सत्, चित्, अनन्त, जन्म-मरण से रहित शुद्ध ब्रह्मरूप है। तथापि अविद्या वश कार्य और करण (स्थूले और सूक्ष्म शरीर) के रूप में परिणत आकाशादि भूतों से अपना समुत्थान (साम्यापत्ति या तादातम्या-ध्यास अनुभव करता है, उन हे दु:ली और सुखी होने पर स्वयं को दु:सी और सुखी समझता है। जैसे जलगत चन्द्र-प्रतिबिग्ब में जल के कम्पनादि धर्म प्रतीत होते हैं, वैसे ही शरीरावच्छिन्न आत्मा में शरीर के कर्तृत्वादि धर्म आरोपित हो जाते हैं।

जब आगम और भाचार्य का उपदेश पा कर मानव श्रवण, मनन, निद्ध्यासनपूर्वक बह्य का साक्षात्कार कर लेता है, तब समस्त वासनाओं (संस्कारों) से युक्त अविद्यारूप मल विनष्ट हो जाता है, अविद्या के कार्यभूत शरीरादि उपाधियों समाप्त हो जाती है, आत्त्मा का बहु खिल्यभाव (तादात्माध्यास) सदैव के लिए क्षीण हो जाता है, कर्तृत्वादि का भानरूप

विज्ञानात्मोपदेश इति । कस्मात् ? उपक्रमसामध्यति । पतिजायापुत्रविचादिकं हि भोग्यभूतं सर्वे जगदात्मार्थतया मियं भवतीति प्रियसंस्चितं भोकारमात्मानमुपकः म्यानन्तरमिद्मात्मनी दर्शनाचपदिश्यमानं कस्यान्यस्यात्मनः स्यात् ? मध्येऽपि इदं महद्भृतमनन्तमपारं विज्ञानघन पवैतेभ्यो भूतेभ्यः स्तुत्थाय तान्येवार्ज्जावश्यति न प्रत्य संशास्ति' इति प्रकृतस्यैव महतो भृतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेम्यः समुत्थानं विश्वानात्मभावेन नुवन्विद्यानात्मन प्रवेदं द्रष्टुव्यत्व दश्यित । तथा 'विद्यातारमरे केन विजानीयाव्' इति कतंबचनेन शब्देनोपसंहरिक्तानात्मानमेवेद्दोपदिष्टं दर्शयति । तस्मादात्मविद्यानेन सर्वविद्यानवचनं भोक्त्रर्थत्वाद्भोग्यजातस्यौपचारिकं द्रप्रव्यमिति । एवं प्राप्ते ब्रमः-

न प्रेरप संज्ञास्तीति संज्ञामात्रनिधेषादास्मा नास्तीति मन्यमाना सा मैत्रेयी होवाच, अग्रैव मा भगवानमूमुहन्मोहितवान् न प्रेत्य संज्ञास्तीति । स होवाच याजवश्त्रयः स्वाभिप्रायं द्वेते हि क्याविविशेष-संज्ञानिबन्धनो बु:खित्वाद्यभिमानः । बानन्वज्ञानेकरसब्द्याह्यानुभवे तु तत् केन कं पश्येत् ब्रह्म वा केन विकानीयात् नहि तवास्य कर्मभावोऽस्ति स्वत्रकाशस्वात् । एतवृक्तं भवति—न संज्ञामात्रं नया स्यासेषि किन्तु विद्योवसंज्ञीत । तदेवमञ्चतःवफलेनीपक्रमाम्मध्ये चारमविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तदुपपादनादु, उपसंहारे थ महद्भृतमनम्तमिस्यादिना च ब्रह्मक्यान्नियानाद् द्वैतनिन्दया च चाद्वैतगुणकीर्रानाद् ब्रह्मेव मैन्नेयोज्ञाह्यणे प्रतिपादां न जीवास्येति मास्ति पूर्वपण इरवनारभ्ययेवेदमधिकरणम् ।

अत्रोच्यते — भोक्तरवज्ञातताजीवक्योरवानसमाध्ये मैत्रेथीबाह्यणे पूर्वपक्षेणोपक्रमः कृतः । पतिजा-याविभोग्यसम्बन्धो नाभोनतुर्वद्वाको युक्यते नापि ज्ञानकतृरवमकर्त्तः साक्षाक्य महत्तो भूतस्य विज्ञाना-रमभावेन समृत्यानाभिवानं विज्ञानात्मन एव ब्रह्म्यत्वमात । अन्यया ब्रह्मणी ब्रह्म्यत्वपरेऽस्मिन् बाह्यणे तस्य विज्ञानात्मत्वेन समस्यानाश्चिवानमनुषयुक्तं स्यात्तस्य तु ब्रष्टव्यत्वमुषयुज्यते इत्युवक्रममात्रं

मामती-व्याक्या विशेष ज्ञान या संज्ञान कभी नहीं होता । "न प्रेत्य संज्ञारित'' इस प्रकार ज्ञानमात्र का अभाव हो जाने पर आतमा की सत्ता भी समाप्त हो जायगी-ऐसा समझ कर मैत्रेयी बोली-"अत्रैव मा भगवान् अमुमुहत् 'न प्रेत्यसंज्ञाऽस्तीत्यत्र" अर्थात् आप ( याज्ञवल्क्य ) ने मुझ ( मैत्रेयी ) को यह कह कर फिर मोह में डाल दिया कि मरने के बाद किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं रहता। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—"न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीमि, अलं वा अरे इदं विज्ञानाय यत्र हि द्वैतमिव भवति, तदितर इतरं जिल्लाति । यत्र वा अस्य सर्वभारमेवाभूत तत्केन क जिझत्" (बृ. उ. ४। ४११४)। अर्थात् जिस (अज्ञान की) अवस्था में हुत प्रपञ्च की काल्पनिक सत्ता रहती है, तब रूपादि अनुकूल-प्रतिकूल विषय की प्रतीति से आत्मा में सुखित्व-दुःखित्व।दि का भान होता है। बानन्दज्ञानैकरस बह्य की साक्षात्कारावस्था में मैं (याज्ञवल्क्य) ने संज्ञानमात्र का निषेध नहीं किया किन्तु विशेष ज्ञान का ही निराकरण किया है। इस प्रकार जहाँ अमृतत्वरूप फल के संकीर्तन से उपक्रम किया गया, मध्य में आत्मविज्ञान के द्वारा सर्व-ज्ञान की प्राप्ति कही गई और उपसंहार में महद्भृतम् - इत्यादि पदों के द्वारा ब्रह्म का अभिधान किया गया। इतना ही नहीं, द्वैत-निन्दा के द्वारा अद्वैत की स्तुति की गई। ऐसे मैत्रेयी बाह्मण का प्रतिपाद्य एकमात्र बह्म ही निश्चित होता है, अतः न तो यहाँ जीवारमा का सन्देह होता है और जीवारमा के प्रतिपादन का पूर्व पक्ष । फलतः यह अधिकरण निरथंक-सा है।

समाधान - मैत्रेयी ब्राह्मण जीवपरक है, ऐसा पूर्वपक्ष में प्रस्तावमात्र किया गया है, वह इस लिए कि भोक्तृत्वादि के द्वारा जो जीव-ब्रह्म के भेद की शङ्का की गई है, उसका समाधान हो सके। ब्रह्म अभोक्ता और अकर्ता है, अतः भोग्य-सम्बन्धरूप भोक्तृत्व और ज्ञान- परमात्मौपदेश एवायम् । कस्मात् ? वाक्यान्ययात् । वाक्यं हीदं पौर्वापर्येणावेश्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते । कथमिति ? तदुपपाचते—'अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति याद्मवल्क्यादुपश्रुत्य 'येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यो यदेव भगवान् चेद तद्व मे बृहि' इत्यमृतत्वमाशासानाया मैत्रेच्या याइवल्क्य आतमः विज्ञानमिद्मुपदिशति । न शान्यत्र परमात्मविद्यानाद्मृतत्वमस्तीति अतिस्मृतिवादा वदन्ति । तथा चात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुख्यमानं नान्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्य-मवकरपते । नयैतदौ वचारिकमाश्रयितुं शक्यं, यत्कारणमात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिद्वायानस्तरेण प्रन्धेन तद्वोपपाद्यति—'ब्रह्म तं परादाद्योऽम्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद' इत्यादिना । यो हि ब्रह्मश्रत्रादिकं जगदात्मनो अन्यत्र स्वातन्त्रयेण सन्धसद्भावं पश्यति तं मिथ्यादशिनं तदेव मिथ्यादृष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत्पराकरोतीति भेदृदृष्टिमपोच 'इदं सर्वे यदमात्मा' इति सर्वस्य वस्तुजातस्यात्माव्यतिरेकमवतारयति । दुम्दुम्यादि-हष्टान्तेश्व ( वृ० ४।५।८ ) तमेवाव्यतिरेकं द्रहयति 'बस्य महतो भूतस्य निःश्वसि-तमेतचरम्बेदः ( यु॰ धापा११ ) इत्यादिना च प्रकृतस्यात्मनी नामकपकर्मप्रपञ्च-कारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति । तथैयैकायनप्रकियायामपि ( दृ० छ।'।-बरेर ) सिवयस्य सेन्द्रियस्य सान्तः करणस्य प्रपञ्चस्यैकायनमनन्तरमयाद्यं कृतसर्न प्रद्वानघनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति । तस्मात्परमात्मन एवायं दर्शनायुप-वेश इति गम्यते ॥ १९ ॥

यत्पुनरकः — वियसंस्थितोपकमाहिकानात्मन प्यायं दर्शनाद्यपदेश इति, अत्र मुमः,—

प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमादमरध्यः ॥ २० ॥

अस्त्यत्र प्रतिका 'आत्मिन विकाते सर्वमिदं विकातं भवति', 'इदं सर्वे यदय-

भामती

पूर्वपक्षः कृतः । क्ष्मोक्त्रवंत्वाश्व मोग्यजातस्येतिक तदुपोद्वक्षनमात्रम् । तिद्धाम्तस्तु निगवञ्यास्यातेन भाष्येनोक्तः ॥ १९ ॥

तदेवं पौर्वापर्याकोषनया मैत्रेयोद्राद्धणस्य द्रह्मवर्शनपरावे स्थिते भोक्त्रा जीवास्मनोपक्रममा-षार्यवैद्यायमतेन ताबत्समाधरो सूत्रकारः— अप्रतिज्ञासिद्धेकिक्नमादमरध्यः अ। यथा हि बह्नेविकारा ब्युच्चरन्तो विस्कुलिक्ना न बह्नेरत्यम्तं भिद्यन्ते तद्रपनिक्पणस्याद्यापि ततोऽत्यन्तमिन्नायह्नेरिव परस्पर-

## भामती-स्यास्था

जनकत्वरूप कर्तृत्व के प्रतिपादन का ब्रह्म में कोई उपयोग नहीं। व्यापक एवं भूतरूप ब्रह्म के जीवरूप से समुत्यान (जन्म ) का प्रतिपादन भी जीव की द्रष्टव्यता सूचित करता है। यदि इस ब्राह्मण में ब्रह्म की द्रष्टव्यता का अभिधान माना जाता है, तब जीवरूप से ब्रह्म की उत्पत्ति का प्रतिपादन अनुपयुक्त हो जाता है और जीव की द्रष्टव्यता का अभिधान मानने पर उक्त समुत्यान का कथन उपयुक्त हो जाता है—इस प्रकार पूर्वपक्षी का उपक्रम मात्र है और 'भोक्त्रथंत्वाच्च भोग्यजातस्य''—ऐसा कहना उस उपक्रम का उपोद्रल कि (पोषक ) है। फल्लतः पूर्वपक्ष उपपन्न हो जाता है, जिसके निराकरण में अधिकरण की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। सिद्धान्त-भाष्य नितान्त सुबोध।। १९।।

पौर्वापर्यं की आलोचना से मैत्रेयी बाह्मण की ब्रह्म-दर्शनपरता निश्चित हो जाने पर जो यह प्रक्त उठता है कि भोक्तारूप जीव का उपक्रम इस बाह्मण में क्यों किया गया? मात्मां इति च । तस्याः प्रतिश्वायाः सिद्धि स्वयत्येति हिलक्कं यिष्ठयसंस्चितस्या-त्मनो द्रष्टव्यत्वादिसंकीर्तनम् । यदि हि विश्वानात्मा परमात्मनो उन्यः स्यात्ततः पर-मात्मविश्वाने अपि विश्वानात्मा न विश्वात इत्येकविश्वानेन सर्वविश्वानं यत्मतिश्वातं तदीयेत । तस्मात्मतिश्वासिद्धश्वर्थं विश्वानात्मपरमात्मनो रमेदांशेनो पक्षमणिनत्याः इसरथ्य आखार्यो मन्यते ॥ २०॥

उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुकोमिः ॥ २१ ॥

विश्वानात्मन पच देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघातोपाधिसंपर्कात्कलुषीमृतस्य शानध्याः नादिसाधनानुष्ठानात् संप्रसन्नस्य देहादिसंघातातुःकमिष्यतः परमारमेक्योपपचेरिदमः

भागता भागता स्थावृत्यभावश्रसञ्जात्, तथा जीवारमानोऽपि बह्यविकारा न ब्रह्मणोऽस्यम्तं मिद्यन्ते चित्रूपस्वाभावश्रसञ्जासाध्यस्यन्तं न निद्यन्ते परस्वरं व्यावृत्यभावश्रसञ्जात् , सर्वत्रं प्रस्युपदेशवैयव्यक्ति । तस्मात् कविद्यद्भेदो जीवारमनामभेदव । तत्र तिहृक्तानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञासिद्धये विज्ञानारमवरमास्मनोरभेदम्पपाद्यम् परमास्मिन दर्शयितस्ये विज्ञानारमनोपक्रम हृत्याद्यमस्य बाज्यार्थो मेने ।। २०।।

आचार्यवेद्यीयान्तरमतेन समाघले — उत्क्रमिव्यत एवं भावाबित्योडुकोमिः । श्रीवो हि परमास्मनोऽ-स्यम्तं भिन्न एव सन् देहेन्द्रियमनोबुद्धपुष्यानसम्पर्कात्सर्वया कलुवस्तस्य व ज्ञानध्यानाविसायनानुद्धानात् सन्प्रतन्नस्य देहेन्द्रियाबिसङ्काताबुत्कमिध्यतः परमात्मनेक्योपपलेरिबमनेदेनोपक्रमणम् । एसपुक्तं भवति—

भामती-व्याख्या उसका उत्तर आचार्यं आश्मरध्य की दृष्टि से दिया जाता है—"प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमाश्मरय्यः"। जैसे अग्नि से निकलनेवाली अग्नि की विकारभूत चिनगारिया अग्नि से अत्यम्त मिन्न नहीं होतीं, क्योंकि वे भी अग्निक्ष ही समझी जाती हैं। इसी प्रकार उन जिनगारियों को अग्नि से अत्यन्त अभिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'अग्ने: विस्फुलिङ्गाः'—यहाँ पर 'अग्नि' पर और 'विस्फुलिङ्ग' पद का परस्पर जो व्यावर्त्य-व्यावर्तकभाव माना जाता है, वह अत्यन्त अभेद में नहीं बन सकेगा [ जैसे 'शङ्कस्य मुक्लता' - यहां पर 'शङ्क' पद घट-पटादि द्रव्य का एवं 'शुक्लता' पद निलादि गुणों का व्यावर्तक माना जाता है। वैसे ही 'अम्ने: विस्फुलिङ्गा।' इत्यादि-षष्ठचन्त-प्रयोग या उद्देश्य-विधेयभाधस्थल पर प्रायः सर्वत्र परस्पर व्यावत्र्य-ष्यावर्तकभाव माना जाता है ]। वसे ही ब्रह्म के विकारभूत जीवात्मा भी ब्रह्म से न तो अत्यन्त भिन्न होते हैं और न अत्यन्त अभिन्न, क्योंकि एक ब्रह्म के विज्ञान से सभी जीवों का शान तभी हो सकता है, जब कि जीव और बहा का अभेद हो और 'बात्मायं द्रष्टव्यः' 'अहं बहू.'-इत्यादि स्थलों पर जीवारमा के उद्देश्य से द्रष्टव्यत्व या ब्रह्मस्व का विधान तभी हो सकता है, अब कि जीव और ब्रह्म का कुछ भेद भी हो। भेदामेद-पक्ष में ही जीवरूपेण उपक्रम और एक के विज्ञान से सर्व-विज्ञान की प्रतिज्ञा ये दोनों प्रक्रियाएँ उपपन्न होती हैं—ऐसा आबायं आश्मरच्य मानते हैं ॥ २० ॥

आश्मरच्य के द्वारा उद्भावित पूर्वपक्ष का समाधान आचार्य बौडुलोमि के मत से किया जाता है—''उत्क्रमिष्यते एवंभावादित्यौडुलोमिः''। बाचार्यवर औडुलोमि का कहना है कि जीव ब्रह्म से बत्यन्त भिन्न है और देह, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धिख्य उपाधियों के सम्पर्क से सदेव कलुषित रहता आया है। ज्ञान-ध्यानादि साधनों के अनुष्ठान से विमल होकर देहिन्द्रियादि-संघात से उत्क्रमण करने पर जीव का ब्रह्म से ऐक्य स्थापित हो जाता है, इस भावी ऐक्य (अभेद) को ध्यान में रख कर जीव का उपक्रम किया गया है, अतः एक के विज्ञान से सर्व-विज्ञान का प्रतिपादन विरुद्ध नहीं। संसारावस्थाक भेद भी मोझावस्थाक

मेरेनोपक्रमणित्यौडुलोभिराचायौ मन्यते। भ्रुतिश्चैवं भवति—'एष संप्रसादोऽस्मा-च्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिचपसंपद्य स्वेन क्रपेणाभिनिष्णवते' ( छा० ८।१२।३ ) इति । किच्छ जीवाश्रयमि (नामक्पं नदीनिद्द्यनेन क्रापयति—'यथा नद्यः स्यन्दः मानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामक्पे विहाव । तथा विहान्नामक्पाद्विमुक्तः परात्परं पुच्छमुपैति दिव्यम्' ( मुण्ड० ३।२।८ ) इति । यथा लोके नद्यः स्वाश्रयमेय नामक्पं विहाय समुद्रमुपयन्त्येवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेय नामक्पं विहाय परं पुरुषमुपैतीति हि तत्रार्थः प्रतीयते इष्टान्तदार्छान्तिकयोस्तुत्यताये ॥ २१॥

अवस्थितेरिति काधकुत्स्नः ॥ २२ ॥

अस्यैव परमात्मनो उनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिद्मभेदेनोपक्रमण-

भामती

भविष्यमासभेवस्पावाय भेवकालेऽध्यभेद उक्तः, यथाहु। पाञ्चरात्रिकाः---

कामुक्तेभेंव एव स्याज्जीवस्य च परस्य च।

मुफस्य तु न भेबोऽस्ति भेबहेतोरभावतः॥ इति।

सन्ति श्रुतिमृप्यस्यति अश्रुतिभेवम् इति श्रु । पूर्वं वेहेन्द्रियाशुपाधिकृतं कलुपश्वमारमतं उपतं, सम्प्रति स्वाभाविकयेव जीवस्य नामकप्रयञ्जाध्ययः तक्षणं कालुध्यं पार्थिवानामण्नामितः स्यामः वे वलं पाक्षेत्रेय ज्ञानस्यानाविना तक्ष्यनाय जीवः पराश्यरतत् पुरुषमृपैतीश्याह अक्षण्यव्य जीवाध्ययमपि इति अ। नवीनिवर्शनं यथा सोस्येमा नद्य इति ॥ २१ ॥

तदेवमाचार्व्यदेशीयमतद्वयमुक्तवात्र।परितुष्यभाषार्यमतमाह सूत्रकारः — अवस्थितेरिति काशकुरस्तः।
एतद् व्याचव्दे क्ष अस्यैव परमात्मतः इति क्ष । त जीव आत्मनोऽन्यो नापि सहिकारः किस्वातमेवाविद्योः
प्रचानकरिपतावच्छेवः, आकाश इव घटमणिकाविकरिपतावच्छेवो घटाकाशो मणिकाकाशो । तु परमाः

भामती-स्यास्या

अभेद में पर्यवसित हो जाता है। पाञ्चरात्रिक आचार्यगण कहते हैं—

आमुक्तेर्भेद एवासीज्जीवस्य परस्य च।

मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेदहेतो२भावतः॥

इसी मत के समर्थन में श्रुति प्रस्तुत की जाती है-"श्रुतिश्चैवं भवति" एव सम्प्रसादोऽ-

स्मात् शरीरात् समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्यः' ( छां० ८।१२।३ )।

पहले देहेग्द्रियादि उपाधियों के द्वारा आहित जीवगत काल्ड्य कहा गया, अब जीव में नाम-रूपात्मक प्रपञ्च का आश्रयत्वरूप कालुड्य स्वाभाविक कहा जाता है—"किचच्च जीवाश्रयमिप नामरूप नदीनिदर्शनेन जापयित"। नदी का दृष्टान्त इस प्रकार है—"यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽन्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय" (मुण्ड॰ २।२।८)। अर्थात् जैसे नदियौ अपने स्वाभाविक नाम (गङ्गादि) और रूप (श्वेत प्रवाहादि) का परित्याग करके समुद्र रूप हो जाती हैं, वैसे ही जीव भी अपने स्वाभाविक प्रपञ्चाश्रयत्वरूप कालुड्य को छोड़कर ब्रह्मरूप हो आता है ॥ २१॥

कथित दोनों आचार्यों के मतों में असन्तोष व्यक्त करते हुए आचार्य काशकृत्सन का सिद्धान्त सूत्रकार ने प्रस्तुत किया है—''अवस्थितेरिति काशकृत्सनः''। इस सूत्र की भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं —''अस्येव परमात्मनः''। जीव न तो ब्रह्म से भिन्न है और न उसका विकार, किन्तु ब्रह्म ही अविद्याख्य उपाधि के द्वारा कल्पित भेद से वैसे ही भिन्न प्रतीत होता है, जैसे घटादि उपाधियों से परिच्छिन्न होकर 'घटाकाश', 'मणिकाश' इत्यादि । घटाकाशादि भी न तो परमाकाश से भिन्न होते हैं और न उसके विकार । इस प्रकार उक्त श्रुति-सन्दर्भ में

मिति काशकुरस्न आचार्यो मन्यते । तथाच ब्राह्मणम्-'अनेन जीवेनारमनानुप्रविषय नामक्ये व्याकरवाणि' (छा० ६।३।२ ) इत्येवंजातीयकं परस्यवात्मनी जीवभावेना-वस्थानं वर्रायति । मन्त्रवर्णमा —'सर्वाणि कपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वामिय-दम यदास्ते' (ते॰ आ० ३।१२।७ ) इत्येवंजातीयकः । न च तेजाप्रभूतीनां सृष्टी जीवस्य पृथक्सृष्टिः अता, येन परस्मादात्मनो अध्यस्तद्विकारो जीवः स्यात् । काशक्रस्तस्या-चार्यस्याधिकृतः परमेश्वरो जीवो नाम्य इति मतम् । शादमरध्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनस्यत्धमभित्रतं, तथापि प्रतिशासिद्धेरिति सापेक्षत्वाभिधानात्कार्यकारणः भावः कियानप्यभिन्नेत इति गम्यते । औडुलोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवावस्थाम्तरापेक्षी भेदाभेदी गम्येते । तत्र काशकृत्स्नीयं मतं अत्यत्रसारीति गम्यते, प्रतिविपादयिषता-

भामती काशाबन्यस्तद्विकारी वा । ततत्र जोवात्मनोपक्रमः परमात्मनेवोपक्रमस्तस्य ततोऽभेदात् । स्थुलदर्शिलोक-प्रतीतिसीकर्यायौपाधिकेनात्मक्ष्पेणोपकमः कृतः । अश्रैव श्रुति प्रमाणयति क सवा च इति **छ । अव** विकारः परमात्मनो जीवः कस्मान्न भवत्याकाशाविवविध्याह 🕸 न च तेजःत्रभृतीनाम् इति 🐞 । नहि यचा तेजःप्रभृतीनामात्मविकारत्वं भूयते एव जोवस्येति । आचार्यत्रयमतं विभजते 🐞 काशक्रास्मस्याचार्यस्य इति 🕸 । आस्यन्ति कं सस्यभेदे कार्यकारणभावाभावात् अनात्यन्तिकोऽभेद आस्वेयस्तवा च कथान्निद् भेदोऽ-पीति तमास्थाय कार्यकारणभाव इति । किपानपीत्युवतं मतन्नवमुक्तवा काशकुरस्तीयमतं साधुरवेन निर्वार-यति क्षतत्र तेषु मध्ये काशकुरस्तीय मतम् इति । आत्यन्तिके हि जीवपरमारमनीरभेदे तात्त्विकेश्नाचित्री-पाधिकत्यितो भेदरतस्यमशोत्त अविदारमतो ब्रह्मशावतश्वीपदेशभवमसननविविश्वासनप्रकर्षपर्यस्तजन्मना. साक्षारकारेण विद्याया शक्यः समुलकाणं कवित् रक्जवामहिविश्रम इव रज्जुतस्वताक्षारकारेक, राजपुत्रसमेव च म्लेच्छकुले बर्जुमानस्यारमनि तमारोपितो म्लेच्छभावो राजवुत्रोऽसीति आसोपदेशेन । न तु मृहिकारः।

भामती-श्यास्या जीव का उपक्रम वस्तुतः ब्रह्म का ही उपक्रम है, क्योंकि जीव का ब्रह्म से अभेद है। स्यूल में दृष्टिवाले लौकिक व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान रख कर औपाधिक रूप से आतमा का उपक्रम किया गया है। इस अर्थ में श्रति प्रमाण प्रदर्शित करते हैं — "तथा च बाह्मणम्" [ जीव ब्रह्म का विकार क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है -- न न तेजः प्रभृतीनां सृष्टी भीवस्य पृथक् सृष्टिः श्रतः" । जैसे "तत् तेजोऽसृजत" ( छां० ६।२।३ ) इत्यादि श्रुतियों में तेज आदि की सृष्टि प्रतिपादित है, वैसे जीव की सृष्टि कहीं भी अभिहित नहीं, अतः जीव विकार नहीं हो सकता।

सूत्रित आचार्य-त्रयी के मतों का सिहावलोकन किया जाता है-"काशकुत्स्नस्था-चार्यस्य' । अञ्चय यह है कि आत्यन्तिक अभेद मानने पर कार्य-कारणभाव नहीं बन सकता, अतः जीव और ब्रह्म का अनात्यन्तिक (कथंचित्) अभेद मानना होगा, तब कथंचित् भेद भी सम्भव हो जाता है, उस (भेद) को लेकर कार्य-कारणभाव उपवन्न हो जाता है, भाष्यकार ने यहां कहा है—''कार्यकारणभावः कियानिप अभिष्रेतः''। तीनों का परिचय देकर उनमें काशकुत्स्नीय मत को उपनिषदनुसारी बताया जाता है—'तत्र' अर्थात् 'तेषु मध्ये' ''काशकुत्स्नायं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते''। सारांश यह है कि जीव और ब्रह्म का आत्यन्तिक अभेद तात्त्विक हाने पर भी अनादि अविद्यारूप उपाधि के द्वारा कल्पित जो भेद प्रतीत होता है उसका "तत्त्रमिस"-इत्यादि महावाक्यों के द्वारा जीव में ब्रह्मभाव के तारिवक श्रवण, मनन और निविच्यासन के अनुशान से समुत्पन्न अमेद-साक्षात्कार वैसे ही समूल नाझ कर दिया करता है, जैसे रज्जु में समुत्वन सर्व-भ्रम को रज्जुतस्य का साक्षात्कार । अथवा जैसे म्लेच्छ-कुल में परिपोषित होने के कारण राज-पुत्र में समारोपित थांतुसारात् 'तस्वमसि' इत्यादिश्रृतिभ्यः । एवं च सित तज्ज्ञानादमृतत्वमवकस्पते । विकारात्मकत्वे हि जीवस्याम्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसम्बन्धे प्रख्यप्रसङ्गान्न तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत । अतम्य स्वाध्यस्य नामकपस्यासंभवादुपाभ्याध्यं नाम-क्ष्पं जीव उपवर्यते । अतः एवोत्पत्तिरिप जीवस्य कचिद्गिनविस्फुलिक्नोदाहरणेन आक्यमाणोपाभ्याध्रयैव वेदितव्या । यद्ष्युक्तं—प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टक्यस्य

भामती

हाराबाहिः शतशोषि मृग्मृदिति चिम्ध्यमानस्तः अन्मना मृद्धावमाक्षारकारेण शक्यो निवर्तयितुं, तत् कस्य हेतोः? तस्याषि मृत्यो भिन्नामिन्नस्य तारिवकरवात्, वस्तुनस्तु झानेनोक्छेत्यमशक्यस्वात्, सोऽयं प्रतिषिपादयि-वितार्षानुसारः । अपि च जीवस्यारमिक्षारत्वे तस्य झानच्यानाविसाधनानुष्ठानात् स्वप्रकृतावष्यये सित नामृतस्वस्याशास्तीत्यपुरुषार्थस्यम्भतः वमानिश्वति विरोधस्य । काशकुरस्नमते स्वेतवुभयं नास्तीत्पाह @ एवच सित इति छ । नन् यदि जीवो न विकारः किन्तु ब्रह्मीव, कयं तहि तिस्मन्नामरूपाध्यस्यश्चतिः कथस्य यथाकः सुन्ना विस्कृतिकृति इति ब्रह्मीवकारश्चितिरत्याशास्त्रामृतस्वश्चालेन निराकरीति छ जतस्य स्वाध्यस्य इति छ । यतः प्रतिपिपाविधितार्थानुतारश्चामृतस्वश्चासिश्च विकारपक्षे न सम्भवतः, अतस्रोति योजना । द्वितीयपूर्वपञ्चविज्ञमन्त्रवे त्रितुत्र्यापाकरोति छ यवन्युक्तम् इति छ । शेवमितरोहितार्थं स्वास्या-

भामती-व्याख्या

म्लेच्छभाव को 'राजपुत्रोऽसि' -इस प्रकार के आप्तोपदेश से जनित तत्त्व-साक्षात्कार विनष्ट कर दिया करता है। यदि जीवभाव को ब्रह्म का विकार माना जाता, तब ब्रह्म के साक्षात्कार से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मृत्तिका के विकारभूत घट, शराव (कसोरा या परई) भादि का विनाश मृत्तिका का सैकड़ों बार जिन्तन या साक्षात्कार करने पर भी नहीं होता। वह क्यों ? इस लिए कि घट-शराब आदि मृत्तिका से भिन्नाभिन्न होने पर भी तात्विक होते हैं, काल्पनिक नहीं । कल्पना-प्रसूत पदार्थ ही ज्ञान के द्वारा उच्छिन्न होते हैं, वास्तविक बस्तु-तत्त्व नहीं, अतः काशकृत्स्नीय मत वेदान्त में प्रतिपिपादियिषित प्रक्रिया के अनुरूप है। दूसरी बात यह भी है कि जीव को यदि बहा का विकार माना जाता है, तब वह अपनी प्रकृतिभूत ब्रह्म को अपना स्वरूप मान कर वैसा ही ध्यान का अनुष्ठान करेगा फलतः उसी प्रकृति में लीन हो जायगा। इसे दर्शनकारों ने प्रकृति-लय की संज्ञा देते हुए आत्मा का बन्धन ही माना है, मोक्ष नहीं- "तत्र प्रकृतावात्मज्ञानाद् ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः, यः पुराणे प्रकृतिलयान् प्रत्युच्यते - 'पूर्णं शतसहस्रं हि तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः' ( सां. त. को. पृ. ५६)। प्रकृति-स्वय से अमृतत्व ( मोक्ष ) को कोई आशा नहीं, प्रत्युत अमृतत्व-प्राप्ति-बोधक श्रुतियों का विरोध ही उपस्थित होता है। काशकृत्स्नीय मत में अमृतत्व का अभाव और अभेद-श्रुति-विरोध-ये दोनों आपत्तियां नहीं हैं-''एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते"। यदि जीव ब्रह्म का विकार नहीं, अपितु ब्रह्मरूप ही है, तब श्रुति ने जीव में नाम और हप की आश्रयता क्यों कही है ? एवं "यथाग्ने: क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा:" (बृह० उ० २।१।२०) इस्यादि श्रुतियों ने जीव को ब्रह्म का विकार क्यों कहा है ? इन शक्काओं का निराकरण करते हुए उपसंहार किया जाता है -अतश्च स्वाश्चयस्य नामरूपस्यासम्भवाद उपाध्याश्चयं नामरूपं जीवे उपचयते"। यहाँ 'अतः' शब्द 'यतः' शब्द की नित्य अपेक्षा करता है, इस लिए 'यतः प्रतिपिपादियणितार्थानुसारभ्रामृतत्वप्राप्तिश्च विकारपक्षे न सम्भवतः, अतः - ऐसी योजना कर लेनी चाहिए।

[ उक्त स्थल पर जीव के द्रष्टव्यताभिधानरूप पूर्व पक्ष में तीन हेतु प्रस्तुत किए गए--(१) सम्दर्भ-श्रुति के उपक्रम में जीव का प्रतिपादन। (२) उत्थान-श्रुति में जीवाभेदा- भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानातमभावेन दर्शयन् विज्ञानातमन पवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयन्ति । तत्रापीयमेव त्रिस्त्री योजयितव्या—'प्रतिज्ञासिद्धेलिक्नमाण्मरथ्यः' । इदमत्र प्रतिज्ञातम् —'आत्मानि विदिते सर्वे विदितं भवति' 'इदं सर्वे यदयमातमा' ( पृह्० २।४६ ) इति च । उपपादितं च, सर्वस्य नामकपकर्मप्रपञ्चस्यैकप्रसवत्वादेकप्रसय-त्वाच्च दुन्दुश्यादिदृष्टान्तेश्च कार्यकारणयोरव्यतिरेकप्रतिपादनात् । तस्या पय प्रति-ज्ञायाः सिद्धि स्वयत्येति ज्ञिकं यन्महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानान्त्रमभावेन कथितिमत्यादमरथ्य आचार्यो मन्यते । अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्वन्विज्ञानं प्रतिज्ञातमवक्वयत इति ।

'उत्क्रमिष्यत एवंमाघादित्योडुलोमिः'। उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्याना-दिसामध्यात् संप्रसन्नस्य परेणात्मनैक्यसंभवादिदमभेदाभिधानमित्योडुलोमिराचार्यौ

मध्यते ।

'अवस्थितेरिति काशकुरस्नः'। अस्यैव परमात्मनो अनेनापि विज्ञानात्मभावेनाव-

स्थानादुपपन्नमिद्मभेदाभिघानमिति काशकुत्स्न आचायो मन्यते ।

नन्वेद्धामिधानमेतत् 'एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुधिनश्यति न प्रत्य संहास्ति' ( वृह० २।४।१२ ) इति, कश्मेतदभेदाभिधानम् १ नैव दोषः, विशेषविह्यानिधाशिभायमेतद्विनाशाभिधानं, नात्मोच्छेदाभिधायम् । 'अत्रैय मा भगवानम्भूमृहस्व प्रत्य संहास्ति' इति पयनुयुज्य स्वयमेव ख्रुत्याऽर्थोन्तरस्य द्शितस्वात्—'न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीभ्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्मा मात्रासंसगस्त्वस्य भवति' इति । पतदुक्तं भवति —क्टस्थिनस्य पथायं विद्यानघन आत्मा नास्योच्छेद्यस्य क्षेऽस्ति । मात्राभिस्त्वस्य भृतेन्द्रियस्यस्यामिरविद्याकृताभिरसंसगो विद्या भवति । संसर्गाभाव च तत्कृतस्य विशेषविह्यानस्याभावास प्रत्य संहास्तीत्युक्तमिति । यद्प्युक्तम् (विशातारमरे केन विजनीयात्' इति कर्नुवचनेन शब्देनोपसंहाराद्विज्ञानात्मन

तार्यञ्च । तृतीयपूर्वपक्षवीजितिरासे काशकुरस्तीयेनैबेश्यवघारणं तम्मताभयणेनैव तस्य, शक्यिनरासस्वात् । ऐकान्तिके श्राहेते आस्मनोऽन्यकर्मकरणे केन कं पश्योदिति आस्मनश्च कर्मस्वं विश्वातारमरे केन विज्ञानीयाः विति शक्यं निषेद्धंम् । भेदाभेदपक्षे वैकान्तिके वा भेदे सर्वमेतवहुताभयमशक्यिमस्यवघारणस्यायः । न केवलं काशकुरस्तीयदशंताभयणेन भूतपूर्वगस्या विश्वातुस्वमिष तु श्रुतिपीर्वापयंपर्यालोधनयाय्येवसेवेस्याह

मामती-व्यास्या

भिधान और (३) 'विज्ञातृ' शब्द का प्रयोग। इनमें से ग्रथम हेतु का निरास जिस त्रिसूत्री के द्वारा किया गया, उसी ] त्रिसूत्री के द्वारा दितीय हेतु का भी अपाकरण किया जाता है — "यदप्युक्तं प्रकृतस्यैव "विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयतीति, तत्रापीयमेव त्रिसूत्री योजियतव्या"। शेष भाष्य स्पष्टार्थंक है, जिसकी व्याख्या भी प्रायः पहले की जा चुकी है।

पूर्व पक्ष के तृतीय हेतु का अनुवाद करते हुए निरास किया जाता है—"यद्युक्तं विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति, तदिष काशकृत्स्नीयेनंव दशनेन परिहरणीयम्"। यहाँ पर एकार अवधारणार्थक है अर्थात् महिष काशकृत्स्न के मत का आश्रयण करके ही तृतीय हेतु का निरास किया जा सकता है, क्योंकि जीव और ब्रह्म के ऐकान्ति अभेद-पक्ष में ही 'केन कं पश्येत्' (बृ० ७० २।४।१५) इस प्रकार आत्मा से अन्य कमं और करण कारकों का एवं 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्" (बृह० उ० २।४।१४) इस प्रकार आत्मगत कमंत्व का 'निषेध किया जा सकता है, भेदाभेद-पक्ष या ऐकान्तिक भेद-पक्ष में यह सब कुछ नहीं किया

पवेदं द्रष्टव्यस्विमिति तद्पि काश्करस्नीयेनेव दर्शनेन परिद्वरणीयम् । अपि च 'यत्रहि द्वेतमिव भवित तदितर इतरं पश्यिति' ( गृ० २।४। १३ ) इत्यारम्याविद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणं विशेषविज्ञानं प्रपञ्च्य 'यत्र त्वस्य सर्वमारमैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्' इत्यादिना विद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणस्य विशेषविज्ञानस्याभावमभिव्धाति । पुनश्च विषयाभावे ऽपि आत्मानं विज्ञानीयाद् इत्याशङ्क्य विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्' इत्याह । तत्थ्य विशेषविज्ञानाभावोपपादनपरत्वाद्याक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवलः सम्भृतपूर्वगत्या कर्नृवचनेन त्वा निर्दिष्ट इति गम्यतः । दिश्वतं तु पुरस्तात् काश्चरत्वायस्य पक्षस्य अतिमत्वम् । अत्रश्च विज्ञानात्मपरमात्मनोरविद्याप्रत्युपस्थापि-

भामिती

क्ष अपि च यत्र हि इति क्ष । कस्मात् पुनः काशकुरस्नस्य मतमास्वीयते नेतरेवामावार्याणानिस्यत आह्
क्ष वींततं तु पुरस्ताव् इति । काशकुरस्तोवस्य मतस्य श्रुतिज्ञबन्योपन्यासेन पुनः श्रुतिमस्वं स्मृतिमस्वं
वोषसंहारोपक्रमपाह क्ष अतम्ब इति क्ष । कावस्याठ आतद्दवेति , तस्यावद्यं वेस्यवं: । जननजरामरज-भीतयो विक्रियास्तासां सर्वासां महानज इस्यादिना प्रतिवेषः । परिणामपक्षेत्रपस्य वास्यभावपक्षे ऐकान्ति-बाह्नैतप्रतिगव परा एकमेवाहितीयिमस्यादयो हेत्वदर्शनिन्दापराध्यान्योऽसावन्योऽहमस्मीस्यादयो जन्मजरा-विविक्तियाप्रतिवेषपराखेष महानज इस्यादयः श्रुतय उपद्ययेशन् । अपि च यवि जीवपरमास्मनोर्भवाभेवा-वास्योयेयातां ततस्त्योमियो विराधासम्बुवनयाभावादेकस्य बलोयस्ये नास्मानं निरप्यादं विज्ञानं जायेत, बलोयसे क्षेत्र वुवंलपन्नावलिक्ता झानस्य बाधनात् । अय स्वगुद्धानाव्यक्षितया न बलावजाववारणं, ततः संश्रमे सति न सुनिश्चितार्यमास्मिन हानं भवेत् सुनिश्चितार्यं च झानं मोद्योगयाः श्रूयते ''वेवान्सविद्यान-

#### मामती-व्याख्या

जा सकता — यह उक्त अवधारण का तात्पर्य है। केवल काशकुरस्नीय दर्शन के अनुरोध पर ही बहा में विज्ञातृस्य का व्यवहार पूर्वावस्था को लेकर नहीं किया जाता, अपितु पूर्वापर के वाक्यों को आलोचना से भो वही निष्कर्ष निकलता है - "अपि च 'यत्र हि दैतमिव भवति, तदितर इतरं पश्वति' (बृह॰ उ० २।४।१३) इत्यादि"। काशकुत्स्नीय मत पर ही इतनी आस्था क्यों ? अन्य आचार्यों के मतों पर क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है— "दिशितं तु पुरस्तात् काशक्वत्स्नीयस्य पक्षस्य श्रुतिमत्त्वम्"। अनेक श्रीत और स्मातं बाक्यों का साक्ष्य प्रस्तुत कर काशकुःस्तोय मत का वर्चस्व स्थापित किया जाता है—"अतश्च विज्ञानात्मपरमात्मनोः"। 'अतः' के स्थान पर कहीं-कहीं 'आतः' पाठ उपलब्ध होता है, जिसका अयं है — 'अवश्यन्'। जनन, जहा मरण और भय—ये विकार हैं, इनका प्रतिषेच "स वा एव महानज आत्मा अजरोऽभयो ब्रह्म" (बृह. उ. ४।४।२५) इस श्रुति से किया गया है। परिणाम या अन्य कारण से अन्य कार्य को उत्पत्तिरूप आरम्भवाद में "एकमेवा-द्वितीयम्" इत्यादि ऐकान्तिक अभेदगरक "अन्योऽसावन्योऽहमस्मि" इत्यादि द्वैत-दर्शन-निन्दापरक एवं 'एष महानजः" इत्यादि जननादि विकार निषेधक श्रुति-वाक्य विरुद्ध पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि यदि जीव के परमात्मा से भेद और अभेद -दोनों माने जाते हैं, तब कोई भी ज्ञान निर्वाध और असन्दिग्ध न हो सकेगा, क्योंकि भेद और अभेद परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, एकत्र समुच्चित नहीं रह सकते। उनमें एक को प्रबल और दूसरे को दुर्व रु मानना होगा, अतः सबलपक्षीय ज्ञान से निर्वेलपक्षीय ज्ञान का बाध (अपबाद) हो जायगा और यदि भेद और अभेद दोनों में बलाबल का निश्चय नहीं होता, तब संशयात्मक ज्ञान होगा निश्चितार्थंक आत्मज्ञान न हो सकेगा किन्तु सुनिश्चितार्थंक आत्मज्ञान को ही मोक्ष का साधन माना गया है-"वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः" (मुण्ड. ३।२।६ )। भाष्यकार

५१९

तनामकपरचितदेहाचपाधिनिमित्तो भेदो न पारमार्थिक इत्येषो उर्थः सर्वेर्वेदान्तवादि-मिरभ्युपगन्तव्यः। 'सदेव सोम्येदमम् आसीदेकमेवाहितीयम्' (छा० ६।२।१) 'बात्मवेदं सर्वम्' (छा० ६।२।१), 'इदं सर्वे यद्यमात्मा' ( वृ॰ २।४।६ ), 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' ( वृ० ३।७।२३ ), 'नान्यद्तोऽस्ति द्रष्ट' ( वृ० ६।८।११ ) इत्येवंकपाभ्यः अतिभ्यः । स्पृतिभ्यमः 'घासुदेवः सर्वमिति' ( गीं० ७१९ ), 'क्षेत्रज्ञं चापि मां चिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' ( गीं० १३१२ ), 'समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्' (गी०१३।२८) इत्येवंद्भपाभ्यः, भेददर्शनापवादाच्य 'सन्योऽसावन्योऽहमस्मोति न स वेद यथा पशुः' ( वृः १।४।१० ), 'मृत्योः स मृत्युः माप्नोति य इह नानेव पश्यति' (वृ. ४।४।१९) इत्येवंजातीयकात्। 'स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म' ( बृ० ४ ४।२५ ) इति चात्मनि सर्वविकिः याप्रतिषेघात् । अन्यथा च मुमुक्षूणां निरपद्याद्विज्ञानानुपपत्तः, सुनिश्चितार्थत्वानुपपः त्तेश्च । निरपवादं हि विज्ञान सर्वाकाङ्शानिवर्तकमात्मविषयमिष्यते, 'वेदान्तविज्ञान-सुनिधितार्थाः' ( मुण्ड० ३।२।६ ) इति च अतेः । 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु-पश्यतः' ( ईशा० ७ ) इति च । स्थितप्रज्ञस्थणस्मृतेश्च ( गो० २।५४ ) । स्थिते च

भामती युनिश्चितार्थाः'' इति । तवेतवाह @ अन्यया मृमूक्णाम् इति ® । एकत्वसनुपश्यत इति श्रुतिनं पुनरेकस्था-नेकट्ये अमुपदयत इति । तनु यदि क्षेत्रज्ञपरमात्मनोरभेदो भाविकः, कथं तिहि स्थपदेशबुद्धिभेदौ क्षेत्रज्ञः परमाध्मेति १ कथ्डव निश्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य भगवतः संसारिता ? अविधाकृतनामरूपोपाधिवद्याविति चेत् , कस्येयमिवद्या ? न तावज्जीवस्य, तस्य परमात्मनो व्यतिरेकाभावात् । नापि परमात्मनस्तस्य विद्येकरसस्याविद्याश्रयस्वानुपपत्तेः । तदस्र संसारित्वासंसारित्वविद्याविद्यावत्त्वरूपविद्यवमंसंसर्गाद् बुद्धि-व्यवदेशभेदाक्वास्ति जीवेदवरयोभेंबीऽपि भाविक इत्यत आह अ स्थिते च परमात्मक्षेत्रज्ञात्मेकस्वे इति 🛞 । न ताबद्भेदाभेदावेकत्र भाविको भवितुमहुँत इति विप्रपञ्चितं प्रथमे पादे । हैतवर्शनिन्वया

## भामती-व्याख्या

भी यही कह रहे हैं-- 'अन्यथा च मुतुक्ष्णां निरपवादज्ञानं न स्यात्"। "एकत्वमनुपश्यतः" (ई० ७) इस श्रुति के द्वारा एकत्वानेकत्व-दर्शी (भेदाभेद-दर्शी) का भी निरास किया गया है।

शहा -यदि क्षेत्रज्ञ (जीव) और परमात्मा का अभेद है, तव उनके वाचक शब्द और उनके ज्ञानों का [ क्षेत्रज्ञ:, परमात्मा - ऐसा ] भेद वयों ? नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वरूप परमात्मा जीव के रूप में संसारी क्योंकर बनेगा ? यदि कहा जाय कि अविद्या-जिनत नाम-रूप उपाधि के द्वारा ब्रह्म में कर्तृत्वादि संसार आरोपित हो जाता है, तव जिज्ञासा होती है कि वह अविद्या किस की है ? जीव की नहीं हो सकती, वयोंकि वह ब्रह्म से भिन्न नहीं और वह अविद्या परमात्मा को भी नहीं हो सकती, क्योंकि विद्यैकस्वरूप ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता [ आचार्थ भास्कर की यही आपित है - "कथं तस्य संसारित्विमिति चेत्, अविद्या-कृतनामरूपोधिवशादिति । तत्र बूम:--कस्येयविद्या ? न तावज्जीवस्य, वस्तुभूतस्य तस्यानभ्युपगमात् । नापीश्वरस्य, नित्यविज्ञानप्रकाशत्वादज्ञानं विरुध्यते" ( ब. स. भास्कर पु० द२ ) ]।

समाधान - उक्त शङ्का का समाधान भाष्यकार ने किया है - "क्षेत्रज्ञरमात्मैकत्व-विषये सम्यग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाममात्रमेदात्" । भेद और अभेद दोनों एकत्र नहीं रह सकते—इस तथ्य का विस्तार से वर्णन प्रथम पाद में किया जा चुका है। द्वेतदर्शन की निन्दा और ऐकान्तिक अद्वेत के प्रतिपादन में ही सभी वेदान्त-वाक्यों का तात्पर्य पूर्वापर की त्तेत्रज्ञपरमारमेकत्विषये सम्यग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमारमेति नाममात्रभेदात् , क्षेत्रजोऽयं परमात्मनो भिन्नः परमात्माऽयं क्षेत्रज्ञाद्भिन्न इत्येवंजातीयक सात्मभेद्विषयो निर्वेग्धो निर्येकः । एको ह्ययमात्मा नाममात्रभेदेन बहुधाभिधीयत इति । नहि 'सत्यं ज्ञान-

भामती
चैकान्तिकाहेतप्रतिपादनपराः पौर्वापर्यालोक्षमया सर्वे वेवान्ताः प्रतीयन्ते । तत्र यथा बिम्बाववदातासारिवके प्रतिविम्बानामभेदेऽपि नीलमिककुपाकका शञ्चप्रधानभेदात् काल्पनिको जीवानां भेदो बुद्धिन्यपदेशभेदी वर्तयात-इदं बिम्बमवदातिममानि च प्रतिविम्बानि नीलोस्पलपलाश्चयामलानि वृत्तदीर्घादिभेदभाक्षि
बहुनीति, एवं परमारमनः शुद्धस्वभावाश्ववानामभेद ऐकान्तिकेऽप्यनिर्वचनीजानाद्यविद्योपघानभेदात्
काल्पनिको जीवानां भेदो बुद्धिन्यपदेशभेदावयं च परमारमा शुद्धविज्ञानानम्बस्थभावः, इमे च जीवा
अविद्याशोकपुःखाद्यपद्भवभाज इति वर्तयति । अविद्योपघानं च यद्यपि विद्यास्वभावे चरमारमिन न साक्षाविद्याश्वय जीवविभाग इति बोजाङ्कुरवदनादिस्वात् । अत एव कामृहिश्येष ईक्ष्वरो भाषामारचयस्यनिकामुहेदयानां सर्गादो जीवानामभावात्, कथं चारमानं संसारिणं विविधवेदनाभाज कुर्यावित्याद्यनुयोगो
निरवक्षातः । न चल्वादिमान् संसारो नाष्यादिमानविद्यावीविवभागो येनानुपृज्येतेति । अत्र च नामघहनेनाविद्यामुपलक्षयति । स्थादेतत् - यदि न चोवाद् ब्रह्म भिद्यते हुन्त जीवः स्कुट इति ब्रह्मािय तथा
स्थासया च निहितं गुह्मयामिति नोपपदात दृश्यत आह क्ष निह सरयम् इति क्ष । यद्या हि विस्वस्य मिनस्थासया च निहितं गुह्मयामिति नोपपदात दृश्यत आह क्ष निह सरयम् इति क्ष । यदा हि विस्वस्य मिन-

भामती-स्याख्या आलोचना से पर्यवसित होता है। वहाँ जैसे शुभ्र बिम्ब से प्रतिबिम्ब का अभेद होने पर भी नीलमणि, कृपाण काचादि उपाधियों के भेद से बिम्ब और प्रतिबम्ब का काल्पनिक भेद जीवों की दृष्टि में ज्ञान और शब्द का भेद उत्पन्न कर देता है —'इदं 'बिम्बमवदातम्', 'इमानि प्रतिम्बानि' नीलोत्पलपलाशस्यामलानि वृत्तदीर्घादिभेदभाजि बहूनि'। वैसे ही शुद्ध-स्वक्रपवाले परमात्मा से जीवों का ऐकान्तिक अभेद होने पर भी अनिर्वचनीय अनादि अविद्या-कप उपाधि के भेद से जीवों का काल्पनिक मेद ही उनके शब्दों और ज्ञानों का भेद उत्पन्न कर देता है — 'अर्थ परमाक्ष्मा विशुद्धविज्ञानानन्दस्वभावः', 'इमे जीवा अविद्याशोकदुःसाद्य-पद्रवभाजः'। यद्यपि अविद्याहर उपाधि विद्यात्मक ब्रह्म में साक्षात् नहीं है, तथापि उस के प्रतिबिम्बभूत जीवों के माध्यम से ब्रह्म में उपचरित है। जीवों को अविद्या का आश्रय मानने पर 'जीवविभागाश्रयाऽविद्या, अविद्याश्रयस्य जीवविभागः' - इस प्रकार का अन्योऽस्याश्रयस्य क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है—'बीजाङ्करवदनादित्वात्'। (१) सृष्टि के आरम्भ में जीवों की सत्ता न होने के कारण किसके उद्देश्य से ईश्वर माया की रचना करता है ? एवं ईश्वर अपने को संसारी और विविध वेदनाओं का आश्रय क्योंकर बनाता है ? इत्यादि प्रश्न भी अत एवं निराधार हो जाते हैं कि न तो यह संसार अःदिमान् (सादि) है और न अविद्या एवं जीव का विभाग ही आदिमान् है कि यह सादितामूलक आक्षेप हो जाता। ''नाममात्र-मेदात"—इस भाष्य-वाश्य में "नाम" पद अविद्या का उपलक्षक है, अतः जीव और बहा में जाविद्यक या अवस्तुभूत भेद का लाभ होता है।

यदि जीव बहा से भिन्न नहीं, तब जैसे जीव सभी व्यक्तियों को स्पष्ट अनुभव में आता है, वैसे ही बहा स्फुट क्यों नहीं ? यदि बहा भी स्पष्ट अनुभव-गम्य है, तब उसके लिए ''निह्तं गुहायाम्'' (तै॰ उ॰ २।१) ऐसा कहना उचित कैसे होगा इस प्रश्न का उत्तर है— ''न हि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बहा' इत्यादि''। जैसे एक बिम्ब की भिण, कृपाणादि अनेक गुहाएँ होती हैं, वैसे ही एक बहा की जीवों के भेद से अनेक यविद्याक्ष्य गुहाएँ हैं। जैसे प्रतिबिम्ब

मनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायाम् (तै० २१६) इति कांचिदेवैकां गुहामधिकृत्यै-तदुक्तम्। न च ब्रह्मणो उन्यो गुहायां निहितो उस्ति, 'तत्सृष्ट्वा तदेवा तुप्राविशत्' (ते० २।६) इति स्रष्टुरेव प्रवेशश्रवणात् । ये तु निर्बन्धं कुर्वन्ति ते वेदान्तार्थं वाध-मानाः श्रेयोद्वारं सम्यय्शंनमेव वाधन्ते । कृतकमनित्यं च मोक्षं कल्पयन्ति । न्यायेन च न संगच्छश्त इति ॥ २२॥

#### क्रमती

क्रुपानाबयो गुहा एवं ब्रह्मजोऽिय प्रतिओवं भिन्ना अविद्या गुहा इति । यथा प्रतिविग्बेषु भासमानेषु विग्वं तदिभिन्तमि गुह्यमेवं बीवेषु त्रासमःनेषु तदिभन्तपि बृह्य गुह्मम् । अस्तु तर्हि वृह्यणोऽन्यद् गृह्यमित्यत आह 🏶 न च ब्रह्मणोऽस्यः इति 🕾 । ये स्वाइमरक्यप्रभूतयः 🕾 निर्मश्यं कुर्वन्ति ते वेदान्तार्थम् इति 🕸 । मृह्यानः सर्वास्मना भागको दा विरवामाभ्यागये तस्य कार्यत्नाविमस्यस्थावन तदाश्रितो मोक्षोऽपि तथा स्थात् । यदि श्वेयमपि मोक्षं निश्वमकृतकं भूवस्तज्ञात् 🕾 न्यायेन इति 🏶 । एवं ये नदीसमुद्रनिदर्शनेना-मक्तेभेंदं मक्तस्य चाभेदं जीवस्यात्यिकत् तेवामवि न्यायेनासङ्गतिः, न जातु घटः पटी भवति । ननूनतं मया नवी समुद्रो भवतीति । का पुतर्नद्यभि वताऽऽयुःसतः । कि पायः धरमाणव उतैयां संस्थानभेव, आहो-हिबस्तबारव्योऽक्यवी ? तत्र संस्थानभेदस्य लाडवप्रियो वा समुद्रमिवेशे विवाशात्, कस्य समुद्रेणकता ? नवीपायःवरमाणुनान्तु समूद्रपायःपरमाणुभ्यः पूर्वायस्थितेभ्यो भेद एव नाभेदः एवं समुद्रादिप तेवां भेद एव ।

## भामती-व्याख्या

पदार्थों के स्फुटक्रप में अवभावित होने पर जिम्बवस्तु प्रतिबिम्ब से अभिन्न होकर भी गुह्य [ गुहा में अवस्थित अस्फुटक्र से प्रतीययान ] होती है, वैसे ही जीवों के स्फुटक्र में अनुभूत होने पर ब्रह्म जीवाभिन्त होकर भी गृह्य है। ब्रह्म से भिन्त अन्य किसी पदार्थ को गुह्म क्यों नहीं माना जाता ? इस प्रश्न का उत्तर है-"न च ब्रह्मणोऽन्थो गुहायां निहितोऽस्ति"।

"ये तु"-यहाँ 'ये' पद से आस्मर्ट्यादि भेदवादो आचार्यों का ग्रहण किया गया है। "निवैन्धं कुर्वन्ति" का अर्थं है आग्रहं कुर्वन्ति । अर्थात् जो भेदवादी आचार्यं समग्र या भांशिककर से जीव को बहा का परिणाम मानते हैं, उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि कार्य ( अन्य ) और अनित्यभूत जीव के आश्रित मोक्ष पदार्थ भी वैसा ( अनित्य ) ही है। यदि अनित्यभूत जीव के आश्रित मोक्ष तत्त्व को नित्य और अकृतक माना जाता है, तब "न्यायेन च न सङ्गच्छन्ते''। इसी प्रकार जो ओड्लोम्यादि आचार्यगण नदी-समुद्र-दृष्टान्त के आधार पर मुक्ति से पूर्व जीव और बहा का भेद एवं मुक्तावस्था में अभेद मानते हैं, उनका मत भी न्याय-संगत नहीं, क्योंकि जो पदार्थ बस्तृतः भिन्त है, वह कभी अभिन्न नहीं हो सकता, जैसे वपटरूप घट कभी पटरूप नहीं होता। आचार्य औडलोम की ओर से जो कहा गया कि जैसे नदी भिन्न है और समुद्र किन, फिर भी नदी समुद्ररूप हो जाती है, वैसे ही जीव ब्रह्मरूप हो जाता है। वहाँ जिज्ञासा होती है कि 'नदी' पद से आप क्या समझते हैं ? क्या (१) जल के परमाणु ? या जलीय परमाणुओं का विशेष संस्थान ( आकार ) ? अथवा जलीय परमाणुओं से आरब्ध (जितित ) अवयवी द्रव्य ? इनमें संस्थान या अवयवी द्रव्य तो समुद्र में प्रवेश करने पर नष्ट ही हो जाते हैं, वे शेष ही नहीं रहते, समुद्र से एकता किस की कही जाय ? नदी के जलीय परमाणु तो समुद्र के जलीय परमाणुओ से सदैव भिन्न ही रहते हैं, कभी अभिन्न नहीं होते । समुद्ररूप अवयवी से भी उनका भेद ही रहता है ।

कुछ लोगों ( भास्कराचार्याद ) ने काशकूत्स्नीय मत मान कर जीव को परमात्मा का अंश कहा है [ आचार्य भास्कर कहते हैं - "तदंशो जीवोऽस्ति । अंशशब्दः कारणवाची,

ये तु काशकुरस्त्रीयमेव मतमास्याय जीवं परमात्मनोंऽशमाचस्युस्तेषां कवं 'निष्कलं निष्कियं शास्तम्' इति न श्रुतिविरोधः ? निष्कलमिति सावयवत्वं ध्यासेषति, न तु सांशस्तम् । अंशश्च जोवः परमात्मनो नभस इव कर्णनेनिमण्डलावस्थिमनं नभः शब्दश्ववचयोग्यं वायोरिव च शरीराविष्यमाः पश्चवृत्तिः प्राण्य इति चेत्, न तावश्चमो नभसो ऽशस्तस्य तस्वात् । कर्णनेमिमण्डलाविष्यम्नमंश इति चेत् , हस्त सिंह प्राप्ताशस्त्रिवदेन कर्णनेमिमण्डलं वा तरसंयोगो वेत्युक्तं भवति । न च कर्णनेमिमण्डलं तस्यांशस्त्रस्य तसो भेवात् । तस्यंयोगो नभोधमंत्वात्तस्यांश इति चेत्, न, अनुवपत्तः । नभोधमंत्वे हि तदनवयवं सर्वत्राभिष्तमिति तस्यंयोगः सर्वत्र प्रयेत । नश्चम्ति सम्भवोऽनवयवमन्यास्य वर्ततः इति । तस्यात्रत्रास्ति वेद्ववाय्येवः न चेद्वधाय्येवः न चेद्वधाय्येवः न सर्वत्र नामत्रवित तत्र नास्त्येव । ध्याप्येवास्ति केवलं प्रतिसम्बन्ध्यधीननिक्यणतया न सर्वत्र निक्थ्यत इति चेत्, न नाम निक्य्यताम् । तस्यंयुवतं तु नभः श्वणयोग्यं मर्वत्रास्तीति सर्वत्र श्वण-

भामती-व्यास्या

यया पटस्यांशोऽवयवस्तन्तुरिति । अस्ति च द्रव्यविभागवचनो यथा परिषद्द्रव्ये अशिनो वयमिहेति । तयोरिह ग्रहणं न भवति, किन्तूपाष्यविच्छन्नस्यानन्यभूतस्य वाचकोऽयं शब्दा प्रयुक्तो यथाग्नेविस्फुलिङ्गस्य । कथं पुनिन्द्ययवस्य परमात्मनोऽशः सम्भवति ? जागमात् तावदवगम्यते—"यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः", यथा चाकाशस्य पाण्यवाधिष्ठानाविष्ठन्तं कर्णच्छित्रं च, यथा च वायोः पश्चवृतिः प्राष्ठाः, यथा च मनसः कामादयो वृत्तयः । स पिन्नाभिन्नस्वरूपः, अभिन्नरूपं स्वाभाविकम्, औपाधिकं तु भिन्नरूपम्, उपाधीनां च वल्यवत्" ( १० सू । भास्कर । १० १४१ ) ]।

ऐसे लोगों से पूछा जा सकता है कि "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निष्क्रनम्"

( स्वेता॰ ६।१९ ) इस श्रृति से उनका मत विरुद्ध क्यों नहीं ?

दाहा —श्रुतिगत 'निष्कलम्' पद सावयवत्व का निषेध करता है, सांशत्व का नहीं। जीव परमात्मा का वैसे ही अंश है, जैसे महाकाश का कर्ण-नेमिमण्डल से अविच्छित्न श्रोत्ररूप आकाश अथवा जैसे महावायु का शरीराविच्छित्र प्राणनादि पश्चिविष्ठ क्यापार से युक्त प्राण।

समाधान-दृष्टान्त बीर दार्हान्त का वेषम्य है, न्योंकि श्रोत्ररूप आकाश महाकाश का ग्रंश नहीं। प्राप्ताप्राप्त-स्याय के आधार पर आकाश की ग्रंशता किसमें पर्यवसित होती 🖁 ? इस प्रश्न का यदि उत्तर क्षोजा जाय, तब वही या सर्वत्र अवच्छेदकावच्छिग्न-स्थल पर तीन पदार्थ प्रतीत होते हैं—(१) अवच्छेद्य, (२) अवच्छेदक और (३) अवच्छेदक का अवच्छेद के साथ सम्बन्ध । प्रकृत में आकाश ही अवच्छेदा है, वह तो स्वयं अपना अंश हो नहीं सकता, क्योंकि वही अंशी है। कर्ण-नेमि-मण्डलरूप अवच्छे क भी बाकाश का अंश नहीं, क्योंकि वह पार्चिव होने के कारणबाकाश से भिन्न और विजातीय है। आकाश के साथ जो कर्ण-नेमि-मण्डल का संयोग है, वह आकाश के समान ही व्यापक ही मानना होगा, वर्यों कि आकाश निरवयव है, अतः उसका संयोग किन्दिदवयवावच्छेदेन या अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकता। फलतः सर्वत्र शब्दोपलब्धि होनी चाहिए: निरवयव-संयोग कभी अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकता, अतः आकाश के साथ यदि कर्ण-नेमि-मण्डल का संयोग है, तब वह व्याप्यवृत्ति ही रहेगा। यदि वह सभी देश को व्याप्त नहीं कर सकता, तब वह है ही नहीं। यदि कहा जाय कि यद्यपि यह सर्वत्र है किन्तु संयोग सदैव अपने प्रतियोगी से निरूपणीय है, प्रतियोगी के सर्वत्र न होने के कारण सर्वत्र निरूपित नहीं हो सकता। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस संयोग का निरूपण भले ही न हो, स्वरूपतः तो सर्वत्र विद्यमान है, अतः श्रवण-योग्यता के सर्वंत्र होने से सर्वंत्र शब्द-श्रवण होना चाहिए।

भामती

प्रसङ्गः । न च भेवाभेवयोरम्यतरेणाद्यः द्यावयो निर्वक्तुम् । न चोभाभ्यां, विरुद्धयोरेकत्रासमवायावित्युक्तम् । तस्मावित्वं चनीयानाद्यविद्यापरिकवित्त एवाक्षो नभसो न भाविक इति युक्तम् । न च काल्यनिको सानमात्रायस्त्रजीवितः कथमविज्ञायमानोऽस्ति, असंखाद्यः कथं द्याव्यअवणलक्षणाय कार्याय कव्यते ? न खातु रच्यामज्ञायमान उरगो भयकम्याविकार्याय ययात इति वाक्यम्, अज्ञातस्वातिद्धेः । कार्यंच्यञ्ज्ञयस्वा- यस्य । कार्यांत्याद्यात् पूर्वं महातं कथं कार्योस्यादाञ्जमिति चेत् , न, पूर्वं पूर्वं कार्योस्यादस्यपि सामे तस्तंस्कारानुवृत्तेरनावित्वाच्य कल्यनातस्तंस्कारप्रवाहस्य । अस्तु वानुयपत्तिरेव कार्यंकारणयोर्मा- यास्मकस्वात् । अनुयपत्तिहि मायानुयोद्दलयति । अनुयपत्त्रज्ञानार्यस्वान्यायाः । अपि च भाविकाद्यावितां यत्ते भाविकाद्यस्य ज्ञानेनोच्छेलुमसन्यस्वान्य ज्ञानम्यानसाथनो घोक्षाः स्यात् तदेवमाकाद्याद्य इत्र अप्रेजन- निर्वचनीयम् । एवं जीवो बहुगों ऽद्य इति काद्याहस्त्रीचं मतमिति सिद्धम् ॥ २२ ॥

स्वादेतव् --वेवान्तानां ब्रह्मांच समन्वये दशिते समासं समन्वयलक्षणिति किमपरमवशिष्यते

भामती-अ्यास्या

अंश अपने अंशी से भिन्न है ? या अभिन्न ? अथवा भिन्न।भिन्न ? इनमें से किसी प्रश्न का भी समुचित उत्तर नहीं बनता-यह विगत पृ॰ १३६ पर भी विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है, फलतः अनिर्वचनीय अनादि अविद्या के द्वारा आकाशादि निरंश पदार्थी के अंश परिकल्पित मात्र होते हैं, वास्तविक नहीं-एसा मानना ही युक्ति-युक्त है। काल्पनिक पदार्थ जानैकस्वरूप होते हैं, कभी अज्ञायमान स्वरूप सत् नहीं होते । असद्भूत अंश व्यावहारिक शब्दादि-श्रवण के योग्य क्योंकर होगा ? रज्जु में कल्पित अज्ञायमान सर्प व्यावहारिक भय एवं कम्पादि का जनक क्योंकर होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वह अज्ञायमान नहीं, अपि नु ज्ञायमान ही होता है, क्योंकि भय-कम्पादि कार्य ही उसकी ज्ञायमानता के व्यञ्जक होते हैं। यद्यपि वर्तमान कार्य की उत्पत्ति पूर्वतन सर्पादि की जातता का कल्पक नहीं, तथापि पूर्व-पूर्व कार्यों की उत्पत्ति के द्वारा उसमें ज्ञातत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। यद्यपि वृत्त्यात्मक ज्ञान विनव्वर है, तथापि उसके संस्कार अनुवृत्त रहते हैं, अतः ज्ञान अपने संस्कारों के माध्यम से अनुवृत्त रह कर अपने कल्पित पदार्थ में ज्ञातत्व ज्वनित कर देता है। संस्कारों की सत्ता पूर्व-पूर्व अनुमात के आधार पर होती है, कल्पना भीर संस्कारों का साध्य-साधनभाव बीज-वृक्ष के समान अनादि माना जाता है, अतः अनवस्थादि दोष प्रसक्त नहीं होते। काल्पनिक कारण से कायं की उपपत्ति यदि नहीं हो सकती, तब अनुपर्वात ही सही। मायिक वस्तु के लिए अनुपर्वात कोई दोष नहीं, क्योंकि धाचार्य मण्डन मिश्र कहते हैं-"न हि मायायां काचिदनुपर्णतः, अनुपपद्यमानार्थेव हि माया" ( ज़॰ सि॰ पृ॰ १० )। दूसरी बात यह भी है कि जो लोग अंश को भाविक ( वास्तविक ) मानते हैं, वास्तविक पदार्थ का ज्ञान से उच्छेद हो नहीं सकता, अतः ज्ञान-ध्यानादि से बन्धन की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति क्योंकर होगी ? अतः जैसे श्रोत्ररूप आकाश का अंश अनिवंचनीय है, वैसे ही जीव भी ब्रह्म का अंश है-ऐसा आचार्य काशकूरस्न का मत स्थिर होता है ॥ २२ ॥

सङ्गति — ब्रह्म में विविध वेदान्त-वानयों का समन्वय दिखाया गया। इतने मात्र से इस समन्वयाध्याय का उद्देश्य पूरा हो जाता है, अब और क्या शेष रह गया कि जिसके छिए इस अधिक रण की रचना की गई? इस शङ्का का निराकरण करने के छिए भाष्यकार

# ( ७ प्रकृत्यधिकरणम् । छ० २३-२७ ) प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधःत् ॥ २३ ॥

यथाभ्युदयहेत्तत्वाद्धमाँ जिहास्यः, एवं निःश्रेयसहेत्तत्वाद् ब्रह्म जिहास्यम्यम्य विद्यास्य विद्

यवर्षमिदमारम्यत इति शक्षां निराकर्त्तं सङ्गितं दर्शयन् अप्रशेषमाह् ॐ वयाम्युदय इति छ । अत्र च सम्मान्य सङ्गितमुद्रस्य लक्षणेनास्याधिकरणस्य सङ्गितिककः। एतद्वान्तं अप्रति—सस्यं जगरकारणे बद्धाणं वेदान्तानामुकः समन्दयस्तत्र कारणभावस्योभयथा दर्शनाज्यगरकारणस्यं बद्धाणः कि निमित्तवेन्त्रेव, उतीपादानत्वेनापि ? तत्र विद प्रथमः पक्षस्तत उपादानकारणानुसरणे सांस्वस्मृतिसिखं प्रधानमप्युन्येषम् । तथा च जनमान्यस्य यत इति ब्रह्मालक्षणमनाषु, अतिस्वान्तः, प्रधानेऽपि गतस्यात् । असम्भवाद्वा । यवि तुसरः पक्षस्ततो नातिस्यात्विर्माण्यव्यासिहिति साधु सक्षणम् । सोध्यपवदोवः । तत्र —

ईक्षापूर्वककर्तृस्व प्रमुख्यमसङ्पता । निमित्तकारणेख्येव मोपाबानेषु कहिष्वत् ॥

तविवमाह 🕸 तत्र निमित्तकारणमेव तावद् इति 🕮 । आगमस्य कारणमात्रे पर्यवसानादनुमानस्य

भामती—गास्या
सङ्गिति दिखाते हुए शेष विचारणीय प्रस्तुत करते हैं — "यथाभ्युदयहतुत्वाद धर्मी जिज्ञास्य
इत्यादि"। यहाँ ब्रह्म-लक्षण की संगति दिखाकर भाष्यकार ने लक्षण-सूत्र के साथ इस
अधिकरण की संगति प्रदिश्तित की है। आशय यह है कि जगत् के कारणीभूत ब्रह्म में वेदान्तवाक्यों का समन्वय प्रदिश्ति किया गया। कारणता दो प्रकार की देखी जाती है—
(१) निमित्तकारणता और उपादानकारणता! ब्रह्म में जगत् की कौन-सी कारणता
विवक्षित है? यदि निमित्तकारणता-पक्ष का ग्रहण किया जाता है, तब उपादान कारण
किसी और पदार्थ का मानना होगा, फलता साध्य-दर्शन-सिद्ध प्रधान (प्रकृति) तत्त्व को
स्वीकार करना होगा, तव "जन्माद्यस्य यतः"—गह ब्रह्म का लक्षण सदोष हो जाता है,
क्योंकि सांख्य-सम्मत प्रकृति में उक्त लक्षण की अतिव्याम हो जःती है अथवा उपादानत्वरूप
लक्षण ब्रह्म में न घटने से असम्भव दोष है। यदि द्वितीय पक्ष [ उपादानकारणता भी अर्थात्
ब्रह्म में उभयविध कारणत्त्व) माना जाता है, तब तो न अतिव्याप्ति होती है और न
अथ्याप्ति, अता उक्त लक्षण निर्दोप है। यही शेष विचारणीय है, जिसके लिए इस अधिकरण
की आवश्यकता है।

पूर्वपक्ष - ईक्षापूर्वककर्तृत्वं प्रभुत्वमसरूपता । निमित्तकारणेष्वेव नोपादानेषु कहिचित् ॥

यही भाष्यकार ने कहा है — ''तत्र निमित्तकारणमेव तावत् केवलं स्यात्''। बोपितषद वाक्यों का तो सामान्य कारणता में वर्यवसान होता है। अनुमान प्रमाण जो 'ईश्वरो जगतो निमित्तकारणम्, ईक्षणपूर्वककर्तृत्वात् कुलालवत् । प्रभुत्वाद् राजवत्'। 'ईश्वरो न जगत उपादानम्, कार्यविरूपत्वात्, कुलालादिवत्' — इस प्रकार निमित्तकारणता का नियमन करते हैं, उनका उक्त औपनिषद वाक्य किसी प्रकार का विरोध नहीं करते, प्रत्युत समर्थन करते 'स प्राणमस्त्रत' ( प्र०६।४ ) इत्यादिश्रतिभ्यः । ईक्षापूर्वकं च कर्तृत्वं निर्मित्तः कारणेष्वेच कुलालादिषु इष्टम् । अनेककारकपूर्विका च कियाफलसिडिलोंके दशा। स च म्याय आदिकर्तर्याप युक्तः संक्रमितुम् , ईश्वरत्वप्रसिद्धेश्च । ईश्वराणां हि राजवैवस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमय केवलं प्रतीयते, तद्वत्परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्तम् । कार्यं चेदं जगत्सावयवमचेतनमग्रुद्धं 🕊 दृश्यते, कारणेनापि तस्य तादृशेनेच भवितव्यम् , कार्यकारणयोः साक्रव्यदृशंनात्। ब्रह्म च नैवंलक्षणमवगम्यते 'निष्कलं निष्कियं शस्तं निरवद्यं निरक्षनम्' ( व्ये० ६।१९ ) इत्यादिश्रतिभ्यः । पारिशेष्याद् ब्रह्मणो अन्यदुपादानकारणमशुद्धवादिगुणकं स्मृतिमः सिद्धमभ्युपगन्तन्यम् । ब्रह्मकारणत्वश्रतेर्निमित्तत्वमात्रे पर्यवसानादिति ।

प्राप्ते ब्रमः - प्रकृतिस्थोपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तव्यं निमित्त-

भाग्रती तिव्रिक्षेषनियममागमो न प्रतिक्षिपस्यिप स्थनुबन्यत एवेस्याह 🛞 पारिक्षेत्र्याद् बद्धाणोऽस्यद् इति 🍪 । मह्योपःवानस्वस्य प्रसन्तस्य प्रतिवेधेऽन्यत्राप्रसङ्गात्सांस्थस्मृतिप्रसिद्धमानुमानिकं प्रधानं शिध्यत इति । एकविज्ञानेन च सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानम् 'उत तमादेशम्' इत्यादिना यया सोम्येकेन मुस्पिण्डेनेति च बृष्टान्तः, परमात्पनः प्राधान्यं सूचयतः । यथा सोमशर्मणैक्त झातेन सर्वे कठा झाता भवन्ति ।

एवं प्राप्त उच्यते प्रकृतिश्च । न केवलं ब्रह्म निमित्तकारणं, कुतः ? प्रतिज्ञादृष्टान्तयोशनुपरोधात् ।

निमित्तकारणःवभात्रे तु तातुम्बच्येयाताम् तथाहि

न मक्ष्ये सम्भवत्य च जधन्य। वृत्तिरिष्यते । स चानुमानिकं युक्तमागमेन।पदाधितम् ॥ सर्वे हि ताबहेबान्ताः पौर्वापर्येण वीक्षिताः। ऐक।न्तिकाड्वैतपरा हैतमात्रनिषेधतः ॥

भामती-व्याख्या हैं—"स ईक्षांचके" (प्र. ६।३) इत्यादि। इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि जपादानकारण कोई और माना जाय — "पारिशेष्याद् ब्रह्मणोऽन्यदुपादानकारणमण्युप-गन्तव्यम्"। पारिकेष्य का स्वरूप बताते हुए न्यायभाष्यकार ने कहा है—"प्रसक्तप्रतिषेधाद अन्यत्राप्रसङ्गः परिशेषः" (न्या० भा० १।४।४)। उसके अनुसार प्रसक्त (प्राप्त ) ब्रह्मगत उपादानकारणता का प्रतिषेध हो जाने पर अन्य किसी वस्तु में उपादान-कारणता प्रसक्त नहीं, परिशेषतः सांस्य-सम्भत प्रधान (प्रकृति ) में उपादानता पर्यवसित होती है। "उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति'' (छा० ६। । २ ) इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान का प्रतिज्ञा को है और 'यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन" (छां॰ ६।१४) इत्यादि जो दृष्टान्त दिखाए हैं, वे सभी ब्रह्म की प्रधानता ( प्रमुखता ) के वैसे ही सूचक हैं, जैसे सोमशर्मा को प्रशंसा में कहा जाय-'सोमशर्मणकेन ज्ञातन सर्वे कठा जाता भवन्ति'।

सिद्धान्त-उक्त पूर्वपक्ष का निराकरण-मूत्र है- 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुप-रोधात्"। अर्थात् ब्रह्म केवल निमित्तकारण ही नहीं, वयोंकि कथित प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का सामञ्जस्य उभयविध कारणता में ही होता है, केवल निमित्तकारणता मानने पर प्रतिज्ञा कोर दृष्टान्त उपरुद्ध (विरुद्ध या बाधित ) हो जाते हैं—

न मुख्ये सम्भवत्यर्थे जघन्या वृत्तिरिष्यते । न चानुवानिकं युक्तमागमेनापवाधितम्॥ सर्वे हि तावद वेदान्ता पौर्वापर्येण वीक्षिताः। ऐकान्तिकाद्वतपरता द्वैतमात्रनिषेधतः।।

कारणं च, न केवलं निमित्तकारणमेव । कस्मात् ? प्रतिशादधान्तानुपरोधात् । पवं प्रतिशादशास्ती श्रोतौ नोपरुष्येते । प्रतिशा तावत्- 'उत तमादेशमप्राक्ष्यो चेनाश्चतं श्रतं भवत्यमतं मतमविद्यातं विद्यातम् ( छा० ६।१।२ ) इति । तत्र चैकेन विकातेन सर्वमन्यद्विकातमपि विकातं भवतीति प्रतीयते । तचीपादान-कारणविकाने सर्वित्रिधानं संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात्कार्यस्य । निमित्तकार-णाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, लोके तक्ष्णः प्रासादव्यतिरेकदर्शनात् । दशस्तोऽ-पि—'यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मुन्मयं विश्वातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्' इत्युपादानकारणगोचर प्वाम्नायते। तथा 'पकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विद्वातं स्यात्' 'एकेन नखनिकुन्तनेन सर्वं कार्थायसं विद्यात स्यात्' ( छा० ६।१।४,५,६ ) इति च । तथान्यत्रापि 'कस्मिन्तु भगवो विश्वाते सर्वमिदं विश्वातं भवति' (मुण्ड० १।१।२) इति प्रतिश्वा। 'यथा पृथि-व्यामोषधयः संभवन्ति' ( मुण्ड० १।१।७ ) इति रष्टान्तः । तथा 'आत्मनि बल्बरे रष्टे अते मते विकात इदं सर्वं विदितम्' इति प्रतिका ।' स यथा दुन्दुभेदंन्यमानस्य न बाद्याञ्शन्दाञ्शक्तुयाद् प्रहणाय दुन्दुभेस्तु प्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शन्दो गृहीतः ( वृ० ४।५।६,६ ) इति रृष्टान्तः । एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिका-हष्टान्ती प्रकृतित्वसाधनी प्रत्येतन्यौ। यत इतीयं पञ्चमी-'यतो वा इमानि

## मामती

तिवहापि प्रतिज्ञादृष्टान्ती मुख्यार्थावेव युक्ती न तु यज्ञमानः प्रस्तर इतिवव् गुलकक्ष्यनया नेतस्यी तस्यार्थवादस्यातत्यरस्वात् । प्रतिज्ञादृष्टान्तवाक्ययोस्स्वद्वेतपरस्वादुपादानकारणास्मकस्वाद्योपादेयस्य कार्यः जातस्योपादानज्ञानेन तज्ज्ञानोपपत्तेः । निमित्तकारणं तु कार्यादस्यन्तिभन्नमिति न तज्ज्ञाने कार्यक्षानं भवति । अतो ब्रह्मोपादानकारणं जगतः । न च ब्रह्मणोऽन्यद्विमित्तकारणं जगत इत्यपि युक्तम् । प्रतिज्ञानवृष्टान्तोपरोघादेव । नहि तदानीं ब्रह्मणि ज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति । जगिव्रमित्तकारणस्य ब्रह्मणोऽन्यस्य सर्वमध्यपातिनस्तज्ज्ञानेनाविज्ञानात् । यत इति च पञ्चमी न कारणमात्रे स्मर्यते, अपि तु प्रकृती जनिकर्तुः

#### भामती-स्यास्या

कथित प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के आधार पर जो ब्रह्म में जगत् की उपादानता प्रतिपादित है, वह मुख्य (अभिधा) वृत्ति को लेकर वास्तिविक उपादानकारणता ही माननी होगी, यजमानगत गौण प्रस्तररूपता (यज्ञोपकारिता) के समान प्रधानता, (प्रशस्तता या प्रमुखता) रूप गौण उपादानता नहीं, क्योंकि "यजमानः प्रस्तरः" (ते॰ सं॰ २।८।६) यह अर्थवाद प्रस्तरूप मुख्यार्थपर क नहीं, वैसा प्रकृत में नहीं। प्रतिज्ञा और दृष्टान्त-वाक्य अर्द्धतपरक ही हैं, अतः समस्त उपादेयभूत जगत् के ज्ञान का उसके उपादान-कारणभूत ब्रह्म के ज्ञान से हो होना न्याय-सिद्ध है। निमित्तकारण तो अपने कार्य-प्रपक्ष से अत्यन्त भिन्न होता है, अतः उसके ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म जगत् का उपादानकारण सिद्ध होता है। 'ब्रह्म से भिन्न और कोई पदार्य जगत् का निमित्तकारण है'—यह कहना भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि उक्त प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के अनुरोध पर वैसा मानना सम्भव नहीं। सांख्य-सम्मत प्रधानादि तत्त्व तो कार्य-वर्ग में ही आ जाते हैं, अतः उनके ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान क्योंकर होगा? यह जो कहा गया कि वेदान्त-वाक्य सामान्य कारणता के प्रतिपादक हैं, वह भी उचित्त नहीं, क्योंकि "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" (तै. उ. ३।१) यहाँ 'यतः' पद में जो पञ्चमी विभक्ति है, "जनिकर्तः प्रकृति" (पा. सू. १।४।३०) इस सूत्र के अनुसार जिन (उत्पत्ति) के कर्त्ता (जायमान वस्तुमात्र)

भूतानि जायन्ते' इत्यत्र 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' (पा० स्० १।४।३०) इति विशेष स्मरणात्मकृतिलक्षण प्वापादाने द्रष्टव्या । निमित्तत्वं त्विधिष्ठात्रन्तराभावाद-धिगन्तव्यम् । यथा हि लोके मृत्सुचर्णादिकमुपादानकारणं कुलालसुचर्णकारावी-निधष्ठातनपेक्य प्रवर्तते, नैवं ब्रह्मण उपादानकारणस्य सतोऽभ्योऽधिष्ठातापे क्योऽस्ति, प्रागुत्पचरिकमेवाद्वितीयमित्यवधारणात्। अधिष्ठात्रन्तरामाबोऽपि प्रतिष्ठादृष्टान्तानुपरोधादेवोदितौ वेदितव्यः। अधिष्ठातरि द्युपादानादन्यस्मिन्नभ्युपः गम्यमाने पुनर्ष्येकविद्यानेन सर्वविज्ञानस्यासंभवात् प्रतिज्ञाद्यान्तोपरोध एव स्यात्। तस्माद्धिष्ठात्रन्तरामावादात्मनः कर्तृत्वमुपादानान्तराभावाच प्रकृतित्वम् ॥ २३ ॥

कुतक्कात्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे ?—

# अभिष्योपदेशाच्य ॥ २४ ॥

समिष्योपदेश सात्मनः कर्नृत्वप्रकृतित्वे गमयति 'सो अकामयत बहु स्वां भजायेयेति, 'तदैक्षत बहु स्यां भजायेय' इति च । तत्राभिष्यामपूर्विकायाः स्वातन्त्र्यप्रमुत्तेः कर्तेति गम्यते । बहु स्यामिति प्रत्यगारमविषयत्वाद् बहुमबनाभिष्या नस्य मक्कतिरित्यपि गम्यते ॥ २४॥

# साक्षाच्चोमयाम्नानात् ॥ २५ ॥

प्रकृतित्वस्थायमभ्युच्चयः। इतमा प्रकृतिर्वहा, यत्कारणं साक्षाद् व्रह्मैय कारणमुपादायोभी प्रभवप्रलयाबास्नाचेते - सर्वाणि ह या दमानि भूतान्याकाशादेख समुरपचन्ते, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति (छा० १।९।१) इति । यद्धि यस्मात्प्रभवति यस्मिक प्रलीयते तत्तस्योपादानं प्रसिद्धम् । यथा त्रीहियवादीनां पृथिवी । 'साक्षात्' इति चोपादानान्तराजुपादानं वर्शयत्याकाशादेवेति । प्रत्यस्तमयस्य नोपादानादम्यत्र

## भामती

प्रकृतिरिति । ततोऽपि प्रकृतिस्व पवगण्छामः । दुन्दुभिग्रहणं दुण्दुभ्याघातग्रहणं च तद्गतशब्दस्वसामान्यो-पलशाणार्थम् ॥ २३ ॥

अनागतेष्कासकुल्पोऽभिष्या । एतया ऋतु स्थातम्भ्यलक्षणेत कर्तुःचेन निमिसस्यं विशतम । बह स्यामिति च स्वविषयतयोगावानस्वमुक्तम् ॥ २४ ॥

वाकाशादेव ब्रह्मण एवेध्ययः । साक्षाविति वेति सूत्रावयवमनुख तस्यायं -व्याचन्टे 🕸 आकाशा-

# भामती-क्याख्या

के उपादानकारण (प्रकृति) की अपादानसंज्ञा की गई और "अपादाने पश्चमी" (पा. सू. २।३।२८) इस सूत्र से उस पश्चमी का विधान हुआ, अतः प्रकृति के अर्थ में 'यत्' पद पर्यवसित होता है, कारणमात्र में नहीं। अतः व्याकरण के अनुसार भी ब्रह्म जगत् की प्रकृति ( उपादानकारण ) ही अधिगत होता है। भाष्यकार ने जो दुन्दुभि-श्रुति का उपन्यास किया है, वहाँ दुन्दुभि या दुन्दुभि के आधात का ग्रहण होने से सभी शब्दों का ग्रहण बताया गया है, किन्तु शब्द का उपादानकरण न तो दुन्दुभि है और न दुन्दुभि का आघात, अतः दुन्दुभि' और 'दुन्दुभ्याघात' पद शब्द-सामान्य का उपलक्षक माना जाता है।। २३।।

"अभिध्योपदेशाच्च"-इस सूत्र में 'अभिध्या' शब्द का अर्थ है-भावी वस्तु की इच्छा । इस इच्छा के द्वारा निमित्तकारणता प्रविशत की गई है और 'बहु स्याम्' यहाँ श्रह्म में स्वोपादनक बहुकार्य-सर्जन के द्वारा उपादानकारणता सूचित की गई है ॥ २४॥

"सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव" (छां. १।९।१) इस श्रुति में आकाशादेव का अर्थ 'ब्रह्मण एव' है। "साक्षाच्चोभयाम्नानात"—इस सत्र के अवयवभूत 'साक्षात' पदः कार्यस्य दृष्टः ॥ २५ ॥

आत्मकृतेः परिकामात् ॥ २६ ॥

इतका प्रकृतिर्वेहा. यस्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायाम् 'तदारमानं स्वयमकुस्त' (तै० २।७) इत्यात्मनः कर्मत्वं च दर्शयति । आत्मानमिति कर्मत्वं, स्वयमकुरुतेति इर्तृत्वम् । कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं सम्पादियतुम् ? परिणामादिति नुमः। पूर्वसिकोऽपि हि सन्नातमा विशेषेण विकाराः रमना परिणमयाम'सात्मानामिति । विकारात्मना च परिणामी मृदाचासु प्रकृतिपूप-ल्काः। स्वयमिति च विशेषणाशिमित्तान्तरानपेश्चल्यमपि प्रतीयते। परिणामादिति वा पृथक्सूत्रम् । तस्यैषोऽर्थः - इतमा प्रकृतिर्वह्म, यत्कारणं म्रह्मण एव चिकारात्मना

भामती

देव 🏶 इति धृतिसंह्यमो जगहुवादानस्यमववारयन्ती उपादानान्तराभावं सावादेव दर्शयतीति साक्षादिति बुजाबबबेन बर्शितमिति योजना ॥ २५ ॥

प्रकृतिग्रह्णमृवस्थाणं निमित्तिमत्यपि द्रष्टम्य, कर्मस्वेतोपाबामस्यात्कत्ँत्वेन च तस्प्रति निमित्त-त्वात् । 🖝 कथ वृतः इति 🕸 । सिद्धसाच्ययोरेकत्रासमवायो विशेषाविति । 🐞 परिणामाविति जूनः इति 🕸 । पूर्वतिद्धस्याध्यनिवंचनीयविकारात्मना परिणामोऽनिवंचनीयःवाद्भेदेनाभिन्न इवेति सिद्धस्यापि खाच्याःबिस्थर्थः । एकवाय्यत्वेन व्यास्याय परिणामा।दत्यविष्ठिश्व व्याचण्डे क्षपरिणामाविति वा इतिक ।

# शामती-स्थास्या

का अनुवाद कर उसका अर्थ किया जाता है-"अकाशादेव"। 'आकाशादेव समुत्पदान्ते'-यह श्रुति बहा में जगत् की उपादानकारणता का अवधारण करती हुई अन्ययोग-व्यवच्छेदक एककार के द्वारा आकाश (ब्रह्म ) से भिन्न पदार्थ की उपादानता का जो निषेध करती है, वही निषेध सूत्रकार ने 'साझान्' पद से सूचित किया है। 'श्रुतिगतैवकारसूचितमुपादानान्त-रामार्व साक्षाविति सूत्रावयवेन सूचयति सूचकार।'-ऐसी योजना कर लेनी चाहिए।। २४।।

भाष्यकार ने जो कहा है- "इतक्ष्य प्रकृतिबंदा"। यहाँ पर 'प्रकृति' पद निभित्तकारण का भी उपकक्षक है, क्योंकि जागे चलकर भाष्यकार कहते हैं-- "तदात्मानं स्वयमकुरुत "इत्यास्मन: कर्मस्यं कर्तृंस्वं च दर्शयित" यहाँ 'कर्मस्य' हेतु उपादानता और 'कर्तृंस्व' हेतु निमित्तकारणता का साधक है, अतः प्रतिज्ञा-वाक्य में भी दोनों कारणताओं का निर्देश होना चाहिये, अतः 'प्रकृति' पद को अजहत्स्यार्थं लक्षणा के द्वारा उभयविध कारणता का बोधक मानना आवश्यक है। "कथं पुन: पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वम्" इस सङ्का-माध्य का बाजय यह है कि श्रुति ने जो कहा है कि परमात्मा ने अपने आपका सर्जन किया, वहाँ स्वकर्तृक और स्वकर्मक सर्जन क्रिया प्रतीत होती है, किन्तु किसी क्रिया के कर्तृत्व और कमेत्व - दोनों एक पदार्थ में नहीं रह सकते, क्यौंक 'कर्तृत्व' धर्म सिद्ध और 'कमंत्व' साध्य होता है, अतः दोनों धर्मों का परस्पर विरोध है। "परिणामादिति बूमः"-इस समाधान-भाष्य का तात्पर्य यह है कि [ श्रुति ने स्वयं विरुद्ध धर्मी का एकत्र समावेश बताया है -- 'सच्च त्यच्चाभवत्" (तै० उ० २।६)। स्वप्न में स्विशरण्छेदनादि के समान विरुद्धरूप से प्रतीयमान आरोपित धर्मों का कोई रिरोध नहीं होता ] एक ही ब्रह्म सदूपेण सिंख (कर्ता) है और अनिवंचनीय परिणामवत्त्वेन साध्य (कर्म) होता है। जैसे - अरजत में रजत का आरोप होता है, वैसे ही अभिन्न में भेद का आरोप।

'आत्मकृतेः' और 'परिणामात्'-इन दोनों पदों की एकवान्यता-पक्षीयव्याख्या करके 'परिणामात्' - इस पद को पृथक् करके उसकी व्याख्या की जाती है - "परिणामादिति परिणामः सामानाधिकरण्येनाम्नायते 'सञ्च त्यञ्चाभवत् । निरुक्तं चानिरकं च' (ते॰ २१६) इत्यादिनेति ॥ २६॥

# योगिष हि गीयते ॥ २७॥

इता प्रकृतिर्वहा, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पठ्यते वेदान्तेषु 'कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्' (मुण्ड॰ ३।१।३) इति, 'यद्भूतयोनि परिपदयन्ति घीराः (मुण्ड॰ १।१।६) इति च । योनिद्यान्द्वच प्रकृतिवचनः समधिगतो लोके-पृथिवी योनिरोषघि-यनस्पतीनाम्' इति । सीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गर्म प्रत्युपादानकारणत्वम् । किवित्स्थानवचनोऽपि योनिक्ष्मदो इष्टः—'योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि' (ऋ० सं०१।१०४।१) इति । वाक्यशेषास्यत्र प्रकृतिवचनता परिगृह्मते 'यथोणंनाभिः सुजते गृह्मते च' (मु०१।१।७) इत्येवंजातीयकात् । पत्रं प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम् । यत्पुन-रिद्मुकमीक्षापूर्वकं कर्तृत्वं निमत्तकारणेष्येय कुलालाविषु बोके दृष्टं नोपादानेष्वित्यादि, तत्प्रत्युच्यते—न लोकविद्द भवितव्यम् । म द्ययम्बुमानगम्योऽर्थः । शब्दगम्यत्वास्यस्यार्थस्य यथाशस्यमिद्द भवितव्यम् । शब्दक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपाद्यतीत्ययोज्ञाम । पुनक्षितस्यं विस्तरेण प्रतिवश्वामः ॥ २०॥

यायती

सक्त स्वकोति हे बहानो करे । सक्त सामान्यविद्येषेणायरोदातया निर्धाच्ये पृथिक्यसेजोस्रक्षणम् । स्वक्त परोक्षमत एवानिर्वाक्यमिदन्तया वाम्बाकाशस्त्रकार्णं, कर्यं च तद्बह्मणो कर्यं, यवि तस्य ब्रह्मोपावानं, सरमात्यरिनामाव् ब्रह्म भूतानां श्रकृतिरिति ।। २६ ॥

पूर्वपिक्षकोऽनुमानमनुभाष्यागमिकरोधेन बुवयित क्ष यस्तुनः इति क्षः। एतवुक्तं भवितः। ईरवरी वातो निमित्तकारकमेवेकापूर्वकवारकर्तृत्वात् कुम्भकर्तृकुलालवत् । अनेरवरस्यासिद्धराज्यासिद्धो हेतुः पक्षकाप्रसिद्धविद्येच्यः। यवाहुर्नानुपलन्धे स्यायः प्रवर्तत इति । आगमात्तसिद्धिरिति वेत् , हस्त तर्हि यादशमीश्वरमागमो गमयित सावृक्षोऽभ्यूगवम्तव्यः। स च निमित्तकारणं चोषावानकारणं चेरवरमवगम-

#### भागती-म्याध्या

वा पृथक् सूत्रम्'। श्रुतिप्रतिपादित 'सत्' और 'त्यत्' दोनों ब्रह्म के रूप हैं। पृथिवीत्वादि विशेष जातियों के द्वारा अपरोक्षतया निरूपित पृथिवी, जल और तेज को सच्च कहा गया है और 'त्यत्' पद से परोक्ष, अत एव अनिवंबनीय वायु और आकाश का ग्रहण किया गया हैं। 'सत्' और 'त्यत्' दोनों ब्रह्म के रूप वर्थों कर कहे जा सकते हैं, यदि ब्रह्म 'सत्' और 'त्यत्' दोनों का उपादानकारण न हो। फलता भूतरूपेण परिणत (विवर्तित) होने के कारण ब्रह्म भूत-वर्ग की प्रकृति (उपादानकारण) होता है।। २६।।

पूर्वपक्षोक्त निमित्तकारणस्वानुमान का अनुवाद करके निराकरण किया जाता है—
"यत्पुनिरदमुक्तम्"। सारांश यह है कि—"ईश्वरो जगतो निमित्तकारणमेव, ईक्षापूर्वकजगत्कतृंत्वात्, कुम्मकर्तृंकुलालवत्"—इस अनुमान में ईश्वर की असिद्धि होने के कारण आश्रयासिद्धिरूप हेत्वाभास और अप्रसिद्धविशेष्यासिद्धिरूप पक्षाभास दोष है, क्योंकि जो ईश्वर
हेतु का आश्रय और साध्य का विशेष्य है, वह सिद्ध ही नहीं। जैसा कि न्याय-भाष्यकार ने
कहा है—"नानुपलब्धे ल्यायः प्रवर्तते" (न्या. भा. पृ. ४)। "स ईक्षांचक्रे" इत्यादि आगम
प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि आगम को
ईश्वर का साधक माना जाता है, तब आगम जैसे ईश्वर का गमक है, वैसा ईश्वर स्वीकार
करना होगा। आगम तो स्पष्टरूप से ईश्वर को जगत् का निमित्तकारण और उपादानकारण

# ( ८ सर्वव्याख्यानाधिकरणम् । स २८ ) ९तेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥

'ईक्षतेर्नाशब्दम्' ( ब्र० स्० ।१।५ ) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः स्त्रीरेव पुनः पुनराशक्र्य निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोद्धलकानि कानिचिल्लिकाभासानि चेदान्ते-व्वापातेन मन्दमतीन्प्रतिभान्तीति । स च कार्यकारणानन्यत्वाभ्युपगमात्प्रत्यासन्नो

तीति । विसेध्याश्रयम्माद्यागमविरोधान्मानुमानमृदेतुमहंतीति, इति कुतस्तेन निमित्तःबावधारणेस्यर्थः । इमं भोपाबानपरिकासाविभावा न विकाराभित्रायेकापि तु यथा सर्वस्थीपादानं रज्जुरेवं ब्रह्म जगतुपादानं ब्रह्म्बम् । म सलु निरयस्य निरुक्तस्य श्रद्धाणः सर्वात्मनैकदेशेन वा परिणामः सम्भवति निरयरबावनेक-वेशस्वाबित्युक्तम् । न च मृदः दाराबादयो निश्चन्ते न वाभिन्ना न वा भिन्नाभिन्नाः किनवनिर्वेदनीया एव । यवाह श्रुतिः "मृत्ति देश्येव सत्यम्" इति । तस्मावद्वैतोपक्रमादु असंहाराज्य सर्व एव वेदान्ता ऐकास्तिकाहैतपरः सन्तः साक्षादेव कविवद्वेतमाहः, कविव् द्वेतनियेथेन, कविव् व्रह्मोपादानत्थेन जगतः । एताबतायि ताबद्भेदो निधिद्धो भवति, न त्यावामत्वाभिधानमान्नेच विकारप्रह आस्थेयः । नहि बान्येकवेशस्यार्थोऽस्तीति ॥ २७ ॥

स्यादेतत्-मा भूत्प्रचानं जगदुवादानं तथायि न ब्रह्मीवादानश्वं सिष्यति, परमाध्वादीनामिप तबुपाबानामामुप्प्लबमामस्वासेषामपि हि किञ्चित् किञ्चिदुपोइलकमस्ति वैदिकं लिङ्गमिस्याज्ञकुामपमेतुमाह सुत्रकारः — एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः निगवन्याख्यातेन भाव्येण व्याख्यातं सूत्रम् ।

मामती-अथाख्या

कहता है। साध्य के विशेष्य और हेतु के आश्रयभूत ईश्वर के ग्राहक आगम से विरुद्ध केवल निमित्तकारणता का अनुमान कभी नहीं पनप सकता, अतः उस अनुमान के द्वारा निमित्त-कारणता का अवधारण क्योंकर किया जा सकता है ? ईश्वर के लिए 'उपादान' और जगत् के लिए जो 'परिणाम' की भाषा का प्रयोग किया गया है, वह विकार-विकारिभाव को हिष्टि में रख कर नहीं, अपितु जैसे आरोपित सर्प की उपादानकारण रज्जु कही जाती है, वैसे ही ब्रह्म को जगत् का उपादान कहा गया है, क्योंकि कूटस्थ नित्य और निष्कल ब्रह्म का न सर्वात्मना और न एकदेशेन परिणाम बन सकता है - यह विगत पृ० १३७ पर कहा जा चुका है। मृत्तिकादि से घट-शरावादि कार्य न तो भिन्न हैं, न अभिन्न और न भिन्नाभिन्न, किन्तु अनिर्वचनीय हैं, जैसा कि श्रुति कहती है-'मृत्तिकेत्येव सत्यम्' । फलतः कथित श्रति-सन्दर्भ में अद्वैत-तत्त्व का उपक्रम और धपसंहार सिद्ध कर रहा है कि सभी वेदान्त-वाक्य ऐकान्तिकरूप से अद्वैतपरक होते हुए कहीं साक्षात् अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं, कहीं द्वेत का निषेध और कहीं ब्रह्मोपादानत्वेन जगत् का अभिधान करके अद्वेतावबोधन करते हैं। इससे भी भेद का निषेध हो ही जाता है, उपादानत्व का प्रतिपादनमात्र कर देने से विकार-ग्रह स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अधूरे वाक्य का अर्थ पर्यवसित अर्थ नहीं माना जाता ॥ २७॥

शहा -यदि सांख्याभिमत प्रधान तत्व जगत् का उपादानकारण नहीं हो सकता तो न सही, फिर भी ब्रह्म में जगत् की उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती, वयोंकि तार्किकादि-सम्मत परमाण्वादि पदार्थ भी जगत् के उपादानकारण माने जाते हैं। उनके भी साधक वैदिक वाक्य

इक्के-दूक्के उपलब्ध हो ही जाते हैं।

समाधान - उक्त शङ्का का अपनयन करते हुए सूत्रकार ने कहा है- 'एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता" । इस सूत्र का भाष्य अत्यन्त सुगम है ।

वेदान्तवादस्य, देवलप्रभृतिभिद्य कैश्चिद्धर्मसूत्रकारैः स्वप्रन्थेष्वाश्चितः, तेन तरप्रतिषेधे यकोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे । तेऽपि तु ब्रह्मकारणवादपश्चस्य प्रति-पश्चत्वात्प्रतिषेद्धव्याः । तेषामण्युपोद्धककं वैदिकं किंखिल्लिक्मापातेन मन्द्यमतीम्प्रति-भायादिति । अतः प्रधानमञ्जनिषर्वणन्यायेनातिदिशति – पत्तेन प्रधानकारणवादप्रतिषेध्ययायकलापेन सर्वेऽण्वादिकारणवादा अपि प्रतिषद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामपि प्रधानवद्शब्दत्वाच्छव्दविरोधित्वाचवेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽध्ययापरिसमाप्ति द्योत्यति ॥ २८॥

इति श्रीमरपरमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीमञ्ज्ञंकरभगवरपूज्यपादकतो शारीरकः
मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायेऽध्यकादिसंदिग्धपदमात्रसमन्दयाख्यश्चतुर्थः पादः समासः ॥ ४ ॥
इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये समन्वयाक्यः
प्रथमोऽध्यायः ॥

भामती

प्रतिकालकाणं लच्यमाणे पदसमन्वयः । वैविकः स च तज्ञैव मान्यज्ञेश्यत्र सावितम् ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाबस्पतिनिश्चविराचिते श्रीमण्डारीरकभाष्यविभागे भागस्यां प्रवमाध्यायस्य चतुर्वः पावः ॥ सन्दर्गश्च प्रचमोऽज्यायः ॥

GO SECUL

भामती-भ्यास्या

प्रतिज्ञालक्षणं वस्यमाणे पदसमन्वयः। वैदिकः स च तत्रैव नान्यत्रेत्यत्र साधितम्।।

इस अध्याय के प्रयम सूत्र में प्रतिज्ञा की गई—"यथातो ब्रह्मजिज्ञासा, द्वितीय सूत्र में लक्षण किया गया—"जन्माद्यस्य यतः"। लक्ष्यमाण ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का समन्वय चतुर्थं सूत्र में कहा—"तत्त समन्वयात्"। वह (वेदान्त-वाक्य-समन्वय) वहीं (प्रथम, द्वितीय और तृतीय—इन तीनों पादों में ही) विणत है, अन्यत्र (चतुर्थं पाद में) नहीं। इस प्रकार इस प्रथम अध्याय में समन्वयार्थं का सम्यक् प्रतिपादन किया गया है।। २८।।

रामेऽन्वेति श्रुतिः सर्वा लीलेव च परापरा।
किमिरयम्बयमीप्सन्ति वेदाग्तस्यैव केवलम्॥१॥
बेदान्ताधिकृते क्षेत्रे कथमन्यद् विचार्यताम्।
साक्षादम्बयमादाय वेदान्तस्यैव पुरः स्थितिः॥२॥
स्वरूपाद् यत्परः सर्वो वेदान्तवचसां चयः।
प्रकृत्या चारु तद् ब्रह्म दिष्टचा रूपं ममेव तत्॥३॥
बाक्यादेव गुरोर्यस्य दृष्टिरेषा समुद्गता।
वन्दे विदित्तवेद्यं तं करुणावरुणालयम्॥४॥

श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्वामिश्रीऋषिरामिश्रव्यस्वामियोगीग्द्रानन्दकृतायां भामतीग्यास्वायां प्रथमोऽघ्यायः समाप्तः

# प्रथमे उच्याये

# अधिकरणानां सत्राणां च

# संख्या

| <b>पा</b> दसं •   | 8   | 2  | 3   | 8  | योगः |
|-------------------|-----|----|-----|----|------|
| <b>अधिकरणसं</b> ० | 3.5 | O  | \$3 | 5  | 39   |
| सूत्रसं•          | 38  | ३२ | 83  | २म | 938  |

# त्र**ससूत्रशाङ्करभाष्य**म्

# द्वितीयोऽध्यायः।

प्रथमः पादः

[ सांच्ययोगकाणादादिस्मृतिभिः वेदान्तसमन्वयविरोधपरिहारः ] ( १ स्मृत्यधिकरणम् । स् ० १—२ )

प्रथमे अर्था सर्वश्वः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणम् , मृत्सुवर्णाद्य इव घटरवकादीनाम् , उत्पत्तस्य जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणं, मायावीव मायायाः । प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणं, अवनिरिव चतुर्विधस्य मृतप्रामस्य । स पव च सर्वेषां न आत्मेत्येतद्वेदान्तवाक्यसमन्वयप्रतिपादनेन प्रति-पादितम् । प्रधानादिकारणवादाध्याश्वन्दत्वेन निराक्तताः । इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्याय-विरोधपरिहारः, प्रधानादिवादानां च न्यायामासोपवृहितत्वं, प्रतिवेदान्तं च सृष्ट्या-दिप्रक्रियाया अविगीतत्विमत्यस्यार्थजातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयो अथाय आरभ्यते । तत्र प्रथमं तावत्समृतिधिरोधमुपन्यस्य परिहरित —

स्मृत्यनवकाश्चदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश्चदोषप्रसङ्गात् ॥ १ ॥ यदुक्तं ब्रह्मैव सर्वं बं जगतः कारणमिति, तद्युक्तम् , कुतः ? स्मृत्यनवकाशदोष-

वृत्तवर्तिष्यमाणयोः समन्वयविरोधपरिहारत्वणयोः सङ्गारिप्रवर्शनाय च सुखप्रहणाय चैतयोः संक्षेपतस्तात्वर्यार्थमाह क प्रथमेऽप्याये इति । अनपेक्षवेवान्तवाक्यस्वरस्ति क्समन्वयस्थलस्य विरोध-संक्षेपतस्तात्वर्यार्थमाह क प्रथमेऽप्याये इति । अनपेक्षवेवान्तवाक्यस्वरस्ति क्समन्वयस्थलस्य विरोध-सत्यरिहाराभ्यामक्षेपसमाधानकर्णावनेन सक्षणेनास्ति विषयतिष्यिभावः सम्बन्धः । पूर्वस्थलाणों हि विषयस्तवृगोकरश्वावोभेपसमाधानयोरिक च विषयीति । सवैवयस्ययम्भवतार्थं सववयवमभिकरणमवतार-वित । क तत्र प्रथमं तावव इति क । तन्त्र्यते म्युत्पाद्यते मोक्सायनमनेनेति सन्त्रं, तवैवाक्या यस्याः सा

भामती-म्याख्या रामो विजयतां राजा वीरः शस्त्रभृतां वरः। ओरोपितोऽद्य संग्रामो दारुणो द्वैतिभिः सह।।

सङ्गति—विगत समन्वयाध्याय और इस विरोधपरिहाराध्याय की सङ्गति दिखाने एवं सुखपूर्वक अधिगति कराने के लिए दोनों अध्यायों की विषय-वस्तु का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है—"प्रथमेऽध्याये"। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निरपेक्ष वेदान्त का प्रामाण्य सुस्थिर है। वेदान्त-विचारात्मक इस दर्शन के प्रथम अध्याय का इस द्वितीय अध्याय के साथ विषय-विषयिभाव सम्बन्ध है, क्योंकि जो विरोध या आक्षेप और उसका परिहार या समाधान इस अध्याय में विणत है, वह पूर्वाध्याय के समन्वय को विषय करता है, जैसे कि इस प्रथम अधिकरण में पूर्वपक्षी का आक्षेप है—सृष्टिविषयक वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय उचित नहीं और सिद्धान्ती ने उसका परिहार करते हुए उक्त समन्वय को उचित ठहराया है। अध्यायों की संगति दिखाकर अध्याय के अवयवभूत अधिकरण का अवतरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है—"तत्र प्रथमं तावत् स्मृतिविरोधमुपन्यस्य परिहरति"।

विषय--सृष्टि-प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय ।

पूर्वपक्ष -- पूर्वाध्याय में सर्वज्ञ ब्रह्मगत जगरकारणत्व की स्थापना न्याय-संगत नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर प्रधानादि-प्रतिपादक सांख्य-स्मृति अत्यक्त निरवकाश होकर निरर्थक

मसङ्गात् । स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीता शिष्टपरिगृहीता, अन्याश्च तद्वुसारिण्यः स्मृतयः, ता पर्व सत्यनवकाशाः प्रसज्येरन् । तासु ह्यचेतनं प्रधानं स्वतन्त्रं जगतः कारणमुपनिवश्यते । मन्त्रादिस्मृतयस्तावश्चोद्नालक्षणेनाग्निहोत्रादिना धर्मजातेनाः पेक्षितमर्थ समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति । अस्य वर्णस्यास्मिन्कालेऽनेन विधानं-नोपनयनं, ईदृश्क्चाचारः, इत्यं वेदाश्ययनं, इत्यं समावर्तनं, इत्यं सहधर्मचारिणीसंयोग इति । तथा पुरुषार्थाश्च वर्णाश्चमधर्माज्ञानाविधान्त्रिद्यक्षिते । नैवं किपलादिस्मृतीना-मनुष्ठेये विषयेऽवकाशोऽस्ति । मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्दर्शनमधिकृत्य ताः प्रणीताः । यदि तन्त्राप्यनवकाशाः स्युरानर्थक्यमेवासां प्रसङ्गेत । तस्माज्ञद्विरोधेन वेदान्ता स्याख्यातव्याः । कथं पुनरीक्षत्याद्ययो हेतुभ्यो बह्यैव सर्वंत्रं जगतः कारणमित्यवधारितः श्रुत्यर्थः स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गेन पुनरिक्षप्यते ? अवेद्यमनाचेषः स्वतन्त्र-

#### सामती

स्मृतिस्तम्त्राख्या वरमविणा किपलेनाविविद्वा प्रणीता । अन्यामासुरिवम्निशासाविप्रणीताः स्मृतयस्तरम्सारिष्यः । न सानु अमृवां स्मृतीनां मन्वाविस्मृतिववस्योऽवकासः शक्यो विद्वनुत्ते मोक्षसावनप्रकाशसात् ।
सविव चेन्नाभिवव्युरनवकासाः सत्योऽप्रमाणं प्रसम्योरम् । तस्मात् तविवरोषेन कथिमद्वेवास्ता व्याव्याः
सन्याः । पूर्वपक्षमाक्षिपति क्ष कथं पुनरीक्षस्याविभ्यः इति क्ष । बसावितं सानु वर्धमीमांसायां 'विरोषे
स्वनपेकं स्यावसित म्रानुमानम्' इत्यत्र, यथा श्रुतिविद्यहामां स्मृतीनां बुवंलतयाझ्नपेक्षणीयस्वं तस्मान्त
बुवंलानुरोधेन वलीयसीनां श्रुतीनां युक्तमुपवर्णनम् , अपि तु स्वतःसिद्धभमाणभावाः जुतयो बुवंलाः
स्मृतीर्वायन्त एवेति युक्तम् । पूर्वपक्षी समायत्ते । क्ष भवेवयम् इति क्ष । प्रसावितोऽप्यार्थः अद्यावद्यान्

## भामती-भ्याच्या

बौर निष्प्रमाण हो जाती है किन्तु उसकी प्रामाणिकता सिद्ध है, क्योंकि "स्मृतिम्च तन्त्राख्या परमिषप्रणीता"। 'तन्त्र्यते व्युत्पाद्यते मोक्षसाधनमनेन'—इस व्युत्पत्ति के आघार पर 'तन्त्र' शब्द का अर्थ दशंन या शास्त्र है। आदिविद्वान् महिष् कपिछ ने 'तन्त्र' नाम से अपने स्वतन्त्र दर्शन का प्रणयन किया। उसके आधार पर उनकी शिष्य-परम्परा में आसुरि, वार्षगण्य और पश्चिश्वादि आचार्यों ने अनेक शास्त्रों की रचना की [सम्भवतः 'षष्टि तन्त्र' नाम के ग्रन्थ को ध्यान में रखकर 'तन्त्र' शब्द को सांख्य-दर्शन की आख्या (संज्ञा) माना गया है ]। वे सभी शास्त्र मोक्ष के साधनीभूत प्रधानादि तत्त्वों के प्रतिपादक हैं। यदि उनके प्रतिपादन में भी उनको कोई अवसर नहीं दिया जाता, उनका प्रामाण स्वीकार नहीं किया जाता, तब वे अत्यन्त निरवका तिर्थक और अप्रमाण हो जाते हैं। मन्वादि स्मृतियों का कर्म लेकर बहा तक का विषय विशाल है, अतः उनको यदि एक स्थान पर अवसर नहीं दिया जाता, तब अन्यत्र उनको अवसर मिल जाता है, किन्तु सांख्य-स्मृति का विषय सीमित है।

इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है कि 'सांख्य स्मृति के अनुरोध पर वेदान्त-समन्त्रय' का संकोच करके प्रधान (प्रकृति) तत्त्व को जगत् का कारण माना जाय।' उस पर कोई आक्षेप करता है—''कथं पुनरीक्षस्यादिस्यो हेतुश्यो ब्रह्मैंव सर्वं जगतः कारणम्''। आश्रय यह है कि पूर्व मीमांसा में यह सिद्ध कर दिया गया है कि श्रुति-विरुद्ध स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता, चाहे वह निरवकाश हो या सावकाश। विरुद्ध श्रुति के न होने पर ही स्मृति-वावय को श्रुतिमूलकत्वानुमानपूर्वक प्रमाण माना जाता है—''विरोध त्वनपेक्षं स्यादसित ह्यानुमानम्'' (जै॰ सू॰ १।३।३)। सांख्यादि स्मृतियौ दुर्वल हैं, उनकी अपेक्षा वेदान्त-वावय स्वतः सिद्धप्रामाण्यक होने से प्रवल हैं, अतः श्रुति-विरुद्ध स्मृति के आधार पर समन्त्यय-संकोच का आक्षेप वयोंकर हो सकता है ?

प्रधानाम् । परतन्त्रप्रधास्तु प्रायेण जनाः स्वातन्त्रयेण अत्यर्थमवधारयितुमशक्तुवन्तः प्रख्यातप्रणेतकासु स्मृतिष्ववलम्बेरन् । तद्वलेन च भुत्यर्थं प्रतिपित्सेरन् । अस्मत्कृते च अयाख्याने न विश्वस्युर्वेहुमानात्स्मृतीनां प्रणेत्यु । किवलप्रभृतीनां चार्षे ज्ञानमप्रतिहतं स्मयंते । अतिश्वस्युर्वेहुमानात्स्मृतीनां प्रणेत्यु । किवलप्रभृतीनां चार्षे ज्ञानमप्रतिहतं स्मयंते । अतिश्व भवति—'म्राधि प्रसूतं किवलं यस्तमम्रे ज्ञानैधिमिति जायमानं च पण्येत्' (श्वे० ५।२) इति । तस्मानीयां मतमयथार्थे शक्यं संभावियतुम् । तक्कावएम्सेन चैतेऽर्थे प्रतिष्ठापयन्ति । तस्मादिप स्मृतिवलेन वेदान्ता व्यावयेया इति पुनराक्षेपः।

तस्य समाधिः - नाम्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गादिति । यदि स्मृत्यनवकाशदोष-प्रसङ्गनेश्वरकारणवाद आक्षिप्येत एवमध्यम्या ईश्वरकारणवादिन्यः स्मृतयोऽनवकाशाः

प्रति पुनः प्रसाध्यत इत्यर्थः । आपाततः समाधानमुक्त्वा परमतमाधानमाह पूर्वपक्षी 🍪 कपिलप्रभृतीनां षायम् इति 🕾 । अवमस्यानिसन्धः - बह्य हि शासस्य कारणमुक्तं 'शास्त्रयोनित्वाइ' इति, तेनैव वेद-राशिर्बह्मप्रभवः सम्माजानसिद्धानावरणभूतार्थमाश्रगोचरतव्युद्धिपूर्वको यथा तथा कपिलादीनामपि श्रुति-स्मृतिप्रणितावानसिद्ध नावानां स्मृतयोऽनावरणसर्वविषयतद्बुद्धिप्रभवा इति न धृतिभयोऽनूवामस्ति किश्विद्योवः । न चैताः स्फुटतरं प्रधानादिश्रतिपादनपराः जनयम्तेऽभ्ययितुम् । तस्मात् तदनुरोधेन कथिक्वाच्छुतय एव नेतब्याः । अपि च तकोंऽपि ःपिलाविस्मृतीरनुमन्यते, तस्माव्य्येतदेव प्राप्तम् ।

एमं प्राप्त आह क तस्य समाधिः इति क । यथा हि धुतीनामविगानं ब्रह्मांच गतिसामान्यात् , भैवं स्मृतीन।मविगानमस्ति प्रधाने, तासां भूयसीनां ब्रह्मोपादानस्वप्रतिपादनपराणां तत्र तत्र वर्शनात्।

-भामती-व्याख्या

इस आक्षेप का समाधान करते हुए महापूर्वपक्षी कह रहा - "भवेदयमना-क्षेपः"। अर्थात् जो लोग श्रुतियों का स्वतन्त्र प्रामाण्य स्वीकार करते हैं, उनकी ओर से उक्त पूर्व पक्ष नहीं किया जा रहा है, अपि तु जिन लोगों की ऐसी धारणा है कि श्रुतियों का स्वतन्त्र अर्थ नहीं किया जा सकता, अपि तु किसी न-किसी स्मृति के परिप्रेक्ष्य एवं स्मृतिकार के निर्देशन में ही श्रुतियों का सटीक अर्थ किया जा सकता है। महिष किपलादि का ज्ञान अपितहत था एसा स्मृतियों और श्रुतियों ने मुक्त कण्ठ से कहा है—"ऋषिप्रसूतं किपलं या तमग्रे ज्ञानिक्ति जायमानं च पश्येत्" ( स्वेता ४।२ ) सारांश यह है कि ब्रह्म ही सभी वेदों का कारण बताया गया है—"शास्त्रयोनित्वात्" ( ब्र. सू. १।१।४ )। कर्ता की बुद्धि ही उसके शास्त्र की प्रतिपाद्य वस्तु को जन्म दिया करती है, जैसे ब्रह्म या ईश्वर की बुद्धि स्वभावतः निरावृत सत्य वस्तु को विषय करती है, अतः वेद भी वैसी ही सत्य वस्तु के बोधक माने जाते हैं। वैसे ही कपिलादि महर्षियों का ज्ञान भी श्रुति-स्मृति-द्वारा आजान-सिद्ध यथाभूतवस्तुविषयक ही कहां गया है। फलतः किपलादि-प्रणीत स्मृतियों का वेदों से कोई अन्तर नहीं रह जाता। ये स्मृतियौं स्फुट रूप से प्रधानादि का अभिधान करती हैं, इनका अन्यथाकरण कभी नहीं हो सकता, अतः इसके अनुरोध पर श्रुतियों का ही अन्यथान नयन करना चाहिए। तर्क भी कपिलादि-प्रणीत स्मृतियों का समर्थक है—"कारणगुणात्मन कत्वात् कार्यस्याव्यक्तमि सिद्धम्" (सां. का. १४)।

सिद्धान्त—उक्त पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है—"तस्य समाधि:"। ब्रह्म में समन्वित होने के लिए श्रुतियों में जैसा अविगान (अविरोध) है, वैसा स्मृतियों में प्रधान (प्रकृति) के साथ समन्वित होने के लिए अविगान नहीं, अपितु विरोध है, क्योंकि अधिकतर श्रुति-सन्दर्भों में ब्रह्मगत जगत् की उपादानता साक्षात् प्रतिपादित है,

प्रसल्येरन् । ता उदाहरिष्यामः -'यत्तरस्व समिविश्वयम्' इति परं ब्रह्म प्रकृत्य 'स खन्तरात्मा भूतानां क्षेत्र क्ष्म्मेति कथ्यते' इति चोक्त्वा तस्माद्व्यक्तमृत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तमः'
इत्याह । तथान्यत्रापि 'अव्यक्तं पुर्वे ब्रह्मिन्नं लेखेलेयते' इत्याह । 'अतस्म संक्षेपमिमं ऋणुष्यं नारायणः सर्वमिदं पुराणः । स सर्गकाले च करोति सर्वे संद्वारकाले च
तवित्त भूयः ॥' इति पुराणे । भगघद्गीवासु च—'अदं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रकृत्यस्तथः ( भ० गी० अ६ ) इति । परमात्मानमेव च प्रकृत्यापस्तम्बः पठित—'तस्मातकायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूलं शाभ्वतिकः स नित्यः' ( भ० स्० १।८।२३।२ ) इति ।
प्रवमनेकशः स्मृतिष्वपीश्वरः कारणत्वेनोपादानत्येन च प्रकाद्यते । स्मृतिवलेन प्रत्यचतिष्ठमानस्य स्मृतिबलेनेवोत्तरं वश्यामीत्यतोऽयमम्यस्मृत्यनवकाशवोषोपम्यासः ।
दिशतं तु भूतोनामीश्वरकारणवादं प्रति तात्पर्यम् । विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनामवश्यकर्तव्येऽन्यतरपरिष्रहेऽन्यतरपरित्यागे च भृत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम् , अनवेद्या इतराः । तदुक्तं प्रमाणलक्षणे – विरोधे त्वनपेक्षं स्यादस्ति खनुमानम्' ( जै०
स्० १।३।३ ) इति । न चार्तान्त्रियानर्याञ्चात्मिन्यत्वे किष्द्वानामप्रतिहृतकानत्वादिति
संमाविवतुम् , निमित्तामावात् । शक्यं किष्तादीनां सिद्धानामप्रतिहृतकानत्वादिति
चेत्—न, सिद्धरिप सापेक्षत्वात्। धर्मानुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः । स च धर्मश्चोदना-

भामती

तस्मावियानाच्छ्रोत एवार्थः आस्त्रेयो न तु स्माती विशानाविति । तरिकमिवानी परस्थरिवयानात् सर्वा एव स्मृतयोऽवहेया इत्यत आह कि विप्रतिपत्ती च स्मृतीनाम् इति कि । कि न वातीन्त्रियानचीन् इति कि अर्वारवृत्तिभ्रायम् । ताङ्कते के तक्ष्य कपिलावीनाम् इति कि । निराकरोति । कि न सिद्धेरिप इति कि । न तावरकपिकावय ईश्वरववाजानसिद्धाः, किन्तु विनिध्यतवेदप्रामाच्यानां तेषां तवनुष्ठानवतां प्राचि भवेऽस्मिन् जन्मिन ति ति इत्याचानितिद्धाः उच्यन्ते । यवस्मिन् जन्मिन न तैः सिद्धधुपायोऽनुष्ठितः प्राव्यवीयवेवार्षानुष्ठानतः व्यवस्थाने तथा वाध्यृतवेदप्रामाच्यानां तक्षित्रद्धार्थाभिष्यानं तवयव्याधितमप्रमाणसेव । अप्रमाणेन च न वेदार्थोऽतिशिद्धतुं युक्तः प्रमाणसिद्धत्वासस्य । तदेवं वेदविरोधे

भामती-स्याख्या

बतः यही श्रीत अविगान वेदान्त-समन्वय के लिए ग्राह्य है, स्मार्त अविगान नहीं। 'स्मृतियों में कांचित्क विगान-दर्शन के आधार पर क्या सभी स्मृतियों हेय हैं ?' इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है—"विप्रतिपत्ती च स्मृतीनामवश्यकर्त्वयेऽज्यतरपरित्यागे"। अर्थात् श्रुति के साथ तालमेल रखनेवाली मन्वादि-स्मृतियों का उपादान और श्रुति-विद्रोहिणी कपिलादि-स्मृतियों का बहिष्कार ही उचित है। भाष्यकार ने जो कहा है—"न चातीन्द्रियानर्थान् श्रुतिमन्तरेण कश्चिदुपलभते", वह हम लोगों (स्थूलदर्शी व्यक्तियों) को ध्यान में रख कर कहा है, क्योंकि विगत देवताधिकरण में देवताओं, ऋषियों और योगियों को अतीन्द्रयार्थदर्शी माना गया है। कपिलादि की स्मृतियों के द्वारा भी अतीन्द्रियार्थविद्याच की खड़्ता की जाती है—"शक्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वात्"। उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है—"गन, सिद्धेरिप सापेक्षत्वात्"। आशय यह है कि कपिलादि वेसे बाजान-सिद्ध नहीं, जैसा ईश्वर, किन्तु उन्हें वेदों की प्रमाणता का निश्चय होने के कारण उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो वेदाध्यम और धर्मानुष्ठान किया था, जिससे इस जन्म में उन्हें सिद्धि (खिणमादि) हो जाती है, अत एव वे आजान-सिद्ध कह दिए जाते हैं। उन्होंने इस जन्म में किसी प्रकार का धर्मानुष्ठान नहीं किया, अतः उनकी सिद्धियों को पूर्वजन्म में इत धर्मानुष्ठान से जितत माना जाता है। धर्मानुष्ठान के बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती।

लक्षणः। ततस्य पूर्वसिद्धायास्रोदनाया अधी न पश्चिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशिद्धितं शक्यते । सिद्धन्यपाश्चयकरणनायामपि बहुत्वात् सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृतिविप्रतिपत्तो सत्यां न श्रुतिन्यपाश्चयाद्यस्यिष्णयकारणमस्ति । परतन्त्रप्रहस्यापि नाकस्मात्स्मृतिविशेषविषयः पश्चपातो युक्तः, कस्यचित्कचित्पक्षपाते सति पुरुषम तिवश्चक्रप्येण तस्वाद्यवस्थानप्रसङ्गात् । तस्मात्तस्थापि स्मृतिविप्रतिपस्युपन्यासेन श्रुत्यनुसाराननुसारविषयविवेश्वतेन च सन्मार्गे प्रद्या संग्रहणीया । या तु श्रुतिः कपिनस्य हानातिशयं प्रदर्शयन्ती प्रदर्शिता, न तथा श्रुतिविष्ठस्यपि कापिलं मतं श्रद्धातुं शक्यम् । कपिलमिति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात् अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां प्रतप्तुर्वासुदेवनाम्नः स्मरणात् । अन्यार्थदर्शनस्य च प्राप्तिरहितस्यासाधकत्वात् ।

भामती

तिद्धवन्तमप्रमाणमुक्त्वा तिद्धानामित परस्परविशोधे तद्वचनावनाश्वाम इति पूर्वोन्तं स्मारयित अ तिद्ध-ध्वपाश्यकक्ष्यनायामित इति अ। अद्धान्नजान् बोधयित । अ परतन्त्रप्रवस्यापि इति अ। ननु श्रुतिश्चे-एकिकाबीनामनावरणभूतार्थनोचरज्ञानातिशयं बोधयित कथं तेषां वस्तरमप्रणां ? तवश्रमाण्ये श्रुतेरप्य-प्रामाण्यप्रसङ्गावित्यत बाह अ या तु श्रुतिः इति १३० । न सम्बन्धितानां परस्परविषद्धानि वस्त्रांसि प्रमाणं भवितुमहंन्ति । न च विकल्पो वस्तुनि, तिद्धे तवनुष्यतेः । अनुष्ठानमनागतीत्पाद्यं विकल्प्यते, न तिद्धम् । तस्य व्यवस्थानात् । तस्मात् श्रुतिसामान्यमात्रेण अनः सांख्यप्रणेता किवलः श्रोत इति । स्यादेतत् —

भामती-स्थास्या

मान लेते हैं कि कविल सिद्ध योगी थे तो क्या उनके श्रुति से त्रिरुद्ध अर्थ के अभिधायक शास्त्रों को भी प्रमाण मान लिया जाय ? कभी नहीं 1 ऐसे शास्त्रों का अप्रामाण्य निश्चित है, वैसे अप्रमाणभूत शास्त्रों से वेदार्थ का बाध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेदों का प्रामाण्य

स्वतः सिद्ध है।

वेद-विद्ध सिद्ध-त्रचनों की अप्रमाणता दिला कर सिद्ध-वननों का परस्पर-विरोध देल कर भी उनके वननों पर अविश्वास हो जाता है—ऐसे पूर्व-कथन का स्मरण दिलाया जाता है—"सिद्ध्यपाश्रयकल्पनायामिप बहुत्वात् सिद्धानाम्"। स्मृति और स्मृतिकारों के जड़ (अन्ध) भक्तों को भी पक्षपात-रहित होकर विचार करना चाहिए—"परतन्त्रप्रक्षस्यापि नाकस्मात् स्मृतिशिषविषयः पक्षपातो युक्तः"। श्रुत्यर्थ-निर्णय में यदि स्मृति का माध्यम आवश्यक है, तब केवल कापिल स्मृति का ही अनुसरण क्यों ? मन्वादि स्मृतियों का अनुगमन क्यों नहीं किया जाता ? "ऋषि प्रसूतं कपिलम्" यह श्रुति जब कि कपिल का जान अनावृतसस्यार्थविषयक बता रही है तब कापिल बचन को अप्रमाण क्योंकर कहा जा सकता है ? किवल-स्मृति की अप्रमाणता से उक्त श्रुति में ही अप्रमाण्य प्रसक्त क्यों न होगा ? इस शङ्का का समाधान है—"या तु श्रुतिः कपिलस्य ज्ञानातिषयं प्रदर्शयन्ती दिश्वता"। अर्थात् वह श्रुति केवल यह कह रही है कि किवल सिद्ध थे, किन्तु गह नहीं कहतो कि किवल का श्रुति-विरुद्ध वचन भी प्रमाण माना जाय। बहुत-से सिद्धों के परस्पर विरुद्ध वचन भी प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि उन सबको प्रमाण मानने के लिए षोडिंश के प्रहणाग्रहण के समान स्मृति-गम्य विरुद्ध अर्थों को मानना आवश्यक है, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि ग्रहणाग्रहणादि अनुधानों में इस प्रकार का विकल्प माना जा सकता है, तिद्ध अर्थ में नहीं—यह कई बार कहा जा चुका है। दूसरी बात यह भी है कि कियत श्वेताश्वतर श्रुति ने जो 'कपिल' शब्द का प्रगोग किया है, वह महिष्य किपल का ही वाचक है—ऐसी बात नहीं, अपितु श्रुतिसामाश्य है अर्थात् सामान्य शब्द है, इसका अन्य भी अर्थ हो सकता है, जैसे

मवित चान्या मनोर्माहारम्यं प्रस्थापयन्ती श्रुतिः —'यह किंच मनुरवदसद्भेषजम्' (तै॰ सं॰ २।२।१०।२ ) इति । मनुना च 'सर्वभूतेषु चारमानं सर्वभूतानि चारमिन । संपश्यकारमयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥' (१२।९१) इति सर्वारमत्वदर्शनं प्रशंसता कापिलं मतं निन्चत इति गम्यते । कपिलो हि न सर्वारमत्वदर्शनमनुमन्यते, बारममेदाभ्युपगमात् । महाभारतेऽपि च 'बहवः पुरुषा ब्रह्मन्नुताहो एक पव तु' (श्रान्तिः ३५०।१) इति विचार्य 'बहवः पुरुषा राजम्सांक्ययोगविचारिणाम्' इति परपक्षमुपन्यस्य तथ्युदासेन —'बहुनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । तथा तं पुरुषं विश्वमाक्यास्याम गुणाधिकम् ॥' (श्रान्ति ३५०।३) इत्युपकम्य 'ममान्तरात्मा तम् च च ये चान्ये देहसंस्थिताः । सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न प्राह्यः केनचिरकचित् ॥ विश्वमूर्धां विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः। पकश्चरित मृतेषु स्वैरचारी यथासुक्षम् ॥' इति सर्वारमतेव निर्धारिता । श्रुतिश्च सर्वारमतायां भवति —'यस्मिन्सर्वाणि मृतान्या-रमेवामृहिजानतः। तत्र को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यतः' (ई० ७) इत्येवविधा । सत्य सिद्धमारममेदकल्पनयापि, कपिलस्य तन्त्रं वेदविरुद्धं वेदानुसारिमनुवचनन

भामती 🚽

कविल एव श्रोतो नान्ये मन्वादयः। ततः तेवां स्छृतिः कविलस्छृतिविषद्धाऽबहेयेश्यतः आहं क भवित बान्या मनोरिति क । तस्याक्षागमान्तरसंबादमाह क्ष महाभारतेऽवि च इति क । न केवलं मनोः स्मृतिः स्मृत्यम्तरसंवादिनी छुतिसंवादिन्यपीत्याह क छुतिक इति क । उपसंहरति क अतः इति । स्मादे-तत्—भवतु वेदविद्धं काविलं चचस्तवावि द्वयोरिव वुदवकुद्धिप्रभवतया को विनिगमनार्यो हेतुयंतो

भामती-स्थास्या

सगर-पुत्रों के दाहक वासुदैवास्य कपिल [वेदापोरुपेयत्वाधिकरण में पूर्वपक्षी ने वेदों में अनित्य पूरुषों के नामोल्लेख की चर्चा कर आक्षेप किया ''अनित्यदर्शनात्'' (जै. सू. १।१।२८) अर्थात् ''बवरः प्रावाहणिरकामयत'' (तै. सं. ५।१।१०) इत्यादि श्रुतियों में प्रवाहण के पुत्र ववरादि का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि वेद सादि हैं, अनादि नहीं। इस आक्षेप का समाधान करते हुए सिद्धान्ती ने कहा है -परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्" (जै. सू. १।१।३१)। अर्थात् 'ववरादि' शब्द सामान्य अर्थ के बोधक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के वाचक नहीं, अतः 'ववर' का अर्थ वायु भी हो सकता है, क्यों कि वेग से चलने पर वायु में ववर-ववर शब्द का अनुकरण प्रतीत होता है, वैसे ही प्रकृत में यह आवश्यक नहीं कि 'कपिल' शब्द सांस्य-प्रणेता कपिल को ही कहे, वह किसी अन्य अर्थ का भी बोधक हो सकता है ]। यदि कहा जाय कि 'कपिल' का नाम श्रुति में आता है, बतः कपिल-स्मृति के विरोध में मन्वादि-स्मृतियौ हेय क्यों नहीं ? इस शङ्का का समाधान है-"भवति चान्या मनोर्माहात्म्यं प्रख्याययन्ती श्रुति:- 'यद्वै कि च मनुरवदत् तद्भेषजम्' (तै. सं. २।२।१०।२)। मनु ने "सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि" (मनु. १२।९१) इस प्रकार एकात्मत्व-दर्शन का प्रतिपादन करते हुए कापिल मत की निन्दा की है, क्योंकि कविल ने आत्म-भेद माना है। मनु के साक्य में महाभारत-वचन प्रस्तुत किया जाता है—''महाभारतेऽिव''। अर्थात् महाभारत में भी ''बहुनां पुरुवाणां हि ममेका योनिरुच्यते"। "एक एव चरति भूतेषु"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा सर्वात्मता का ही समर्थन किया है। अन्यान्य श्रुतिया भी सर्वात्मता का ही निर्णय देती हैं— "श्रुतिश्र्य"। कपिल-मत के निराकरण का उपसंहार करते हैं—"अतः सिद्धमात्मभेदकल्प-नयापि कपिलस्य तन्त्रं वेदविरुद्धम्"। केवल वेद से ही नहीं, मनु-वचन से भी सांख्य-दर्शन विरुद्ध ही है। वेद भी पौरुषेय है और सांख्य शास्त्र भी पौरुषेय, तब सांख्य शास्त्र ही विरुद्धं च, न केवलं स्वतन्त्रप्रकृतिकल्पनयैवेति । वेदस्य द्वि निरपेक्षं स्वायं प्रामाण्यं रवेरिच कपविषये । पुरुषववसां तु मूलान्तरापेक्षं वक्तस्मृतिन्यवद्धितं चेति विप्रकर्षः । तस्माद्धेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाराप्रसङ्गो न दोषः ॥ १ ॥

भामती

वैविद्योधि कापिलं वची नादरणीयिमस्यत आहं क्ष वेदस्य हि निर्पेक्षम् इति क्ष । अयमभिसिन्धः—
सस्यं झास्त्रयोनिरीङवरस्तवाय्यस्य न झास्त्रक्रियायामस्ति स्वातन्त्रयं किपलादीनामिन, स हि भगवान्
यादृशं पूर्विस्मन् सर्गे चकार झास्त्रं तदनुसारेणास्मिन्निय सर्गे प्रणीतवान् । एवं पूर्वतरानुसारेण पूर्वस्मिन् , पूर्वतमानुसारेण च पूर्वतर इत्यनाविदयं झास्त्रेद्द्वरयोः कार्यकारणभावः । तत्रेद्द्वरस्य न झास्त्रावैज्ञानपूर्वा झास्त्रक्रिया येनास्य किपलादिवत् स्वातन्त्रयं भवेत् । झास्त्रायंशानं चास्य स्वयमाविभवविष
न झास्त्रकारणतामुपैति, इयोरप्यपर्यायेणाविभावात् । झास्त्रं च स्वतो बोधकतया पुरुषस्वातन्त्रयाभावेन
निरस्तसमस्तवोषाझक्तुं सवनपेशं साक्षावेव स्वायं प्रमाणम् । किपलाविवचांसि द्व स्वतन्त्रकपिलाविध्येन
तृकाणि तदर्वस्मृतिपूर्वकाणि, तदर्वस्मृतयक्ष सदर्यानुभवपूर्वाः । तस्मात्तामर्थप्रत्ययाङ्गप्रामाण्यविनिक्षयाय यावत् स्मृत्यनुभवी कक्ष्येते तावत् स्वतःसिद्धप्रमाणभावयाऽनपेक्षयेव श्वत्या स्वाचों विनिक्षायित
इति शीन्नतरप्रवृत्तया श्वत्या स्मृत्ययों बाध्यत इति युक्तम् ॥ १ ॥

भागती-व्याख्या

अनादरणीय क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर है-"वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यम्"। भाव यह है कि वेदों का कारण ईश्वर है, इस प्रकार वेद सांख्य-शास्त्र के समान पौरुषेय ही है। तथापि ईश्व र वेद-प्रणयन में कपिलादि के समान स्वतन्त्र नहीं। ईश्वर तो इंतना ही करता है कि पूर्व कल्प में जैसा वेद प्रचलित था, उसका स्मरण करके वैसा ही इस कल्प में भी उपदेश कर देता है। इसी प्रकार पूर्व-पूर्व करुप के अनुसार ही उत्तरोत्तर करुप में ईश्वर वेद की परम्परा अक्षुण्ण रखता है। वेद और ईश्वर दोनों ही अनादि हैं, उनका कार्य कारणभाव भी अनादि ही है। वेदों की रचना इतर दर्शनों के समान शास्त्रार्थज्ञानपूर्वक नहीं होती, अतः सांख्य में कपिलादि के समान ईश्वर का वेद में स्वातन्त्र्य नहीं माना जाता। यद्यपि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, उसको वेदार्थ का ज्ञान भी स्वयं ही होता है, तथापि वेद-प्रणयन-क्रिया में कारण नहीं माना जाता. क्योंकि ईश्वर के द्वारा वेद-प्रणयन स्वास-प्रस्वास के समान विना प्रयत्न के वैसे हा किया जाता है, जैसे उसका ज्ञान अयत्न-साध्य स्वतः आविर्भृत होता है। न तो उसका ज्ञान वेदाध्ययनपूर्वक होता है और न वेद-प्रणयन वेदार्थज्ञानपूर्वक । अपर्यायतः (युगपत्) आविर्भूत होनेवाले पदार्थी में परस्पर कार्य-कारणभाव नहीं होता । [महर्षि र्जामिन ने कहा है—औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपरुब्धे तत् प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्' (जै. सू, १।१।१) अर्थात् शास्त्रों में अप्रामाण्य तीन प्रकार का माना जाता है—(१) अबोधकत्व, (२) विपरीत या बाधितार्थं बाधकत्व और ।३) सन्दिग्धार्थं बोधकत्व । इनमें अबोधकत्वा-रमक अप्राम्मण्य वेद में इसलिए नहीं कि वह निसर्गतः बोधक है, जैसा कि शबरस्वामी कहते हैं—"विप्रतिविद्धमिदमुच्यते बनीति वितयं चेति" ('शावर पृ. १४)। विपरीत और-सन्दिग्ध अर्थ का ज्ञान उस वचन से होता है, जो भ्रम, प्रमादादि दोषों से युक्त हो- 'दुष्टेषु हि ज्ञानं मिथ्या भवति' ( शाबर. पृ. ५८ )। वेद में किसी प्रकार का दोष नहीं, वह स्वतः निर्देष्ट और अपने अर्थावबोधन में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा वसे ही नहीं करता, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, किन्तु कविलादि के द्वारा प्रणीत शास्त्र तो स्वतन्त्रबुद्धिपूर्वक हैं, उनकी विषय वस्त का पहले उन्होंने स्मरण किया, स्मरण तभी होगा, जब कि उसका अनुभव हो। इस

कुतश्च स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो त दोषः ? --इतरेषां चानुपलच्छेः ॥ २ ॥

प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामस्वेन समृतौ किल्पतानि महदादीनि न तानि वेदे लोके वोपलभ्यन्ते । भूनेन्द्रियाणि तावक्षोकवेदप्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते समर्तुम् । अलोकवेदप्रसिद्धत्वाचु महदादीनां षष्ठस्येवेन्द्रियार्थस्य न स्मृतिरवकल्पते । यदिष किच्तत्परमिव अवणमवभासते, तद्प्यतत्परं व्याख्यातम् 'आनुमानिकमप्येकेषाम्' ( त्र० स्॰ १।४।१ ) इत्यत्र । कार्यस्मृतेरप्रामाण्यात्कारणस्मृतेरप्यप्रामाण्यं युक्तमित्यमिः प्रायः । तस्मादिष न स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो दोषः । तकीवष्टम्मं तु 'न विलक्षणत्वात्' ( त्र० स्० २।१।४ ) इत्यारभ्योग्मथिष्यिति ॥ २ ॥

# ( २ योगप्रत्युक्त्यधिकरणम् । स्र० ३ ) एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥

पतेन सांस्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन, योगस्मृतिरपि प्रत्यास्याता द्रष्टव्येत्य-

प्रधानस्य तावत् वविद्वेदप्रवेशे वाश्याभासानि दृश्यन्ते, तद्विकाराणां तु महवाशीनां तान्यपि न सम्ति । न च भूतेन्द्रियादिवन्महृदादयो लोकसिन्द्वाः । तस्मावात्यन्तिकात् प्रमाणान्तरासंवादात् प्रमाण-मूलस्वाच्च स्मृतेर्मूलाभावादभावो वन्व्याया इय बौहित्र्यस्मृतेः । न चार्षं शानमत्र मूलमुपपदात इति मुक्तम् । तस्मान्न कापिलस्मृतेः प्रधानोपादानस्यं जगत इति सिन्द्रम् ॥ २ ॥

मामती-व्याख्या

प्रकार सांख्यादि शास्त्रों की प्रमाणता के लिए अपेक्षित प्रतिपाद्यार्थविषयक स्मरण और अनुभव की कल्पना जब तक की जायगी, तब तक स्वतः प्रमाणभूत और निरपेक्ष वेद अपने अबाधित एवं असन्दिग्ध अर्थ का वोध शीझ ही करा देता है, जिसके द्वारा सांख्यादि स्मृतियाँ बाधितायंक हो जाती हैं, वार्तिककार कहते हैं—

न च शीघ्रहतेऽर्थेऽस्ति चिरादागच्छतो गतिः।

सांस्थाभिमत पदार्थों में से प्रधान (प्रहात ) के प्रतिपादक कुछ वाक्याभास वेदों में मिछ भी जाते हैं, किन्तु प्रधान तत्त्व के विकारभूत महनादि के बीधक थाक्याभास भी नहीं मिछ भी जाते हैं, किन्तु प्रधान तत्त्व के विकारभूत महनादि के बीधक थाक्याभास भी नहीं मिछते, महाभूत और उन्द्रियाति के समान लोक में भी महनादि प्रसिद्ध नहीं। स्मृति वही प्रमाणभूत मानी जाती है, जिसका अप प्रमाण से संवाद (समर्थन) हो और जो स्वयं प्रमाणभूत मानी जाती है, जिसका अप प्रमाण से संवाद (समर्थन) हो और जो स्वयं प्रमाणमूलक हो, किन्तु सांव्य स्मृति जा न तो कोई ठोस मूछ उपलब्ध होता है और न प्रमाणान्तर का संवाद, तब वह कोंकर प्रमाण हांगी? जैसे कोई वन्ध्या स्त्री कहे कि यह स्मृति हमारे दौहित्र की बनाई हुई है, तो उसका वह कहना नितान्त अप्रमाण और असङ्गत है, क्योंकि उसकी मूछभूत उसकी दुहिता है भी नहीं : वेसे ही सांव्य-परम्परा का यह कहना अत्यन्त निर्मूल है कि हमारे अविकास आवार्यों से स्वयं प्रधानादि का अनुभव करके सांव्य-स्मृति का प्रणयन किया, कोंकि एक्टे अनुन्यादि वा कोई मूज उपलब्ध नहीं होता। आर्ष जान को भी मूल मानना युन्ति गुक्त नहीं, कोंकि अस्य युति संवादित आर्ष ज्ञान से विषद्ध है, फळत। किपल-स्मृति के आधार पर प्रधानादि से अगदुपादानत्व नहीं माना जा सकता॥ २॥

भामती

नानेन योगज्ञास्त्रस्य हेरुच्यगभंगतञ्जलादेः सर्वधा प्रामाण्यं निराक्रियते, किन्तु व्यवद्वधानान् स्वतन्त्रप्रधानतिद्वकारमहवहक्षुरपञ्चतम्मात्रगोवरं प्रामाण्यं नास्तीत्युच्यते । न चैतावतेषामप्रमाण्यं भिवतुमहेति । यत्पराणि हि तानि तत्राप्रामाण्येऽप्रामाण्यमश्नुवीरन् । न चैतानि प्रधानादिसङ्कावपराणि । किन्तु योगस्वकपतस्माधनतदवान्तरफलविभूतितत्परमफलकेवस्यम्युत्यादनपराणि । तच्च किञ्चिन्निमित्तीकृत्य व्युत्पाद्यमिति प्रधानं सविकारं निमित्तीकृतं पुराणेष्विय सर्गप्रतिसग्वज्ञमम्बन्तरचंज्ञानुचितं तत्प्रतियावनपरेषु, न तु तद्विविक्षतम् । अन्यपरादिष चान्यनिमित्तं तत्प्रतीयमानमम्भूपेयेत, यदि न मानास्तरेण विरुद्यते । अस्ति तु वेद्यान्तश्चितिभरस्य विरोध इत्युक्तम् । तस्मात् प्रमाणभूतादिष योगज्ञास्त्रान्त प्रधानादिसिद्धिः । अत एव योगज्ञास्त्र न्युत्पादियताऽऽह स्म भगवान् वार्षण्यः —

'गुजानां परमं क्षं न दृष्टिपषम्ब्छिति। यत् तु दृष्टिपषशासं तन्मायेष सुतुब्छकम्'।। इति।।

योगं स्युत्यिपाविषया निमित्तमात्रेणेह गुणा उक्तः न तु भावतः, तेषामतास्थिकस्वादिस्ययः। अलोकसिद्धानामपि प्रधानाबीनामनाविपूर्वपद्यायाभासोश्त्रेक्षितानामनुवाद्यत्वमुपपश्रम् । तदनेनाभिस-न्यिनाह क्ष एतेन सांस्थरमृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरिष क्ष प्रधानाविविषयतया । क्ष प्रत्यास्थाता द्रष्टस्या

भागती-ध्याख्या सन्देह - योग-शास्त्र के अनुरोध पर सृष्टि प्रतिपादक वेदान्त-वानयों का ब्रह्म में समन्वय सङ्कुचित किया जाय ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष —सांस्य-स्मृति के प्रतिपाद्य पदार्थों का बहुत-सा भाग वेद में उपलब्ध नहीं, किन्तु योग-दर्शनद्वारा अभिहित यमादि पदार्थ वेद में उपलब्ध होते हैं, अतः योग-स्मृति के अनुसार प्रधान तत्त्व को ही जगत् का उपादान कारण माना जाय, ब्रह्म को नहीं।

सिद्धान्त-सांरूप-दर्शन के समान ही योग-दर्शन भी अप्रमाण ही है। यद्यपि इस अधिकरण के द्वारा इस योग-शास्त्र के प्रामाण्य का सर्वथा निराकरण नहीं किया जाता, क्योंकि स्मृतिकारों ने हिरण्यगर्भ से इस शास्त्र का प्रादुर्भाव माना है — "हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः'' ( म. भारः शान्ति ३४९।६१ ) और महर्षि पतञ्जलि ने इसे सूत्र-वंद किया है। मुख्यरूप से इसमें मोक्ष-साधनीभूत विवेक-ज्ञान का विधान उपलब्ध होता. है, अंतः "यत्परः शब्दः, स शब्दार्थः"—इस न्याय के आधार पर उसी अर्थ में इस शास्त्र का तात्पर्यं पर्यवसित होता है। इसके चार पादों में क्रमशः (१) योग का स्वरूप, उसके साधनीमूत यम-नियमादि (र) किया योग, (३) विभृति और (४) सिद्धि एवं कैवल्यादि पदार्थं विणत हैं। वर्णनीय विषय वस्तु के लिए कुछ निमित्त चाहिए था, अतः प्रधान और उसके विकारभूत महदादि पदार्थों को वैसे ही निमित्तमात्र बनाया गया है, जैसे कि पूराणों का मूख्य उद्देश्य वैदिक तत्त्व का उपबृंहण है, किन्तु प्रसङ्गतः (१) सर्ग (सृष्टि ), (२) प्रतिसर्ग (प्रलय ), (३) वंश, (४) मन्वन्तर और (४) वंशानुचरित भी वर्णित हैं। प्रसङ्घतः प्रतिपादित पदार्थी में शास्त्र का तात्पर्य नहीं माना जाता, क्योंकि अन्यार्थपरक वाक्यों से प्रसङ्घतः अन्य पदार्थ भी स्फोरित हो जाते हैं। उन्हें भी तब स्वीकृत कर लिया जाता है, जब कि प्रमाणान्तर से वे विरुद्ध न होते हों, प्रधानादिगत जगत् की उपादानता का वेदान्त श्रुतियों से विरोध स्पष्ट है—यह कहा जा चुका है। अतः अपने मुख्य विषय में प्रमाणभूत योग-शास्त्र से प्रधानादि तत्त्वों की सिद्धि न होने के कारण भगवान वार्षगण्य ने प्रधानादि को तात्त्विक नहीं माना है—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपयमृच्छति। यत्तु दृष्टिपथप्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम्।।

अर्थात् वार्षगण्य का मुख्य उद्देश्य योग का व्युत्पादन ही था, केवल निमित्त या प्रासिङ्गिकरूप

तिदिशति । तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणं, महदादीनि च कार्याण्यलोकषेद्मसिकानि कल्प्यन्ते । नन्वेवं सित समानन्यायत्वात्पूर्वेणैव तद्गतम् , किमर्थे
पुनरितिदृश्यते ? अस्ति हात्राम्यधिकाशङ्का—सम्यन्द्यंनाभ्युपायो हि योगो वेदे
विदितः 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यः' ( वृ० २।४।५ ) इति । 'त्रिरुक्षतं स्थाप्य
समं शरीरम्' ( श्वे० २।६ ) इत्यादिना चासनादिकल्पनापुरःसरं बहुपपब्चं योगविधानं
श्वेताश्वतरोपनिषदि हृद्यते । लिङ्गानि च वैदिकानि योगविषयाणि सहस्रश उपलभ्यनते-'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्' ( का० २।६।११ ) इति, 'विद्यामेतां
योगविधि च कृत्सनम्' ( का० २।६।१८ ) इति चैयमादीनि । योगशास्त्रेऽपि अथ तस्वदर्शनोपायो योगः' इति सम्यग्दर्शनाम्युपायत्वेनैव योगोऽङ्गोक्रियते । अतः संप्रति-

### भामर्त

इति 😩 । अधिकरणान्तरारम्भमाक्षिपति क्षनन्वेवं सति समानन्यायस्वाद् इति 🕸 । समायसे 🛊 अस्त्य-श्राभ्याविकाशकुः छ । मा नाम सांक्यशास्त्रात् प्रधानसत्ता विकाषि । योगशास्त्रात् प्रधानादितत्ता विका-पविष्यते । बहुलं हि योगशास्त्राणां वेदेन सह सवादो दृश्यते । उपनिवदुपायस्य च तत्त्वक्षानस्य योगा-पेक्षास्ति । न तु जातु योगशास्त्रविहितं यमनियमादिवहिरङ्गमुपायमपहायान्तरङ्ग्र्य वारणादिकसम्प्तरेणो-पनिवदात्मतत्त्रवसक्षात्रकारं उदेतुनहंति । तस्मादौपनिवदेन तत्त्वज्ञानेनापेवणात् संवादवाहुक्याच्य वेदेनाछ-कादिस्मृतिवद्योगस्मृतिः प्रमाणम् । तत्रश्च प्रमाणात् प्रवानादिवतीतेर्नाशन्यत्वम् । न च तद्यमाणं

## भामती-आक्या

में गुणादि की चर्चा कर दी गई है, उनकी वास्तविकता में तात्वयं नहीं, क्योंकि उन्हें माया के समान अतात्त्वक ही माना है। यद्यपि लोक-वेद में अत्यन्त अप्रसिद्ध प्रधानादि का अनुवाद भी सम्भव नहीं, तथापि अनादि काल से चले आए पूर्वपक्ष और न्यायाभास के आधार पर वादिगणों के द्वारा उत्प्रेक्षित और बहुर्चीचत प्रधानादि का अनुवाद करके उन का निराकरण सम्भव हो जाता है। इस आशय को मन में रखकर सूत्रकार ने कहा है "एतेन योगः प्रत्युक्तः" अर्थात् सांख्य-स्मृति के प्रत्याख्यान से ही प्रधानादिविषयकत्वेन योग-स्मृति का भी प्रत्याख्यान हो जाता है।

यदि सांख्य के निराकरण से ही योग का निराकरण हो जाता है, तब योग-निराकरणार्थ अधिकरणान्तर को रचना क्यों ? ऐसी शक्का की जा रही है—''नन्वेवं सित समानक्यायरबात पूर्वेणैव तद्गतम्''। उक्त शक्का का समाधान किया जाता है—''अस्ति ह्यत्राध्यधिकाशक्का''। अर्थात् सांख्य-शास्त्र के अनुरोध पर प्रधानादि को सत्ता यदि नहीं मानी जा
सकती तो न मही, योग-शास्त्र के आग्रह पर प्रधानादि का अस्तित्व मान लेना चाहिए,
क्योंकि सांख्यीय पदार्थ वेदों में उपलब्ध नहीं होते, किन्तु योग-शास्त्र का प्रायः बहुत-सा
भाग वेद से संवादित (सर्माथत) है। उपनिषत् में प्रतिपादित तत्त्व-ज्ञान को योग की
पूर्णतया अपेक्षा है, क्योंकि योग-शास्त्र में विहित यम-नियमादि बहिरक्क और घारणादि
अन्तरक्क साधनों के विना औपनिषद आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कभी हो ही नहीं सकता।
इस प्रकार औपनिषद आत्म-तत्त्व के साक्षात्कार में अपेक्षित होने और वेद से संवादित होने
के कारण योग-स्मृति वैसे ही प्रमाणभूत है, जैसे अष्टकादि स्मृति [अगहन, पोष, माघ और
फाल्गुन की कृष्णपक्षीय चार अष्टमी तिथियों में अनुष्ठेय श्राद्ध को अष्टका श्राद्ध कहते हैं,
आश्वलायन गृद्ध सूत्र (२।४।१) में इसका विधान किया गया है, वेद में विहित न होने
से यह स्मार्त कर्म कहलाता है, अष्टका-विधायक आश्वलायनादि स्मृति-वचनों को प्रमाण इसी
लिए माना जाता है कि वह वेद-विषद्ध नहीं। वैसे ही वेदाविषद्ध योग-शास्त्र की प्रमाण

पन्नार्थेंकदेशत्वादष्टकादिस्मृतिवद्योगस्मृतिर्ण्यनपवदनीया मविष्यतीति-इयमभ्यधि-काशक्काऽतिदेशेन निवर्यने, अर्थेंकदेशसंप्रतिपत्तावष्यर्थेंकदेशविप्रतित्तेः पूर्वोक्ताया

भामती

प्रधानाथी प्रमाणका यमावाविति युक्तम् । तत्राधामाण्येऽभ्यत्राध्यनाश्वासात् । यथाहुः —

"प्रसरं न समन्ते हि यावत् क्वचन मकँटाः ।

नाभिव्यन्ति ते तावत् विज्ञाना वा स्थगोचरे ॥'' इति ।

तेयं लज्बप्रसरा प्रधानावी योगाप्रमाणतापिशाची सर्वजैव बुर्वारा भवेदित्यस्याः प्रसरं नियेवता प्रधानाचस्युपेयमिति नाचाव्यं प्रधानमिति शासूर्याः । ला ७ इयमस्यिषकाशस्त्रातिदेशेन निवर्यते ७ । निवृत्तिहेतुमाह ७ अर्थेकदेशसम्प्रतिपतावि इति ७ । यदि हि प्रधानादिसत्तापरं योगशास्त्रं भवेत् भवेत् प्रथमदेवाम्त्रभृतिविरोधेनाप्रमाणम् । तथा च तद्विहितेषु यमादिष्यप्यनाश्चासः स्यात् । तस्माम्त प्रधानः-विपरं तत् किन्तु तिविरोधेनाप्रमाणम् । तथा च तद्विहितेषु यमादिष्यप्यनाश्चासः स्यात् । तस्माम्त प्रधानः-विपरं तत् किन्तु तिविरोधितः योगाध्यस्यप्रमाणं भवितुमहंति । तस्माद्वेवान्तभृतिविरोधात् प्रधानादि-रस्याविषयो त स्वप्रामाण्यविति परमाणः । स्यादेतत् अध्यास्मित्वयाः सन्ति सहस्रं स्मृतयो बौद्धाईत-

## भामती-ध्यास्या

मानना चाहिए ]। फलतः योग-शास्त्ररूप प्रमाण के द्वारा प्रमाणित प्रधानादि पदार्थों को अशाब्द (अप्रमाण ) कहना उचित नहीं। 'योग-शास्त्र प्रधानादि अंश में अप्रमाण और यम-नियमादि अंश में प्रमाण है'— ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि योग-शास्त्र को यदि किसी भी अंश में अप्रमाण माना जाता है, तब पूरे योग-शास्त्र पर से ही विश्वास उठ जायगा, जैसे कि श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है—

प्रसरं न लभन्ते हि यावत् कवन मर्कटाः। नाभिद्रवन्ति ते तावत् पिशाचा वा स्वगोचराः॥ कचिद् दत्तेऽवकाशे हि स्वोत्प्रेक्षालन्धधामभिः।

जीवितुं लभते कस्तैस्तन्मार्गपिततः स्वयम्।। (तं. वा. पृ. १७१)
[ मर्कट (वानर ) और भूत (प्रेत ) को जब तक कहीं वृक्षने का अवसर नहीं मिलता, तभी तक उनके उपद्रव शान्त रहते हैं। जब उनको कहीं पैर रखने का अवसर मिल जाता है, तब पूरा क्षेत्र उनके उपद्रवों से ऐसा आक्रान्त हो जाता है कि उनके मार्ग में आकर कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार ] यदि अप्रमाणता को किसी अंश (प्रधानादि) में मान लिया जाता है, तब समग्र अंशी (योग-शास्त्र) अप्रमाण हो जाता है, अतः योग-शास्त्र के प्रधानादि अंश में भी अप्रमाणता की गित रोक कर प्रधानादि की वास्तविक सत्ता मान लेनी चाहिए। ऐसा मान लेने पर प्रधानादि में अशाब्दता का आरोप निराधार हो जाता है।

सिद्धान्त - उक्त अभ्यधिक आशस्त्रा अतिदेश के द्वारा दूर की जाती है, क्योंकि "अर्थेकदेशसंप्रतिपत्तावष्यर्थेकदेशविप्रतिपत्तेः"। यदि योग-शास्त्र का मुख्य तात्पर्यं प्रधानादि की सत्ता में होता, तब प्रत्यक्ष वेदान्त श्रुति से बाबित हो कर योग-शास्त्र अप्रमाण हो जाता। इतना ही नहीं, उसके द्वारा विहित यम-नियमादि पर भी अविश्वास हो जाता। फलतः योग-शास्त्र को प्रधानादि-परक न मानकर प्रधानादि के निमित्त से यम-नियमादि का प्रतिपादक मानना ही उचित है। योग-शास्त्र प्रधानादि अंश में अप्रमाण होकर यम-नियमादि अंश में भी वैसे ही अप्रमाण नहीं होता, जैसे चक्षु अपने अविषयीभूत रसादि ग्रंश में अप्रमाण होकर रूप में भी अप्रमाण नहीं होता।

वर्शनात्। सतीष्वण्यध्यात्मविषयासु बह्नोषु समृतिषु सांख्ययोगसमृत्योरेव निराकरणे यत्नः इतः । सांख्ययोगी हि परमपुरुषार्थसाधनत्वेन लोके प्रख्याती, शिष्टेश्च परिगृहीतो, लिङ्गेन च श्रोतेनोपवृहितो । 'तत्कारणं सांख्ययोगामिपश्चं झात्वा देवं मुख्यते सर्वपाशः' (श्वे० ६।१३ ) इति । निराकरणं तु-न सांख्यञ्चानेन वेदनिरपेक्षेण योगमागणं वा निःश्रेयसमधिगम्यत इति । श्रुतिहिं वैदिकादात्मकत्विवञ्चानादन्यनिः श्चे यससाधनं वारयति –'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्धा विद्यतेऽयनाय' (श्वे० ३।८ ) इति । द्वेतिनो हि ते सांख्या योगाश्च नात्मकत्वदिश्चनः । यसु दर्शनमुक्तं 'तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नम् इति, वैदिकमेव तत्र झानं ध्यानं च सांस्ययोगश्चत्वाममिल्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तस्यम् । येन त्वंशेन न विरुष्येने तेनेप्रमेव सांख्ययोगसमृत्योः सावकाशत्वम् । तद्यथा—'असङ्गो द्ययं पुरुषः' ( द्वः ४।३।१६ ) इत्येवमादिश्चित्रसिद्धमेव पुरुषस्य विश्चद्धत्वं निर्मुणपुरुषिनद्भिनः सांख्यरेग्यु पगम्यते । तथा च योगरिप 'अध परिव्राद्धिववर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः' (जावा० '१)

## भामती

कापालकादीनां, ता अपि कस्मान्न निराक्रियन्त इत्यत जाह असतीव्यपि इति अ। तामु खलु बहुलं वेदार्षविसंवादिनीषु शिष्टानादृतामु केश्चिदेव तु पुरुषापसदैः पशुप्रायेम्लंच्छाविभिः परिगृहीतःमु वेदमूल-श्वाशक्कृष नास्तीति न निराकृताः, तिहृपरीतास्तु सांख्ययोगस्मृतय इति ताः प्रधानादिपरतया अयुदस्यस्त इत्यर्षः। अ न सांख्यज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण इति अ। प्रधानादिविषयेणित्यर्षः । अ द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च अ ये प्रधानादिपरतया तच्छास्त्रं व्याचक्षत इत्यर्षः। संख्या सम्यग् बुद्धिवैविकी तया वर्तन्त इति सांख्याः। एवं योगो व्यानम् , उपायोपययोरभेदविवक्षया, चित्तवृत्तिनिरोधो हि योगः, तस्योपायो

भाभती-व्याच्या

अध्यात्मविषयक हजारों अन्य दर्शन हैं, जैसे -बौद्ध, आहंत (जैन) और कापालिकादि । उनका भी यहाँ निराकरण क्यों नहीं किया जाता ? इस प्रश्न का उत्तर 🖁 — "सतीष्विप अध्यात्मविषयासु बह्वीषु स्मृतिषु"। अर्थात् बौद्धादि दर्शन वेदार्थं के विसंवादी (विपरीत होने के कारण शिष्ट पुरुषों के द्वारा ही अनादत एवं समाज के गिरे हुए म्लेच्छप्राय पशु-स्तर के असभ्य पुरुषों के ही श्रद्धा-भाजन हैं। उनमें वेदमूलकत्व की आशङ्का ही नहीं हो सकती, अतः उनके निराकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं किन्तु सांख्य-योग ठीक उनके विपरीत वेदमूलक और शिष्ट-समाज में समादृत और प्रचलित हैं, **अतः प्रघानादि-प्रतिपादन अंश में उनका निरास किया जाता है। ''न सांख्यक्रानेन वेदनिरपेक्षेण** योगमार्गेण वा निश्त्रेयसमधिगम्यते"-इस भाष्य का आशय यह है कि सांख्य-योग का निराकरण इसी लिए किया जाता है कि उनका जो कहना है कि 'वेद-निरपेक्ष केवल प्रधानादिविषयक सांर्ल्य-ज्ञान अथवा योग-मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है' उनका वह कहना अत्यन्त असङ्गत है, क्योंकि श्रुति ने यह नियम घोषित कर रखा है कि केवल वैदिक आत्मैकत्व-ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है किन्तु 'द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च''। सांख्य-दर्शन और योग-दर्शन का सिद्धान्त आत्मैकत्ववाद का विरोधी द्वैतवाद एवं प्रधानादिपरक है । श्रुतियों में जो ''सांख्ययोगाभिवन्नम्'' ( श्वेता- ६।१३ ) इस प्रकार 'सांख्य' और 'योग' शब्द आए हैं, वहाँ 'सांख्य' शब्द वैदिक सम्यक् आत्मैकत्वज्ञान और 'योग' शब्द ध्यान को कहता है। 'योग' शब्द से जो ''योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'' (यो. सू. १।२) इस प्रकार चित्त-वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है, वह प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान का उपाय है, उपाय और उपेय की अभेद-विवक्षा में वैसा कह दिया गया है। केवल चित्त-वृत्ति-निरोध ही ध्यान इत्येवमादि अतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रज्ञज्याद्युपदेशेनातुगम्यते । पतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्यपि तर्कोपपत्तिभ्यां तत्त्वद्वानायोपकुर्वन्तीति चेदुपकुर्वन्तु नाम । तत्त्वद्वानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति-'नावेदविन्मतुते तं बृहन्तम्' (ते० ज्ञा० ३।१२।९।७) 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' ( बृ० ३।९।२६ ) इत्येवमादिश्चतिभ्यः ॥ ३॥

THE PERSON

# ( ३ विलक्षणत्वाधिकरणम् । स० ४—१२ )

न विलक्षणस्वादस्य तथास्वं च शब्दात् ॥ ४ ॥

ब्रह्मास्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्यात्तेपः स्मृतिनिमित्तः परिहृतः, तर्कनिमित्त इदानोमाक्षेपः परिहृयते । कुतः पुनरिसम्भवधारित आगमार्थे तर्कनिमित्तस्यक्षेपस्यावकाशः ? ननु धर्म इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमहित । भवेद्यमवष्टम्भो यदि प्रमाणान्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयोऽयमर्थः स्यादनुष्ठेयकप इव धर्मः, परिनिष्पन्नकपं तु ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तराणाम-

भामती

ध्यानं प्रत्ययेकतानता । एतच्चोपलक्षणम् । अन्येऽिष यमिनयमादयो बाह्या आन्तराश्च घारणावयो योगोपाया द्वष्टध्याः । एतेनाभ्युपगतवेदप्रामाण्यानां कणभक्षाक्षचरणावीनां सर्वोणि तकस्मरणानीति योजना । सुगममन्यत् ॥ ३ ॥

अवान्तरसङ्गितमाह क्ष ब्रह्मास्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्य इति क्षः वोवयित क्ष कुतः पुनः इति । समानविषयत्वे हि विरोधो भवेत् । न चेहास्ति समानविषयता, धर्मवद् ब्रह्माणोऽपि मानान्तराविषयतयाऽतन्यंत्वेनानपेक्षाम्नायंकगोचरत्वादित्यर्थः । समाधत्ते क्ष भवेदयम् इति कि ।

मानान्तरस्याविषयः सिद्धवस्त्ववगाहिनः । धर्मोऽस्तु कार्थरूपत्वाद् ब्रह्म सिद्धं तु गोपरः ॥

भागती-व्याख्या

का उपाय नहीं, अपितु यम-नियमादि बाह्य और धारणादि आग्तरिक उपाय भी योग (ध्यान) के साधन हैं। भाष्यकार ने जो कहा है—''एतेन सर्वाण तर्कस्मरणानि प्रतिवक्त-ध्यानि''। वहाँ 'एतेनाभ्युपगतवेदप्रामाण्यानां कणभक्षाक्षचरणादीनां सर्वाण तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि'—ऐसी योजना कर लेनी चाहिए। अर्थात् ऐसे सभी दर्शन तत्त्व-ज्ञान के विविध उपाय यदि प्रस्तुत करते हैं, तब कोई क्षति नहीं, मोक्ष-प्रद तत्त्व-ज्ञान केवल वेद-वेदान्त से ही होता है, अन्य शास्त्र से नहीं—''नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्'' (तै. बा. २।१२।९।७) ॥३॥

संगति — 'ब्रह्मस्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्य''। अर्थात् ब्रह्मगत अभिन्निनिमत्तोपादनता पर जो विभिन्न स्मृतियों (दर्शनों) के द्वारा आक्षेप किए जाते थे, उनका परिहार किया गया। अब तर्कनिमित्तक उसी आक्षेप का निराकरण किया जाता है।

शङ्का - ब्रह्म में जगत् की उभय-विध कारणता जब आगम प्रमाण से निर्णीत हो चुकी

है, तब अप्रमाणभूत तर्क के द्वारा उस पर आक्षेप क्योंकर सम्भव होगा ?

समाधान - धर्म और ब्रह्म में यह महान् अन्तर है कि धर्म केवल आगम प्रमाण का विषय है, प्रमाणान्तर का नहीं, अतः वहां तर्क की गति नहीं किन्तु ब्रह्म साघ्यात्मक धर्म

स्यवकाशो यथा पृथिध्यादिषु । यथा च ध्रुतोनां परस्परिवरोधे सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते पवं प्रमाणान्तरिवरोधेऽपि तहशेनेव श्रुतिनीयेत । इष्ट्रसाम्येन चाइष्टमर्थ समर्थयन्ती युक्तिर्नुभवस्य संग्निकृष्यते । विष्रकृष्यते तु श्रुतिरैतिह्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात् । अनुभवावसानं च ब्रह्मविद्यानमिवद्याया निवर्तकं मोक्ससाधनं च इष्ट्रपत्ति त्येष्यते । श्रुतिरिप — श्रोतध्यो मन्तन्यः देति श्रवणव्यतिरेकेण मननं विद्धती तर्कमध्यत्रादर्तव्यं दर्शयति, अतस्तकंनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न वित्रक्षणत्वा दस्य' इति ॥

## भामिती

तस्मास्समानविषयस्वादस्स्यत्र तर्कस्यावकाशः । नम्बस्तु विशोधः, तथापि तर्कादरे को हेतुरिश्यत बाह् क्ष यथा च श्रुतीनाम इति क्ष । सावकाशा बह्वयोऽपि श्रुतयोऽनवकाशैकश्रुतिविरोधे तदनुगुणतया यथा नीयन्ते एवमनवकाशैकतर्कविरोधे तदनुगुणतया बह्वयोपि श्रुतयो गुणकस्पनादिभिव्यांक्यानमहंन्तीभ्यार्थः । अपि च ब्रह्मसाक्षारकारो विरोधितयाऽनादिमधिक्यो निवसंयन् वृष्टेनैव क्ष्येण मोक्षसाधनमिद्यते,
त्र ब्रह्मसाक्षारकारस्य मोक्षसाधनतया प्रधानस्यानुमानं वृष्टसाधम्यंणावृष्टविषयं विषयतोऽन्तरक्षं, बहिर्फ्लं
स्वायक्तवरोक्षगोचरं शाव्यं शावं तेन प्रधानप्रत्यासस्याच्यनुमानयेव बलीय इत्याह क्ष वृष्टसाधम्यंण च
इति क्ष । अपि च श्रुत्थापि ब्रह्मणि तर्कं आवृत इत्याह क्ष श्रुतिरिप इति क्ष । सोऽयं ब्रह्मणो जगवुपावानस्थाक्षेपः पुनस्तर्केण प्रस्युयते ।

बक्तरया सह साक्ष्यं विकाराणामवस्थितम् । जगव् ब्रह्मसक्ष्यञ्च नेति नो तस्य विकिया ॥

भामती-व्याख्या

से विपरीत सिद्धारमक है। वेदान्त और तर्क—दोनों समानविषयक (सिद्धार्थविषयक) हैं, अतः वेदान्त के क्षेत्र में तर्क को भी उत्तरने का अवकाश है। वेदान्त के साथ तर्क का विरोध होने पर भी तर्क को इतना प्रश्रय क्यों दिया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है—''यथा च श्रुतीनां परस्परविरोधे सत्येकवशेनेतरा नीयक्ते''। जैसे अनेक सावकाश श्रुतियां अनवकाशभूत एक श्रुति से विरुद्ध होने पर उसके अनुसार ही व्याख्यात और संघटित की जाती हैं. वेसे ही अनवकाशभूत एक तर्क का विरोध होने पर वेदान्त-श्रुतियां उस (तर्क) के अनुरूप ही गीणी वृत्ति बादि का सहारा लेकर प्रवृत्त की जा सकती हैं।

दूसरी बात यह भी है कि बह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान अनादि अविद्या को निवृत्त करता हुआ गुक्ति-साक्षात्कार के समान हष्ट-मार्ग से ही मोक्ष का साधन माना जाता है। अनुमानरूप तर्क भी हृद्ध के अनुसार अहृष्ट की कल्पना है। इस प्रकार प्रधान (प्रकृति) का अनुमान विषयतः प्रत्यक्ष का अन्तरङ्ग (निकट-वर्ती) है किन्तु आगम-जन्य शाब्द ज्ञान अत्यन्तपरोक्षार्थावगाहो होने के कारण बहिरङ्ग (दूरत्ती) है। प्रत्यक्ष प्रधान है, तर्क और श्रुति—दोनों उसके अङ्ग हैं। तर्क के साथ प्रधान की प्रत्यासत्ति (समीपता) तर्क को श्रुति से प्रबल्ध बनाती है, भाष्यकार यही कह रहे हैं—"हृष्टसाधम्येण चाहृष्टमर्थं समर्थयन्ती युक्तिरनुभवस्य सिन्नकृष्यते"। इतना ही नहीं, श्रुति ने स्वयं तर्क को आदर दिया है—"श्रुतिरिप—श्रोतव्यो मन्तव्यः" इति श्रवणव्यतिरेकेण मननं विद्यती तर्कमप्यत्रादर्त्वयं दर्शयित"। मनन एक तर्क-प्रकार ही है।

पूर्वपद्म - ब्रह्मगत जगदुपादानत्व पर तकं के द्वारा इस प्रकार आक्षेप किया जाता है-

प्रकृत्या सह सारूप्यं विकाराणामवस्थितम् । जगद् ब्रह्मसरूपं च नेति नो तस्य विक्रिया । यदुक्तं चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृदिरिति तश्रोपपद्यते, कस्मात् ? चिल्रक्षणत्वाद्स्य विकारस्य प्रकृत्याः । इदं हि ब्रह्मकार्यत्वेनाभिप्रयमाणं जगद् ब्रह्मविलक्षणमचेतन-मशुद्धं च दृश्यते, ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं शुद्धं च श्रूयते । न च विलक्षणत्वे प्रकृति-विकारभावो दृष्टः। न हि कचकाद्यो विकारा मृत्यकृतिका भवन्ति, शरावाद्यो वा सुवर्णप्रकृतिकाः । मृद्देव तु मृद्ग्विता विकाराः क्षियन्ते, सुवर्णन च सुवर्णान्विताः । तथेद्मापि जगद्वेतनं सुखदुःबमोहान्वितं सद्वेतनस्यव सुखदुःबमोहात्मकस्य कारणस्य कार्य भवितुभईतीति, न विलक्षणस्य ब्रह्मणः । ब्रह्मविलक्षणत्वं चास्य जगतोऽशुद्धवचेतनत्वदर्शनाद्वगन्तव्यम् । श्रशुद्धं हि जगत् सुखदुःखमोहात्मकत्या प्रीतिपरितापविवादादिहेतुत्वात्स्वर्गनरकाद्युव्यवच्यप्रश्वाच्य । अवेतनं चेदं जगत् चेतनं प्रति कार्यकारणभावेनोपकरणमावोपगमात् । नहि साम्ये सत्युपकार्यं पकारकमायो भवित, नहि प्रदीपौ परस्परस्योपकुरुतः। नदु चेतनमपि कार्यकारणं स्वामिभृत्यन्यायेन भोकतुरुपकरिष्यति । न, स्वामिभृत्ययोरप्यचेतनांशस्यैव चेतनं

# भामती

विशुद्धं चेतनं ब्रह्म जगन्जडमञ्जूद्धिभाक् । तेन प्रधानसारूप्यात् प्रधानस्येव विकिया ।।

तथाहि—एक एव स्त्रीकायः मुखदुःसगोहात्मकतया परंपुत्र संपत्नीनाञ्च चैत्रस्य व स्त्रैनस्य तामविन्वतोऽपर्यायं मुखदुःसविधावानाथसे । स्त्रिया च सर्वे भावा व्याख्याताः । तस्मात् मुखदुःसमोहात्स्मतया च स्वर्गनरकोश्वावचप्रपञ्चतया च जगवशुद्धभचेतनञ्ज, बह्य तु चेतनं विशुद्धं च, निरितशयः स्वात् । तस्मात् प्रधानस्याणुद्धस्या च जगवशुद्धभचेतनञ्ज, बह्य तु चेतनं विशुद्धं च, निरितशयः स्वात् । तस्मात् प्रधानस्याणुद्धस्या च विकारी जगन्न तु ज्ञह्म इति प्रकृष् । ये तु चेतनम्बद्धाः विकारतया जगक्वेतस्यमाष्ट्रस्तान् ः याह ॥ अचेतनं चेवं जगव् इति ॥ । व्यभिचारं चोवयित ॥ ननु चेतनमिव इति ॥ । विहरति ॥ ननु चा नाम सावाचचेतनः

## भामती-व्यास्या

विरुद्धं चेतनं ब्रह्म जगत् जडमशुद्धिभाक्। तेन प्रधानसारूप्यात् प्रधानस्यैव विक्रिया।।

[ प्रकृति ( उपादान कारण ) के साथ विकारों ( उपादेयभूत कार्यों ) का नियमतः साख्य्य ( साजात्य ) होता है, किन्तु आकाशादि प्रपन्ध ब्रह्म के सख्प न होकर विख्प है, क्योंकि ब्रह्म विशुद्ध ( निरितशय । चैतन्यात्मक और जगत् जड़, अविशुद्ध और स्वर्ग-नरफादिख्प में उच्चावच ( सातिशय ) है, अतः यह ब्रह्म का विकार नहीं हो सकता । हौ, सांख्याभिमत प्रधान ( प्रकृति ) का सख्प होने के कारण प्रधान का विकार ( उपादेय ) हो सकता है, क्योंकि ] यह कहा जा चुका है कि जैसे एक ही स्त्री अपने पित के लिए सुखख्प, अपनी सपित्नयों के लिए दु:खख्प और पित से भिन्न चैत्रादि कामुक पुरुषों को सुलभ न होने के कारण उनके लिए मोहख्प होती है । वैसे ही समस्त प्रपन्ध सुख-दु:ख-मोहात्मक है और प्रकृति भी वैसी हो है, अतः प्रकृति और प्रपन्ध का साख्य एवं उपादानोप।देयभाव निश्चित है ।

जो लोग चेतन ब्रह्म का विकार होने के कारण जगत् को चेतन कहते हैं, उनका निराकरण करने के लिए कहा जाता है—"अचेतनं चेदं जगत्"। अर्थात् जगत् को अचेतन मानने पर ही चेतन पुरुष के साथ उसका उपकार्यं-उपकारकभाव बन सकता है, दोनों को समान (एक जातीय) मानने पर उपकार्योपकारकभाव नहीं बन पाता। इस नियम के व्यक्षिचार की शक्ता की जाती है—"नन् चेतनमिष"। राजा और उसके मृत्य सब चेतन हैं,

प्रत्युपकारकत्वात् । यो ह्योकस्य चेतनस्य परित्रहो बुद्धधादिग्चेतनभागः, स पवान्यस्य चेतनस्योपकरोति, नतु स्वयमेव चेतनश्चेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा । निरितिशया ह्यकर्तारश्चेतना इति सांख्या मन्यन्ते । तस्माद्चेतनं कार्यकारणम् । न च काष्ठलोष्ठा-दीनां चेतनत्वे किचित्प्रमाणमस्ति । प्रसिद्धश्चायं चेतनाचेतनप्रविभागो लोके।

तस्माद् ब्रह्मविछक्षणत्वान्नेदं जगत्तरप्रकृतिकम्।

योऽपि कश्चिदाचक्षीत-श्रुत्वा जगतश्चेतनप्रकृतिकतां, तद्वलेनैव समस्तं जगन्वेतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिकपस्य विकारेऽन्वयद्शेनात् । अविभावनं तु जैतन्यस्य
परिणामविशेषाद्वविष्यति । यथा स्पष्टचतन्यानामण्यात्मनां स्वापम्च्छोद्यवस्थासु
खैतन्यं न विभाव्यते, एवं काष्ठलोष्ठाद्दीनामिष चैतन्यं न विभाविष्यते । एतस्मादेव
ख विभाविताविभावितत्वकृताद्विशेषाद् कपादिभावाभावाम्यां च कार्यकारणानामाः
समनां च खेतनत्वाविशेषेऽपि गुणप्रधानमावो न विरोत्स्यते । यथा च पार्थिवत्वाविशेषेऽपि मांसस्पोदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनो विशेषात्परोपकारित्वं भवत्येविमः
हापि भविष्यति । प्रविभागप्रसिद्धिरप्यत एव न विरोत्स्यत इति । तेनापि कथंचिचेतनाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिहियेत, शुद्धयशुद्धत्वलक्षणं तु विलक्षणत्वं
नैव परिह्नियते । न चेतरदिष विलक्षणत्वं परिहर्तुं शक्यत इत्याह—तथात्वं च
राष्ट्रादिति । अनवगम्यमानमेव हीदं लोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्वं चेतनप्रकृति-

## भामती

श्चेतनाम्तरस्योप कार्षीत्, तःकाय्यंकरणबुद्धवाविनियोगद्वारेण तूपकरिष्यतोश्यत आह क्ष निरित्तद्यवा द्यक्तिरश्चेतनाः इति क्ष । उपजनापायक्द्वमंयोगोऽतिद्ययः, तदभावो निरितद्ययःवम्, अत एव निर्ध्यार-स्वावकत्तरिस्तरमात्तेवां बुद्धवावित्रयोक्तृत्वमिष नास्तोश्यर्थः । चोवकोऽनुदायबीजमुद्धाटयित क्ष योऽपि इति क । अभ्युपेत्यापाततः समाधानमाह क्ष तेनािष कषिद्यद् इति । परमसमाधानं तु सूत्रावयवेन कर्तुं तमेवावतारयित क न चैतविष विलक्षणत्वम् इति क्ष । सूत्रावयवािनसन्धिमाह क्ष अनवगम्यमान-

## भामती-स्याख्या

फिर भी उनमें उपकार्योपकारकभाव होता है। उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है—
'न, स्वामिभृत्ययोरि''। भृत्य का जह शरीर ही चेतनरूप स्वामी का उपकारक होता है।
यद्यपि एक चेतन दूसरे चेतन का साक्षात् उपकार नहीं कर सकता, तथापि शरीर, इन्द्रिय
सीर बुद्धधादि का प्रेरक होकर उपकारक क्यों न होगा? इस शङ्का का समाधान है—
'निरितशया ह्यक्तरिश्चेतना''। 'अतिशय' पद से आगमायायी धर्मवान् व्यापार (किया)
आदि विवक्षित हैं, सांख्य-मत के अनुसार चेतन में किसी प्रकार का पेरणादि व्यापार नहीं
माना जाता, अतः वह शरीरादि का भी प्रेरक नहीं हो सकता।

शङ्कावादी अपना अभिप्राय प्रकट करता है—''योऽपि कश्चिदाचक्षीत''। अर्थात् जो शङ्कावादी कहता है कि श्रुतियाँ जगत् को चेतनप्रकृतिक कहती है, इतने से ही यह सिद्ध हो जाता है कि समस्त जगन् चेतन है, क्यों कि प्रकृति के स्वभाव का अन्वय विकार में नियमतः देखा जाता है।

उस शङ्कावादी के उक्त कथन को आपाततः मान करके समाघान किया जाता है तेनापि कथंचित् चेतनाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिह्नियेत''। अर्थात् ऐसे शङ्कावादी के द्वारा वेदान्ति-सूचित बहुत-से वैलक्षण्यों में से केवल चेतनत्व-अचेतनत्वरूप वैलक्षण्य का ही कथन्तित् परिहार हो सकेगा, शुद्धित्व-अशुद्धित्वादि का नहीं। वस्तुतः इतर (चेतनत्व-अचेतनत्वरूप) वैलक्षण्य का परिहार भी नहीं किया जा सकता, ऐसा सूत्रकार कहते हैं— कत्वश्रवणाच्छञ्दशरणतया केवलयोत्प्रेक्षेत, तच शब्देनैय विकष्यते। यतः शब्दादिष तथात्वमवगम्यते । तथात्विमिति प्रकृतिविलक्षणत्वं कथयति। शब्द एव विद्यानं चं (तै २।६) इति कस्यचिद्धिमागस्याचेतनतां श्रावयंश्चेतनाद् ब्रह्मणो विलक्षणम-

चेतनं जगछावयति ॥ ४॥

नजु चेतनत्वमपि कचिद्चेतनत्वामिमतानां भूतेन्द्रियाणां अयते—यथा
'मृदब्रवीत', 'आपोऽबुवन्' ( रा० प० बा० ६।१।३।२।४ ) इति, 'तस्तेज ऐसत' 'ता
बाप ऐसन्त' ( छा० ।।३।४ ) इति चैयमाद्या मृतविषया चेतनत्वभ्रतिः ।
इन्द्रियविषयाणि 'ते हेमे प्राणा वहंश्रयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः' ( वृ० ६।१।७ )
इति, 'ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति ( वृ० १।३।२ ) इत्येवमाचेन्द्रियविषयेति ।
अत उत्तरं पठति -

अभिमानिव्यपदेशम्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥ ५ ॥

तुशब्द आशङ्कामपनुद्रित । न खलु 'मृद्त्रवीद्' इत्येवंजातीयकया अत्या भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशङ्कनीयम्, यतोऽभिमानिव्यपदेश एषः। मृदाधिभमानिन्यो

मेव हीवम् इति । शब्दार्थात् खलु चेतनप्रकृतिस्वाच्चैतन्यं पृथिव्यावीनामवगम्यमानमुपोद्वलितं मानास्तरेण साक्षाच्छू यमाणवृष्यचैतन्यमन्यययेत् । मानस्तराभावे स्वायौऽयेः श्रुत्यर्थेनापबाघोयः, न तु तद्वलेन श्रुत्यर्थोऽ-म्यथियतम्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥

सूरान्तरमवतारियतुं चोवयति अतनु चेतनस्वमिष ववितर् इति अ। न पृथिन्धावीनां चेतन्य-मार्थमेव, किन्तु भूयसीनां श्रुतीनां साक्षादेवार्थं इत्यर्थः । सूत्रमवतारयति अति उत्तरं पठित अ अभिमानित्र्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥

विभजते ® तुशब्द इति ® । नैताः श्रुतयः साक्षान्मृदादीनां वागादीनाञ्च चैतन्यमाहुः, अपि तु तद्विष्ठात्रीणां देवतानां विदारमनां, तेनैतच्छ्रुतिबलेन नं मृदादीनां वाग।दीनाञ्च चैतस्यमाश्चृतीयमिति ।

भामती-व्याख्या
"अस्य तथात्वं च, शब्दात्"। इस सूत्र-खण्ड का आशय प्रकट किया गया है—"अनवगम्यमानमेव हीदं लोके समस्तस्य वस्तुतनश्चेतनत्वम्"। अर्थात् पृथिव्यादि जगत् में श्रुतियों के
द्वारा चेतनोपादानकत्व प्रतिपादित है, उसी के बल पर अर्थात् जगन् में जो चेतनत्व अधिगत
होता है. वह यदि लौकिक अनुभव के द्वारा संवादित या अवगम्यमान होता, तब वह चेतनत्व
अवश्य ही प्रपन्त्रगत साक्षात् श्रुति-बोधित अचेतनत्व का अन्यथाकरण (बाध) कर देता,
किन्तु अनुभवरूप प्रमाणान्तर की सहायता के विना केवल श्रुतार्थापति से गम्यमान जगद्गत
चेतनत्व श्रुति-प्रतिपादित अचेतनत्व से बाधित होता है, अर्थादवगत चेतनत्व के द्वारा श्रुत्यर्थ
रूप अचेतनत्व का बाध कभी नहीं हो सकता ॥ ४॥

पश्चम सूत्र के अवतारणार्थ शङ्का की जाती है - ''नतु चेतनत्वमि किचत्"। शङ्कावादी का कहना यह है कि पृथिव्यादि में चेतनत्व केवल अर्थापत्ति-गम्य नहीं, अपितृ बहुत-सी श्रृतियों के द्वारा साक्षात् प्रतिपादित है — ''मृदब्रवीत्, आपोऽबुवन्'' (शत. मा-६।१।३।२।४)। ''तत्तेज एक्षत'' (छां. ६।२।३,४) इत्यादि। उक्त शङ्का का अपनोदन-सूत्र है — ''अभिमानिव्यपदेशम्तु विशेषानुगतिभ्याम्'। इस सूत्र की व्याख्या की जाती है — ''तुशब्द आशङ्कामपनुदति"। आशय यह है कि कथित श्रुतियाँ मृदादि और वागादि इन्द्रियों में साक्षात् चेतनत्व का अभिवान नहीं करतीं, अपि तु उनके अधिष्ठाता देवगणों में चैतन्य व्वनित करती हैं, जो कि चेतन ही हैं, अता इन श्रुतियों के बल पर मृदादि और वागादि इन्द्रियों में

वागाद्यमिमानिस्यक्ष षेतना देवता वदनसंवदनादिषु चेतनोचितेषु क्यवहारेषु व्यविद्यन्ते, न भूतेन्द्रियमात्रम् । कस्मात् ? विशेषानुगतिस्याम् । विशेषो हि भोक्तृणां भूतेन्द्रियाणां च खेतनाचेतनप्रविभागतक्षणः प्रागमिहितः । सर्वचेतनतायां चासौ नोपपद्येत । अपि च कौषीतिकनः प्राणसंवादे करणमा- त्राशक्काविनिवृत्त्रयेऽधिष्ठात् चेतनपरिप्रहाय देवताद्यव्देन विशिष्टित— पता ह वै देवता अहंश्रयसे विवदमानाः इति 'ता वा पताः सर्वा देवताः प्राणे निःश्रयसं विदित्वा' (कषी० उ० २।१४) इति च । अनुगताश्च सर्वत्राभिमानिन्यश्चेतना देवता मन्त्रर्थवादेतिहासपुराणादिभ्योऽवगभ्यन्ते । 'अग्निर्वाग्भृत्वा मुसं प्राविशत्' (पे० आ० २।४। राष्ट्रे। १४ हते करणेष्वनुप्राहिकां देवतामनुगतां दर्शयति । प्राणसंवादवाद्यव्यक्षे च 'ते ह प्राणाः प्रजापित पितरमेत्योद्धः' (स्ना० ५।१।७)

## भामती

## भासती-स्याद्या

चेतनस्व की शङ्का नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है—
"विशेषानुगितम्याम्"। इन हेतुओं में 'विशेष' की व्याख्या की जाती है—"विशेषों हिं
भोक्तृणाम्"। भोक्ता पुरुष उपकाय और पृथिव्यादि उपकारक हैं—इस प्रकार की विशेषता
की उपपत्ति के लिए "विज्ञानं चाविज्ञानं च" (तै॰ उ० २।६) इस प्रकार जो चेतनाचेतनरूष
विशेषभाव प्रतिपादित है, वह दोनों (पुरुष और पृथिव्यादि) के समानरूप से चेतन होवे पर
उपपन्त नहीं हो सकता। अथवा श्रुति में प्रयुक्त 'देवता' शब्द के द्वारा ब्वन्ति विशेषता विशेष
शब्द का अर्थ है—"अपि च कीषीतिकनः प्राणसंवादे कारणमात्राशङ्का विनिवृत्तयेऽधिष्ठात्चेतनपरिप्रहाय देवताशब्देन विशिषन्ति—'एता वै देवता' (कौ॰ बा॰ २।१४)।" अर्थात्
कोषीतिकब्राह्मणोपनिषत् में प्राण के साथ इन्द्रिय-संवाद के अवसर पर केवल इन्द्रियों की
आशङ्का निवृत्त करने और उनके अधिष्ठातृदेवताओं का प्रहण करने के लिए 'देवता' शब्द का
प्रयोग किया गया कि "एता वै देवता"—इन देवताओं ने विवाद किया, केवल जड़ इन्द्रियों
ने नहीं।

'अनुगति' शब्द की व्याख्या है—''अमुगताश्र सर्वत्राभिमानिन्यश्चेतना देवता''। मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराणादि शास्त्र पृथिव्यादि में अनुगत अभिमानी चेतन देवताओं का प्रतिपादन करते हैं, जिसकी चर्चा विगत देवताधिकरण में आ चुकी है। ''अग्निवाग मूत्वा मुखं प्राविशद, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशद, आदित्यः चक्षुर्भत्वाऽक्षिणी प्राविशत्' (ऐत. आ. २।४।२४) इत्यादि बहुत-सी श्रुतिया तत्तदिन्द्रिय में अनुगत देवताओं का प्रदशन करती हैं। फलतः ईन्द्रियों में स्वरूपतः चैतन्य नहीं, अपि तु इन्द्रियानुगत देवताओं में चैतन्य विवक्षित है। दूसरी बात यह भी है कि प्राण-संवाद के वावय-शेष में प्राणों को वैसे ही जीव

इति श्रेष्ठत्वनिर्धारणाय प्रजापितगमनं, तद्वचनाच्चैकैकोस्क्रमणेनान्वयस्यतिरेकाभ्यां प्राणश्रेष्टयप्रतिपत्तिः । 'तस्मै बिलहरणम्' ( वृ॰ ६।१।१३ ) इति चेवंजातीयकोऽ-समदादिष्विव व्यवहारोऽनुगम्यमानोऽभिमानिष्यपदेशं द्रवयित । 'तत्तेज पेश्नत' इत्यि प्ररस्या पव देवताया अधिष्ठात्र्याः स्वविकारेष्वनुगताया इयमीक्षा व्यवदि-श्यत इति द्रष्टव्यम् । तस्माद्विलक्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगत्।। ५।।

विलक्षणस्याच्य न ब्रह्मप्रकृतिकमित्याक्षित्रे प्रतिविधन्ते—

द्दयते तु ॥ ६ ॥

तुशन्दः पक्षं व्यावर्तयति । यहुकं विलक्षणस्वान्नेदं जगद् ब्रह्मप्रकृतिकमिति ।
नायमेकान्तः । दृद्धते हि लोके चेतनस्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशन बादोनामुत्पित्तः, अचेतनस्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिकादीनाम् । नन्ध-चेतनान्येव पुरुषादिशरीराण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि अचेतनान्येव च वृश्चिकादिशरीराण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति, उच्यते,— प्रवमिप किचिद्चेतनं चेतनस्यायतनमावमुपगच्छति, किचिन्नत्यस्त्येव चेत्वक्षण्यम् । महांक्षायं पारिणामिकः स्वभावविप्रकर्षः, पुरुषादीनां केशनखानां च स्वक्षपिद्यमेदात् । यथा गोमयादीना वृश्चिकादीनां च अत्यन्तसाक्षण्ये च प्रकृतिविकारभाव एव प्रलीयेत । अधोच्येत—अस्ति कश्चित्वादिस्वमावः पुरुषादीनां केशनखादिष्वतुवर्तमानो गोमयादीनां वृश्चिकादिष्वित । ब्रह्मणोऽपि तर्हि सत्ताक्ष्रणः स्वभाव वाकाशादिष्वतुवर्तमानो इद्यते । विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दृष्यता किमशेषस्य

भामती

क्षेत्रज्ञाधिष्ठानेन खेतम्यं ब्रह्मतीत्माह क्ष प्राणसंवादवाक्यशेवे च इति क्ष । क्ष तत्तेज ऐक्षतेत्मवि इति क्ष । मधावि प्रथमेऽध्याचे भाकत्वेन वर्णितं तथावि मुख्यतमावि कचित्रकेतुं शक्यमिति ब्रष्टम्मम् । पूर्ववक्षमुव-संहरति क्ष तस्माव् इति क्ष ।। ५ ।।

सिहाग्तसूत्रम् – दृश्यते तु ॥

प्रकृतिविकारभावे हेतुं सारूप्यं विकस्प्य दूषयति क्ष अत्यन्तसारूप्ये च इति क्ष । प्रकृतिवि कारभावाभावहेतुं वैलक्षण्यं विकल्प्य दूषयति क्ष विलक्षणस्वेन कारणेन इति क्ष । सर्वस्वभावाननुवर्तनं

भामती-व्याख्या

से अधिष्ठित बताया है, जैसे हम लोगों के शरीर क्षेत्रज्ञाधिष्ठित हैं—' प्राणसंवादवावयशेषे च"।
"तत् तेज ऐक्षत" इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठात्र्याः"। यद्यपि प्रथमाच्यायगत
ईक्षत्यधिकरण में तेज आदि के ईक्षण को गोण ईक्षण ही कहा है, तथापि मुख्य ईक्षण का भी
समन्वय किया जा सकता है। पूर्व पक्ष का उपसंहार किया जाता है—"तस्माद् विलक्षणमेवेदं
ब्रह्मणो जगत्"। 'विलक्षणत्व' हेतु सिद्ध होकर अपने साध्य-साधन में सक्षम है—जगत् न
ब्रह्मप्रकृतिकम्, ब्रह्मविलक्षणत्वात्।। ॥।

सिद्धान्त—"दृश्यते तु" । पूर्वपक्षी ने कहा था कि ब्रह्म और जगत् का प्रकृति-विकारभाव तभी हो सकता है, जब कि दोनों में सारूप्य (सादृश्य) हो। प्रकृति-विकारभाव के लिए सारूप्य अपेक्षित नहीं—यह दिखाने के लिए सारूप्य का विकल्पपूर्वक खण्डन किया जाता है—"अत्यन्त सारूप्य च" । अर्थात् प्रकृति-विकारभाव के लिए अत्यन्त सारूप्य अपेक्षित है ? अथवा यत्किञ्चत् ? तन्तुओं का अत्यन्त सारूप्य पट में नहीं, किन्तु तन्तुओं में ही है, वहीं प्रकृति-विकारभाव नहीं और यत्किञ्चत् सारूप्य तो ब्रह्म और जगत् का भी है, क्योंकि ब्रह्म भी सत् है और जगत् भी सत्। प्रकृति-विकारभाध के दूषक (निषेधक)

ब्रह्मस्वभावस्याननुवर्तनं विलक्षणत्वमभिप्रेयत ? उत यस्य कस्यवित ? अथ चैतन्यस्येति वक्तस्यम् । प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकृतिविकारोच्छेद्यसङ्गः । न ह्यस्यितिशये प्रकृतिविकारोच्छेद्यसङ्गः । न ह्यस्यितिशये प्रकृतिविकार इति भवति । द्वितोये चासिद्धत्वम् । दृश्यते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभाव आकाशादिष्वनुवर्तमान इत्युक्तम् । तृतीये तु इष्टान्ताभावः । कि हि यच्चेतन्येनानिवतं तद्बद्धप्रकृतिकं दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदाहियत ? समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वाभ्युपगमात् । आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध प्रव, चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेत्यागमतात्वर्यस्य प्रसाधितत्वात् । यत्तकं —परिनिष्पन्नत्वाद् ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि संभवयुरिति, तद्यि मनोरथमात्रम् । क्याध्यभावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः, लिङ्गाद्यभावाद्य नानुमानादीनाम् । आगममात्रसमधिगम्य पव त्वयमर्था

#### भामत

क्रकृतिविकारभावाविरोधि । तदनुवर्तने तादास्त्र्येन प्रकृतिविकारभावाभावात् । मध्यपस्त्विसद्धः । तृतीयस्तु निवर्शनाभावावसाधारण इत्यवंः । व्यथ अगद्योनितयाऽऽगमाव् क्रम्यणेऽवगमावाममवावितिविषय-स्वमनुमानस्य करमान्नोद्भाव्यत इत्यत बाह क बागमिवरोधस्तु इति क । न चारिमन्नागमैकसमिवगमनीय न्रह्माण प्रमाणान्तरस्यावकानोऽस्ति येन तदुवादायागम आधिष्येतेत्यान्नयवानाह क यस्तुकं परिनिष्पन्न-स्वाव् वद्याच् वद्याचि प्रमाणान्तरस्यावकानोऽस्ति येन तदुवादायागम आधिष्येतेत्यान्नयवानाह क यस्तुकं परिनिष्पन्न-स्वाव् वद्याचि वद्याचि इति क । यथा हि कार्यत्वाविन्नेवेऽप्यारोग्यकामः पश्यक्तीयात् स्वरकामः सिकतां भक्षयेवि-स्यावीनां मानान्तरायेखता, न तु वर्शपूर्णमासान्त्र्यां स्वर्गकामो यजेतेत्यावीनां, तत्कस्य हेतोः ? अस्य कार्यभेवस्य प्रमाणान्तरायोचरत्वात् । यथं भूतत्वाविन्नेवेऽपि पृषिव्यावीनां मानान्तरयोचरत्वं, न तु भूत-स्यावि बृह्माणः, तस्याम्नयैकगोचरस्यातिविततसमस्तमानान्तरसोमतया स्मृत्यावमितद्वस्थावित्ययंः । यवि

## मामती-**व्या**क्या

'वैलक्षण्य' हेतु का विकल्पपूर्वक निरास किया जाता है—'विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता" । जगत् में ब्रह्म-वैरुक्षण्य क्या (१) ब्रह्म के पूर्ण स्वभाव का अननुवर्तन है ? या (२) यत्किञ्चित् स्वभाव का अभाव ? अथवा (३) चंतन्य की अननुवृत्ति ? इनमें पूर्ण स्वभाव का अननुवर्तन प्रकृति-विकारभाव का विरोधी नहीं, क्योंकि सर्वथा वैलक्षण्य का अभाव या सर्वस्वभाव का अनुवर्तन होने पर प्रकृति-विकारभाव बन ही नहीं सकता। द्वितीय ( मध्यम ) विकल्प असिद्ध है, वयोंकि सत्तारूप ब्रह्म का स्वभाव आकाशादि प्रपञ्च में अनुवर्तमान हो है। तृतीय (चैतन्याननुवर्तन) विकल्प में कोई दृष्टान्त नहीं, अता दृष्टान्त-हीन या सपक्षावृत्ति हेतु असाधारण नाम का हेत्वाभास होता है। जगत् ब्रह्माप्रकृतिकत्व का अनुमान बहाप्रकृतिकत्व-बोधक आगम प्रमाण से बाधित क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है— "बागम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव" । कथा में प्रसिद्ध दोष का उद्भावन महत्त्व-पूर्ण नहीं समझा जाता। ब्रह्म भी धर्म के समान ही आगमिक-समिधगम्य है, प्रमाणान्तर का विषय ही नहीं कि तर्कं या अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा इस (ब्रह्म) पर आक्षेप हो सकता—''यत्तू तं परिनिष्यन्तत्वाद् ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि सम्भवेयुः"। आशय यह है कि 'सभी कार्य (साध्य ) पदार्थं आगमेतर प्रमाणागम्य और सभी सिद्धपदार्थं प्रमाणाग्तर के विषय होते हैं'-ऐसा कोई नियम नहीं। आरोग्य और यागदि के समानरूप से कार्य होने पर भी आरोग्य के विधायक "आरोग्यकामः पच्यमक्तीयात्", "स्वरकामः सिकतां भक्षयेत्" - इत्यादि शास्त्रों को प्रमाणान्तर की अपेक्षा होने पर भी याग-विघायक 'दर्शपूर्णसाम्यां स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि वाक्यों को प्रमाणान्तर की अपेक्षा तहीं। इसका क्या कारण ? यागरूप कार्य स्वभावतः वेद से भिन्न प्रमाण का विषय ही नहीं। इसी प्रकार पृथिक्यादि और ब्रह्म समानरूप से सिद्ध पदार्थ हैं, किन्तु पृथिव्यादि ही प्रमाणान्तर के विषय हैं, ब्रह्म नहीं, क्योंकि वह वेदैक-समाधिगम्य,

भामती

स्मृत्यागमतिक्वं ब्रह्मणस्तर्काविषयस्यं, कथं तहि अवणातिरिक्तप्रमनिवधानिष्यतः आहं अयविष अवणध्यतिरेकेण इति अ। तर्को हि प्रमाणविषयविवेषकत्या तवितिकत्तंथ्यताभूतस्तदाश्रयोऽतित प्रमाणेऽनुप्राह्यस्याश्रयाभावात् गुष्टकतया नाष्ट्रियते । यस्त्यागनप्रमाणाश्रयस्तिहृषयविवेषकस्तवविशेषी, स मन्तव्य इति
विषीयते । अ श्रुत्यनुगृहीत इति अ। श्रुत्या श्रवणस्य पश्चावितिकर्तंथ्यतास्वेन गृहोतः । अ अनुभवाङ्गस्वेन इति अ मतो हि भाव्यमानो भावनाया विषयतयाऽनुभूतो भवतीति मननमनुभवाङ्गम् । अ आस्मनोऽनम्बागतस्यम् इति अ। स्वप्नाद्ययस्याभिरसंपृक्तस्यमुदासीनस्विमस्ययंः । अपि व वेतनकारणवाविभिन्नकारणसालक्षण्येऽपि कार्यस्य कथिन्नव्यतिन्याविभावानाविभावान्यो विज्ञानं वाविज्ञानं वाभवविति जगत्कारणे
योजयितुं शक्यम् । अवेतनप्रधानकारणवाविनां तु दुर्योजमेतत् । मह्यवेतनस्य जगस्कारणस्य विज्ञानकपताः
संभविनो, चेतनस्य वागस्कारणस्य सुवृत्वावस्यास्यव सतोऽपि वेतन्यस्यानाविभावत्या शक्यमेव

भामती-ज्यास्या

एवं इतर सभी प्रमाणों की सीमा से परे है। 'नैषा तर्केण मितरापनेया" (कठो. १।२।९) आगमों के द्वारा ब्रह्म में तर्काविषयत्व प्रतिपादित है। यदि ब्रह्म में तर्काविषयत्व आगम-सिद्ध है, तब श्रवण के पश्चात् मननरूप तर्क का विधान क्यों किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है—''यदिप श्रवणव्यितरेकेण इत्यादि''। आशय यह है कि तर्क की जो आदरणीयता स्चित की गई है, वह शुष्क तर्क की नहीं। जैसे कुठार काष्ट छेदन का करण और उद्यमन-निपातन कुठार का इतिकर्त्तव्य (सहायक व्यापार) मात्र है, वंसे ही प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमाण करण एवं तर्क इतिकर्त्तव्यमात्र है। अपने जिस उपकरणीय एवं आश्रयीभूत प्रमाण के विषय का विवेचक है, उस प्रमाण के न होने पर असहाय तर्क को शुष्क तर्क कहा जाता है। इसके विपरीत जो तर्क अपने आगमादि प्रमाणों के अश्रित रह कर उनके विषय का विवेचन करता है, अपने मूलभूत प्रमाण का अविरोधी और सच्चा सहायक है, उस तर्क को पूर्ण समादर दिया गया है। उसी का मनन के रूप में विधान किया गया है—"श्रुत्यनुगृहीत एवं तर्कोऽनुभवाङ्गदेनाश्रीयते"। 'श्रुत्यनुगृहीतः' का अर्थ है—श्रुत्या श्रवणस्य पश्चाद इति-कर्तव्यतात्वेन गृहीतः। मनन को अनुभव का अङ्ग इसी लिए कहा जाता है कि श्रुत और सत्त (मनन-युक्त) विषय निदिष्ट्यासित या भाव्यमान होकर अनुभूत (प्रत्यक्ष) हो जाता है। 'आत्मनोऽनन्वागतत्वम्' का अर्थ स्वप्नादि अवस्थाओं से असम्पृक्तता या उदासीनत्व है। 'आत्मनोऽनन्वागतत्वम्' का अर्थ स्वप्नादि अवस्थाओं से असम्पृक्तता या उदासीनत्व है।

तस्यापि 'विद्वानं चाविद्वानं च' इति चेतनाचेतनविभागश्रवणं विभावनाविभावनाभ्यां चेतम्यस्य शक्यत एव योजयितुम् । परस्यैव त्विद्यमपि विभागश्रवणं न युज्यते । क्यम् ? परमकारणस्य द्वात्र समस्तजनदायमा समवस्थानं श्राव्यते — विद्वानं चायचत् ' इति । तत्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोपपचते, चित्रक्षणत्वाद् , प्वमचेतनस्यापि चेतनभावो नोपपचते । प्रत्युकत्वाचु विलक्षणत्वस्य यथाश्रुत्यैव चेतनं कारणं प्रहीतव्यं भवति ॥ ६ ॥

# असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् ॥ ७ ॥

यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिशीनं च त्रह्म तद्विपरीतस्याचेतनस्याशुद्धस्य शब्दादिः मतम कार्यस्य कारणमिष्येत, असत्तर्हि कार्यं प्रागुरपत्तेरिति प्रसण्येत । अनिष्टं

नामती

स्याद्धविकानास्मानं योजयितुमित्याहं ⊕ योऽपि चेतलकारणधवणवलेतः इति ⊕ । परस्येष श्वचेतन-प्रधानकारणधाविनः तांस्थस्य न युश्येत । ⊕ प्रत्युक्तत्वात् वेलस्थ्यस्य इति ⊕ वेलस्थ्ये कार्यकारण-भाषो नास्तोत्यभ्युवेत्येवसुकत्म् । परमार्थतस्यु नास्माभिरेतवभ्युवेयतः इत्यवंः ॥ ६ ।।

न कारणास्कारयंगिकसभिषे कार्यस्थानुपपत्तेः । कारणवत् स्वास्मिन वृत्तिविरोधात् सुद्धय-सुद्धपादिविषद्धमर्नसंसर्गाखः । अय विदारमतः कारणस्य जगतः कार्याःद्वोदः, तथा वेदं जगस्कार्यं सस्वेऽपि चिदारमनः कारणस्य प्रागुरपत्तेर्गस्ति, गास्ति चेदसङ्ख्यतः इति सरकार्यंवादश्याकोप इस्याह

## भामती-स्थास्या

दूसरी बात यह भी है कि जो चेतन तस्त को जगत् का कारण कहते है, वे लोग कार्य में कारण का साख्य्य मानकर भी चेतन्य के ब्राविभाव बीर बनाविभाव के द्वारा जड़-चेतन-का कथिन्वद् उपपादन कर सकते हैं, किन्तु प्रधानादि अचेतन तस्त्र को जगत् का कारण माननेवाले वादी उसका उपपादन किसी प्रकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जगत् के कारणीभूत अचेतन में श्रुति-कथितं विज्ञानरूपता सम्भव नहीं। चेतन को जगत् का कारण मानने पर जगत् में भी चेतनत्व की सत्ता मानी जा सकती है, किन्तु जैसे सुवृत्ति अवस्था में चेतनत्व की अभिव्यक्ति नहीं होतो, वैसे ही जगत् में अनिभव्यक्त चेतनत्व है, ब्रतः श्रुति ने उसे अविज्ञानरूप कह दिया है —''योऽपि चेतनकारणश्रवणवलेनेत्यादि''। 'परस्यैव त्विद्यमपि विभागश्रवणं न युज्यते'' जर्थात् प्रधानकारणश्रवणवलेनेत्यादि''। 'परस्यैव त्विद्यमपि विभागश्रवणं न युज्यते'' जर्थात् प्रधानकारणश्रवणवलेनेत्यादि''। 'परस्यैव त्विद्यमपि विभागश्रवणं न युज्यते'' जर्थात् प्रधानकारणश्रवणवलेनेत्यादि''। 'परस्यैव त्विद्यमपि विभागश्रवणं न युज्यते'' क्यांत् प्रधानकारणश्रवणवलेनेत्यादि''। 'परस्यैव त्विद्यमपि विभागश्रवणं न युज्यते'' क्यांत् प्रधानकारणवादी सांख्य के मत में ''विञ्ञानं च।विज्ञानं च''—इस श्रुति की योजना नहीं हो सकती। ''श्रद्युक्तत्वात्तु वैल्लाध्यस्य''-- यह जो जहा गया है कि कारण और कार्यं के वैख्य्य का वेदान्तियों की ओर से खण्डन कर दिया गया है, वह वस्तु-स्थित नहीं, अपि तु थोड़ी देर के लिए वैसा मान कर कहा है, परमार्थतः कार्यं और कारण का बवेलक्षण्य हमें स्वीकृत नहीं।। ६॥

बहारूप कारण से यह प्रपञ्चरूप कार्य अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य ब्रह्म से अभिन्न प्रपच्च में भी नित्यत्व ही रहेगा, कार्य (जन्यत्व) नहीं रह सकेगा। सत्कार्यवाद के अनुसार कारण में कार्य सदैव रहता है, किन्तु अभिन्न कार्य अपने कारण में वैसे ही न रह सकेगा, जैसे कारण में स्वयं वही कारण नहीं रहता। दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्म शुद्ध है और प्रपञ्चरूप कार्य अशुद्ध, एक या अभिन्न वस्तु में शुद्ध और अशुद्धि प्रपच्चरूप विरुद्ध धर्मों का का संसर्ग सम्भव नहीं, इस लिए भी कार्य को अपने कारण से अभिन्न नहीं मान सकते। यदि चित्रवरूप कारण का प्रपञ्च से भेद माना जाता है, तब चित्रवरूप कारण के रहने पर भी अगत् को अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत् मानना होगा। असत् कार्य की उत्पत्ति मानने पर सत्कार्यवाद भन्न हो जाता है, ऐसी मन्ना की वा रही है—"यदि चेननं शुद्ध शब्दादिहीनं

चैतरसत्कार्यवादिनस्तवेति चेत्, नेष दोषः, प्रतिषेधमात्रत्वात् । प्रतिषेधमात्रं होदं नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति । न द्ययं प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कार्यस्य प्रतिषेधः प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कार्यस्य प्रतिषेधः प्रागुत्पत्ते कार्यः प्रतिषेधः प्रागुत्पत्ते कार्यः कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रभेषास्ति, सवं तं परावाधोऽभ्यत्रात्मनः सर्वं वेद' (वृ० २।४।६) इत्यादिश्रवणात् । कारणात्मना तु सत्त्वं कार्यस्य प्रागुत्पत्तरिधिष्टम् । नतु शन्दादिहीनं ब्रह्म जगतः कारणम्, वादम्, नतु शन्दादिमत्कार्यं कारणात्मना हीनं प्रागुत्पत्तरिदानीं वाऽस्ति । सेन न शक्यते वक्तं प्रागुत्पत्तरस्कार्यं कारणात्मना हीनं प्रागुत्पत्तरिदानीं वाऽस्ति । सेन न शक्यते वक्तं प्रागुत्पत्तरस्कार्यमिति । विस्तरेण चैतत्कार्यकारणानम्यत्ववादे वश्यामः ॥ ७ ॥

अपीतौ तद्वस्त्रसङ्गादसमञ्जसम् ॥ ८ ॥

अत्राह यदि स्थौल्यसावयवस्वाचेतनस्वपरिच्छित्रस्वाशुद्धयादिधमेकं कार्य

अविषेतनं शुद्धम् इति ७ । परिहरति ७ नेष बोषः इति ७ । कुतः ? ७ प्रतिषेत्रमात्रस्थात् ७ । विभाजते ७ प्रतिषेत्रमात्रं हीवम् इति ७ । प्रतिषाविष्यविष्यति हि तवनस्यत्वमारम्भणशान्वाविष्य इत्यत्र । यथा कार्यं स्वक्ष्पेण सवसस्वाभ्यां न निर्वेषनीयम्, अपि तु कारणक्ष्पेण शव्यं सस्वेन निर्वेषनुमिति । एवं च कारणसस्वे कार्यंस्य सत्ता न ततोऽज्येति कथं तबुत्पत्तेः श्रक् सति कारणे भवत्यसत् । स्वक्ष्पेण तृत्यत्तेः प्रागृत्पन्नस्य ध्वस्तस्य वा सवसस्वाभ्यामनिर्वाच्यस्य न सतोऽसतो बोत्यत्तिति निर्विषयः साकार्यं-वावप्रतिषेण इत्ययः ।। ७ ।।

असामक्रजस्यं विभावते अजाह अचोदकः, । अयदि स्योक्य इति अ। यचा हि यूथादिषु हिङ्गुसैन्ववादीनामविभागलकाणो अयः स्वगतरसादिभिर्मूद स्वयत्येवं ब्रह्मांच विशुद्धपादिषाः जि जमस्ती-

भाषती-व्यास्या

च ग्रह्म" । उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है—"नैव दोषः", क्योंकि "श्रतिषेध-मात्रत्वात्" । इस सूत्रावयक का आश्रय स्पष्ट किया जाता है—"प्रतिषेधमात्र होदम्, नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति" । असत्त्व सत्त्व का प्रतिषेध है और उस प्रतियेध का प्रतिषेध्य है—सत्त्व, वेदान्त-सिद्धान्त में जगत् का प्रयक् सत्त्व माना ही नहीं जाता । "तदनन्यत्व-मारम्भणशब्दाद्वश्यः" ( ज. सू. २।१।१४ ) यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया जायगा कि जगद्रूप कार्य का सत् या असत् रूप से निर्वचन नहीं किया जा सकता । कारणरूपेण कार्य को सत्त कहा जा सकता है । कारण को सत्ता हो कार्य की सत्ता है, कारण से पृथक् कार्य की सत्ता नहीं, अतः उत्पत्ति के पृवं कारण के सत् होने पर कार्य असत् क्योंकर होगा ? उत्पत्ति के पश्चात् सिद्धावस्थापन्न या विनष्ट कार्य सत् और असद्रूप से अनिर्वचनीय है, अतः 'सत् या असत् कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती'—इस प्रकार सत्कार्यवाद का प्रतिषेध अत्यन्त असङ्गत है, क्योंकि कार्य की स्वरूपेण सत्ता कभी मानी ही नहीं जाती, तब उस का निषेध अप्रसक्त-प्रतिषेधमान्न है ॥ ७ ॥

शहा - शङ्का-सूत्र का सब्दार्थ इतना ही है कि 'कार्य के अपीत (प्रलीन) होने पर उसी के समान उसको भी होना चाहिए - यह असमञ्जस है।' इस की व्याख्या चार

प्रकार से की जाती है-

१—''अत्राह'' अर्थात् शङ्कावादी ने कहा कि यदि स्थूलत्वाशुद्धत्वादि धर्म से युक्त कार्य प्रपञ्च अपनी विलयावस्था में ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, तब जैसे जूस (पकी दाल या परवलादि का पानी जो रोगी को पच्यक्ष में दिया जाता है) में हींग, जीशा और काला बह्मकारणकमभ्युपगम्येत, तद्यीती अलये अतिसंस्ज्यमानं कार्यं कारणाविभागमाप् धमानं कारणमास्मीयेन धमेंण दृष्येदित्यपीती कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवा-ग्रुद्ध-धादिकपमसङ्गात् सर्वतं ब्रह्म जगत्कारणमित्यसमञ्जसमिद्मीपिषदं दर्शनम् । व्यपि च समस्तस्य विभागस्याविभागशातः पुनक्तपत्तौ नियमकारणाभावाद्योः कृमोम्यादिविमागेतोत्पत्तिनं प्राप्नोतीत्यसमञ्जसम् । अपि च भोकृणां परेण ब्रह्मणार्शव-मागं गतानां कर्मादिनिमित्तप्रलयेऽपि पुनक्तपत्तावभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि पुन-कत्पत्तिप्रसङ्गादसमञ्जसम् । अथेदं जगदपीताविपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणाविष्ठेत, प्रमान्यपीतिश्च न संभवति, कारणाव्यितिरक्तं च कार्यं न संभवतीत्य-समञ्जसमेवेति ॥ ८॥

# अत्रोच्यते—न तु दृष्टान्तभाषात् ॥ ९

भागती

यमानमिश्रागं गण्छव् ब्रह्म स्वधमंण रूपये प्रान्यवा लयो लोकसिल इति भावः । कस्पान्तरेणासामअन्स्यमाह क्ष व्यपि व समस्तस्य इति क्ष । नहि समुद्रस्य फेनोमिलुवृबुवाविषरिकामे वा रज्जवां सपंधारावि-विभ्रमे वा नियमो वृष्टः । समुद्रो हि कवाचित् फेनोमिल्येण परिणसते कवाचित् अव्युवाविना, रज्जवां हि कश्चिस्सपं इति विषय्यंस्यति कश्चिद्धारेति । न च क्रमनियनः । सोऽयसत्र भोग्याविविभागनियमः क्रमनियमश्चासमञ्जस इति । कल्पान्तरेणासामअस्यमाह क्ष आंप च भावतृणाम् इति क्ष । कल्पान्तरं सक्कापुर्वमाह क्ष अयेवम् इति क्ष ॥ ८ ।।

सिद्धान्तसूत्रम्— अन सु दृष्टान्तभावात् । नाविभागमात्रं लयोऽपि तु कारणे कार्यस्याविभागस्तत्र

भामती-ज्याख्या

नमक मिलकर (प्रलीन या अविभागापन्न होकर) जूस को अपने धर्म (सौरभ और स्वाद) से युक्त कर देता है, वैसे ही विशुद्धधादि स्वभाववाले ब्रह्म में अशुद्धधादिधमंक जगत् प्रलीन या अविभागापन्न होकर ब्रह्म को अपने अशुद्धधादि धर्मों से युक्त कर देगा। लोक में यही लय प्रसिद्ध है।

२—दूसरे प्रकार से ज्याख्या प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"अपि च समस्तस्य विभागस्य"। जब समस्त प्रयञ्च एक बार प्रलीन हो जाता है, तब वंसे ही भोक्तृ-भोग्यादि-विभागवाले प्रयञ्च की उत्पत्ति नहीं हो सकती, मोकि उसका कोई नियामक नहीं, जैसे समुद्र कभी फेन और तरंगादिह्मप में विकृत होता है और कभी बुर्बुदादिह्मप में अथवा जैसे रख्जु कभी सर्पं छप में, कभी धारा और कभी हारादि ए में विवर्तित होती है, नियमतः एक ही छप में नहीं, वंसे ही बहा सदैव एक ही छप में क्यों विवर्तित होता? किन्तु आप (वेदान्ती) जो पहली सृष्टि के समान ही नियमतः दूसरी सृष्टि मानते हैं, उस नियम का सामञ्जस्य कैसे होगा?

३—प्रकारान्तर से उक्त सूत्र की व्याख्या की जाती है - 'अपि च भोक्तूणां परेण ब्रह्मणाऽविभागं गतानाम्" अर्थात् जीवों का ब्रह्म में विलय हो जाने पर उनके कमं (धर्माधमं) भी समाप्त हो जाते हैं, अदृष्टों की सहायता के विना उनकी उत्पत्ति मानने पर मुक्त पुरुषों की पुनरूपित प्रसक्त होती है, जो कि असमञ्जस है।

४—अन्य रीति से व्याख्या करते हुए कहा जाता है - अर्थवं जगदपीताविप विभक्तमेव''। यदि प्रख्याबस्था में भी ब्रह्म में कार्य का विस्तय नहीं माना जाता, तब वह कार्य पृथक् किसके आश्रित रहेगा॥ ८॥

समाधान — 'न तु दृष्टान्तभावात''। इस सूत्र की व्याख्या भी कथित चारों प्रकारों

नैवास्मदीये दर्शने किविदसामञ्जस्यमस्ति । यत्तावदभिहितं कारणमपिगच्छ-रकार्यं कारणमात्मीयन धर्मेण दूषयेदिति, तददूषणम्, कस्मात् ? द्यान्तभावात् । सन्ति हि दृष्टान्ता यथा कारणमिपगच्छत्कार्य कारणमात्मीयन धर्मेण न दृषयित । तद्यथा शरावादयो सृत्यकृतिका विकारा विभागावस्थायामुद्यावचमध्यमप्रमेदाः सम्तः पुनः प्रकृतिमपिगच्छन्तो न तामात्मीयेन धर्मेण सस्जान्त । रचकाद्यश्च सुवर्णिकारा वपीतौ न सुवर्णमात्मीयेन धर्मेण संस्जनित । पृथिवीचिकारश्चतुर्विधो भूतप्रामो न पृथिवीमपीतावारमीयेन धर्मेण संसूर्जान्त । त्वत्पक्षस्य तु न कश्चिद् दृष्टान्तोऽस्ति । अपीतिरेव हि न संभवेवदि कारणे कायं स्वधमंणैवावतिष्ठेत । अनन्यत्वेऽपि कार्यकारणयोः कार्यस्य कारणात्मत्वं न तु कारणस्य कार्यात्मत्वं 'बारम्भणशब्दादिभ्यः' ( ब्र॰ स्॰ २।१।१४ ) इति वक्ष्यामः । अत्यत्पं चेद्मुच्यते कार्यमपीतावात्मीयेन धर्मेण कारणं संख्जेदिति । स्थितावृपि समानो उयं प्रसङ्गः, कार्यकारणयोरनम्य-त्वाभ्युपगमात् । ,इदं सर्व यद्यमात्मा' ( हु० २।४।६ )' 'आत्मैवेदं सर्वम्' ( डा०-७।२५।२ ।, 'ब्रह्मेवेदमसृतं पुरस्तात्' ( मु० २।२।११ ), 'सर्व स्नाल्वदं ब्रह्म' ( छा०-३।१४। ) इत्येवमाधाभिहिं अति भिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारणानन्यत्वं आव्यते। तत्र यः परिहारः कायंस्य तद्धर्माणां चाविद्याध्यारोपितत्वासतैः कारणं संस्डियत इति, अपीतावापि स समानः । अस्ति चायमपरो द्रष्टान्तो यथा स्वयं

## भामती

च तद्धमांकषणे सन्ति सहस्रं दशन्ताः । तव तु कारणे कार्यस्य लये कार्यधर्मकषणे न दृशन्तस्योऽप्यस्तीस्ययं।। स्यावेतत्—यवि कार्यस्याविभागः कारणे, कयं कार्यधर्माकषणं कारणस्येत्यत आह
अनन्यत्वेऽपि इति अ। यथा रजतस्यारोपितस्य पारमाधिकं क्यं शुक्तिनं च शुक्ते रजतमेविम्बमपीत्ययंः। अपि च स्थित्युत्पत्तिप्रलयकालेवु जिन्दिपि कार्यस्य कारणावभेदमभिदयती अतिरनित्राक्कृतीया,
सर्वेरेव वेदवादिभिस्तत्र स्थित्युत्पत्त्योयंः परिहारः, स प्रलयेऽपि समानः कार्यस्याविधासमारोपितस्यं नाम,
तस्मान्नापीतिमात्रमनुयोज्यमित्याह अअत्यस्यं चेदमुच्यते इति अ। अस्ति चायमपरो दृशन्तः अ।

# भामती-अ्यास्या

को ध्यान में रख कर की गई है-

१ -कार्यं का अविभामात्र ही लयपदार्थं नहीं, अपि तु अपने कारण से कार्यं का अविभाग लय कहा जाता है। कार्यं अपने कारण में लीन होने पर भी अपने कारण को अपने दोषों से दूषित या आकान्त नहीं करता—इस तथ्य में हजारो दृष्टान्त हैं, किन्तु कार्यं प्रलीन होकर अपने कारण को अपने धर्मों से युक्त कर देता है—इसमें कोई एक भी दृष्टान्त उपलब्ध नहीं होता। कार्यं जब पूर्णतया कारण से अभिन्न हो जाता है, तब कारण कार्य-ख्यापन्न क्यों न होगा? इस प्रशन का उत्तर है—"अनन्यत्वेऽिष कार्यस्य कारणात्मत्वम्, न तु कारणस्य कार्यात्मत्वम्"। जैसे —शुक्ति में आरोपित रजत का पारमाधिक रूप शुक्ति है, किन्तु शुक्ति का पारमाधिक रूप रजत नहीं, वैसे ही कार्यं कारण का रूप होता है, कारण कार्यं का नहीं। दूसरी बात यह भी है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय —इन तीनों कालों में कार्यं का कारण से अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति सर्वया वेदवादियों के द्वारा मान्य एवं अनाशख्डुनीय है। केवल प्रलय में कार्य कारण से अभिन्न होकर अपने दोषों से कारण को दूषित करने की अपित्त क्यों उठाई गई, उत्पत्ति और स्थिति में वर्यों नहीं? कार्य तीनों कालों में अपने कारण से अभिन्न है। समानसत्ताक पदार्थों के सम्मिश्रण से ही उनके गुण-दोषों का परस्पर विनिमय होता है, विषमसत्ताक पदार्थों के मिश्रण या अभेदापित्त से मौलिक तत्त्व में कोई अन्तर नहीं

प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुत्वात्, एवं परमारमापि संसारमायया न संस्पृश्यत इति । यथा च स्वप्नहरोकः स्वप्नदर्शनमायया न संस्पृश्यत इति, प्रबोधसंप्रसादयोरनन्धागतत्वात् । एवमधस्थात्रयसाक्ष्येकोऽ-ध्यभिचार्यवस्थात्रवेण व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते । मायामात्रं होतद्यत्परमात्मनोऽ· वस्थात्रयात्मनावभासनं रज्जवा इव सर्पादिभावेनेति । अत्रोक्तं वेदान्तार्थसंप्रदायविद्धिः राचार्यैः—'अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । अजमनिद्रमस्वण्नमद्वेतं बुध्यते तदा'। गोड॰ कारि॰ १।१६) इति । तत्र यदक्तमपीतौ कारणस्यापि कार्यस्येव रणील्यादिदोषप्रसङ्ग इत्येतदयुक्तम् । यत्यूनरेतदुक्तं समस्तस्य विभागस्याविभागः प्राप्तेः पुनविभागेनोत्पत्तौ नियमकारणं नोपपद्यत इति, अयमप्यदोषः इष्टान्तभावादेव । यथा हि सुबुत्तिसमाच्यादाविप सत्यां स्वामाविक्यामविमागप्राप्तौ मिश्याज्ञानस्याः मपोदितस्वात्पूर्ववत्पुनः प्रबोधे विमागो भवति, पश्मिद्दापि भविष्यति । अतिश्वात्र भवति — 'इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति, त इह न्याघ्रो वा सिंहो या चको वा वराहो वा कीटो वा पतको वा दंशो वा मशको वा यग्रद्धवन्ति तवा भवन्ति' ( छा० ६।९।२,३ ) इति । यथा ग्रविभागेऽपि परमात्मनि मिध्यामानप्रतिबद्धो विभागव्यवहारः स्वप्नवद्वव्याहतः स्थितो दश्यते, प्रमपीताविप मिध्याद्वानप्रतिबद्धेव विभागशकिरत्यमास्यते । पतेन मुक्तानां पुनवत्यत्तिप्रसङ्गः प्रत्युक्तः, सम्यग्द्वानेन मिथ्याद्वानस्यापोदितत्वात् । यः पुनरयमन्ते अपरो विकस्प उत्प्रीक्षतो अ धेदं जगरपीतावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेतेति, सोऽप्यनभ्युपगमादेव

## भामती

यदा स्वप्नदृगेकः इति (१) । श्लोकिकः पुरवा । १० एकमबस्यात्रयसाक्येकः इति (१) अवस्यात्रयमुग्यतिस्वितिप्रस्याः । कस्यान्तरेजासायञ्चस्ये कस्यान्तरेज वृद्यान्तभावं परिहारमाह (१) यत् पुनरेतबुकम्
इति (१) अविद्याक्षकेनियतस्यादुस्पत्तिनियम इत्यर्थः । १० एतेन इति (१) विभ्याक्षानिभागशक्तिप्रतिनियमेन
मुकाना पुनक्त्यत्तित्रसङ्गः प्रत्युक्तः, कारणाभावे काम्यांनावस्य प्रतिनियमात्, तस्वक्षामेन व स्वक्षक्तितो

## भागती-व्याच्या

बाता । जैसे अविद्यारोपित सर्पं अपनी उत्पत्ति, स्थिति या छय की अवस्था में रज्जू को कभी विद्यात्त नहीं बना सकता, वंसे यह समस्त प्रपञ्च अपने कारण को दूषित नहीं कर सकता— ''एवमवस्थात्रयसाध्येकोऽव्यभिचारी''। 'अवस्थात्रय' शब्द से उत्पत्ति, स्थिति और छय का ग्रहण किया गया है।

२—द्वितीय कल्प के अनुसार उद्भावित असामञ्जस्य का समाधान किया जा रहा है—''यत्पुनक्तं समस्तस्य''। अर्थात् यह जो कहा था कि प्रपंच के अपने कारण में प्रलीन हो जाने पर वैसे ही प्रपंच की उत्पत्ति में न तो कोई नियामक है और न ह्लान्त । उस पर सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्ण सृष्टि के संस्कारों से युक्त अज्ञानरूप बीज ही वैसी ही सृष्टि की उत्पत्ति का नियामक है, जेसा कि सुषुप्ति और समाधि के अनन्तर देखा जाता है।

३ — मुक्त पुरुषों की पुनत्पत्ति की आपित्त भी इस लिए नहीं होती कि जो मिथ्या ज्ञान उत्पत्ति का नियामक होता है, वह मुक्त पुरुषों का वष्ट हो चुका होता है, अतः कारण का सभाव होने पर नियमतः कार्यं का सभाव होता है। तत्त्वज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान का समूछ विनाश हो जाता है।

४--यह चतुर्थ विकल्प उठाया गया था कि प्रलयावस्था में जगत् यदि ब्रह्म से भिन्न रहता है तो किसके आश्रित रहेगा? वह वैसा वेदान्त-सिद्धान्त में माना ही नहीं जाता। प्रतिषिद्धः । तस्मात्स्तमञ्जसमिक्मौपनिपदं दर्शनम् ॥ ९ ॥ स्वपक्षदोषास् ॥ १० ॥

स्वपक्षे चैते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः । कथिति ? उच्यते—
यत्तावदिमिहितं-विलक्षणत्वासदं जगद् ब्रह्मप्रकृतिकमिति, प्रधानप्रकृतिकतायामिष्
समानमेतत्, शब्दाविहीनात्प्रधानाञ्छ्बदाध्वमतो जगत उत्पर्युपगमात् । अत प्रव ख
विलक्षणकार्योत्पर्युपगमात्समानः प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यवादप्रसङ्गः । तथाऽपीतौ कार्यस्य
कारणविभागाभ्युपगमात्तद्वत्प्रसङ्गोऽपि समानः । तथा मृदितसर्वविशेषेषु विकारेष्वपीतावभागात्मतां गतेष्ववमस्य पुरुषस्योपादानिमद्मस्येति प्राक्पलयात्प्रतिपुरुषं ये नियता भेदाः, न ते तथेव पुनुष्वत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते, कारणाभावात् ।
विनेव कारणेन नियमेऽभ्युपगभ्यमाने कारणाभावसाम्यान्मुकानामिष पुनर्वन्धप्रसङ्गः ।
अथ केचिद्भेदा भपीताविभागमापयन्ते केचिक्रेति चेत्—ये नापयन्ते तेषां
प्रधानकार्यत्वं न प्राप्नोतीत्येवमेते दोषाः साधारणत्वाक्षान्यतर्यस्मन् पक्षे चोद्यितस्या
भवन्तीत्यदोषतामेवैषां द्रदयित, अवश्याश्रयितव्यत्वात् १०॥

भामती

मिध्यातानस्य समूलघातं निहतत्वाविति ॥ ९ ॥

कार्यकारणयीर्वेलक्षण्यं तावस्तमानमेबोमयोः पक्षयोः, प्रागुत्पत्तेरसःकार्यवावप्रसङ्गोऽपीती सङ्क्षरप्रसङ्गन्न प्रधानोपादानयक्ष एव नास्मस्यक्ष इति यद्यन्युपरिधारप्रतिपादिययापस्तय।पि गुडिलिङ्किकया समानस्वापादनमिदानीमिति मन्तव्यमिदमस्य पुरुषस्य सुक्तदुःक्षोपादामं नलेशकर्माशयावीदमस्येति । सुगममम्यत् ॥ १०॥

#### भामती-स्याच्या

ब्रह्म से पृथक् जगत् की कभी भी स्वतन्त्र सत्ता मानी ही नहीं जाती।। ९।।

कार्य और कारण के सारूप का न होना—यह दोष तो ब्रह्मवाद और सांख्य-सम्मत प्रकृतिवाद—इन दोनों मतों में समान है। किन्तु उत्पत्ति के पूर्व असस्कार्यवाद का प्रसङ्ग और विलय हो जाने के प्रधात पूर्ववत् कार्य की अनुत्पत्ति—ये दोनों दोष केवल प्रकृतिवाद में ही हैं, हमारे ब्रह्मवाद में नहीं। यद्यपि यह सब कुछ आगे चल कर कहा जायगा, तथापि यहाँ को प्राध्यकार ने सभी दोषों का प्रसङ्ग दोनों पक्षों में समानरूप से कहा है, वह 'गुड़जिह्निका' क्याय को लेकर कहा है [ बच्चे को कटु औषध पिलाने के लिए पहले उसकी जिल्ला पर गुड़ या शहद लगा दिया जाता है, उसके प्रधात चिरायता, नीम या करेले का रस पिला दिया जाता है—इसी का नाम गुड़जिह्नका है। कट्रक्ति से पहले मधुरोक्ति का प्रयोग सूत्रकारादि भी किया करते थे, जैसे पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिए सीधे 'न' या 'तुच्छम्' न कह कर 'अपिया' या केवल 'वा' का मधुर प्रयोग करते थे, अत एव कल्पतरकार ने आगे ( ब्र. सू. ३।१।८ में ) चलकर कहा है — "गुडजिह्निका मधुरोक्तिः, नैव युक्तमित्युक्ते नैष्ट्रय स्यादिति"। फलतः वेदान्ती के "तव पक्षे एवेमे दोषाः, नास्माकम्" – ऐसा कह देने पर लोग तालियाँ पीट देते और सांख्याचार्य का मर्मस्थल आहत हो जाता, अतः भाष्यकार ने कह दिया— "समानमेतत्"। समान दोषाद्भावन जय-पराजय का स्थान नहीं होता, जैसा कि कुमारिल भट्ट निणंय देते हैं—

तस्माद् ययोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्ताहगर्थविचारणे ॥ ( म्लो. वा. पृ. ३४१ ) ]। भाष्यकार ने जो कहा है —"इदमस्य पुरुषस्योपादानम्, इदमस्य" । उसका अर्थं है —'इदं

# तकीप्रतिष्ठानादण्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्ष-

प्रसङ्घा ॥ ११ ॥

इतश्च नागमगम्य अर्थे केवलेन तर्कण प्रत्यवस्थातन्यम् । यस्माधिरागमाः पुरुषो रम्भसामात्रनिबन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति, उत्प्रेक्षाया निरङ्कुशत्वात् । तथा हि किश्चदिमयुक्तैर्यर्गनोत्प्रेक्षितास्तर्का अभियुक्ततरेरन्यैराभास्यमाना हश्यन्ते । तैरप्युरम्भिताः संन्तस्ततोऽन्यराभास्यन्त इति न प्रतितत्वं तर्काणां शक्यमाश्रयितुम्, पुरुषमितवैद्यात् । अथ कस्यचित्रप्रसिद्धमहात्म्यस्य किष्ठस्य चान्यस्य वा संमत्यस्तकः प्रतिष्ठित इत्याश्रीणेतः प्रवमप्यप्रतिष्ठितत्वमेवः प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामिष् तीर्यंकराणां किष्लकणभुवश्वभृतीनां परस्परविप्रतिपत्तिदर्शनात् । अथोच्येतान्यया तीर्यंकराणां किष्लकणभुवश्वभृतीनां परस्परविप्रतिपत्तिदर्शनात् । अथोच्येतान्यया वयमनुमास्यामहे यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति । नहिप्रतिष्ठितस्तर्कं एव नास्तीति

भामती

केवस्रायमगरुयेऽर्थे स्वतन्त्रतकांविषये । न सांस्याविषत् साधम्यंवैषम्यंमात्रेण तर्कः प्रवर्तनीयो वेन प्रधानाविसिद्धिभवेत् । शुक्तकों हि स भवस्यप्रतिष्ठानात् । तदुक्तम्—

यत्नेनानुमितोऽध्यर्थः कुालैरनुमातुमिः । अभियुक्ततरैरन्येरन्ययेवोषपाद्यते ॥ इति ।

त च महापुरवपरिगृहीतत्वेन कस्यांचलकंस्य प्रतिष्ठा महापुरुषाणामेव ताकिकाणां मिथी विप्रति । प्रते राकृते अभ्ययानुमेयमिति चेत्अ । तद्विभजते अभयया वयमनुमास्यामहे इति अ । वाकृते । वाकृते अभ्ययानुमेयमिति चेत्अ । वाकृते । वाकृते अभ्ययानुमेयमिति चेत्अ । वाकृति ।

#### मामती-व्याख्या

क्सेशकर्मादि अस्य पुरुषस्त्र सुखदुःखयोः उपादानम् (कारणम्), इदमस्य'—इस प्रकार का नियत भेद प्रस्तय के पद्मात् नहीं रहता, अतः मुक्त पुरुषों की पुनरुत्पत्ति प्रसक्त नहीं होती है।।१०।।

जगत् का उपादानकारण कीन है ? इस प्रश्न का ठीक उत्तर केवल वेदों में है, स्वतन्त्र तर्क का विषय नहीं, अतः जैसे सांख्याचार्य जो स्वतन्त्र तर्क के आधार पर जगत् के कि त्रिगुणत्वादि साधम्यं और चेतनत्वादि वैधम्यं का अवलम्बन कर प्रधान तत्त्व की तर्कना किया करते हैं, वह सर्वथा अनुचित है। आगम-निरपेक्ष या शुष्क तर्क कभी किसी एक तत्त्व पर प्रतिष्ठित (स्थिर) नहीं रह सकता, जैसा कि यावयपदीयकार कहते हैं—

यस्नेनानुमितोऽप्यथं: कुश्रुलेरनुमातृभि।।

अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ।। (वा. प. १।३४)
[अर्थात् किसी एक तार्किक के द्वारा यत्नपूर्वक अनुमान से जो पदार्थ जैसा अनुमित (तर्कित) होता है, बड़ा तार्किक आकर अपनी उहापोह के द्वारा वह पदार्थ अन्यथा (विपरीत) सिद्ध कर दिया करता है, जैसी कि तार्किक-चक्र-चूडामणि श्री रघुनाथ शिरोमणि की गर्वोक्ति है—

विदुषां निवहैरिहैकमत्याद् यददुष्टं निरटिङ्क् यद्य दुष्टम् । मयि जल्पति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुनां तदन्यथैव ॥ ( बाधप्र. )

अत एव महर्षि व्यास ने ही यह सत्परामर्श दिया है — "अविन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत् ' (भारत. भीष्म ४।१२) ]। कोई तर्क किसी एक महापुरुष के द्वारा परिगृहीत है — एतावता उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे महापुरुषों को उसमें विप्रतिपत्ति है।

शहा—सूत्रकारने शङ्का प्रस्तृत की है—''अन्यथानुमेयम्'', उसकी व्याख्या की जाती है—''अन्यथा वयमनुमास्थामहे'' । शङ्कावादी का आशय यह है कि किसी अनुमानाभास

वक्तुम्। पतद्पि हि तर्काणामप्रतिष्ठितत्वं तर्केणैव प्रतिष्ठाप्यते, केषांचित्तर्काणामप्रतिष्ठितत्वदर्शनेनान्थेषामपि तब्बातीयकानां तर्काणामप्रतिष्ठितत्वकरुपनात्। सर्वतर्कामित्रष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः। मतीतवर्तमानाच्वसाम्थेन द्यानागतेऽप्यक्विति सुखदुःखप्रातिपरिहाराय प्रवर्तमानो लोको हृद्यते। श्रुत्यर्थविप्रतिपतौ वार्षामसितिराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणं तर्केणैव वाक्यमृत्तिनिक्रपणकरेण क्रियते। मतुरिष चैवं मन्यते 'प्रत्यक्षमन्तुमानं च शास्तं च विविधागमम्। त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मग्रुदिमभीप्सता।।' इति। 'नार्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तर्कणानुसंधस्त स धर्म वेद नेतरः॥' (१२।१०५१०६) इति च बुवन्। अयमेव तर्कस्थालंकारो यद्मप्रतिष्ठितत्वं नाम। पवं हि सावद्यतर्कपरित्यागेन निरवधस्तर्कः प्रतिपत्तव्यो भवति। नहि पूर्वजो मूढ आसीदित्यात्मनापि मूढेन मिवतव्यमिति किचिदस्ति प्रमाणम्। तस्मान तर्काप्रतिष्ठानं दोष इति चेद्—पवमप्यावमोक्षप्रसङ्गः। यद्यपि किचिद्विषये

तस्मात् स्वःभाविकप्रतिबन्धविरुष्ठानुतरणे निपुणेनानुमात्रा भवितण्यं, ततःश्वाप्रस्यूहं प्रधानं सेत्स्यतीति भावः। अपि च येन तर्कण तर्काणामप्रतिष्ठामाह स एव तर्कः प्रतिष्ठितोऽभ्यूपेयस्तवप्रतिष्ठायामितराप्रतिष्ठामाश्वावित्याह क्ष निष्ठ प्रतिष्ठितास्त्रकं एव इति क्ष । अपि च तर्काप्रतिष्ठायां सकललोकयात्रोग्छेद-प्रसङ्गः। न च श्वत्यवाभासनिराकरणेन तद्यंतस्वविनिश्चय इत्याह क्ष सर्वतकाप्रतिष्ठायां च इति क्ष । अपि च विचारात्मकस्तर्कस्तर्कितपूर्वपक्षपरित्यागेन तर्कितं राद्यान्तमनुज्ञानाति । सति चैव पूर्वपक्षविषये तर्के प्रतिष्ठारहिते प्रवतंते, तदभावे विचाराप्रवृत्तेः । तदिवसाह क्ष अयमेव च तर्कस्यालक्कारः इति क्ष । ताविष्मामात्रक्तां सुत्रेण परिहरति क्ष एवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः क्ष । न वयमन्यत्र तर्कपप्रमाणयामः, किन्तु

पामती—व्याच्या
(तर्काभास) के अप्रतिष्ठित (अर्थ-व्यभिचारी) हो जाने मात्र से सदनुमान (सत्तक) व्यभिचरित नहीं होता, अन्यया किसी प्रत्यक्षाभास के अपने निषय से व्यभिचरित हो जाने पर
प्रमाणभूत प्रत्यक्ष को भी व्यभिचारी मानना होगा। अतः अनुमान (तर्क) में अपिक्षत
स्वाभाविकसम्बन्धरूप व्याप्ति जिस हेतु में निद्यमान है, ऐसे सद्धेतु के प्रयोग में अनुमाता
व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। उस सद्धेतु के द्वारा प्रधान तत्त्व की निरावाध सिद्धि हो
जायेगी। दूसरी बात यह भी है कि जिस तर्क के द्वारा अध्य तर्कों की अप्रतिष्ठता सिद्ध की
जा रही है, उस तर्क को तो प्रतिष्ठित मानना होगा, क्योंकि उसके प्रतिष्ठित न होने पर अध्य
तर्क अप्रतिष्ठित किसके आधार पर होंगे? यह कहा जा रहा है—"न हि प्रतिष्ठितस्तर्क एव
नास्ति"। किसी भी तर्क के प्रतिष्ठित न होने पर समस्त लोक-व्यवहार उच्छित्र हो जायगा—
"सर्वतर्काप्रतिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेदः"। किसी श्रुति का अर्थ यह है? अथवा यह?
ऐसा वैमत्य (संशय) उपस्थित होने पर वाक्य-तात्पर्य-निर्णायक तर्क के द्वारा हो अर्थाभास
का निरास एवं सदर्थ का निश्चय किया जाता है—"श्रुत्यर्थविप्रतिपत्तौ चार्थाभासनिराकरणेन"। विचारात्मक तर्क के आधार पर ही वित्रिक्त पूर्वपक्ष का प्रतिक्षेप एवं सुतिकत्ति
सिद्धान्त का अनुसन्धान किया जाता है, इसीलिए भगवान मनु ने कहा है—

"आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना।

यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः।।" ( मनु० १२।१०६ )

अत एव प्रतिष्ठा-रहित तर्क (तर्काभास) की भी सत्ता माननी पड़ती है, क्योंकि उसके न रहने पर विचार में कथक-सम्प्रदाय की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। अतः तर्क का अप्रतिष्ठित होना एक अलङ्कार है—"अयमेव हि तर्कस्यालङ्कारो यदप्रतिष्ठितत्वम्"।

तर्फक्य प्रतिष्ठितत्वसुपलक्ष्यते, तथापि प्रकृते तावद्विषये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोः षादनिर्मोक्षस्तर्कस्य, न हीदमितगम्भीरं भावयाथातम्यं मुक्तिनिबन्धनमागममन्तरे-जोरप्रेक्षितुमपि शक्यम् । रूपाद्यभावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षगोचरः, लिङ्गारामावाच्य नातुमानादीनामिति चावीचाम । अपि च सम्यम्बानान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिना-मभ्युपगमः। तच्च सम्यन्द्वानमेकरूपम् , वस्तुतन्त्रत्वात्। एकरूपेण श्रवस्थितो योऽर्थः स परमार्थः । लोके तद्विषयं इतनं सम्यक्तानमित्युच्यते —यथान्निरुण इति । तत्रैवं सति सम्यग्हाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिरनुपपन्ना। तर्कहानानां त्वस्योश्यविरोधातप्र-सिद्धा विप्रतिपत्तिः। यद्धि केनचित्तार्किकेणेदमेव सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपादितं तद्परेण ब्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं ततो अपरेण ब्युत्थाप्यत इति प्रसिद्धं लोके, कथमेक रूपानवस्थितविषयं तर्कप्रभवं सम्यग्द्यानं भवेत् ? न च प्रधानवादी तर्कविदामुत्तम इति सर्वेंस्तार्किकैः परिगृहीतो येन तदीयं मतं सम्यग्ह्यानमिति प्रतिपद्यमिह । न च शक्यम्ते उतीतानागतवर्तमानास्ताकिका एकस्मिन्देशे काले च समाहर्तुं येन तन्मतिरे-करूपैकार्थविषया सम्यङ्मतिरिति स्यात् । चेदस्य तु नित्यत्वे विश्वानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थविषयत्वोपपत्तेः, तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वमतीतानागतवर्त-मानैः सर्वेरिप तार्किकरपह्नोतुमशक्यम् । अतः सिद्धमस्यैवीपनिषदस्य श्वानस्य सम्य-म्मानत्वम् । अतोऽभ्यत्र सम्यम्मानत्वानुपपत्तेः संसाराविमोक्ष एव प्रसल्येत । अत भागमवद्येनागमाञ्चसारितकंवशेन च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेति स्थितम् ॥ ११ ॥

## ( ४ शिष्टापरिग्रहाधिकरणम् । स् ० १२ ) एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्यातः।। १२ ॥

#### भामती

कागस्कारणसस्वे स्थाभाविकप्रतिवश्धवस्य लिजुन्मस्ति । यसु साथस्यं वैध्वस्यंगात्रं, तदप्रतिश्वावोषास्य मुख्यतः इति कश्यान्तरेणानिर्मोक्षपदार्थमातृ क्ष अपि च सम्यग्तानानोक्षः इति क्ष । भूतार्थगोचरस्य हि सम्यग्तानस्य व्यवस्थितवस्तुगोचरत्याः स्ववस्थानं लोके बृष्टं, यथा प्रस्यक्षस्य । वैदिकं वेदं चेतनक्षगदुधा-वानविषयं विज्ञानं वेदोत्थतकंतिकर्तग्यताकं वेदजनितं भ्यवस्थितं वेदानपेक्षेण तु तकंण जगस्कारणभेदम-बन्धापयतौ तार्किकाणानन्योन्यं विश्वतिषत्तेस्तर्त्वनिर्धारणकारणाभावाच न ततस्तस्वश्यस्येति न ततः। सम्यग्नानम्, असम्यग्नानान्य न संताराद्विभोक्ष इत्ययंः ॥ ११॥

#### मामती-व्याख्या

समाधान—कथित शङ्का का परिहार स्वयं सूत्रकार ने किया है—"एवमपि अविमोक्षप्रसङ्गः।" आशय यह है कि सत्यार्थविषयक सम्यक् ज्ञान व्यवस्थित वस्तु का प्रतिष्ठापक होने के कारण लोक में प्रतिष्ठित माना जाता है, जैसे—प्रत्यक्ष चेतनगत जगत् की उपादानता का प्रमापक प्रकृत वैदिक विज्ञान व्यवस्थित है, क्योंकि वेदोत्थित तर्क की सहायता लेकर वैदिक वाक्यों ने उसकी जन्म दिया है किन्तु वेद-निरपेक्ष शुष्क तर्क के द्वारा तार्किकगण जो परमाणु आदि को जगत् का उपादान कहते है, उनकी परस्पर-विप्रतिपत्ति होने के कारण तत्त्वावधारण सम्भव नहीं, अतः उनका ज्ञान सम्यक् ज्ञान नहीं, असम्यक् ज्ञान संसार-वन्धन से मोक्ष नहीं दिला सकता।। ११।।

भामती

न कार्यं कारणावभिन्नमभेवे कारणरूपवत् कार्यस्वानुपपत्तेः, करोध्यर्षानुपपत्तेव । अभूतप्रावुर्भावनं हि तदर्थः । न चास्य कारणात्मत्वे किञ्चिवभूतमस्ति यदर्थमयं पुरुषो यतेत । अभिव्यक्त्यर्थमिति चेत्, न, तस्या अपि कारवात्मत्वेन सरवात्, असस्वे वाऽभिन्यङ्गधस्यापि तहत् प्रसङ्गेन कारवात्मत्व-ण्याधातात् । नहि तदेव तदानीमेवास्ति नास्ति चेति युज्यते । कि चेदं मिलमन्त्रौधविमन्त्रजालं कार्ध्येण यविवसजातानिवद्याति शयमध्यवषान पविवरस्यानं च सस्येव तदवस्थेन्द्रियस्य कदाजिस्प्रत्यक्षं परोक्षं च येनास्य कदाजिस्प्रस्थक्षम् वलम्भनं कदाजिवनुमानं कदाजिवसम्मः। कार्य्यान्तरव्यविषरस्य पारोक्ष्यहेतुरिति चेत्, न, कार्य्यंजातस्य सदातनस्वात् । अयापि स्यास्का-र्यान्तराणि विण्डकपालक्षकराचुर्णकणश्रभृतीनि कुम्भं व्यवदश्रते, ततः कुम्भस्य पारीच्यं कवाजि-विति । तक्ष तस्य कार्यजातस्य कार्यारमनः सदातनत्वेन सर्वदा व्यवचानेन कुन्भस्यात्यन्तानुपलव्य-त्रसञ्जात् । काराचिरकत्वे वा कार्यजातस्य न कारणात्मस्वं, निस्यश्वानिस्यस्यस्थानविरद्धमससमित्रम

भामती-ब्याख्या

ांशय - कणाद और गीतम के मतवादों के अनुरोध पर जगदुपादनस्य-प्रतिपादक वेदान्त-वावयों का ब्रह्म में समन्वय न किया जाय ? अथवा नि:संकोच समन्वय किया जाय ?

पूर्वपश्न-प्रपन्तकप कार्य अपने कारण से सर्वधा अभिन्न नहीं हो सकता, वयोंकि अभेद में कार्य-कारणभाव ही उपपन्न नहीं होता एवं विद्यमान या सिद्ध पदार्थ के लिए 'कुर' या 'करोमि'-इस प्रकार 'डुकुज्' धातु का प्रयोग ही सम्भव नहीं होता, क्योंकि 'करोति' का अर्थ होता है - 'निष्पादयति' या 'असन्त सन्तं विधत्ते', किन्तु जो कार्यकारणरूप में पहले से ही विद्यमान है, उसे अभूत या असत् नहीं कहा जा सकता कि जिसे सत् करने के लिए कर्ता पुरुष की प्रवृत्ति होती । कार्य की उत्पत्ति के लिए नहीं, अभिव्यक्ति करने के लिए कर्ता की प्रवृत्ति होती है—एसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभिव्यक्ति भी कारणरूप में सत् ही मानी जाती है, असत् नहीं । अभिव्यक्ति को यदि कारणहर्पण सत् नहीं माना जाता, तब अभिव्याङ्गधरूप कार्य को भी कारणरूपेण सत् मानना व्याहत हो जाता है, क्योंकि वही पदार्थं उसी समय सत् भी और असत् भी - यह यूक्ति-संगत नहीं।

सांख्य-सम्मत कार्य पदार्थ ने क्या किसी जादूगर से कोई मणि या औषध प्राप्त कर ली है ? अथवा कोई मन्त्र सीख लिया है ? कि न कभी उत्पन्न होता है और न नष्ट, बराबर बना रहता है, न कभी व्यवहित होता है और न कभी दूर। फिर भी स्वस्थ एवं पटु इन्द्रियवाले उसी सांख्य पुरुष को यह कार्य कभी प्रत्यक्ष होता है और कभी परोक्ष । परोक्ष रूप में भी वह (कार्य) कभी अनुमित होता है— "असदकरणादुपादानग्रहणात् पर्वसम्भवाभावात्।

शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥" (सा. का. ९)

वहीं कार्य उसी पुरुष को कभी आगम के द्वारा अधि तत होता है— 'तस्मादिप चासिद्धं परोक्ष-माप्तगमात् सिद्धम्" (सां. का. ६) । 'यद्यपि मृत्तिका में घट, मणिक, मल्लिकादि सभी कार्य हैं, तथापि एक कार्य की उपलब्धि से व्यवहित होने के कारण कार्यान्तर की उपलब्धि नहीं होती'-ऐसा नहीं कह सकते, न्योंकि समस्त कार्य सदातन माने जाते हैं, अतः घट की उपलब्धि होगी ? अर्थात् घट की आश्रयीभूत मृत्तिका में घट से भिन्न पिण्ड, कपाल, शर्करा ( कपालिका ), चूर्ण और कणादि कार्य घट के व्यवधायक रहते हैं, अतः घट परोक्ष हो जाता है—ऐसी व्यवस्था जो की जाती है, वह उचित नहीं, क्योंकि समस्त कार्य अपने कारण के रूप में सदैव रहता है, व्यवधायक के सदैव रहने पर घट की कभी भी उपलब्ध नहीं होगी। यदि कार्यं की सदैव कारणरूपेण अवस्थिति न मान कर कादाचित्क मानी जाती है, तब कार्यं

मामती
भेदकरवात् । भेदासेदयोश्च परस्परिवरोषेनेकत्र सहासम्भव इरयुक्तम् । तस्मात् कारणात् कार्य्यमेकान्तत
एव भिक्तम् । न च भेदे गवाद्वदत् कार्यकारणभावानुपपिति साम्प्रतम् । अभेदेऽपि कारणक्षपवस्तदनुपपत्तेदक्तस्वात् । अरयन्तभेदे च कुम्भकुम्भकारयोनिमित्तनैमित्तिकभावस्य वर्शनात् । तस्मावन्यस्वविद्योषेऽपि
समवायभेद एबोपादानोपादेयभावनियमहेतुः । यस्यामूरवा भवतः समवायस्तदुपादेयं, यत्र च समवायस्तहुपादानम् । उपादानस्यं च कारणस्य कार्यादस्यपरिमाणस्य दृष्टं यथा तस्त्वादीनां पटाखुपादानानां
पदादिभ्यो म्यूनपरिमाणस्यम् । चिदारममस्तु परममहत् उपादानाचारयस्तावपरिमाणमुपादेयं
भवितुमहेति । तस्माद्यश्चेदमवप्तारतम्यं विद्यास्यति यतो न क्षोदीयः सम्भवति तज्जातो

मूसकारणं परमाणुः । क्षोबीयोऽन्तरामन्त्ये तु मेश्रराजसधंपयोस्तुत्यपरिमाणस्वप्रसङ्गोऽनन्तावयवत्वादुभयोः । तस्नात् परममहतो बृह्मण उपावानावभिन्नमृषावेयं जगत्कार्य्यमभिवधती श्रुतिः प्रतिद्वितप्रामाण्यतर्कः विरोषात् सहस्रसंवत्सरसत्रगतसंवत्सरश्रुतिवत् कथज्ञिज्जधन्यृष्ट्या व्याख्येयेश्यधिकं धास्तुमानं प्रति

भाषती—स्थादया को कारणात्मक नहीं माना जा सकेगा, क्योंकि कारण में नित्यत्व और कार्य में अनित्यत्वादि विरुद्ध धर्म होने से कार्य और कारण का भेद सिद्ध हो जाता है। भेदाभेद परस्पर विरुद्ध होने के कारण एकत्र रह नहीं सकते --यह कई बार कहा जा चुका है। फलता कारण से कार्य

एकाम्ततः मिन्न सिद्ध होता है।

मृत्तिका से घटादि कार्य यदि अत्यन्त भिन्न है, तब वैसे हा उनमें कार्य-कारणमान न बनेगा, जैसे गौ और अश्व का'-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अत्यक्त अभेद में भी कार्य-कारणभाव की अनुपर्पत्त दिखाई जा चुकी है, अत्यन्त भेद में तो कुम्भ और कुम्भकार के समान विमित्त-नेमित्तिकभाव ही देखा जाता है। उपादोनोपादेयभाव नहीं। यद्याप गी से अन्य अभ गी का छपादेय नहीं, तथापि मृत्तिका से अन्य घट मृत्तिका का उपादेय माना जाता है, क्योंकि मृतिका में घट का समवाय सम्बन्ध है, गौ में अश्व का नहीं। जिस "अभूत्वा भवतः" ( असत् कार्यभूत घटादि का ) समवाय मृतिकादि में होता है, उस घटादि कार्य को उपादेय और वह समवाय जिस मृत्तिकादि पदार्थ में होता है, उसे उपादान कारण कहा जाना है। कायं की अपेक्षा अल्प परिमाणवाले कारण में उपादानकारणता देखी जाती है. जैसे-तुल्त्वादिक्रप उपादान कारणों का पटादिक्रप कार्य को अपेक्षा अल्पपरिमाण है। चिदारमा का परम महत् (विभु) परिमाण माना जाता है, घटादि कार्य की अपेक्षा उसका अल्प परिमाण नहीं, अतः स्वल्पपरिमाणता जिस पदार्थ में समाप्त हो जाती है, जिस की अपेक्षा और कोई वस्तु क्षुद्र (स्वल्प) नहीं रहती, ऐसा परमाणु पदाय ही जगत् का उपादान कारण होता है। यदि परमाणु में स्वल्प परिमाण की विश्वान्ति न मान कर अनन्त अवयवीं तक अल्पना का क्रम माना जाता है, तब मेरु पर्वत और सरसों के एक दाने का समान परिमाण मानना होगा, क्योंकि अनन्तावयवरूपता दोनो म समान है। फलतः अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप उपादान से परिच्छिन्न जगदूप उपादेय का अभेद बतानेवाली श्रुति प्रतिष्ठितप्रामाण्यक तर्क के द्वारा बाधित हाकर वैसे ही गौणार्घंपरक हो जाती है, जसे-' विश्वसृजामयनं सहस्र संवत्सरम्"-इस श्रुति में 'सवंत्सर' शब्द गोणा वृत्ति से 'दिन' का वाचक है [ "पश्च-पञ्चामतस्त्रिवृतः संवत्सराः, पञ्चपञ्चामतः पञ्चदमाः, पञ्चपञ्चामतः सप्तदमाः, पञ्चपञ्च।मत एकविशाः, विश्वसृजामयनं सहस्रसंवत्सरम्" (ते॰ ब्रा॰ ३।४।८) इस श्रुति ने विश्वसृजना-मघारी ऋषियों के लिए सहस्रसंवत्सर-साध्य यज्ञ का जो विधान किया है, वहाँ 'संवत्सर' शब्द पर "सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसम्भवानमनुष्येषु" ( जै॰ सू॰ ६।७।३१ ) इत्यादि सूत्रों के द्वारा विचार करते हुए महर्षि ने सात पक्ष प्रस्तुत किए हैं। आठवाँ पक्ष सिद्धान्तह्य में

वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासम्बत्वाद् गुरुतरतर्कवलोपेतत्वाद्वेदानुसारिभिश्च केश्विः व्छिष्टेः केनचिदंशेन परिगृहीतत्वात्प्रधानकारणवादं तावद् व्यपाश्चित्य यस्तर्कनिमिश्न आक्षेपो वेदान्तवाक्येषुद्धावितः स परिदृतः। इदानीमण्वाविवाद्व्यपाश्चयेणापि कैश्चिन्मन्दमतिभिवेदान्तवाक्येषु पुनस्तर्कनिमित्त आक्षेप आशक्क्यते इत्यतः प्रधानमञ्ज-निवर्हणस्याचेनातिदिशति-पतेनेत्यादि । परिग्रह्यन्त इति पिम्ब्रहाः, न परिव्रहा अपरि-प्रहाः, शिष्टानामपरिग्रहाः शिष्टापरिग्रहाः । पतेन श्रक्ततेन प्रधानकारणवादनिराकरण-कारणेन शिष्टेमसुन्यासप्रमृतिभिः केनचिदंशेनापरिगृहीता चेउण्वादिकारणधादास्तेउपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः तुल्यत्वानिराकरणकारणस्य, नात्र पुनरा-शक्कितव्यं किचिद्स्ति । तुल्यमत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तकीनवगाद्यत्वं, गागमविरोधश्चेत्येवंजातीयकं तर्कस्यामितिष्ठितत्वम् , अन्यथानुमानेऽप्यविमोक्षः निराकरणकारणम् ॥ १२॥

भामती

सांस्पत्रपणमतिविद्याति 🕾 एतेन इति 🕾 सुग्रेण । अस्पार्थ:--कारणात् कार्ग्यस्य भेवं सदनस्यस्थमारम्भण-शन्दाविभ्य द्वस्य. निवंश्स्यानः । अविद्यासमारोपणेन च कार्यस्य न्युनाधिकभावमन्यप्रयोजकत्वाव्येक्षि-ध्यामहे । तेन वैशेषिकाद्यभिमतस्य तर्कस्य झुक्कत्वेनाःयर्थास्यतेः । सूत्रमिवं सांख्यदूषणमतिविशति । यत्र कथंचिद्वेदानुसारिको सम्बादिभिः शिष्टैः परिगृहीतस्य सांख्यसकरस्येवा गतिस्तत्र परमाण्यादिकावस्यारय-स्तवेदबाह्यस्य गम्बाद्यपेक्षितस्य च क्रेंब कथेति । 🕸 देशचिदंशेन इति 🕸 । सृष्टवादयो हि व्यूरपाचास्ते च किञ्चित्सदसद्वा पूर्वपक्षन्यायोरमेश्वतमप्युदाहृत्य व्युत्पाद्यन्त इति केनचिवंशेनेत्युक्तम् । सुगममन्यत् ॥ १२॥

भामती-स्थास्या

विणत है-"अहानि वाऽभिसंख्यत्वात्"। जै॰ सू॰ ६।७।४०)। अर्थात् 'संवत्सर' शब्द गौणी वृत्ति के द्वारा 'दिन' का बाधक है, अतः एक हजार दिनों में सम्पन्न होनेवाले यज्ञ को सहस्र-संवत्सर क्रज् कहा गया है ]।

सिद्धान्त -कथित अध्यधिक शङ्का का निरास करने के लिए सूत्रकार ने सांख्यपक्षीय दूषणों के द्वारा ही वंशेषिक-पक्ष का निरास किया है-"एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः''। इस सूत्र का अर्थ यह है कि कारण से कार्य के भेद का निरास आगे किया जा रहा है -- 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिश्यः' (ब. सू. २।१।१४) । यह जो कहा था कि कार्यं की अपेक्षा कारण का न्यून परिमाण होता है, इ नियम भी कार्य के अविद्यासमारोपितत्व-पक्ष में टूट जाता है, क्योंकि आरम्भवाद में भी आधकपरिमाणवाली तूल-राशि से स्वरूप-परिमाण का तन्तु उत्पन्न होता देखा जाता है, विशेषतः विवर्तवाद में तो वैसा नियम सुरक्षित हो नहीं रहता, क्योंकि विशास बिम्ब से क्षुद्र प्रतिबिम्ब और क्षुद्र बिम्ब से विशास प्रतिबिम्ब अनुभव-सिद्ध है, अतः कायं का परिमाण उपादान-प्रयुक्त न हो कर उपाधि-प्रयुक्त होता है। फलतः वेशेषिकाभिमत तकं नितान्त शुष्क हाने के कारण सांख्यपक्कोक्त दूषणी के द्वारा ही वेशेषिक पक्ष भी पूर्णतथा दूषित हो जाता है। किसी-न-किसी प्रकार वेद का अनुसरण करनेवाल एवं मन्द्रक्ष शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा गृहंत सांख्यीय तकों की जहां ऐसी दुर्गति हाती है, वहाँ अत्यन्त वेद-बाहेण्कृत तथा मन्वादि महर्षियों के द्वारा उपेक्षित वैशेषिक-सम्मत परमाण्वादिवाद की बात है। क्या ? 'केनचिदंशेनापरिगृहीताः"-इस भाष्य के द्वारा यह व्वनित होता है कि मनु, व्यासादि महर्षियों ने आंशिकरूप में परमाणुवाद का परिग्रह भी किया है, वह अंश कीन है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मन्वादि महाँचयों को सृष्टि-प्रकिया का

## ( ५ मोनत्रापस्यधिकरणम् । स्० १३ ) भोनत्रापत्तेरविभागश्चेतस्याल्लोकवत् ॥ १३ ॥

बन्यथा पुनत्रंह्मकारणवादस्तकंबलेनैवाक्षिण्यते । यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये भवति, तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारे अन्यपरा भवितुमहंति, यथा मन्त्रार्थवादौ । तकौं अपि स्वविषयादन्यत्राप्रतिष्ठितः स्यात् यथा धर्माधर्मयोः । किमतो यद्येवम् ? अत रदमयुक्तं यत्प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थवाधनं श्रुतेः । कथं पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोऽधैः

भामती

स्यावेतत् अतिगम्भीरजगत्कारणविषयत्वं तर्कस्य नास्ति, केवलागमगम्यमेतिबित्युक्तं, तत् कवं पुनस्तर्कानिमत्त बाक्षेप इत्यत आहं अ यद्यपि श्रुतिः प्रमाणम् इति अ । प्रवृत्ता हि श्रुतिरनपेक्षतया स्वतःप्रमाणत्वेन न प्रमाणान्तरमपेक्षते । प्रवर्तमाना पुनः स्फुडतरप्रतिष्ठितप्रमाण्यतकंविरोधेन मृख्यार्थात् प्रक्याच्य जयन्यवृत्तितां नीयते, यथा मन्त्रार्थवावावित्यर्थः । अतिरोहितार्थं भाष्यम् । अ यथा स्वयत्वे इति अ । यद्यतीतानागतयोः सर्गयोरेव विभागो न भवेत् ततस्तवेवाद्यतनस्य विभागस्य वाधकं स्यात्, स्वय्नवर्शनस्येव बाग्रहर्शनं, न स्वेतवस्ति । अवाधिताद्यतनवर्शनेन तथोरपि तथास्वानुमानावित्यर्थः । इमी

भामती-स्याख्या निरूपण करना था, अतः पूर्वपक्ष के रूप में कहीं-कहीं परमाणुवाद की चर्चा कर दी है। पूर्वपक्ष सत्य ही हो ऐसा कोई नियम नहीं, मिथ्या भी हो सकता है। [ किसी-किसी पुस्तक में "केनाप्यंशेनापरिग्रहीताः"—ऐसा पाठास्तर उपलब्ध होता है, जिसका अर्थ विस्पष्ट है।। १२।।

संशय — 'यदि भोग्यादिप्रपञ्चो ब्रह्मणोऽभिन्नः स्यात्, तिह भोग्यस्य भोन्तृत्वप्रसङ्गः स्यात्' — इस तर्कं के द्वारा ब्रह्मैतवाद बाधित होता है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष - जगत् की कारणता एक अत्यन्त गम्भीर विषय है, इसमें तक की गति नहीं, केवल आगम प्रमाण से अधिगम्य है, अतः तर्क के आधार पर ब्रह्मगत जगत्कारणता पर आक्षेप क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है—"यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये भवति"। आशय यह है कि यद्यपि अपने विषय में प्रवर्तमान श्रुति इतर प्रमाणों से निरपेक्ष होने के कारण स्वतः प्रमाण है, वह अपनी प्रमाणता के लिए प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं करती, तथापि स्फुटतरप्रामाण्यक प्रखर तकं के द्वारा अपने मुख्य विषय में बाधित होकर श्रुति मुख्यार्थ को छोड़कर गौणार्थपरक वैसे ही हो जाती है, जैसे मन्त्र और अर्थवादादि । "इदं सर्वं यदयमात्मा" (बृह० उ० २।४।६ ), 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्" (मुं॰ २।२।११ ) इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्मस्य कारण का उसके कार्य प्रयञ्च से अभेद सिद्ध करती हैं, किन्तु ऐसा मानने पर भोक्ता चेतन और भोग्य पदार्थों का लोक-प्रसिद्ध भेद समाप्त हो जाता है, क्योंक स्वाधिन्नाभिन्नत्व-नियम के अनुसार भोक्ता और भोग्य (शब्दादि प्रपश्च ) ये दोनों ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण परस्पर अभिन्न हो जायँगे। अतः उक्त अभेद-बोधक श्रुतियों का अभेदरूप मुख्यार्थ में तात्पर्यं न मानकर ब्रह्मप्राशस्त्यरूप गौणार्थं में पर्यवसान मानना चाहिए ]। भोक्ता और भोग्य के लोक-प्रसिद्ध भेद का अवलाव कभी भी नहीं किया गया। "यथा तु अद्यत्वे भोकतृ-भोग्ययोविभागो दृष्टस्तथातीतानागतयोः"—इस भाष्य का आशय यह दे कि यदि अतीत और भावी सृष्टियों में ही भोक्ता और भोग्यादि का विभाग प्रसिद्ध न होता, तब वर्त्तमान विभाग को स्वप्न के समान बाधित और मिथ्या माना जा सकता था, किन्तु वैसा नहीं, अपि तु भोक्ता-भोग्य का भेद सत्य है एवं इसी के आधार पर अतीत और अनागत सर्गों में भेद सत्यत्व का अनुमान किया जा सकता है।

अत्या बाध्यत इति ? अत्रोच्यते -- प्रसिद्धो ह्ययं भोक्तभोग्यविभागो लोके भोका चेतनः शारीरः, भोग्याः शब्दाद्यो विषया इति । यथा भोका देवदस्रो भोज्य ओदन इति । तस्य च विभागस्यामावः प्रसल्येत, यदि भोका भोग्यभावमापद्येत भोग्यं वा मोक्तमाचमापद्येत । तयोख्येतरेतरभावापत्तिः परमकारणाद् ब्रह्मणो अनन्यत्वास्प्रसज्येत । न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य वाधमं युक्तम्। यथा त्वचावे भोक्तुमाग्ययोर्विभागो दृष्टस्तथातीतान।गतयोरपि करपयितव्यः। तस्मात्प्रसिद्धस्यास्य भोक्तुभोग्यविभागः स्याभावप्रसङ्गादयुक्तमिदं ब्रह्मकारणतावधारणमिति चेत्कश्चिचोदयेचं प्रति ब्रयात-स्यावलोकविति । उपपद्मत प्रवायमस्मत्पक्षेऽपि विभागः एवं लोके दृष्टत्वात । तथा हि समुद्राद्धदकात्मनो अनन्यत्वे अपि तद्धिकाराणां फेनवीचीतरक्रबुद्बदादीनामितरेत-रविभाग इतरेतरसंक्षेषादिलक्षणका व्यवहार उपलभ्यते। नच समुद्रादुदकात्मनोऽन-म्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनतरङ्गादीनामितरेतरभावापित्तर्भवति । न च तेषामितरेतर-भावानापत्तावि समुद्रात्मनो उन्यत्वं भवति । एवमिहापि - न च भोकाभोग्ययोरितः रेतरभावापत्तिः, नच परस्माद् ब्रह्मणो उन्यत्वं भविष्यति । यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः, 'तत्स्रष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' (तै० २)६) इति स्रष्ट्रेवाविञ्चतस्य कार्यानुप्रवेशेन भोक्त्रत्वश्रवणात्, तथापि कार्यमञ्जयविष्टस्यास्युपाधिनिमित्तो विभाग आकाशस्येव घटाच्याघिनिमित्त इत्यतः परमकारणाद् ब्रह्मणो उनन्यत्वे उप्युपपद्यते भोक्तुभोग्यलक्षणो विभागः समुद्रतरङ्गादिन्यायेनेत्युक्तम् । १३॥

> (६ आरम्मणाधिकरणम् । स्० १४--२०) तदनन्यत्वमारम्भणग्रब्दादिम्यः ॥ १४ ॥

अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं मोक्तुमोग्यलक्षणं विभागं स्यावलोक्षयिति

भामती

बाङ्कामापाततोऽविचारितलोकसिद्धवृष्टान्तोपवर्शनमात्रेण निराकरोति सूत्रकारः 🕾 स्थाल्लोकवत् 🕮 ॥ 🕻 ३॥

परिहाररहस्यमाह —तवनन्यत्वमारमभणशस्यविभयः।

पूर्वस्माविवरोबावस्य विशेवाभिषानोपक्रमस्य विभागमाह 😸 अभ्युपगम्य चेमम् इति 🖶 ।

भामती-व्याख्या

सिद्धान्त - उक्त शङ्का का निराकरण सूत्रकार ने लोक प्रसिद्ध भेद को आपाततः मानते हुए किया है — "स्याल्लोक बत्" । अर्थात् लोक में फेन और तरङ्गादि का अपने कारणीभूत समुद्र से अभेद रहने पर भी परस्पर अभेद नहीं, भेद ही माना जाता है, वैसे ही भोक्ता और भोग्यादि का अपने कारणीभूत ब्रह्म से अभेद रहने पर भी परस्पर भेद-व्यवहार अक्षुण्ण रहेगा ।। १३ ।।

संशय-पूर्वाधिकरण में जो ब्रह्म से कार्य प्रपन्त के भेद और अभेद - दोनों सिद

किए गए हैं, दोनों पारमाधिक हैं ? अथवा व्यावहारिक ?

पूर्वपक्ष—'कारणात् कार्यस्य भेदाभेदी पारमाधिकी, अबाधितत्वाद्, ब्रह्मवत्' अथवा 'अविरुद्धो, लोकप्रसिद्धत्वात्, समुद्रात् तरङ्गादिभेदाभेदवत्'—ऐसे अनुमानों के द्वारा उक्त भेद और अभेद पारमाधिक सिद्ध होते हैं।

सिद्धान्त-यद्यपि अप्रतिष्ठितत्व दोष के कारण अनुमानादि तकी का निरा-

परिहारोऽभिहितः, नत्वयं विभागः षरमार्थतोऽस्ति, यस्मासयोः कार्यकारणयोरन न्यत्वमवगम्यते । कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्, कारणं परं ब्रह्म, तस्मात्कारणात् परमार्थतोऽनम्यत्वं न्यतिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते । कुतः ? आरम्भणशब्दान्भ्यः । आरम्भणशब्दस्तावदेकविश्वानेन सर्वविश्वानं प्रतिश्वाय दृष्टान्तापेक्षायामुच्यते - यथा सोम्बंकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मुन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ( छा० ६।१।१ ) इति । एतदुक्तं भवति अपकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदास्मना विश्वानेन सर्वं मृत्मयं घटशरावोदश्चनादिकं मृदात्मकत्वाविशेषाद्विज्ञातं भवेत् । यतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्—वाचैव केवलमस्तीत्यारभ्यते-विकारो घटः यतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्—वाचैव केवलमस्तीत्यारभ्यते-विकारो घटः

भामिती

स्यादेतत् — यदि कारणात् परमार्थभूतादतन्यत्वमाकाशादैः प्रपञ्चस्य कार्यस्य, कुतस्तिहि न वैशेषिकाञ्चक्तः कोषप्रपञ्चायतार दृत्यत आहं ॐ व्यतिरेकेण।भावः कःर्यंस्यावगम्यते इति ॐ। न खक्षवनम्यत्वमित्यभेदं बूमः, किन्तु भेदं व्यासेषामः, ततश्च नाभेदाध्ययदोषप्रसङ्गः। किन्त्वभेदं व्यासेषाद्भूवंशेषिकाविभिरस्मासु साहायकमेवाचरितं भवति । भेदनिषेषहेतुं व्याचस्टे ॐ बारमभणशब्दत्तावद् इति ॐ। एवं हि बद्धाः विज्ञानेन सर्वं जगत्तथ्यतो वायेत, यदि बद्धांव तस्यं जगतो भवेत् । यथा रज्यां ज्ञातायां भुजङ्गतस्यं ज्ञातं भवति, सा हि तस्य तस्यम् । तस्यज्ञानं च ज्ञानमतोऽन्यिन्यस्थाज्ञानमज्ञानमेव । अत्रेव वैदिको दृष्टान्तः ॐ यथा सौम्येकेन मृत्यिण्डेन इति ॐ। स्यादेतत् — मृदि ज्ञातायां कथं मृत्ययं घटादि ज्ञातं भवति, विह तन्मृदारमकमित्युपपादितमधस्तात् । तस्मात्तत्तो भिन्नं न चान्यस्मिन् विज्ञातेऽन्यद्विज्ञातं भवतीस्यतः आह श्रुतिः ॐ वाषारम्भणं विकारो नामधेयम छ । वाषया केवसमारभ्यते विकारजातं, न तु तस्वतोऽ-रित, यतो नामधेयमात्रमेतद् , यथा पुरुषस्य खेतन्यमिति राहोः शिर इति विकल्पमात्रम् । यथा-

भामती-व्याख्या

करण पहले ही किया जा चुका है, तथापि इस अधिकरण की विशेषता यह है-अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागं लोकविति परिहारोऽभिहितः, न त्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति"। अर्थात् ब्रह्मरूप कारण से आकाशादि कार्य का अनन्यस्व (भेद नहीं ) ही है। यदि परमार्थभूत ब्रह्मरूप कारण से आकाशादि प्रपन्त का अभेद है, तब वैशेषिकादि के द्वारा उद्भावित भोग्य में भोक्तृत्वापत्ति क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है— "व्यतिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते" । आशय यह है कि हम 'अनन्यत्व' शब्द के द्वारा 'अभेद' का अभिधान नहीं करते किन्तु भेद का प्रतिषेघ करते हैं, वैशेषिकोक्त अभेदपक्षीय दोष प्रसक्त नहीं होते, प्रत्युत अभेद का निषेध करके वैशेषिकों ने हमारी सहायता ही की है। भेद-निषेध के हेतु की व्याख्या की जाती है — "आरम्भणशब्दस्तावदेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय"। बहा के जानलेने मात्र से सभी जगत् तभी जाना जा सकता है, जब कि ब्रह्म ही जगत् का मूल तत्त्व हो। रज्जु के ज्ञान से उसमें आरोपित सर्प का ज्ञान इसी लिए हो जाता है कि रज्जु ही सर्प का मूल तत्त्व (अधिष्ठान ) है। तत्त्व-ज्ञान ही प्रमा ज्ञान है, उससे भिन्न सर्पादि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान या अज्ञान होता है, इसी भाव का स्पष्टीकरण एक वैदिक हृष्टान्त के द्वारा किया जाता है — "यथा सोम्य ! एकेन मृत्यिण्डेन सर्वं मृत्मर्यं विज्ञातं स्यात्"। यहाँ यह मङ्का होती है कि मृत्तिका के ज्ञान से घट, शरावादि का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि घटादि मृत्तिकात्मक नहीं, क्योंकि यह शिष्टापरिग्रहाधिकरण के पूर्वपक्ष में कहा जा चुका है कारण से कार्य भिन्न होता है। अन्य पदार्थ के ज्ञान से अन्य पदार्थ का ज्ञान क्योंकर होगा? इस शङ्का का निराकरण करने के लिए श्रुति कहती है—"वाचारम्भणं विकारी नामधेयम्"। **क्षाश**य यह है कि आकाशादि प्रपन्त केवल शब्द के द्वारा व्यवहृतमात्र होता है, तत्त्वतः उसकी शुराव उद्श्वनं चिति । नतु वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिद्दित । नामधेयमाश्रं हातद्वृतं मृत्तिकेत्येव सत्यिमात । एव ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः । तत्र श्वताह्माचार-म्भणशब्दाहार्ष्टान्तिकेऽिप ब्रह्मव्यितरेकेण कार्यजातस्याभाव इति गम्यते । पुनश्च तेजोऽवन्नानां ब्रह्मकार्यतामुक्तवा तेजोऽवन्नकार्याणां तेजोऽवन्नव्यतिरेकेणाभावं ब्रवीति—'अपागाद्ग्नेरिनत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि कपाणीत्येव सत्यम्' ( छा० क्षिश्वरे ) इत्याविना । आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दाद् 'पेतदात्म्यिमदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि' ( छा० क्षिश्वरे ), 'इदं सर्वं यदयमात्मा' ( बृ० २।४।६ ), 'ब्रह्मवेदं सर्वम्' ( मु० २।२।११ ), 'ब्राह्मवेदं सर्वम्' ( छा० ७।२५।२ ), नेह नानास्ति क्रिवन' (बृ० ४।४।१९ ) इत्येवमाद्ययात्मैकत्वप्रतिपादनपरं वचनजातमुदाहर्तव्यम् । न चान्यथैकविन्नानेन सर्वविन्नानं संपद्यते । तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाशानां महा-काद्यानन्यत्वं, यथा च मृगर्त्वाण्यकादिकादीनामूषरादिभ्योऽनन्यत्वं, दृष्टनप्टस्वक-

हिविकस्पविदः— शःदज्ञानानुपातो वस्तुक्ष्म्यो विकरपः' इति । तया चावस्तुत्याऽनृतं विकारकातं मृत्तिद्वेश्येव सस्यम् । तस्माद् घटशरावोवञ्चनावीनां तस्वं मृत्यं, तेन मृति ज्ञातायां तेषां सर्वेषामेव तस्वं न्रातं भवति । तिववमृतः क्षानं नाययेकविज्ञानेन सर्वेतिज्ञानं सम्पद्यते इति क्षः । निवशंनान्तरद्वयं वर्शयन्तुपसंहरति क्षातस्माद्यया घटकरकाद्याकाशानाम् इति क्षः । ये हि वृष्टनष्टस्यक्ष्पान् ते वस्तुसन्तो यथा स्वातृत्वकावेवः तथा च सर्वं विकारजातं, तस्मादवस्तुसत् । तथाहि—यवस्ति तवस्त्येव, प्रथा चिवास्मा नद्यसौ कदाचित् क्यिज्ञक्षास्ति, किन्तु सर्वेदा सर्वंत्र सर्वेयास्त्येव, न नास्ति । नवेवं विकारजातं, तस्य कदाचित् कथिज्ञत् कृत्रविवयस्थानात् । तथाहि—सस्वभावं न चैवं विकारजातं, तस्य कदाचित् कथिज्ञत् कृत्रविवयस्थानात् । तथाहि—सस्वभावं

भामती-व्याख्या

कोई पृथक् सत्ता नहीं, क्योंकि वह वैसे ही नामधेयमात्र है, जैसे कि 'पुरुषस्य चैतन्यम्', 'राहाः शिरः' ऐसा विकल्पमात्र । विकल्प की परिभाषा योगसूत्रकार ने की है- 'शब्द-ज्ञानानुपाती वस्तुशुत्यो विकल्पः" (यो. सू. १।९)। जिस पदार्थ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती, केवल शब्द के द्वारा जो एक मानसिक वृत्तिमात्र हो जाती है, उसको विकल्प-वृत्ति कहते हैं, जैसे कि पुरुष से चैतन्य और राहु से शिर कोई भिन्न पदार्थ नहीं, फिर भी 'पुरुषस्य चैतन्यम्', 'राहो: शिरः'-ऐसा भेद-व्यवहार हो जाता है, वैसे ही घटादि विकार-प्रपञ्च अवस्तु होने के कारण अनृत ( मिथ्या ) है, मृत्तिका ही एक सत्य पदार्थ है । फलतः घट, शराव (सकोरा) और उदश्चन (मिट्टी का डोल जिसके द्वारा खेत सींचने के लिए कुई से पानी निकालते हैं ) आदि कार्य-वर्ग का तत्त्व मृत्तिका ही है, अतः मृत्तिका के जात हो जाने पर सभी विकार-वर्ग का ज्ञात हो जाना स्वाभाविक है। भाष्यकार ने व्यतिरेक-मुखेन यही कहा है-"न चान्यथंकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं सम्पद्यते।" अन्य दो दृष्टान्तों को दिखाते हुए उपसंहार कर रहे हैं—''तस्माद् यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्य-त्वम्"। अर्थात् जसे घटाकाश, करकाकाशादि महाकाश से भिन्न नहीं होते अथवा जो पदार्थं दिखते ही नष्ट हो जाएँ --ऐसे मृगतृष्णिका-जलादि वस्तु-सत् नहीं होते, वैसे हो समस्त विकार-समूह वस्तु-सत् नहीं । उसके विपरीत जो स्वयं सत् है और दृष्ट-नष्ट नहीं होता, वह परमार्थ सत् होता है, जैसे - चिदारमा, क्योंकि यह कभी भी कहीं भी और किसी प्रकार भी असत् नहीं, अपितु सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा सत् ही है, असत् नहीं। किन्तु विकार-वर्ग ऐसा नहीं, क्योंकि वह कभी भी कहीं पर भी और किसी प्रकार भी अवस्थित नहीं। यदि विकार-समूह सत्स्वभाववाला है, तब कदाचित् असत् क्यों ? यदि विकार जगत् असस्वरूप पत्वात्स्वक्रपेणानुपाख्यत्वात्,

पद्यमस्य भोग्यभोक्त्रादिप्रपञ्चजातस्य

भामती

विद्विकार जातं कथं कवाचिवसत् ? असत्स्वभावं चेत् कथं कवाधित् सत् ? सवसतीरेकत्थविरोधात् । निह क्ष्णं कवाधित् ववधित् कथंचिद्वा गान्धो भवति । अथ तस्य सवसन्धे धर्भो, ते च स्वकारणा-धीनजन्मतया कवाचिवेव भवतः, तत्तिहं विकारजातं वण्डायमानं सवातनिमति न विकारः कस्यचित् । अधासश्वसमये तथास्ति, कस्य तिह धर्मोऽसस्वम् ? निह धर्मिण्यप्रत्युत्पन्ने तद्धमोऽसस्वं प्रत्युत्पन्मपुव-पश्यते । अधास्य न धर्मः किन्त्वर्थान्तरमसस्यं, किमायातं भावस्य ? निह घटे जाते पटस्य किम्बद्भवति । असन्त्यं भावविरोधीति चेव् , नः अकिञ्चित्करस्य तस्वानुपपत्तेः । किञ्चित्करस्यं वा तत्राध्यसन्वे तवनुयोगसन्भवात् । अधास्य सम्वतः नाम किञ्चन्न जायते किन्तु स एव न भवति । यथाद्वः—

"न तस्य किञ्चिद्भवति न भवस्येव केवलम्।" इति ।

विषेष प्रसम्प्रप्रतिषेषो निरुच्यतां कि तस्त्वभावो भाव उत भावस्वभावः स इति । तत्र पूर्वस्मिन् कस्ये भावानां तस्त्वभावतया तुष्छत्या जगड्छून्यं प्रसम्प्रेत । तथा च भावानुभवाभावः । उत्तरस्मिन्द्यु सर्वभावनिस्यतया नाभावव्यवहारः स्यात् । कल्पनामात्रनिमित्तत्वेऽिष निषेषस्य भावनित्यतापित्तस्तवव-स्येव । तस्माद्भिन्नमित्तत्व कारणाद्विकारजातं न वस्तुसत् , अतो विकारजातमनिर्वचनीयमनृतम् ।

भामती-व्यास्या

है, तब कदाचित् सत् क्यों ? सत् और असत् की एकरूपता सम्भव नहीं, क्योंकि रूप पदार्थ कभी भी कहीं भो और किसी प्रकार भी गन्ध पदार्थ नहीं होता । विकार-प्रपश्च के सत्त्व और असत्त्व धर्म हैं और वे अपनी सामग्री के द्वारा कदाचित् उत्पन्न किए जाते हैं, तब विकार-प्रपञ्चरूप धर्मी दण्डायमान सदातन सिद्ध हो जाने के कारण वह किसी का विकार क्यों होगा ? यदि असत्त्वरूप धर्म के समय प्रपन्त नहीं, तब असत्त्व किस का धर्म होगा ? क्योंकि धर्मी के विद्यमान न होने पर 'असत्त्व' उसका धर्म नहीं हो सकता। यदि असत्त्व प्रपंच का धर्म नहीं, अपित उससे भिन्न ही है, तब प्रपञ्चरूप धर्मी की भावरूपता पर उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि घट की उत्पत्ति का पट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कहा जाय कि प्रपत्नागत असत्त्व प्रपश्च के भाव ( सत्त्व ) का विरोधी है, अतः असत्त्व के समय प्रपंच की सत्ता न रहने से उसकी सदातनत्वापत्ति क्यों होगी ? प्रपंचगत असत्व भाव का विरोधी क्या विना किसी विरुद्ध धर्म की जन्म देकर ही है? अथवा विरुद्ध धर्म (भावासत्त्व) का उत्पादन करके ? विरुद्ध धर्मोत्पादन के बिना विरोधी नहीं हो सकता और यदि भावासत्त्व-रूप धर्म का उत्पादन करता है, तब उस उत्पद्यमान असत्त्व के विषय में भी ये ही विकल्प किए जा सकते हैं। यदि कहा जाय कि विरोधिरूप असत्त्व से भाव का असत्त्व उत्पन्न नहीं होता अपितू भाव ही नहीं रहता, जैसा कि श्री धर्मकीर्ति ने कहा है- "न तस्य किंचिद भवति न भवत्येव केवलम्" ( प्र. वा. स्वार्था. २८१ )। तब 'भावो न भवति'-- यहाँ प्रसज्य-प्रतिषेच (अभाव) का प्रतिपादक नकार है, जैसा कि श्रीधर्मकी ति ने कहा है-"न भवतीति च प्रसज्यप्रतिषेध एव न पर्यदासः" (प्र॰ वा॰ स्वो॰ पु॰ ९८) छता उक्त वाक्य के दो अम्बयबोध हो सकते हैं- (१) 'भावोऽभावः', (२) अभावो भावः'। यदि भावपदार्थों को अभावरूप माना जाता है, तब समस्त आकाशादि जगत् अभावरूप हो जाने से नुच्छ (शुन्य) हो जाता है फिर भावपदार्थ का अनुभव ही नहीं होना चाहिए। उत्तर (द्वितीय) कल्प के अनुसार अभाव भी जब भावरूप हो जाता है, तब अभाव-व्यवहार क्योंकर होगा? 'भावो न'-यहाँ पर यदि भाव का निषेध काल्पनिकमात्र माना जाता है, तब भावपदार्थ में निस्यतापत्ति पूर्ववत् बनी रहती है। फल्तः विकार-प्रपंच को ब्रह्मरूप कारण से भिन्त

भामती

तदनेन प्रमाणेन सिद्धमनृतस्यं विकारजातस्य कारणस्य निर्वाच्यतया सःवं, मृत्तिकेत्येव सस्यमिश्यादिना प्रवन्तेन वृष्टाग्तत्याऽनुवदित श्रुतिः । "यत्र लीकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्यं स वृष्टाग्तः" इति वाक्षपाद-सूत्रं प्रमाणसिद्धो वृष्टाग्त इत्येतत्यपं, न पुनलंकसिद्धत्वमत्र विवक्षितम्, अन्यवा तेवा परमाण्यादिनं वृष्टाग्तः स्यात् । नहि परमाण्यादिनंसिक्वनियिकबुद्धचित्रायरिहतानां लोकिकानां सिद्ध इति । सम्ब-

भामती-ज्यास्या

मानना होगा किन्तु वस्तु सत् नहीं। सत् और असत् से भिन्न विकार प्रपंच को अनिवंचनीय और अनृत माना जाता है। श्री धर्मकीर्ति ने 'वर्णानुपूर्वी वर्णों से मिन्न है? अथवा अभिन्न'? इस विषय में जो शैली उद्भावित की है, सम्भवतः वाचस्पति मिश्र ने वहीं शैली यहाँ अपनाई है। घर्मकीर्ति के श्लोक इस प्रकार है—

क्षानुपुर्व्याश्च वर्णेश्यो भेदः स्फोटेन चिन्तितः ॥ कल्पनारोपिता सा स्यात् कथं वाऽपुरुषाश्रया। सत्तामात्रानुबन्धित्वान्नाशस्यानित्यता व्वनेः॥ अग्मेरथान्तारोत्पत्ती भवेत् काष्ठस्य दर्शनम्। अविनाशात् , स एवास्य विनाश इति चेत् कथम् ॥ अन्योऽन्यस्य विनाशोऽस्तु काष्ठं कस्मान्न दृश्यते । तत्परिग्रहतश्चेश्र तेनानावरणं विनाशस्य विनाशित्वं स्यादुत्पत्तेस्ततः पुनः। काष्ठस्य दर्शनं हन्तृघाते चैत्रापुनभैवः ॥ चेद् हुन्तुर्नामरणत्वतः। यथाऽत्राप्येवमिति अनन्यत्वे विनाशस्य स्यान्नाशः काष्ठमेव तु॥ तस्य सत्त्वादहेतुत्वं नातोऽन्या विद्यते गतिः। अहेतुत्वेऽपि नाशस्य नित्यस्वाद्भावनाशयोः ॥ निस्यता सहभावप्रसङ्गश्चेदसतो व्यसत्त्वेऽभावनाशित्वप्रसङ्गोऽपि न युज्यते ॥ यस्माद्भावस्य नाशेन न विनाशनिमध्यते। नश्यन् भावोऽपरापेक्ष इति तज्ज्ञापनाय सा ॥ अवस्थाऽहेतुरुक्तास्या भेदमारोप्य चेतसा। स्वतोऽपि भावेऽभावस्य विकल्पश्चेदयं समः॥ न तस्य किचिद्भवति न भवत्वेव केवलम्।

भावे होष विकल्पः स्याहिधेर्बस्त्वनुरोधतः ॥ (प्र. वा. स्वो. पृ. ९४) ]।
कथित प्रमाण के द्वारा विकार-जगत् मे जो अनृतत्व और ब्रह्मरूप कारण में निर्वाच्यता-प्रयुक्त सत्त्व सिद्ध होता है, उसी का अनुवाद श्रुति ने "मृत्तिकेत्येव सत्यम्"—इत्यादि व्यता-प्रयुक्त सत्त्व सिद्ध होता है, उसी का अनुवाद श्रुति ने "मृत्तिकेत्येव सत्यम्"—इत्यादि वाक्यों के द्वारा हृष्टान्त के रूप में किया है। यद्यपि "यत्र लोकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्य सहधान्तः" (क्या. सू. १।१।२५) इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने लोक-प्रसिद्ध पदार्थ को ही सहधान्त माना है, किन्तु कथित कार्यगत मिध्यात्व और कारणगत सत्यत्व अनुमान-गम्य हैं, हिम्माण-सिद्ध। लोक-सिद्ध विविक्षित लोक-प्रसिद्ध को अर्थ है —प्रमाण-सिद्ध। लोक-सिद्ध विविक्षित लिहीं, अन्यथा परमाण्वादि अलोकिक पदार्थों को दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि नहीं, अन्यथा परमाण्वादि अलोकिक पदार्थों को दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि परमाण्वादि बुद्धिगत नैसर्गिक (अविवेचित प्रमाण-सुलभ) और वैनयिक (विवेचित प्रमाण-परमाण्वादि बुद्धिगत नैसर्गिक (अविवेचित प्रमाण-सुलभ) और वैनयिक (विवेचित प्रमाण-परमाण्वादि बुद्धिगत नैसर्गिक (अविवेचित प्रमाण-सुलभ) और वैनयिक (विवेचित प्रमाण-

तिरेकेणाभाव इति द्रष्ट्यम् । नन्वनेकात्मकं ब्रह्म यथा वृक्षोउनेकशास्त्र एवमनेक-शक्तिमवृत्तियुक्तं ब्रह्म । अत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्ये-कत्वं, शाक्षा इति नानात्वम् । यथा च समुद्रात्मनेकत्वं, फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम् । यथा च सृदात्मनेकत्वं, घटशरावाद्यात्मना नानात्वम् । तत्रैकत्वांशेन बानान्मोक्ष-व्यवहारः सेतस्यति, नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयो लौकिकवेदिकव्यवहारी सेतस्यत इति । एवं च सृदादिदृष्टान्ता अनुकृषा भविष्यन्तीति । नैवं स्थात्, 'सृक्षि-

भामती

स्यनेकान्तवादिनमृत्यापयति क्ष नन्वनेकात्मकम् इति क्ष । अनेकाभिः शक्तिभयाः प्रवृक्षयो नाना-कार्यमृष्टयस्तव्यक्तं अह्यकं नाना चेति । किमतो यद्येवमित्यत आह क्ष तत्रेकत्वांशेन इति क्ष । यदि पुनरेक-त्वमेय वस्तुसद्भवेत् ततो नानात्वाभाषाद्वेदिकः कर्मकाण्डाश्रयो लौकिकश्च व्यवहारः समस्त एवोच्छि-द्येत । ब्रह्मगोचराम्च श्रवणमननादयः सर्वे वस्त्रजलाञ्जलयः प्रसन्धेरन् । एवं धानेकात्मकत्वे ब्रह्मणो मृवादिष्टशन्ता अनुक्या भविद्यन्तीति । तमिममनेकान्तवादं वृक्षयति क्ष नैयं स्याद् इति क्ष । इवं तावदत्र वक्तव्यम—मृवात्मनेकत्वं धटशरावाद्यात्मना नानास्विमिति वदतः कार्यकारकयोः परस्परं किममे-वोऽभिमतः, आहो भेदः, उत भेवाभेदाधिति । तत्राभेद ऐकान्तिके मृवात्मनेति स्र घटशरावाद्यत्मनेति

#### भामती-व्यास्या

ज हि ) उत्कर्ष से रहित लीकिक व्यक्तियों की दृष्टि में प्रसिद्ध नहीं । [ उक्त सीत्र लक्षण का स्वरूप निखारते हुए वार्तिककार ने कहा है—"बुद्धिसाम्यविषयोऽयों दृष्टान्त इति सूत्रार्थः । एवं चाकाशद्यवरोधः । यदि पुनरेवमेवावधार्येत लीकिकानां परीक्षकाणां च यो विषयः, स दृष्टान्त इति कलोकिकार्यों न दृष्टान्तः स्यादाकाशादि' ( न्या० वा० पृ० ४९८ ) । श्री वाच-स्पित मिश्र ने ही इसके अवतरण में कहा है—'अत्र वार्तिककारों लीकिकपरीक्षकस्वरूप-मिश्र ने ही इसके अवतरण में कहा है—'अत्र वार्तिककारों लीकिकपरीक्षकस्वरूप-मिश्र ने ही इसके अवतरण में कहा है—'अत्र वार्तिककारों लीकिकपरीक्षक स्वरूप में भाष्यकार ने 'लोकिक' और 'परीक्षक' शब्दों का अर्थ किया है—''लोकसामान्यमनतीताः लीकिकाः, नैसिंगकं बुद्धचितशयमश्रासः तिद्वपरीताः परीक्षकाः—तर्केण प्रमाणैर्थं परीक्षितुमहंन्तीति" ( न्या० भा० पृ० ४९७ ) । बुद्धि में दो प्रकार का उत्कर्ष होता है—नैसिंगक और वैनियक । इनकी व्याख्या परिशुद्धिकार ने की है—'क्षीरनीरवदिवविच्तानि सांव्यवहारिकाणि प्रमाणानि निसर्गः, तद्भवो नैसिंगकः । खिलतेलवत् विवेचितानि दुनिक्षपार्थगोचराणि प्रमाणानि विनयः, स एच वैनियकः'' ( ता० परि० पृ० ४९९ ) ]।

अनेकान्तवादी (भेदाभेदवादी) की ओर से शब्द्धा प्रस्तुत की जाती है—''नन्वनंका-रमकं ब्रह्मा'। अनेक शक्तियों के द्वारा जो अनेक कार्य-सर्जनरूप विविध प्रवृत्तियों हैं, उनसे युक्त ब्रह्म एक ही है। ऐसा मानने से क्या लाभ ? इस प्रश्न का उत्तर है—''तत्रेकत्वांशेन जानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यित नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयः'। यदि ब्रह्म में एकत्व ही वस्तुसत् माना जाता है, तब नानात्व न होने के कारण वैदिक कर्मकाण्ड-प्रतिपादित व्यवहार एवं लौकिक भेद-ध्यवहार अत्यन्त उच्छिन्न हो जाता है, ब्रह्मविधयक श्रवण, मननादि साधनों को तिलाञ्जलि देनी होगी। ब्रह्म को अनेकात्मक मानने पर मृदादि दृष्टान्त बनुरूप हो जाते हैं।

उक्त अनेकान्तवाद का निरास करते हैं -- "नैवं स्यात्"। जो वादी यह कहता है कि मृदात्मना एकत्व और घटशरावादिरूपेण नानात्व होता है। उस वादी से पूछा जाता है कि कार्य और कारण का न्या (१) जभेद विवक्षित है ? या (२) भेद ? अधवा (३) भेदाभेद ? अत्यन्ताभेद-पक्ष में 'मृदात्यना घटाद्यात्मना'-- इस प्रकार का शब्द-विन्यास और व्यवस्था-

केरयेच सत्यम्' इति प्रकृतिमात्रस्य हृष्टानी सत्यःवावधारणात्, वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्यानुतस्वाभिधानाद् , दार्धान्तिकेऽपि 'ऐतदात्म्यभिदं सर्वं तत्स-त्यम्' इति च परमकारणस्यैवैकस्य सत्यत्वावधारणात् , 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति च शारीरस्य ब्रह्मभावोषदेशात् । स्वयं प्रसिद्धं श्वेतच्छारीरस्य ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते, न यत्नान्तरप्रसाध्यम् । अतश्चेदं शास्त्रीयं ब्रह्मात्मत्वमवगम्य-मानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधकं संपद्यते, रज्ज्वादिबुद्धय इव सर्पादि-बुद्धीनाम् । बाधिते , च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः स्वाभाविको व्यवहारी बा-धितो भवति, यत्त्रसिद्धये नानात्वांशोऽपरी ब्रह्मणः कल्येत । दर्शयति च-'यत्र

चोल्लेखद्वयं नियमञ्च नोयपद्यते । भेदे चोल्लेखद्वयनियमावुपपन्नी, आत्मनेति स्वसमञ्जासम् । नश्चन्यस्यान्य आत्मा भवति । न चानेकान्तवादः । भेवाभेदकस्पे तुल्लेखद्वयं भवेदिप । नियमस्त्वयुक्तो नहि धर्मिणोः कार्यकारणयोः सङ्करे तद्धमिविकत्वनानात्वे न सङ्कीर्यते इति सम्भयति । ततश्च मुकात्मनेकत्वं यावद्भवति तावद् घटकरावाद्यात्मनापि स्यात् , एवं घटकरावाद्यातमा नानात्वं यावद्भवति तावनम्बात्मना नानात्वं भवेत् । सोऽयं नियमः कार्यकारणयोरैकान्तिकं भेवभुपकल्पयात् अनिवंचनीयतां वा कार्यस्य । पराकान्तं भास्माभिः प्रथमाध्याये तदास्तां तावत् । तदेतश्चिकितराकृतमनुवदातीं श्वतिमुवाहरति 🕸 मृतिकेरयेव सत्यम् इति 🚳 । स्यादेतत्—न ब्रह्मणो जीयभावः काल्पनिकः, किन्तु भाविकः, अशो हि सः, तस्य कमंसहितेन ज्ञानेन घह्मभाव आधीयत इत्यत अह अस्वयं प्रसिद्धं हि इति । स्वाभाविकस्थान।वेरिति । यद्कं नानात्वांद्येन तु कर्मकाण्डाश्रयो लोकिकश्च व्यवहारः सेत्स्यतीतं तत्राह अ वाधिते च इति अ। यावदबावं हि सर्वोऽयं व्यवहार: स्वन्नदशायामिव तनुपर्शासतपदार्थजातव्यवहार: । स च यथा जाग्रद-

#### सामती-स्यास्या

नियम-ये दोनों अनुपपन्न हो जाते हैं और 'आत्मनः' ऐसा कहना भी असमञ्जस हो जाता हैं, वयोंकि अन्य पदार्थ अन्य का आत्मा (स्वरूप) नहीं होता। अनेकान्तवाद (भेदा-भेदवाद ) भी संगत नहीं, क्योंकि भेदाभेद-कल्प में उक्त द्विविध शब्द-विन्यास तो बन जाता है किन्तु उक्त कार्यकारणभाव का नियम युक्त नहीं होता, ह्योंकि कार्य और कारणरूप धर्मों का सांकर्य सम्भव नहीं। फलतः जब तक मृदात्मना एकत्व रहता है, तब तक घटादि-ह्रप से भी एकत्व रहेगा। इसी प्रकार जब तक घटादिरूप से नानात्व रहता है, तब तक मृद्रप से भी नानास्व ही रहेगा। अतः यह कार्य-कारणभाव का नियम या तो कार्य और कारण का ऐकान्तिक भेद सिद्ध करता है अथवा कार्य-दर्ग का अनिर्वचनीयत्व । इस विषय का विशेष विचार प्रथमाध्याय में (विगत पृ० १३० पर) किया जा चुका है, यहाँ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। युक्ति के द्वारा जो अनेकान्तवाद का निराकरण किया गया, उसके अनुसार कारणमात्र के सत्यत्व का अनुवाद करनेवाली श्रुति का उल्लेख करते हैं-"मृत्तिकेत्येव सत्यम्" —इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्"। शङ्कावादी शङ्का करता है कि ब्रह्म में जीवभाव काल्पनिक नहीं, अपितु वास्तविक है, क्योंकि वह (जीव) वहा का अंश है, कर्म-समुच्चित ज्ञान के द्वारा जीव में ब्रह्मभाव आहित होता है। इस शब्दा का समाधान है- "स्वयं प्रसिद्धं हि एतच्छारीरस्य ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते"। अर्थात् जीव में ब्रह्म रूपता स्वाभाविक अनादि-सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के कम की आवश्यकता नहीं। जो यह कहा था कि नानात्वांश को लेकर कर्मकाण्ड-प्रतिपादित यज्ञादि एवं लोकिक व्यवहार का निर्वाह हो जाता है, उस पर सिद्धान्ती का कहना है-"बाधिते च शारीरात्मत्वे"। अर्थात् जैसे रज्जु में सर्प-व्यवहार तभा तक होता है, जब तक उसका

स्वस्य सर्वमारमैवाभ्तरकेन कं पश्येत्' (वृ० ४।५।१५) इत्यादिना ब्रह्मात्मस्वद्धिनं मित समस्तस्य क्रियाकारकफललक्षणस्य व्यवहारस्याभावम्। न चायं व्यवहाराः भावीऽवस्याविशेषनिबद्धोऽभिघीयत इति युक्तं वक्तुम्, 'तस्वमिस' इति ब्रह्मात्मः भावस्यानवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात् । तस्करदृष्टान्तेन चानुताभिसंघस्य बन्धनं सत्याभिसंघस्य ब मोक्षं दर्शयन्नेकत्वमेवैकं पारमार्थिकं दर्शयति' (छा० ६।१६)। मिथ्याचानविज्विभितं च नानात्वम्। उभयसत्यतायां हि कथं व्यवहारगोवरोऽपि जन्तुरनृताभिसंघ रत्युव्येत ? 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित' ( वृ० ४।४।१९) इति च भेददृष्टिमपवदम्नेवैतदृश्यित । न चास्मिन्दर्शने द्वानान्मोक्ष

#### भागती

वस्थायां वाधकान्निवर्शते एवं तस्वमस्याविवास्यपरिभावनाभ्यासपरिपाकभुवा तारीरस्य ब्रह्मास्मभाव-साक्षास्कारेण वाधकेन निवर्तते । स्यावेतत्—'यत्र स्वस्य सर्वमारमैवाभूतत् केन कं पश्येव्' इस्याविना मिध्याज्ञानाथीनो व्यवहारः कियाकारकाविलक्षकः सम्यग्ज्ञानेनापनीयतः इति न ब्रूते, किश्ववस्थाभेवाभयो ध्यवहारोऽवस्याम्तरप्राप्या निवर्तते, यथा वालकस्य कामचारवावभक्षतोपनयनप्राप्ती निवर्तते । न च तावताक्षी मिध्याज्ञाननिवन्यनो भवत्येवमत्रापीरयत आह ७ न चार्य व्यवहाराभावः इति ७ । कृतः ? ७ तस्वमसीति ब्रह्मारमभावस्य इति छ । न चल्वेतद्वाव्यमवस्याविद्येवविनयतं ब्रह्मारमभावमाह श्रीवस्य, अपि पु न भुजञ्जो रञ्जूरियमितिवत् सवातनं तमित्रववित । अपि च सत्यानृताभियानेनाप्येतवेव युक्तमित्याह छ तस्करवृष्टान्तेन च इति छ । छ न थास्मिन् वर्दाने इति छ । निह आतु काष्टस्य

गामती-व्याख्या
बाध न हो, बेसे ही जीवभाव का जब तक बाध नहीं होता, तब तक स्वाप्त व्यवाहार के
समान समस्त वेदिक और छोकिक व्यवहार प्रवृत्त हो जाता है। जाग्रद् बाध जैसे स्वप्नासमान समस्त वेदिक और स्वोप्त व्यवहार का निवर्त्तक हो जाता है, वेसे ही ''तत्त्वमिस''—
बस्या का बाधक और स्वाप्त व्यवहार का निवर्त्तक हो जाता है, वेसे ही 'तत्त्वमिस''—
आदि महावाक्यों के श्रवणादिष्ट्रप अभ्यास-परम्परा की परिपक्त अवस्था में समुरपन्न बहाआविषयक साक्षात्कारक्षप बाधक अज्ञान और उसके व्यवहार का निवर्त्तक हो जाता है,
जैसा कि श्रुति कहती है—''यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत् तत् केन के पश्येत्'' (बृह० प्र॰
४।४।१४)।

राहा — "यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्" — यह श्रुति यह नहीं कहती है कि 'क्रिया, कारकादि समस्त व्यवहार मिध्याज्ञान-प्रयुक्त है, सम्यक् ज्ञान से मिध्या ज्ञान का बाम हो जाने पर उक्त व्यवहार निवृत्त हो जाता है'। किन्तु उक्त श्रुति यह व्यवस्या देती है कि प्रत्थेक अवस्था का व्यवहार भिन्न है, एक अवस्था का व्यवहार दूसरी अवस्या के प्राप्त होने पर निवृत्त हो जाता है, जैसे उपनयन संरकार से पहले बालक का किसी के घर भी खा-पी लेना आदि ऐच्छिक व्यवहार यज्ञोपवीत हो जाने पर निवृत्त हो जाता है। इतने मात्र से उस ऐच्छिक व्यवहार को ग्रममात्र नहीं माना जा सकता। वैसे ही संसारावस्था में आत्मा का समस्त लोकिक और वैदिक व्यवहार सत्य होने पर भी मोक्षावस्था में निवृत्त हो जाता है, उसे मिध्याज्ञान-प्रयुक्त मानने की क्या आवश्यकता?

समाधान-भाष्यकार उस शङ्का का निरास करते हुए कहते हैं कि "व्यवहारा-भावोऽवस्थाविशेषनिबद्धः", क्योंकि "तत्त्वमसीति ब्रह्मात्मभावस्थानवस्थाविशेषनिबद्धः"। धर्थात् "तत्त्वमसि"—यह वाक्य किसी अवस्था-विशेष के लिए ही जीव में ब्रह्मरूपता का बोधक नहीं, अपितु 'न भुजङ्का, रज्जुरियम्'—यह वाक्य जैसे सदातन रज्जुरूपता का बोधक है. वैसे ही सार्वदिक ब्रह्मरूपता का अभिधान करता है। जैसे काष्ठकूप कारण में दण्ड, इत्युपपदाते, सम्यग्हानापनोद्यस्य कस्यिन्मध्याङ्गानस्य संसारकारणत्वेनानम्यु-पगमात्। उभयसत्यतायां हि कथमेकत्वद्यानेन नानात्वज्ञानमपनुद्यत इत्युच्यते ?

नन्वेकत्वेकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभावात्प्रस्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहम्येरिज्ञविषयत्वात्, स्थाण्वाविष्विच पुरुषादिश्वानानि । तथा विधिप्रतिषेधशास्त्रम्पि भेदापेक्षत्वात्तदभावं व्याहम्येत मोक्षशास्त्रस्थापि शिष्यशास्त्रिज्ञादिभेदापेक्षत्वात्त-दभावं व्याहास्येत मोक्षशास्त्रस्थापि शिष्यशास्त्रिज्ञादिभेदापेक्षत्वात्त-दभावं व्याहातः स्थात् । कथं वानृतेन मोक्षशास्त्रण प्रतिपादितस्थात्मैकत्वस्य

भामती

वण्डकमण्डस्युकुण्डलशास्त्रिनः कुण्डसित्यज्ञानं वण्डवसां कमण्डसुमसां वा बाधते । तत् कस्य हेतोः ? तेवां कुण्डसावीनां तस्मिन् भाविकस्यात् , तद्वविहापि भाविकगोधरेणंकात्म्यज्ञानेन न नामारवं भाविकमपवद-नीयम । नहि श्रानेन वस्त्वपतीयते, जपि तु मिष्याज्ञानेनारोपितमित्यर्थः ।

षोदयति क्ष नम्बेकस्वैकान्साभ्युषणमः इति क्ष । अवाधितानधिगतासन्विधिवज्ञानसाधनं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणोपपस्या प्रस्यक्षावीनि प्रमाणतामदनुवते । एकस्वैकान्ताभ्युपणमे तु तेवां सर्वेवां
भैविवयाणां वाधितत्वावप्रामाण्यं प्रसञ्चेत । तथा विधिव्यतिषेधशास्त्रमः भावनाभाव्यभावककरणेतिकर्तव्यताभेवापैक्षत्वाद्वयाह्न्येत । तथा च नास्तिक्यमेकदेशाक्षेपेण च सर्ववेवाक्षेपाद्वेवान्तानामव्यप्रामाण्यमित्यभेवैकान्ताभ्युपणमहानिः । न केवलं विधिनिषेधाक्षेपेणस्य मोक्षशास्त्रस्याक्षेपः स्वरूपेणास्यापि भेवापेकात्वावित्याह क्ष मोच्यास्त्रस्यापि इति क्ष । अपि चास्मिन् वद्यंने वर्णपदवाक्यश्रकरणादीनामलोकत्वात्तरश्रभवमद्वेतज्ञानमसभीवीनं भवेत् , न खल्वलीकाद् धृमाद् धूमकतनज्ञानं समीचीनमित्याह क्ष कर्षं चानुनेव

गामती-स्यास्या

कमण्डलु और कुण्डलादि सभी कार्यं वस्तुतः उत्पन्न होते हैं, अतः 'कुण्डलबदिदं काष्ठम्'— यह ज्ञान काष्ठगत कुण्डलित्व या दण्डवत्ता का बाधक नहीं। वंसे ही जीव और ब्रह्म का नानात्व (भेद) यदि वास्तविक होता, तव एकत्व-ज्ञान से उसका बाध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु का अपनयन नहीं होता, अपितु मिध्या ज्ञान के द्वारा आरोपित पदार्थों का ही बाध होता है।

शहा-भाष्यकार ने शङ्घा उठाई है कि यदि ऐकान्तिक एकत्व (अभेद) माना जाता है, तब (१) लोकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण, (२) विधि-निषेधात्मक शास्त्र एवं (३, मोक्षा-गम-ये सभी व्याहत (बाधितविषयक) हो जाते हैं, क्योंकि (१) जिस ज्ञान का विषय अबाधित, अनिधिगत कौर असन्दिग्ध हो, उस ज्ञान को प्रमा और उसके साधन पदार्थ को प्रमाण कहा जाता है। इस प्रकार प्रमाण के सामान्य लक्षण से युक्त होकर ही प्रत्यक्षादि प्रमाणता की पदवी प्राप्त करते हैं किन्तु ऐकान्तिक एकत्व (अभेद ) मान लेने पर उक्त प्रमाणता सुरक्षित नहीं रहती, नयों कि वे सभी प्रमाण भेदविषयक हैं, अभेद के द्वारा भेद का बाध हो जाने से उनमें अप्रामाण्य प्रसक्त होता है। (२) विधि निषेधात्मक शास्त्र भी भावना ( शाब्दी और आर्थी द्विविध कृति ), भाव्य ( कार्य ), भावक ( शब्दादि ), करण ( यागादि ) तथा इतिकत्तं व्य (करण के सहायक व्यापार ) के भेद की अपेक्षा करने के कारण अभेदाम्यू-पगम से व्याहत हो जाता है। विचि-निषेधात्मक शास्त्रों के व्याहत हो जाने से परलोकादि का सभाव एवं नास्तिक्य प्राप्त होता है। (३) वेद के विधि निषेधात्मक एक भाग पर आक्षेप होने के कारण वेदान्तरूप मोक्षागम का भी अप्रामाण्य एवं ऐकान्तिक एकत्वाम्युपगम की हानि प्रसक्त होती है। केवल विधि-निषेधात्मक भाग के आक्षेप से ही यह वेदान्तरूप मोक्ष-शास्त्र व्याहत नहीं होता, अपितु भेद-सापेक्ष होने के कारण स्वरूपता (साक्षात्) बाधित होता है—''मोक्षशास्त्रस्यापि शिष्यशासित्रादिभेदापेक्षत्वात् तदभावे व्याघातः स्यात्' । दूसरी

सत्यत्वमुपपद्यतेति ?

अश्रीच्यते - नेष दोषः, सर्वव्यवहाराणामेव प्राग्ब्रह्मात्मताविद्यानारसत्यत्वो-पपत्तः, स्वप्नव्यवहारस्येव प्राक्ष्यवोधात् । याविष्ठ न सत्यात्मेकत्वप्रतिपत्तिस्तावत् प्रमाणप्रमयफललक्षणेषु विकारेष्वमृतत्त्रबुद्धिनं कस्यचिद्धत्पद्यते । विकारानेव त्वहं ममेत्यविद्ययाऽऽत्मात्मीयेन भावेन सर्वा जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा । तस्मात्प्राग्ब्रह्मात्मताप्रतिबोधादुपपन्नः सर्वा लोकिको विद्यक्ष्य व्यवहारः । यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्न उद्यावचान्भावान्यद्यते। निश्चितमेव

भामती

भामती-ज्याख्या

बात यह भी है कि इस दर्शन (वेदान्त-शास्त्र) में वर्ण (अकारादि), पद, वाक्य और प्रकरणादि की अपेक्षा है [ जैसा कि न्यायवातिककार शास्त्र का स्वरूप बताते हुए कहते हैं—"शास्त्रं पुनः प्रमाणादिवाचकपदसमूहः, पदं पुनः वर्णसमूहः, पदसमूहः सूत्रम् , सूत्रसमूहः प्रकरणम् , प्रकरणम् , प्रकरणम् , अकारणम् , अकारण

"कथं चानृतेन मोक्ष गास्त्रेण प्रतिपादितस्यात्मैकत्वस्य सन्यत्वमुपपद्येत"।

समाधान — उक्त शङ्का का निराकरण करते हुए भाष्यकार ने कहा है— "नैष दोषः"। यद्यपि प्रत्यक्षाि को ताक्तिक प्रमाण (अवाधितविषयक) नहीं माना जाता, क्योंकि युक्ति और आगम के द्वारा प्रत्यक्षाित का विषय बाधित हो जाता है। तथापि सांव्यावहारिक प्रामाण्य प्रत्यक्षाित का माना जाता है, क्योंकि व्यवहार-काल में उनका विषय अवाधित होता है, अन्यथा सांसारिक पृष्ठ की प्रत्यक्षाित के विषय में प्रमृत्ति सफल न होती, किन्तु सफल होती है। फलतः व्यवहार-काल में अवाधित अनिधगत और असन्दिष्य विषय को अपनाने के कारण प्रत्यक्षाित प्रमाण अपने सामान्य लक्षण से विभूषित हो जाते हैं। "सत्यत्वोपपत्तेः"— इस भाष्य का अर्थ है— 'सत्यत्वाभिमानोपपत्तेः'। "सर्वव्यवहाराणां प्राग् ब्रह्मात्मताविज्ञानात् सत्यत्वोपपत्तेः"—यह भाष्य ग्रहणक वाक्य (व्याख्येय भाष्य) है, उसकी व्याख्या स्वयं भाष्यकार करता है — "याविद्ध न सत्यात्मकत्वप्रतिपत्तिः"। यहाँ 'आत्मात्मीयेन भावेन' का माष्यकार करता है — "याविद्ध न सत्यात्मकत्वप्रतिपत्तिः"। यहाँ 'आत्मात्मीयेन भावेन' का प्रत्यक्षास स्पष्ट अन्वय कर लेना चाहिए - "शरीरादिविकारान् अहमिति आत्मभावेन, पृत्रपत्रवादिन् ममेति आत्मीयभावेन"। शरीरेन्द्रियादि में अहं और पृत्रपत्रवादि में ममभाव का अध्यास स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने ग्रन्थ के आरम्म में ही कहा है — "अहंममेति लीकिको व्यवहारः"। "वैदिकक्ष व्यवहारः"— इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने कर्मकाण्ड तथा मोक्ष-शास्त्र का समर्थन किया है— "स्वप्नव्यवहारस्येव"— इस ह्यान की

प्रत्यक्षाभिमतं विद्वानं भवति प्राप्त्रबोधात्, नच प्रत्यक्षाभासाभिष्रायस्तत्काले भवति, तद्वत् । कथं त्वसत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्तिः रुपयद्येत ? नहि रज्जुसर्वेण दधो स्त्रियते । नापि मृगतृष्णिकाम्भसा पानावगाहनादिः

भामती

तदनुभाष्य दूषयति ॥ कथं त्वसत्येन इति ॥ । जावयमत्र वबतुं श्ववणाञ्चुवाय आत्मसाञ्चात्कारपर्यम्तो वेदान्तसमृत्योऽपि ज्ञानिनचयोऽसत्यः, सोऽपि हि वृत्तिरूषः कार्यत्या निरोधधर्मा, यस्तु व्रह्मस्वभावसाधाः कारोःसो न कार्यस्तस्वभावस्वात्, तस्मावबोद्यमेतत् ॥ कथमसत्यात्सत्योत्पादः इति ॥ । यत् छलु सत्यं न ततुत्पद्यतः इति कृतस्तरयासस्यादुत्वावो ? यश्चोत्पद्यते तत्सर्वमसत्यमेव । सोव्यवहारिकं तु सत्यत्वं वृत्तिरूपस्य ब्रह्मसाञ्चात्कारस्येव श्ववणावीनामप्यभिन्नं, तस्मावभ्युपेत्य वृत्तिस्वरूपस्य ब्रह्मसाञ्चात्कारस्य परमावंस्त्यतां व्यभिवारोद्भावस्यितं मन्तव्यम् । यद्यपि सांव्यवहारिकस्य सत्यादेव भयातस्यं मरण-मृत्यद्यते तथापि भयदेतुरहितस्तव्यातं वाऽसत्यं ततो भयं सत्यं जायत इत्यसत्यात्सत्यस्योत्पत्तिकतः । यद्यपि चाहिज्ञानमपि स्वरूपेण सत्त्वयापि न तज्ज्ञानत्वेन भयहेतुरपि त्वनिर्वाच्याहिरूषितत्वेन । अन्यथा रज्जुज्ञानादिष भयप्रसङ्गाज्ज्ञानत्वेन।विज्ञेषात् । तस्माविर्वाच्याहरूषितं ज्ञानमप्यनिर्वाच्यमिति सिद्यम-सत्यादिष सत्यस्योपजन इति । न च जूनः सर्वस्मादसत्यात्सत्यस्योपजनो, यतः समारोपितभूमभावाया

— भामती-व्याख्या

स्पष्टीकरण किया गया है—''यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य''। अर्थात् जैसे स्वप्नावस्था में साधारण व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, उसको तब तक सत्य और प्रत्यक्ष ही समझता रहता है, जब तक जाग नहीं जाता। वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति वस्तुतः मिण्या प्रपन्त को

व्यवहार-काल में सत्य ही समझता है।

यह जो शङ्का की गई थी कि "कथं चानृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्य सत्यत्वम् ?" उस शङ्का का अनुवादपूर्वक निरास किया जाता है-"कथं त्वसत्येन सत्यस्य प्रतिपत्तिः ?" यहाँ यह विस्पष्ट कहा जा सकता है कि श्रवणादि साघनों के द्वारा वेदान्त-वाक्य-जनित आत्मसाक्षात्कार-पर्यन्त ज्ञान-परम्परा असत्य है, क्योंकि वह अन्तःकरण की एक वृत्ति है, अन्तःकरण का विकार होने के कारण अन्तःकरण का धर्म है, किन्तु जो ब्रह्मस्वरूप साक्षात्कार है, वह किसी का कार्य (विकार) नहीं, क्योंकि वह ब्रह्मस्वरूप है, अतः यह आक्षेप निराधार है कि असत्य साधन से सत्य का उत्पाद क्योंकर होगा। अर्थात् जो ब्रह्मस्वरूप सत्य साक्षात्कार है, वह उत्पन्न नहीं होता और जो वृत्तिरूप साक्षात्कार उत्पन्न होता है, वह असत्य ही माना जाता है। वृत्तिरूप ब्रह्म-साक्षात्कार में सांव्यवहारिक (व्यवहार काल में अबाधितत्वरूप) सत्यत्व माना गया है और उसके साधनीभूत अवणादि में भी सत्यत्व अभिमत है। फलतः वृत्तिहर ब्रह्म-साक्षात्कार में परमार्थ-सत्यता समझ कर व्यभिचारोद्भावन किया गया है। यद्यपि व्यावहारिक सर्प के सत्य भय से ही सत्य मरण होता है, आरोपित सर्प से नहीं। तथापि आरोपित सर्प को देख कर जो भय उत्पन्न होता है, वह सत्य ही है, अतः असत्य से सत्य की उत्पत्ति कही गई है। आरोपित सर्प का जान भी सत्य ही है, अतः उससे भयादि की उत्पत्ति सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति है, किन्तु सर्प-ज्ञान जिस रूप से सत्य है, उस रूप से भयादि का हेतु नहीं अर्थात् वह ज्ञानत्वेन सत्य है, ज्ञानत्वेन वह भयादि का जनक नहीं, अपितु अनिवंचनीय सर्प-विशिष्टत्वेन भयादि का साधक है, अन्यथा [ विषय-रहित केवल ज्ञान को भयादि का उत्पादक मानने पर ] रज्जु के ज्ञान से भी भयादि की उत्पत्ति प्रसक्त होती है। अनिवंचनीय विषय से विशिष्ट ज्ञान भी अनिवंचनीय ही है, सत्य नहीं, फलतः सर्प-ज्ञान से भयादि की उत्पत्ति भी असत्य से ही प्रयोजनं कियत १ति, नैष दोषः; शङ्काचिषादिनिमित्तमरणादिकार्योपलब्धेः, स्वप्न-दर्शनायस्थस्य च सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यदर्शनात् । तत्कार्यमप्यनृतमेवेति चेद् बृथात् , तत्र बृमः – यद्यपि स्वप्नदर्शनायस्थस्य सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यमनृतं,

भामती

षूममहिष्या बिह्नशानं सस्यं स्यात् । निहं चक्षुणो रूप्ज्ञानं सस्यमुवजायत इति रसाविज्ञानेनापि ततः सत्येन भवितथ्यम् । यतो नियमो हि स तावृज्ञः सत्यानां यतः कुतिथित् किञ्चिदेव जायत इत्येवमसस्यान्नामिष नियमो यतः कुतिथिदस्यात्सस्यं कुतिश्चितस्यं यथा दीर्घत्वावेवंणंषु समारोपितस्वाविज्ञेष्ठप्यः जीनिमस्यतो ग्यानिविदहमवगच्छन्ति सत्यम्, अजिनिमस्यतस्यु समारोपितबीधंभावाञ्ज्यानिविदहमवगच्छन्तो भवन्ति भ्राग्ताः । न चोभयत्र बीर्घसमारोपं प्रति कश्चिद्दित भेदस्तस्मादुवपक्रमसस्याविष सस्यस्योवय इति । निवर्शनान्तरमाह क स्वय्नवर्शनावस्थय इति क्षः यथा सांसारिको जाप्रद्भुज्ञक्तं वृष्ट्वा पक्षायते ततस्त्र न वंशवेवनामान्नोति, पिवासुः सिल्लमालोवय पातुं प्रवत्तते ततस्तवासाद्य पायम्पायन्त्राप्तिः सुक्षमनुभवति, एवं स्वप्नान्तिकेऽपि तदवस्यं सर्वभित्यसस्यात् कार्यसिद्धः । शक्कृते कत्कार्यमप्यनृतमेव इति क्षः। एवमपि नासस्यात् सरयस्य तिविज्ञक्तस्ययः । परिहरति क्षःतत्र सूमः,

भामती--व्याख्या

सत्य की उत्पत्ति है। हमारा कहना यह नहीं कि सभी असत्य पदार्थों से सत्य की उत्पत्ति होती है। यदि वैसा कहते, तब अवश्य समारोपित धूम की आधारभूत धूम-महिषी (कुहरा) के द्वारा विद्ध की अनुमिति प्रमा होनी चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं कि चक्षु से उत्पन्न रूप-ज्ञान सत्य होता है, तो उससे रसादि का ज्ञान भी सत्य होगा, न्योंकि नियम या स्वभाव ही ऐसा है कि किसी सत्य पदार्थ से उत्पन्न कोई ही ज्ञान सत्य होता है, सभी ज्ञान नहीं। इसी प्रकार असत्य पदार्थों का भी नियम ऐसा ही है कि किसी ही असत्य पदार्थ से कोई ज्ञान सत्य होता है और किसी असत्य पदार्थ से जायमान ज्ञान असत्य होता है। जैसे कि ध्वित के सभी दीर्घत्वहस्वत्वादि धर्म वर्णों में समानरूप से आरोपित हैं, तथापि दीर्घ 'अजीन' [ 'ज्या वयोहानी' धातु के क्तान्त ] शब्द से ही जीर्णत्वाभाव का सत्य ज्ञान होता है, हस्य 'अजिन' शब्द से नहीं, अतः जो लोग 'अजिन' शब्द को 'अजीन' सुनकर जीर्ण-भावाभाव का ज्ञान प्राप्त करते है, उन्हें भ्रान्त ही माना जाता है, सत्यज्ञानवान नहीं। 'अजीन' और 'अजिन'-इन दोनों शब्दों में दीर्घता का आरोप समान है ['ज्या वयोहानी' से निष्पत्न 'अजीन' शब्द के 'ई' वर्ण में भो दी घीत्व आरोपित है, वयों कि वर्ण नित्य और निविकार है, उसके व्यञ्जकीभूत नाद में जो दीर्घत्वादि धर्म हैं, उन्हीं की प्रतीति वर्णी में मानी जाती है, जैसा कि "नादवृद्धिवरा" (जै. सू.१।१।१७) इस जैमिनि-सूत्र में स्पष्ट किया गया है। चर्म-वाचक 'अजिन' शब्द में श्रोता को 'अजीन' शब्द का श्रम हो गया ]। फलतः यह सिद्ध हो गया कि असत्य साधन से भी सत्य कार्य की निष्पत्ति होती है। इसी अर्थ में दूसरा दृष्टान्त प्रदक्षित किया जाता है -- "स्वप्नदर्शनावस्थस्य च सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्य-दर्शनात्''। जैसे सांसारिक पुरुष जाग्रत्काल में सर्प को देख कर भाग जाता है, अतः सर्प-दंश-जितत दुःख झेलना नहीं पड़ता और वही पुरुष ग्रीव्म के समय यात्रा-पथ में प्राप्त गंगा का दर्शन करके प्रसन्न हो जाता है, गंगा-जल पी-पी कर तृति सुख का अनुभव करता है। वेसे ही स्वप्त-काल में आरोपित सर्प के दंश से दुःख एवं आरोपित सलिल के पान से सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार असत्पदार्थों से कार्य-सिद्धि देखी जाती है।

शङ्कावादी कहता है कि "तत् कार्यमप्यनृतमेव"। जब कार्यभी असत्य ही है, तब असत्य साधन से सत्य कार्य की सिद्धि नहीं होती। उक्त शङ्का का समाधान किया जाता

तथापि तद्वगितः सत्यमेव फलम् । प्रतिबुद्धस्याप्यबाध्यमानत्वात् । निह स्वप्नादु-त्थितः स्वप्नदृष्टं सर्पद्ंशनोदकस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्यमानस्तद्वगितमपि मिथ्येति मन्यते कश्चित् । पतेन स्वप्नदृशोऽवगत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दृषितो वेदितव्यः । तथा च श्रृतिः —'यदा कमसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यित । समृद्धि तत्र जानीयात्त-

भामती

यद्यपि स्वय्नदर्शनावस्परय इति 🛞 । लीकिको हि सुप्तोरिधतोऽबगम्यं बाधितं मम्यते न तदवगति, तेन यद्यपि परीक्षका अनिर्वाच्यक्षवितः भवगतिमनिर्वाच्यां निश्चिन्वण्ति तथापि लीकिकाभित्रायेणेतदुक्तम् । अनास्तरे लोकायतिकानां मतमपाकरोति 🛞 एतेन स्वय्नवृशोऽवगत्यबाधनेन इति 🛞 । यदा स्वत्यय्ववेश्वस्तारक्षवीं व्यात्तविकटवंद्याकरालववनामृत्तवधवम्भ्रमम्मस्तकावचुम्बिलाङ्ग्यलामितरोषात्मण्यस्तविज्ञास्त्रवृत्तलोषानां रोमाञ्चसञ्चयोरकुवलभीवणां स्कटिकाचलिभित्तिविभ्वतामभ्यमित्रीणां तनुमास्याय स्वयं प्रतिबुद्धो मानुषीमाश्मनस्तनं पद्यति तवोभयवेहानुगतनात्मानं प्रतिसन्द्रधानो वेहातिरिक्तमारमानं निश्चिन्तेति, न तु वेहमात्रम् ; तन्मात्रस्थे वेह्वरप्रतिसन्धानाभावप्रसङ्गात् । कथं चैतवुप्रचेत यवि स्वयनद्रशोऽ-वगतिरवाधिता स्यात् तस्वाचे तु प्रतिसन्धानाभाव इति । असरयाच्य सरयप्रतीतिः धृतिसिद्धाऽभ्वयञ्चतिरकेषिद्धा चेरयाह क्ष तथाच श्रुतिः इति क्ष । क्ष तथाकारावि इति क्ष । यद्यपि रेखास्वकपं सरयं तथापि

भामती-व्याख्या

है—''तत्र बूमः—यद्यपि स्वप्तदर्शनावस्थस्य''। लौकिक पुरुष सो कर जागने पर यद्यपि स्वाप्त ज्ञान के विषयीभूत गज, वाजि आदि पदार्थों को मिण्या मानता है, तथापि उनके ज्ञान को मिण्या नहीं, सत्य ही मानता है। ज्ञान को भी केवल अविवेकी पुरुष की दृष्टि से ही सत्य कहा जा सकता है, विवेचक (परीक्षक) पुरुष की दृष्टि से नहीं, क्योंकि वह स्वप्त के अनिवंचनीय गजादि पदार्थों से विशिष्ट ज्ञान को भी अनिवंचनीय ही मानता है।

देहात्मवादी चार्वाक के मत का प्रसङ्गतः अपाकरण किया जाता है—'एतेन स्वप्नहशोऽवगत्यवाधेन''। आशय यह है कि स्वप्न-काल में जब चैत्रनामक पुरुष तरक्षु (क्याझ)
का ऐसा शारीर धारण करता है, जिसका मुख पूरा खुला है, बड़ी-बड़ी विकराल दाहें
निकल रही हैं, क्रोधावेश में जिसकी लम्बी लांगूल (पूँछ) आकाश में ऊपर तन कर व्याझ
के अपने ही शिर पर धनुषाकर भुकी हुई है, दोनों नेत्रों के विशाल अङ्गारे धधक रहे हैं,
रोंगटे खड़े हैं, जो स्फटिकमय पर्वत की चमकीली स्वच्छ भित्ति में प्रतिबिम्बत-सा है, जिसकी
मुद्रा शत्रु-संहारोत्मुख है। जब स्वप्न दूटता है और चैत्र जाग जाता है, तब वह अपने को
मनुष्य शरीर में विस्तर पर लेटा हुआ पाता है। जैत्र को यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि स्वप्न
में मुझे ही व्याझ का भयञ्कर शरीर मिला और छूट गया—इस प्रकार स्वप्नानुभूति का
अनुसन्धाता चैत्रात्मा अपने को शरीरादि से भिन्न समझ लेता है, शरीरमात्र में हूँ—ऐसा
कभी नहीं मानता, व्योंकि बात्मा के शरीर-मात्रस्वरूप होने पर जैसे स्वाप्न शरीर का
अभाव हो जाता है, वंसे ही उक्त अनुसन्धान का भी अभाव हा जायगा।

यह सब कुछ ( देहात्मवाद-निरासादि ) उपपन्न कब होगा ? जब कि स्वप्न-द्रष्टा का ज्ञान अवाधित हो । अग्यथा (स्वाप्त ज्ञान के बाधित होने पर ) उस ज्ञान को स्वाप्त शारीर का ही धर्म मानना होगा, स्वाप्त शरीर का जाग्रत् अवस्था में बाध हो जाने पर मनुष्य शरीर का उसका स्मरण नहीं होगा, क्यों कि अन्य व्यक्ति के द्वारा अनुभूत वस्तु का अन्य को स्मरण नहीं होता । अवाधित ज्ञान को बाधित शरीर का धर्म नहीं माना जा सकता, अता शरीर से अतिरिक्त अवाधित आत्मा मान कर हो अनुभविता और स्मर्वा के एकत्व-प्रत्यिभज्ञान का सामञ्जस्य करना होगा। असत्य पदार्थ से सत्य प्रतीति श्रुत्ति से

सिनन्स्वप्ननिदर्शनें ( छा॰ ५।२।९ ) इत्यसत्येन स्वप्नदर्शनेन सत्यायाः समुद्धेः प्रतिपत्ति दर्शयति । तथा प्रत्यक्षदर्शनेषु केषुचिद्दरिष्टेषु जातेषु 'न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात्' इत्युक्तवा 'अथ यः स्वप्ने पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति' इत्यादिना तेन तेनासत्येनैव स्वप्नदर्शनेन सत्यं मरणं स्व्यत इति दर्शयति । प्रसिद्धं चेदं लोके उन्ययस्यतिरेककुश्राकानामी हशेन स्वप्नदर्शनेन साध्यागमः स्वयत ईहशोना-साध्यागम इति । तथा उकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्ति हृष्टा रेखा नृताक्षरप्रतिपत्तेः । अपि चान्त्यमिदं प्रमाणमात्मेकत्वस्य प्रतिपादकं नातः परं किचिद्यकाङ्ग्यमस्ति । यथा हि लोके यजेतेत्युक्तं कि केन कथिमस्याकाङ्ग्यते, नैवं 'तत्त्वमित' 'अहं ब्रह्मास्मि इत्युक्ते किचिद्ग्यदाकाङ्ग्यमस्ति, सर्वारमैकत्वविषयत्वावगतेः । सित ह्यन्यस्मिश्वविश्य-

#### भामती

तव्यासक्त्रेतमसायं, निह सञ्चेतियत। सञ्चेतयस्तीवृद्योन रेखाभेदेनायं वर्णः प्रश्वेतव्यः, अपि स्वीवृद्यो रेखाभेदोऽकार ईवृद्यश्च ककार इति, तथा धासमीचीनात् सङ्केताश्समीचीनवर्णावयितिरिति सिञ्चम् । यच्चोक्तमेकत्वांद्योन ज्ञानमोक्षव्यवहारः सेस्स्यति नानाश्चांद्योन तु कर्मकाण्डाध्यो लीकिकश्च व्यवहारः सेस्स्यतीति तत्राह छ अपि धास्यमिवं प्रमाणम् इति छ । यदि खल्वेकश्वानेकश्वनिध्यमौ व्यवहारावेकस्य पृंसोऽपययिण सम्भवतस्ततस्तवर्थमुभयमञ्जूषकः कल्प्येत, न त्वेतदस्ति, नह्येकश्यावगतिनवन्धनः कश्चिदस्ति व्यवहारस्तदवगतेः सर्वोत्तरद्यात् । तथाहि तस्वपसीर्थेकाश्म्यावगतिः समस्तप्रमाणतस्कल-तद्ययवहारात्रववाधमानैवोदीयते, नैतस्याः परस्तात् किश्चिदनुकूलं प्रशिक्तकं चास्सि यदपेक्षेत येन चेयं

#### भामती-व्याख्या

सिद्ध है—''तथा च श्रुति:'' । यद्यपि स्वाप्त-दर्शन सत्य है, तथापि स्त्री आदि स्वाप्त विषय असत्य हैं, अता ऐसे विषय से विशिष्ठ ज्ञान को भी असत्य ही माना गया है । सत्य और असत्य का कार्य-कारणभाव केवल श्रुति-सिद्ध ही नहीं, अन्वय-व्यतिरेक से भी सिद्ध है—''प्रसिद्धं चेदं लोकेऽन्वयव्यतिरेक कुशलानाम्'' । यहाँ नैयायिकादि-सम्मत कार्य-कारणभाव के नियामक अन्वय और व्यतिरेक का ग्रहण किया गया है, जिसके आधार पर विशेष स्वप्त-दर्शन से विशेष (समृद्धि या मरणादि ) कार्यं की सिद्धि होती है । जाग्रत्कालीन निदर्शन से भी यहीं सिद्ध होता है—''तथाकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिः'' । मुख से बोला जानेवाला अकार वर्ण सत्य और 'अ' रेखा असत्य अकार है, इनका कार्य-कारणभाव लोक-प्रसिद्ध है । यद्यपि रेखा का स्वरूप सत्य है, तथापि उस रेखा से जो संकेत किया जाता है कि यह (रेखा) अवर्ण है, वह असत्य है, क्योंकि संकेतियता पुरुष ऐसा संकेत नहीं करते कि 'इस रेखा को देखकर अकार या ककार का बोध करना चाहिए', अपितु 'यह रेखा ही अकार है और यह रेखा ककार' ऐसा संकेत असत्य है । इस प्रकार के असमीचीन (असत्य ) संकेत से समीचीन वर्णावगित हाती है—यह सिद्ध हो जाता है ।

यह जो कहा गया था कि 'एकत्वांश के ज्ञान से मोक्ष-व्यवहार और नानात्वांश के ज्ञान से कर्मकाण्ड-सम्बन्धी व्यवहार सिद्ध होगा', उस पर व्यवस्था दी जाती है—''अपि वान्त्यमिदं प्रमाणमारमंकत्वस्य प्रतिपादकम्''। आशय यह है कि यदि एकत्व-ज्ञान-प्रयुक्त कीर अनेकत्व-ज्ञान-प्रयुक्त कोनों व्यवहार एक ही पुरुष में क्रमशः सम्भव हो जाते, तब अवश्य ही एकत्व और नानात्व—इन दोनों धर्मों की कल्पना कर सकते थे, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि एकत्व की अवगति वह अन्तिम कार्य है, जिसके अनन्तर कोई व्यवहार रहता ही नहीं। "तत्वमिस" —इस प्रकार एकात्मत्व की अवगति अपने से पूर्वभावी समस्त (प्रमाण, तज्जन्य अर्थावगति और अर्थावष्यक) व्यवहार का बाध करती हुई ही उदय होती

माणेऽर्थ आकाक्का स्यात् । न त्वात्मेकत्वन्यतिरेकेणावशिष्यमाणोऽन्योऽर्थोऽस्ति य आकाक्क्षयेत । न नेयमवगितनीत्पवत इति शक्यं वक्तुम् ंतद्धास्य विज्ञहों ( छा० ६।१६।३ ) इत्याविश्रुतिभ्यः । अवगितसाधनानां च श्रवणादीनां चेदानुवचनादीनां च विधानात् । न नेयमवगितरनिर्धका श्रान्तिवेति शक्यं वक्तुम् । अविद्यानिवृत्तिफरू-दर्शनात्, बाधकहानान्तराभावाच । प्राक्चात्मेकत्वावगतेरन्याहतः सर्वः सत्यानृत-

भामती

प्रतिक्षिण्येत, तत्रानुक् लप्रतिक् लिवारण। ज्ञातः परं किञ्चिराकां क्ष्यमित । न वेयमवगित दुंलिक्सीरप्रायेत्याह क्ष न वेयम् इति क्ष । स्यादेतत् - अन्त्या वेदियमवगितिन्द्रयोजना तिह् तथा च न प्रेक्षाविद्भुरुपावीयेत, प्रयोजनवस्ये वा नास्या स्यावित्यत आह क्ष न वेयमवगितरनिषका क्ष । क्षुतः ? क्ष अविद्यानिवृत्तिफलवर्शनात् क्ष । नहीयमुत्पना सती पश्चाविद्यां निवसंपति येन नास्या स्यात् , किन्त्वविद्याविरोधिस्वभावत्या तिन्नवृत्त्यारमेवोद्यते । अविद्यानिवृत्तिश्च न तत्कार्यत्या फलमिप तिवष्टतयेष्टलक्षणस्वात् फलस्येति । प्रतिकृतं पराजीनं निराकर्त्तृमाह क्ष आन्तिर्वा इति क्ष । कृतः ? क्ष वायक इति क्ष । स्यादेतत् - मा भूवेकत्यनिवन्धनो व्यवहारोऽनेकत्वनिवन्धनस्यित्व, तदेव हि सक्सा- मृद्धहित लोकयात्राम् , अतस्तित्वद्यर्थमनेकत्वस्य कस्पनीयं तात्विकत्वनिवन्धन आह क्ष प्राक् च इति क्ष । व्यवहारो हि बुद्धिपूर्वकारिणां बुद्ध्योपयद्यते, न त्वस्यास्ताविकत्वेन, भ्राम्त्यापि तद्वपन्तेरित्यावेदितम् । व्यवहारो हि बुद्धिपूर्वकारिणां बुद्ध्योपयद्यते, न त्वस्यास्ताविकत्वेन, भ्राम्त्यापि तद्वपन्तेरित्यावेदितम् ।

भामती-व्याख्या है। उस ( एकत्य-विषयिणी ) अवगति के पश्चात् कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल कर्त्तं व्य शेष ही नहीं रहता, जिसकी अपेक्षा या उपेक्षा होती। 'यह अवगति डुलि (कर्छ्ड ) के दूध के समान अत्यन्त अप्रसिद्ध और अलीक है'—ऐसा नहीं कह सकते —"न चेयमवर्गतिनोंत्पद्यते"। 'लद्धास्य विजज्ञी'' छा० ६।१६।३) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मावगित का अपलाप नहीं किया जा सकता। 'उक्त अवगति यदि अन्तिम कार्य है, तब उसका कोई प्रयोजन पश्चात् सिद्ध न होने के कारण वह निष्प्रयोजन वयों नहीं ? निष्प्रयोजन पदार्थ के सम्पादन में पुरुष-प्रवृत्ति सम्भव नहीं, अतः उस अवगति का बुछ प्रयोजन(लाभ) यदि माना जाता है, तब अन्तिम कैसे ? इस शङ्का का अनुवाद करते हैं - 'न चेयमवगतिरनियका", क्योंकि अविद्या की निवृति उसका फल या प्रयोजन माना जाता है। आशय यह है कि उक्त अवगति स्वयं उत्पन्न होकर अविद्या-निवृत्तिरूप फल को उत्पन्न करती, तब अवगति को अन्तिम कार्य नहीं कहा जा सकता था किन्तु अवगति नाम है—ब्रह्म-साक्षात्कार का, ब्रह्म-साक्षात्कार ब्रह्मरूप होने के कारण नित्य-सिदा है। अविद्या का विरोधिस्वरूप है अवगति, अतः अवगति की अभिव्यक्ति होने पर अविद्या निवृति प्रकट होती है। अविद्या-निवृति भी विद्यात्मक ब्रह्मस्वरूप है, अतः वह जनित नहीं होती, उसमें जन्यता प्रयुक्त फलरूपता का क्यवहार नहीं होता, अपितु इष्यमाण (पुरुषाभिलिषत) होने के कारण अविद्या-निवृत्ति को फल या पुरुषार्थ माना जाता है। उक्त अवगति के पश्चाद्भावी प्रतिकूल पदार्थ का निराकरण किया जाता है—"भ्रान्तिर्वा"। उस अन्तिम अवगति के पश्चात् यदि कोई भ्रान्ति होगी, तब उसका अन्य बाधक कीन होगा ?

यदि एकत्वावगित से व्यवहार का निर्वाह नहीं होता, तब अनेकत्व-निबन्धन व्यवहार तो उपपन्न हो जाता है, अतः अनेकत्व सम्पूर्ण लोक-यात्रा का उद्घाहक होने के कारण तात्त्विक क्यों न मान लिया जाय ? इस शाङ्का का निरास करते हैं—"प्राक् चात्मैकत्वाव गतेः"। सारांश यह है कि बुद्धिपूर्वकारी पुरुषों का व्यवहार केवल ज्ञान के आधार पर सम्पन्न हो जाता है, ज्ञान प्रमात्मक ही हो—ऐसा आवश्यक नहीं, भ्रम ज्ञान से भी व्यवहार

व्यवहारो लौकिको वैदिकश्चेत्यवोचाम । तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादित आत्मैकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य षाधितत्वाष्ट्रानेकात्मकन्त्र्वाकरपनावकाशोऽस्ति । नतु सृदादिरष्टान्तप्रणयनात्परिणामवद्न्न् शास्त्रस्याभिमतिमित गम्यते । परिणामिनो हि सृदाद्योऽर्था लोके समधिगता इति । नेत्युच्यते, 'स वा एष महानज आत्माऽ-जरोऽमरोऽस्तोऽभयो म्रह्य' ( वृ० ४।४।२५ ) 'स एष नेति नेत्यात्मा' ( वृ० १।४।२६ ), 'अस्थूलमनणु' ( वृ० १।८।८ ) इत्याद्याभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेधश्रुतिभयो ब्रह्मणः प्रत्याद्याभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेधश्रुतिभयो ब्रह्मणः प्रत्याद्याभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेधश्रुतिभयो ब्रह्मणः प्रत्याद्याभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेधश्रुतिभयो ब्रह्मणः प्रत्याद्यान्यत्वावनमात् । न ह्योकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्वं तद्रहितत्वं च ग्रक्यं प्रतिपत्तुम् । स्थितिगतिवत्स्यादिति चेत्—न, कृटस्थस्येति विशेषणात् । नहि कृटस्थस्य ब्रह्मणः

#### भाधनी

सत्यञ्च तबिवसंबाबाबनृतञ्च विचारासहतयाऽनिर्वाच्यावात् । अग्यस्येकास्म्यक्षातस्यानपेक्षसया वाधकात्य-मनेकस्वक्षानस्य च प्रतियोगिप्रहापेक्षया धुर्बेछत्वेन बाध्यस्यं वयन् प्रकृतमृपसंहरति @ सस्मायन्त्रेन प्रमाणेन इति @ । स्पादेतत्—न वयमनेकस्वव्यवहारसिद्धवर्षमनेकस्वस्य सास्थिकस्यं कस्पयामः, किन्तु जौतमेवास्य तास्विकस्वमिति चोदयति @ ननु मृदाबि इति @ । परिहरति @ नेश्युच्यते इति @ । मृदाबिवृद्यान्तेन हि कर्याञ्चरपरिणाम जन्नेयः, न च शक्य जन्तेतुमपि, मृत्तिकेश्येव सस्यमिति कारणमाश्र-सस्यस्थावधारणेन कार्यस्यानृतस्वप्रतिपादनात् साचात् कृटस्थनित्यस्वप्रतिपादिकास्तु सन्ति सहस्रकाः श्रुतय इति च परिणामपर्मता बहाणः । अय कृटस्यस्यापि परिणामः कश्माक्ष भवसीस्यत आह @ नह्येकस्य इति @ । राष्ट्रते @ स्थितिगतिवय् इति @ । यथकवाणाध्यये गतिनिवृत्ती एवमेकस्मिन् ब्रह्मांच परिणान

#### भामती-क्याक्या

का निर्वाह हों जाता है, अतः व्यवहार-निर्वाहक ज्ञान के लिए उसके विषयीभूत अनेकत्व को तात्त्विक मानने की आवश्यकता नहीं। अनेकत्व को तात्त्विक या सत्य इसलिए नहीं कह सकते कि उसका विसंवाद होता है, अतः वह अनृत (मिध्या) है, क्योंकि विचार की कसीटी पर खरा न उतरने के कारण अनिर्वचनीय है। अन्तिम एकात्मतावगित को अन्य ज्ञान की अपेक्षा न होने के कारण प्रमाण या बाधकरूप एवं अनेकत्व।वगित को प्रतियोगि-ज्ञानादि की अपेक्षा होने के कारण बाध्यरूप बताते हुए प्रकरण का उपसंहार किया जाता है—"तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते"।

अनेकत्व-क्यवहार की सिद्धि के लिए अनेकत्व को तात्विक नहीं माना जाता अपितु श्रुति के आधार पर आत्मा में अनेकत्व सिद्ध होता है—इस प्रकार की शंका की जाती है— "ननु मृदादिहश्चन्तप्रणयनात्परिणामवद ब्रह्म"। जसे मृत्तिका घट, शराव आदि अनेक क्ष्पों में परिणत होने के कारण अनेकरूप मानी जाती है वैसे ही ब्रह्म आकाश आदि अनेक क्ष्पों में परिणत होने के कारण अनेकरूप वयों नहीं ? उक्त शङ्का का परिहार किया जाता है—"नेत्युच्यते"। मृदादि दृशान्तों के आधार पर परिणामवाद की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि "मृत्तिकेत्येव सत्यम्" इस वाक्य के द्वारा कारणमात्र की सत्यता अवधारित होने के कारण कार्यप्रपन्ध में अनृतत्व सिद्ध किया जाता है एवं ब्रह्म में क्रटस्थत्व, नित्यत्व और एकत्व आदि की प्रतिपादिका अनन्त श्रुतिया हैं, अता ब्रह्म को परिणामी कभी भी नहीं कहा जा सकता। क्रटस्थ एकतत्त्व को परिणामी वयों नहीं माना जा सकता—इसका समाघान करते हुए भाष्यकार कहते हैं—"न ह्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्वम्"। एक तत्त्व को परिणाम और परिणामभाव वाला नहीं कहा जा सकता। एक तत्त्व में भी कथित उभयक्ष्पता की शङ्का की जाती है—"स्थितिगतिवत्स्यात्"। अर्थात् जैसे एक ही बाण कभी गति (स्पन्दन) और कभी उसके अभाव (स्थिति) का आश्रय होता है वैसे ही एक ही

स्थितिगतिवदनेकधर्माश्रयत्वं संभवति । कूटस्थं च नित्यं बह्य सर्वविकियाप्रतिषेधा-दित्यवोद्याम, न च यथा ब्रह्मण आत्मैकत्वदर्शनं मोक्षसाधनम् , पवं जगदाकारपरि-णामित्वदर्शनमि स्वतन्त्रमेव कस्मैचित्फलायाभिप्रेयते, प्रमाणामावात् । कूटस्थबह्या-रमत्विकानावेव हि फलं दर्शयति शास्त्रम्—'स एव नेति नेत्यात्मा' इत्युपकस्य 'अभयं व जनक प्राप्तोऽसि' ( वृ० ४।२।४ ) इत्येवंजातीयकम् । तत्रैतत्सिद्धं भवति – ब्रह्मप्रकरणे सर्वधर्मविशेषरहितबद्धादर्शनादेव फलसिङो सत्यां यत्त्रत्राफलं भ्रयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वावि, तद्बह्मदर्शनोपायत्वेनेच विनियुज्यते, फलवत्संनिधावफलं तदक्कमितिवत् , नतु स्वतन्त्रं फलाय कल्प्यत इति । नहि परिणामवस्वविकानात्परिणामवस्वमात्मनः फलं स्थादिति वक्तं युक्तम् , कूटस्थनित्य-रवान्मोक्षस्य । नतु कूटस्थमह्मात्मवादिन एकत्वैकान्त्यादीशित्रीशितव्याभाव ईश्वरका-

#### मामिती

मक्ष तदभावक्ष कौटस्थ्यं भविष्यत इति । निराकरोति क्ष न, कूटस्थरयेति विशेषणावृ इति क्ष । कूटस्यनिस्यता हि सद्दातनी स्वभावावप्रस्युतिः, सा कथं प्रस्कृत्या न विरुद्ध्यते ? न च धर्मिणो ध्यतिरि-ध्यते धर्मो येन तबुपजनाय।येऽपि धर्मो कूटस्यः स्थात् । भेद ऐकान्तिके गवाद्यवद्धसंधर्मिभावाभावात् । वाणावयस्तु परिकान्तिः स्थित्या गरया च परिणमस्य इति । अपि च स्वाद्यायाध्ययनविष्यापादितायं-वस्तस्य वेदराहोरेकेनापि वर्णेमानयंकेन न भवित्यस्य, कि पुनरियता जगतो बद्धयोनिस्वप्रतिपादकेन वाक्यसन्दर्भेण, तज फलवव् अद्याद्यस्यास्माननानसन्तिधावफलं जगद्योनिस्वं समाम्नायमानं तद्यं सत्तद्वयायत्याऽवित्यते नार्थान्तराथंनिस्याह क्ष न च यथा ब्रह्मणः इति क्ष । अतो न परिचामपरस्वमस्ये-स्वर्थः । तदनन्वस्यमिस्यस्य सूत्रस्य सूत्रस्य सूत्रस्य सूत्रस्य सूत्रस्य सूत्रस्य प्रतिज्ञाविरोधं श्रुतिविरोधद्य चोदयित क्षकूटस्यक्षद्धारमवादिनः इतिक्ष ।

#### भामती-व्याख्या

बहा सृष्टि के समय परिणाम और प्रलय के समय परिणामाभाव का आश्रय क्यों नहीं हो सकता ? इस शङ्का का निराकरण किया जाता है — "न, कूटस्थस्येति विशेषणात्" । कूटस्थ-नित्यता नाम है स्वभावाध्त्रच्युति का, वह ब्रह्म में नित्य है । अतः उसकी प्रच्युति कभी नहीं हो सकती। कृटस्थत्वाप्रच्यति के बिना परिणामवाद सम्भव नहीं। धर्मी से धर्मी को अत्यन्त भिन्न नहीं माना जा सकता कि उनकी उत्पत्ति और विनाश की अवस्था में धर्मी कुटस्य बना रहे। धर्मों को अत्यन्त भिन्न मानने पर गो-अश्व के समान धर्मधर्मिमाव उपपन्न नहीं हो सकता। बाण आदि पदार्थ कुटस्थ न होने के कारण स्थिति और गति के रूप में परिणत हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इस विधिवाक्य के द्वारा समस्त वेदराशि में अर्थवत्ता प्रसाधित की गयी है। अतः उसका एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता, फिर भला ब्रह्म की अपरिणामिता के प्रतिपादक अनेक वेदान्तवाक्यों का नैरर्थवय सम्मव नतींकर होगा ? ब्रह्म के जगदाकारपरिण।मिस्व का प्रतिपादन करने वाले वेदान्तवाक्यों का स्वतन्त्र कोई फल या प्रयोजन नहीं माना जा सकत। क्योंकि ब्रह्मात्मता-दर्शन का फल मोक्ष बताया गया है किन्तु ब्रह्म के प्रपन्ताकार-परिणामित्व का कोई फल नहीं माना जाता । अतः 'फलवत्सन्निधी अफलं तदङ्गं भवति' इस न्याय के आधार पर सृष्टिप्रक्रिया का प्रतिपादन ब्रह्मावगति का साधनमात्र माना जाता है। भाष्यकार यही कह रहै हैं—''न च यथा ब्रह्मण आत्मैकत्वदर्शनं मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामित्वदर्शनमिप स्वतन्त्रमेव करमैचित्फलाय" । फलतः सृष्टिप्रतिपादक वाक्यों को परिणामपरक नहीं माना जा सकता। "तदनन्यत्वमारम्भणमञ्दादिम्यः" - इस सूत्र पर प्रतिज्ञाविरोध और श्रतिविरोध का आक्षेप किया जाता है-"नन् कटस्थबद्धात्मवादिनः"। अर्थात् ब्रह्म की नित्यकटस्थ

इति चेत्, नः अधिचात्मकनामकपबीजन्याकरणापेक्षत्वात रणप्रतिज्ञाविरोध सर्वज्ञत्वस्य । 'तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' (तै रा१) इत्यादिः नित्यगुडबुद्धमुक्तस्वरूपात्सर्वद्वात्सर्वशक्तरीश्वराज्यगज्जनिस्थितिप्रलया माचेतनात्प्रधानादन्यस्मात्रत्येषोऽर्थः प्रतिश्वातः - 'जन्माकस्य यतः' ( ब्र० स्० १।१।४ ) इति । सा प्रतिष्ठा तद्वस्थैव न तद्विरुद्धोऽर्थः पुनिरहोच्यते । कथं नोच्यतेऽत्यन्त मारमन एकत्वमद्भितीयत्वं च ब्रवता ? श्रुणु यथा नोच्यते - सर्वश्वस्येश्वरस्यात्मभूत इचाविद्याकृतिपते नामकृपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनाये संसारप्रपञ्चवीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य मायाशिकः प्रकृतिरिति च अतिस्मृत्योरिभलप्येते । ताभ्यामन्यः सर्वश्व ईश्वरः, 'आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यहन्तरा तद् ब्रह्म' (छा० ८।१४।१) इति अतेः, 'नामक्षे व्याकरवाणि' (छा वश्वार ), 'सर्वाणि कपाणि विचित्य घीरो नामानि कृतवा अभवदन्यदासी' (तै० आ० ३। २।७), 'एकं वीजं बहुचा यः करोति' (इवे॰ ६।१२) इत्यादिश्रृतिभ्यश्च । प्रवमविद्याकृतनामकपो-पाच्यज्ञरोधीक्वरो भवति, व्योमेव घटकरकाच्याक्यज्ञरोधि। स च स्वातमभतानेव घटाकाशस्थानीयानविद्याप्रत्युपस्थापितनामकपकृतकार्यकरणसंघातानुरोधिनो जीवा-स्यान्विद्यानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्ष-मेवेश्वरस्येश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च, न परमार्थतो विद्ययापास्तसर्वौपाधि-स्वरूप बात्मनीशित्रीशितव्यसर्वश्वत्वादिव्यवहार उपपवते । तथा चोक्तम्-'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' छा० अ२४।१) इति । 'यत्र त्वस्य सर्वमातमैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्' ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादिना च, पर्व

भामती

परिहरित क्ष न, अविद्यास्मक इति 🖶 । नाम च रूपच्च ते एव बीजं तस्य व्याकरणं कार्यप्रयक्षस्तदपेक्षत्वा-देश्वर्यस्य । एतदुक्तं भवति—न तास्विकमैश्वर्यं सर्वज्ञत्वच्च प्रद्याणः किरस्वविद्योगाधिकविति तदाश्रयं प्रतिज्ञासूत्रं तस्वाश्यम्तु तदनम्यस्वसूत्रं, तेनाविरोधः । सुगममन्यत् ।१ १४ ॥

मामती-व्याख्या

मानने पर ईश्वर में जगस्कारणता-प्रतिपादन की प्रतिज्ञा एवं तस्प्रतिपादक श्रुतिवावयों का विरोध क्यों नहीं उपस्थित होता ? उसका परिहार किया जाता है—'न, अविद्यास्कनामरूप-बीजव्याकरणापेक्षत्वास्सवंज्ञत्वस्य''। [आशय यह है कि शङ्कावादी का कहना था कि सूत्रकार ने अपने द्वितीय (''जग्माद्यस्य यतः''—इस ) सूत्र में जो प्रतिज्ञा की थी 'ईश्वरो जगतः कारणम्'। उस प्रतिज्ञा में अब (तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिम्यः'' इस सूत्र में ) जो 'तदनन्यत्व' हेतु का उपन्यास किया जाता है—'ईश्वरो जगतः कारणम् , जमदनन्यत्वात्'। यहाँ प्रयुक्त हेतु में 'प्रतिज्ञा-विरोध' नाम का निग्रहस्थान है, जैसा कि न्यायसूत्रकार ने कहा है—''प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः'' (न्याः सू. प्राराध)। जगत्कारणत्व और 'जगदिमन्तत्व'—ये दोनों धर्म अत्यन्त विरुद्ध हैं, क्योंकि घट कभी अपना कारण नहीं हो सकता ]। इस शङ्का का समाधान करते हुए भाष्यकार ने जो कहा है—''न अविद्यात्म-कनामरूपवीजव्याकरणापेक्षत्वात्'', उसका आशय यह है कि ईश्वर में जो जगत्कर्तृत्व-प्रयुक्त सर्वज्ञत्व माना जाता है, वह तात्त्विक नहीं, अपितु अविद्यारूप उपाधि के द्वारा कल्पित होता है, प्रतिज्ञा-सूत्र में कल्पित सर्वज्ञत्व ही अपेक्षित होता है और अपेक्षित ऐश्वर्य भी नामरूपात्मक बीजशक्ति का व्याकरण (प्रकटन) ही है, जिसे ईश्वर में मान लेने पर किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥ १४॥

परमार्थावस्थायां सर्वेध्यवहाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे । तथेदवरगीतास्वपि - न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सजिति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ नादते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अक्रानेनावृतं कानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः॥ (गी० ५।१४-१५) इति परमार्थावस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहाराभावः प्रदृश्यते । क्यवहारावस्थायां त्कः भुतावपीश्वरादिक्यवहारः-'पष सर्वेश्वर एष भूताधिपति-रेष भूतपात एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय' ( वृ० ४।४।२२ ) इति । तथा चेश्वरगीतास्विप — 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजुंन तिष्ठति । श्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुहानि मायया' (गी॰ १८।६१) इति । सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण 'तदनम्यत्वम्' इत्याह । व्यवहाराभिप्रायेण तु 'स्याल्लोकवद्' इति महासमुद्रस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति । अप्रत्यास्यायैव कार्यप्रपञ्चं परिणामप्रकियां चाश्रयति—सगुणे-पूपासनेषूपयोक्ष्यत इति ॥ १४॥

### भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥

इतस कारणादनन्यत्वं कार्यस्य, यत्कारणं भाव पव कारणस्य कार्यमुपसभ्यते, सामती

कारणस्य भावः सत्ता चीपलम्भव तहिमन् कार्यस्योपलन्धेर्भावाच्य । एतदुक्तं भवति-विषयपर्व बिवयंबिवयंत्र, विवयंपदमपि विवयंपिववयंपरं, तेन कारणोपलम्भभावयोदपादेयोपलम्भभावादिति सूत्रार्थः सम्पद्यते । तथा च प्रभारूपामुविद्वबुद्धिबोध्येन चाक्षुवेण न व्यभिचारः, नापि बह्मिमावाभावा-नुविधायिभावाभावेन धूमसेदेनेति सिद्धं भवति । तत्र यथोक्तहेतोरेकदेवाभिधानेनोपक्रमते भाष्यकारः 🖶 इतश्च कारणावनम्यार्व 🛞 भेदाभाव: 😝 कार्यस्य, 🕾 यत्कारणं 🚳 यस्मात् कारणात् । 🚳 माव एव

भामती-स्थास्या

कार्यं और कारण के अनन्यत्व (अभेद) का साधक यह अन्वय-सूत्र है—''मावे चोपलब्बेः"। [ यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि 'यत् सत्त्वे यत्सत्त्वम्' या 'यदुपलब्बी यदुप-लिक्धः' इस प्रकार का प्रत्येक अन्वय केवल कार्य-कारणभाव का ही साधक है, कार्य और कारण के अभेद का नहीं। अभेद-सिद्धि के लिए 'सत्त्व' (भावत्व) और 'उपलब्ध'—इत दोनों का मिलित अन्वय अपेक्षित है -यद्भावीपलक्योः यद्भावीपलक्षी, तयोरभेदा । इसके अनुरूप सौत्र पदों की योजना की जाती है ]। 'कारणभावे च कार्योपलब्धेः' — इस प्रकार के प्रकरणोपयोगी वाक्य में यद्यपि 'भाव' पद केवल सत्त्वरूप विषय का एवं 'उपलब्धि' पद केवल ज्ञानरूप विषयी का वाचक है, तथापि दोनों पदों से विषय और विषयी—दोनों विवक्षित हैं, क्योंकि उपादान कारण के भाव एवं उपलम्भ पर उपादेय (कार्य) का भाव बोर उपलम्भ निर्भर है, अतः उपादान और उपादेय का अभेद है-ऐसा सुत्र का अर्थ विवक्षित है। यदि 'यदुपलब्धी यदुपलब्धिः, तयोरभेदः'-इतना ही नियम माना जाता है, तब आलोक और घटादिरूप चाक्षुष विषय में व्यक्षिचार हो जाता है, क्योंकि आलोक की उपलब्धि होने पर ही घटादि की उपलब्धि होती है, तथापि आलोक और घटादि पदार्थी का अभेद नहीं होता। इसी प्रकार 'यद्भावे यद्भावः तयोरभेदः'-इतनी ही व्याप्ति मानी जाय, तब अग्नि और घूमादि में व्यभिचार हो जाता है, क्योंकि अग्नि के होने पर घूम होता है, किन्तु वह अग्नि से अभिन्न नहीं होता। उभयरूपता की उभयत्र विवक्षा होने पर कहीं भी व्यमिचार नहीं होता, क्योंकि, न तो आलोक के होने पर घटादि का होना अनिवार्य होता है और न अग्नि की उपलब्धि होने पर घूम की उपलब्धि आवश्यक है ]। कथित भाव और उपलब्धि -इन दो हेतुओं में से एक (भाव) हेतु का

नामावे। तद्यथा सत्यां मृदि घट उपलभ्यते, सत्सु च तन्तुषु पटः। न च नियमेनान्यभावेऽन्यस्योपलिष्धर्ष्ण। न हाश्र्वो गोरन्यः सन् गोर्भाव प्योपलश्यते। न च कुलालभाव प्रच घट उपलभ्यते, सत्यपि निमित्तनैमित्तिकभावेऽन्यत्वात्। नन्यन्यस्य भावेऽन्यत्यापलिष्धिर्नियता । दृश्यते—यथाग्निभावे धूमस्येति। नेत्युच्यते, उद्घापितेऽप्यमौ गोपालघुटिकादिधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। अध धूमं क्याचिद्वस्थया विशिष्यादीहशो धूमो नासत्याग्नौ भवतोति। नेवमि किश्चहोषः, तद्भावानुरक्तां हि बुद्धि कार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुं वयं वदामः। न चासाविग्नधूमयोविद्यते। भावाष्टी-पलष्धः दिति चा सूत्रम्। न केवलं शब्दादेव कार्यकारणयोरनन्यत्वं, प्रत्यक्षोपलिष्ध-भावाच तयोरनन्यत्वमित्यर्थः। भवति हि प्रत्यक्षोपलिष्धः कार्यकारणयोरनन्यत्वे। तथा नन्तुसंस्थाने पटे तन्तुन्यतिरेकेण पटो नाम कार्यं नेवोपलभ्यते, केवलास्तु तन्तव मातानिवतानवन्तः प्रत्यक्षमुपलभ्यन्ते, तथा तन्तुष्वंश्वीऽश्रुषु तद्वयवाः। भनया प्रत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुक्लक्ष्यण्यानि श्रीणि कपाणि, ततो वायुमाश्रमाकाश-

भामती

कारणस्य इति ® । अस्य व्यक्तिरेकमुक्षेत प्रमक्त्वमाह ® त च तियमेन इति छ । काकतासीयन्यायेना-स्यभावेऽध्यम्यवुपसम्यते, न तु नियमेनेत्यर्थः । हेतुविशेषणाय व्यभिचारं चोदयति छ नम्बन्यस्य भावेऽपि इति । एकदेशिमतेन परिहरति छनेत्युच्यते इति । शङ्क्येकदेशिपरिहारं दूर्घयिश्वा परमार्थपरिहारमाह अय इति छ । तदनेन हेतुविशेषणमुक्तम् । पाठान्तरेणेवमेव सूत्रं व्याचच्टे छ न केवलं शब्दादेव इति छ । पट इति हि प्रस्यक्षमुद्ध्या तम्तव एवातानवितानावस्था आसम्बन्धते, न तु तदतिरिक्तः पटः अत्यक्षमुपसम्यते । एकत्वं तु तन्तुनामेकश्रावरणस्थानार्थकियावच्छेवाद्वहुनामित । यथेकदेशकासावच्छिका

#### भामती-व्याख्या

अभिधान भाष्यकार करते हैं—"इतश्च कारणादनन्यत्वं कार्यस्य"। 'अनन्यत्व' शब्द का अर्थं अभेद है। भाष्यस्थ 'यत्कारणम्' शब्द का भाव यह है कि कार्यं और कारण का अनन्यत्वं जिस कारण (हेतु) से सिद्ध होता है, वह कारण है—'भावे एवं कारणस्य कार्योपलब्धें'। इसी नियम में व्यतिरेकमुखेन अभेद-साधकत्व कहा जा रहा है—न च नियमेनान्यभावेऽन्य-स्योपलब्धिईष्टा"। वर्षात् काकतालीय न्याय से (अकस्मात्) भिन्न पदार्थं के होने पर भिन्न पदार्थं की उपलब्धि कभी हो जाती है किन्तु नियमतः नहीं। अभेद-साधक हेतुओं में उभयरूपता विशेषण की आवश्यकता दिखाने के लिए केवल हेतु के व्यभिचार की शङ्का छठाते हैं—"नन्वन्यस्य भावेऽपि"। उस शङ्का का परिहार एकदेशी के मत से करते हैं—"नेत्युच्यते"। दूध पकाने की भट्टिकादि में अग्नि के बुझ जाने पर भी धूम देखा जाता है, अतः अग्नि के बिना भी धूम रहता है। एकदेशी-मत को दूषित करके वास्तविक परिहार किया जाता है—"अथ धूमं कथाचिदवस्थया विशिष्यात्"। "तद्भावानुरक्तां हि बुद्धि कार्य-कारणयोरनन्यत्वे हेतुं वयं वदामः"—इस भाष्य के द्वारा विवक्षित हेतु-विशेषण स्फुट किया गया है।

पाठाग्तर-निर्देशपूर्वंक इसी सूत्र की व्याख्या की जा रही है—"न केवलं शब्दादेव"। आशय यह है कि 'अयं पटः"—इस प्रकार की प्रत्यक्षात्मक बुद्धि के द्वारा विशेष ताना-बाना वाले तन्तु ही गृहीत होते हैं, उनसे अतिरिक्त पट नाम की कोई वस्तु प्रत्यक्षतः उपलब्ध नहीं होती। यदि तन्तु रूप ही पट है, तब तन्तुओं में बहुत्व होने के कारण पट में 'अयमेकः'—इस प्रकार एकत्व-व्यवहार क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अनेक तन्तुओं में भी एकत्व-व्यवहार तब होता है, जब कि वे मिलकर प्रावरण (शरीराच्छादनरूप) एक अयंक्रिया

मात्रं चेत्यतुमेयम् ( छा० ४।६।४ )। ततः परं ब्रह्मेकमेवाद्वितीयं, तत्र सर्वेप्रमाणानां निष्ठामवीचाम ॥ १५ ॥

#### सस्वाचावरस्य ॥ १६॥

इतश्च कारणात्कार्यस्यानम्यत्वं, यत्कारणं प्रागुत्पत्तेः कारणात्मनेव कारणे सस्वमवरकालीनस्य कार्यस्य श्रयते—'सदेव सोम्येदमग्न आसीत्' (छा० ६।२।१), 'आत्मा वा इदमेक पवात्र आसीत्' (ए० आ० २।४।१।१) इत्यादाविदंशब्दगृहीतस्य कार्यस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात् । यद्य यदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तत उत्पद्यते,

भामती

धवसविरवलाशावयो बहुषोऽपि वनमिति । अर्थिकयायाञ्च प्रत्येकमसमर्या अध्यमारभ्येवार्यान्तरं किञ्चि-श्मिलिताः कुर्वन्तो दृदयन्ते, यथा प्रावाण उलाधारणमेकम् , एवमनारभ्येवार्यान्तरं तन्तवो निलिता। प्रावरणमेकं करिष्यन्ति । न च समवायाद्भिन्नयोरिय भेवानवसायः इति साम्प्रतम् , अन्यी-स्थाक्षयस्यात्—भेदे हि सिद्धे समवायः समवायाष्य भेवः । न च भेदे साधनान्तरमस्ति, अर्थिकयाव्यय-देशभेवयोरभेदेऽध्युपवत्तेरित्युववावितम् । तस्माद्यत्किञ्चिदेतत् । अनया च विशा मूलकारणं ब्रह्मौव परमा-वंसद्यान्तरकारणानि च तन्त्वावयः सर्वेऽनिर्वाच्या एवेत्याह क्ष तथा तन्तुषु इति क्ष ॥ १५ ॥

विभाजते % इतम इति %। न केवलं श्रुतिः, उपपत्तिमात्र भवति % यण्य यवारमना इति %। नहि तेलं सिकतात्मना सिकतायामस्ति, यथा घटोऽस्ति मृवि मृवात्मना । प्रत्युत्पस्रो हि घटो मृवात्मनी-

भामती-व्यास्या

(प्रयोजन) का निष्पादन करते है, जंसे कि धव, खदिर और पलाशादि अनेक वृक्षों में ही 'वनम्'—इस प्रकार एकत्व-व्यवहार उनकी अवच्छेदकीभूत एक देश-कालक्षप उपाधि को लेकर हो जाता है, वैसे ही अनेक तन्तुओं में प्रावरणरूप एक अर्थक्रिया की अपेक्षा 'अयमेकः पटः'-ऐसा व्यवहार माना जाता है। यद्यपि प्रत्येक तन्तु प्रावरणरूप प्रयोजन की सिद्धि में सक्षम नहीं होता, तथापि अनेक मिले हुए तन्तु पटादिरूप कार्यान्तर को उत्पन्न किए बिना ही प्रावरणरूप कार्य का सम्पादन वैसे ही कर लेंगे, जैसे कि अनेक पत्थर मिलकर ( चूल्हे का रूप धारण कर) उखा (हाँडी या बटलोई) को धारण करते हैं। 'यद्यपि तन्तुओं से पट भिन्त है, तथापि दोनों के मध्य में समत्राय होने के कारण भेद का भान नहीं हो पाता'-ऐसा मानने पर अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है, क्योंकि कार्य और कारण में भेद सिद्ध होने पर समवाय सम्बन्ध सिद्ध होगा और समवाय सिद्ध होने पर भेद। कार्य और कारण के भेद-साघन में अन्य कोई हेतु सम्भव नहीं। 'तन्तु को कोई सुई में डाल कर सिलाई के काम में छाते हैं, पट को नहीं और पट बोढ़ने बिछाने के काम आता है, तन्तु नहीं -इस प्रकार का अर्थक्रिया-भेद एवं 'इंग तन्तवः', 'अयं पटः' -इस प्रकार का व्यपदेश-भेद (विशेष शब्दों का प्रयोग ) भी तन्तु और पट का भेद सिद्ध नहीं कर सकता, नरोंकि एक ही वस्तु उपाधि-विशेष से उपहित होकर भिन्न-भिन्न कार्यों का सम्पादन करती है-यह कहा जा चुका है। [ सांख्यतत्त्वकौ मुदी में भी कहा हैं — "स्वत्यमि क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेशार्थिकयाभेदाश्च नैकान्तिकं भेदं साधियतुमहैन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषाविभीवतिरोभावाभ्यामेतेषाम-विरोधात्" (सां. त. की. का. ९)]। इस विचार के द्वारा यह सिद्ध होता है कि मूल कारण एक ब्रह्म वश्तुसत् है, तन्त्वादिख्य समी अवान्तर कारण अनिवंबनीय हैं—"तथा तन्तुषु अंशवीं अपुषु तदवयनाः" ।। १४ ॥

"सत्त्वाच्चावरस्य"—इस सूत्र की व्याख्या की जाती है—"इतश्च कारणात् कार्यस्याव-ग्यत्वम्" । केवल श्रुति अनन्यत्व की साधिका नहीं,अपितु युक्ति भी है—"यञ्च यदारमना यत्र यथा सिकताभ्यस्तेलम् । तस्मात्प्रागुत्पत्तेरनन्यत्वादुत्पन्नम्प्यदेव कारणात्कार्य-मित्यवगम्यते । यथा च कारणं ब्रह्म त्रिष्ठ कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति, पवं कार्यमपि जगत्त्रिष्ठ कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति । एकं च पुनः सत्त्वमतोऽप्यनम्यत्वं कारणात्कार्यस्य ॥ १६॥

#### मामती

वस्त्रस्यते, नैवं प्रस्युत्पन्नं तेलं सिकतास्मना । तेन यथा सिकतायाः तेलं न जायत एवमात्मनोऽपि जगम्न जायेत, जायते च, तस्नावास्मास्मनाऽऽतीविति गम्यते । उपयस्यन्तरमाह क्ष यथा च कारणं ब्रह्म इति क्ष । यथा हि घटः सवंदा सवंत्र घट एव ण जात्वती क्वित् पटो भवत्येवं सविप सर्वत्र सर्वदा सदेव न तु क्वित् क्वित् क्वित् सर्वदा सर्वत्र पट एव ण जात्वती क्वित् पटो भवत्येवं सदिप सर्वत्र सर्वदा सदेव न तु क्वित् क्वित् क्वित् स्वत्र स्वत्र स्वत् । तस्मात् कार्यं जिञ्चिप कास्त्रेषु सदेव । सर्व चेत् किमतों यस्त्रेवित्यत्य आहं क्ष एकम्च पुनः इति क्ष । सर्व चेतं कार्यकारणयोः, भहि प्रतिव्यक्ति सर्वं मिस्रते, तत्र आभिम्नसत्त्रानन्यस्वादेते अपि मिथो न भिम्नते इति । न च ताभ्यामनम्यत्वात् सरवस्येव भेव इति युक्तम् । तथा सति हि सरवस्य समारोपितस्वप्रसङ्गः । तत्र भेदाभेदयोरम्यतरसमारोपकल्यनायां कि त।स्थिकाभेदोपादाना भेदकल्पनास्थाहो तास्विकभेदोपादानाभवकल्पनेति । वयं तु पश्यामो भेदग्रहस्य प्रतियोगिग्रहापैवस्वाद्भेदासुनम्तरेण च प्रतियोगिग्रहासम्भवादन्योन्याभ्यापत्तेः, अभेदग्रहस्य च निरपेक्षत्या तदनुपपत्तेः, एकैकाध्यस्वाच्य भेदम्यकाभावे तदनुपपत्तेः, अभेदग्रहायान्यनेति सर्वमव्यत्ति । १ ६॥

#### भागती-भ्याख्या

म वर्तते, न तत् तत उत्पद्यते" । तेल बालु में तादारम्येन नहीं रहता, शतः बालु से तेल उत्पन्न महीं होता । घट मृत्तिका में मृत्तिकात्वेन रहता है, अतः वह मृत्तिका से उत्पन्न होता देखा जाता है। यही कारण है कि वर्तमान घट मुत्तिकारवेन उपछन्ध होता है, किन्तु वर्तमान तेल सिकताखेन उपलब्ध नहीं होता । फलतः जैसे सिकता (बाल ) से तैल उत्पन्न नहीं होता. वैसे ही आत्मा से भी आकाशादि प्रपन्त उत्पन्न नहीं हो सकता या, किन्तु उत्पन्न होता है. अतः प्रपञ्च आत्मरूपेण आत्मा में अवस्थित था-ऐसी अवगति (अनुमिति ) होती है। इसी अर्थं की पृष्टि के लिए अन्य युक्ति दिखाते हैं--"यथा च कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्त्वं न ध्यभिचरति एवं कार्यमिप"। जैसे कि घट सर्वदा सर्वत्र घट ही है, वह कभी पट नहीं होता. वैसे ही सत पदार्थ सदेव सत् ही रहेगा, कभी असत् नहीं हो सकता-ऐसा पहले कहा जा चका है। इससे यह सिद्ध हो गया कि कार्य प्रयन्त तीनों कालों में सत् ही है। कार्य का सत्त्व मान लेने से क्या लाभ ? इस प्रश्न का उत्तर है - 'एकं च पुनः सत्त्वमतोऽप्यनन्यत्वं कारणात कार्यस्य"। कार्य और कारण में सत्त्व एक ही है, अध्येक व्यक्ति में सत्त्व भिन्त-भिन्त नहीं रहता, इस लिए अभिन्त (एक) सत्ता से अभिन्त होने के कारण कार्य और कारण परस्पर भिन्न नहीं हो सकते। 'कार्य और कारण भिन्न हैं, अतः भिन्न पदार्थी से अभिन्न होने के कारण सत्त्व का ही भेद क्यों न मान लिया जाय ?' इस शङ्घा का समाधान यह है कि वैसा मानने पर सत्त्व में समारोपितत्व प्रसक्त होगा, वर्योकि तब यह विकश्प उठ खड़ा होता 🕻 कि भेद और अभेद-इन दोनें में से एक के समारोप की कल्पना में क्या तास्त्रिक अभेद में भेद की कल्पना (आरोप) की जाय ? अथवा तात्त्विक भेद में अभेद की कल्पना की जाय ? हम बद्देतवेदान्तियों का दृष्टिकोण यह है कि भेद-ज्ञान अपने प्रतियोगियों के ज्ञान पर निर्भंग है. क्योंकि प्रतियोगियों के ज्ञान के विना भेद-ज्ञान सम्भव नहीं, इस प्रकार अन्योऽ-म्याश्रय दोष हो जाता है, अतः अभेद में ही भेद की कल्पना माननी उचित है। अभेद-जान निरपेक्ष है, अतः जन्योऽन्याश्रयता नहीं। एक-एक व्यक्ति के आधित भेद रहता है, अतः भेद को एकत्व या अभेद की नियमतः अपेक्षा है, अतः अभेद-ग्रह में ही भेद की कल्पना न्याय-

असद्ध्यपदेशानेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यञ्चेषात् ॥ १७ ॥

ननु कचिद्सस्वमिप प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति श्रुतिः—'असदेवेदमप्र मासीत्' (हा० ३।१९।१) इति, 'असद्वा इदमप्र आसीत्' (ते० २।७।१) इति च । तस्मादसद्वयपदेशास्त्र प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सस्वमिति चेत् , नेति ब्रमः, न श्रायमत्यम्ता-सस्याभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सस्वमिति चेत् , नेति ब्रमः, न श्रायमत्यम्ता-सस्याभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सद्यासद्वयपदेशः किति हि व्याहतनामकपत्वा धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणायमसद्वयपदेशः प्रागुत्पत्तेः सत पद्य कार्यस्य कारणकपेणानन्यस्य । कथमेतद्वगम्यते ? वाक्यशेषात् । यदुपक्रमे संदिग्धार्थं वाक्यं तच्छेषासिश्चीयते । इद्व च तावत् 'असदेवेद्मप्र आसीद्' इत्यसच्छव्देनोपक्रमे निर्दिष्टं यत्तदेव पुनस्तच्छव्देन परामुश्य सदिति विश्वनिष्टं 'तत्सदासीत्' इति । असत्य पूर्वापरकालासंबन्धादासीच्छव्दानुपपत्तेश्च । 'असद्वा इदमप्र आसीद्' इत्यत्रापि 'तद्वात्मानं स्वयमकुरुत' इति वाक्यशेषे विशेषणात्रात्यन्तासस्वम् । तस्माद्व-र्मान्तरेणैवायमसद्वयपदेशः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य । नामकपव्यान्ततं हि वस्तु सच्छव्दार्धं लोके प्रसिद्धम् । अतः प्राजनामकवव्याकरणादसदिवासीदिरयुपचर्यते ॥ १७ ॥

युक्तेः शब्दान्तराच ॥ १८ ॥

युक्तेश्च प्रागुत्पत्तेः कार्यंस्य सस्वमनन्यत्वं च कारणाव्वगम्यते, शृब्दान्तराच । युक्तिस्तावद्वण्यंते —द्धिघटरुचकाद्यथिभिः प्रतिनियतानि कारणानि क्षोरमृत्तिकाः स्वणादीन्युपादीयमानानि क्षोके दृश्यन्ते । न हि दृश्यधिभिर्मृत्तिकोपादीयते, न घटार्थिभिः क्षीरं, तद्सत्कार्यद्वादे नोपपद्येत । मिविशिष्टे हि प्रागुत्पत्तेः सर्वस्य सर्वत्राः सत्त्वे कस्मारक्षीरादेव दृश्युत्पचते ? न मृत्तिकायाः ? मृत्तिकायाः एव च घट उत्पद्यसे, न क्षीरात् । भथाविशिष्टेऽपि प्रागसत्त्वे क्षीर पव दृश्नः कश्चिद्रतिशयो न मृत्तिकायां, मृत्तिकायामेव च घटस्य कश्चिद्रतिशयो न क्षीर् इत्युच्येत, तर्क्षातश्यवस्थात्माण-वस्थाया असन्कार्यवादहानिः सत्कार्यवाः।सिद्धिश्च । शक्तिश्च कारणस्य कार्यनियमार्था

भामती

व्याकृतत्वाच्याकृतत्वे च धर्मावनिर्वचनीयो । सूत्रमेतन्निगवच्यास्यातेन भाव्येण व्यास्यातम् ॥१७॥ अ अतिश्रयवस्यात्रशावस्थायाः इति अ । अतिशयो हि धर्मो मासःयतिशयवति कार्ये सवितु-महंतीति । ननु न कार्यस्यातिशयो नियमदेतुरपि तु कारणस्य शक्तिमेवः, स चातस्यपि कार्ये कारणस्य

भामती-ग्यास्या संगत है। मण्डनिमश्र भी कहते हैं - ''अभेदोपादानो भेदः'' (ब्र॰ सि॰ पृ॰ ७०)॥ १६॥

श्रुतियों में जो कार्य प्रपञ्च को कभी असत् कहा गया है — "असद्वा इदमग्र आसीत्". (ती. उ. २।७।१)। वहाँ असत्त्वका अर्थ अध्याकृतस्व (अनिभव्यत्तस्व) है। जगत् अध्याकृत से व्याकृत होता है। व्याकृतस्व और अध्याकृतस्व — दोनों धर्म अनिर्वचनीय माने जाते हैं। शेष भाष्य अस्यन्त सुगम है।। १७॥

[ सांख्याचार्यों ने जित असदकरण, उपादान-ग्रहण, सर्वसम्भवाभाव, शकाच्छक्यो-रपित, कारणात्मत्वादि युक्तियों के द्वारा सत्कार्यवाद की सिद्धि की है। सम्भवतः सूत्रकार ने उन्हीं युक्तियों का स्मरण यहाँ किया है—''युक्तेः'']। दूध से दिध बनता है, मृत्तिका से नहीं, अतः दिध की पूर्वावस्था दूध में सत् मानी जाती है, फलतः असत्कार्यवाद की हानि और सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है, क्योंकि मृत्तिका से दूध में जो विशेषता या अतिशय है, बहु एक ऐसा धर्म है, जो कि दिध की पूर्वावस्था में ही रहेगा। 'यदि कहा जाय कि कार्य की पूर्वावस्था दूध से ही दिध होने का नियामक नहीं, अपितु कारण की शक्ति नियामक है,

कल्यमाना नान्याऽसती वा कार्यं नियच्छेत् , असस्वाचिशेषादम्यत्वाविशेषाच । तस्मा-रकारणस्यात्मभूता शक्तिः शक्तेक्षात्मभूतं कार्यम् । अपि च कार्यकारणयोद्देव्यगुणादीनां चाश्वमहिषवद्गेदबुद्धयभावात्तादात्म्यमभ्युपगन्तव्यम् । समवायकल्पनायामपि, समवा-यस्य समवायिभिः संवन्धेऽभ्युपगम्यमाने, तस्य तस्यान्योऽन्यः संवन्धः कल्पयितव्य इत्यनवस्थाप्रसङ्गः । अनभ्युगम्यमाने च विच्छेदप्रसङ्गः । अथ समवायः स्वयं संवन्धः कपत्वादनपेक्ष्यैवापरं संवन्धं संवन्धेत, संयोगोऽपि तर्ष्टि स्वयं संवन्धकपत्थादनपेक्ष्यैव

#### भामती

सस्वास्तम्नेवेत्यत ज्ञाह @ शक्तित्र इति @ । नान्या कार्यकारणाभ्यां, नाप्यसती कार्यात्मनेति योजना ।

® अपि च कार्यकारणयोः इति @ । यद्यपि भावाण्योपसन्धेरित्यत्रायमणं उक्तस्त्यापि समयायद्वणाय
पुनरवतारितः । अनभ्युपनम्यमाने च समयावस्य समयायभ्यां सम्बन्धे विच्छेदप्रसङ्गोऽवयवावयविद्यव्यपुणावीनां मिष्यः । नद्यसम्बद्धः समवायभ्यां समयायः समयायिनो सम्बन्ध्येविति । शक्तुते @ अप्य
समवायः स्वयम् इति @ । यथा हि सस्वयोगाद् द्रव्यगुणकर्माणि सम्बन्धान्तर्योगमयेकाते, तथा समवायः समवायभ्यां सम्बन्धं न सम्बन्धान्तर्योगमयेकाते, तथा समवायः समवायभ्यां सम्बन्धं न सम्बन्धान्तर्योगमयेकाते, स्वयं सम्बन्धकपश्वाविति, तथेतिसद्धान्तान्तरिवरोषापादनेन निराकरोति @ संयोगोऽपि तर्हि इति @ । न च संयोगस्य

#### मामती-व्याख्या

वह शक्ति कार्य के असत् होने पर भी कारण में रहती है' तब के लिए कहा गया है—शक्तिश्च कारणस्य"। अर्थात् वह शक्ति न तो कार्य और कारण से भिन्न हो सकती है और न कार्य के असत् होने पर उपयन्न हो सकती है। "अपि च कार्यकारणयो!"। यद्यपि कार्य और कारण का तादात्म्य "भावाच्चोपलब्धे:"—इस पन्द्रहवें सूत्र में कहा जा चुका है, तथापि समवाय सम्बन्ध का निरास करने के लिए तादात्म्य का पुनः पृष्टीकरण कर दिया गया है। "अनभ्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसङ्गः"—इस भाष्य का वाश्य यह है कि समवाय सम्बन्ध का अपने सम्बन्ध्यों के साथ सम्बन्धान्तर मानने पर अनवस्था और सम्बन्धान्तर न मानने पर समवाय के अवयव-अवयवी और गुण-द्रव्याद संबंधियों का परस्पर विच्छेद प्रसक्त होता है। [पट और तन्तु — इन दोनों के साथ एक समवाय का सम्बन्ध माना जाता है, तब समवाय के द्वारा सम्बन्धित पट और तन्तुओं में 'पटवन्तः तन्तवः' या 'पटविशिष्टाः तन्तवः'—इस प्रकार विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न हो जाता है किन्तु समवाय का पटादि कार्य और तन्त्वादि कारण से सम्बन्ध न मानने पर कार्य और कारण में विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि ] समवाय सम्बन्ध अपने कार्य और कारणादिरूप सम्बन्धियों से असम्बद्ध होकर उनको परस्पर सम्बन्धित नहीं कर सकता।

शक्का —समवाय स्वयं सम्बन्धरूप होने के कारण सम्बन्धान्तर की अपेक्षा के विना वैसे ही अपने सम्बन्धियों में विशिष्टता-ज्ञान का जनक हो जाता है, जैसे द्रश्य, गुण और कर्म में सत्ता जाति के सम्बन्ध से सत्त्व-बुद्धि होती है, किन्तु सत्ता में सत्तान्तर-सम्बन्ध के विना ही 'सत्' बुद्धि हो जाती है।

समाधान—उक्त शङ्का का निराकरण भाष्यकार ने सिद्धान्तान्तर-विरोध की शैली पर किया है—''संयोगोऽपि तिह'' [ वर्थात् नैयायिकों का यह भी कहना है कि संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों में समवाय सम्बन्ध से रह कर अपने सम्बन्धियों को परस्पर सम्बन्धित करता है। यहीं सिद्धान्ती का कहना यह है कि यदि समवाय सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों के साथ सम्बन्ध की अपेक्षा के विना ही अपने सम्बन्धियों में परस्पर वैशिष्ट्य-ज्ञान का जनक हो जाता है, तब संयोग सम्बन्ध भी अपने सम्बन्धियों के साथ समवाय सम्बन्ध के

समवायं संबध्येत । तादात्म्यप्रतीतेश द्रव्यगुणादीनां समवायकत्पनानर्थक्यम् । कथं च कार्यमयबिद्रव्यं कारणेष्ववयवद्रव्येषु वर्तमानं वर्तते ? कि समस्तेष्ववयवेषु वर्तत,

भामती

कार्यस्वात् कार्यस्य च समवायिकारणाघीनजन्मस्वात् असमवाये च तवनुष्यत्तेः समवायक्त्यना संयोग इति बाच्यम् । अजसंयोगे सदभावप्रसङ्गात् । अपि च सम्बन्ध्यधीननिक्ष्पणः समवायो यया सम्बन्ध्य-इयमेदे न भिराते तक्षात्रे च न नहयस्यि तु निस्य एक एव, एवं यदि संयोगोऽपि भवेत् ततः को दोषः ? अर्थेतस्प्रसङ्गिया संयोगवस्समवायोऽपि प्रतिसम्बन्धिमियुनं भिराते चानिस्यश्वेस्यम्युपेयते, तथा सति ययेक-स्माक्षिमिसकारणादेव जायत एवं संयोगोऽपि निमित्तकारणादेव जनिष्यत् इति समानम् । क्षतावातम्यप्रती-तेश्व इति क्ष । सम्बन्धावगमो हि सम्बन्धकरूपनाबीजं न सावात्म्यावगमस्तस्य नानास्यैकाध्यसम्बन्ध-विशेषाविति । वृत्तिविकल्पेनावयवातिरिक्तमवयविनं वूषयति क्ष कथ्य कार्यम् इति क्ष । क्ष समस्त

मामती-व्याख्या

विना ही अपने संबन्धियों को परस्पर संबन्धित कर सकता, फलता समवाय की सिद्धि ही न हो सकेगी ]। यदि नैयायिक यह कहता है कि संयोग एक जन्य पदार्थ है, जन्य पदार्थ सदैव अपने समवायिकारण के अधीन होता है उसका समवाय सम्बन्ध न मानने पर समवायिकारण के विना संयोग की उपपत्ति क्योंकर होगी? इस शङ्का का निरास करता हुआ सिद्धान्ती कहता है कि दो विभू परार्थों का संयोग नित्य माना जाता है, जन्य नहीं, वह संयोग जैसे समवायिकरण के विना उपपन्न हो जाता है, वैसे ही सामान्य संयोग भी उपपन्न हो जायगा, समवाय मानने की आवश्यकता क्या?

दूसरी बात यह भी है कि "हिष्ठसम्बन्धसंवित्तिनेंकरूपप्रवेदनात्" (प्रज्ञाकरभा पृ. ४) इस न्याय के आधार पर समवाय सम्बन्ध भी अपने दोनों सम्बन्धियों के स्वभाव पर निर्भेष है। दोनों सम्बन्धियों में परस्पर भेद है, किन्तु समवाय एक है, वह भिन्न नहीं होता। संबन्धियों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि नित्य माना जाता है। इसी प्रकार यदि संयोग संबन्ध को मान लिया जाता है, तब क्या दोष? यदि इस समान प्रसङ्ग (प्रतिवन्दी) के भय से संयोग के ही समान समवाय को भी सम्बन्धी के भेद से भिन्न और अनित्य मान लिया जाता है, तब अनवस्था-प्रसङ्ग से बचने के लिए समवाय को समवायिकारण के अधीन न मान कर केवल निमित्तकारण से ही उत्पन्न माना जा सकता है और उसी प्रकार संयोग भी केवल निमित्तकारण से उत्पन्न हो जायगा—इस प्रकार समान-प्रसङ्ग का घेराव बना ही रहता है।

"तादातम्यप्रतीतेश्च द्रव्यगुणादीनाम्" - इस भाष्य का आशय यह है कि दो पदार्थों में जब 'सम्बद्धों' इस प्रकार संबन्ध की प्रतीति होती है. तब उस प्रतीति के आधार पर संबन्ध की कल्पना की जाती है, किन्तु तादातम्य की प्रतीति संबन्ध की साधिका नहीं, प्रत्युत पदार्थों में नानात्व और संबन्ध की विरोधिनी है, क्योंकि तादातम्यापन्न पदार्थ नाना नहीं, एक होता है और एक पदार्थ में संबन्ध होता नहीं, संबन्ध सदैव अनेक पदार्थों का ही होता

है, फलतः तादारम्य नानात्वसमानाधिकरणीभूत संबन्ध का विरोधी है।

जिस अवयवी पदार्थ का अवयवों में समवाय माना जाता है, वह अवयवी प्रत्येक अवयव में रहता है ? अथवा अनेक अवयवों में ? इस प्रकार उसकी वृत्तिता का विकल्प छठा कर अवयवी का निरास किया जाता है—''क्यं च कार्यमवयविद्रव्यम्''। समस्त अवयवों में रहनेवाले वृक्षादि अवयवी की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वृक्षादि के मध्य और पिछले भाग के अवयवों का द्रष्टा के इन्द्रिय से सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि वे अवयव साम्मुखीन

उत प्रस्यवयवम् ? यदि तावत्समस्तेषु वर्तत, ततोऽवयभ्यजुपलब्धः प्रसज्येत, समस्तावयवसंनिकपंस्याश्चयत्वात् । न हि बहुत्वं समस्तेष्वाश्चयेषु वर्तमानं व्यस्तान् श्वयप्रहणेन गृह्यते । अथावयवशः समस्तेषु वर्ततः तद्वाच्यारम्भकावयवव्यतिरेकेणावयः विनोऽवयवाः कल्येरन् , यैरारम्भकेष्ववयवेष्ववयवचाोऽवयवी वर्ततः कोशावयवव्यतिरेकेष्ठांवयवेरसिः कोशं व्याप्नोति । अनवस्था चैवं प्रसज्येतः तेषु तेष्ववयवेषु वर्तयितुमन्येषामन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वात् । अथ प्रत्यवयवं वर्तत तदेषत्र व्यापारेऽन्यत्राध्यापारः स्यात् । न हि देवदत्तः स्रुप्ने संनिधीयमानस्तइहरेव पाटिल पुत्रेऽपि संनिधीयते । युग्यदनेकत्र वृद्यावनेकत्वप्रसङ्गः स्यात् । देवदत्तयव्यवत्त्वयोरिव क्रम्पाटिलपुत्रनिवासिनोः । गोत्वादिवस्यत्येकं परिसमाष्ट्रने दोष इति चेत् ,-न, तथा

भामती

इति । मञ्चपरभागयोरविष्भागव्यवहितत्वात् । अयं समस्तावयवध्यासङ्ग्रविष कितप्यावयवस्थानो प्रहीक्ष्यत इत्यतं बाह ॐ निह बहुत्वम् इति ॐ । ॐ अयावयवशः इति ॐ । बहुत्वसंख्या हि स्वक्रपेणैव व्यासक्य संख्येवेषु वर्त्ततं इत्येकतमसंख्येयाग्रहणेऽपि न गृद्धते, समस्तव्यासिङ्ग्रित्वात्तद्रपृथ्य । अवयथी तु न स्वक्र-येणावयबान् व्याप्नोति, अपि त्ववयवशः, तेन यथा सूत्रमवयवैः कुसुमानि व्याप्नुवन्न समस्तकुसुमग्रह-णमपेश्वते कितपयकुसुमत्थानस्यापि तस्योपलक्ष्येः, एवमवयव्यपीति भावः । निराकरोति ॐ तवापि इति ॐ । शकूते ॐ गोरवादिवव् इति ॐ । निराकरोति ॐ न इति ॐ । यद्यपि गोरवस्य सामान्यस्य

#### भामती-व्याख्या

अवयवों से व्यवहित होते हैं। 'समस्त अवयवों में रहनेवाले अवयवी का ग्रहण कितपय अवयवों में ही क्यों न मान लिया जाय ?' इस प्रश्न का उत्तर है—''न हि बहुत्वम्''। अर्थात् जैसे अनेक आश्रय में रहनेवाले बहुत्व का ग्रहण किसी एक आश्रय के ग्रहण से नहीं होता, वैसे समस्त अवयवों में रहनेवाले अवयवी का ग्रहण कित्तपय अवयवों में संभव नहीं।

"अथावयवशः"—इस शङ्का-भाष्य का भाव यह है कि 'बहुत्व' संख्या अखण्ड एक और व्यासज्यवृत्ति (अनेक में रहनेवाली) है, अतः किसी एक आश्रय के ग्रहणमात्र से गृहीत नहीं होती, क्योंकि उसका स्वरूप अनेक आश्रयों में व्यासक्त (व्याप्त) होता है किन्तु अवयवी पदार्थ अखण्ड न होने के कारण स्वरूपतः समस्त अवयवों में पूरा व्याप्त नहीं, अपितु अवयवशः रहता है, अर्थात् पटादि का कुछ भाग साम्मुखीन तन्तुओं में, कुछ भाग मध्याव-स्थित तन्तुओं में और कुछ भाग व्यवहित तन्तुओं में रहता है, अतः जैसे फूलों में धागा अवयवशः रहता है, अतः वह समस्त फूलों के ग्रहण की अपेक्षा न करके कितप्य फूलों में अवस्थित गृहीत होता है, उसी प्रकार अवयवी पदार्थ भी समस्त अवयवों के ग्रहण की अपेक्षा न करके कितप्य अवयवों के ग्रहणमात्र से गृहीत क्यों नहीं होगा ?

उक्त शङ्का का निराकरण करते हैं—'तदापि''। अर्थात् पट के जो अवयय भिन्न-भिन्न तन्तुओं में रहते हैं, उन्हें तन्तुरूप आरम्भक अवयवों से भिन्न ही मानना होगा। उन अवयवों की भी अपने अवयवों में अवयवशः वृत्तिता माननी होगी—इस प्रकार अवयव-कल्पना अनवस्था-ग्रस्त हो जाती है।

शंकावादी कहता है—"गोरवादिवत्"। अर्थात् जैसे गोरव जाति समस्त गौओं में रहती हुई भी अवयवशः नहीं रहती, अपितु प्रत्येक गौ में पूर्णरूप से रहती है, अतः किसी एक गौ के प्रहणमात्र से गृहीत हो जाती है। वैसे ही अवयवी पदार्थ को भी प्रत्येक अवयव में पूर्णत्या वृत्ति मानने पर कोई दोष प्रसक्त नहीं होता। उक्त शंका का निराकरण करते हैं—"न, तथा प्रतीत्यभावात्"। अर्थात् जैसे गोत्व प्रत्येक गौ में अनुभूत होता है, वैसे प्रत्येक

प्रतीत्यभावात् । यदि गोत्वादिवःप्रत्येकं परिसमातोऽवयवी स्यात् , यथा गोरधं प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्षं गृद्यत एवमवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं गृद्यत । नवैषं नियतं गृद्धते । प्रत्येकपरिसमाती चावयिवनः कार्येणाधिकारात्तस्य चैकत्वाच्छक्केणपि स्तनकार्यं कुर्यादुरसा च पृष्ठकार्यम् । न चैवं दृश्यते । प्रागुत्पत्तेश्च कार्यस्थासस्व उत्पत्तिरकृति । निरात्मिका च स्यात् । उत्पत्तिश्च नाम किया, सा सकर्तृकेच भवितुमहंति, गत्यादि वत् । क्रिया च नाम स्यादकर्तृका चेति विप्रतिषिष्येत । घटस्य चोत्पत्तिरूच्यमाना

भामती

विशेषा अनिर्वाच्या न परमार्थसन्तस्तया च क्वास्य प्रश्वेषपरिसमाप्तिरिति, सथाय्यभ्युपेत्येवमुिंबतिमिति सम्तध्यम् । अकत्तृंका यतोऽतो निराहिमका स्यात् , कारणाभावे हि कार्यमुश्यम्नं कि नाम भवेत् ? अतो निराहमकास्विमस्ययः । यद्युच्येत घटशव्यस्तवययेव् व्यापाराविष्टतया पूर्वापरीभावमापन्नेषु घटोपजननाभिमुखेषु तावर्थ्यनिमित्ताहुपचारात् प्रयुच्यते, तेषाञ्च सिद्धस्वेन कर्त्तस्वमस्तीस्युपपद्यते घटो भवतीति अयोग हृश्यत आह क घटस्य चीत्पत्तिकच्यमानः इति क । उत्पावना हि सिद्धानां कपालकुलालाबीनां स्थापारो नोत्पत्तिः । न चीत्पावनेवीस्पत्तिः, प्रयोज्यप्रयोजकव्यापारयोभेदादभेदे वा घटमुत्पावयतीतिवद्

भामती-व्याख्या

तम्तु में घट उपलब्ध नहीं होता।

यद्यपि हमारे अद्वैतवेदान्त में एक ही ब्रह्मरूप सत्ता पारमाथिक तत्त्व है, वही गवादि पिण्डों में अभिव्यक्त होकर गोत्वादि पदों से अभिहित होती है, उससे भिन्न गोत्वादि विशेष जातियाँ अनिवंचनीयमात्र हैं, परमार्थतः हैं ही नहीं, फिर वह प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाप्त क्योंकर होगी ? तथापि गोत्वादि विशेष जातियों को पृथक् मान करके दोषान्तर का अभिधान

किया गया है-"तथा प्रतीत्यभावात्"।

पिटादि असत् कार्यों की उत्पत्ति मान कर ही समवाय सम्बन्ध का उपपादन किया जाता है किन्तु वह उचित नहीं, क्योंकि यदि अपनी उत्पत्ति से पूर्व पटादि कार्य तन्त्वादि में नहीं रहता, तब 'पटः उत्पद्यते' — इत्यादि प्रयोगों के द्वारा जो उत्पत्ति क्रिया का कतुंत्व (कर्तृंकारकत्व) प्रतीत होता है, वह क्योंकर उपवन्त होगा ? क्योंकि असत् पदार्थ किसी भी क्रिया का कर्त्ता नहीं होता। इतना ही नहीं, अपितु "उत्पत्तिरकर्तृका निराहिमका स्यात्"। अर्थात् ] कोई भी किया कत्ती के विना संपन्न नहीं हो सकती, अतः 'उत्पत्ति' क्रिया अकर्तृका (अपने कर्ता कारक के दिना) आत्मलाभ (स्वरूप-छाभ) न कर सकेगी, निरारिमका ( निःस्वरूपा ) हो जायगी, क्योंकि जो किसी कर्त्ता के द्वारा की जाती है, उसे ही क्रिया कहते हैं, कत्ती के न होने पर क्रिया कैसे होगी ? यदि कहा जाय कि 'घट उत्पद्यते'—यहाँ 'घट' शब्द का गौण प्रयोग तादर्ध निमित्त को लेकर अपने अवयवरूप (आधारभूत ) कपाल के लिए वैसे ही होता है, जैसे वीरण ( उमीर या सस ) के लिए 'कट' मब्द का प्रयोग, जैसा कि न्याय भाष्यकार कहते हैं ''तादरानि कटार्थेषु वीरणेषु व्यू ह्यमानेषु कटं करोतीति भवति" (न्या सू. २। २।६१)। कपालादि पदार्थ घडोत्पत्ति के समय सत् या विद्यमान ही हैं, अतः उनमें उत्पत्ति क्रिया का कर्तृत्व उपयन्न क्यों न होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है— "घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना न घटपर्तृका, कि तहि ? अन्यकर्तृका"। घट की उत्पत्ति वह व्यापार (क्रिया ) है, जिसका कर्रा (आश्रय ) घट ही हो सकता है, कपालादि नहीं। कपालादि में उत्पादना (उत्पत्ति की प्रयोजकता या हेतुता ) रहती है। उत्पादना को ही खत्पत्ति नहीं कहा जा सकता, व्योंकि प्रयोजक और प्रयोज्य का भेद लोक-प्रसिद्ध है। यदि उत्पादना और उत्पत्ति का अभेद माना जाता है, तब जैसे घट में उत्पादना की कर्मता को न घटकर्तृका, कि तर्हि ? अन्यक्तृंकेति कल्या स्यात् । तथा कपालादीनामप्युरपत्ति कल्यमानाऽभ्यकर्तृकेव कल्येत । तथा च सति घट उत्पधत इत्युक्ते कुलालादीनि कारणान्युत्पचन्त इत्युक्तं स्यात् । न च लोके घटोत्पित्तिरित्युक्ते कुलालादीनामप्युत्पच्यमानता प्रतीयते, उत्पन्नताप्रतीतेश्च । अथ स्वकारणसत्तः संवन्ध प्रवोत्पत्तिरात्मलाभ्या कार्यस्येति चेत् , कथमलब्धात्मकं संवध्येतित चक्तव्यम् ? सतोहि द्रयोः संवन्धः संमवति, न सदसतोरसतोर्वा, अभावस्य च निक्षाच्यत्वात्प्रागुत्पचेरिति

#### भामती

घटमुत्पद्यत इत्यपि प्रसङ्गात् । तस्मात् करोतिकारयत्योति घटवो वर्षोभृंत्यस्वामितमवेतयोद्यत्यस्यान्वन्योरिषद्वानभेवोऽभ्यृतेतस्यः, तत्र करालकुलालाबोगं (सद्धानामृत्यादनाधिद्वानामां गोत्यस्यधिष्ठानत्व-भित्तीति पारिशेष्याद् घट एव साध्य उत्वत्तेरिधिद्वानमेवितस्यः । न वासावसत्त्रिषद्वानं भवितुमहंतीति सस्वमस्याभ्यृत्येयम् । एवश्च घटो भवतीति घटम्यापारस्य पातुपात्तःवात् तत्रास्य कर्तृंत्वमृत्यद्यते त्रव्यु-कावामिव सतां विविक्षद्यन्ति तव्यु-कावामिव सतां विविक्षद्यन्ति तव्यु-कावामिव सतां विविक्षद्यन्ति तव्यु-कावामिव सतां विविक्षद्यन्ति तव्यु-कावामिव सतां विविक्षद्यन्ति विविक्षद्यन्ति तव्यु-कावामिव सतां विविक्षद्यन्ति नित्तिक्ष्यां काव्याचार्य येवासिद्ध्य कथमत्र कर्तृत्वमित्यनुगुउयेत्, किन्तु स्वकारकासमवायः स्वसत्तासमवायो वा, न वासतोऽप्यविक्ष्य इति । सोऽप्यसतोऽमृत्यवन्त इत्याद्व कवमलक्ष्यास्यस्य स्वति ॥ । अवि व प्रागुत्यत्तेरसस्यं कार्यस्यति कार्याभावस्य भावेन वर्याद्याक्षरकाममृत्याह ॥ अभावस्य व इति ॥ । स्वादेतत् — अस्यग्राभावस्य वस्यासुतस्य मा भूम्मर्वादा

#### मामती-व्यास्था

लेकर कुलालो घटपुत्पादयति'—ऐसा प्रयोग होता है, वैसे ही उत्पादना से अभिन्न उत्पत्ति की भी कर्मता घट में मान कर 'घटपुत्पवते'—ऐसा प्रयोग होना चाहिए, घट उत्पद्यते—ऐसा नहीं। फल्तः यह मानना होगा कि 'करोति' और 'कारयति'—इन दोनों क्रियाओं के बाध्य फिन्न होते हैं, जेसे कि 'स्वामी घटं कारयति' और 'भृत्यो घटं करोति'—यहाँ घटविषयक (घटकर्मक) स्वामी (प्रयोजक) की कारिवतृता और भृत्य की कर्तृता भिन्न-भिन्न बाध्य में रहनेवाले धर्म हैं, वंसे ही उत्पादना और उत्पत्ति—इन क्रियाओं के भी बाध्य भिन्न हैं। इस प्रकार उत्पादना किया के अधिष्ठानभूत कपाल-कुलाल।दि सिद्ध पदार्थ उत्पत्ति क्रिया के आश्रय नहीं हो सकते। परिशेषतः घटक्ष साध्य पदार्थं को ही उत्पत्ति क्रिया का आश्रय मानना चाहिए। घट असत् होकर उत्पत्ति क्रिया का आश्रय मानना चाहिए। घट असत् होकर उत्पत्ति क्रिया का आश्रय कभी नहीं हो सकता, अतः घट का सत्त्व भी पहले मानना होगा। सत्त्व मान लेने पर 'घटो भवति'—यहाँ घट का जो भवन (उत्पत्ति)'भू' धातु से प्रतिप।दित है, उसका कर्तृत्व घट में उपपन्न है।

शक्ता को जाती है—"अय स्वकारणसत्तासम्बन्ध एवोत्पत्तिः"। आशय यह है कि उत्पत्ति कोई व्यापार या क्रिया नहीं, जिसकी आश्रयता असत् पदार्थों में अनुपयन्त होती। स्व-कारण-समवाय अथवा स्व-सत्ता-समवाय का नाम उत्पत्ति है। घट का स्वकीय कारणीभूत कपालों में जो स्व-समवाय अथवा स्व में जो सत्ता जाति का समवाय सम्बन्ध है, वह ऐसा उत्पत्ति पदार्थ है, जो असत् घट में भी रह सकता है, उसके लिए घट का सत्त्व पहले से मानने की आवश्यकता क्या ?

उक्त शक्का का निरास किया जाता है—''कथमलब्धारमकं सम्बन्ध्येत ?'' सारांश यह है कि स्वकीय कारण में कार्य का सम्बन्ध हो, चाहे स्व में सत्ता का सम्बन्ध हो। असद्भूत कार्य का स्वप्रतियोगिक या स्वानुयोगिक कोई भी सम्बन्ध सम्भव नहीं, क्योंकि दो सत् पदार्थी का ही परस्पर सम्बन्ध होता है। दूसरी बात यह है कि 'घट का असत्त्व घट की उत्पत्ति से पूर्व'—इस प्रकार का मर्यादा-करण (सीमासून) असत्त्व के लिए संगृत नहीं,

मर्यादाकरणमनुपपन्नम् । सतां हि लोके क्षेत्रगृहादीनां मर्यादा दृष्टा, नाभावस्य । न हि वन्ध्यापुत्रो राजा वभूव प्राक्ष्प्र्णवर्मणोऽभिषेकादिरवेवंजातीयकेन मर्यादाकरणेन, निरुपाच्यो वन्ध्यापुत्रो राजा वभूव मवित्र मिविष्यतीति वा विशेष्यते । यदि व वन्ध्यापुत्रोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्वमभविष्यत्तत इदमप्युपापरस्यत — कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्व मिविष्यतीति । वयं तु पश्यामो वन्ध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य वामावस्याविशेषाद्यया वन्ध्यापुत्रः कारकव्यापारादूर्ध्व न मिविष्यत्येवं कार्यामावोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्व न मिविष्यतीति । नम्बेवं सित कारकव्यापारोऽनर्थकः प्रसण्येत । यथेव हि प्राविसद्धत्वास्कारणस्यकपसिद्धये न किम्नद्धवाप्रियते, पवं प्राविसद्धत्यान्त्रवाच्य कार्यस्य स्वक्षपसिद्धये न किम्नद्धयाप्रियते, पवं प्राविसद्धत्यान्त्रवाच्य कार्यस्य स्वक्षपसिद्धयेऽपि न किम्नद्धवाप्रियते, व्याप्रियते च । अतः कारकव्यापारार्थवस्वाय मन्यामहे प्रागुरपत्तरभावः कार्यस्यिति । नेष दोषः, यतः कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कारकव्यापारस्यार्थवस्वमुपप्रदे, कार्योकारोऽपि

भामती

अनुपाल्येयो हि सः, बटत्रागभावस्य तु प्रविश्वता वटेनोपाल्येयस्यास्ति भयवित्यत जाह @ यवि बन्ध्यापुत्रः कारकव्यापाराव् इति @ । उक्तमेतवषस्ताद्यवा न जातु घटः पटो भवस्येवमसविष सम्न अवतीति । तस्मान्मृत्यिण्डे घटस्यासस्वेऽस्यन्तासर्वन्नेवेति । अत्रासर्कार्यवावो षोदयति @ नन्वेवं सति इति @ । प्राक् असिद्धमपि कार्यं कवाचित् कारणेन योजिवतुं व्यापारोऽर्थवान् भवेवित्यत आह @ सदनन्यस्वाण्य इति @ । परिहरति @ नेव वावः इति @ । उक्तमेतवावा भुवक्ततस्वं न रज्जोभिद्यते, रज्जरेन हि

### भाषती-व्यास्या

क्योंकि असत्त्व अभाव पदार्थ है, अभाव निक्षाह्य माना जाता है, अतः 'अभाव पदार्थ इन देशिक और कालिक सीमाओं के बोच में रहता है'—ऐसी उपाह्या सम्भव नहीं। खेत और घर आदि भाव पदार्थों का हो सामाञ्चन हा सकता है, अभाव का नहीं—"अभावस्य च निक्षाह्यत्वात् 'प्रागुत्पत्तेः'—इति मर्यादाकरणमनुपपन्नम्"। यदि कहा जाय कि अभावों में अभ्यन्ताभाव और वन्ह्या-सुतादि अलीक पदार्थों का मर्यादा-करण अवश्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अनुपाह्य हैं किन्तु प्रागभाव घटादि के द्वारा उपाह्येय (निरूपणीय) होता है, अतः उसकी मर्यादा घटकी उत्यांत्त क्यों न हो सकती? इस शङ्का का उत्तर है—"यदि च बन्ध्यापुत्रः कारकव्यापाराद्ध्वं मभविष्यत्"। इस तथ्य का स्पष्टीकरण पहले ही किया जा चुका है कि जंसे घट कभा पट नहीं हा सकता, वैसे ही असत् पदार्थ कभी सत् नहीं हो सकता, प्रागभाव भी असत् और अनुपाह्य है, अतः उसका भी मर्यादा-करण सम्भव नहीं। फछतः मृत्यिण्ड में घट को असत्ता मानन पर घट का अत्यन्त असत् ही मानना होगा।

शहा—"नम्बेवं सात" इत्यादि भाष्य में असत्कार्यवादी की आर से यह शक्का प्रस्तुत की गई है कि यदि घटादि कार्य को पहले से ही सत् (सिस्) माना जाता है, तब उसकी उत्पत्ति के लिए कुलालादि कारक-चक्र का व्यापार निर्ध्यक हो जाता है, क्योंकि उस समय जैसे सिद्ध तम्तुक्ष्य कारण का स्वरूप-लाभ करने के लिए काई व्यापार नहीं किया जाता, वैसे ही सिद्ध घटादि की सिद्ध के लिए काई व्यापार क्यों किया जायगा? जैसे दो सिद्ध पदार्थों का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए व्यापार किया जाता है, वस भो प्रकृत में कोई व्यापार अपेक्षित गहा, क्यों क "तदनन्यत्वात्"। सत्काधवाद में कार्य और कारण का अस्यन्त समेद माना जाता है, जब कि सम्बन्ध का मेद का अपक्षा हाता है।

समाधान— उक्त शङ्का का भाष्यकार परिहार करते ह— "नैव दोषः"। यह कहा जा चुका है कि जैसे आरोपित सर्प अपनी आधारभूत रज्जु से भिन्न नहीं, रज्जु ही सर्प है,

कारणस्यात्मभूत पद्मानात्मभूतस्यानारभ्यत्वादित्यभाणि। न च विशेषदर्शनमात्रेण वस्त्वम्यत्वं भवति । निह देवदत्तः संकोचितहस्तपादः प्रसारितहस्तपादश्च विशेषेण दृश्यमानोऽपि वस्त्वन्यत्वं गच्छति, स प्वेति प्रत्याभग्नानात् । तथा प्रतिदिनमनेकः संस्थानानामपि पित्रावीनां न वस्त्वन्यत्वं भवति, सम पिता सम आता सम पुत्र इति प्रत्यभिकानात् । जन्मोच्छेदानम्तरितत्वात्तत्र युक्तं नान्यत्रेति चेत् , नः श्लीरादीनामपि दृश्याचाकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात् । अदृश्यमानानामपि वटधानादीनां समानजातीः यावयवान्तरोपचितानामङ्करादिभावेन दर्शनगोचरतापत्ती जन्मसंहा । तेषामेवावयवान नामपचयवशाद्दर्शनापत्ताबुच्छेरसंहा। तत्रेहग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेदसतः सत्त्वा-पत्तिः, सत्रश्वासत्त्वापतिः, तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनश्च भेदप्रसङ्गः । तथा च षास्ययौवनस्थाविरेष्वपि भेदप्रसङ्गः, पित्रादिव्यवहारलोपप्रसङ्गश्च । पतेन क्षणभङ्गवादः प्रतिश्वदितव्यः । यस्य पुनः प्राग्त्पत्तेरसत्कार्यं तस्य निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात् । अभावस्य विषयत्वानुपपत्तराकाशहननप्रयोजनसङ्गाधनेकायुधप्रयुक्तिवत् । समवा-विकारणविषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेत् , नः अन्यविषयेण कारकव्यापारेणान्यः निष्पत्तेरतिप्रसङ्गात् । समवायिकारणस्यैवात्मातिश्चयः कार्यमिति चेत्, नः सत्कार्यताः पत्तेः। तस्मात्सीरादीन्येव द्रव्याणि द्रश्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कार्याच्यां सभन्त इति न कारणादम्यत्कार्यं वर्षशतेनापि शक्यं निश्चेतुम्। तथा मूलकारणमेवाल्यात्का-र्यात्तेन तेन कार्याकारेण नटवस्सर्वध्यवहारास्पव्तवं प्रतिपद्यते। एवं युक्तेः कार्यस्य

### भामती

तत् , काक्यनिकस्तु भेगः, एवं वस्तुतः कार्यतस्यं न कारणाद्भिष्ठाते , कारणस्यक्यमेव हि तत्, अनिर्वाक्यं पु कार्यक्यं निर्मामवाभिम्नमिव जावभासत इति । तविवमुक्तं क वस्त्वस्थायम् इति ॥ । वस्तुतः परमार्थतोऽस्थार्थं न विशेषवर्शानमात्राद्भवति, कांग्यावहारिके तु कथिक्ततस्थास्य भवतः एवेस्पर्यः । अन्यव हि
विशेष सम्वभी योज्यः । अत्तरकार्यवाविनं प्रति वृषणास्तरमाह क यस्य पुनः इति क । कार्यस्य कारणावभेवे सविषयस्यं कारकश्यापारस्य स्याग्नास्थ्यस्यकः । क मूलकारणं क मह्म । शब्दास्तराच्येति ।
सूत्रावयवमवतार्यं व्याण्यदे कएवं युषतेः कार्यस्यक इति । अतिरोहितार्थम् ॥ १८॥

## भामती-स्याख्या

उनका भेद काल्पनिकमात्र है। वैसे हो कार्यतत्त्व अपने कारणतत्त्व से परमार्थतः भिन्न नहीं होता, वह कारण-स्वरूप ही होता है किन्तु 'अनिवंचनीय कार्य अपने कारण से भिन्न एवं अभिन्न जैसा प्रतीत होता है। यिकिञ्चित् विशेषता (भेद) देख लेनेमात्र से वस्तु अन्य नहीं हो जाती—''न च विशेषण हश्यमानोऽपि वस्त्वन्यत्वं भवति'। यहाँ 'वस्तुतः' का अर्थ परमार्थतः है। योड़ा-सा अन्तर दिख जाने मात्र से यदि वस्तु-भेद हो, तब एक देवदत्त अपने हाय को संकुचित या विस्तारित कर लेनेमात्र से भिन्न हो जायगा और 'सोऽयं देव-दत्तः'—इस प्रकार को प्रत्यभिज्ञा निराधार हो जायगी। 'ये तन्तु हैं, पट नहीं'—इत्यादि व्यवहार तो क्यंचित् हो जाता है और पटाकारेण तन्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए कारक-चक्र का व्यापार भी सार्थक है। इसी प्रकार भाष्य के शेष सन्दर्भ की व्याख्या कर लेनी चाहिए।

असत्कार्यवाद में दूषणान्तर का उद्भावन किया जाता है- "यस्य पुनः"। पटादि कार्यों का तस्त्वादि कारणों से अभेद मानने पर तन्तुओं के आश्रित कारक-ध्यापाय उपपन्न हो जाता है, किन्तु कार्य को तन्तुओं से अन्य एवं असत् मानने पर वह क्रिया किस द्रव्य पर होगी? भाष्यकार ने जो कहा है—"मूलकारणमेवान्त्यात् कार्यात्"। यहाँ 'मूलकारण' पद से 'मूह्य' का ग्रहण किया गया है। इस अट्ठारहवें सूत्र के "शब्दारतराच्च"—इस भाग का

प्रागुत्पत्तेः सस्वमनन्यत्वं च कारणाद्वगम्यते श्राद्वान्तराच्चैतद्वगम्यते। पूर्वस्त्रेऽस्त्रव्यपदेशिनः शब्दस्योदाहृतत्वात्ततोऽन्यः सद्वयपदेशी शब्दः शब्दान्तरम्—'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' इत्यादि। 'तद्वैक आहुरसदेवेदमग्र आसीद्' इति चासत्पक्षमुपक्षित्य 'कथमसतः सक्तायेत' इत्याक्षित्य 'सदेव सोम्येदमग्र आसीद्' (छा० ६।२।१) इत्यवधारयति। तत्रेदंशब्दवाच्यस्य कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सच्छब्द्वाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य भ्रुयमाणत्यात्सस्वानन्यत्वे प्रसिध्यतः। यदि तु प्रागुत्पत्तेरस्तकार्यं स्यात्पभ्राच्चोत्तर्यस्यानं कारणे समवेयात्तदाऽन्यत्कारणात्स्यात्, तत्र 'येनाभृतं भ्रुतं भवति' (छा० ६।९।३) इतीयं प्रतिक्वा पीडयेत। सस्वानन्यत्वाचः गतिक्त्वयं प्रतिक्वा समर्थते।। १८।।

## पटवच्च ॥ १९ ॥

यथा च संवेष्टितः पटो न ध्यक्तं गृह्यते - किमयं पटः ? कि घाउन्यद् द्रध्यभिति । स पव प्रसारितो यत्संवेष्टितं द्रध्यं तत्पट पवेति प्रसारणेनाभिध्यको गृह्यते । यथा च संवेष्टनसमये पट इति गृह्यमाणोऽपि न चिशिष्टायामचिस्तारो गृह्यते, स पव प्रसारण-समये विशिष्टायामचिस्तारो गृह्यते - न संविष्टितकपादन्योऽयं भिन्नः पट इति । एवं तन्तवादिकारणावस्थं पटादिकार्यमस्पष्टं सत् तुरीवेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभि-द्यंकं स्पष्टं गृह्यते । अतः संवेष्टितप्रसारितपटन्यायेनैवानन्यत्कारणात्कार्यमित्यर्थः॥१९॥

# यथा च प्राणादि ॥ २०॥

यथा च लोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारणमात्रेण कपेण वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्यं निर्वर्त्यते, नाकुञ्चनप्रसारणादिकं कार्यान्तरम्। तेष्वेच प्राणभेदेषु पुनः प्रवृत्तेषु जीवनादिकमाकुञ्चनप्रसारणादिकमपि कार्यान्तरं

## सामती

''पटबक्च'', ''यथा च प्राणादि'' इति च सूत्रे निगरच्याख्यातेन भाष्येण भ्याख्याते ॥ १९-२०॥

## भामती-स्यास्या

अवतरणपूर्वक व्थाख्यान किया जाता है—''एवं युक्तेः कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सत्त्वमनन्यत्वं कारणादवगम्यते शव्दान्तराच्चेतदवगम्यते''। पूर्वसूत्र में जो ''धर्मान्तरेण''— ऐसा कह कर 'अव्याकृतत्व' धर्म के द्वारा असत्त्व का उपपादन कर कार्य-सत्त्व की स्थापना की गई है, वहाँ शब्दान्तर' को अभ्युच्चय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 'शब्दान्तर' का अर्थ है— पूर्वसूत्र में उदाहृत 'असत्' शब्द से भिन्न 'सत्' शब्द के द्वारा भी सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है —''सदेव सोम्येदमग्र आसीत्'' (छां॰ ६।२।१)। १८।।

"पटवच्च"— इस सूत्र के द्वारा यह कहा गया है कि जैसे वेष्टित (लिपटे हुए) वस्त्र का लम्बा-चौड़ा आकार दिखाई नहीं देता और प्रसारित (फेलाएं हुए) वस्त्र का आकार प्रकट हो जाता है। वैसे ही कारणावस्था में कार्य सत् होने पर भी अध्यक्त और बुने जाने पर सुध्यक्त हो जाता है।। १९।।

"यथा च प्राणादि"— रह सूत्र अर्थिकया-भेद में असत्कार्य की साधकता को पङ्ग कर देता है। जैसे निरुद्ध (समाधिस्थ) प्राण अपने शरीर में आकुञ्चन-प्रसारणादि क्रियाएँ नहीं कर सकता, वैसे ही कारणावस्था में पटादि कार्य भी प्रावरणादि कार्य नहीं करता—एतावता असन् नहीं हो सकता ॥ २०॥ निर्वस्थैते। न च प्राणमेदानां प्रमेदवतः प्राणादम्यस्वं, समीरणस्वभावाविशेषात्। एवं कार्यस्य कारणादनम्यस्वम् । अतस्य क्रस्तस्य जगतो ब्रह्मकार्यस्वाचदन-म्यस्वाच्य सिद्धेषा श्रौती प्रतिका-'येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविकातं विकातम्' (क्वा॰ ६।१।१) इति ॥ २०॥

#### United to

# ( ७ इतरच्यपदेशाधिकरणम् । छ० २१-२३ ) इतरच्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥

अन्यया पुनश्चेतनकारणयाद आक्षिण्यते । चेतनाद्धि जगत्मिक्रयायामाश्रीयमाणायां दिताकरणाद्यो दोषाः प्रसञ्यन्ते । कुतः ? इतरव्यपदेशात् । इतरस्य शारीरस्य श्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुतिः—'स मात्मा तस्वमित श्वेतकेतो' ( छा० ६।८।७ ) इति प्रतिबोधनात् । यद्वा इतरस्य च ब्रह्मणः शारीरात्मत्वं व्यपदिशति 'तत्सृष्ट्वा तदे वाजुपाविशत्' (तै० २।६ ) इति अण्डुरेवाधिकृतस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेन शारीरात्मत्वप्रदर्शनात् । 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रधिश्य नामक्षये व्याकरद्याणि' (छा० ६।३।२) इति च परा देवता जीवमात्मशन्देन व्यपदिशन्तो न ब्रह्मणो भिन्नः शारीर इति दर्शयति । तस्माधद् ब्रह्मणः सन्दृत्वं तन्छारीरस्यवेति । अतः स स्वतन्त्रः कर्ता सन्दि हितमेवात्मनः सौमनस्यकरं कुर्याचाहितं जन्ममरणजरारोगाद्यनेकानर्थजातम् । निर्हे कश्चिद्परतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वाऽनुप्रविशति । न च स्वयमत्यन्तनिर्मेछः

## मामिती

यद्यपि सारीरात् परमारमनी मेनमाहुः श्रुतयस्तथाध्यमेदमपि वर्शयम्ति श्रुतयो बह्नयः। न अ मेनाभेनानेकत्र समनेती, विरोधात्। ग च भेनस्तास्तिक इत्युक्तम्। तस्मात् परमात्मनः सर्वज्ञान्त सारीर-स्तस्नतो भिद्यते। स एव त्विनद्योपधानभेदाद् घटकरकाद्याकाशवद्भोदेन प्रयते। उपहितं वास्य कपं सारीरस्तेन मा नाम जीवाः परमात्मतामात्ममोऽनुभूवन् , परमात्मा तु तानात्मनोऽभिन्नाननुभवस्यमनुभवे सार्वक्ष्यध्याद्यातः। तथा चायं जीवान् बध्नन्नात्मानमेन बध्नीयात्। तत्रेदमुक्तं भ महि कश्चिवपरतम्बो

### भामती-भारत

संगति—'यदि तन्तु ही पट है, तब वह प्रावरणरूप कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही सृष्टि-कर्ता ब्रह्म ही यदि जीव है, तब वह अपने बहित (दुःखादि आंनष्ट) पदार्थों की उत्पत्ति नहीं कर सकता—इस प्रकार के आक्षेप का समाधान इस अधिकरण में है।

सन्देह - उक्त आक्षेप की समानता से यहाँ यह सन्देह किया जाता है कि जीव और

ब्रह्म का अभेद-प्रतिपादन युक्ति-संगत नहीं ? अथवा है ?

पूर्वपक्ष — यद्यपि शारी र आतमा (जीव) से परमात्मा (ब्रह्म) का भेद बहुत-सी श्रुतियाँ कहती हैं, तथापि कतिपय श्रुतियां अभेद का भी प्रतिपादन करती हैं। भेद और अभेद—दोनों परस्पर विरुद्ध होने के कारण एकत्र रह नहीं सकते, अतः केवल भेद माना जाता है। भेद भी तात्त्विक नहीं — यह कहा जा चुका है। फलतः सवेज सर्व-ऋष्टा ब्रह्म से जीव वस्तुतः भिन्न नहीं, एक हो ब्रह्म शरीरस्थ उपाधियों के भेद से घटाकाश करकाकाशादि के समान भिन्न रूपों में अवभासित होता है, शरीरस्थ उपाधियों से उपहित (विशिष्ट) हाने के कारण ब्रह्म ही शारीर कहलाता है, अतः जीवगण भले ही इन्ह्म को अपना रूप न समझें किन्तु ब्रह्म उन जीवों को अपना ही रूप समझता है, अन्यता उसकी सर्वज्ञता अकुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार ब्रह्म जीवों को बन्धनागार में डालता हुआ अपने का हा बन्धन-प्रस्त करता है। भाष्यकार यही कहते हैं— "न हि कश्चिद्ध प्रतन्त्रों विश्व वागारमारमार न क्रत्याऽनु-

सम्बारयन्तमिलनं देहमारमस्वेनोपेयात्। इतमिप कथंचिचद् दुःसकरं तिदच्छया जह्यात्। सुस्रकरं चोपाददीत । स्मरेच मयेदं जगद्भिम्वं विचित्रं विरचितमिति । सर्वो हि लोकः स्पष्टं कार्ये कृत्वा समरित मयेदं कृतमिति । यथा च मायावी स्वयं प्रसाः रितां मायामिष्ठवया अनायासेनैवोपसंहरति, एवं शारीरो अपीमां सृष्टिमुपसंहरेत्। स्वमिप तावष्ठिरीरं शारीरो न शक्नोत्यनायासेनोपसंहर्तुम्। एवं हितकिया चर्याना-वन्याच्या चेतनाजगत्प्रक्रिगेति गर्गते ॥ २१ ॥

# अधिकं तु भेदनिर्देशात् ॥ २२ ॥

त शन्दः पक्षं व्यावर्तयति । यत्सर्वश्रं सर्वशक्ति ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्यभाषं शारीरावधिकमन्यन् , तद्वयं जगतः इष्ट ब्रमः। न तस्मिन्हिताकरणाव्यो दोषाः मसज्यन्ते । न हि तस्य हितं कि चित्कतं व्यमस्यहितं वा परिहर्तव्यम् , नित्यमुक्तस्य-भावत्वात्। न च तस्य बानप्रतिबन्धः शक्तिप्रतिबन्धो वा कचिवप्यस्ति, सर्वेबस्वाम सर्वशक्तित्वाच्च। शारीरस्त्वनेवंविधः। तस्मिन्प्रसज्यन्ते हिताकरणाद्यो दोषाः, न तु तं वयं जगतः स्रष्टारं ब्रमः । कुत पतत् ? भेदनिर्देशात् । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतच्यो मन्तव्यो निविध्यासितव्यः १ (वृ० २।४।५ ), 'सो उन्वेष्टव्यः स विजित्रासि-तब्यः' (छा० वाशी), 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' ( छा॰ धादा ), 'शारीर बात्मा प्राञ्चेनात्मनान्वाकढः ( वृ० ४।३।३५ ) इत्येवंजातीयकः कर्तृकर्मादिभेदनिर्देशो जीवाद्धिकं ब्रह्म दर्शयति । नम्बभेदनिर्देशोऽपि दर्शितः-'तस्वमसि' इत्येवंजातीयकः। कथं मेदामेदी विरुद्धी संभवेयाताम् ? नैय दोषः, आकाशघटाकाशन्यायेनोभयसंभ-धस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात । अपि च यदा तत्त्वमसीत्येवंजातीयकेनाभेदिनिर्देशेना-

## भामती

बम्धनावारमात्मनः क्रुत्वानुप्रविद्यति इत्यादि 🚳 । तस्मान्त चेतनकारणं वगविति पूर्वः पक्षः ॥२१॥

सस्यमधं परमात्मा सर्वेशस्वाद्यथा जीवान् वस्तुन आध्यमोऽभिन्नान् पश्यति, पश्यस्येवं न भावत एषां मुखदुःसादिवेदनातञ्जोऽस्ति, अविद्यावशास्त्रेवां तद्वदिशमान इति । तथा च तेवां मुखदुःसादिवेद-नायामप्यहमुदासीन इति न तेवां बम्बनागाशनिवेदोऽध्यस्ति कृतिः कृदिन्ममेति न हिसाकरणादिवीया-पत्तिरिति राद्धान्तस्तदिवमुक्तम् क्ष अपि च यदा तत् स्वमति इति क्ष । अपि चेति चः पूर्वोपपत्तिसाहित्यं बोतयति नोपास्यम्तरताम् ॥ २२ ॥

## भागती-स्थाब्या

प्रविशति।" किन्तु बह्यात्मक जीव स्वयं अत्यन्त निर्मल होकर नितान्त मिलन शरीर को अपना रूप समझने की भूल क्योंकर करेगा ? अतः चेतन तत्त्व के द्वारा जगत् की रचना सम्भव नहीं — यह पूर्वपक्ष है ॥ २१॥

सिद्धान्त - यह सत्य है कि परमात्मा सर्वज होने के कारण जैसे जीवों को अपना रूप समझता है और यह भी जानता है कि जीवों को वस्तुत: दुः स्नादिरूप अहित (अनिष्ट) उपभोग नहीं करना पड़ता, केवल अविद्या के चंगुल में फँस कर जीव अपने की बँधा हुआ मानते हैं किन्तु में असङ्ग उदासीन है। जीवों को वैसा अभिमान होने पर भी मेरी (ब्रह्म की) कोई क्षति नहीं, फलतः पूर्वपक्षोक्त हिताकरणादि दोषों की प्रसक्ति नहीं होती। भाष्यकार यही कह रहे है -- "अपि च यदा तत्त्वमिस"। 'अपि च'-यहाँ चकार के द्वारा पूर्वोक्त युक्ति की केवल अङ्गता इस युक्ति में सूचित की गई है, युक्त्यम्तरता नहीं अर्थात् अभेद-साक्षात्कार के पहले जीव अपने से भिन्न परमेश्वर को प्रपन्त का रचियता मानता है और अभेद-साक्षात्कार के अनन्तर किसी को भी स्रष्टा नहीं मानता ॥ २२ ॥

मेदः प्रतिवोधितो भवति, अपगतं भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च स्रष्टृत्वम् , समस्तस्य मिश्याक्वानिवज्ञिम्भतस्य भेदव्यवद्वारस्य सम्यग्वानेन वाधितत्वात् । तत्र कुत एव सृष्टिः ? कुतो वा दिताकरणादयो दोषाः ? अविद्याप्रत्युपस्थापितनामकप्रकृतकार्यकरणसंघातोपाच्यविवेककृता हि भ्रान्तिहिताकरणादिलक्षणः संसारो न तु परमार्थतोऽस्तोत्यसकृद्योचाम । जन्ममरणच्छेदनभेदनाधिभमानवत् ! अवाधिते तु भेद्व्यवहारे 'सोऽन्वेप्रव्यः स विजिद्यासितव्यः' इत्येयंजातीयकेन भेदिनदेंग्रेनावगम्यमानं ब्रह्मणोऽधिकत्वं हिताकरणादिद्येषप्रसिक्तं निरुणिद्धः ॥ २२ ॥

अक्रमादेवच्च तद्तुनपत्तिः ॥ २३ ॥

यथा च लोके पृथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यश्मनां केविन्महाहां मणयो वज्र विद्यादयोऽन्ये मध्यमवीर्याः सूर्यकान्तादयोऽन्ये महीणाः द्ववायसम्भेषणाहाः पाषाणा इत्यनेकविधं वैकित्र्यं हृत्यते, यथा चैकपृथिवीष्यपाश्रयाणामपि बीजानां बहुविधं पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवैचित्र्यं चन्द्रनिकपाकचंपकादिषूपलक्ष्यते, यथा चैकस्याप्यश्चरसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याण भवन्ति, प्रमेकस्यापि ब्रह्मणो जीवमाइपृथक्त्यं कार्यचैचित्र्यं चोपपचत इत्यतस्तदनुपपितः, परपरिकृतिपतदोषानुपपितित्ययः । श्रुतेश्च प्रामाण्याद्विकारस्य च वाचारम्भणमात्रत्वात्स्वप्तद्वच्यभाववैचित्र्यव्यः । १३।।

(८ उपसंदारदर्भनाधिकरणम् । स्० २४-२५ ) उपसंदारदर्भनान्नेति चेन्न श्वीरविद्ध ॥ २४ ॥ चेतनं ब्रह्मैकमिद्यतीयं जगतः कारणिमिति यदुक्तं; तन्नोपपद्यते । कस्मात् ?

मामता स्यादेतत्—यदि अञ्चलिक्तों जगत् , हन्त सर्वस्थेव जीववक्येतन्यप्रसङ्ग इस्पत आह् क अश्मा-विवक्य तवनुपपत्तिः क्ष । अतिरोहितावेन भाव्येण व्याक्यातम् ॥ २३ ॥

श्रह्म सक्वेकमहितीयतया परानपेचं कमेणोत्पद्यमानस्य जगतो विविधविवित्रकपस्योपावः नसुपेयते, तवनुपपश्रम् । नह्योकरूपारकारणात् कायंभेवो भवितुमहीत तस्याकस्मिकस्यप्रसङ्गात् । कारणभेवो हि कार्यभेवहेतुः । स्नीरबीजाविभेवाद्यस्यक्रुराविकार्यभेववर्शनात् । न चाक्रमात् कारणात्कार्यक्रमो युज्यते । समर्थस्य

भामती-व्याख्या
यदि समस्त (जड़ाजडात्मक) जगत् ब्रह्म का ही विवतं (कार्य) है, तब जीव के
ही समान जड़ात्मक जगत् भी चेतनरूव होना चाहिए—इस आक्षेप का निराकरण सूत्रकार
ने किया है—"अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः।" अर्थात् लोक में जैसे एक ही पृथिवीतत्त्व के
पाषाणादि काय सभी एक समान नहीं होते, अपितु कुछ हीरा-नैड्यं (विदुरदेशोत्पन्न वेंदूयं
या छहसुदिया) आदि के समान उत्तम (बहुमूल्य), कोई (सूर्यकान्तादि) मध्यम और
कोई निकृष्ट (कूकर, सूकरादि को मार भगाने के काम के) होते हैं। इसी प्रकार जगत्
में वैचित्रय उपयन्त हो जाता है, अतः एकरूपापत्ति का दोष प्रसक्त नहीं होता।। २३।।

संशय सृष्टि-प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का जो अकेले (सहायक-सामग्री-निरपेक्ष) कहा में समन्वय किया गया, वह युक्ति-विरुद्ध है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपद्ध -एक, अद्वितीय, परानपेक्ष ब्रह्म को जो आकाश।दि-क्रम से उत्पद्यमान

उपसंहारदर्शनात्। रह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो मृद्दण्डचक्रस् त्रस्तिलाधनेककारकसाधनोपसंहारेण संगृहीतसाधनाः सन्तरसत्तारकार्यं कुर्वाणा हम्यन्ते। ब्रह्म वासहायं तथाभित्रेतं, तस्य साधनान्तरानुपसंत्रहे सित कथं स्रष्टृत्व-मुपपद्येत ? तस्माक्ष ब्रह्म जगत्कारणमिति चेत्, नेष दोषः, यतः क्षीरवद् द्रव्यस्य-भाविशेषादुपपद्यते। यथा हि लोके क्षीरं जलं धा स्वयमेव दिधिहमकरकादिभावेन परिणमत्ते उनपेक्ष्य बाह्यं साधनं, तथेहापि भविष्यति। नतु क्षीराद्यपि दश्यादिभावेन परिणममानमपेक्षत पव बाह्यं साधनमौष्ण्यादिकं, कथमुच्यते क्षीरवद्योति ? नेष दोषः, स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावर्ती च परिणाममात्रामनुभवति तावत्येव त्वयंते त्वीष्ण्यादिना दिधमावाय। यदि च स्वयं दिधमावशीलता न स्याक्षेत्रीष्ण्यादिनापि बलाद्दिमावमापद्यते। निह वायुराकाशो वोष्ण्यादिना बलाद्दिमावमापद्यते। साधनसामग्रद्या च तस्य पूर्णता संपाद्यते। परिपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म। न तस्यान्येन कितिवत्यूर्णता संपाद्यितव्या। अतिक्ष्य भवितं — तस्य कार्यं करणं च विद्यते कितिवत्यूर्णता संपाद्यितव्या। अतिक्ष्य भवितं — तस्य कार्यं करणं च विद्यते

#### मामती

क्षेपायोगाव द्वितीयतया च क्रमवत्तासहकारिसमवधानानुवपत्तेः । तिववमुक्तम् ॐ इह हि लोके इति कः । एकैकं मृवावि कारकं, तेवां पु सामप्रधं साधनम् , ततो हि कार्यं साधयत्येव, तस्मात्राद्वितीयं ब्रह्मा जगवुपावानिमित प्राप्ते, उच्यते—''क्षोरविद्ध'' । इवं तावद्भान् पृष्टो व्याचष्टां, कि तात्त्विकमस्य कपमपेच्यवमुच्यते उतानाविनामक्ष्पबीजसहितं काल्पनिकं सार्वस्यं सर्वविक्तिस्वम् ? तत्र पूर्वस्मिन् कल्पे कि नाम सतोऽद्वितीयावसहायाबुपजायते ? नहि तस्य घुद्धवुद्धमुक्तस्वभावस्य वस्तुसत्कार्यमस्ति, तथा च श्रुतिः—"ग तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते" इति । उत्तर्राहमस्तु कल्पे यवि कुलालाविववस्यम्तव्यतिरिक्त-

### भामती-व्याख्या

विचित्र प्रपञ्च का उपादान कारण माना गया है, वह युक्ति-सङ्गत नहीं, क्योंकि विचित्र कारण से ही विचित्र कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, एकरूप (अविचित्र) कारण से नानारूप कार्य को उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि होगी, तब उसमें आकस्मिकत्व (अकारण-कत्व) प्रसक्त होगा, क्योंकि कारण का भेद ही कार्य के भेद का हेतु है, जैसे दूध और बीजरूप विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने के ही कारण दिध और अंकुररूप कार्यों का भेद देखा जाता है। आकाश की उत्पत्ति के समय वायु आदि की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई ? इस प्रश्न का समुचित उत्तर विभिन्न कारणवादी ही दे सकता है कि 'उनके कारण भिन्न-भिन्न हैं, जिस क्रम से कारण उपस्थित होते गए, उसी क्रम से कार्य उत्पन्न होते गये'। किन्तु एक, अद्वितीय ब्रह्म को समस्त कार्य-सक्षम माननेवाला उस प्रश्न का उत्तर क्या देगा? एक काल में ही समस्त कार्य उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि सर्व-सक्षम कारणतत्त्व की क्षमता का न तो अवरोध या विलम्बन किया जा सकता है और न एक कारण में क्रम बिठाया जा सकता है, भाव कार यही कह रहे हैं—"इह हि लोके कुलालादयो घटादीनां कत्तरिः।' भाव्यकार ने प्रत्येक मृदादि को 'कारक' एवं मृत्, दण्ड, चक्र, कुलालादि के समुच्चय को 'साधन' पद से निर्दिष्ट किया है, क्योंकि कत्ती आदि कारकों का समुच्चय होने पर कार्य की सिद्ध हो ही जाती है। फलतः अद्वितीय ब्रह्म जगत् का उपादान नहीं हो सकता।

सिद्धान्त - सूत्रकार ने 'क्षीरविद्ध'' ऐसा कह कर सिद्धान्त स्थापित किया है। सारांश यह है कि पूर्वपक्षी से यह पूछा जा सकता है कि उसने क्या तात्त्विक (शुद्ध ) ब्रह्म में अनुपादानत्व की प्रसिक्त की है ? अथवा अनादि नाम-रूप-बीज-सहित (विशिष्ट) ब्रह्म में ? प्रथम कल्प में तो इष्टापत्ति है, क्योंकि शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप ब्रह्म का वस्तुतः कोई कार्य

न तस्समक्षाभ्यधिकका दश्यते। पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्र्यते स्वाभाविको ज्ञान-बलिमया च । १ ( श्वे० ६।८ ) इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्श्री-राविद्विचित्रपरिणाम उपपद्यते ॥ २४ ॥

# देवादिवद्पि लोके ॥ २५ ॥

स्यादेतत् - उपपधते सीरादीनामचेतनानामनपेक्यापि बाह्यं साधनं दध्यादि-भाषः, इष्टत्यात् । चेतनाः पुनः कुलालादयः साधनसामग्रीमपेक्यैव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते । कथं ब्रह्म चेतनं सदसहायं प्रधतेंतित ? देवादिवदिति

#### मामती

सहकारिकारणाभावातनुपादानस्वं साध्यते, ततः चीराविभिन्धंभिचारः, तेऽपि हि वाह्यचेतनाविकारणान-पेका एक कालपरिचासवदोन स्वत एव परिचामान्तरमासावयन्ति । अपान्तरकारणानपेक्षस्वं हेतूकियते, तविश्विमनिर्वादयनामकपदीजसहायस्वात् । तथा च श्रुतिः—''मायान्तु प्रकृति विद्यात् मायिनन्तु महेरव-रम्' इति । कार्यक्रमेण सस्परिपाकोऽपि क्षमवानुन्नेयः । एकस्मावि च विश्वित्रदाक्तेः कारणादनेक-कार्योस्पादो वृद्यते । पर्यकस्माद्वह्नेर्वाहपाकावेकस्माद्वा कर्मणः संयोगविभागसरकाराः ॥ २४ ॥

यवि तु चेतनस्य सतीति विशेषणाम्न चीराविभिन्यभिषारः, वृष्टा हि कुलालावयो बाह्यमृवाद्य-वैद्याञ्चेतनश्च ब्रह्मोति, तत्रेवमृपतिष्ठते क्षदेवाविवद् इतिक लोक्यतेऽनेनेति लोकः शब्द एव तस्मिन् ॥२५॥

### भामती-व्यास्था

माना ही नहीं जाता, जैसा कि श्रुति कहती है—"न तस्य कार्यं करणं च विद्यते" ( श्वेता॰ ६। )। दितीय कल्प में यदि कुलालादि के समान अत्यन्त भिन्न सहकारी कारण का अभाव होने से ब्रह्म में अनुपादानत्व सिद्ध किया जाता है—'ब्रह्म जगतोऽनुपादानम्, कुलालादि-वरसहायकाभावात्। तब तो दुग्धादि में व्यभिचार है, क्योंकि चेतनादि बाह्म सामग्री के अभाव में भी दुग्धादि दध्यादिख्प कार्यं के उपादान होते हैं। 'ब्रह्म जगतोऽनुपादानम्, बान्तरिककारणानपेक्षत्वात्'—इस प्रकार यदि आन्तर कारण ( सहायक ) के अभाव को हेतु बनाया जाता है, तब वह स्वस्पासिद्धक्ष्प दोष से युक्त होकर हेत्वाभास हो जाता है, हेत्वाभास से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ब्रह्म की आन्तरिक सहायक सामग्री का प्रतिपादन श्रुति करती है—"मायां तु प्रकृति विद्यात्' मायिनं तु महेश्वरम्" (श्वेता. ४।१०)। यद्यपि माया में सर्वंकार्योत्पादन का सामर्थ्य है, तथापि मायागत संस्काररूप बीजों का परिपाक ( कार्यंकरणोन्मुखत्व ) जिस-क्रम से होता है, उसी क्रम से कार्यों की क्रमशः उत्पत्ति होती है। यह जो कहा गया कि एकरस ( अविचित्र ) कारण से विचित्र कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती। वह क ्ना भी संगत नहीं, वयों कि विचित्र शक्ति-सम्पन्न एक कारणतत्त्व से भी अनेक और विचित्र कार्यं होते देखे जाते हैं, जंसे कि एक ही अग्न से दाह, पाक और प्रकाशादि एक ही किया से संयोग, विभाग और संस्कारादि अनेक कार्यं उत्पत्त होते हैं।। २४॥

यदि 'ब्रह्म न जगतोऽनुपादानम्, चेतनः वे सत्यसहायत्वात्'—इस प्रकार हेतु का 'चेतनत्व' विशेषण लगाया जाता है, तब क्षीरादि जड़ पदार्थों में व्यभिचार न होने पर भी देवों, पितरों और ऋषियों में व्यभिचार होता है—''देवादिवदिष लोके''। लोक्यते प्रकाश्यतेऽनेन'— इस व्युत्पत्ति के द्वारा 'लोक' पद से शब्द विवक्षित है, अर्थात् मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराणादिरूप शब्दों में देवादि का ऐसा ऐश्वयं विणत है कि वे किसी बाह्य सामग्री के विना ही अनेक शरीर, महल और रथादि का निर्माण कर देते हैं।। २५।।

ब्रमः। यथा 'लोके देवाः पितर ऋषय इत्येवमावयो महाप्रभावास्रोतना अपि सन्तोऽ-नपेक्येव किचिद्राद्यां साधनमैक्वयंविशेषयोगादिभिष्यानमात्रण स्वत एव बहनि नानासंस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि च निर्मिमाणा उपसार्यम्ते, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणपामाण्यात्। तन्तुनामम् स्वत एव तन्तूनस्जति वसाका चान्तरेणैच शकं गर्म घत्ते. पश्चिनी चानपेश्य किचित्रप्रस्थानसाधनं सरोऽन्तरात्स-रो उन्तरं प्रतिव्रते. एवं चेतनमपि ब्रह्मानपेक्ष्य बाह्यं साधनं स्वत एव जगत्स्रक्ष्यति. स यदि ब्रयात-य पते देवादयो ब्रह्मणो दृष्टान्ता उपात्तास्ते दृष्टिन्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति, शरीरमेव हाचेतनं देवादीनां शरीरान्तरादिविभत्यत्पादन उपा-दानम्, नतु चेतन आत्मा, तन्तुनामस्य च श्चद्रतरजन्तुमक्षणाल्लाला किनतामा पद्यमाना तन्तुर्भवति बलाका च स्तर्नायत्तुरवश्रवणाद्वर्भ धत्ते पद्यिनी च चेतनश्रयका सस्य चेतनेनेव शरीरेण सरोअन्तरात्सरोअन्तरमुवसर्पति, वस्तीव वृक्षं, नतु स्वयमे-थाचेतना सरो अन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते । तस्मान्नेते ब्रह्मणो हष्टान्ता इति । तं प्रति ब्यात्-नायं दोषः, कुलालादिदृष्टान्तवैलक्षण्यमात्रस्य विविधातत्वादिति। यथा हि कलालादोनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुलालाद्यः कार्यारम्भे बाह्यं साध-नमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाह्यं साधनमपेक्षिव्यत इत्येताय-द्वयं देवाचदाहुणेन विवक्षामः। तस्मार्चथैकस्य सामध्ये दृष्टं तथा सर्वेषामेव मिन तुमहैतीति नास्त्येकान्त इत्यभिप्रायः ॥ २५ ॥

> (९ क्रस्स्नप्रसक्त्यधिकरणम् । छ० २६-२९) क्रस्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वश्चब्दकोषो वा ॥ २६ ॥

चेतनमेकमद्वितीयं बहु सीरादिवहेवादिवचानपेक्ष्य वाह्यसाधनं स्वयं परि-

भामती

ननु न ब्रह्मजस्तरवतः परिणामो येन कारस्त्यंभागविकस्पेनाक्षिण्येत, अविद्याकरियतेन तु नाम-कपलस्रायेन क्यभेदेन व्याङ्गताव्याङ्गतात्ममा तरवान्यत्वाभ्यायनिर्वाचनीयेन परिणामाविज्यवहारास्पटस्वं ब्रह्म प्रतिपद्यते । न च कल्पितं कपं वस्तु स्पृत्रति, न हिं चन्द्रमित तैनिरिकस्य द्विस्वकस्पना चन्द्रमसो द्विस्वमायहति, तवनुपपस्या वा चन्द्रमसोऽनुपपत्तिः, तस्माववास्तवी परिणामकल्पनानुपपद्यमानापि न परमार्थसतो ब्रह्मजोऽनुपपत्तिमावहति, तस्मास्पूर्वपक्षाभावादनारभ्यमिवभिषकरणमिन्यत आहं ॥ चेतमन

## भागती-व्याख्या

संशय-निरवयव ब्रह्म में जगत् की उपादानता क्या असम्भव है ? अथवा सम्भव ? पूर्वपक्ष -निरवय ब्रह्म का परिणाम सम्भव नहीं।

शका — यहाँ कृतस्त्रणः या अवयवणः परिणाम का विकल्प तब कर सकते थे, जब कि जगत् को वस्तुतः ब्रह्म का परिणाम माना जाता। वेदान्त-सिद्धान्त में ब्रह्म का तत्त्वतः परिणाम माना नहीं जाता, केवल अविद्या-कल्पित नाम-रूपारमक अनिवंचनीय प्रपन्त की अव्याकृतता (अभिव्यक्ति ) को लेकर ब्रह्म में परिणामिता का व्यवहारमात्र हो जाता है। किल्पत पदार्थ का अपनी आधार वस्तु से कोई लगाव नहीं होता, जैसे कि एक चन्द्रमा में तैमिरिक (तिमिररोगाक्रान्त) व्यक्ति के द्वारा कल्पित द्वित्व एक चंद्रमा को न तो दो कर देता है और न द्वित्व की अनुपपत्ति से चंद्रमा की अनुपपत्ति होती है। फलतः अवास्तवी परिणाम-कल्पना स्वयं कथित विकल्पों के द्वारा अनुपपद्यमान होकर ब्रह्म को अनुपपन्न नहीं कर सकती। इस प्रकार उक्त विकल्प-संवित्ति पूर्वक्ष उठाया ही नहीं जा

णममानं जगतः कारणमिति स्थितम्। शास्त्रार्थपरिशृद्धये तु पुनराक्षिपति। कृत्सः प्रसक्तिः कृत्सनस्य ब्रह्मणः कार्यक्रपेण परिणामः प्राप्नोति निरवयवत्वात्। यदि ब्रह्म पृथिक्याविवत्सावयवममिविष्यत् , ततोऽस्यैकदेशः 'पर्यणंस्यदेकदेशभावास्थास्यत। निरवयं तु ब्रह्म श्रृतिभ्योऽवगम्यते - निष्क लं निष्कियं शान्तं निरवयं निरक्षनम्' (श्वे० ६।१९), 'विष्यो द्यमूर्तः पुरुषः सवाद्याभ्यन्तरो द्यातं भु० २।१।२ ।, 'वृत् महद्भृतमनम्तमपारं विज्ञानवन, पवं (बृ० २।४।१२ ), 'स प्रथ नेति नेत्यात्मा' (बृ० ३।९।२६ ), 'अस्यूलमनणु' (बृ० ३।८।८ ) इत्याद्याभ्यः सर्घविशेपप्रतिषेधिनोभ्यः। तत्रश्चेकदेशपरिणामासंभवात्कत्रस्नपरिणामप्रसक्ती सत्यां मूलोच्छेदः प्रस्तव्येत । द्रष्टम्यतोपदेशानर्थक्यं चापद्येत, अयत्नदृष्टस्वात्कार्थस्य, तद्वधितिरिकस्य च ब्रह्मणोऽसंभवात्, अजत्वादिशब्दकोपश्च। अधैतद्दोषपरिजिद्दोर्थया सावयवमेव ब्रह्माभ्युपगम्येत, तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहृतास्ते प्रकुष्येयुः। सावयवत्वे चानित्यत्वप्रसङ्ग इंति। सर्वथायं पक्षो न घटियतुं शक्यत इत्याक्षिपति॥ २६॥

श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ॥ २७॥

तुशब्देनाक्षेपं परिहरति । न अल्वस्मत्पक्षे कक्षिद्पि दोषोऽस्ति । न तावरकः

ममता

मामती-ज्यास्या सकता, अतः इस अधिकरण का आरम्भ सम्भव नहीं।

समाधान - उक्त शब्द्धा का निराकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है - 'चेतन-मेकमिद्वतायम्'। यद्याप ऐकान्तिकाईतपरक अनेक श्रुतियों के द्वारा परिणाम की वास्तिवकता निराकृत की गई है। तथापि क्षार और देवादि दृष्टान्तों के द्वारा परिणाम की वास्तिवकता सिद्ध करके पूर्वपक्षा ने यह आक्षेप किया कि निरवयव ब्रह्म का परिणाम सर्वथा असङ्गत है -ऐसा कह कर ''श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्'' ( ब्र. सू. २।४।२७) और 'आत्मिन चंत्रं विचित्राश्च'' (ब्र. सू, २।१।२८) इन दो सूत्रों के द्वारा विवर्तवाद का हढीकरण करते हुए ऐकान्तिक ब्रह्मतवाद को परिशुद्ध किया जाता है।

'तस्मावस्ति अविकृतं ब्रह्म''—इस भाष्य का आशाय यह है कि मायामय (विशिष्ट) ब्रह्म विकारो होने पर भी तात्त्विक (विशुद्ध) ब्रह्म अविकारो ही है। ''नजु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः प्रतिपादिवतुम्''—इस आक्षेप का उद्देश्य ब्रह्मगत परिणामित्व या सावयवत्व में अविद्या-कित्तित्व प्रकट करना है, क्योंकि आक्षेपवादो का आशाय यह है कि निरवयत्व और सावयवत्व—इन दो विधाओं को छोड़ कर कोई तीसरी विद्या है नहीं, अतः उक्त दोनों विधाओं में से एक का निषेध करने पर दूसरी विधा का विधान अवश्यंभावी है। निरवयत्व और सावयत्व—इन दोनों प्रकारों की अनुपपत्ति होने पर उभव-प्रकार-प्रतिपादक आगम प्रमाण वैसे ही अप्रमाण है, जैसे ''ग्रावाणः प्लवन्ते''—यह वाक्य। परिहार-भाष्य

रस्नप्रसक्तिरस्ति । कुतः ? श्रुतेः यथैव हि ब्रह्मणो जगदुरपत्तिः श्रूयत एवं विकारस्य-तिरेकेणापि ब्रह्मणोऽवस्थानं श्रूयते, प्रकृतिविकारयोभेदेन व्यपदेशात्, 'सेयं देवतिश्चत इन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविदय नामक्रपे व्याकरवाणि' ( छा० ६।३।२ ) इति, 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च प्रवः। पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपाद्स्यामृतं दिवि' (छा०३।१२।६) इति चैचंजातीयकात्, तथा इत्यायतनस्ववचनात् सत्संपत्तिवचनाच । यदि च कुत्सनं ब्रह्म कार्यभावेनोपयुक्तं स्यात्, 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' ( छा ६।८।१ ) इति सुबुतिगत विशेषणमः तुपपन्नं स्यात्, विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसंपन्नत्वाद्विकृतस्य च ब्रह्मणोऽभावात्। तथेन्द्रियगोचरत्वप्रतिषेधाद् ब्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्वोपपत्तेः तस्माद्स्य-चिक्रतं ब्रह्म। नच निरवयवात्ववाब्द्व्याकोपोऽस्ति, अयमाणत्वादेव निरवयवत्व-स्याध्यभ्युपगम्यमानत्वात् । शब्दमूलं च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं नेन्द्रयादिष्रमाणकं तद्यथा-श्रव्दमभ्युपगन्तव्यम् । शब्दश्चोभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यकृत्सनप्रसक्ति निरचयचत्यं च । लोकिकानामपि मणिमन्त्रीपधिप्रभृतीनां देशकालनिमित्तवैचिन्यवशाच्छक्तयो विरुद्धानेककार्यविषया दृश्यन्ते । ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तर्केणावगन्तं शक्यन्ते-अस्य घस्तुन पतावस्य पतत्सहाया पतिह्रवया पतत्मयोजनाश्च शक्तय इति । किमुताचिन्त्यस्वभाषस्य ब्रह्मणो कपं विना शब्देन न निकप्येत । तथा बादुः पौरा-णिकाः - 'अचिम्त्याः सालु ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्। प्रकृतिभ्यः परं यच्च तद्विन्तयस्य लक्षणम् ॥' इति । तस्माष्छःदमूल प्वातीन्द्रियार्थयाथात्म्याधिणमः।

नजु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्धः प्रत्याययितं निरवयवं च बहा परिणमते, न च फ्रत्स्नमिति । यदि निरचयवं ब्रह्म स्याग्नैय परिणमेते । क्रत्स्नमेघ वा परिणमेत । अथ केनचिद्रुपेण परिणमेस केनचिच्चःवतिष्ठेतेति कपभेन्कस्पनात्सावयवमेव प्रस-ज्येत । क्रियाविषये हि 'अतिरात्रे पोडशिनं गृहाति', 'नातरात्रे पोडशिनं गृहाति' इत्येवंजातीयकायां विरोधप्रतीताविप विकरणाश्रयणं विरोधपरिहारकारणं भवति, पुरुषतन्त्रत्वाच्चानुष्ठानस्य । इह तु विकल्पाश्रयणेनापि न विरोधपरिहारः संमवति, अपुरुषतम्त्रत्वाह्यस्तुनः। तस्माद् वुर्घटमेतदिति । नैष दोषः, अधिचाकल्पितकपभेदाः म्युपगमात् । नद्यविद्याकिरिपतेन रूपभेदेन सावयवं वस्तु संपद्यते । निह तिमिरोपहः तनयनेनानेक इच चन्द्रमा दृश्यमानो उनेक एव भवति । अविद्याकिएयतेन च नामकप-लक्षणेन रूपमेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयेन ब्रह्म परिणा-मादिसर्वव्यवहारास्पदःवं प्रतिपद्यते । पःरमाथिकेन च रूपेण सर्वव्यवहारातीतमः परिणतमवतिष्ठते । वाचारम्भणमात्रत्वाच्चाविद्याकित्पतस्य नामकप्रमेद्स्येति न निरवयवस्यं ब्रह्मणः कुप्यति । न चेयं परिणामध्रीतः परिणामप्रतिपादनार्था, तःप्रति-पत्तौ फलानवगमात् । सर्वध्यवहारहीनब्रह्मात्मभावप्रतिपादनार्था त्येषा, तत्प्रतिपत्ती फलावगमान् । 'स एव नेति नेत्यातमा' इत्युपक्रम्याह -- 'अभयं चे इतक प्राप्तोऽसि' ( यु॰ ४।२।४ ) इति । तस्माद्स्मत्पक्षे न कश्चिद्पि दोषप्रसङ्गोऽस्ति ॥ २७॥

भामती-स्याक्या

में आगम-प्रामाण्य का सामञ्जस्य ब्रह्मगत सावयत्व को अविद्या-कित्पत मानकर ही किया गया है—''अविद्याकित्यतरूपभेदाभ्युपगमात् । न ह्यविद्याकित्पतेन रूपभेदेन सावयवत्वे वस्तु सम्पद्यते'' ॥ २६-२७ ॥

# अःतमनि चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥

श्विष च नैवात्र विविद्यत्यं-कथमेकस्मिन्त्रहाणि स्वक्षपानुपमद्गैवानेकाकारा सृष्टिः स्यादिति । यत आरमन्यप्येकस्मिन्स्वप्नदृष्टि स्वक्षपानुपमद्गैवानेकाकारा सृष्टिः पठवते'—न तत्र रथा न रथयोगा न पग्थानो मवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते' ( वृ० ४।३।१० ) इत्यादिना । लोकेऽषि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वक्षपानुपमद्गैव विचित्रा हस्त्यद्वादिसृष्ट्यो हश्यन्ते । तथकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वक्षपानुमद्गैवानेकाकारा सृष्टिर्भविष्यतीति ॥ २८ ॥

# स्त्रपक्षदोषः ।। २९ ॥

परेवामण्येष समानः स्वपन्ने दोषः । प्रधानवादिनो अपि हि निरचयधमपरिच्छिनं शम्दादिहोनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणमिति स्वपक्षः । तत्रापि क्रस्नप्रसिक्तिन्द्ययवस्याग्प्रधानस्य प्राप्नोति, निरचयवस्याग्युपगम्यते, सस्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाः, तेषां साम्यायस्या प्रधानं तरेवाययपैस्तरसावयवमिति । नैयंजातीयकेन सावयवस्वेन प्रकृतो दोषः परिहर्तुं पार्यते । यतः सस्वरजस्तमसामप्येकेकस्य समानं निरवयवस्यम् । एकेकभेव चेतरद्वयानुगृहीतं सजातीयस्य प्रपश्चस्योपादाः निरति समानस्वरस्यपश्चदोषप्रसङ्गस्य । तर्काप्रतिष्ठानारसावयवस्वमेवेति चेत् , प्रमानी

अनेन स्कुटितो नायाबादः । स्वय्नवृगात्मा हि मनसैव स्वक्ष्पानुषमर्थेन रवादीन् स्वति ॥२८॥ चोदयति ७ नमु नैव इति ७ । परिहरति ७ नैवआतीयकेन इति ७ । यद्यपि समुदायः सावयनस्त्यापि प्रत्येकं सरवादयो निरवयवाः । नश्चस्ति सम्भवः सरवमात्रं परिणमते न रजस्तवसी इति । सर्वेवां सम्भूयपरिणामाभ्युपगमात् । प्रत्येकं चानवयवानां कृत्स्नपरिणामे मुलोच्छेदप्रतक्षः, एकदेश-

## भामती-व्याख्या

"आत्मिन चैवं विचित्राभ्र हि" - इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त 'मायावाद' स्फुटित किया है। सूत्रस्थ आत्मा स्वप्न-द्रष्टा विवक्षित है, क्योंकि वहाँ अपने स्वरूप को जैसे-का-तैसा अक्षुण्ण रक्ष कर रथापिरूप विचित्र प्रपञ्च का सर्जन कर लेता है।। २८।।

आक्षेपवादी कहता है—'ननु नैव तैनिरवयवन्'। अर्थात् सूत्रकार ने जो ''स्वपक्ष-दोषाच्च'' कह कर दोष दिया, वह सांख्य-पक्ष में तभी लागू हो सकता है, जब कि प्रधान (प्रकृति) निरवयव हो, किन्तु सत्त्व, रज और तम इन तीन लड़ियाँ से बटी हुई प्रकृतिरूप रज्जु निश्चितरूप से सावयव है, सांख्याचार्यों ने भी कहा है—''सावयवं परतश्त्रम्'' (सां॰ का॰ १०)।

उक्त आक्षेप का परिहार है—'नेवं जातीयकेन सावयवत्वेन''। अर्थात् सत्त्व रज और तम का समूह यद्यपि सावय है, तथापि प्रत्येक गुण निरवयव है, अव्यक्त है। ''तिद्वपरीतमध्यक्तम्'' (सां. का. १०) ऐसा कर कर उसमें सावयवत्व का विपर्यंय (निरवयवत्व ) सिद्ध किया गया है। ऐसा कभी सम्भव नहीं कि अकेला निरवयव सत्त्व गुण परिणत हो, रजो गुण और तमी गुण परिणत न हों। तीनों गुण मिल कर ही किसी कार्यं के रूप में परिणत होते हैं, जैसा कि ईश्वर कृष्ण ने कहा है—''अभ्योऽभ्यजननिम्युनवृत्तयभ्र गुणाः'' (सां. का. १२)। प्रत्येक निरवयव गुण यदि समग्रतया परिणत होता है, तब गुणरूप मूल तत्त्व का उच्छेद हो जायगा

इत्यभिप्रायः, तास्तु ब्रह्मचादिनोऽप्यविशिष्टाः। तथाणुवादिनोऽप्यणुरण्वस्तरेण संयुज्यमानो निरवयवश्वाद्यदि कारस्म्येन संयुज्येत, ततः प्रथिमानुपपचिरणुमात्रवः प्रसङ्गः। अथैकदेशेन संयुज्येत, तथापि निरवयत्वाम्युपगमकोप इति स्थपक्षेऽपि समान एष दोषः। समानत्वाद्य नाम्यतरस्मिन्नेव पक्ष उपक्षेत्रव्यो भवति। परिष्टतस्तु श्रह्मवादिना स्वपक्षे दोषः॥ २९॥

मामती

परिणामे वा सायवस्त्रमिन्नं प्रसारवेत । @ तथाणुवादिनोऽपि इति @ । वैद्योविकाणां द्वाणुभ्यो संयुज्य ह्वाणुक्रवेकमारभ्यते, तेस्त्रिमद्वर्यं जुक्रस्त्रवणुक्रवेकमारभ्यतं इति अक्रिया । तत्र द्वयोरच्योरनथवद्योः संयोगस्तावण् भ्याणुयादस्याप्नुवन्यतं तत्र त वलंते । महारित सम्भवः स एव तदानीं तश्र वलंते न वलंते विति । तथा चोषर्ययः पादवंस्थाः वटपि परमाणवः समानवेद्या इति अधिमानुप्यलेरजुमात्रः पिष्यः प्रसारव्येत । अध्यापने वा वटवयवः परमाणुः स्यादिस्यनवयवस्थ्याकोपः । अद्यवयक्षः सावयवस्त्रमुपेतं, तथा सस्यमस्तावयवस्त्रेतं सुवेदराजसर्वययोः समानपरिजामस्त्रप्रसङ्गः, तस्मात् समानो दोवः । आया-तमात्रेण साध्यमुक्तं परमार्थतस्तु अविकं परिजामं वा कार्यकारणभावं वेच्छतायेव दुर्वारो दोषो न पुनरस्माकं मायावादिनामित्याह @ परिहृतस्तु इति @ ॥ २९ ॥

भामती-आस्या और यदि उसका अवयवशः परिणाम माना जाता है, तब सावयवत्व की आपति होती है, जो कि अनिष्ट है।

"तथाऽणुवादिनोऽपि"— इस भाष्य के द्वारा वैशेषिक-पक्ष में भी समानदोषता की प्रसक्ति की गई है, क्योंकि उनके मत की प्रक्रिया यह है कि दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर एक द्वाणुक और तीन द्वाणुक संयुक्त होकर एक द्वाणुक आरम्भ करते हैं। वहाँ निरवयव-भूत दो परमाणुओं का संयोग दोनों परमाणुओं एवं एक परमाणु का अपनी (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्पर और नीचे की) छहों दिशाओं में विद्यमान छः परमाणुओं के साथ संयोग सभी परमाणुओं को व्याप्त करेगा। व्याप्त किए बिना संयोग सम्भव नहीं, क्योंकि व्याप्त न करने का अर्थ है - सम्बन्धित न होना और संयुक्त होने का अर्थ—सम्बन्धित होना है। दोनों विद्य घटनाएँ एक साथ घटित नहीं हो सकतीं। विभिन्न देशों (छः दिशाओं) में विद्यमान परमाणुओं से संयुक्त परमाणु के छः अवयव मानने होगे। इस सावयवस्वापित्त से बचने के लिए यद मानना होगा कि द्वाणुक-निर्माणार्थ जिन दो परमाणुओं एवं त्र्यणुक-रचनार्थ जिन छः परमाणुओं या तीन द्वाणुकों का संयोग माना जाता है, वे सभी परमाणु एक ही देश में विद्यमान हैं। तब द्वाणुक और त्र्यणुकादि सभी विष्ठ अणु परिमाण के ही रहेंगे उनका मध्यम या महत्वरिमाण न हो सकेगा, जैसा कि आचार्य वसुबन्ध कहते हैं—

षट्केन युगपद योगात् परमाणोः षडंशता । षण्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ।। (विशति • १२)

इस प्रकार बैशेषिकों के पक्ष में परमाणु को सावय मानना सम्भव नहीं, निरवयव परमाणु का समग्रतया संयोग मानने पर प्रथिमा (महत्परिमाण) उपपन्न नहीं होती और अवयवशः संयोग मानने पर सावयवत्वापत्तिरूप सगान दोष प्रसक्त होता है। अनन्त अवयव-परम्परा मानने पर सुमेर पर्वत और सरसों के एक दाने का समान परिमाण का प्रसङ्ग दिखाया जा चुका है। भाष्यकार ने यहाँ पर सिद्धान्तों में दोष-साम्य का अभिधान आपाततः ही कर दिया है, वस्तुतः जो छोग परिणामवाद और बारम्भवाद को पारमायिक मानते हैं, उन्हीं

# (१० सर्वोपेताधिकरणम् । स० ३०-३१) सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ॥ ३०॥

पकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशिक्तियोग।दुपवद्यते विचित्रो विकारप्रपञ्च इत्युक्तम् । तत्युनः कथमवगम्यते विचित्रशिक्तियुक्तं परं ब्रह्मति ? तदुच्यते - सर्वोपेता च परा देवतेत्यभ्युपगन्तव्यम् । कुतः ? तद्दर्शनात् । तथा द्वि दर्शयति श्रुतिः सर्वं शिक्तयोगं परस्या देवतायाः — 'सर्वेकामा सर्वंगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यानोऽ धाक्यनादरः' ( छा० ३।१४।४ ), 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः' ( छा० ८।९१ ), 'यः सर्वेद्यः सर्ववित्' ( मुण्ड० १।१।९ ), 'पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रभसौ विधृतौ तिष्ठतः ( वृ० ३।८।९ ) इत्येवंजातीयका ॥ ३० ॥

विकरणस्वान्नेति चेत्तदुक्तम् ॥ ३१ ॥

स्यादेतत्, -चिकरणां परां देवतां शास्ति शास्त्रम् — अवश्चष्कमश्रोत्रमवागमनः' (बृ० ३।८।८) इत्येवंजातीयकम् । कथं सा सर्वशिक्तयुकापि सती कार्याय प्रमवेत् ? देवादयो हि चेतनाः सर्वशिक्तयुका अपि सन्त आध्यात्मिककार्यकरणसंपन्ता प्रव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विद्यायन्ते । कथं च 'नेति नेति (वृ० ३।९।२६) इति प्रति-विद्यसर्वविशेषायाः सर्वशिक्तयोगः संभवेदिति चेत्-यदत्र वक्तव्यं तत्पुरस्तादेवोक्तम् ।

#### भामती

विवित्रशक्तित्वमुक्तं ब्रह्मणस्तत्र शुरमुगन्यासपरं सूत्रम्—''सर्विपेता च तह्शंनात्'' ॥ ६०॥ एतदाक्षेपसमाघानपरं सूत्रम्—''विकरणस्वाग्नेति चेत्तवृक्तम्"।

कुलालाविस्वस्तावव् वाद्यकरणापेक्षेम्यो वेवादीशा वाद्यानपेक्षाणामान्तरकरणापेक्षसृष्टीनां प्रमाणेन वृष्टो यथा विशेषो शापह्लोतुं शक्यः । यथा तु जाग्रस्तुश्टेर्वाह्यकरणापेक्षायास्तवनपेक्षाग्तरकरणमात्रसाच्या वृष्टा स्वप्ने रवाविसृष्टिरसक्यापह्लोतुमेवं सर्वशक्तेः परस्या वेवतावा आग्तरकरणानपेक्षाया जगस्तर्वनं भूयमाणं न सामान्यतोवृष्टमात्रेणापह्लवमहँतीति ।। ३१ ॥

## भामती-स्याख्या

के मत में कथित दोष प्रमक्त होते हैं, हम मायावादी वेदान्तियों के मत में नहीं, यही भाष्यकार ने कहा है -- "परिहतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोष:"।। २९।।

संशय — समन्वयाध्याय में माया शक्ति-समन्वित ब्रह्म से जगत् की सृष्टि प्रतिपादित है, वह युक्ति-विरुद्ध है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष — लोक में सभी मायाकार (जादूगर) शरीरधारी ही होते हैं, शरीर-रहित ब्रह्म का भायावी होना सम्भव नहीं, अतः "मायी मृजते विश्वम्" (श्वेता. ४।९) इत्यादि वेदाम्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय युक्ति-विरुद्ध है।

सिद्धाश्त — मायारूप विचित्र शक्ति से सम्पन्न ब्रह्म के प्रतिपादक श्रुति-वाक्यों का निदर्शक सुत्र है — "सर्वोपेता च तर्द्शनात्"। इससे उक्त पूर्वपक्ष का सम्यक् समाधान हो जाता है। सूत्रकार का कहना है कि जसे दण्ड, चक्रादि बाह्य सामग्री-सापेक्ष कुलालादि की अपेक्षा बाह्य सामग्री-निरपेक्ष देव, पितर और ऋष्यादि की जिस विशेषता का दर्शन किया जाता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता जाग्रत्सृष्टि की अपेक्षा स्वाप्त सृष्टि की हष्ट विशेषता भी नकारी नहीं जा सकती। वैसे ही शरीरादि बाह्य एवं आन्तर साधन-निरपेक्ष सर्वशक्ति-सम्पन्न ब्रह्म की श्र्यमाण जगत्कर्तृता केवल सामान्यतो इष्ट अनुमान के द्वारा निरस्त

भुत्यवगाद्यमेवेद्मतिगम्भीरं ब्रह्म न तर्कावगाद्यम् । नच यथैकस्य सामर्थ्यं दृष्टं तथाऽन्यस्यापि सामर्थ्यं मिवतब्यमिति नियमोऽस्तीति । प्रतिषिद्धसर्वविशेषस्यापि ब्रह्मणः सर्वशक्तियोगः संमवतीत्येतद्प्यविद्याकित्पतक्पभेदोपन्यासेनोक्तमेव । तथा च शास्त्रम् —'व्यपाणिपादो जवनो प्रहीता पश्यत्यचक्षः स श्रुणोत्यक्णः' (१वे० ३।१९) इत्यकरणस्यापि ब्रह्मणः सर्वसामर्थयोगं दर्शयति ॥ ३१ ॥

# (११ नप्रयोजनवस्त्राधिरणम् । ६० ३२--३३ ) न प्रयोजनवस्त्रात् ॥ ३२ ॥

अन्यथा पुनश्चेतनकर्तृत्वं जगत आक्षिपति । न सनु चेतनः परमात्मेदं जगिक्षम्वं विरचियतुमहृति कृतः ? प्रयोजनवस्वात्मवृत्तीनाम् । चेतनो हि लोके बुद्धिपूर्वकारी पुक्षः प्रवर्तमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्प्रवृत्तिमात्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारममाणो हृष्टः, किमुत गुक्तरसंरम्भाम् ? भवति च लोकप्रसिद्धयनुवादिनी श्रृतिः—'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रयं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रयं भवति' (बृह्ण २।४।५) हिते । गुरुतरसंरम्मा चेयं प्रवृत्तिर्यंदुच्चावचप्रपञ्चं जगिक्षम्वं विरचयित्यम् । यद्यीयमपि प्रवृत्तिश्चेतनस्य परमात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनो परिकल्प्येत परितृत्तस्वं

मामती

न तावदुम्मत्तवस्य मितिबञ्जमाञ्जगरप्रिक्यां, ज्ञान्तस्य सर्वज्ञरवानुपपत्तेः । तस्मात् प्रेक्षावतानेन जगत् कर्तन्यम् । प्रेक्षावतम् प्रवृत्तिः स्वपरिहताहितप्राप्तिपरिहारप्रयोजना सती नाप्रयोजनास्यायातिष् सम्भवति, कि पुनरपरिमेयानेकविषोच्यावचप्रपञ्चजगिद्वज्ञमिवरचना महाप्रयासा । अत एव लोलावि वरास्ता । अस्यायाससाध्या हि सा न चेयमध्यप्रयोजना, तस्या अपि सुक्षप्रयोजनवस्यात्मावस्यां वा प्रवृत्तौ

भामती—स्याख्या नहीं की जा सकती । [न्यायसूत्रकार ने अनुमानों के तीन भेद बताए हैं—''पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतोद्दष्टं च'' (त्या. सू. १।१।४) । इनमें किन्हीं दो विशेष धर्मों का कहीं सहचार देख कर सामान्य धर्म के द्वारा अनुमान करना सामान्यतोद्दष्ट अनुमान कहलाता है, जैसे भौतिक प्राणियों में सब्दृत्व और शरीरित्व का सहचार देख कर 'सब्दृत्व' हेतु के द्वारा शरीरित्व का अनुमान—ईश्वरः शरीरी, जगत्सब्दृत्वात् , कुलालादिवत्'। यह अनुमान आगम प्रमाण से बाधित है—"अशरीरं शरीरेषु" (कठो. १।२।२१) ]।। ३०-३१।।

संशय—सर्वथा परितृप्त और निष्काम स्नष्टा का जगत्सर्जन युक्ति-विरुद्ध है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष — निष्काम बहा जगत् की रचना यदि वैसे ही करता है, जैसे कोई उन्मत्त (विक्षिम) व्यक्ति अपने मित विश्रम से कुछ बना डालता है, तब वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता अतः ईश्वर को वैसे ही जगत् का सर्जन करना चाहिए, जैसे प्रेक्षावान् (प्रज्ञावान्) पुरुष कार्यं करता है। प्रज्ञाशील पुरुष की प्रवृत्ति सदैव सभी के हित की प्राप्ति एवं अहित की निवृत्ति को व्यान में रख कर ही होती है, उसकी प्रवृत्ति का लेशमात्र भी निष्प्रयोजन नहीं होता। जगद्रचना-जैसी महनीय एवं अनन्त उच्चावच विविधताओं और विषमताओं से परिपूर्ण रचना निष्प्रयोजन नहीं हो सकती। अत एव इसे किसी की लीला या क्रीड़ा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रीड़ा के लिए इतने बड़े आयास (प्रयत्न) की अपेक्षा नहीं होती। दूसरी बात यह भी है कि क्रीड़ा भी निरर्थंक नहीं होती, उसका मनोरखनादि-जनित सुख-

परमात्मनः भ्रयमाणं बाध्येत । प्रयोजनाभाषे वा प्रमृत्यभावोऽपि स्यात् । अथ चेतनोऽपि सम्तुन्मचो बुद्धयपराधादम्तरेणैवात्मप्रयोजनं प्रधर्तमानो दृष्टस्तथा परमात्मापि प्रवर्तिध्यत इत्युच्येत, तथा सति सर्वमृत्वं परमात्मनः भ्रयमाणं वाध्येत । तस्मादिश्लिष्टा चेतनात्स्विष्टिति ॥ ३२ ॥

लोकः चुलीलाकैवस्यम् ॥ ३३ ॥

तुशब्देनाक्षेपं परिहरति । यथा लोके कस्यिवदाषीषणस्य राष्ट्रो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किचित्प्रयोजनमनिसंघाय केवछं लीछाकपाः प्रवृत्तयः क्रीडाविहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छुासप्रद्यासाद्यो उनिससंघाय बाह्यं किचित्प्रयोजनं स्वभावादेव सम्भवन्ति, पवमीद्दरस्याप्यनपेक्ष्य किचित्प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवछं लीछा क्ष्मा प्रवृत्तिर्भविष्यति । न होद्दरस्य प्रयोजनान्तरं निक्ष्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा सम्भवति । न च स्वभावः पर्यनुयोक्तुं शक्यते । यद्यप्यसाणं जगिद्धम्बविरचना

भामती तरमावे कृतार्थंत्वानुवपत्तेः परेकां चोषकार्याणामभावेन तहुपकाशया अपि प्रवृत्तेरयोगात् । तस्मात् प्रेष्ठावत्त्रवृत्तिः प्रयोजनयत्तया व्याप्ता तदभावेऽनुषपन्ना ब्रह्मोषायानतां जयतः प्रतिक्षिपतीति प्राप्तम् ॥ २॥

एवं प्राप्तेऽभिषीयते – लोकयत्तु लीलाकैवल्यम् ।

भवेदेतवेवं यवि द्रेक्षाबत्प्रवृक्षिः प्रयोजनबस्तया स्याप्ता भवेस्तरस्तक्षियुसी निवर्तेत, शिक्षपास्विमव वृचतानिवृत्ती, न स्वेतविस्त प्रेक्षाबतामननुसंहितप्रयोजनानामि वावृच्छिकीषु क्रियासु प्रवृत्तिवर्धानात् । अन्यया न कुर्वीत वृया चेष्टाम्' इति धर्मसूत्रकृतां प्रतिषेषो निविषयः प्रसन्वेत । न बोन्मसान् प्रस्येतत् सूत्रमधंबतेवां सवर्यबोधतवनुष्ठानानुवयसेः । अपि चावृष्टहेतुकौश्पत्तिकी श्वासप्रस्वासलक्षका प्रेक्षावतां

### मामती-व्याख्या

प्राप्ति प्रयोजन होता है। जगद्रचना का सुल-प्राप्ति भी प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि जगत् की उत्पत्ति से पहले सुख का भी अभाव होता है। जिन प्राणियों का हित-साधन करने के लिए जगद्रचना अभिलेखित है, उनका भी पहले अभाव होता है, अतः परोपकारार्थ भी प्रपञ्च-रचना सम्भव नहीं। फलतः प्रजाशील पुरुष की प्रवृत्ति प्रयोजनवत्ता से ज्याप्त होती है, अतः प्रयोजन के अभाव में प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार जगद्रचना की प्रवृत्ति अनुपपन्न होकर ब्रह्मगत जगदुपादानत्व का निराकरण कर देती है।। ३२।।

सिद्धान्त सूत्रकार ने 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' कह कर सिद्धान्त की स्थापना करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रेक्षावान् पुरुष की प्रवृत्ति प्रयोजनवत्ता से व्याप्त होती, तब अवश्य ब्रह्मगत जगत्कतृंत्व पर आघात आ सकता था कि व्यापकीभूत प्रयोजनवत्ता की निवृत्ति से ब्रह्मानिष्ठ जगदुपादानता की निवृत्ति वैसे ही हो जाती, जैसे वृक्षत्व की निवृत्ति हो जाने से शिक्षपात्व की निवृत्ति हो जाती है, किन्तु प्रज्ञावान् पुरुषों की भी कुछ प्रवृत्तियौ विना उद्देश्य एवं विना प्रयोजन की देखी जाती हैं। यदि ऐसा न हो, तब निष्प्रयोजन प्रवृत्ति पर धर्म-आस्त्रकार ऐसा अंकुश न लगाते — "न कुर्वीत वृथा चेष्टाम्" (मनु. ४।६३)। उन्मत्त व्यक्तियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उक्त मनु-बचन की सार्थकता नहीं मानी जा सकती, व्योंकि इस वचन के द्वारा भी उन्हें व्यथं चेष्टा से छपरत नहीं किया जा सकता, उन्हें न तो इस वचन का अर्थ-बोध होगा और न वे इस आज्ञा का पालन ही करेंगे।

दूसरी बात यह भी है कि प्रेक्षावान् व्यक्तियों की भी श्वास-प्रश्वास क्रिया ऐसी है, जो विना किसी प्रयोजन के केवल अहुष्टानुप्राणित हो स्वाभावतः ही सव्वारित है। 'चेतनात्मा

गुरुतरसंरम्भेवाभाति, तथापि परमेश्वरस्य लीलैव केवलेयम् , अपरिमितशक्तित्वात् । यदि नाम लोके लीलास्वपि किचित्स्धमं प्रयोजनमुत्प्रेक्ष्येत, तथापि नैवात्र किचित् प्रयोजनमुत्प्रेक्षितुं शक्यते, आसकामश्रुतेः । नाप्यप्रवृत्तिरुम्मत्तप्रवृत्तिर्वाः, सृष्टिश्रुतेः, सर्वश्रुतेश्च । न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः, अविद्याकिएपतनामकपःयवहारगोः

मामती

किया बयोजनानुसन्धानमन्तरेण वृद्या न षास्यां बेतनस्यापि जैतन्यमनुषयोगि, सम्प्रसावेऽपि भावादिति युक्तं प्राज्ञस्यापि जैतन्याप्रच्युतेरस्यथा मृतशरीरेऽपि इवासप्रद्वासप्रदृत्तिप्रसङ्गात् । यथा च स्वायंपरार्थ-सम्प्रवासावितसमस्तकामानां कृतकृत्यत्याऽनाकुलमनसामकामानामेथ लीलामात्रास्सय्य्यनृतिष्पादिति प्रयोजने गैव तदुहेशेन प्रवृत्तिरेवं बह्मणोऽपि जयत्सर्जने प्रवृत्तिर्नानुपपन्ता । वृष्ट्य यदस्यवलकोर्यभुद्धीन्नामकाक्यमितदुष्करं वा तद्ययेवामनक्यवलकोर्यशुद्धीनां सुशक्रमीयत्करं वा न हि वानरैमांवरित्रभृतिभिन्नंगिनं बद्धो नीरितिधरमाधो महासर्वानाम् । न चैव पार्थेन शिलीमुर्जनं बद्धो न चायं न पीतः संक्षिप्य पुलुकेन हेस्रयेव कलकायोनिना महामृतिना । न वाद्यापि न वृद्यन्ते लीलामात्रविनिमितानि महाप्रसाद-प्रमुक्तेन हेस्रयेव कलकायोनिना महामृतिना । न वाद्यापि न वृद्यन्ते लीलामात्रविनिमितानि महाप्रसाद-प्रमुक्तेन हेस्रयेव कलकायोनिना महामृतिना । न वाद्यापि न वृद्यन्ते लीलामात्रविनिमितानि महाप्रसाद-प्रमुक्तेन हेस्रयेव कलकायोनिना महाप्रमान्याचा मनसावि वृद्यस्याचि नरेवराणाम् । तस्मावुपपन्नं यद्यस्या वाद्यस्यावनम्, अपि व नेयं पारमार्थिकी सृष्टियंनानुयुज्येत अवोजनम्, अपि स्वनाव्यविद्यानिक्तानि भावत्व महिष्क्रमाः समुहिष्टप्रयोजना भवन्ति । न च तत्कार्या विस्मयभयकम्पाद्याः स्वोत्वालात्वक्रमण्यवीनसन्ते । सा च वैतम्यविक्कृरिता जयदुत्पादहेतुरिति चेतनो जगद्योगिराक्यायंत इत्याह स्वोत्पत्ती प्रयोजनमपेक्षते । सा च वैतम्यविक्कृरिता जयदुत्पादहेतुरिति चेतनो जगद्योगिराक्यायंत इत्याह स्वोत्पत्ती प्रयोजनमपेक्षते । सा च वैतम्यविक्कृरिता जयदुत्पादहेतुरिति चेतनो जगद्योगिराक्यायंत इत्याह

### भामती-व्याख्या

का चैतन्य भी उस किया में उपयोगी नहीं, क्योंकि सुधुप्त (प्राज्ञ ) आत्मा में चैतन्य न होने पर भी क्वास-प्रकास किया प्रवाहित रहती हैं'— ऐसा कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि प्राज्ञातमा में भी चैतन्य अक्षुण्ण रहता है, अन्यथा मृत शरीर में भी क्वासादि क्रिया होनी चाहिए।

जिन व्यक्तियों के सभी स्वार्य और परार्थ सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे छत-कृत्य प्रशान्तमनस्क और निष्काम पुरुषों की भी लीलामात्र से जब सभी प्रयाजन अपने-आप निष्पन्न हो जाते हैं, अतः उनकी प्रवृत्ति जैसे सर्वथा निष्प्रयोजन होती है, वैसे ही ब्रह्म की जगद्रचनारूप प्रवृत्ति उपपन्न हो जाती है। लोक में तो यह देखा हो जाता है कि जा कार्य अल्प बलवीर्य वाले व्यक्ति के लिए अत्यन्त अशक्य या दुष्कर होता है, वहीं कार्य महाश्वाक्ति-सम्पन्न पुरुषों के लिए सुकर या ईष्ट्विकर होता है। विशालकाय प्राणियों के लिए भी अगाध और अपार समुद्र में भी हन्त्मान्-जैसे वानरपुङ्गवों ने क्या महाप्वंतों द्वारा सेतु बन्ध का निर्माण नहीं कर दिया था? महाधनुघर अर्जुन ने क्या बाणों की अद्भुत वर्षा से सागर को पाट नहीं दिया था? महाधनुघर अर्जुन ने क्या बाणों की अद्भुत वर्षा से सागर को पाट नहीं दिया था? महाधनुघर अर्जुन ने क्या बाणों की अद्भुत वर्षा से सागर को पाट नहीं दिया था? महाध अगस्त ने क्या महासागर को एक चुल्लू में भर की पी नहीं लिया था। नृग नरेश के सङ्कल्पमात्र से निर्मित गगन-चुम्बी अट्टालिकाएँ और मोहक प्रमद-इन क्या आज भी नहीं देखे जाते हैं? फलता ब्रह्म की जगद्रचना को चाहे याद्दिक्त, चाहे स्वाभाविक या लीलामात्र कहा जाय, सनथा उपपन्न और युक्ति-संगत है।

दूसरी बात यह भी है कि यह मृष्टि पा मार्गिकी वहीं भानी जाती कि जिसके प्रयोजन का प्रथन उठता। अनादि अविद्या की देन यह मृष्टि है, अविद्या स्वभावतः विश्रम कार्यं को जन्म दे डालती है, किसी प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करती, जैसे कि न तो द्विचन्द्र, अलातचक्र, गन्धवंनगरादि विश्रम किसी प्रयोजन को उद्देश्य करके उत्पन्न होते हैं और

चरत्वात् ब्रह्मात्मभावप्रतिपाद्नपरत्वाच्चेत्येतद्पि नेव विस्मतंभ्यम् ॥ ३३ ॥

(१२ वैषम्यनैर्घृण्याधिकरणम् । स् ० ३४-३६ ) वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्भयति ॥ ३४ ॥

पुनश्च जगजनमादिहेतुरवमीइवरस्याक्षित्यते, स्थूणानिसननन्यायेन प्रतिहातस्यार्थस्य दृढीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः ? वैषम्यनपृण्यप्रसकात् । कांश्चिद्त्यन्तसुस्रभाजः करोति देवादीन् , कांश्चिद्त्यन्तदुःस्रभाजः पश्चादीन् ,
कांश्चिन्मध्यमभोगमाजो मनुष्यादीनित्येवं विषमां स्विष्टं निर्मिमाणस्येश्वरस्य पृथ्गजनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः । श्वतिस्मृत्यवधारितस्वच्छत्वादीद्वरस्यभाविष्ठोपः प्रसउथेत । तथा स्वत्रजनरिप जुगुष्तितं निर्वृणत्वमितक्र्रत्वं दुःस्रयोगविधानात्सवप्रजोपसंद्वाराच्च प्रसज्येत । तस्माद्वषम्यनैर्घृण्यप्रसङ्गान्नेश्वरः कारणितस्येवं प्राप्ते व्रमान्

भामती वर्गति ब्रह्मारमभावं, तथा च सुब्टेरविवचार्या तवाश्ययो बोचो निर्विचय एवेस्याक्षयेनाह @ ब्रह्मास्मभाव इति 🕸 ॥ ३३ ॥

अतिरोहितोऽत्र पूर्वः पतः, उत्तरस्तूच्यते । वन्धावषमध्यमसुसदुःसभेववश्याणभृश्यपञ्चं प सुखदुःसकारणं सुवाविधावि चानेकविधं विश्वयतः प्राणभृद्भवेशासपायपुष्यकर्मातिसयसहायस्यात्र भवतः परपेश्वरस्य न वैवध्यनैर्घृष्ये प्रसन्यते । न हि सभ्यः सभायां नियुक्तो युक्तवाविनं युक्तवासतिति पायु-क्तवाविनमयुक्तवाद्यसीति बुवाणः सभापतिर्वा युक्तवाविनममुगुङ्खन्तयुक्तवाविनश्च निगृङ्खन्तवुरको हिष्टो

## भामती-व्याक्या

न उनसे जितत विस्मय, भय और कम्पादि कार्य ही किसी प्रयोजन की अपेक्षा करते हैं। वह अविद्या चिदात्मा से तादात्म्य स्थापित करके ही जगत् की रचना करती है, अतः चेतन तत्त्व जगत् का उपादान कहा जाता है। भाष्यकार भी यही कह रहे हैं—"न चेयं परमार्थ-विषया"। वस्तुतः सृष्टि-प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्मभाव के प्रदर्शन में है। सृष्टि अविवक्षित होने के कारण सृष्टिविषयक दोष निविषयक हैं—''ब्रह्मात्मभावप्रति-पादनपरत्वात्"।। ३३।।

## 100

संशय — निर्दोष ब्रह्म में मृष्टि प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का जो समन्वय किया गया, वह न्याय-विरुद्ध है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष — ब्रह्म को यदि जगत् का रचियता माना जाता है, तब उसमें वैषम्य और नैर्घृण्य (क्रूरभाव) प्रसक्त होता है, क्योंकि देवादिरूप सात्त्विक और सुखी सृष्टि के प्रति राग, मनुष्यादिरूप राजस एवं दुःखाक्रान्त प्राणियों से द्वेष, पशु-पक्ष्यादि तामस जगत् के निर्माण एवं प्रलयार्थ अतिक्रूरत्व अपेक्षित है।

सिद्धान्त —यद्यपि भगवान् ने उच्च-नीचादि-भेद-भिन्न विश्व का निर्माण किया, जिसमें कोई सुखी और कोई दु:खी है, अमृत और विष-जैसी विषमताएँ हैं। तथापि उसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष और क्रूरत्व नहीं, क्योंकि प्राणियों की अनादि कर्म-वासनाओं को अपने उदर में समेटे महाअविद्या विविधताओं और विषमताओं को जन्म देती जा रही है, भगवान् का क्या दोष? जैसे किसी सभा में नियुक्त साक्षी या अध्यक्ष युक्तवादी का सनुमोदन और अयुक्तवादी का प्रतारण करता हुआ भी राग-द्वेषपूर्ण या पक्षपाती नहीं होता,

वैषम्यनैर्घुं ण्ये नेश्वरस्य प्रसज्यते । कस्मात् ? सापेक्षत्वात् । यदि हि निरपेक्षः केवस ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमोते, स्यातामेतो दोषौ —वेषम्यं निर्घुण्यं च, न तु निरपेक्षस्य निर्मातत्त्वमस्ति । सापेक्षो होश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमोते । किमपेक्षत इति चेत् , धर्माधर्मावपेक्षत इति चदामः । अतः सृज्यमानप्राणधर्माधर्मापेक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराधः । ईश्वरस्तु पर्जन्यवद् द्रष्टव्यः । यथा हि पर्जन्यो भीहियवादिसृष्टौ साधारणं कारणं मवति, बीहियवादिवैषम्य तु तत्तद्वीजगतान्येवाक्षाधारणानि सामध्यानि कारणानि भवन्ति, प्रवमोश्वरो देवमनुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणं मवति । देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तज्ञीवगतान्येवासाधारणानि कर्माण कारणानि भवन्ति, प्रवमोश्वरो देवमनुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणानि भवन्ति, प्रवमीश्वरः सापेक्षत्वास्य वैषम्यनर्घु ण्याभ्यां दुष्यति । कर्थं पुनरवक्षाम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीचमध्यमोत्तमं संसारं निममीत इति ? तथा हि दर्शयति अतिः —'प्ष होव साधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोकेभ्य उक्षिनीषते' एष उ प्रवास्ति कार्यति तं यमधो निनीषते' (को० आ० ३१८) इति । 'पुण्यो वै पुण्येन

#### भामती

या भवत्यित तु मध्यस्य इति वीतरागहेत इति पार्वायते, तह्नवीक्षरः पुष्यकर्माणममृगृह्णस्माणम् निगृह्णसम्बद्धाः एवं हासावप्रयस्थः स्याद्यक्यस्याणकारिणमृगृह्णियाकस्याणकारिणम् । एवं हासावप्रयस्थः स्याद्यक्यस्याणकारिणमृगृह्णियाकस्याणकारिणम् । ज्ञ्ञ निगृह्णीयाम्य स्वेतवस्य । तस्माम्य वेतव्यवोषोऽत एव न नेर्युष्यम्यि संहरतः समस्तान् प्राणभृतः । स हि प्राणभृत्कर्माशयानी वृत्तिनिरोषसमयस्तमितलङ्खयन्ययम्यक्तकारी स्यात् । न च कर्मापेकायामी-क्वरस्य ऐक्वर्यव्याद्यातः । न हि सेवाविकर्मभेवायेकाः फलभेदप्रवः प्रभुरप्रभूमेवित न च "एव होव सायुक्यं कार्यति यमेश्यो लोकेश्य उत्तिनीवते एव एवासाधुक्यं कार्यति तं यमधो निनीवते" हित धुते-रीक्वर एव होवपक्षपातास्यां साध्वसाधुनी कर्मणी कार्यत्वा स्वगं नरकं वा लोकं नयति । तस्माहेवस्य-वोवप्रसङ्गान्नेश्वरः कारणमिति वाच्यम् ; विरोषात् । यस्मात् कर्मं कार्यत्वस्यस्वव्यः प्राणितः सुखदुःस्वनः

### भामती-व्याख्या

अपितु तटस्थ और वीतराग ही माना जाता है। वैसे ही परमेश्वर भी पुण्यवान् पर अनुग्रह और पापी का निग्रह करता हुआ भी मध्यस्थ ही सिद्ध होता है। हाँ, वह तब अमध्यस्थ या पक्षपाती कहा जा सकता था, जब कि अकल्याणकारी पर अनुग्रह और कल्याणकारी का निग्रह करता, किन्तु ऐसा नहीं, अतः उसमें वैषम्य दोष नहीं। इसी प्रकार समस्त प्राणियों का संहार कर देने पर भी वह निर्घृण (क्रूर) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह प्रख्य अवस्था है, जिसमें सभी प्राणियों के कर्म-बीज अवगुण्यत एवं कार्याक्षम हो जाते हैं, अहुष्टों की इस कुब्ज मर्यादा का उल्लङ्घन करके यदि ईश्वर संसृति-सजन करने लग जाता, तब अवश्य प्रसे अयुत्तकारी कहा जा सकता था। अपनी सृष्टि-क्रिया में उन अहुष्टों की अपेक्षा करने मात्र से ईश्वर का ऐश्वर्य वैसे ही व्याहत नहीं होता, जसे भृत्यों की सेवा के अनुरूप पुरस्कार या भृति प्रदान करनेवाले गृहस्वामो का स्वातन्त्र्य समाप्त नहीं होता।

शक्का—''एष ह्येव साधु कर्म कारयित तं यमेश्यो लोकेश्य उन्निनीषते । एष एवासाधु कर्म कारयित, तं यमधी निनीषते'' (की. जा. ३।८) यह श्रुति स्पष्ट कहती है कि ईश्वर ही जिस जीव को देव-लोक में ले जाना चाहता है, उससे साधु (पुण्य-प्रद) कर्म एवं जिसको नरक लोक में ले जाना चाहता है, उससे असाधु (पाप-प्रद) कर्म कराता है। इस प्रकार ईश्वर में स्वयं अपनी राग-द्वेष-युक्तता सिद्ध होती है—'ईश्वरो रागादिमान्, विषमसब्दुरवात्'।

समाधान—ईश्वर में स्वतः विषम-स्रब्ट्स्व का अनुमान करना आगम प्रमाण से सर्वया विषय है, क्योंकि उक्त आगमने ईश्वर में स्वता विषय-सब्द्रस्व का निराकरण करने के

कर्मणा भवति पापः पापेन' ( बृ॰ ३।२।१३ ) इति च । स्मृतिरिप प्राणिकर्मविशेषाः पेक्षमेवेश्वरस्यानुत्रहीतृत्वं निब्रहीतृत्वं च दर्शयति—'ये यथा मां प्रपद्यक्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्' ( भ० गी॰ ४।११ ) इत्येवंजातीयका ॥ ३४ ॥

न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात् ॥ ३५ ॥

भामती

सृबति इति धुतेरवगम्यते । तस्मान्त सृजतीति विरुद्धमिभियते । न च वैषम्यमात्रमत्र सृमो न स्वीद्वयरकारमध्यं व्यासेधाम इति वक्तव्यं किमतो यद्येवं, तस्मावीस्वरस्य सवासनक्षेत्रापरामर्श्वमिन बदन्तीनां मूयसीनां धुतीनामनुग्रहायोग्निनीधतेऽधो निनीधत इत्येवि तज्जातीयपूर्वकर्मास्यासवज्ञात् प्राचिन इत्येवं नेयम् , यवाहुः—

जन्मजन्मयबभ्यस्तं बानमध्ययनं तदः। तेनेवाभ्यासयोगेन तच्चेवाभ्यसते नरः॥

इत्यभ्युपेत्य च मृष्टेस्तास्विकत्वसिवमुक्तमिनकांच्या तु सृष्टिरिति न प्रस्मतंग्यमत्रापि तथा च मायाकारस्येवाङ्गसाकत्वयोकत्वयभेदेन निचित्रान् प्राणिनो वर्शयतो न वैषम्यदोवः, सहसा संहरतो वा न मैर्घुच्यमेवमस्यापि भगवतो निविधविचित्रप्रपञ्चमनिर्वाच्यं विश्वं वर्शयतः संहरतश्च स्वभावाद्वा स्नीस्त्रा चा न कश्चित् दोष: ॥ २४ ॥

इति स्थिते शङ्कापरिहारपरं सूत्रम् —न कर्माविभागाविति चेम्नानावित्वात् शङ्कोत्तरे अतिरोहि-

भामती-ब्याख्या

िलए 'कमं कारियत्वा मृजित'—ऐसा कहा है, अर्थात् प्राणियों के अदृष्टों का अनादि प्रवाह माना जाता है, ईश्वर जीवों से उनके पूर्व-पूर्व अदृष्ट के अनुसार ही शुभ या अशुभ कमं कराता है, अपने-अप किसी से कुछ नहीं कराता। जीवों के शु गशुभ कमों से जीनत अदृष्टों के अनुरूप ही ईश्वर मृष्टि और प्रस्थ करता है, फिर वह दोषी क्यों होगा? यदि कहा जाय कि जगत् में ईश्वरकारणकत्व का निषेध नहीं किया जाता, केवल वैषम्य की सिद्धि की जाती है। तब प्रश्न उठता है कि इससे क्या होगा? ईश्वर सर्वथा अविद्यादि क्लेश और उनकी वासनाओं (संस्कारों) से रहित है, जंसा कि महिंब पत्रश्चिल कहते हैं—"क्लेशकमंविपाकाश-यैरपरामृष्टः पुरुषिवशेष ईश्वरः" (यो. सू. ११२४)। इस प्रकार के रागादि-रहित ईश्वर की प्रतिपादिका अनन्त श्रुतियों के अनुरोध पर यह महना होगा कि ईश्वर में कितिपय प्राणियों की जो उन्निनीषा या अधीनिनीषा उत्यन्न होती है, वह उन प्राणियों के ही पूर्वकर्म की प्रेरणा से ही होती है, स्वतः नहीं जैसा कि कहा गया है—

जन्मजन्मयदम्यस्तं दानमध्ययनं तपः। तेनैवाभ्यासंयोगेन तच्चैवाभ्यसते नरः॥

अर्थात् जीव ने जो अपने पूर्व जन्म में दान, अध्ययन और तप किया है, उसी के संस्कारों का पायेय लेकर वह इस जन्म में आया है, अतः वैसा ही अध्यास (पुनरावर्तन) करता रहता है। ईश्वर तो केवल प्राणियों के सामूहिक अदृष्टों के आधार जगत् का सजन कर देता है, उसकी विषमता में तो कर्मों के संस्कार ही प्रयोजक होते हैं। यह समाधान तो सृष्टि को तात्त्विक मान कर किया गया है। वस्तुतः सृष्टि मायामयी अनिर्वचनीया है, अतः मायाकार (जादूगर) के समान सकल (सर्वाङ्ग पूर्ण) और विकल (अपूर्ण) प्राणियों की रचना करने पर भी ईश्वर में न तो किसी प्रकार की विषमता सिद्ध होती है और न समग्र प्राणियों का संहार कर देने पर नैर्ष्ण्य (निष्ठुरत्व)।। ३४।।

पूर्व सूत्र में "कर्मजं लोकवैचित्र्यम्" ( अभि. को. ४।१ ) की जो स्थापना की गई, उस

'सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' (छा॰ ६।२।१) इति प्राक्सृष्टेर-विभागावधारणान्नास्ति कर्म, यदपेष्ट्य विषमा सृष्टिः स्यात्। सृष्ट्यसरकालं हि शरीरादिविभागापेक्षं कर्म, कर्मापेक्षम्य शरीरादिविभाग इतीतरेतराश्रयत्वं प्रसज्येत। खतो विभागादृष्वं कर्मापेक्ष ईष्ट्यरः प्रवर्ततां नाम। श्राग्विभागाद्वेचिज्यनिमिसस्य कर्मणो अभावास्वयेवाद्या सृष्टिः प्राप्नोतीति सेत्, नेष दोषः, अनादित्वात्संसारस्य। भवेदेव दोषो यद्यादिमान् संसारः स्यात्। अनादौ तु संसारे बीजाङ्कुरवद्येतुहेतुमद्भावेन कर्मणः सर्गवेषम्यस्य च प्रवृत्तिनं विकथ्यते॥ ३५॥

कथं पुनरवगम्यते उनादिरेष संसार इति ? अत उत्तरं पठति — उपश्चते चाप्युपरूम्यते च ॥ ३५ ॥

उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम् । आदिमस्वे हि संसारस्याकस्मादुद्भूतेर्मुका-नामपि पुनः संसारोद्भृतिप्रसङ्गः, अकृताभ्यागमप्रसङ्गधः, सुखदुःखादिवेषम्यस्य निर्निमित्तत्वात् । न चेश्वरो वेषम्यद्देतुरित्युकम् । न चाविद्या केवला वेपम्यस्य कार-

भामती

तार्षेन भाष्यग्रन्थेन ध्यास्याते ॥ ३५ ॥

अनादित्वादिति तिद्धवदुक्तं तस्साधनाथं सूत्रम् —''उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च'' ॥ ३६ ॥ अकृते कर्माण पुण्ये पापे वा तस्फलं भोक्तारमध्यागच्छेत् तथा च विधिनिषेवशास्त्रमनर्थकं भवेत् प्रवृत्तिनिवृत्त्यभावादिति मोद्यशास्त्रस्य चोक्तमानर्थवयम् । न चाविद्या देवलेति लघाभिप्रायम् । विक्षेप-सक्षणाविद्यासंस्कारस्तु कार्यस्थात् स्वोत्पत्तौ पूर्वं विक्षेपमपेक्षते, विक्षेपम मिथ्याप्रस्ययो मोहापरनामा

भामती-भ्याख्या

पर शङ्का उठाई गई कि द्वितीयादि सृष्टियों में पूर्व कर्म-जन्यत्व सम्भव होने पर भी प्रथम सृष्टि में कर्म-प्रयुक्तत्व क्योंकर सम्भावित होगा ? क्योंकि "सदेव साम्येदंमग्र आसीत्" (छा॰ ६।२।१) यह श्रुति प्रथम सृष्टि से पूर्व कर्ता, कर्म और करणादि-विभाग का निषेध करती है। इस शङ्का का समाधान है — "अनादित्वात्"। अर्थान् संसार अनादि है, इसकी कभी आदि (प्रथम) सृष्टि मानी ही नहीं जाती, अतः पूर्व-पूर्व कर्मी के आधार पर उत्तरोत्तर सृष्टि का उच्चावचभाव सम्यन्न हो जाता है।। ३४।।

'अनादित्व' हेतु को सिद्ध समझ कर उद्घृत कर दिया गया, वस्तुतः वह सिद्ध नहीं किया गया, अतः उसकी सिद्धि करने के लिए कहा गया है—"उपपद्यते चाप्युपलश्यते च''। यदि संसार को अनादि न मानकर आदिमान् माना जाता है, तब प्रथम सृष्टि के पहले पुण्य-पापादि रूप कर्मों के न रहने पर इस जन्म में जीव को सुख-दुःखादि रूप फल का लाम जो मिलता है, वह अकृताभ्यागम (कर्म किए बिना ही फल को प्राप्ति) है। कर्म किए बिना ही जब उनका फल मिल जाता है, तब विधि-निषेधात्मक शास्त्र निर्थंक और अप्रमाण हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा न किसी की प्रवृत्ति होती है और न निवृत्ति। केवल विधि-निषेधात्मक कर्मकाण्ड का ही आनर्थंक्य नहीं होता, अपि तु मोक्ष-शास्त्र (वेदान्त शास्त्र) भी व्यथं हो जाता है, क्योंकि कर्मों के बिना ही यदि संसार होता है, तब मुक्त पुरुषों को भी संसरण (जम्म-मरणादिष्ठ्य बन्धन) प्राप्त हो जाध्या. यही भाष्यकार ने कहा है—"मुक्तानामिष्य संसारोद्भूतिप्रसङ्गः"। भाष्यकार ने जो वहा है—"न चाविद्या केवला वैधम्यस्य कारणम्।" वह प्रलय-प्रयोजिका अविद्या को ध्यान में रखकर कहा है, क्योंकि विक्षेप (सृष्टि) की प्रयोजिका अविद्या कार्य (जन्य) होने के कारण अपनी उत्पत्ति में नियमतः अपने पूर्व संसार रूप विक्षेप की अपेक्षा करती हैं। विक्षेप नाम है—मिथ्या ज्ञान का, जिसकी दूसरी संज्ञा है—

णम् , पककपत्वात् । रागादिक्लेशवासनाश्चित्तकर्मापेक्षा त्वविद्या वैषम्यकरी स्यात् । न च कर्मान्तरेण शर्धारं सम्भवति, न च शरीरमन्तरेण कर्म सम्भवतीतीतरेतराश्चय-त्वप्रसङ्गः । अनादित्वे तु बीजाङ्कुरन्यायनोपपत्तर्म कश्चिद्दोषो भवति । उपलम्यते च संसारस्यानादित्वं श्रुतिस्मृत्योः । श्रुतौ तावत् 'अनेन जीवेनात्मना' (छा॰ ६१३१२) इति सर्गप्रमुखे शारीरमात्मानं जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेनामिछपन्ननादिः संसार इति दर्शयति । आदिमत्त्वे तु प्रागनवधारितप्राणः सन् कथं प्राणधारणनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखेऽभिलप्येत ? न च धारियष्यतीत्यतीऽभिलप्येत; अनागताद्वि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो वलवान् भवति, अभिनिष्पन्नत्वात् । 'सूर्याचन्द्रमसौ घाता

#### भामती

पुष्यापुष्यप्रवृत्तिहेतुभूतरागद्वेवनिदानं, स च रागादिभिः सहितः रवकार्येनं शरीरं सुखदुःखभोगायतनमन्तरेण सम्भवति । न च रागद्वेवावन्तरेण कमं, त च भोगसहितं मोहमन्तरेण रागद्वेवौ, न च पूर्वसरीरमम्तरेण मोहाविरिति पूर्वपूर्वशरीरापेको मोहाविरेवं पूर्वपूर्वभोहाद्यपेक्षं पूर्वपूर्वशरीरमित्यनादितेवात्र
भगवती चित्तमनाकुलयन्ति । तदेतदाह क्ष रागाविक्ष्लेशवासनाक्षित्तकमिष्का ।विषद्या वैवन्यकरी स्याव्
इतिकः । रागद्वेवमोहा रागादयस्त एव हि पुष्यं संसारदुःखमनुभाव्य क्लेशयन्तीति क्लेशास्तेवां वासनाः
कर्मप्रवृत्यनुगुनास्तामिराविष्ठानि प्रवर्त्तितानि कर्माण तवपेवा लयलवनाऽविष्ठा । स्यावेतत्—भविष्यताऽवि
क्यवदेको वृष्टो यथा पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपतीत्यतः आह क्ष न च घारयिव्यतीत्यतः इति क्ष । तदेव-

### भामती-व्याक्या

मोह । मोह सर्दैव पुष्य-पापरूप प्रवृत्ति के हेतुभूत राग और द्वेष का कारण होता है । रागादि कार्यों से युक्त मोह सुख-दुःखरूप भोग के आयतनभूत शरीर के बिना नहीं हो सकता। राग-हेव के बिना पुण्य-पापात्मक कमं, कमों (अहुष्टों) के बिना शरीर, राग-हेव और पूर्व शरीर के बिना मोहादि उत्पन्न नहीं हो सकते, अतः पूर्व-पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तरोत्तर मोहादि एवं पूर्व-पूर्व मोह की अपेक्षा उत्तरोत्तर शरीर का लाम-इस प्रकार बौद्ध सम्मत विद्यादि बारह पदार्थों के समान अनादि भाव-परम्परा का अनुसरण करना आवश्यक है [ जैसा कि वसुबन्धु ने भी कहा है - 'क्लेशकर्म हेतुकं जन्म, तखेतुकानि पुनः क्लेशकर्मणि, तेम्यः पुनर्जन्मेत्यनादि भवचक्रकं वेदितव्यम्' (अभि. की. मा. पृ. १३० ] भाष्यकार यही कह रहे हैं-"रागादिक्लेशवासनाक्षिप्तकर्मापेक्षा त्विविद्या वैषम्यकरी स्थात्" । भाष्यस्थ रागादि पद से राग, द्वेष और मोह का ग्रहण किया गया है, क्योंकि वे ही जीव को संसार-रूपी दुः अप का अनुभव कराकर क्लेशित (दुः स्त्री) करने के कारण क्लेश कहे जाते हैं। उन क्लेकों की बो वासनाएँ (संस्कार) हैं, उनके द्वारा आक्षिप्त (प्रवितित ) कर्मी से युक्त होकर ही लयात्मिका अविद्या विश्व की विषमताओं को जन्म देती है। "अनेन जीवेनात्मना" ( छा. ६।३।२) इस श्रुति में 'जीव प्राणधारणे' धातु से निष्पन्न 'जीव' पद के द्वारा जी आत्मा का व्यवहार किया गया है, वह अतीत सृष्टि-कालीन प्राण-धारण के निमित्त से ? अथवा भावी सर्गं के प्राण-धारण को दृष्टि में रखकर ? ऐसा सन्देह होने पर पूर्वपक्षी कहता है कि अतीत सृष्टि मानने की आवश्यकता नहीं, भावी प्राण-धारण की वैसे ही निमित्त बनाया जा सकता 🐧 जंसे "पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपत्ति" यहाँ पर भावी पुरोडाश-पाकादिरूप सम्बन्ध को लेकर 'पुरोडाशकपाल' शब्द का व्यवहार है, जैसा कि महर्षि जैमिनि कहते हैं-''अर्थाभिधान-कर्म च भविष्यता संयोगस्य तन्निमत्तत्वात् तदथौं हि विधीयते" (जै. सू. ४।१।२६)। उक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार ने कहा है—"अनागतादि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलवान्"।

यथापूर्वमकत्वयस्' (त्रष्ट सं १०१९०।३) इति च मन्त्रवर्णः पूर्वकत्वपसद्भावं दर्श-यति । स्मृतावव्यनादित्वं संसारस्योपलभ्यते—'न कपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा' (गी०१५।३) इति पुराणे चातीतानागतानां च कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम् ॥ ३६॥

# (१३ सर्वधमोंपपन्यधिकरणम् । स॰ ३७) सर्वधमोंपपत्तेश्च ॥ ३७ ॥

चेतनं ब्रह्म जगमः कारणं प्रकृतिश्चेत्यस्मिन्नवधारिते चेदार्थे परैकपिक्षप्तान्यिक्षक्षणत्वादीन्दोषान्पर्यहार्षौदाचार्यः । इदानी परपक्षप्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं प्रारिष्स्य माणः स्वपक्षपरित्रहप्रधानं प्रकरणमुपसंहरित । यसमादस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिगृद्धाः माणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा उपपद्यन्ते 'सर्वे इस्विशक्ति महामायं च ब्रह्मां

#### भामती

मनाविस्वे सिद्धे सर्वेव सोम्येदमग्र आसीवेकमेवाद्वितीयमिति प्राक् सृष्टेरविभागावधारणं समुवाचरद्रूप-रागाविनिषेषपरं न पुनरेतान् प्रमुसानध्यपाकरातिति सर्वमवदातम् ॥३६॥

अत्र श्वर्षत्रिमिति इव्यते सर्वस्य चेतनाधि ष्टितस्येव लोके प्रवृत्तिरिति लोकानुसारो विश्वतः । अ सर्वशक्ति इति श्व सर्वस्य जगत उपावानकारणं निमित्तकारणं नेग्युपपादितम् । अमहामायम् इतिश्व

### भामती-स्याह्या

कर्म और सृष्टि का बीज-वृक्ष के समान अनादि हेतु-हेतुम-द्भाव सिद्ध हो जाने पर जो "सदैव सोम्येदमग्र आसोत्"—इस श्रुति के बल पर कर्मादि के विभाग का निराकरण किया गया है, वह केवल प्रवर्तमान (स्थूल या सिक्रिय) कर्मादि का ही निषेध है, प्रसुप्त (सूक्ष्म या संस्काररूपेण अवस्थित) कर्मादि का नहीं ॥ ३६॥

संशय -- निगु ण बहा में जगदुपादानत्व युक्तिविरुद्ध है ? अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष — लोक में मृतिकादि सगुण पदार्थं ही घटादि पदार्थों के उपादान कारण देखें जाते हैं, रसादि निर्मुण पदार्थं किसी के भी उपादान नहीं होते, अतः 'ब्रह्म न जगत् उपादानम्, निर्मुणस्वाद्, रसादिवत्'—इस अनुमान के द्वारा निर्मुण ब्रह्म में उपादानत्व का समन्वय बाधित हो जाता है।

सिद्धान्त — [ ब्रह्म में परिणामित्वरूप उपादानत्व अवश्य युक्ति-विरुद्ध है, विवर्तोषा-दानत्व नहीं, क्योंकि ज्वरित व्यक्ति को मधुर रसरूप निर्मुण पदार्थ में भी कटुत्वादि का भ्रम हो जाता है, अतः कटुत्वादि की विवर्तोपादनता रसादि में सम्भव हो जाती है। ब्रह्म में अभिन्निनिमत्तोपादानत्व सिद्ध किया जा चुका है, उसकी पूर्ण योग्यता श्रुति-प्रतिपादित है, क्योंकि वह सर्वज्ञ सर्वश्रक्तिक और महामाया का आश्रय है ] यहाँ 'सर्वज्ञ' शब्द के द्वारा निमित्त कारणता प्रदिशत की है, क्योंकि लोक में कुलालादिष्ठप विज्ञ ( चेतन ) व्यक्तियों से अधिष्ठित मुदादि पदार्थ ही घटादि निर्माणार्थ प्रवृत्त होते हैं, अतः कुलालादि के समान ही ब्रह्म जगन् का निमित्त कारण माना जाता है। 'सर्वशक्ति' पद के द्वारा 'शक्तस्य शक्यकार-णात्'—इस न्याय के अनुसार ब्रह्म में जगत् की उपादानता प्रदिशत है। 'महामायम्'—इस पद के द्वारा समस्त अनुपपत्तियाँ परास्त की गई है, क्योंकि माया के द्वारा ब्रह्म में सभी धर्म इति, तस्मादनतिशङ्कनीयमिदमौपनिषदं दर्शनमिति ॥ ३७॥ इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यशंकरभगवत्पुज्यपादकृतो शारीरिक-मीमांसामाध्ये द्वितीयाध्यायस्य सांस्यादिप्रयुक्तकें आ वेदान्त-समन्वयविरोधपरिहाराख्यः प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १॥

सर्वानुक्पत्तिशङ्का परास्ता । तस्माञ्जगत्कारणं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥ ३७ ॥ इति श्रोवाचस्पतिमिश्रविरचिते भगवत्पादशारीरकभाष्यविभागे भामत्यां हितीयस्याच्यायस्य प्रथमः वादः समाप्तः ॥

भाभती-व्यास्था

उपपन्न हो जाता है-''न हि मायायां काचिदनुपपत्तिः" ( ब्र. सि. पृ. २० )। आचार्य गौड-पाद भी कहते हैं-

"स्वरनमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा। तथा विश्वमिदं दृष्टं देदान्तेषु विचक्षणा ॥" (आगम. २।३२) स्वामियोगीन्द्रानन्दोदासीनविरचितायां भामतीव्याख्यायां अविरोधास्यस्य द्वितोयाध्यायस्य

प्रथमः पादः समाप्तः।

DE ASTORAGE A SI MATERIALISMO DE LOS PARES DE LA COMPANSION DE LA COMPANSI





